हुसस्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक् वीर सेवा मन्दिर दिल्ली

★

कम मग्या

# कालिदास-ग्रन्थावली

मीताराम चतुर्वेदी

श्रस्तित भारतीय विक्रम-परिषद् काशी के लिए भारत प्रका**ञ्चन मन्दिर, अलीगढ़ द्वारा प्रकाञ्चित** स॰ २०१६ वि॰ तृतीय संस्करस्य प्रकाशक---बद्रोप्रसाद शर्मा भारत प्रकाशन मन्दिर, धलोनढ्

> इस प्रयावली के किसी एक या सब ग्रन्थों के सानुवाद प्रकाशन का पूर्ण प्रधिकार पण्डित सीताराम चतुर्वेदी को है।

> > मूल्य-बीस रुपया

सुद्रक---सन्द्रप्रकाश शर्मा सादर्ग प्रेस, सलोगढ़ ।



पटित भीमसेन शर्मा



कालिदाम-परथावलीका यह संस्करण

श्रीत-स्मात्तं कर्मकायडके श्राद्धतीय विद्वान् तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके प्रान्थ-विद्यानिकारमें वेद तथा पौरोहित्यके श्रान्थं पृष्य पितृ-चरण पंडित भीममेन वी नेदपाटीबीको सादर श्रद्धाके साथ सम्पत्न (बनके पुरायमे भैने विद्या प्रान्त की, श्रिनकी प्रेरणा श्रीर सहायतामे इसका द्वितीय संस्करण

> प्रकाशित हुन्त्रा था श्रीर जो इसके प्रकाशनके एवं ही महसा स्वर्नोक चले गये।

# महर्पिकल्प धर्ममूर्त्ति

महामना पंडित मटनमोहन मालबीयजीकी पुण्य स्मृतिमें

अपरिमित श्रद्धा तथा निःमीम आदर के माथ

समर्पिन

जिन्होंने इस प्रत्यको रचनाके लिए प्रेरम्मा, प्रोत्साहन, सहायता सौर प्राथिषित दिया भीर जिनको महनो रनेहमयी प्रनुकत्यास में विश्वके कविकुत्य-गृद कालिदासको सम्पूर्ण रचनाधोको उनको प्रभीष्ट मरल नागरी भावाये धनुवाद करके प्रस्तुत करनेमे मफलना प्राप्त कर सका।

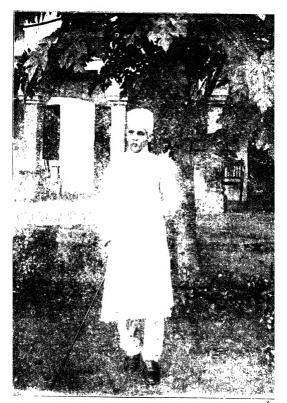

महामना पंडित मदनमाहन मालवीय

#### कालिदास-प्रन्थावलीका सम्पादक-मंडल

### मूल प्रेरक

### महामना पंडित मदनमोहन मालवीयजी

#### प्रधान सम्पादक

साहित्याचार्य पश्चित सीताराम चतुर्वेदी, एम० ए० (संस्कृत, हिन्दी, पासि प्रत्न भारतीय इतिहास तथा संस्कृति ), बी० टी०, एल्-एस्०, बी०

#### मम्पादक-मण्डल

पंडित महादेव शास्त्री, कवि-तार्किक-खक्रवर्ती (घव स्वामी श्री १०८ महेशानरवत्री) व्याकररणचार्य, साहित्यशास्त्री पंडित करुरणार्यति त्रिपाठी, एम० ए० डा० परित गोधपंत्रताथ शुक्त एम० ए० (फ्रियो, सम्कृत) बी० टी०, पी-एव० बी० साहित्य-दर्शनाचार्य स्व० पडित ईशक्त गाण्डेय 'श्रीश" मुश्री नुमति सरमुक्हम, एम० ए० (संस्कृत) पंडित गयाश्रमाद स्पोतिशी, एम० ए० (संस्कृत, श्रस्त भारतीय इतिहास सथा संस्कृति स्व० पंडित नागेश उपाध्याय, एम० ए० (संस्कृत, श्रस्त भारतीय इतिहास सथा संस्कृति

पंडित शिवप्रसाव मिश्र "क्षा", एम० ए०, बी० टी० पंडित रापाविनोद गोस्वामी, एम० ए० स्वाय-स्वाकरण-माहित्याचार्य प० रामगोविन्द शुक्त साहित्यरत्य प० राजानाम सिवारी, एम० ए० साहित्यरत्य प० स्वधनारावण्यर द्विवेदी

#### महायक-मरहल

साहित्यशास्त्री पं० बज्ञदेव मिश्रः, म० ए० (संस्कृत) व्याकरसाचार्य पं० तृसिंह मिश्र साहित्यशास्त्री प० इन्द्रजीत पाण्डेय (विशास्त्र) साहित्यशास्त्री प० भुवनेष्यस्त्रसाव मिश्र पंदित जयशील बहुवदी, एम० ए०

## विषय-सृची

| भूमिका                                                              |                             |                    |      |                           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------|---------------------------|
|                                                                     | प्रथम खरह                   | (काव्य)            |      |                           |
| रघुवंश                                                              | •••                         | •••                | •••  | १-२२=                     |
| कुमारसम्भव <i>म्</i>                                                | ***                         | •••                | •••  | 226-355                   |
| मेघदूतम्                                                            | •••                         | •••                | •••  | 3=6-858                   |
| ऋतुसंहारम्                                                          | ***                         | •••                | •••• | 82 <b>4</b> -8 <b>1</b> € |
|                                                                     | द्वितीय खण्ड                | ( नाटक )           |      |                           |
| धभिज्ञान-शाकुन्तलम्                                                 |                             |                    |      | १-१५०                     |
| विक्रमोवंशीय                                                        | ***                         |                    | •••  | 846-580                   |
| मालविकाग्निमित्रम्                                                  | •••                         |                    | •••  | 246-345                   |
|                                                                     | तृतीय खण्ड ( म              | मीचा-निबंध )       |      |                           |
| विक्रमादित्य —डा० राजवली पाण्डेय                                    |                             |                    | •••  | १-१३                      |
| विक्रम भ्रौर उनके नवरस्न पडिन ईशदन शास्त्री "श्रीश"                 |                             |                    | •••  | 88-50                     |
| कासिवासके प्रयोकी उपादेयता - प० सीनाराम जयराम जोशी                  |                             |                    |      | २१-३१                     |
| कालिदासके शब्द-प्रयोगप ० अम्बिकाप्रसाद उपाध्याय                     |                             |                    |      | 32-38                     |
| कालिदासके कवित्वकी पूर्णता—स्व० श्री गो० दामोदग्लालजी               |                             |                    |      | 34-85                     |
| कासिबासका सन्देश-प॰ बलदव उपाध्याय ***                               |                             |                    |      | 83-8c                     |
| कालिबास भ्रोर प्रकृति – प० वस्मापित त्रिपाठी                        |                             |                    |      | 86-45                     |
| निसर्गक्त्या शकुन्तला—डा० वेलवेल्कर                                 |                             |                    |      | ५६-७०                     |
| योगवाशिष्ठमे मेघदूत डा० भीवनलाल ग्रात्रेय ""                        |                             |                    |      | 9-19                      |
| मेघवूतकी महत्ता-ग्राचार्य मीताराम चतुर्वेदी ""                      |                             |                    |      | 63-86                     |
| मेघदूतका एक प्रव्ययन : शिवका स्वरूप - डा० वामुदेवधरणा ग्राववाल      |                             |                    |      | €8-60€                    |
| महाकवि कालिदासकी उपमाधीं का मनोवैज्ञानिक ब्रध्ययन-दा० पी० के० गोडे  |                             |                    |      | 100-116                   |
| कालिदामकी छन्दोषोजना—श्री प० रामगोविन्द शुक्त · · ·                 |                             |                    |      | १२०-१२च                   |
| <b>ग्र</b> भिज्ञान-कोव( क                                           | ालिदासके काव्योमे श्वाए हुए | व्यक्तियों, जीवों, |      |                           |
| वस्तुम्रो ग्रीर स्थानो का परिचय) प० मीताराम चतुर्वेदी               |                             |                    |      | 828-858                   |
| कालिवास-सम्बन्धी ग्रयों, लेखों तथा पत्रोंकी सारखी टा० रामक्मार चैवे |                             |                    |      | 7=9-9=9                   |

## तृतीय संस्करण का संपादकीय निवेदन

सबन् २००० विक्रमान्दमे जब भाग्त भरसे विक्रमहिसहस्राख्यी मनाई जा रही थी, उस समय महामना मानवीयत्री महाराजके भारेयसे काशीमे धिल्लम नारतीय-विक्रम-परिवर्द्धी स्थापना हुई, जिसकी योजनामें सार्वजनिक समारोहके धितिरिक्त शकारि-विक्रमार्थिक नेवरलोमे सर्वोज्ञ्यल रत्त किवकुल-गुरु कालिदासके सब धन्योका धनुबाद, प्रभिनव नाट्यशास्त्र, कीटान्यका धर्य-शास्त्र कारित्यका धर्य-शास्त्र आदि बन्योंका प्रकाशक करके घरयन कम मून्यमे सर्व-साथारएके लिए सुन्यम करना भी था। यद्यपि सपादक मडलमे धनेक महानुभाव थे, किन्नु मानवीयजी महाराजको मेग किया हुआ धनुबाद ही धन्या लगा और मुक्ते उन्होंने घादेश दिया कि "पूरा प्रनुवाद इसी प्रकाशकी सगल, सुन्योध और कर्यगण्य पायामे कर डालो ।" उनका घादेश मेरे तिए वेद-बाक्य था। तद्युसार मेरे सभी पत्र्योक्त धनुवाद कर डाला और उन्हें नुन्या भी डाला। जहाँ-जहीं जारीवित्य या व्यवस्था या विस्तार करनेका सुम्य हम भी कर दिया। उन्होंने यही उन्होंने प्रादेश दिया या वन्होंने यही प्रकाश व्यवस्था या विस्तार करनेका सुम्य हमी उनकी भावाके धनुसार प्रथम सस्कररण इसी प्रकार प्रकाशित हथा धरी केवल पांच प्रथमे पूर्व निदिष्ट शहकोको दे दिया गया।

षोडे ही दिनोमे द्वितीय सम्करणको झावस्यनता पढ़ गयी । परिषद् न तो व्यापार करती यो भीर न पैसा ही सिवन करती थो । कानज भीर छपाईको सहस्वता थो । पाठकोका झायह था कि मून भीर प्रमुवाद साथ-साथ हो, झाकार बड़ा कर दिवा जात, कागज भी प्रच्छा नगाया जाय । इयर साथनांका पूर्ण भागव था । मेरे परम पूज्य पिठुचरण स्व ० पहित भीमसेनत्री वेदपाठीको जब मेरी इस विवशनका ज्ञान हुआ तो उन्होंने चयन्त स्वाभाविक वास्तव्यभावसे उसके पुरुषका प्रप्य देनकी हुपा लो । किन्तु वे उसके प्रकाशनमे पूर्व दिवनत हो गए । द्वितीय सस्करएए भी बात की बातमे समार्गत हो गया भीर हुतीय सस्करएको भीय होने वर्गी। यह सस्करएा भी बड़ी देवी तथा नाटकीय परिस्थित मे प्रकाशित हुधा है ।

चार वर्ष पूर्व सन् १९४० के जनवरी मासमे झरानत अस्वस्य दशाये काशीये पड़ा हुआ कत्याराके सन्त प्रकास पारायरा कर रहा था। उसी समय मुके धन्तः प्रेरणा हुई कि प्रपने प्रिय शिष्य गोवधंननाथ शुक्तके साथ श्री गिरिराज जीके दर्शन किए जाये। मैने शुक्तजोको सिल भी दिया और उन्होंने प्रत्यन श्रद्धापूर्वक स्त्रीकृति भी दे दी। नगमग एक वर्ष तक यह सकत्य साधिद्ध ही पढ़ा रहा। प्रकारमान सन् १९४६ के जुलाई मासमे शुक्तजीने निल्ला कि "आवाइस्य प्रथम दिवते" के उपनश्यमे धानीगढ़ विश्वविद्यायाये महाकवि कालिदास पर धाकर भाषण् दीजिए। सीगिरिराज जीके दर्शनका लोभ भी उन्होंने साथ ही दिया था। इसलिए निमन्त्रण स्वीकार करनेमें आपत्तिका प्रभन ही नहीं था। यो भी शुक्तजीका पुभार दतना धावर धाररपूर्ण प्रेम है कि उनके बाग्रह की धवता मैं किसी भी प्रकार नहीं कर सकता था।

धलीगढ़ विश्वविद्यालयमे भाषण दे चुकने पर धगले दिन हम लोग सयान होकर गोवधंनके दर्शनके लिए चल पड़े। सयोगवश साथमे धलीगढस्य भारत प्रकाशन मदिरके धिषटाता पं॰ बद्रीप्रसाद शर्मा भी थे। गोवर्षन पर्वतके दर्शन कर चुकने पर प्रसंगवश कासिदास प्रत्यावतीका प्रसम दिए गया। मैंने धपनी विवशता प्रकट की किन्तु तत्काल पहित वररीप्रसाद शर्मते वसके प्रकागतका भार स्वीकार कर निया। श्रीधिररावके दर्शनका यह प्रत्यक्ष धौर सद्युक्त या। काशी या वित्याभे वैठकर इसका सञ्जीका संभव नहीं था किन्तु पहित गोवर्षनगय शुक्कते धरयन तत्परताके साथ यह भार-बहुन करतेकी स्वीकृति देकर मुक्ते निश्चित्त कर दिया। उन्होंने धीर उनके ध्रयत पाइत वित्यावित वित्य वित्यावित वित्

पुने सतोप और हर्ष है कि श्री बढ़ाप्रसाद शर्मान महामना पड़ित मदनमोहन मालबीयजीके जन्म-शाब्दि-सबत्सरमें इसे कम मूल्यमे प्रकाशित करके प्रपना गौरव सर्वाधत किया है।

इस मंस्करणमे कुछ लेख और भी बढ़ा दिए गये हैं। मुक्ते पूर्ण विश्वास है कि इस सस्करणमे कानिदाम प्रेमियोको ग्रीधक मनोष होगा। अत्यन्त सजग और सावधान रहने पर भी मुद्राराक्षसीकी दयासे कुछ अधुद्धियां रह गई हैं और कुछ यन्त्रके प्रहारस सात्राएँ द्वट जानेसे कुछ अधुद्धियों रह गई है। कृषया पाठकगण मुधारकर पारायण प्रारम्भ करे।

भारत तथा भारतके बाहुरके जिन धनेक विदानों, मनीषिणा, पहिलों, विदाधियों धीर सस्कृत विद्यानुरागियोन इस प्रत्यके प्रति इतनी धार्त्मायता धीर ममता प्रदीतत की है उसके लिए मैं उनका हुरवसे कृतक हैं धीर उनकी इस सहुरयताको ही धपने परिश्वमका सबसे बड़ा पुरस्कार मानता हैं। यदि इस सस्करण के सम्बन्धमें वे कुछ मुक्ताव भेतेंगे तो मैं धादरपूर्वक उनका अगले सस्करणुमें उपयोग करनेका प्रयस्त करूँगा।

छोटी पियरी, काली गोवर्धन-पूजा स० २०१६

--सीताराम चतुर्वेदी

॥ श्रीगरोशाय नमः ॥

# -रघुवंशम्-

॥ प्रथमः सर्गः ॥

वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये ।
जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥१॥
क सर्यप्रभवो वंशः क चान्यविषया मतिः ।
तितीर्पर्टुस्तरं मोहादुइपेनाम्मि सागरम् ॥२॥
मन्दः कविषशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्पताम् ।
ब्राश्चलम्ये फले लोभादुब्राहुरिव वामनः ॥३॥
अथवा कृतवाखारे वंशेऽस्मिन्यूर्वस्रिमिः ।
मस्यौ वज्रमसुत्कीर्णे स्त्रम्येवास्ति मे गतिः ॥॥॥

#### पहला सर्ग

 सोऽहमाजनमञ्जदानामाफलोदयकर्मणाम् ।
आसम्रद्रवितीशानामानाकरथवर्मनाम् ॥१॥
यथाविधिद्रतान्तीनां यथाकामाचितार्थिनाम् ॥१॥
यथापराधदरखानां यथाकालप्रवोधिनाम् ॥६॥
त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितमाधिलाम् ॥६॥
त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितमाधिलाम् ॥॥॥
श्रीश्वेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयीधिलाम् ॥॥॥
श्रीश्वेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयीधिलाम् ॥॥॥
श्रीश्वेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयीधिलाम् ॥॥॥
श्रीश्वेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने तत्त्यजाम् ॥=॥
रघृलामन्वयं वच्ये तत्त्वाविक्षवोऽपि सन् ॥
तत्त्रुणीः कर्षमागन्य चापलाय प्रचोदितः ॥॥॥
तं सन्तः श्रोतुमईन्ति नदसद्वयक्तिहेतवः ॥
हेम्नः संलच्यते सम्नौ विद्यद्विःश्यामिकापि वा॥१०॥
वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिश्वाम् ॥
आसीन्महीवितामादः प्रखवस्क्षन्दसामिव ॥११॥

हुए मिरिंग डोरा पिरोना ॥४॥ मैं जानता हैं कि मुक्ते कुछ बाता बाता नही है, फिर भी मैं उन [प्रतापी] रचुविश्वयोका वर्णन करने बैठा हूँ, जिसके बरित्र जन्मसे लंकर ग्रन्तनक शुद्ध भीर पवित्र रहे, जो किसी कामको उठाकर उसे पूरा करके ही खोडने थे, जो समुद्रके धोर-छोर तक फुली हुई घरतीके स्वामी थे, जिनके रथ पृथ्वीस स्वगंतक सीधे जाया-प्राया करत थे जो [शास्त्रोके] नियम-के अनुसार ही यज्ञ करते थे, जो माँगने वालोको मन-राहा दान देते थ, जो (अपराधियोको) श्रपराधके अनुसार ही दण्ड देते थे. जो अवसर देखकर ही काम करते थ. जा दान करनेके लिये ही धन इकट्टा करते थे, जो सत्यकी रक्षाके लिय बहुत कम बोलने थे | कि जितना कहे उतना कर भी दिखावें], जो दिसरीका राज हहपन या लटनारके लिये नहीं बरन | अपना यश बढानेके लिये ही दूसरे देश जीतते थे, जो [भोग-विलासके लिये नहीं वरन्] सन्तान उत्पन्न करनेके लिये ही विवाह करते थे, जो बालकपनम पढते थे, तरुणाईमे समारके भोगोका ग्रानन्द लेते थे, बुढापेमे मुनियोके समान [जगलोमे रहकर] तपस्या करते थे और अन्तमे योगके द्वारा विद्वा या परमारमाका ज्यान करते हुए] प्रयना शरीर छोडने वे । [सच पुश्चिए तो] रच्चवित्रयोंके इन गुराोंने ही मुक्ते यह काय्य लिखनेकी दिठाई करने को उक्साया है ।।५-६।। इस काब्यको सुननेके प्रधिकारी भी वे ही सञ्जन हैं जिन्हें मले-बुरेकी ग्रच्छी परम्ब है क्योंकि सोनेका सरापन या खोटापन श्रागमे डालनेपर ही जाना चाता है ॥१०॥ जैसे वेदके छन्दोमे सबसे पहले अनार है वैसे ही राष्ट्राम्रोमे सबसे पहले सूर्यके पुत्र वैवस्वत मनुहुए जिनका मादर बडे बढे विद्वान लोग भी किया करते थे ॥११॥ **उन्ही वैवस्वत**  तदन्वये शुद्धिमति प्रस्तः शुद्धिमत्तरः ।
दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः चीरानिधाविव ॥१२॥
व्यूढोरस्को श्वस्कन्धः शालप्रांशुर्भहासुजः ।
आत्मकर्मचमं देहं चात्रो धर्म ःवाश्रितः ॥१२॥
मर्वातिरिक्तसारेख सर्वतेजोमिभाविना ।
स्थितः सर्वोजनोर्वो कान्त्वा मेहरिवात्मना ॥१४॥
आकारमदशप्रद्राः प्रद्रया सदशागमः ।
व्यागमैः सदशारम्भ आरम्भमदशोदयः ॥१४॥
मीमकान्तैर्न् पगुर्खैः स वभृतोषजीविनाम् ।
अधृष्यभामिगम्यथ यादोरस्नैरिवार्थवः ॥१६॥
रेखामात्रमपि चुरुखादामनोर्वर्सनः परम् ।
न व्यतीयुः प्रजानतस्य नियन्तुर्नेमिष्ट्वयः॥१७॥

मनुके उज्ज्वल वशमें राशायोमे चन्द्रमाके समान सबको सुख देनेवाले तथा घरयन्त सुद्ध चरित्रवाले राजा दिलीयने वैसे ही जन्म सिया जैसे क्षीरसागरमे चन्द्रमाने जन्म सिया था ॥१२॥ राजा दिलीयका रूप देसने ही योग्य था। } उनकी चौडी छाती, साँडकेसे ऊँचे भौर भारी कथे, शालके वक्ष-जैसी लड़ी भुजाएँ ग्रीर उनवा ग्रपार तेज देखकर ऐसा जान पडता या मानो क्षत्रियोका धर्म | |बीरत्व| उनवे शरीरमे यह समभक्तर आ डटा हो कि [सज्जनोकी रक्षा और दुर्जनोके नाश करनेका को ] मेरा काम [है वह] इस शरीरमे अवस्य पूरा हो सकेगा ।।१३।। जैसे सुमेरु पर्वतने अपनी हडतासे ससारके सब हट पदार्थोंको दबा दिया है, अपनी चमकसे सब चमकीली वस्तमोकी जनक घटादी है, ग्रपनी ऊँचाईसे नव ऊँची यस्तुमोको नीचा दिखा दिया है भौर प्रपने फैलावस मारी पृथ्वीको ढक लिया है वैसे ही राजा दिलीपने भी अपने बल, तेज और श्रील-श्रीलवाले वारीरसे सतको नीचा दिखाकर सारी पृथ्वीको भ्रपनी मुद्रीमे कर लिया ॥१४॥ जैमा सन्दर उनका रूप था, वैही ही तीसी उनकी बृद्धि थी, जैसी तीसी बृद्धि थी वैसी ही शीघतासे उन्होंने सब शास्त्र पढ़ डाले थे। इसीलिये वे शास्त्रके भनुसार ही किसी काममे हाथ डालते थे भीर [फल यह होता था कि उन्हें] वैसी ही [बडी] सफलता भी [भवश्य] हाथ लगती थी ।।१४।। जिसे परिवासो और मगरमच्छोके डरसे लोग समुद्रमे पेठनेसे डरते हैं, वैसे ही राजा दिलीपसे भी उनके सेवक डरते वे क्योंकि वे न्यायमे बढे कठोर भी वे अभीर किसीका पक्षपात नहीं करते थे।] किन्तु समुद्रके सुन्दर और मनोहर रत्नोको पानेके लिये जैसे लोग समुद्र में पैठ ही जाते है बैसे ही राजा दिलीप इतने दयालु, उदार ग्रीर ग्रूएशाली भी वे कि उनके सेवक उनकी कृपा पानेके लिये सदा उनका मुँह बोहते रहते वे ।।१६।। जैसे चतुर सारवी जब रव चलाता है तब रखके पहिये बालभर भी लीकसे बाहर नहीं हो पाते वैसे हो राजा दिलीपने ऐसे प्रजानामेव भृत्यर्थं स ताम्यो विलमप्रहीत् ।
सहस्रगुर्श्वसुत्सम्दुमादचे हि रसं रिवः ॥१८॥
सेना परिच्छद्दस्तस्यद्वयमेवार्थसाधनम् ।
शास्त्रेष्ट्रबुर्हिष्ठता बुद्धिमौर्वी धनुषि चातता ॥१६॥
तस्य संवृतमन्त्रस्य गृद्धाकारेक्षितस्य च ।
फलानुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तना इव ॥२०॥
जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः ।
अगुच्तुराददे सोऽर्थमसकः सुखमन्वभृत् ॥२१॥
ज्ञाने मौनं दमा शकौ त्यागे रलाधाविषर्ययः ।
गुणा गुणानुवन्धित्वात्तस्य सप्रसवा इव ॥२२॥

श्रच्छे ढगसे प्रजाकी देखभाल की कि प्रजाका कोई भी व्यक्ति मनुके बताए हुए नियमोंसे बहककर चल नहीं सकता था। [सब लोग वर्ग भौर ब्राश्वमोंके नियमोंके ब्रनुसार ही भ्रपने घर्मका पालन करते थे। ।।१७।। जैसे सूर्य अपनी किरणोसे पृथ्वीका जो जल सोखता है उसका सहस्रपूना बरसा देता है, वैसे ही राजा दिलीप भी अपनी प्रजाकी भलाईमे लगानेके लिये ही प्रजासे कर लेते थे ।।१८।। [जैसे और राजाओं के पास बडी भारी सेना होती थी वैसे ही] राजा दिलीपके पास भी बढ़ी भारी सेना थी पर वह सेना केवल झोमाके लिये ही थी [उससे कोई काम राजा दिलीप नहीं लेते थे। वियोकि शास्त्रोका उन्हें बहुत अच्छा जान या और धनुष चलानेमें भी वे एक ही थे। इसलिये वे अपना सब काम अपनी तीखी बृद्धि और धनुषपर चढी हुई डोरी-इन दो से ही निकाल लेते थे। [उन्हे किसी काममे किसी औरकी सहायता नहीं लेनी पडती थीं] ।।१६।। राजा दिलीप न तो अपने मनका भेद किसीको बताते थे और न अपनी भावभंगीसे ही ग्राने मनकी बात किसीको जानने देते थे। जैसे इस जन्ममें किसीके सिखी या दली ] जीवनको देखकर लोग समभ्रते हैं कि उसने पिछले जन्ममें क्या [ग्रच्छे या बूरे ] काम किए ये वैसे ही राजा दिलीपके मनकी बात भी लोग तभी जान पाते ये जब वह काम हो चुकता था, [उससे पहले नहीं] ।।२०।। वे निडर होकर अपनी रक्षा करते थे, वहे घीरजके साथ अपने धर्मका पालन करते थे, लोभ छोड़कर धन इकट्टा करते थे और मोह छोड़कर संसारके सुख भोगते थे ।।२१।। अो लोग बहुत लिख-पढ जाते हैं वे ब्रपनी विद्याका ढिढोरा पीटते हैं, जो बलवान होते हैं वे दूसरोंको सतानेमें भपनी बढ़ाई ममऋते हैं, जो स्रोग दान देते हैं या किसीके लिये कुछ त्याग करते हैं वे बाहते हैं कि बारों घोर हमारा नाम हो। पर राजा दिलीपमें यह बात नहीं थी ] वे सब कुछ जानकर भी चूप रहते थे, शत्रधोंसे बदला लेनेकी शक्ति एक्ट्रो हुए भी उन्हें क्षमा कर देते वे और दान देकर या त्यान करके भी अपनी प्रश्नंसा करानेकी इच्छा नहीं करते थे। जिनके इस जगसे न्यारे व्यवहारको देखकर यही जान पहता था कि ] पुप रहने, क्षमा करने और प्रशंसामे दूर भागनेके युग भी जनमें ज्ञान, शक्ति और स्थागके साथ अनाकृष्टस्य विवयैविद्यानां पारदरवनः ।
तस्य धर्मरतेरासीवृद्धद्वत्वं जरसा विना ॥२३॥
प्रजानां विनयाधानाद्रच्याद्भरखादपि ।
स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः ॥२४॥
स्थित्यै दराहयतो दराहयान्यरिखेतुः प्रश्वतये ।
अप्यर्थकामौ तस्यास्तां धर्म एव मनीपिखः ॥२५॥
दुदोह गां स यज्ञाय सस्याय मधना दिवम् ।
संपद्विनमयेनोमौ दधतुर्भवनद्वयम् ॥२६॥
न किलानुययुस्तस्य राजानो रचितुर्यशः।
व्यावृत्ता यन्परस्वेम्यः अतौ तस्करता स्थिता ॥२७॥

ही साथ उत्पन्न हए थे ।।२२।। समारके भोगोंको वे भपने पास नहीं फटकने देते थे, सारी विश्वाधों-को उन्होंने मुद्रीमें कर लिया या और अपना जीवन वे दिनरात धर्मके कामोंमें ही लगाते थे। छोटी ही ग्रवस्थामें वे इतने चतुर हो गए थे कि बिना बुढापा आए ही उनकी गिनती बढे-बढोमें होने लगी ।।२३।। जैसे पिता ग्रंपने पत्रोको दरे काम करनेसे रोकता है, अच्छे काम करनेकी सीख देता है. सब प्रकारसे उसकी रक्षा करता है और उनको पाल-पोसकर बड़ा करता है वैसे ही राजा दिलीप भी भपनी प्रजाको दरे मार्गपर जानेसे रोकते थे, भच्छा काम करनेको उत्साहित करते थे, विपत्तियोंसे उनकी रक्षा करने ये और उनके लिये बन्न, वस्त्र, धन तथा शिक्षाका प्रबन्ध करके ] उनका पालन-पोष्ण करते थे । इस प्रकार वे ही अपनी प्रजाके सच्चे पिता थे, पिता कहलानेवाले बन्य लोग तो केवल जन्म देने भरके पिता थे ॥२४॥ बिपराधीको दण्ड देना राजाका धर्म है । क्योंकि ] अपराधीको दढ दिए बिना राज्य ठहर नहीं सकता, इससिये वे भपराधियोंको उचित दढ देते थे। विश चलाना भी मनुष्यका धर्म है। इसलिये सन्तान उत्पन्न करके वंश चलानेकी इच्छासे ही उन्होंने विवाह किया था. कोई भोग-विसासके लिये नहीं । इस प्रकार यद्यपि दंढ और विवाह बास्तवमें धर्यशास्त्र और कामशास्त्रके विषय हैं फिर भी उनके हाथोंमें पहुँचकर वे धर्म ही बन गए थे ॥२५॥ राजा दिलीप प्रजासे जो कर लेते थे वह इन्द्रको प्रसन्न करनेके लिये यज्ञमें लगा देते थे [क्योंकि यज्ञ करनेसे देवता प्रसन्न और पुष्ट होते हैं]। रुघर इन्द्र भी इनसे प्रसन्न होकर धाकाशको दृहकर जल बरसाता था जिससे खेत धन्नसे खद जाते थे। इस प्रकार राजा दिलीप भीर इन्द्र एक दूसरेकी सहायता करके दोनों लोकोंका पालन करते वे ।।२६।। दिलीपको छोड़कर भौर कोई भी राजा अपनी प्रजाकी रक्षा करनेमें नाम न कमा सका क्यों कि [सभी के यहाँ कभी-कभी चोरी-डकैती हो ही जाती थी। पर राजा दिलीपका प्रपने राज्यमें ऐसा दबदबा या कि ] चोरीका शब्द केवल कहने-सूननेको ही रह गया था. दिस राज्यमें कोई भी किसीका धन नहीं चरा पाता था। ।।२७।। जैसे रोगी यह समऋकर भौषधको

द्वेष्योऽपि संमतः शिष्टस्तस्यार्तस्य यथौषधम । त्याज्यो दृष्टःप्रियोऽप्यासीदङ्गुलीबोरगच्ता ॥२=॥ तं वेधा विद्धे नृनं महाभूतसमाधिना। तथाहि सर्वे तस्यासन्परार्थेकफला गुणाः ॥२६॥ वेलावप्रवलयां परिस्वीकृतसागराम् । **अनन्यशासनामुवी** शशासैकप्रशीमिव ॥३०॥ तस्य दाचिएयरूदेन नाम्ना मगधवंशजा। पत्नी सुद्विशेत्यासीदध्वरस्येव द्विशा ॥३१॥ कलत्रवन्तमात्मानमवरोधे महत्यपि । तया मेने मनस्विन्या लच्च्या च वसुवाधिपः ॥३२॥ तस्यामात्मानुरूपायामात्मजनमसम्रुत्मुकः विलिम्बितफलैं: कालं स निनाय सनोरथै: ॥३३॥ मंतानार्थाय विधये स्वभ्रजादवतारिता। तेन धर्जगतो गुर्वी सचिवेष निचित्तिपे ॥३४॥

पी लेता है कि इससे मैं बच्छा हो जाऊँगा बैसे ही राजा दिलीप भी उन बैरियोको अपना लेते वे जो भने होते थे ग्रीर जैमे माँउके काटनेपर लोग ग्रपनी जैंगली भी काटकर फेक देते हैं वैसे ही राजा दिलीप ग्रपने उन मगे प्यारे लोगोको भी निकास बाहर करते वे जो दुष्ट होते वे ।।२६।। बह्माने निश्चय ही महाराज दिलीयको [पट्यो, जल, भ्रांग्न, वाय, भ्राकाश इन] पाँच तत्त्वोसे ही बनाया या क्योंकि जिमे ये तत्व निरन्तर गन्य, रम, रूप, स्पर्ध और शब्द इन गुगामे मारी सुध्दिकी सेवा करते हैं। वैमेही] राजा दिलीपके सब गुगामि भी केवल दूसरोंका उपकार ही होता था।।२६॥ जिमे कोई राजा किसी ऐसी नगरीपर जासन करे जिसके चारों ग्रोर परकोटा ग्रीर खाई हो वैमे ही ] दिलीय इस परी पृथ्वीपर अकेले राज्य करने ये जिसका परकोटा समझका तट या और जिसकी खाईका काम स्वयं समुद्र करता या ।।३०।। जैसे यज्ञकी पत्नी दक्षिरमा प्रसिद्ध है वैसे ही मगधवराम उत्पन्न मुदक्षिणा नामकी उनकी पत्नी भी संसारमें अपनी चत्रनाके लिये असिद्ध थी।।३१।। वैमे तो राजा दिलीपकी बहुत-मी रानियाँ थी, पर वे यदि अपनेको स्त्रीवाला समभते ये तो लक्ष्मीके समान मनस्त्रितो केवल अपनी परनी सुदक्षिगाके कारण ही ॥३२॥ उनकी बड़ी इच्छा थी कि मेरी प्यारी पत्नीमें मेरे-जैमा पुत्र हो, पर दिन बीतते चने जारहे थे भीर मनकी मात्र पूरी नही हो पा रही थी ।।३३॥ तब उन्होंने निञ्चय किया कि सन्तान उत्पन्न करनेका कुछ न कुछ उपाय करना ही चाहिए। उन्होंने पहला काम तो यह किया कि पृथ्वी पालनेका कुल भार प्रयने कशेंसे उनारकर मत्रियोंको सौंप दिया ॥३४॥ राज्यकी चिन्तासे सुट्टी पाकर पवित्र स्रथास्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्रकास्ययाः
तौ दस्यती वशिष्ठस्य गुरोजेन्मतुराश्रमम् ॥३॥।
स्तिन्ध्यास्थारं निर्वोषमेकं स्यन्दनमास्थितौ ।
प्राष्ट्रपेययं पयोवाहं विदुद्दैरावताविव ॥३६॥
मा भृदाश्रमपीडेति परिमेपपुरःमर्गः ।
श्रमुआवविशेषाचु सेनापरिकृताविव ॥३७॥
सेव्यमानौ सुखर्मर्शेः शालनिर्यासगिन्धिः।
पुष्परेस्मृत्तिकर्रवातैराधृतवनराजिभिः ॥३८॥
मनोभिरामाः शृख्वन्तौ रथनेमिस्वनोन्धुखंः ।
पद्जसंवादिनीःकेका द्विधा भिन्नाः शिखंडिभिः॥३६॥
परस्पराचिसाटस्यमद्रोजिभतवन्भेसु ।
स्राद्वन्देषु परयन्तौ स्यन्दनावद्वदिष्यु ॥४०॥
भेस्मीवन्धाद्वितन्वद्विरस्तम्भां तारस्वावम् ।
सारसैः कलनिहांदैः कविद्वन्नमिताननौ ॥४१॥

मनसे राजा दिलीप और देवी सुदक्षिगाने पुत्रकी इच्छासे पहले बह्यात्रीकी पूजा की और फिर वे दोनो पति-परनी वहाँस अपने कुलगुरु विशिष्ठजीके आश्रमकी ओर बले ।।३४॥ जिस रथपर वे दोनो बैठे हए थे वह मीठी-मीठी घरघराहट करना हुआ चना जा रहा था। उस पर बैठे हए वे दोनो ऐसे जान पड़ने थे मानी वर्षाके बादलपर ऐरावत और बिजली दोनो चडे चले जा रहे हो ॥३६॥ उन्होने अपने साथ सेवक नहीं लिए क्योंकि उन्हें घ्यान था कि बहुत भीड़-भाड़ ले जानेसे आश्रमके काममे बाधा होगी, पर उनका प्रताप और तेज ही इतना अधिक था कि उससे जान पडता या माना सायमे बढी भारी सेना चली जा रही हो ॥३७॥ खले मार्गमें सालके गोदकी गन्धम बसा हुमा, फूलोके पराग उडाता हुमा भीर बनके वृक्षोकी पाँतोको घीरे-धीरे कॅपाता हुमा पवन, उनके शरीरको सुख देता हुमा उनकी सेवा करता चल रहा था ॥३६॥ राजा दिली। और देवी सुदक्षिगाने इघर-उघर हृष्टि घुमाई और देखा कि कही तो रचकी षनधनाहर मुनकर बहुतसे मोर इस भ्रमसे भ्रपना मेंह ऊपर उठा उठाकर दहरे मनोहर षड्य शब्दसे कूक रहे है कि कही ऊपर बादल तो नहीं गरज रहे है ।।३६।। कही वे देखते है कि हरिएगोंके जोड़े मार्गसे कुछ हटकर रचकी बीर एकटक देख रहे हैं। उनकी सरल चितवनको राजा दिलीपने सुदक्षिए।के नेत्रोके समान समभ्या और सुदक्षिए।ने राजा दिलीपके नेत्रोंके समान ।।४०।। जब कभी वे बाँख उठाकर ऊपर देखते तो आकाशमे उडते हुए और मीठे बोलने-बाले बगले भी उन्हें दिखाई पढ़ जाते जो पाँतमें उड़ते हुए ऐसे जान पढ़ते ये मानी खम्भेके बिना ही बन्दनवार टेंगी हुई हो ॥४१॥ पवन भी उनके अनुकूल चल रहा था और यह संकेत दे

पवनस्यानुकूल्त्वात्प्रार्थनासिद्धिशंसिनः रजोमिस्तरगोत्की खैरस्प्रष्टालक वेष्टनी 118511 सरसीष्वरविन्दानां वीचिविद्योभशीतलम् । श्रामोद्युपजिघन्तौ स्वनिःस्वासानकारिसम् ॥४३॥ ग्रामेष्वात्मविस्ष्टेषु युपचिह्नेषु यज्वनाम् । अमोधाः प्रतिगृह्णन्तावर्घानुपदमाशिषः ॥४४॥ हैयंगवीनमादाय योषष्टद्वानुपस्थितान् । नामधेयानि पृच्छन्तौ बन्यानां मार्गशाखिनाम् ॥४४॥ काप्यभिख्या तयोरासीदुत्रजतोः शुद्धवेषयोः। हिमनिर्मक्तयोयोंने चित्राचन्द्रमसोरिव ॥४६॥ तत्तद्भ मिपतिः पत्न्यै दर्शयन्त्रियदर्शनः। अपि लक्क्तिमध्वानं बुबुधे न बुधोपमः ॥४७॥ स दुष्प्रापयशाः प्रापदाश्रमं भान्तवाहनः। सायं संयमिनस्तस्य महर्वेमेहिषीसख: ॥४८॥ वनान्तरादुपावृत्तैः समित्कुशफलाहरैः। पूर्य मासमहरयाग्नित्रत्यद्यातैस्तपस्विभिः

श्राकीर्रामृषिपत्नीनाम्रटजहाररोधिभिः। श्चपत्यैरिव नीवारमागधेयोचितैर्मगैः ॥५०॥ सेकान्ते मुनिकन्याभिस्तत्वर्गोज्भतवृत्तकम् । विश्वासाय विहंगानामालवालाम्बपायिनाम ॥५१॥ श्रातपात्ययसंचित्रनीवारास निषादिभिः। मृगैर्वर्तितरोमन्थमुटजाङ्गनभृमिषु अभ्यत्थिताग्निपश्चिरतिथीनाश्रमोनमुखान । पवनोद्धतैध्मैराहृतिगन्धिभः ॥५३॥ अथ यन्तारमादिश्य धुर्यान्विश्रामयेति सः। तामवारोहयत्पत्नीं रथादवततार तस्में मभ्याः सभार्याय गोप्त्रे गुप्ततमेन्द्रियाः। अर्हणामहीते चक्र्मुनयो नयचचुपे ॥४४॥ विधेः सायंतनस्यान्ते स ददर्श तपोनिधिम् । श्चन्वासितमहन्धत्या स्वाहयेव हविर्भुजम् ॥५६॥ तयोर्जगृहतुः पादान्राजा राज्ञी च मागधी। तौ गुरुर्गुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतुः ॥५७॥

वे रेखने क्या है कि संज्याके घिनहोजके लिये बहुनसे तपस्वी हायसे सिमया, कुया धौर फल लिए हुए अवलीसे लीट रही है। ।४६।। बहुनमें मुण बही धाअनमें इघर-उघर पर्युक्तियों के हार रोके लड़े हुए ये नयों कि उन्हें भी क्षायि-पित्यों के बच्च के साअनमें इघर-उघर पर्युक्तियों के हार रोके लड़े हुए ये नयों कि उन्हें भी क्षाये का पर गया था।। ।१८।।। व्यव्स्वन्यार्थ हुआं की जहां में पानी रे-रेकर वहिंसे हुट गई भी जिसके साअनके पत्ती उन हुओं के वीवनोक्ता जन तिरद होकर पी गस ।।११।। घूपमें मुलानेके लिये जो तिन्नीका प्रन्त कंपाया हुषा था, वह दिन छिपते ही समेटकर कृदियां के धौगनमें हेर बनाकर रख दिया गया था। धौर वही धौगनमें बहुते हिएछ मुखते बैठे जुनाती कर रहे वे ॥१२।। हवन-मामधीकी गंवसे अरा हुषा घौनाहों बहुते हिएछ मुखते बैठे जुनाती कर रहे वे ॥१२।। हवन-मामधीकी गंवसे प्रत हुषा घौनाहों बहुते हिएछ मुखते वैठे जुनाती कर रहे वे ॥१३।। हवन-मामधीकी गंवसे प्रत हुषा घौनाहों विवास को प्रतिवर्ध कर दिया।।१३।। तक व्यक्ति प्रत चुर्पिते सापने सारपीको धाता दी कि चोड़ों को येव विवास सहित ।१३।। वद यह समाचार प्राप्त सारपीको धाता दी कि चोड़ों को उन्हों ने उन राव सहार्य हिएस हा सहित सामावर प्राप्त सामावर प्राप्त के विवास हो हो हो तक उन्होंने अपने रक्षक, प्रावस्त तथा गितिके प्रमुतार चलनेवाले यणलीक राजा दिलीपका सम्मावर साम्य स्वास स्वासत का सामावर सामावर

तमातिथ्यक्रियाशान्तरथकोभपरिश्रमम् ।
पप्रच्छ कुशलं राज्ये राज्याश्रममुनि मुनिः ॥४८॥
स्रथाथक्रिनेवस्तस्य विज्ञतारिपुरः पुरः ।
स्रध्यायक्रिनेवस्तस्य विज्ञतारिपुरः पुरः ।
स्रध्यामर्थपनिर्वाचमाददे वदतां वरः ॥४६॥
उपपक्षं नतु शिवं सप्तस्वक्षं पु यस्य मे ।
देवीनां मातुर्गाखां च प्रतिहतां त्वामापदाम् ॥६०॥
तव मन्त्रकृतो मन्त्रदूरात्त्रशमितारिकिः ।
प्रत्यादिश्यन्त इते मे दृष्टलस्यिभदः शराः ॥६१॥
हिवराविज्ञतं होतस्वया विध्वदिन्तम् ॥
दृष्टिर्भवति सस्यानामवग्रहिवशोषिकाम् ॥६२॥
पुरुषायुषजीविन्यो निरातक्का निरावदः ॥
सन्तरीयाः प्रजास्तस्य हेतुस्वदृष्ठस्ववर्चसम्॥६३॥
स्वर्यं चिन्त्यमानस्य गुरुषा स्रक्षयोनिना ।
सानुवन्धाः क्यं नस्युः संपदी मे निरापदः ॥६४॥

राजा दिलीप और मगधकी राजकुमारी सुदक्षिगाने चरण छूकर उन्ह प्रगाम किया ग्रीर गुरु विश्वष्ठ तथा उनकी पत्नीने बढ़े दुलारसे उनका स्वागत किया ।। ५: ३।। पहल तो बिश्वष्ठजीने उनका इतना ग्रातिच्य-सत्कार किया कि रथकी हचकमे जो उन्हें यकावट हुई थी वह सब दूर हो गई ग्रीर तब मृनि विश्वयन राजिप दिलीपसे पुछा-कहिए। भ्रापके राज्यमे सब कुशल तो है न ॥५६॥ राजा दिलीपने जहाँ अपनी बीरताने शत्रुओं के नगर जीते थे और धनपति बने थे वहाँ वे बातचीत करनेकी कलामें भी बढ़े चतुर थे, इमलिय उन्होंने ग्रथवंवेदके रक्षक विश्ववीके उत्तरमें बडी ग्रर्थ-भरी वासीमें कहा ॥५६॥ "ग्रापकी कृपास इस राज्यमे [ राजा, मत्री, मित्र, राजकोष, राज्य, दुर्ग और मेना ये | सानो अग भरपूर हैं। | अग्नि, जल, महामारी और अकाल मृत्य इन देवी विपत्तियो भीर [चोर, डाकू, शत्रु आदि] मानूपी आपनियोको दूर करनेवाल तो आप बैठे ही हैं ॥६०॥ आप मत्रोके रचयिता है। आपके मत्र ही इतने शक्तिशाली है कि मुक्ते अपने बागा चलानेकी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अपने बागोंसे तो मैं केवल उन्हें ही वेच सकता हूँ जो मेरे घागे आते हैं, पर घापके मत तो यहीं बैठे-बैठे दूरसे ही शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं ॥६१॥ हे यज्ञ करनेवाने ! प्राप जब शास्त्रीय विधिसे प्रानिसें हवि छोड़ते है नो ब्रापकी ब्राहतियाँ बनाइप्टिसे सूचे हुए बानके खेतोंपर जलवृष्टि होकर बरमने लगती है।।६२।। यह ग्रापके बद्धाते अका ही तो बल है कि मेरी प्रजामें कोई भी न तो सौ बरसने कम ग्राय पाना है ग्रीर न किमीको ईति [बाट, मुखा, चूहा, तोता, राज-कलह,

वैरीकी चढ़ाई मादि | तथा विपत्तिका डर रहता है ॥६३॥ ज**व माप स्वयंबह्माके पृत्र ही** 

किन्तु वच्चां तर्वैतस्यामदृष्टसदृश्यज्ञम् ।
न मामवित सद्वीपा रत्नसूरि मेदिनी ॥६५॥
नृनं मतः परं वंश्याः पिण्डविच्छेददर्शिनः ।
न प्रकामभ्रजः आद्धे स्वधासंग्रहतत्पराः ॥६६॥
मत्परं दुर्लमं मत्वा नृनमावर्जितं मया ।
पयः पूर्वेः स्वनिःखासैः कवोष्णभ्रुपभुज्यते ॥६७॥
सोऽहमिज्याविशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः ।
प्रकाशश्राप्रकाशश्रः लोकालोक इवाचलः ॥६८॥
लोकान्तरमुखं पुण्यं तपोदानमभुद्धवम् ।
संततिः शुद्धवंश्या हि परत्रेह च शर्मेणे ॥६६॥
तया हीनं विधातमौं कर्यं पश्यक् द्यसे ।
सिक्तं स्वयमिव स्नेहाइत्ध्यमाश्रमृहृत्वकम् ॥७०॥
प्रसद्धपीढं भगवन्नृणमन्त्यमवेहि मे ।
प्रकृतुदिमिवालानमनिर्वाणस्य दन्तिनः ॥७१॥

हमारे कुलगुरु होकर सदा हमारा कल्यासा करने के लिए बैठे हैं तब हमारी सम्पत्ति भला निविघ्न क्यों न रहे ।।६४।। पर देव ! आपकी इतनी कृपा होते हुए भी जब आपकी इस बधू [मेरी पत्नी] के गर्भसे मेरे समान तेजस्वी पुत्र नहीं हुछा तब रत्नोको पदा करने वाली, कई द्वीपोसे फैली हुई भापने राज्यकी यह पृथ्वी भी मुभे कैसे अच्छी लग सकती है ।।६५। श्रव तो मुभे ऐसा जान पड़ने लगा है कि मेरे पीछे कोई मुझे पिण्ड देनेवाला भी नहीं रह जायगा । इसी दू खसे हमारे पितर मेरे दिए हुए श्राद्धके अन्तको भरपेट न खाकर उसका भाग आगेके लिये डकट्टा करने लग गए है ।।६६।। जब मैं तर्प एके ममय जलदान देने लगता हैं, तब भेरे पितर यह मोचकर दु खकी साँखे लेने लगते हैं कि इसके पीछे हमें जल कौन देगा और यह सोचकर वे प्रवती मौनोंसे गरम हए जलको ही पी डालते हैं ।।६७।। जिस प्रकार लोकालोक नामका पर्वत एक ग्रोरसे मुर्थका प्रकाश पड़नेथे चमकता है ग्रीर दूसरी ग्रीर प्रकाश न पडनेसे ग्रवियारा रहता है, उसी प्रकार सदा यज्ञ करनेसे मेरा चित्त प्रमन्न रहता है किन्तू पुत्र न होनेसे सदा शोकसे भरा रहता है ॥६८॥ देव ! तपस्या करनेसे ग्रीर बाह्यसों तथा दीनोंको दान देनेसे जो पूच्य मिलता है वह केवल परलोकमे सुख देता है पर ग्रच्छी सन्तान [सेवा-सुश्रुषा करके] इस लोकमे तो सुख देती ही है साथ ही [तर्पण श्रीर पिण्डदान श्रादि करके | परलोकमें भी सुख देती है ॥६६॥ हे गुरुदेव ! जैसे अपने हाथोंसे प्रेमसे सीचे हुए माश्रमके दक्षमे फल लगता न देखकर बड़ा द ख होता है वैसे ही जब माप मुक्त कृपा-पात्रको सन्तानहीन देखते हैं तो क्या धापको द:व नही होता ।।७०। हे भगवन् ! जिस प्रकार हाथीको उसका खुटा घरयन्त कष्ट देता है वैसे ही पुत्र न होनेके कारए। जो पितरोका भार मेरे सिरपर तस्मान्युच्ये यथा तात संविधातुं तथाई सि ।
इच्चाकुणां दुरापेऽभें त्वदधीना हि सिद्धयः ॥७२॥
इति विद्यापितो राजा घ्यानस्तिमितलोचनः ।
च्छमात्रमृषिस्तस्थौ सुप्तमीन इव हृदः ॥७३॥
सोऽपर्यत्प्रिष्टाभेन संततेः स्तम्भकारणम् ।
आवितात्मा भ्रुवो भर्तुरर्थनं प्रत्यवोधयत् ॥७४॥
पुराशकष्टुपस्थाय तवोवीं प्रति यास्यतः ।
आसीत्कल्पतरुच्यायाश्रिता सुरभिः पथि ॥७४॥
धर्मलोपभयाः । । । ।
प्रदिच्छिकियार्द्यायां तस्यां त्वं साधु नाचरः ॥७६॥
अवजानासि मां यस्मादतस्ने न भविष्यति ।
मत्प्रसृतिमनाराध्य प्रजेति त्वां राशाच मा ॥७७॥
स शापो न त्वयाराजभ्य मारिथना श्रुतः ।
नदत्याकाश्रमङ्गायाः स्रोतस्युदामहित्मजे ॥७८॥।

चढारहा है वह भी मुक्ते बहुता पीडा देरहा है।। ३१।। इसीलिये हे प्रभो ! अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पुत्र-रत्न हो घौर मैं घपने पितृ-ऋगाने मुक्त हो जाऊँ क्योंकि इक्ष्वाकृवशी राजाओकी सभी कठिनाइयाँ भ्रापकी कृपासे सदा दूर होती रही है । १७२।। राजाकी बात सनकर विशिष्ठजीने ग्रापनी ग्रांखे बन्द करके क्षण भरके लिये ध्यान लगाया । उस समय वे उस तालके समान स्थिर और निञ्चल हो गए जिसकी सब मछन्याँ सो गई हो ।।७३।। विशिष्ठजीने प्रपने योगके बलमे ध्यान किया कि पवित्र आत्मावाल राजाके पुत्र क्यो नहीं हवा भीर ध्यान कर चक्रनेपर वे राजाको समक्राने लगे ॥७४॥ हे राजन ! बहुत दिन हुए एक बार जब तुम स्वर्गमे इन्द्रकी मेवा करके पृथ्वीको लौट रहे थे, तब मार्गमे कल्पवृक्षकी छायामें कामधेनु बैठी हुई थी।। ७५।। उस समय तुम्हारी पत्नीने रजस्वला होनेपर स्नान किया वा श्रीर तुम सोचते जा रहे ये कि [यदि इस समय उसके साथ सभोग नहीं करूँगा तो] गृहस्थका धर्म विगड जायगा । इसी विचारमे पडे रहनेके कारण तुमने कामधेनुकी स्रोर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। यह काम तुमने ठीक नहीं किया, क्योंकि तुम्हें चाहिए था कि उसकी पूजा श्रीर प्रदक्षिए। करते हुए लौटते ॥७६॥ इसीसे रूप्ट होकर कामधेनने सम्हे शाप दिया कि तुमने जो मेरा तिरस्कार किया है इसका दड यही है कि जवनक तुम मेरी सन्तानकी सेवा नहीं करोगे तबतक तुम्हे पुत्र नही होगा ।।७७॥ उम समय बढ़े-बढ़े मतवाने दिग्गज आकाशगंगामे सेलते हुए बहुत चिग्वाड रहे थे, इसनिय उस शापको न तो तुम ही सून पाए, न तुम्हारा सारथी ही ।।७६।।

ईप्सितं तदवज्ञानाहिद्धि सार्गलमात्मनः ।
प्रतिवध्नाति हि श्रेयः पूज्यपूजाव्यतिकमः ॥७६॥
हिषे दीर्घसत्रस्य सा चेदानीं प्रचेतसः ।
धुजंगिदिहतद्वारं पातासमिषितिष्ठति ॥८०॥
स्रुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधि शुचिः ।
आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुधा हि सा ॥८१॥
हित वादिन एवास्य होतुराष्ट्रतिसाधनम् ।
अतिन्द्या नन्दिनी नाम घेतुरावद्वते वनात् ॥८२॥
स्रुतां कोर्यासुर्गं पस्त्वमिन्यधाटला ।
विश्रती श्वेतरोमाङ्कः संध्येव शशिनं नवम् ॥८२॥
धुवं कोर्यान कुण्डोध्नी मेथ्येनावभृयादिष ।
प्रस्तवेनामिवर्यन्ती वत्सालोकप्रवर्तिना ॥८॥।
रजःक्योः सुरोढ्नौः स्प्रशद्भिगीत्रमन्तिकात् ।
तीर्याभिषेकजां शुद्धिमादधाना महीचितः ॥८॥।

इसलिये तुम्हारे पुत्र न होनंका कारण यही है कि तुमने कामधेनुका तिरस्कार किया है देखी, जो परुष धपने पुज्योकी पूजा नहीं करता है उसके शुभ कार्योमे विघन पहला ही है।।७६।। श्रव इस समय कामधेन तो मिल नहीं सकती क्योंकि वरुणदेव पातालमें बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे है। उस यज्ञमे आहतिकी सामग्री देनेके लिये कामधेन भी पाताल लोक चली गई हैं भीर उस लोकके द्वारोपर बढ़े-बढ़े विषयर सर्प रखवाले भी बैठ है ।। ६०।। [ चाहिए तो यही था कि पहले तुम कामधेनुको ही प्रमन्न करते पर इस समय तो उनका दर्शन दुसंभ है। इसलिये तुम उनकी पुत्री नन्दिनीको ही उनका प्रतिनिधि समक्त लो ग्रीर ग्रपनी रानीके साथ शह मनसे उसकी सेवा करो, क्योंकि यदि वह प्रमन्न हो जायगी तो वह तुरन्त इच्छित फल भवस्य दे देगी।।⊏१।। इघर विशष्ठजी यह कह ही रहे थे कि उनकी भाहतिके लिये घृत भादि बटानेवाली सुलक्षणा नन्दिनी गौ वनसे लौटकर बा पहुँची ॥ ६२ ॥ नन्दिनीकी देह नये पत्तेके समान कोमल भीर लाल थी। उसके माथेपर बनी हुई भूरे वालोकी टेढी रेखा ऐसी जान पहती थी जैसे लाल संघ्याके माथेपर द्वितीयाका चन्द्रमा चढ ग्राया हो ।।=३।। ग्रपना बछडा देखते ही उसके कड़के समान बढ़े-बढ़े बनोसे वह गरम-गरम दध निकलकर पृथ्वीपर टपकने लगा जो यज्ञके पश्चात् किए हुए अवभूष स्नानके जलसे भी ग्राधिक पवित्र या ।।८४।। नन्दिनीके ब्राते समय उसके खुरोंने उडी हुई धूनके लगनेसे राजा दिलीप वैसे ही पवित्र हो गए जैसे किसी तीर्थमें स्नान करके लौटे हों। शकुन जाननेवासे तपस्वी विशष्टजीने जब उस तां पुरुषदर्शनां दृष्ट्वा निमित्तक्षस्तपोनिधिः ।
याज्यमाशंसितावन्त्र्यप्रार्थनं पुनरत्रवीत् ॥८६॥
अद्रवर्तितीं सिद्धिं राजन्विगणयात्मनः ।
उपस्थितयं कत्याणी नाम्नि कीर्तित एव यत् ॥८७॥
वन्यकृतिरिमां शरवदात्मानुगमनेन गाम् ।
विधामभ्यसनेनेव प्रसादयितुमहंसि ॥८८॥
प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाःस्थितायां स्थितिमाचरेः ।
निषएणायां निषीदास्यां पीताम्मसि पिवेरपः ॥८६॥
वर्श्मित्तमती चैनामर्चितामातपोवनात् ।
प्रयता प्रातरन्वेतु सायं प्रत्युद्वज्ञेदिषि ॥६०॥
इत्याप्रसादादस्यास्त्वं परिचर्यापरो भव ।
अविध्नमस्तु ते स्थेयाः पितेव धुरि पुत्रिणाम् ॥६१॥
तथेति प्रतिजग्राह प्रीतिमान्सपरिग्रहः ।
आदेशं देशकालुकः शिष्यः शासितुरानतः ॥६२॥

गौको देखा, जिसके दर्शनसे ही पृष्य मिलता है, तब वे ग्रपने यजमान उन राजा दिलीपसे बोले जो अपनी प्रार्थना सफल करानेके लिये वहाँ आए हुए ये ॥ ६॥ 'हे राजन ! तुम्हारा मनोरय बहुत शीघ्र ही पूरा होगा क्योंकि यह कल्यास करनेवाली नन्दिनी नाम नेते ही आप पहुँची है ॥५७॥ जैसे विद्यार्थी [ सब सुलोको छोडकर ] लगनसे पढ़कर विद्या प्राप्त कर लेता है वैसे ही यदि तुम भी [सब भोगोको छोड़कर ] कन्द-मूल-फल खाने हुए सदा इस गौकी मेवा करोगे तो वह भी तुमपर प्रसन्त हो कर तुम्हारी इच्छा ग्रवस्य पूरी करेगी ।। ६६।। जब यह चंद तब तुम भी इसके पीछे-पीछे चलने लगना, जब सडी हो जाय तभी तुम भी सडे हो जाना, जब बैठे तभी तुम भी बैठना भीर जब यह पानी पीने लगे तभी तुम भी पानी पीना। ॥६६॥ तुम्हारी रानी मुदक्षिरगुको चाहिए कि वे नित्य प्रात:काल बडी भक्तिसे इसकी पूजा किया करें भीर जब यह बनको जाने लगे तब वे नुपोवनके बांबेतक उसके पीछे-पीछे जायेँ भीर सायकाल लौटते समय वहीरी प्रगवानी करके उसे बाश्रममें ले बावें।।६०॥ जबतक यह गौ प्रसन्त न हो जाय तवतक तुम इसी प्रकार इसकी सेवा करते रही । ईश्वर करे तुम्हे कोई बाधा न हो भीर जिस प्रकार तुम अपने पिनाके योग्य पुत्र हो वैसा ही सुयोग्य पुत्र तुम्हे भी प्राप्त हो ॥६१॥ राजा दिलीप यह सोचकर मनमे बहुत प्रमन्न हुए कि सच्याके समय हवनकी अग्निके सामने बैठकर विभिष्ठजीन जो कुछ कहा है यह प्रवश्य सत्य होगा। तब बडी नम्नतासे उन्होंने विश्वष्ठजीसे कहा कि 'हम ऐसा ही करेंगे' और यह कहकर उन्होंने भीर उनकी पत्नीने गुरुबीसे इस ब्रतके लिये ग्राज्ञा ली ।।६२।। रात हो चली थी । विद्वान्, सत्यवक्ता, ब्रह्माके पूत्र विशय्ठजीने राजा दिलीपको व्यथं प्रदोषे दोषज्ञः संवेशाय विशापितम् । सनुः सन्तवानसम्दुर्विससर्जोजितिश्रयम् ॥६२॥ सत्यामपि तपःसिद्धौ नियमापेचया द्यनिः । इन्यवित्रस्ययामास वन्यामेवास्य संविधाम् ॥६४॥

निर्दिष्टां कुलपतिना स पर्शशालामध्यास्य प्रयतपरिग्रहद्वितीयः । तच्छिष्याध्ययननिवेदितावसानां संविष्टः कुशशयने निशां निनाय।।

> इति महाकवि श्रीकालिदायकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये विश्वयाश्यमाभिगमनो नाम प्रथमः सर्गः ॥

जाकर सोनेकी माजा दे दी ।।६३।। यचिष विशिष्टकी चाहते तो अपनी तपस्याके प्रभावसे ही राजा दिलीपके योग्य भौजन और सोनेका उदित प्रबन्ध कर सकते थे पर वे अतके नियमोंको जानने ये इसलिये उन्होंने राजाके अतके योग्य [कन्दमूसके भोजन और कुशकी चटाईका] ही प्रबन्ध किया था।।६४।। कुलपित विरिट्जीने जो पर्एकुटी बताई उसीमें राजा दिलीप अक्षयर्थका पालन करते हुए रानी नुरक्षिणांके साथ कुशाको चटाईपर ही सो गए और प्रात.काल ही जब विशिष्टजीने अपने शिष्योको वेद पढ़ाना प्रारभ किया तब उसकी ष्यति कानमे पढ़ते ही राजा दिलीप उट बैटे ।।६४।

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवश महाकाव्यका वशिष्टके ग्राश्रममें ग्रागमन नामका पहला सर्व समाप्त हुगा ॥

### ॥ द्वितीयः सर्गः ॥

अथ प्रजानामधिषः प्रभाते जायाप्रतिग्राहितगन्धमाल्याम् ।
वनाय पीतप्रतिवद्धवन्तां यशोधनो धेतुमृषेष्ठीमोच ॥१॥
तस्याः सुरन्यासपवित्रयांसुमपांसुलानां धुरि कीर्तनीया ।
मार्गं मनुष्येश्वरधर्मपत्नी श्रुनेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत् ॥२॥
निवर्त्य राजा दयितां दयालुस्तां सौरमेर्यी सुरमिर्यशोभिः ।
पयोधरीभृतचतुः ससुद्वां जुगोप गोरूपधरामिवोर्धाम् ॥३॥
व्रताय तेनानुचरेखं धेनोन्ययेषि शेषोप्यऽनुयायिवर्गः ।
न चान्यतस्तस्य शरीररवा स्ववीयंगुप्ता हि मनोः प्रधृतिः ॥॥॥
आस्वादवद्भिः कवलैंस्तृलानां कष्ट्यनैदंशनिवारखेश ।
अव्याहतैः स्वरंगते म तस्याः सम्राट् ममाराधनतत्परोऽभृत्॥॥॥
स्थितः स्थितासुचलितः प्रयातां निषेदुषीमामनवर्भ्यारः ।
जलामिलाषी जलमाददानां छायेव तां भृपतिरन्वगच्छत् ॥६॥।

#### ट्रसरा सर्ग

दूमरे दिन प्रात:काल रानी सुदक्षिए।ने पहले फूल-माला-चन्दन लेकर नन्दिनीकी पूजा की, फिर जब नन्दिनीके बछडेने दूध पी लिया तब यशस्वी राजा दिलीपने उसे बौध दिया और ऋपिकी गौको जगलमें चरानेके लिये खोल दिया ॥१॥ नन्दिनी चली जा रही थी और उसके खुरोसे उडी हुई घूल मार्गको पवित्र करती जा रही थी उसी मार्गमें नन्दिनीके पीछे-पीछे चलती हुई उस समयकी पतिवताग्रोंमें सबंशेष्ठ रानी मुदक्षिणा ठीक वैमे ही चली जा रही थी जैसे श्रतिके पीछे-पीछे स्मृति चली जा रही हो ॥२॥ कोमल हृदयवाने यशस्वी राजा दिलीपने बाश्रमके द्वार परसे ही रानी सुदक्षिशाको लौटा दिया और अपने आप उस नन्दिनीकी रक्षाके लिये चल पढे जो ऐसी प्रतीत होती थी मानो साक्षात पृथ्वीने ही ऐसी गौका रूप घारस कर लिया हो जिसके चारो थन ही पृथ्वीके चार समृद्र हो ॥३॥ राजा दिनीपने केवन रानीको ही नही वरन सब नौकर-चाकरों को भी लौटा दिया क्योंकि उन्होंने तो गौकी सेवाका वत ही ले लिया था। रही अपने शरीरकी रक्षाकी बात, उसके लिये उन्होंने किसी सेवककी बावश्यकता नहीं समक्षी क्योंकि जिस राजाने मनुके वशमें जन्म निया हो वह अपनी रक्षा तो स्वय कर ही सकता है ॥४॥ राजा दिलीप बड़ी लगनसे निन्दिनीकी सेवा करने लगे। कभी तो वे उसे रसीली घासकी मृद्धियाँ खिलाते, कभी उसकी देह खुजलाते, कभी डाँस उडाते और जिधर भी वह जाना चाहती थीं उधर उसे जाने देते ।।।।। जब वह खड़ी होती तो राजा भी खड़े हो जाते, ज्योंही वह चलनेको पग बढ़ाती स्पों ही वे भीचल पड़ते, वह बैठती तो ये भी बैठ जाते भीर जब वह जल पीनेकी इच्छाकरती तभी राजाको भी प्यास लग ब्राती। [बस यह समफिए कि] वे छायाके

स न्यस्तिचिद्वामिष राजल्कमी तेजोविशेषानुमितां द्यानः ।
आसीदनाविष्कृतदानराजिरन्तर्मदावस्य इव द्विपेन्द्रः ॥०॥
लताप्रतानोवृत्वयितैः स केशैरिषिज्यधन्ता विचचार दावम् ।
रचापदेशान्ध्वनिद्दोमधेनोर्वन्यान्विनेष्यित्व दृष्टसत्त्वान् ॥८॥
विसृष्टपार्वानुचरस्य तस्य पार्वद्रुमाः पाशसृता समस्य ।
उदीरयामासुरिवोन्मदानामालोकशन्दं वयसां विरावैः ॥८॥
महत्त्रयुक्तारच महत्त्सलामं तमर्ज्यमारादिमवर्चमानम् ।
अवाकिरन्वाललताः प्रस्नैराचारलाजैरिव पौरकन्याः ॥१०॥
धनुर्भृतोऽप्यस्य द्यार्द्भभावमान्यातमन्तन्करण्वैविश्क्वः ।
विलोक्षयन्त्यो वपुरापुरन्त्यां प्रकामविस्तारकलं हरिय्यः ॥११॥
स कीचकैमास्त्रपूर्णर्ग्यः कुजद्विरापादितवंशकृत्यम् ।
ग्रुश्राव कुञ्जेषु यशः स्वसुर्ज्येहृदीयमानं वनदेवताभिः ॥१२॥

समान ही उसके पीछे-पीछे, चले जा रहे ये ।। ६ ।। किसी मतवाले हायीके माथेसे मदकी धारा न भी निकलती हो तो भी उसको देखते ही उसके तेज का धनुमान हो जाता है। रिजा दिलीपके साथ भी ठीक यही बात थी। ] उन्होंने गौकी सेवाके ब्रतके कारए। यद्यपि [ छत्र, चेंबर, ब्रादि सब ] राज-चिल्लो भीर राजसी ठाट खोड दिवे चे फिर भी उनका गठा हुना शरीर भीर मुखका तेज देखकर कोई भी कह सकता या कि ये सम्राट ही हैं ।। ७ ।। उनके सिर की सर्टे जगलकी लताओं के समान उलक गई थी। जब वे हाथमे धनुष लेकर जंगलमें धमते तब उन्हें देखकर ऐसा लगता मानो नन्दिनीकी रक्षाके बहाने वे जंगलके दृष्ट जीवोको ज्ञान्त रहनेकी सीस दे रहे हों।। = ।। मार्गके वृक्षोपर अनेक मतवाले पक्षी चहचहा रहे थे। उनका कलरव सनकर ऐसा जान पढ़ता था मानी मार्गके वृक्ष, यह समक्षकर बस्ताके समान तेजस्वी राजा दिलीपकी जय-जयकार कर रहे हों कि उनकी जय करनेवाला कोई भी सेवक उनके साथ नहीं है।। १।। जिब वृक्षोंने राजाका सत्कार किया तब वनकी लताएँ ही क्यो पीछे रहें। ] इसिलये जिघर-जिघर राजा दिलीप जाते ये उधर-उघरकी लताएँ ग्रन्निके समाम तेजस्वी धीर पजनीय राजा दिलीपके ऊपर उसी प्रकार फुलोंकी वर्षा करने लगीं जिस प्रकार राजाके स्वागतमें नगरकी कन्याएँ राजाके ऊपर धानकी खीलें बरसाती है ॥१०॥ राजा दिलीपके हाथोंमें बनुष देखकर भी हरिशियाँ डरी नहीं क्योंकि वे उन्हें देखते ही ताड गई कि ये बडे कोमल हृदयवाले हैं, [ बाएा न चलावेंगे । ] राजा दिलीपके सुन्दर शरीरको वे इस प्रकार एकटक देखती ही रह गई मानो नेत्रोंके बढ़े होनेका उन्हें सच्चा फल प्राप्त हो गया हो । ।।११।। राजा दिलीप सन रहे वे कि वन-देवता वनकी कुंजोमें ऊँचे स्वरक्षे उनका यहा गा रहे हैं। उन वन-देवताओं के गीतके साथ वे बाँस भी मधूर बाँस्री बजा रहे थे जिनके छेदों मेंसे वायू भर जानेके प्रकस्तुपारै गिरिनिर्कराणामनोकहाकम्पितपुष्पगन्धी ।
तमातपक्लान्तमनातपत्रमाचारपूर्तं पवनः सिषेवे ॥१३॥
शशाम बृष्ट्यापि विना दवाग्निरासीडिशोषाफलपुष्पबृद्धिः ।
उन्तं न सम्वेष्यधिको बवाधे तस्मिन्वनं गोप्तरि गाहमाने ॥१४॥
संचारपूर्तानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुम् ।
प्रचक्रमे पल्लवरागतामा प्रभा पतक्रस्य ग्रुनेश्व धेषुः ॥१४॥
तां देवतापित्रतिथिकियार्थामन्वग्ययौ मध्यमलोकपालः ।
वभौ च सा तेन सतां मतेन श्रद्धेत साचाडिधिनोपपत्रा ॥१६॥
स पल्वलोतीर्थवराह्यूपान्यावासवृद्धोन्ष्रस्वविद्यानि ।
ययौ सृगाध्यामितशाह्वलानि स्यामायमानानि वनानिपस्यन्।१०॥
आपीनभारोद्धदनप्रयन्ताक्पृष्टिर्गृकत्वद्धृत्यो नरेन्द्रः ।
उभावलंचकतुरश्विताम्यां तपोवनावृत्तप्यं गताम्याम् ॥१८॥
विश्वष्ठियोरज्यायिनं तमावर्षमानं वनिता वनान्तात् ।
पपौ निमेषालसपस्मपङ्किकरपोषिताम्यामित लोचनाम्याम्॥१६॥

कारण मध्र स्वर निकल रहे थे ।।१२।। पहाडी ऋरनोंकी ठंडी फुहारोमे लदा हम्रा भीर मन्द-मन्द केंपाए हुए वक्षोंके फुलोंकी गन्धमें बसा हुआ बाय उन सदाचारी राजा दिलीपको ठडक देता चला रहा था जिन्हे छत्र न होनेके कारए। धूपमे कष्ट हो रहा या ।।१३।। राजा दिलीप प्रजापालक थे इसीलिये उनके जगलमे पहुँचते ही वर्षाके बिना ही बनकी खाग ठडी हो गई, बहाँके पेड भी फल और फलोसे लंद गए और वहाँके बढ़े जीवोंने छोटे जीवोंको सताना भी छोड़ दिया ।।१४।। दिन दमनेपर नये पत्तोंकी नलाईके सामने मुर्यकी ललाई चारो श्रोर फंनकर मन दिशाश्रोंकी पवित्र करके ग्रव विश्वाम करने लौट चली। उघर लाल रगकी नन्दिनी भी ग्रपने खुरोंके स्पर्शसे मार्गको पवित्र करती हुई तुरोवनकी बोर लौट पढी ॥१५॥ पृथ्वीका पालन करनेवाले राजा दिलीप भी विशष्ठ ऋषिके यज्ञ, श्राद्ध, प्रतिथि-पूजा ग्रादि धर्मके कामोके लिये दूध देनेवाली उस नन्दिनीके पीछे-पीछे लौटने हुए ऐसे भले लग रहे थे जैसे बह्याकी पुत्री श्रद्धांके साथ सदाचार शोभा देता हो ।।१३।। राजा दिलीप देखतं हुए चले जा रहे वे कि कही तो छोटे-छोटे तालोमेंसे सुमरोंके मूंड निकल-निकल कर चले जा रहे है, कही मोर अपने बसेरों की आर उबे जा रहे हैं. कहीं हरिए। हरी-हरी घासो पर बककर बैठ गए हैं और बीरे-बीरे सौफ होनेसे बनकी सारी घरती धुमली पडती जा रही है ॥१६॥ नन्दिनी भौर दिलीप दोनों बीरे-घीरे चले जा रहे थे । नन्दिनी भपने थनके भारी होनेसे वीरे-धीरे वल रही थी और राजा दिलीप मारी शरीर होनेके कारण धीरे-धीरे चल रहे थे । उन दोनोको धीरे-धीर चलते देखकर तपोवनका मार्ग बस देखते ही बनता था ।।१८।। जब साँभको राजा दिलीप नन्दिनीके पीछे-पीछे लौटे तब मुदक्षिगुः अपलक नेत्रीसे उन्हे देखती

पुरस्कृता वर्त्मीन पाथिवेन प्रत्युद्गता पाथिवधर्मपत्न्या ।
तदन्तरे सा विरराज धेनुदिनन्नपामध्यगतेव संघ्या ॥२०॥
प्रदिक्षणीकृत्य पयस्विनीं तां सुदृद्गिणा सावतपात्रहस्ता ।
प्रणम्य चानर्च विशालमस्याः शृङ्गान्तरं द्वारमिवाधिसद्धेः ॥२१॥
वरसोत्सुकापि स्तिमिता सपर्या प्रत्युद्गित्सित ननन्दतुस्तौ ।
भक्त्योपपश्चेषु हि तदिधानां प्रसाद्चिह्वाने पुरःफलानि ॥२२॥
पुरोः सदारस्य निपीच्यपादौ समाप्य सांघ्यं च विधि दिलीपः ।
दोहावसाने गुनरेव दोग्धीं मेजे सुजोच्छिश्वरिपृतिष्रणाम् ॥२३॥
तामन्तिकृत्यस्तवलिप्रदीपामन्वास्य गोप्ता गृहिणीसहायः ।
क्रमेण सुप्तामनु मंविवेश सुप्तीत्थां प्रातरन्द्तिष्ठत् ॥२४॥
इत्यं व्रतं धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीयकीचेंः ।
सप्त व्यतीयुह्मिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणीचितस्य ॥२॥।

रह गई मानो उसकी ग्राँखें राजा दिलीपका रूप पीनेको प्यासी हों ।।११।। ग्राश्रमके मार्गमे गौके पीछे राजा दिलीप थे ग्रीर ग्रागे श्रगवानीके लिये रानी सुदक्षिग्णा खडी वीं। इन दोनोके बीचमे वह लाल रगवाली नन्दिनी ऐसी शोभा दे रही थी जैसे दिन भीर रातके बीचमें साँभकी ललाई ।।२०।। पहले तो सुदक्षिरणाने हाथमे ग्रक्षत ग्रादि सामग्री लेकर नन्दिनीकी पूजा करके प्रदक्षिणा की, फिर प्रणाम करके उसकी सीगों के बीचमें माथेपर चन्दन-मक्षत लगाया क्योंकि उन्होंने समक्र लिया था कि वह सीगों का मध्य नहीं वरनू मेरी पृत्र-कामना पूरी करने का द्वार है ।।२१।। यद्यपि नन्दिनी उस समय अपना बछड़ा देखनेके लिये बहुत उस।4ली थी फिर भी वह रानीसे पूजा करानेके लिये खढी हो गई। निस्तिनीका यह प्रेम देखकर वे दोनो बहुत प्रसन्त हुए, क्योंकि तन्दिनीके समान मनोरच पूर्ण करनेवाले यदि भक्तपर प्रसन्त हो जायं तो समक्त लो कि काम पूरा हो गया ॥२२॥ गौकी पूजा हो चुकने पर शत्रधोके सहारक राजा दिलीपने पहले विशष्ठजी और ग्ररुवतीजीके चरणोकी वन्दना की और फिर ग्रपने सन्ध्याके नित्य कर्म परे किए। जब नन्दिनीका दूध दूह लिया गया और वह बैठ गई तब राजा दिलीप फिर उसकी सेवामें लग गए ।।२३।। प्रजापालक राजा दिलीप बपनी पत्नीके साथ बहुत देरतक नन्दिनीकी सेवा और पूजा करते रहे। जब वह सो गई तब ये दोनों भी सोने चले गए और ज्योही वह सोकर उठी त्योंही इन दोनो की नींद भी टूट गई ।।२४।। इस प्रकार सन्तान-प्राप्तिके लिये अपनी पत्नीके साथ .यह कठोर व्रत करते हुए दोनोंके रक्षक परम कीर्तिशाली राजा दिलीपके इक्कीस दिन बीत गए ।।२४।। तब निद्दिनीने सोचा कि मैं ग्रपने सेवक राजा दिलीपकी परीक्षा क्यों न सं कि वे सच्चे भावसे सेवा कर रहे हैं या केवल स्वार्थ भावसे। इसीलिये राजा दिलीप जब बाईसवें दिन उसे वनमे ले गए तो वह भट हिमालयकी उस गुफामे पैठ गई जिसपरसे

अन्येद्यरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना ग्रुनिहोमधेतुः। गौरीगुरोर्गह्ररमाविदेश ॥२६॥ गङ्गाप्रपातान्तविरुद्धशष्पं सा दुष्त्रधर्षा मनसापि हिंस्त्रेरित्यद्विशोभात्रहितेच्छीन। श्रलविताम्युत्पतनो नृपेण प्रसद्य सिंहः किल तां चकर्ष ॥२७॥ तदीयमाक्रन्दितमार्तसाधोर्गहानिबद्धप्रतिशब्ददीर्घम् रश्मिष्ववादाय नगेन्द्रसक्तां निवर्तयामास नृपस्य दृष्टिम् ॥२८॥ स पाटलायां गवि तस्थिवांसं धनुर्धरः केसरिखं ददर्श। श्रवित्यकायामिव वातुमय्यां लोध्रह्मं सातुमतः प्रकुल्लम् ॥२६॥ ततो मगेन्द्रस्य मगेन्द्रशामी बधाय बध्यस्य शरं शरएयः। नृपतिर्निषङ्गादुद्धर्तुमैच्छत्प्रसभोद्भतारिः ॥३०॥ जाताभिष**को** प्रहर्तुर्नसप्रमाभृषितकङ्कपत्रे । कर: सक्ताङ्गुलिः सायकपुक्क एव चित्रार्षितारम्भ इवावतस्ये ॥३१॥ बाहुत्रतिष्टम्भविवृद्धमन्युरभ्यर्शमागस्कृतमस्पृशद्भिः स्वतेजोमिरदद्यतान्तर्भोगीव मन्त्रीपधिरुद्धवीर्यः ॥३२॥

गञ्जाजीकी बारा गिर रही थी और जिसके तट पर वनी हरी-हरी वास सड़ी हुई थी ।।२६।। राजा दिलीपने भी उधर जानेसे उसे नहीं रोका क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि कोई भी हिसक जन्त नन्दिनीपर माक्रमण करनेकी बात नहीं सोच सकता । इतनेमें ही गौको मचानक एक सिंह दबोच ही तो बैठा । उस समय राजा दिलीप पर्वतकी शोभा देख रहे थे इसलिये उन्हें दिखाई ही नहीं पढ़ा कि उसपर सिंह कब ऋपटा ॥२७॥ सिंहकी ऋपटसे नन्दिनी राँभाने लगी और उसकी ध्वनि गुफामें गुँज उठी । राजा दिलीप उस समय पर्वतकी शोभा निहारनेमें लगे हए ये पर इस पुकारने उनकी इंग्टिको उसी प्रकार सींच लिया जैसे किसीने रस्सीमे बाँधकर खीच लिया हो ॥२८॥ धनुषधारी राजा दिलीपने देखा कि उस लाल गौपर बैठा हुआ खिह ऐसा लग रहा है जैसे गेरूके पहाड़की डाल-पर बहतसे पीले फुलोंबाला लोचका पेड फुल रहा हो ॥१६॥ उस समय सिंहके समान चलनेबाले शरलागत-रक्षक भौर बलपूर्वक शत्रुभोंका संहार करनेवाने राखा दिलीप क्रोधसे लाल हो गए भौर उन्होंने समभ्य कि यह सिंह मेरी शरणमें बाई हुई गौको मारकर मेरा बपमान करना चाहता है। बस, भट उन्होंने उस सिहको मारनेके लिये तुर्गिरसे बार्ग निकासनेको हाथ उठाया ॥३०॥ कहाँ तो राजा दिलीप उस सिंहको भारने जा रहे वे और कहाँ यह हमा कि] उनके दाहिने हायकी उँगिनयाँ उनके नखोंसे चमकनेवाले बाएाँकि पंखों से चिपक गईं। उन्हें देखकर ऐसा जान पहने लगा जैसे बाए निकालनेका प्रयत्न करनेका किसीने चित्र खींच दिया हो ॥३१॥ इसी प्रकार हाथ बँघ जानेसे राजा दिलीप पास ही खड़े ग्रपराधीपर प्रहार न कर सकते के कारता क्रोधसे तमतमा उठे और अपने तेजसे भीतर ही भीतर उसी प्रकार जलमे लगे जैसे मन्त्र भीर जडी-

तमार्यगृक्षं निगृहीतथेवुर्मवुष्पवाचा मनुवंशकेतुम् । विस्माययन्विस्मितमारमृष्वौ सिंहोहसम्बं निजवाद सिंहः ॥३३॥ अलं महीपाल तव असेख प्रयुक्तमप्पन्नितो इचा स्यात् । न पादपोन्मृजनशक्तिरेहः शिलाचये मुर्च्छीत मारुतस्य ॥३४॥ केलासगौरं पृप्ताहरुक्षोः पादपोयानुप्रवृत्तरपृष्टम् । असेष्ठ मं किकरमप्पन्ते ॥३४॥ असेष्ठ मं किकरमप्पन्ते इस्मोदरं नाम निक्रम्मित्रम् ॥३४॥ असेष्ठ पुरः परयसि देवदारुं पुत्रीकृतोऽसौ वृषमञ्जेन । यो हेमक्रम्भस्तननिःसृतानां स्वत्यदिपेनोन्मिश्रा त्वास्य । अर्थेनमद्रेस्तनया शुशोच सेनान्यमालीदिमवासुरास्त्रैः ॥३६॥ कर्ष्युवमानेन कटं कदाचिद्वत्यदिपेनोन्मिश्रा त्वास्य । अर्थेनमद्रेस्तनया शुशोच सेनान्यमालीदिमवासुरास्त्रैः ॥३६॥ वदाप्रभूत्येव वनद्विपानां त्रासार्थमस्मित्रकृष्टमद्विचौ । व्यापारितः शूलस्रुता विधाय सिंहत्वमङ्कागतसम्बद्धन्ते ॥३८॥ तस्यालमेष वृत्वितस्य टुप्त्यै प्रदिष्टकाला परमेस्वरेख । उपस्थिता शोखितपारला मे सुरद्विपस्वान्द्रमसी सुषेव ॥३६॥

से बंधा हवा सांप ।।३२।। सज्जनोके मित्र, मनुबक्तके शिरोमिए। बौर सिंहके समान पराक्रमी राजा दिलीप बढे मचम्भेमे पड़े हुए वे और अब वह सिंह मनुष्यकी बोलीमे बोलने लगा तब ती उनके भचरजका ठिकाना ही नही रहा ॥३३॥ सिंह बोला—हे राजन् ! तुम मुक्ते मारनेका जतम मत करो क्योंकि मुक्तपर जो भी अस्त्र चलाओंगे वह व्यर्थ जायगा। देखो ! वायका जो वेग दुक्षोंको जड़से उसाड फेंक सकता है वह पर्वतका कुछ भी नहीं विगाड़ सकता ।।३४।। [मुक्रे तुम साधारण सिंह न समक्षता | मैं सर्वशक्तिशाली शकरजी का कृपापात्र सेवक और कृम्भोदर नामका गरा है और शिवजीके शक्तिशाली गरा निकम्भका मित्र हैं। जब सकरजी कैलाश पर्वतके समान उजले नन्दीपर चढते हैं तब पहले अपने चरखोसे मेरी पीठ पवित्र करते हैं ।।३४।। और यह जो तुम्हारे सामने बडा सा देवदारु का पेड दिखाई दे रहा है इसे शकरजी अपने पूत्रके समान मामते हैं क्योंकि स्वय पार्वतीजीने अपने सोनेके चटरूपी स्तनोंके रससे सीच-सीचकर इसे इतना बड़ा किया है।।३६।। [तूम जानते नहीं हो कि पार्वतीजी इसे कितना प्यार करती हैं।] एक बार एक जंगली हाथी आकर इससे रगड-रगडकर भपनी कनपटी खजनाने लगा। उससे इसकी थोडी खाल छिल गई । बस, इतनेपर ही पार्वतीजीको ऐसा शोक हमा जैसा दैत्योके बाएगें से बायल स्वामिकातिकेयको देखकर हथा था ।।३७।। तबसे शंकरजीने जंगली हाथियोंको डरानेके लिये मुक्ते यहाँ पहाड़के ढालपर रखवाला बनाकर रख छोड़ा है भीर मेरा पेट भरनेके लिये मुसे आज्ञा दे दी है कि यहाँ जो जीव बावे उसे मारकर खा जाया करो ॥३८॥ जैसे चन्द्रमाका बमृत राहुको स त्वं निवर्तस्व विहाय लजां गुरोर्भवान्दशितशिष्य मक्तिः । शस्त्रेण रच्यं यदशक्यरकं न तवशः शक्तश्रतां विद्योति ॥४०॥ इति प्रगल्मं पुरुषाधिराजो सृगाधिराजस्य वचो निशस्य । प्रत्याहताक्षो गिरिशप्रभावादात्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार ॥४१॥ प्रत्यव्रवीच्चैनमिषुप्रयोगे तत्व्वंभक्के वितयप्रयत्नः । जडीकृतस्त्र्यम्बकृतीच्चैन वच्चं सुद्यविश्व वच्चपार्थः ॥४२॥ संरुद्धचेष्टस्य सृगेन्द्र कामं हास्यं वचस्तवद्हं विवयुः । अन्तर्गतं प्राण्यश्तां हि वेद सर्वः भवान्यावमतोऽभिधास्यो॥४३॥ मान्यः स मे स्थावरजक्कमानां सर्गस्थितपत्यवहारहेतुः । गुरोरपीदं धनमाहितानेनिस्यत्पुरस्तादनुष्वयीयम् ॥४४॥ स त्वं मदीयेन श्रगीरवृत्तिं वेहेन निवर्तिपतुः प्रसीद । दिनावसानोत्युक्वसालवत्सा विस्वज्यतां धेनुरियं महर्षेः ॥४॥ अथान्यकारं गिरिगह्वस्त्राखां दंष्प्रमयूचैः शक्तानि कुर्वन् । भूयः स भूतेस्वरपारवैवर्ती किचिद्विहस्यार्थपर्ति बभाषे ॥४६॥

मिलता है वैसे ही शिवजोकी कृपासे ठीक भोजनके समयपर यह गौधा गई है और मेरे भ्राजके भोजनके लिये बहुत है।।३६।। इसलिये धव तुम लाज छोडकर वर लौट जास्रो। तुमने यह तो दिखला ही दिया है कि तुम अपने गुरूके बढ़े मक्त हो । पर जब किसी वस्तुकी रक्षा शस्त्रसे हो ही न सके तब शस्त्र धारण करने वाले का क्या दोष, इससे उसका तो अपयश होता नहीं है ॥४०॥ सिहकी ऐसी ढीठ बातें मूनकर जब राजाको विश्वास हो गया कि शकरजीक प्रभावसे ही हम ग्रस्त्र नहीं चला सके तब कही उनके मनकी भारमग्लानि कुछ कम हो पाई ।।४१।। एकबार जब इन्द्रने शिवजीपर वज चला दिया या तब शिवजीने केवल उनकी धोर देख भर दिया कि इन्द्र कठमारेसे हो गए। ठीक वही दशा दिलीपकी भी हो गई। बाग् चलानेमें पहले-पहल विफल होनेवाले, हाथ-बँधे राजा दिलीपने सिहसे कहा ॥४२॥ 'हे सिंह ! हाबके बँध जानेमे मैं कुछ कर नहीं सकता इसलिये जो कुछ मैं कहुँगा उसकी सब खिल्ली ही उड़ाबेंगे, फिर भी तुम सबके मनकी बात जानते हो, इसलिये मैं तमसे ही कह रहा हैं ।।४३।। देखों ! जड-बेतन सभी प्राशियोंको जन्म देनेवाले, पालन-पोपस करने वाले और संहार करनेवाले शिवजीका मैं बड़ा श्रादर करता हैं। पर साथ ही मैं प्राप्तिहोत्री गुरुके इस गौरूपी धनको भी अपनी आँखोंके आगे तथ्ट होते नही देख सकता ॥४४॥ इसलिये तुम मुक्ते लाकर प्रपनी भूख मिटा लो और महर्षि वशिष्ठजीकी इस गौको छोड दो क्योंकि इसका नन्हा बछड़ा सौफ हो जानेसे इसकी बाट जोह रहा होगा। ।।४५।। यह सुनकर वह शिवजी का सेवक सिंह गुकाके में धेरे में दाँतकी चमकसे उजाला करता हुया कुछ हैंसकर राजासे एकातपत्रं जगतः प्रश्चत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपुरुच । अव्यस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन्विचारमृदः प्रतिमासि मे त्वम् ॥४०॥ भृतातुकम्पा तव चेदियं गौरेका मवेत्स्वस्तिमति त्वदन्ते । जीवन्युनः शरवदुपप्लवेस्यः प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि ॥४८॥ अर्थेकघेनोरपराधचयडाद्गुरोः कृशानुप्रतिमादिमेषि । शक्योऽस्य मन्युर्भवता विनेतुंगाः कोटिशः स्पर्शयताघटोष्टीः॥४८॥ तद्रच कल्याखपरम्पराखां मोकारमृर्जस्वलमात्मदेहम् । महीतलस्पर्शनमात्रभिन्नमृद्धं हि राज्यं पदमैन्द्रमाहुः ॥४०॥ एतावदुक्त्वा विरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन । शिलोखयोऽपि चितिपालमुरुवैः प्रीत्या तमेवार्थमभाषतेव ॥४१॥ निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच । धन्वा तद्यासितकातराच्या निरीत्त्यमाखः सुतरां द्यालुः ॥४२॥ सतात्विक्त वायत इत्युदग्रः चत्रस्य शब्दो भ्रवनेषु स्टः । राज्येन किं तद्विपरीतक्वरंः प्रार्वेश्वकोशमलीमसैर्वा ॥४३॥

बोला।।४५।। 'हे राजनु! जान पडता है कि तुममें यह सोचनेकी शक्ति नहीं रह गई कि तुम्हे क्या करना च।हिए, क्या नही करना चाहिए, क्योंकि तुम एक साधारएा-सी गौके पीछे इतना बड़ा राज्य, यौवन भौर ऐसा सुन्दर शरीर छोडनेपर उतारू हो गए हो ॥४७॥ यदि तुम केवल प्राशियोपर दया करनेके विचारमे ही ऐसा कर रहे हो तो भी यह त्याग ठीक नही है, क्योंकि इस समय यदि तुम मेरे भोजन बनते हो तो केवल एक गौकी रक्षा होगी, पर यदि जीते रहोगे तो पिताके समान तुम अपनी पूरी प्रजाकी रक्षा कर सकोगे ।।४८।। और यदि तुम गीके स्वामी श्रीर प्रग्निके समान अपने तेजस्वी गुरूबीसे डरते हो तो उन्हें बड़े-बड़े बनोवाली करोड़ों गौएँ देकर तुम उन्हें मना सकते हो ॥४६॥ देखों ! अभी तुम्हारे खेलने-खानेके दिन हैं । इसलिए तुम अपने बलवान शरीरकी रक्षा करो, क्योंकि विद्वानीने कहा है कि सुख और समृद्धिसे भरा हुआ राज्य पृथ्वीपर ही स्वर्ग बन जाता है। उस स्वर्गसे इस स्वर्गमें इतना ही धन्तर होता है कि यह भूमिका स्वगं होता है और वह देवलोकका ।।५०।। जब इतना कहकर सिंह चप हो गया तब पर्वतकी कन्दरा से भी सुनाई पड़नेवाली उसकी गूँज ऐसी जान पड़ी मानो पर्वतने भी प्रसन्न होकर सिंहकी ही बासोंका समर्थन किया हो ।।५१।। राजाने एक मोर सिंहकी बातें सुनी मौर दूसरी मोर देखा कि सिंहके नीचे दबी हुई गौ कातर नेत्रोसे रक्षाकी भीख माँग रही है। दयालु राजा दिलीपका जी भर प्राया धीर वे बोले--।।४२।। 'हे सिंह ! क्षत्रिय शब्दका अर्थ ही है कि दूसरोंको नष्ट होनेसे बचाबे। यदि मैंने यह काम नहीं किया तो मेरा राज्य करना ही किस कामका और धपशय लेकर जीते रहता

ंक्यं न शक्योऽनुनयो महर्षेविभाधनाथान्यपयस्तिनीनाय् । इमामन्नां सुरमेरवेहि रुद्रौजसा तु प्रहृतं त्वयास्याम् ॥४८॥ सेयं स्वदेहार्पशनिष्कयेख न्याय्या मया मोचयितुं भवतः । न पारखा स्याद्विहता तवैवं भवेदलुप्तथ छुनेः क्रियार्थः ॥४४॥ भवानपीदं परवानवैति महान्दि यरनस्तव देवदारौ । स्यातुं नियोक्तुनेहि शक्यमग्रे विनारय रच्यं स्वयमवतेन ॥४६॥ किमप्यहिस्यस्तव चेन्मतोऽदं यशःशरीरे भव मे दयालुः । एकान्तविष्यंसिषु मद्विधानां पिएडेप्यनास्या खलु भौतिकेषु ॥४७॥ संवन्यमाभाषखपूर्वमाहुर्वनः स नौ संगतयोर्वनान्ते । तद्भृतनाथानुग नाहिति त्वं सम्बन्धिनो मे प्रथ्यं विदन्तुम्॥४८॥ तयेति गाम्रक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्टम्भविम्रक्तवाहुः । स न्यस्तराखो हरये स्वदेहमुपानयत्पिण्डमिवामिषस्य ॥४६॥ तिस्मन्वखे पालयितुः प्रजानाम्वत्यस्यतः सिंहिनिपातम्वग्रम् । अवाह्मुखस्योपरि पुप्पदृष्टिः पपात विद्याधरहस्तम्वना ॥६०॥

उचिष्ठ बत्सेत्यमृतायमानं बचो निशम्योत्थितप्रत्थितः सन् । ददर्श राजा जननीमिव स्वां गामग्रतः प्रस्नविशीं न सिंहम ॥६१॥ तं विस्मितं धेनुरुवाच साधी मायां मयोद्धाव्य परीवितोऽसि । ऋषिप्रमावान्मपि नान्तकोऽपि प्रश्चःप्रहर्तं किस्रतान्यहिसाः ॥६२॥ मक्त्या गरी मय्यनुकम्पयाच श्रीतास्मि ते पुत्र वरं वृशीष्य । न केवलानां पयसां प्रसृतिमवेहि मां कामदुघां प्रस्काम् ॥६३॥ ततः समानीय स मानिताधी हस्तौ स्वहस्ताजितवीरशब्दः। वंशस्य कर्तारमनन्तकीर्ति सदिचलायां तनयं ययाचे ॥६४॥ संतानकामाय तथेति कामं राज्ञे प्रतिश्रत्य पयस्त्रिनी सा । दुग्ब्बा पयः पत्रपुटे मदीयं प्रत्रोपश्चङ्च्वेति तमादिदेश ॥६४॥ वत्सस्य होमार्थविधेश्च शेषम्पेरनुज्ञामधिगस्य श्रीधस्यमिच्छामि तवोपभोक्तं प्रप्रांशमुर्व्या इव रचितायाः ॥६६॥ इत्यं चितीशेन वशिष्टघेनविज्ञापिता प्रीततरा तदन्त्रिता हैमवताच कर्चः प्रत्याययावाश्रममश्रमेख ॥६७॥

 तस्याः प्रसन्तेन्द्रमुखः प्रसादं गुरुर्वणाणां गुरवे निवेष ।
प्रहर्षचिह्नानुमितं प्रियायं शशंस वाचा पुनरक्त येव ॥६८॥
स नन्दिनीस्तन्यमनिन्दितात्मा सद्धत्मलो वत्सहृतावशेषम् ।
पपौ वशिष्ठेन कृतास्यनुद्धः शुश्रं यशो मूर्चिमवातिष्टणः ॥६६॥
प्रात्ययोक्तेत्रतपारणान्ने प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य ।
तौ दंपती स्वां प्रति राजधानीं प्रस्थापयामास वशीवशिष्ठः ॥७०॥
प्रदिक्षिकृत्य हुतं हुताशमनन्तरं भर्तुरुरुच्धति च ।
धेनुं सवत्सां च नृषः प्रतस्ये सन्मङ्गलोदग्रतरप्रभावः ॥७१॥
श्रोजाभिरामध्वनिना रथेन स धर्मपत्नीसहितः सहिष्णुः ।
ययावनुद्वातमुखेन मार्ग स्वेनव पूर्णेन मनोरथेन ॥७२॥
तमाहितीसुक्यमदशनेन प्रजाः प्रजार्थत्रतक्रिताङ्गम् ।

पडी ॥६७॥ निर्मल चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखवाले राजाधिराज दिलीप जब विशिष्ठजीके पास पहेंचे तब उनका प्रसन्न मुख दखते ही विश्वष्ठकी सब बाते पहलेमे समास गए। इसलिए राजाने जो समाचार मुनाया वह उन्हे ऐसा लगा मानो दूहराया जा रहा हो। गूरजीसे कह चक्नेपर राजा दिलीपने यह समाचार मुदक्षिरणासे भी कह मुनाया ॥६८॥ जब बछ्डा दूष पी चुका और हवन भी हो चुका तब सज्जनोके प्यारे प्रश्न सनीय राजा दिलीपन विशिष्ठजीकी भाज्ञासे नन्दिनीका दूध ऐसे पी लिया मानो उन्हे बडी प्यास लगी हुई हा। उस दूधके उजलेपनका तो कहना ही क्या । उनको जान पड़ा माना स्वय उजलायश ही दुध **धन** श्राया हो ॥६१॥ दूसरे दिन प्रातकाल जितेन्द्रिय वशिष्ठजीने समक्ष निया कि गौकी सेवाका वत तो पूरा हो ही गया इसलिये उन्होने राजा और रानी दोनो को आरशीर्वाद दिया कि पुम्हारा माग बानन्दसे कटे और उन्हें अयोध्याके लिये विदा कर दिया ।।७०।। विदा लेते समय राजाने पहले हवन-कुण्डवी, फिर गुरु विशिष्ठकी, तब माता ग्ररुन्धतीकी ग्रौर मबस पीछे बछाडेके साथ बैठी हुई नन्दिनीकी परिक्रमा की। महीपके ब्राझीर्वाद पानेसे उनका तज ब्रीर भी म्रिधिक बढ़ गया ।। ७१ ।। महनशील राजा दिलीप म्रापनी धर्मपत्नीके साथ जिस रथपर चढ़कर भ्रयाध्याको चल उमकी ध्वनि कानोको बढी मीठी लग रही थी भ्रौर वह ऐसा भ्रच्छा था कि उसमे गामको मी हचक नहीं लगती थी। इसलिये उसपर सुखसे चढकर जाते हुए वे ऐसे सगते थे मानो वे प्रपने सफल मनोरवपर बंठ हुए जा रहे हो, रवपर नहीं । १७२।। राजाको प्रयोज्यासे गए बहुत दिन हो गण ये इसलिये प्रजा उनके दर्शनके लिये तरस रही थी। पुत्रकी उत्पत्तिके लिये जो उन्होने दत लिया था उससे वे कुछ दुबले हो गए थे। स्वब इतने दिनों बाद सीटनेसे उनकी प्रजा उन्ह ऐसी एकटक होकर देखने लगी जैसे सोग द्विनीयाके चन्द्रमाके उदय होनेपर

पुरंदरश्रीः पुरस्रुत्यताकं प्रविश्य पौरैरिभिनन्द्यमानः। स्रुजे स्रुजंगेन्द्रसमानसारे भूयः स भूमेर्षुरमाससङ्घा। ७४॥

> श्रथं नयनसङ्घर्षं ज्योतिरत्रेरिव द्यौः सुरसरिदिव तेजो बङ्किनिञ्चूतमैशम् । नरपतिङ्कसुर्त्ये गर्भमाषच राज्ञी गुरुमिरभिनिविष्टं लोकपालानुमावैः॥ ७५॥

इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये नन्दिनीवरप्रदानो नाम द्वितीयः सर्गः ॥

उसे ध्यानसे देखते हैं ॥ ७३ ॥ इन्द्रके समान सम्पत्तिशाली राजा दिलीपने अजाका धादर पाकर प्रवानी उत्त अयोध्या नगरीमे अवेश किबा जिसमें उनके स्वागत के लिये ऋडे ऊँचे कर दिए गए थे । वहाँ पहुँचकर उन्होंने शेषनागके समान धगनी बनवती भुजाधोंते फिर राज-काज सँभाल लिया ॥ ७४ ॥ जैसे धीत्र ऋषिके नेत्रसे निकली हुई चन्द्रमारूपी ज्योदिको धावश्य परिष्य किया धौर खेंसे स्करको उत्पन्त करनेवाले शकरजीके उत्त तेवको गंगाजीने धारण कर लिया जिसे धीन भीन तही सँभाल सक्ती थी, वैसे हो रानी मुद्दिस्थाले राजा दिलीपका वंश चलानेके लिये [आठो दिशाधोंके ] नोक्यानोके समान तेजस्वी पुरुषोंके तेजसे भरा हुधा गर्भ धारण किया ॥ ७५ ॥

महाकति श्रीकानिदासके रचे हुए रघुवंद्य महाकाव्यका नन्दिनी-वर-श्रदान नामक दूसरा सर्गं समाप्त हुमा ।

# ॥ तृतीयः सर्ग ॥

स्रशंभितां भर्तुरुषस्थितोदयं सस्योजनोद्वीच्यकौद्धदीष्ट्रस्य । निदानिमच्यकुकुलस्य संततेः सुदिल्या दोहूँ दल्लयः दधौ ॥ १ ॥ शरीरसादादसमप्रभूषणा सुस्तेन सालच्यत लोधपाण्डुना । तनुश्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्या शिशोन शर्वरी ॥ २ ॥ तदाननं मृत्सुरिभ चितीरकारे रहस्युपाधाय न तृप्तिमाययौ । करीव सिक्तं पृयतैः पयोधुचां शुचिच्यपाये वनराजिपल्यल्यम् ॥ ३ ॥ दिवंमरुलानिव भोच्यते धुवं दिगन्तविधान्तरयो हि तत्सुतः । अतोऽभिलापे प्रथमं तथाविधे मनो वबन्धान्यरसान्विलक्ष्यसा ॥ ४ ॥ न मे ह्रिया शंसति किंचिदीप्सितं स्पृहावती वस्तुषु केषु मागधी । इति स्म पृच्छत्यनुवेलमादतः प्रियाससीरुलग्कोशलेश्वरः ॥ ४ ॥ उपेत्य सा दोहददुःस्शीलतां यदेव वत्रे तदपश्यदाहृतम् । न हीष्टमस्य त्रिदिवेऽपि भूपतेरभूदनासाद्यमधिज्यधन्वनः ॥ ६ ॥

## तीसरा सर्ग

धीरे-धीरे रानी मुदक्षिणाके शरीरमे उस गर्भके लक्षण दिखाई देने लगे जो राजा दिलीपकी इच्छा पूरी होनेका सन्देश दे रहे थे, जिन्हे देख-देखकर रातीकी सिखयोके नेत्रोंको ऐसा मुख मिल रहा था मानो चाँदनी देखकर मगन हो रहे हो और जो इस बातके प्रमारण ये कि सब इक्ष्ताकु-वंश नष्ट नहीं होगा, बराबर चलता रहेगा ।।१।। गींभणी होनेसे रानी दुबली पढ़ गई थी इसलिये उन्होंने प्रपने बहुतमे गहने उनार डाले । उनका मेंह लोघके फूनके समान पीला प**ड गया ग्रीर इस देशमें** वे पौ फटते समयकी उस रात जैमी लगने लगी जब बोडेमे तारे बचे रह जाते हैं और चन्द्रमा भी पीला पड़ जाना है।।२।। जैसे गर्भीके ग्रन्तमे पहली दार वर्षा होनेसे जगलके छोटे-छोटे तालों की मिट्टी सोघो हो जाती है ब्रोर हाथी उसे बार-बार सूँघते हैं वैसे ही मिट्टी खानेसे रानी सुदक्षिसगाका जो मुँह सोंघा हो गया था उसे एकान्तमे बार-बार मूँघकर भी राजा दिलीप ध्रमाते नहीं थे ।।३।। रानी होकर भी मुदक्षिसाने सब पदार्थ छोडकर मानो इसलिये मिट्टी खाना ब्रार्थ किया कि भविष्यमें उसका पुत्र भी सम्पूर्ण पृथ्वीपर उसी प्रकार राज करे जैसे इन्द्र स्वगंपर राज करने हैं ॥४॥ राजा दिलीप समभते थे कि सुदक्षिस्मा बड़ी लजीली है भ्रौर भ्रपने मनकी बात हमें बताती नही है इसलिये वे बार-बार उसके पास रहनेवाली सिखयों से पूछते रहते थे कि रानीको किन-किन वस्सुमोंकी इच्छा होती है।।।।। गर्मिसी रानी सुदक्षिसाकाजब जिस वस्तुपर मन चलतायावह उसी समय उन्हें मिल भी जाती थी क्योंकि घनुषधारी राजा दिलीपको स्वर्गकी भी वस्तुएँ मिल सकती थीं फिर इस लोककी वस्तुधोकी तो बात ही क्या ! ॥६॥ धीरे-धीरे जब गर्मके प्रारम्भिक कष्ट बीत गए

क्रमेश निस्तीर्य च दोहदव्यथां प्रचीयमानावयवा रराज सा । संनद्धमनोज्ञपल्लवा ॥ ७ ॥ पुराखप्रत्रापगमाद नन्तरं लतेव दिनेषु गच्छत्स नितान्तपीवरं तदीयमानीलम्रखं स्तनद्वयम् । तिरश्चकार अमराभिलीनयोः मजातयोः प्रक्रजकोशयोः श्रियम् ॥ = ॥ निधानगर्भामिव सागराम्बरां शमीमिवास्यन्तरलीनपावकाम् । नदीमिवान्तःसलिलां सरस्वतीं नृपः ससत्वां महिषीममन्यत ॥ ६॥ वियानुरागस्य मनः सम्रन्नतेर्भुजार्जितानां च दिगन्तसंपदाम् । यथाक्रमं पंसवनादिकाः किया धृतेश्व घीरः सदृशीर्व्यधत्त सः ॥१०॥ सुरेन्द्रमात्राश्रितगर्भगीरवात्त्रयत्नमुकासनया तयोपचाराञ्जलिखिन्नहस्तया ननन्द पारिप्लवनेत्रया नृपः॥११॥ कमारभत्याकशलैरनुष्ठिते भिषम्भिराप्तैरथ गर्भमर्मणि । पतिः प्रतीतः प्रसवीनमुखीं प्रियां ददर्श काले दिवमश्रितामिव ।।१२॥ ग्रहें स्ततः पञ्चभिरुञ्चसंश्रयेरसर्यगैः सचितभाग्यसंपदम् । असत प्रतं समये शचीसमा त्रिसाधना शक्तिरिवार्थमज्ञयम् ॥१३॥

तब रानी वैसे ही हुन्ट-पुन्ट और सुन्दर लगने लगी जैसे बसंत ऋतुमें सताएँ पूराने पत्ते विराकर नये कोमल पत्तों से लदकर सुन्दर लगने लगती हैं।।७।। बोडे ही दिनों में उसके बड़े-बड़े स्तनों की घडियाँ काली पड गईं। इससे रानीके स्तन ऐसे सुन्दर लगने लगे कि उनकी शोभाके आगे कमलके जोहेपर बैठे हुए भौरोंकी कोभाभी हार मान बैठी ॥=॥ राजा दिलीप गर्भिसी रानी सुदक्षिसाको वसे ही महत्त्ववाली समकते वे जैसे अमृत्य रत्नोसे भरी हुई पृथ्वी, अपने भीतर अग्नि श्विपाए रसनेवाला शमीका वृक्ष या भीतर ही भीतर जल धहानेवाली सरस्वती नदी ॥६॥ राजा दिलीप जितना रानीको प्यार करते थे. जितनी उन्हे प्रसन्नता थी और जितना बडा उनका राज्य था उतने ही ठाट-बाटसे उन्होंने प्सवन मादि सस्कार भी किए ॥१०॥ जब भीरे-भीरे रानी सुदक्षिणाका वह गर्भ बढ़ने लगा जिसमें लोकपालों के प्रंश भरे थे, तब उन्हें उठने-बैठनेमें भी कठिनाई होने लगी, इसलिये जब राजा रनिवासमे बाते तब वे बढी कठिनाईसे उनके स्वागतके लिये उठ पातीं, उनको प्रशाम करनेके लिए जब वे हाथ जोड़तीं तो हाथ दीले पह जाते और यकावट से बारबार भौतामें भौतु मा जाते। इन बातोंको देख-देखकर राजा दिलीप बड़े प्रसन्न होते [क्योंकि वे समभते थे कि श्रव पुत्र होने में विसम्ब नहीं है] ।।११।। बच्चोंकी विकित्सा करनेवाले बहुतसे चतुर वैद्य वे सब उपाय कर रहे थे जिनसे गश्चिती स्ताने बच्चा जनती है और गर्भ पुष्ट होता है। दशवें महीने में राजा ने देखा कि शीझ ही पुत्रको जन्म देनेवासी रानी ऐसी सग रही बी जैसे तत्काल बरसनेवासे बादसोंसे चिरा ह्रा साकाश हो ॥१२॥ जिस प्रकार राजा सपनी तीन साधनाधोवाली शक्ति तिज, उत्साह भीर ठीक दिशः प्रसेदुर्मरुतो ववुः सुखाः प्रदिख्णिषिई विरम्निराददे । बभ्व सर्वं ग्रुभशंसि तत्वशं भवो हि लोकाम्युदयाय तादशाम् ॥१४॥ असिन्द्रशय्यां परितो विसारिखा सुजन्मनस्तस्य निजेन तेजसा । निशीयदीपाः सहसा हतन्विषो वभृषुराजेस्थ्यसमर्पिता इव ॥॥१५॥ जनाय श्रुद्धान्तवराय शंसते कुमारजन्माम्यतसंमिताचरम् । अदेयमासीत्वयमेव भूपतेः शशिप्रभं क्षत्रमुमे च चामरे ॥१६॥ निवातपद्मस्तिमितेन चचुषा नृपस्य कान्तं पिवतः सुताननम् । महोदधेः प्र इवेन्द्रदर्शनाद्गुरुः प्रहर्षः प्रबभ्व नात्मिनि ॥१७॥ स जातकर्मण्यविजे तपस्विना तपोवनादेत्य पुरोधसा कृते । दिलीपद्यनुर्मिखराकरोद्भवः प्रयुक्तसंस्कार इवाधिकं वमी ॥१८॥ सखश्वा मङ्गलर्यनिस्वनाः प्रमोदनृत्यैः सह वारयोषिताम् । व केवल सद्यनि मागधीपतेः पथि व्यज्ञभ्यन्त दिवौकसामपि ॥१६॥

मन्त्रणा] से ग्रचल सम्पत्ति पालेता है वैसे ही इन्द्राणीके समान तेजवाली सुदक्षिगाने भी वह पत्र उत्पन्न किया जिसके सौभाग्यशाली होनेकी सूचना वे पाँच धुभ ग्रह दे रहे ये जो उस समय उच . स्थानपर थे और साथमे सूर्यके न होने से फल देने में समर्थ थे ।।१३॥ बालकके उत्पन्न होनेके समय ग्राकाश खल गया, शीतल मन्द-सगन्ध वाय चलने लगा भीर हवनकी अग्निकी लपटे दक्षिण-की झोर घमकर हवनकी सामग्रियों लेने लगी। सभी शकन अच्छे हो रहे थे अभीर यह उचित भी था। क्योंकि ऐमे बालक मसार के कल्यागुके लिये ही उत्पन्न होते हैं ।।१४।। उस भाग्यवान् बालक-का तेज सौरी-घरमे चारो ओर इतना छाया हवा या कि आधी रातके समय घरमें रक्से हए दीपोंका प्रकाश भी एकदम फीका पड गया और वे ऐसे जान पड़ने लगे मानी चित्रमें बने हुए हों ।।१५।। भट अन्त पुरके सेवकने राजा दिलीप के पास श्राकर पुत्र होनेका समाचार सुनाया । यह सुनकर वे इतने प्रमन्न हुए कि छत्र ग्रीर दोनों चेंबर तो न दे सके [क्योंकि वे राजिसह थे] शेष सब ग्राभू-पए। उन्होंने उतारकर उसे दे डाले ।।१६।। वे तत्काल भीतर गये और जैसे वायुके रुक जानेपर कमल निश्चल हो जाता है वैसे ही वे एकटक होकर अपने पुत्रका मुँह देखने सगे। जैसे चन्द्रमाको देखकर महाममुद्रमें ज्वार था जाता है वैसे ही प्त्रको देखकर राजाको इतना अधिक आनन्द हुआ कि वह उनके हृदयमे समा न सका ।।१७।। पुरोहित विशष्टिजीने भी जब यह सुभ समाचार पाया तब वे मी तपोवनसे वहाँ ग्रा गए ग्रीर स्वमावसे ही सुन्दर उस बालकके जातकमें ग्रादि संस्कार किये। संस्कार हो जानेपर वह वालक वैसे ही मुन्दर लगने लगा जैसे खानसे निकालकर खरादा हुमा हीरा ।।१८।। वह वालक तो संसारका कल्यास करनेवारा था इसलिये उमके जन्म लेनेपर केवल सुदक्षिसाके पति दिलीपके ही राजमन्दिरभे मनोहर बाजे और वेश्याम्रोके नाच मादि उत्सव न**हीं हो रहे ये दरतृ माकाशमें** देवताग्रोके यहाँ भी नाच-मान हो रहा या ॥१६॥ [जब राजकुमार का जन्म होता है तब बन्दी-ग्रहों न संयतस्तस्य बभ्व रिचतुर्विसर्वयेथं सुतजन्महिष्तः । ऋषामिधानात्स्वमेव केवलं तदापितृषां मुमुचे स वन्धनात् ॥२०। श्रुतस्य यायादयमन्तमर्भकस्तथा परेषां युधि चेति पार्थिवः । अवेच्य धातोर्यमनार्थमर्थविषकार नाम्ना रघुमात्मसंभवम् ॥२१॥ पितुः प्रयत्नात्स समप्रसंपदः सुन्नैः शरीरावयवैद्वि ते दिने । पुषेष दृद्धि हरिदसदीधितेरतुप्रवेशादिव बालचन्द्रमाः ॥२२॥ उमावृषाङ्कौ शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरंदरौ । तथा नृषः सा च सुतेन मामधी ननन्दतुस्तत्सहशेन तत्समौ ॥२३॥ रथाङ्गनाम्नोरिव भाववन्धनं बभ्व यत्प्रेम परस्पराश्रयम् । विमक्तमप्येकस्ततेन तचयोः परस्परस्योपरि पर्यचीयत ॥२४॥ उवाच धात्र्या प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयामवलम्य चाङ्गुलिम् । अभ्व नमः प्रिषपातशिक्षया पितृर्स्वदं तेन ततान सोऽर्भकः ॥२४॥ तमङ्कमारोप्य शरीरयोगजैः सुन्नैनिधिकन्तमिवामृतं त्वचि । उपान्तसंमीलितलोचनो नृपिक्षरातस्वरम्वर्गस्त्रकां ययौ ॥२६॥ उपान्तसंमीलितलोचनो नृपिक्षरातस्वर्गस्यक्रतं ययौ ॥२६॥

से बन्दी छोड़ दिए जाते हैं पर राजा दिलीपके राज्यका ऐसा म्रच्छा प्रबन्ध या कि कोई मपराध ही नहीं करता या । इसलिये ] राज्यमे कोई बन्दी ही नहीं या जिसे वे पृत्र-जन्मकी प्रसन्नतामें छोडते । इसलिये उन्होंने यही समक्ता कि पत्र न होनेसे जो मैं पितरोके ऋराके बन्धनमें या उस बन्धनसे बाज मैं ही छूट गया हैं ॥२०॥ [शब्दोके ठीक] बर्य पहचाननेवाले राजाने (रिघ) घातु-का 'जाना' अर्थ समक्षकर अपने पुत्रका नाम इनित्ये रघू रक्ता कि वह सम्पूर्ण शास्त्रोंके पार पहेंच जायगा और युद्धक्षेत्रमें शत्रुघोंके व्यूडोंको तोड़कर उनके भी पार चला जायगा ।।२१।। जैसे शुक्ल पक्षकी प्रतिपदाका चन्द्रमा सूर्यकी किरलें पाकर दिन-दिन बढ़ने लगता है वैसे ही बालक रच्नके मग भी सम्पत्तिशाली पिताकी देखरेखमे दिन-दिन बढ़ने लगे ।।२२।। जैसे कार्तिकेयके समान पुत्रको पाकर शंकर और पार्वतीको भरयन्त प्रसन्तता हुई थी भौर जयन्त-जैसे प्रतापी पुत्रको पाकर इन्द्र भौर शची प्रसन्न हुए थे वैसे सी राजा दिलीप भीर रानी सुदक्षिणा भी उन दोनोंके ही समान तेजस्वी पूत्र पाकर बढे प्रसन्न हुए ।।२३।। राजा और रानीमे चकवा और चकईके समान गाढ़ा प्रेम था। वह प्रेम यशपि एकमात्र पुत्र रभूपर बँट गया था फिर भी उनके परस्पर प्रेममें करी नहीं हई, उलटे वह बढ़ता ही गया ॥ २४ ॥ वह बासक रचु कुछ बड़े हुए तब वायने उन्हें जो कुछ सिसाया उसे वे प्रपनी तोतली बोलीमें बोलने लगे, उसकी उँगली पकड़कर चलने लगे भौर सिर सकाकर बडोंको प्रसाम करना भी सीख गए। राजा दिलीप अपने पुत्रको ये बाललीलाएँ देखकर फूले नहीं समाले वे ॥२४॥ जब राजा उसे गोदमें उठाते तब उसका शरीर छनेसे ही उन्हें ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शरीरपर अमृतकी फुहारें बरस रही हों। उस अमँस्त चानेन परार्घ्यनमना स्थितरमेवा स्थितमन्तमन्वयम् । स्वमृतिमेदेन गुलाउपवर्तिना पतिः प्रजानाभिव सर्गमात्मनः ॥२०॥ स वृत्वन्त्रथलकाकपवर्करमात्पपुत्रः सवयोभिरन्वतः । लिपेर्यथाबद्युहस्मेन वाह्मयं नद्यिष्ठवेनेव समुद्रमाविशत् ॥२०॥ अयोपनीनं विधिवद्विपश्चितो विक्रियुर्गनं गुरवो गुरुप्रियम् । अवन्ध्ययनाथ वस्युग्नने क्रिया दि वस्त्युदितां प्रसीदिति ॥२६॥ थियः समग्रैः स गुर्गरुदारियोः क्रमाञ्चतस्त्रश्चरोपमाः । ततार विद्याः पवनातिगातिमिदिशो हर्गिद्धहं स्तिमिवेश्वरः ॥३०॥ त्वचं स मेध्यां परिधाय गैरवीमाशिचतास्त्रं पितुदेव मन्त्रवत् । च केवलं तद्युहरेकपार्थियः वितावस्वेष्ठपत्रिगेरोऽपि सः ॥३१॥ महोवतां वस्ततरः स्थानित्व दिपेन्द्रभावं कलमः अयिष्ठव । ।३२॥ व्यास्य गोदानविधेननत्तर विवाहदीवां निर्वर्तयसुरु । नरेन्द्रकन्यास्तमवाप्य सत्पतिं तमोनुदं दच्छता इवावसुः ॥३३॥ नरेन्द्रक्रन्यास्तमवाप्य सत्पतिं तमोनुदं दच्छता इवावसुः ॥३३॥

समय ग्रांति बन्द करके वे बहुत देर तक यह भानन्द लेते ही रह जाते थे ॥२६॥ जैसे प्रजापति ब्रह्माने अपने सतोगुरावाले ग्रंजसे विष्णुके प्रकट होनेपर यह समक्त लिया कि भ्रव हमारी सृष्टि-धमर हो गई, वैसे ही मर्यादापालक दिलीपने भी यह समक्ष निया कि रभूमें भी सूर्यवंग मदा चलता रहेगा ॥२७॥ मृण्डन-सस्कार हो जानेपर घने चचल लटोबाले तथा समान आयुवाले मित्रयोके पत्रीके साथ पहले वर्सामाला लिखना-पढना सीखा ग्रीर फिर शास्त्र तथा काव्य का श्रध्यवन प्रारम्भ कर दिया मानो नदीके मुहानेने होकर समुद्रमे बैठ नए हो ॥२८॥ सन्नीपबीत हो चुकनेपर रघुको चतुर पण्डित लोग मब विद्याएँ भी पढाने लगे । इसमें गुरुग्रोका सारा परिश्रम सफल हो गया क्योंकि चतुर शिष्यको जो शिक्षा ही जानी है वह प्रवस्य फलती ही है।।२६।। जैसे सूर्य अपने सरपट दौडनेबाले घोडोकी महायताम बोडे ही ममयम चारो दिशा ब्रोको पार कर लेता है वेसे ही बुद्धिमान रखुने प्रपत्ती नीव बुद्धिकी सहायताम भीध्र ही चार ममुद्री के समान विस्तृत [प्रावीक्षिकी, त्रयी, बार्ता तथा दंड-नीति थे] चारो विद्याए सीख लीं ।।३०।। पवित्र रुरु मृगका चर्म पहनकर रधुने मंत्रयुक्त प्रस्नोंकी शिक्षा अपने पितासे ही प्राप्त को क्योंकि उनके पिता कवल चक्कवर्ती राजा ही नहीं ये वरन अदितीय धनुष मलानेवाले भी थे ॥३१॥ जैसे गायका बछड़ा बड़ा होकर साँड़ हो जाता है श्रीर हाथीका बच्चा बढकर गजरात्र हो बाता है वैसे ही जब रचुने भी बचपन बिताकर युवाबस्थामें पैर रक्का तब उनका ग्ररीर भीर भी स्थित उठा !!३२॥ राजाने गोदान संस्कार करके उनका विवाह कर दिया। जैसे दक्षकी [ अध्वनी भादि ] कन्याएँ चन्द्रमा-जैसे पनिको पाकर प्रसन्न हुई **मी वैसे हो** राजकुमारियों भी रष्टु जैसा प्रतापा पति पाकर प्रसन्त हुई ॥३३॥ युवावस्थाके काररण रमुकी अुवाएँ

युवा युगच्यायतवाहुरंसलः कपाटवद्याः परिखद्धकंपरः ।
वपुः प्रकर्पादजयद्गुरुः रघुस्तथापि नीजैविनयाददृश्यत ।।३४॥
ततः प्रजानां चिरमात्मना षृतां नितान्तगुर्वी लघिष्यता धुरम् ।
निसर्गसंस्कारविनीत इत्यसौ नृपेख चक्रे युवराजशब्दमाक् ।।३५॥
नरेन्द्रमृलायतनादनन्तरं तदास्पदं श्रीप्र्वेवराजसंक्षितम् ।
अगच्छदंशेन गुखाभिलापिखी नवावतारं कमलादिवोत्पलम् ॥३६॥
विभावसुः सारिथेनेव वायुना घनव्यपायेन गमस्तिमानिव ।
वभूव नेतातिरां मुदुःसहः कटप्रभेदेन करीव पार्थिवः ॥३०॥
नियुज्य तं होमतुरंगरचखे घतुर्घरं राजसुतैरतुष्ठृतम् ।
अपूर्णमेकेन शतकतूपमः शतं कत्तामपविष्यनमाप सः ॥३८॥
ततः परं तेन मखाय यज्वना तुरंगधृत्यष्ट्यमर्गालं पुनः ।
घनुर्भुतामग्रत एव रिविषां जहार शकः किल गुद्धविग्रहः ॥३६॥
विपादलुमग्रतिपति विस्मितं कुमारसैन्यं सपदि स्थितं च तत् ।
विश्वष्ठियुथ यदञ्ळ्यगता शुत्रभावा ददशेऽय नन्दिनी ।।४०॥

 तदङ्गिनस्यन्दजलेन लोचने प्रमुज्य पुरयेन पुरस्कृतः सताम् । अतीन्द्रयेष्यपुरपषदर्शनो बभ्व भावेषु दिलीयनन्दनः ॥४१॥ स पूर्वतः पर्वतपचशातनं ददर्श देवं नरदेवसंभवः । पुनः सतिपिद्वापलं हरन्तमश्वं रथरिमसंयतम् ॥४२॥ शातैस्तमस्यामिनिभवृतिमिर्हिर् विदित्वा हरिभिश्व बाजिभिः । अवोषदेनं गगनस्था रघः स्वरंग धीरेण निवर्तयिष्व ॥४३॥ मस्रांभाजां प्रथमो मनीपिभिस्त्वमेन देवेन्द्र सदा निगयसे । अजस्रदीन्नाप्रयतस्य मद्वगुरोः क्रियाविष्वाया कथं प्रवतेसे ॥४४॥ त्रित्वेष्वयस्य मद्वगुरोः क्रियाविष्वाय कथं प्रवतेसे ॥४४॥ त्रित्वेष्वयस्य मद्वगुरोः क्रियाविष्वाय वर्ष्यस्त्वया । स वेस्त्ययं कर्मसु धर्मचारिणां त्वमन्तरायो भवसि च्युतो विष्ठः ॥४॥ तदक्षम्ययं मध्वन्महाक्रतोरमुं तुरंगं प्रतिमोक्तुमहिस् । प्रथः अनुतर्देशियतार ईश्वरा मलीमसामाददेन न पद्धतिम् ॥४६॥ इति प्रगल्भं रघुला समीरिनं वचो निशम्याधिपतिर्दिवीकसाम् ।

हारा सम्मानित रधुने तत्काल नांवतीका मुत्र घपनी बोष्योंसे लगाया जिससे उन्हे उन सब वस्तुषोकी वेस मक्केंनी खाँक मान्य ने किसी मी इंग्लियमें किमोको नहीं जात होती । १४(।। इन प्रकार दिव्य हिं प्रांत करके एवं देशने क्या है कि पर्वतीके पर काउनीवान इन्द्र स्वयं अस घोड़ेकी लिए चने वा रहे है भीर वह घोडा भी उनके रसके पीछे बेणा हुया, नुउन्नर भागने का यल कर रहा है जिसे इन्द्रका सारयी बार बार संभावनेका यत्न कर रहा है ।।८।। रचुने ग्रांत मान्य कर रहा है जिसे इन्द्रका सारयी बार बार संभावनेका यत्न कर रहा है ।।८।। रचुने ग्रांत मान्य हो गिरती है भीर उनके एक प्रेत हो ने हो ये इन्द्र हो है और वे जिमेश रसके प्रकार प्रकार कि नो ने सार्व वे जिसे मान्य कि स्वारा है। वहा वे इन्द्र हो है और वे जिमेश रसकर एक प्रकार रहा ने ना ना उन्हें मोटनेको नतकार रहे हो।।८।। हे देवेन्द !! विद्यानोको कहना है कि यजका भाग सबसे पट्टे गायको ही मिनता है। मेरे वितानी भी भाग लोगोके निये ही यक कर रहे है फिर न जाने क्यो भाग होने की पाप को पार के स्वारा है। से विद्यानों भी भाग लोगोके निये ही यक कर रहे है फिर न जाने क्यो भाग उनमें विच्य प्रांत के स्वारा है। से विदानों भी भाग लोगोके निये ही प्रकार हो सारये नो कोई भी बक्तों बिल्ड होने उपले प्राप्त करते हैं।। १८।। उन्हें प्राप्त तो तोनों लोकोंके स्वारी है, और जब स्वयं भाग ही प्रवार कि प्रचार प्रकार के स्वारा है। स्वारा के स्वारा हो निया हो सारये ही तुन्द हो जायता।।४५।। इस्तियं है इन्द्रवेद ! भाग मेरे विदाने प्रथमेय वक्तके नियं दस घोड़को छोड़ दीजिए। देखने मार्ग दिसानेवाने सहाराधायोगे ऐसा बोखा काम करना बोमा नहीं देशा।४६॥ उन्हें के प्रमितन ।४६॥। है इस विवारों कि नार्यका।।४६॥। है इस विवारों की नार्यका। हो भाग नहीं देशा प्रदेश रहके प्रविक्त नार्यका।।

यदात्य राजन्यकुमार तत्त्रथा यशस्तु रच्यं परतो यशोधनैः ।
जगत्प्रकाशं तदशेपमिज्यया भवदगुरुर्लक्विषितुं ममोग्रतः ॥४=॥
हिर्यर्थेकः पुरुषोत्तमः स्पृतो महेश्वरस्त्र्यम्बकः एव नापरः ।
तथा विदुर्मी ग्रुनयः शतकतुं द्वितीयगामी न हि शब्द एष नः ॥४६॥
अतोऽयमश्वः कषिलानुकारिणा पितुस्त्वदीयस्य मयापहारितः ।
अलं प्रयत्नेन तवात्र मा निधाः पदं पदन्यां सगरस्य संततेः ॥४०॥
ततः प्रहस्यापभयः पुरंदरं पुनर्वमाषे तुरगस्य रिवता ।
गृहाण शस्त्रं यदि सर्ग एषते न खल्वनिर्जित्य रर्षु कृती भवान्॥४१॥
स एवम्रुत्वना मधवन्तमुनुमुखः किष्यमाणः सश्ररं शरासनम् ।
अतिष्ठदालीदविशेषशोभिना वपुःप्रकर्षेण विदम्बितेश्वरः ॥४२॥
रघोरवष्टस्थ्रमयेन पत्त्रिणा हृदि कृतो गोत्रभिद्ष्यमर्थेणः ।
नवान्युदानिकमुहर्तलाञ्चने धनुष्यमोषं समघन सायकम् ॥४३॥
दिलीपवनोः स इहङ्कुजान्तरं प्रविश्य भीमासुरशोणिनीचितः ।
पपावनास्यादितपूर्वमाशुगः कृत्हल्लोनव मनुष्यशोणितम् ॥४॥।

राजकुमार । तुम जो कहते हो वह सब ठीक है। पर हम यशस्वियोंका यह भी कर्त्तव्य है कि जो अपनेसे होड करे उनसे अपने यशकी रक्षा भी करे। मैंने सौ यज्ञ करनेका जो यश पाया है उसे तुम्हारे पिता मुक्तसे छीनना चाहते हैं ॥४८॥ देखी ! जिस प्रकार पुरुषोत्तम केवल विष्णु ही हैं, ज्यस्वक केवल शकर ही है वैसे ही मुनि लोग शतकतु (सौ यज्ञ करनेवाला) केवल मुक्ते ही कहते है। जिन नामोने हम लोग प्रसिद्ध हैं वे नाम दूसरे नही रख सकते ॥४६॥ इसलिए जैसे कपिल मृतिने तुम्हारे पुरले सगरके घोडेको हर लिया वा वैसे ही मैंने तुम्हारे पिताके इस घोड़ेको हर लिया है। तुम इसे छुड़ानेका प्रयत्न मत करो, नही तो जैसे कपिल मृतिके क्रोबसे सगरके साठ सहस्र पुत्र भस्म हो गए ये वैसे ही हमारे क्रोधसे तुम भी भस्म हो जाम्रोगे ।।५०।। यह सुनकर भश्वके रक्षक रघुने निडर होकर हँसते हुए इन्द्रसे कहा-'यदि भापने यही निश्चय किया हो तो शस्त्र उठाइए भीर युद्ध कीजिए। रचुको जीते बिना आप घोडा लेकर नहीं जा सकते ।।५१।। यह कहकर रधुने धनुपपर बाल चढाया और पैतरा साधकर इन्द्रकी भोर ऊपर मृंह करके खड़े हो गए। उस समय वे ऐसे लग रहे थे मानो इन्द्रसे युद्ध करने के लिए स्वयं शंकर भगवान ग्रा ढटे हों ।। १२।। रचुने संभके समान हुद एक बाल इन्द्रकी छातीमे मारा । इससे इन्द्र बढ़े क्रोधित हुए धीर धपने धनुषपर ऐसा बाए। चढाया जिसका वार कभी चूकता नहीं। इन्द्रका वह धनुष इतना सुन्दर था कि बोड़ी देरके लिये उसने नए बादलों मे इन्द्र-बनुष जैसे रंग भर दिए ।।५३।। बड़े-बड़े राक्षसोंका रक्त पीनेवाले उस बाराने रचुकी छातीमें पुसकर वहाँका रक्त बढ़े चावसे पिया क्योंकि उसे सभी तक मनुष्यके रक्तका स्वाद तो कभी मिला ही नहीं था ।। १४।। कार्तिकेयके समान पराक्रमी रघने भी अपना हरेः कुमारोऽपि कुमारविक्रमः सुरिद्विपास्कालनकर्कशाङ्गलौ ।
सुजे राचीपत्रविशेषकाङ्किते स्वनामचिह्नं निचसान सायकम् ॥४४॥
सहार चान्येन मयूरपित्रणा शरेण शकस्य महाशिनिध्वजम् ।
सुकोप तस्मै स भृशं सुरिश्रयः प्रसक्ष केशच्यपरोपणादिव ॥४६॥
तयोहपान्तस्थितसिद्धसैनिकं गहत्मदाशीविषमीमदर्शनैः ।
सभ्व युद्धं तुमुलं जर्यपिणोरघोष्ठलैरूप्वेष्ठसैय पत्तिभिः ॥४७॥
व्यतिप्रवन्धप्रहितास्त्रवृष्टिभिस्तमाश्रयं दुष्प्रसहस्य तेजसः ।
शशाक निर्वापितृ न वासवः स्वतरन्युतं विह्वमिबाद्धिरम्बुदः ॥४८॥
ततः प्रकोष्ठं हरिचन्दनाङ्किते प्रमथ्यमानार्थवधीरनादिनीम् ।
रप्तः शशांकार्धमुलेन पत्त्रिणा शरासनज्यामलुनाद्विहौजसः ॥४६॥
स वापम्रत्युज्य विद्वद्वमन्तरः प्रणाशानाय प्रवत्तस्य विद्वदः ।
महीभ्रपचव्यपरोपणोचितं स्पुरत्प्रभामण्डलमक्षमाददं ॥६०॥
रप्तुर्युशं वचिम तेन ताहितः पपात भृमौ सह सैनिकाश्रुभिः ।
निमेषमात्रादवश्य तद्व्यथां सहोत्यतः मैनिकहर्षनिःस्वनैः ॥६१॥

नोम खुदा हुग्रा एक बाग इन्द्रकी उस बाई भूजामे मारा जिसकी उँगलियाँ ऐरावतको बार-बार यपयपाने से कड़ी होगई थी और जिसपर श्वीने क्क्स आदिसे कुछ चित्रकारी कर दी यी ॥१४॥ फिर रचने मोरके पसवाल दूसरे बागासे इन्द्रकी वज्र-जैसी ब्वजाको काट डाला । उससे इन्द्रको ऐसा क्रोब हमा मानो किमीने बलपुर्वक देवनाश्रोकी राज्य-लक्ष्मीके सिरके बाल काट लिए हो ॥४६॥ रम् ग्रीर इन्द्र दोनो ही अपनी-अपनी जीन चाहते वे ग्रीर दोनो सुर्यके समान तीखे बाएगोसे भयंकर युद्ध कर रहे थे ! रघुको लक्ष्य बनाकर इन्द्र नीचेकी श्रोर अपने बाए। चलाते थे श्रीर इन्द्रको ताक-ताककर रमु ऊपर बागा चला रहे थे। ऊपर देयता और नीचे रभूके सैनिक इस भवरज-भरे युद्धको देख रहे थे ।।५७।। जीमे बादल घोर वर्षा करके भी अपने हृदयमे उत्पन्न विजलीको नहीं बुभा सकता वैसे हीं इन्द्र भी श्रपने श्रशमे पैदा हुए रघुको वासोकी वर्षासे नहीं हरा पा रहे **ये** ॥५८॥ **तब रघुने** ब्रर्ड चन्द्रके भ्रावारके वासासे इन्द्रकी ठीक कलाईके पास धनुषकी वह डोरी काट **डाली जिसमेसे बासा** चलाते समय ऐमा प्रचण्ड शब्द होता था जैसे मुखे जानेके ममय क्षीर समुद्रमें होता था ॥५६॥ धनुषकी डोगी कट जानेने इन्द्रको बडा क्रोध हुमा। उन्होने धनुषको तो दूर केका **और भ्रपने प्रबन शत्रु** रपूको मारनेक लिये पर्वतोंके पंच काटनेवाला ग्रन्निके समान चमचमाता वज्ज उठा लिया ॥६०॥ उस बच्चकी मारमे रघु पृथ्वीपर गिर पड़े। उनके विरते ही उनके मैनिकोने रोना-पीटना **भारम्भ कर** दिया । किन्तु क्षमा भरमें ही वे सभलकर उठ खडे हुए और उनके साथ ही उनके सैनिकांकी जयजय-कार भी प्राकाशमें गूँव उठी ॥६१॥ वज्रकी चोटचे क्षण भरमें संसक्कर रघु फिर स**ड़नेके निये भा** 

तथापि शस्वव्यवहारनिष्ठरे विषद्य मावे चिरमस्य तस्थुषः ।
तुतोष वीर्यातिशयेन द्वतहा पदं हि सर्वत्र गुणैनिंघीयते ॥६२॥
असङ्गमद्रिष्विष सारवचया न मे त्वदन्येन विसोदमायुषम् ।
अवेहि मां प्रीतस्ते तुरंगमात्किमिच्छसीति स्फुटमाह वासवः ॥६३॥
ततो निषङ्गादसमग्रमुद्धृतं सुवर्णपुङ्गमुतिरजिताङ्गुलिम् ।
नरेन्द्रसृतुः प्रतिसंहरिष्णं प्रयंवदः प्रत्यवदत्सुरेश्वरम् ॥६४॥
अभोच्यमश्यं यदि मन्यसे प्रभो ततः समाप्तेविधिनैव कर्मणि ।
अजसदीवाप्रयतः स मद्गुरुः क्रतोरशेषेण फल्लेन युज्यताम् ॥६४॥
यथा च वृत्तान्तिममं सदोगतिह्नलोचनैकाशतया दुरासदः ।
तवैव संदेशहराडिशांपतिः शृखोति लोकेश्च तथा विधीयताम् ॥६६॥
तयेति कामं प्रतियुश्वात्रघोर्यथागतं मातलिसारिथर्ययौ ।
नृपस्य नातिप्रमनाः सदोगृहं सुदविखाद्यनुरिष न्यवर्तत ॥६७॥
तमभ्यनन्दत्वथमं प्रवोधितः प्रजेश्वरः शासनहारिणा हरेः ।
परामृश्वर्हर्णज्ञहेन पाणिना तदीयमङ्गः कृतिश्वरणाङ्कितम् ॥६८॥

हटे । उनकी इस श्रद्वितीय वीरताको देखकर इन्द्र बड़े संतुष्ट हए । ठीक भी था, क्योंकि गुर्गोका श्रादर सर्वत्र होता ही है ॥६२॥ इन्द्रने कहा—'हे राजकुमार । पर्वतोंके पंख काटनेवाले मेरे कठोर वकाकी चोटको तम्हे छोडकर ग्राज-तक किसीने नहीं सहा। मैं तम्हारी वीरतापर प्रसन्न हैं। तम इस घोडेको छोडकर ग्रीर जो कुछ मुभसे माँगना चाहो, माँग लो ॥६३॥ इन्द्रके ये वचन सुनकर रचने तमीरसे थाधे निकाले हुए उस बासको फिरसे उसमे डाल दिया जिसके सुनहरे पखकी चमकसे रघूकी उँगलियोंके तल भी चमक उठे थे और फिर वे इन्द्रसे बोले ।।६४।।—'हे इन्द्र! यदि ग्राप घोड़ेको नही देना चाहते है तो यही वरदान दीजिए कि मेरे पिता विधिप्रवंक यज्ञको समाप्त करके इस घोडेके बिना ही भी प्रश्वमेव यज्ञ करनेका फल पा जायेँ ॥६५॥ हे लोकेश ! मेरे पिता यज्ञ-मडपमे अप्रमृति शिवजीके एक अशके रूपमे बैठे हुए हैं अत:, वहाँ इस समय हम लोगों मेसे कोई पहुँच नहीं सकता । इसलिये ऐसा उपाय कीजिए जिससे आपका ही कोई दूत जाकर उनको यह समाचार सुना ग्रावे ।।६६।। इन्द्रने कहा-'ऐसा ही होगा ।' यह कहकर जिस मागेंसे वे ग्राए थे उसी मार्गसे चले गए । सुदक्षिगाके पुत्र रचु भी अपने पिता राजा दिलीपको सभामें लौट आए । वे बढ़े खिन्न ये क्योंकि इन्द्रसे युद्धमे जीतनेपर भी अन्धमेघ का घोड़ा लौटा न पानेका उन्हें बहा दू ख था ।।६७।। रबके पहुँचनेके पहुले ही इन्द्रके दूतने राजा दिलीपको सब वृत्तान्त सुना दिया था । इसलिये जब रच वहाँ आए तब राजा दिलीपने उनकी बडी प्रशंसा की और जहाँ उन्हे बजा लगा था बहाँ धीरे-धीरे सहलाने लगे ॥६८॥ इस प्रकार जिस दिलीपकी आजा कोई टाल नहीं सकता या इति चितीशो नवति नवाधिकां महाकत्नां महनीयशासनः। समारुरुद्वियायुषः चये ततान सोपानपरम्परामिव।।६६॥

> श्रथं स विषयव्याङ्कारमा यथाविषि स्तने नृपतिकञ्जदं दस्ता यूने सितातपवारसम् । सुनिवनतरुच्छायां देच्या तया सह शिश्रिये गलितवयसामिच्वाङ्ग्लामिदं हि ङ्लवतम् ॥७०॥

इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये रघुराज्याभिषेको नाम तृतीयः सर्गः ॥

जन्होंने मानों स्वर्ग जानेके जिये निन्यानवे यज्ञोकों सीझी सी बनाली थी ॥६१॥ तब ससारके सब विषय छोड़कर राजा दिलीपने प्रपने नवयुवक पुत्र रचुको झाल्बोके धनुसार छत्र, चंबर प्रादि राजचिन्न भी सीप दिए मीर देवी सुरक्षित्याके साथ तब करनेके जिये जगककी राह सी क्योंकि स्वाकु-वक्त राजाधोमें यही परम्परा चनी धाई है कि वे दूवे होनेपर जंगनमें जाकर तपस्या किया करते थे ॥७॥

> महाकवि श्रीकानिदासके रचे हुए रघुवश महाकाब्यमे रघुका राज्याभियेक नामक तीसरा सर्गं समाप्त हुमा ॥

# ॥ चतुर्थः सर्गः ॥

स राज्यं गुरुखा दश्चं प्रतिबद्याधिकं बभौ। दिनान्ते निहितं तेजः सवित्रेव हुताशनः ॥ १ ॥ दिलीपानन्तरं राज्ये तं निशम्य प्रतिष्ठितम् । पूर्व प्रथमितो राज्ञां हृदयेऽग्निरिवोत्थितः ॥ २ ॥ तस्योजनयनपङ्कयः । पुरुद्दृतध्वजस्येव नवाभ्युत्थानदर्शिन्यो ननन्दुः सप्रजाः प्रजाः ॥ ३ ॥ समाकान्तं द्वयं दिख्दगामिना। सममेव तेन सिहासनं पित्र्यमखिलं चारिमण्डलम् ॥ ४ ॥ श्वायामण्डललच्येण तमदृश्या किल स्वयम् । पद्मा पद्मातपत्रेख मेजे साम्राज्यदी चितम् ॥ ४ ॥ परिकल्पितसांनिध्या काले काले च बन्दिषु । स्त्रत्यं स्त्रतिभिरध्याभिरुपतस्थे सरस्वती ॥ ६ ॥ मनुप्रभृतिभिर्मान्यैर्भका यद्यपि राजभिः। तथाप्यनन्यपूर्वेव तस्मिन्नासीइसंधरा ॥ ७ ॥

#### सीवा सर्व

भैंसे सीमके सूर्यते तेन लेकर धाग चनक उठती है बैते ही धर्मन विलासे राज्य पाकर रष्टु भीर मी भ्रमिक तेन्नस्त्री हो गए।।। जब दूसरे राजाधीने सुना कि दिनीमके पीछे रष्टु राजा हो गए तब उनके हदयमें गिरको जो भ्राग धीरे-सीर सुनम रही सी वह मानो भड़क उठी।।२।। राजा रष्टु बद अपने ऊमें सिहासनपर बैठते थे तब उनकी प्रवाक स्वाक है। स्वाक उठाकर देखते हुए वैते हैं हि प्रवास होते से अंसे भागाधारों उठे हुए नवे इन्ज्यमुज्यको देखकर सोग प्रसम्म होते हैं।।३।। हासीके समान मस्त चालसे चननेवाले राजा रप्टुने पिताके सिहासनपर भीर धपने धमुश्रीपर एक साथ धमिकार कर निया।।४।। जब वे सिहासनपर बैठते थे उस समय उनके चारों बोर प्रकाशका एक वैरासा बन जाता था, उने देखकर ऐसा जान पड़ना था मानो सक्सी स्वयं छिएकर उनले कम्मन- का श्रम लेकर उनके पीछे बड़ी ही।।४।। समय-समयपर सरस्तती भी उनके चारायों के कंठीमें बैठ- कर सर्वमार्स वित्त सुनाकर उन प्रयंसनीय राजा रपुका गुरा गाती की।।६।। यो तो रपुके पहले मतु भार विवस्त सुनाकर उन प्रयंसनीय राजा रपुका गुरा गाती की।।६।। यो तो रपुके पहले मतु भार विवस्त सुनी हम वही पूर्वणी ऐसी नहीं मतु साम वही सुनी राजा पुनीका भीन कर सुके वर राजुके हमार्य पहुँचकर बही पूर्वणी ऐसी नहीं मान पहने लगी मानो पहले-पहल रपुके ही हायों में धाई हो।।। वेते वंतंकता वायु बहुत खील स्व

स हि सर्वस्य लोकस्ययुक्तदण्डतया मनः। ब्राददे नातिशीतोष्णो नभस्वानिव दवि**णः ॥ = ॥** मन्दोत्कएठाः कृतास्तेन गुणाधिकतया गुरौ। फलेन सहकारस्य पुष्पोद्गम इव प्रजाः ॥ ६ ॥ नयविद्धिर्न वे गानि सदसबोपदर्शितम् । एवाभवत्पन्न स्तस्मिन्नाभवदत्तरः ॥१०॥ भतानामुत्कर्ष पुषुगंगाः । पञ्जानामपि नवे तस्मिन्महीपाले सर्व नविमवाभवत ॥११॥ यथा प्रहादनाचन्द्रः प्रतापात्तपनो तर्थेव सोऽभ्रदन्वर्थो राजा प्रकृतिरञ्जनात् ॥१२॥ कामं कर्णान्तविश्रान्ते विशाले तस्य लोचने। चन्नुष्मचा त शास्त्रेण सूच्मकार्यार्थदर्शिना ॥१३॥ लब्धप्रशमनस्वस्थमथैनं सम्परिथता । पार्थिवश्रीद्वितीयेव शरत्पञ्चलक्तसा ॥१४॥

निर्बृष्टलघुभिर्मेधैर्म्यन्तवत्मी सुदुःसहः । प्रतापस्तस्य भानोश्रयुगपदृज्यानशे दिशः ॥१५॥ संजहारेन्द्रो धनुर्जेत्रं रघर्दधौ । वार्षिकं प्रजार्थसाधने तौ हि पर्यायोद्यतकार्म्रकौ ॥१६॥ पुराहरीकातपत्रस्तं विकसत्काशचामरः। ऋतुर्विडम्बयामास न पुनः प्राप तच्छियम् ॥१७॥ प्रसादसमुखे तस्मिश्रन्द्रे च विशदप्रमे। तदा चच्चप्मतां त्रीतिरासीत्समरसा द्वयोः ॥१८॥ हंसश्रेणीय तारास <u>क्रमहत्स</u> विभूतयस्तदीयानां पर्यस्ता यशसामिव ॥१६॥ इज्जञ्जायनिषादिन्यस्तस्य गोष्तुर्ग्शोदयम् । त्राक्रमारकथोद्धातं शालिगोप्यो जगुर्यशः॥२०॥ प्रससादोदयाद**म्भः** क्रम्भयोनेर्महौजसः। रघोरभिभवाशङ्कि चुनुभे द्विषतां मनः ॥२१॥ मदोदग्राः ककुबन्तः सरितां कुलग्रुद्रजाः। लीलाखेलमनुप्रापुर्महोचास्तस्य विक्रमम् ॥२२॥

साकायमें चनकते हुए प्रचण्ड सूर्वका प्रकास चारो धोर फैल गया था येसे ही शतुधांके नष्ट हो जाने-पर पहुका प्रचंड प्रताप भी चारो धोर फैल गया ।।११।। प्रत्ने जब प्रपत्ता चर्चा-ऋतु बाला एक-चनुष हटाया तब रखुने धपना विजयी भनुष हायमें उठा विद्या क्योंकि ये दोनों ही बारी-बारीसे प्रजा-की मनाई किया करते थे।।१६।। सप्त-ऋतु भी रखुके छल धार चंदकारे देखकर कमजके छल और प्रकेत हुए कांसके चैंबर लेकर रखुने होड़ करने चली, पर सब कुछ करके भी उनकी शोभा नहीं पासकी ।।१७।। शप्त-ऋतुमें रखुके बिले हुए मुख और उजले चन्दमा दोनोंको देखकर दश्कीकों एक सा भानन्द मिलता था।।१०।। उजले हंसीकी उजली हुई पीठीं, रातमें बिले हुए टिमाटिमाते तारों भीर तालोंने बिली हुई कोई को देखकर यह जान पढ़ता था कि रखुकी कीत्ति ही इतने रूप बतास्तर फैली हुई है।।११। प्रजाकों वे इतने प्यारे थे कि] धानके खेलोंको रखवाली करनेवाली किसानों-की स्त्रयां, ईखकी छायामें बैठकर प्रजापालक राजा रखुकी बचपनसे तबतककी गुरुकशाधों के गीत बना-बनाकर गाती थीं।।२०।। इधर तो चमकीले झमस्य तारेके निकलनेसे जल निमंत हो गया, उपर शतुधोंके मनमें यह जानकर खबतबी मच गई कि छल न जाने कह रखु चढ़ाई कर बैठे।।११।। उस ऋतुमें ऊके-जैंब कंबीबाले मत्वाले सोई निवसीके कपार डाते हुए ऐसे समते थे मारी वे रखुके सङ्कानके से लेकावाईका धनुकरण कर रहे हों।।२१।। (श्रद ऋतुमें वारों धोर) छातिवनके

सप्तपर्णानां मदगन्धिभिराहताः। प्रसर्वै: सप्तर्थेव प्रसुखुः ॥२३॥ श्चम्य येव तस्रागाः सरितः कुर्वती गाधाः पथश्राश्यानकर्यमान् । यात्रायै चोदयामाम तं शक्तेः प्रथमं शरत ॥२४॥ सम्यग्पुतो वहिर्वाजिनीराजनाविधौ । - तस्मै प्रदक्षिणार्चिर्व्याजेन हस्तेनेव जयं ददी ॥२५॥ स गुप्तमृलप्रत्यन्तः शुद्धपार्ष्णिरयान्वितः । षडिवधं बलमादाय प्रतस्थे दिग्जिगीषया ॥२६॥ अवाकिरन्वयोवद्भास्तं लाजैः पौरयोपितः । चीरोर्मय इवाच्युतम् ॥२७॥ *पृषतैर्मन्दरोद्धतैः* स ययौ प्रथमं प्राचीं तुल्यः प्राचीनवर्हिषा । श्रहितानं निलोद्धतैस्तर्जयन्त्रिव केतुभिः ॥२८॥ स्यन्दनोद्दर्गजैश्र धनसंनिभैः। ग्जोभिः भ्रवस्तलमिव च्योम क्वेन्च्योमेव भृतलम् ॥२६॥

जो फूल फूले हुए थे उनकी मद-जैसी गन्घ पाकर [रचुके हाथियोने सोचा कि ये भी हाथी हैं **औ**र हमसे होड करके मद वहा रहे हैं । इसलिए वे भी] रीसके मारे घपनी सूँड़के नधनोसे दोनों कपोलो-से, कमरसे और दोनो ग्राँखोंने मद बहाने लगे ॥२३॥ शरदके ग्राते ही नदियोंका पानी उत्तर गया भीर मार्गका कीचड भी सुख गया, मानो शरद ऋतूने रधके सोचनेसे पहले ही उन्हें दिग्बिजय करनेको उकसा दिया हो ॥२४॥ यात्राके लिये चलनेसे पहले घोडोकी पुजाके लिए हवन होने लगा और हवनकी ग्राम्न भी दाहिनी ग्रोर घुमती हुई उठ रही थी मानो ग्रपने हाथ उठा-उठाकर रघुको पहलेसे ही विजय दे रही हो ॥२४॥ सौभाग्यशाली रघूने पहले राजधानी ग्रीर सीमाके गढोंकी रक्षाका प्रबन्ध किया फिर शुभ मुहुनमे [धुडमवार, हाथी,रथ, पैदल, गृप्तचर भीर शत्रुके राज्यके मार्गको जाननेवाले इन ] छह प्रकारकी सेनाग्रोको लेकर वे विजयके लिये चल रहे ॥२६॥ जैसे मन्दरा चनसे मधते समय क्षीरसागरकी लहरोकी उछलती हुई उजली फुहारे विष्णू भगवानुके ऊपर बरस रही यी वैसे ही नगरकी वडी-बूडी स्त्रियोंने विजय-यात्राके लिये जाते हुए रघुके उत्पर धानकी खीने बरसाई ।। २७ ।। इन्द्रके समान प्रतापी राजा रघु पहले दिग्विजयके लिये पूर्वकी स्रोर चले । बायु लगनेमें सेनाकी जो ऋडियाँ फरफरा रही थी वे मानो शत्रुयोको ऊँगली उठा-उठाकर डाट रही थी।। २६।। रघुके रबोके चलनेसे जो घूल ऊपर उड़ी उसने आकाशको पृथ्वी बना दिया। इधर पृथ्वीपर चलती हुई मेनाक काले-काले हाथी बादन-जैसे लग रहे ये जिससे पृथ्वी भी माकाश जैसी लगने लगी थी ।।२२ ।। [रघुका प्रताप इतना प्रधिक या कि सेनाके पहुँचनेसे पहले ही शत्रु काँप

प्रतापोऽग्रे ततः शब्दः परागस्तदनन्तरम् । ययौ पारचद्रथादीति चतुःस्कन्धेव सा चमुः ॥३०॥ मरुपृष्ठान्युदम्भांसि नाच्याः सुप्रतरा नदीः। विपिनानि प्रकाशानि शक्तिमचाबकार सः ॥३१॥ स सेनां महतीं कर्षन्पर्वसागरगामिनीम् । वभी हरजटाश्रष्टां गङ्गामिव भगीरथः ॥३२॥ त्याजितैः फलमुत्खातैर्भग्नैश्च बहुघा नृपैः। तस्यासीदुल्वस्रो मार्गः पादपैरिव दन्तिनः ॥३३॥ पौरस्त्यानेवमाकामँस्ताँस्ताजनपदाञ्जयी तालीवनश्यामम्प्रकण्ठं महोदघेः ॥३४॥ समुद्धर्तुस्तस्मात्सिन्धुरयादिव । श्रनम्रासां त्रात्मा संरचितः सुद्धै वृत्तिमाश्रित्य वैतसीम् ॥३४॥ बङ्गानुत्स्वाय तरसा नेता नौसाधनोद्यतान । जयस्तम्भान्गङ्गास्रोतोन्तरेषु सः ॥३६॥ निचस्तान

जाते थे । ] इस प्रकार भागे-भागे उनका प्रताप चलता था, पीछे उनकी सेनाका कोलाहल स्नाई पहला था, तब धल उडती दिलाई देती थी और सबसे पीछे रथ धादिकी सेना चली आ रही थी मानो रचकी सेना इस प्रकारके चार भागोंमें बेंटी हुई चल रही थी ।।३०।। रघुके पास ऐसे साधन थे कि मस्त्रुमिमें भी जलकी धाराएँ बहने लगी, गहरी नदियोपर पूल बेंच गए भीर घने जंगलों में खुले मार्ग बन गए ॥३१॥ अपनी विज्ञाल सेनाके साथ जब वे पूर्वी समुद्रकी भोर जा रहे ये उस समय वे ऐसे लग रहे ये मानो शकरजीकी जटासे निकली हुई गंगाजीको साथ लिए हुए भगीरथजी [पूर्वी समुद्रकी भोर] चले जा रहे हों ।।३२।। जैसे कोई बलवान जंगली हाथी किसी वृक्षको धक्का मारकर छोड़ देता है, किसीको उल्लाड़ फेंकता है और किसीको तोड़ देता है वैसे ही रघने भी किसी राजासे कर लेकर उसे छोड़ दिया, किसीका राज्य उखाड़ केंका और किसीको लड़ाईमें व्वस्त कर डाला । इस प्रकार शत्रुघोंको नाझ करके उन्होंने घपने मार्गके सब रोड़े दूर कर डाले ।।३३।। विजयौ राजा रघ पूर्वी राज्योंको जीतते हुए उस समूद्रके किनारे पहुँचे जो तटपर खड़े हुए ताड़के वृक्षोकी छाया पड़नेसे काला दिलाई पड़ रहा वा ।।३४।। जैसे बैतकी शासाएँ नदीकी धारामें भुककर खड़ी रह जाती है वैसेही सुद्ध देशके राजाओंने श्रीमानियोंको उखाड़ फेंकनेवाले रघुकी ग्रधीनता चपचाप कान दवाकर मान ली और ग्रपने प्रास्त बचा लिए ।।३४।। फिर सेनानायक रचने उन बंगाली राजाओंको जाकर हराया जो जलसेनालेकर लड़ने भाए थे, उन्हें जीतकर रचने गञ्जासागर के दीपोंमें भपने विजयका मंत्रा गाड़ दिया ।।३६।। [ जैसे एक खेतसे उलाड़-उलाड़कर दूसरे आपादपश्चप्रणताः कलमा इव ते रघुम् । फल्लैः संवर्धयामासुरूत्खातप्रतिरोपिताः ॥३०॥ स तीर्त्वा कपिशां सैन्यँबृंद्धहिरदसेतुभिः । उत्कलादर्शितपथः कलिङ्गाभिष्ठुखो ययौ ॥३८॥ स प्रतापं महेन्द्रस्य मृष्ट्वि तीर्त्वणंन्यवेशयत् । अङ्कर्श हिरदस्येव यन्ता गम्भीरवेदिनः ॥३६॥ प्रतिजश्चाहः कालिङ्गस्तमस्त्रैर्गजसाधनः । पष्टच्छेद्रीयतं शक्ं शिलावर्षीव पर्वतः ॥४०॥ हिपां विषद्य काङ्गस्थस्तत्र नाराचदुर्दिनम् । सन्मङ्गलस्तातः इव प्रतिपेदे जयश्वियम् ॥४१॥ ताम्बृलीतां दल्लेस्तत्र रचिताऽऽपानभूमयः । नारिकेलासवं योधाः शाववं च पपुर्यशः ॥४२॥ गृहीतप्रतिष्ठसस्य स धर्मविजयी नृषः । विषयं महेन्द्रनाथस्य जहार न तु भेदिनीम् ॥४२॥

वितमें ले जाकर रोपते हए ] धानके पौधे किसानका घर अन्तसे भर देते है वैसे ही रघुने उन राजाग्रोको फिर राजपर बैठा दिया जो उनके परोपर ग्राकर गिर पढ़े थे और जिन्होंने बहुतसा धनशान्य भेटमें देकर रघका राज्यकोप बढाया था ॥३७॥ बहाँसे चलकर रघने हाथियोका पूल बनाकर अपनी पूरी सेनाको कपिशा नदीके पार कर दिया। वहाँ उडीसाके राजाओंने प्रशीनता तो स्वीकार को ही साथही आगे का मार्ग भी बताया और कलि क्र देश जीतनेके लिये रख ग्रागे वह गए।।३८।। जैमे मतवाले हाथीके मायेमे हायीवान ग्रक्श गड़ाता है वैसे ही रहुने भी महेन्द्र पर्वत पर पर्वेचकर उसकी चोटीपर अपना पडाव जमा दिया ॥३६॥ असे परथर बरसानेवाले पहाइने पत्थर वरमाकर पर्वतोके पख काटनेवाले इन्द्रका सामना किया था वैसे ही कलिञ्क-नरेशने हाथियोंकी सेना लेकर ग्रीर अस्त्र बरसाकर रचका सामना किया ।।४०।। जैसे तीवाँके जलसे स्नान कराकर राजायोका राज्याभिषेक होता है और उन्हे राज्य-लक्ष्मी मिलती है वैसे ही रघुने भी शत्रुयोंके बासोकी वर्षासे स्नान करके विजय पाई ।। ४१।। लडाई हो चकनेपर र**पूके बीर सैनिकोने महेन्द्र पर्वत-**पर पानके पर्ने विछाकर मर्दिरालय बनाया श्रीर वहाँ नारियलकी मदिरा**के साथ-साथ मानो शत्रुओं** का यद्य भी पी गए ।।४२।। राजा रघु तो धर्म-युद्ध करते थे इसलिये उन्होंने महेन्द्र पर्वतके राजाको वन्दी तो बना लिया पर जब उसने इनकी ऋषीनता स्वीकार करसी तब उसे छोड़ भी दिया। इस प्रकार उन्होने महेन्द्रके राजाकी राज्यश्री तो लेली पर राज्य उन्हीको **लौटा दिया** ॥४**३॥ पूर्व** दिक्षाको जीतकर विजयी रघु समुद्रके उस तट पर होते हुए दक्षिए। दिक्शाको गए जिसपर पकी हुई

वेलातरेतीव फलवत्पूगमालिना । ततो श्रगस्त्याचारितामाशामनाशास्यवयो ययौ ॥४४॥ स सैन्यपरिभोगेल गजदानसगन्धिना । कावेरीं सरितां पत्युः शङ्कनीयामिवाकरोत ॥४४॥ बलैरघ्यपितास्तस्य विजिगीषोर्गताध्वनः। मारीचोदुआन्तहारीता मलयाद्रेरुपत्यकाः ॥४६॥ ससञ्जरश्वच्चराणानामेलानामुत्पतिष्णवः तल्यगन्धिष मरोमकटेषु फलरेखवः ॥४७॥ भोगिवेप्टनमार्गेष चन्दनानां समर्पितम्। नाससत्करिकां ग्रैवं त्रिपदीश्चेदिनामपि ॥४८॥ दिशि मन्दायते तेजी दक्षिणस्यां रवेरपि। तस्यामेव रघो: पाएड्या: प्रतापं न विषेति रे ॥४६॥ तात्रपर्णीसमेतस्य ग्रकासारं महोदधेः। ते निपत्य ददुस्तस्मैयशः स्वमिव संचितम् ॥४०॥ स निर्विश्य यथाकामं तटेष्वालीनचन्दनौ । स्तनाविव दिशस्तस्याः शैलौ मलयदर्दरौ ॥४१॥

 ग्रमहाविक्रमः सद्यं द्रान्यु क्रमुदन्वता । नितम्बमिव मेदिन्या सस्तांशुकमलङ्कयत् ॥४२॥ तस्यानीकैविंसर्पद्धिरपरान्तजयोद्यतैः रामास्रोत्सारितोऽप्यासीत्सह्यलग्न इवार्णवः॥४३॥ भयोत्सप्टविभृषाणां तेन केरलयोषिताम् । चम्रेणुश्चृर्गपितिनिधीकृतः ॥५४॥ **प्ररलामारुतोद्धतमगमत्कैतकं** तद्योधवारवासानामयत्नपटवासताम श्रम्यभयत वाहानां चरतां गात्रशिञ्जितैः। पवनोद्धतराजतालीवनध्वनिः ॥५६॥ मदोद्वारसगन्धिषु । खर्जरीस्कन्धनद्वानां कटेषु करिणां पेतुः पुंनागेभ्यः शिलीम्रुखाः ॥५७॥ श्चवकाशं किलोदन्वान्गमायाभ्यर्थितो ददौ । श्रपरान्तमहीपालच्याजेन रघवे करम् ॥४८॥ मत्तेभरदनोत्कीर्णव्यक्तविक्रमल्च सम् त्रिकृटमेव तत्रोच्चैर्जयस्तम्मं चकार सः ॥५६॥

उस पहारीको पार करके माने बढ़े जो समुद्रके दूर हुट बानेंगे ऐसी दिलाई पढ़ती थी मानी यह हु पृथ्वीका नितव हो जिस परने करका हुट तथा हो ॥५२॥ यदाप परचुरान कपने कपने करके हुए प्रविक्षा नितव हो जिस परने करके हुए हाथा हो ॥५२॥ यदाप परचुरान कपने कपने तथी थी मानो समुद्र किए रास्त्रा हुँ हुए की का ऐसी लगती थी मानो समुद्र किए रास्त्रा हुँ हुए की का ऐसी लगती थी मानो समुद्र किए रास्त्राहिक पास हो लहरे ले रहा हो ॥६२॥ राष्ट्रके मध्य से के केवल देशकी दिल्क लानितार छोड़कर बासे भाग लड़ी हुई थी उनके बायोपर राष्ट्रकी सेना के चलनेते छठी हुई को मुल्त देश मई थी वह एंसी नगती थी मानो करतुरोका चूरा लगा हुए हो ॥१४॥ सुरत माने हो शांद भाग नदी की मोरो का नित्र केवल कर हिंग संस्त्र है ॥१४॥ सुरत नदी समय बोडोंके बारी एपर केवल एंसे केव कर दिना समले ही मुर्गानित नुएला काम देते नगी ॥४४॥ जतते समय बोडोंके बारी एपरके कवल एंसे केव स्तर से सनता रहे थे कि बायुक जनते से गी ॥४॥ जतते समय बोडोंके बारी एपरके कवल एंसे केव स्तर से समय का है ॥१४॥ नामक साथ केवल से साथ केवल हो साथ है साथ साथ केवल हो साथ है ॥१४॥ नामक साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ साथ हो है साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो है साथ हो है साथ हो है साथ हो साथ हो साथ हो है साथ हो साथ हो है साथ हो है साथ हो साथ हो है साथ हो है साथ हो है साथ हो साथ हो साथ हो है साथ हो है साथ है

पारसीकाँस्ततो जेतु प्रतस्थे स्थलवर्त्मना । इन्द्रियाख्यानिव रिप्र'स्तत्वज्ञानेन संयमी ॥६०॥ यवनीमुखपद्मानां सेहे मधुमदं न सः। बालातपमिवाञ्जानामकालजलदोदयः संग्रामस्तुमुलस्तस्य पाश्चात्यैरश्वसाधनैः। शाङ्क कृजितविज्ञेयप्रतियोधे रजस्यभृत् ॥६२॥ भल्लापवर्जितैस्तेषां शिरोभिः रमश्रुलैर्महीम् । सन्तीदपटलेरिव ॥६३॥ सरघाञ्याप्तैः त्रपनीतशिरस्त्राखाः शेषास्तं शरखं ययः। प्रशिपातप्रतीकारः संरम्भो हि महात्मनाम् ॥६४॥ विनयन्ते स्म तद्यौधा मधुभिविजयश्रमम्। श्रास्तीर्षाजिनरत्नासु द्राचावलयम्मिषु ॥६४॥ ततः प्रतस्थे कौवैरीं भास्वानिव रघदिंशम्। शर्रे रुस्रे रिवोदी च्यानुद्ध रिष्यन्त्रसानिव

बनादी थी उन्तुमें वह पर्वत ऐसा लगने लगा मानो वह रष्की विवयका स्मरण दिलानेवाला जय-स्तरम बबा हो जियपर पूकी विवय-कथा निल्ली हुई हो ।।११। जैसे कोई योगी इन्टिय-क्यी सबुपोको जीउनेके जिय तरवानका सहारा लेता है वेंसे हो रपूके भी पारसी राजाप्रकेश जीउनेके लिये स्वल-मार्ग पकड़ा ।१६०। येसे प्रसामयमें बठे हुए बादलोसे प्रभातकी क्ष्ममें विले हुए क्ष्मलोंकी चमक वाली रहती है वेंसे ही रपूके प्रचानक धाक्रमणुसे मदिरासे लाल गालों वाली ग्रवनियंकि मुख-कमन मुरफा गए ।।६१। वहाँ पिच्छम देशके पुड़सवार राजाप्रों से रचुकी यनचोर तबाई हुई । देशके वननेसे इतनी धूल उठी कि धास-गास कुछ भी नहीं दिलाई पड़ता था, केवल बनुपकी टक्कारसे ही सैनिक लोग शब्द ने पहचान पाते थे ।।६२॥ मधुमिक्खरोंसे भरे हुए छत्तेके समान दाढ़ियोंनाने यननोके शिरोको भक्त नामके काश्मीक काट-काट कर रचुने पुन्ती पाद सी ।।६३॥ उनमेंसे को जीते बच गए उन्होंने धपने लोहेके टोप उतार-उतारकर रचुके परणीमें रख दिए वर्षोंकि महापुर्वोंकी क्रणा प्राप्त करनेका यही उपाय है कि उनकी शरणोंमें एक्ष वाया वाया।६४॥ रचुके सिलक दालकी ततामीसे थिरी हुई प्रव्योग्त सुक्षानी मुणझालाएँ विद्याक्ष केता वित्रों के गए भीर पहिरो भीनेक ति स्वार्थने ती ती किरणोंमें पृथ्वीका जल लीचनेके निये उत्तरकी होरे एम बता है वेंसे ही रचु भी उत्तरके राजामेंकी जीतनेके लिये उपर पूम पढ़े।।६६॥ सिन्तु नदीके तटपर एड्कैकर एड्के पाड़े, बहुकी रेतीमें

सिन्धुतीरविचेष्टनैः। विनीताध्वश्रमास्तस्त दु धुवर्वाजिनः स्कन्धाँरलग्नकुङ्कमकेसराम् ॥६७॥ भव प्यक्तविक्रमम्। तत्र इसावरोधानां रघचेष्टितम् ॥६८॥ कपोलपाटलादेशि वभूव सोढंतस्य वीर्यमनीश्वराः। गजालानपरिक्रिष्टैरचोटैः सदश्वभूयिष्टास्तुङ्गा दविसाराशयः । उपदा विविशुः शश्वन्नोत्सेकाः कोशलेश्वरम् ॥७०॥ गौरीगुरुं शॅलमारुरोहाश्वसाधनः । तत्कृटानुद्धतैर्घातुरेखुभिः ॥७१॥ वर्धयन्निव तुल्यसन्त्रानां सैन्यघोषेऽप्यसंश्रमम्। गृहाशयानां सिंहानां परिवृत्त्यावलोकितम् ॥७२॥ मर्मरीभृताः क्रीचकध्वनिहेतवः । गङ्गाशीकरियो मार्गे मस्तस्तं सिपंबिरे ॥७३॥ विशश्चमनीमेरणां छायास्वध्यास्य सैनिकाः। दृषदो वासितोत्सङ्गा निषएएम्गनाभिभः ॥७४॥

लोट-लोटकर प्रवर्त पकान मिटाने नये। नोटनेसे उनके शरीरमें तो केनर सन गई थी उसे उठ-उठकर उन्होंने हिलाकर कार दिया।।६७। बहुँ रहुने प्रयंत प्रचण्ड वराक्कसं दिन हुए। राजाभीको मार हाला या उनकी रित्रणं हनना सिर पीट-पीटकर रोई कि उनके गान लाल हो गए।।६८।। कंबोजके मार हाला या उनकी रित्रणं हनना सिर पीट-पीटकर रोई कि उनके गान लाल हो गए।।६८।। कंबोजके हारे एक राजायोने रहुने बहुनने थोड़े और बहुतता थन दिवा पर उतना थन पाकर भी रहुको धिनमान नहीं हुमा।।७०।। वहीं में अपने घोड़ोंकी होना लेकर हिमालय महाकर पढ गए मानो धपने घोडोकी टापों एक हुई के का मारि शानुसांकी होना लिकर हिमालय महाकर पढ गए मानो धपने घोडोकी टापों एक हुई के का मारि शानुसांकी लाल-लाल धूनसे हिमालयकी चोटियोंको भीर भी केंनी करना पाहने हों।।०१।। सैनिकांक नमान ही बलवाच् सिंह मुख्यामिं सेटे-सेट मार्के प्रमान पुमाकर रहुकी होना को देख रहे थे। उनकी सेनाके कोवाहलसे के तिक भी मनमें घबराते नहीं ये।।०१।। वहीं भोजपत्रों में मार्गर करना हुमा कोकक नामके बीनीके छिटों में सुकर बीहरी सी प्रवारत हमा हमा हमा हमा हमा हमा था।।०१।। भीर रहुके नैनिक भी वहीं नोशके वृक्षांके तले उन परित्रों परियोंन से देख रहफ सुसताने को विनमें कि

मातङ्क्षप्रैवेयस्फुरितित्वषः। सरलासक आसन्नोषधयो नेतर्नक मस्नेहदीपिकाः ॥७५॥ तस्योत्स्रष्टनिवासेष कएठरज्ज्ञचतत्वचः। गजबर्घ्म किरातेम्यः शशंसर्देवदारवः ॥७६॥ पर्वतीयैर्गशैरभत । रघर्धारं नाराचचेपखीयाश्मनिष्पेषोत्पतितानलम् शर रुत्सवसंकेतान्स विरतोत्सवान् । कस्वा जयोदाहरखं बाह्योर्गाययामास **किसरा**न परस्परेश विज्ञातस्तेषुपायनपाणिषु । राजा हिमवत: सारो राज्ञ: सारो हिमादिसा ॥७६॥ तत्राचोभ्यं यशोराशि निवेश्यावरुरोह सः । पौलस्त्यत्रलितस्याद्रेरादधान इव हियम् ॥ = ०॥ चक्रमें तीर्श्वलौहित्ये तस्मिन्शाग्ज्योतिषेश्वरः। तहजालानतां प्राप्तैः सह कालागुरुद्रमैः ॥ = १॥ प्रसेहे स रुद्धार्कमधारावर्षद्वदिनम् । रथवर्त्मरजोऽप्यस्य कृत एव पताकिनीम् ॥=२॥

कामरूपाणामत्याखण्डलविक्रमम् । तमीशः भित्रकटैर्नागैरन्यानुपहरोध यै: हेमपीठ।धिदेवताम् । कामरूपेश्वरस्तस्य रत्नपृष्पोपहारेस च्छायामानर्च पादयो ॥=४॥ इति जिल्बा दिशो जिप्णुर्न्यवर्तत रथोद्धतम्। छत्रशृत्येषुमौलिषु।।⊏५॥ विश्रामयत्राज्ञां विश्वजितमाजह्रे यज्ञं सर्वस्वदक्षिणम्। आदानं हि विसर्गाय सतां वारिम्रचामिव ॥**८६॥** सत्त्रान्ते सचिवसखःपुरस्क्रियाभिर्गुवीभिःशमितपराजयव्यलीकान् । काकत्स्थक्षिरविरहोत्सकावरोधात्राजन्यान्स्वपुरनिष्ट्रचयेऽतुमेने रेखाध्यज्ञकलिशातपत्रचिद्वं सम्राज्यरश्युगं प्रसादलस्यम् । प्रस्थानप्रगतिभिरङ्गुलीषु चकुमौलिस्नवच्युतमकरन्दरेणुगौरम ॥==॥ इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघ्रवंशे महाकाव्ये रघदिग्विजयो नाम चतर्थः सर्गः ॥

बहुत घबरा गया तो फिर सेताले तहता ही क्या ॥=२॥ तब घतमक राजाने जिन हाथियोकों लेकर बढे-बढ़े राजुकोंको हुए। दिया था वे ही हाथी उत्तने इन्द्रते भी घरिक पराक्रमी रचुकों मंदम दे बात ॥दिश कीर जैंदे कोई भक्त फुल-माला आदिस मिल्लपूर्वक देवताको दूर्जा करता है वेंसे ही बात मारदाश और जैंदे कोई भक्त फुल-माला आदिस मिल्लपूर्वक देवताको दूर्जा करता है वेंसे ही बात करते प्रति पान पान पान पान पान पान प्रति प्रति पान पान पान पान प्रति प्रति पान पान पान पान प्रति प्रत

महाकवि कालीदासके रने हुए रखुवश महाकाव्यमे र**पु-दिग्विजय** नामक चौथा सर्ग समाप्त हम्रा ।

# ॥ पश्चमः सर्गः ॥

तमध्यरे विश्वजिति वितीशं निःशेषविश्राखितकोषजातम् ।
उपात्तवियो गुरुद्दिखार्था कौत्सः प्रपेदे वरतन्तुशिष्यः ॥१॥
स मृष्मये वीतहिरएमयत्वात्पात्रे निषायार्ध्यमनर्षशीलः ।
श्रुतप्रकाशं यशसा प्रकाशः प्रत्युज्जगामातिथिमातिथेयः ॥२॥
तमर्चियत्वा विश्वविद्विधिज्ञस्तपोधनं मानधनाग्रयायो ।
विशापतिर्विष्टरभाजमारात्कृताज्जलिः कृत्यविदित्युवाच ॥॥॥
श्रूष्यप्रणीर्मन्त्र कृतमृषीर्था कुशाप्रवुद्वे कुशली गुरुस्ते ।
यतस्त्वया ज्ञानमशेषमाप्तं लोकेन चैतन्यमिवोष्णरस्मेः ॥॥॥
कायेन वाचा मनसापि शश्ववत्संभृतं वासवर्षयैलीपि ।
श्रूषाग्रवते न व्ययमन्तरायैः किवन्यमिवीर्यं तपस्तत्॥॥॥
श्रूषाग्रवते न व्ययमन्तरायैः किवन्यस्वितिर्यं तपस्तत्॥॥॥
श्रूषाग्रवते न व्ययमन्तरायैः कश्चन्यहर्षेक्षितिर्यं तपस्तत्॥॥॥
श्रूषाग्रवते न व्ययमन्तरायैः कश्चन्यहर्षेक्षविर्यं तपस्तत्॥॥॥
श्रूषाग्रवते प्रयत्वा वः श्रमच्छिदामाश्रमपादपानाम्॥॥॥।
क्रियानिमिचेव्यपि वत्मलत्वादसम्यनकामा सुनिभिः कुशेषु ।
तदक्कशय्याच्युतनामिनाला कश्चन्द्यगिष्यामनया प्रसृतिः ॥०॥

## पाचवी सर्ग

 निर्वर्त्यते यैनियमाभिषेको येभ्यो निवापाजलयः पितसाम । तान्युञ्छषष्ठाङ्कितसैकतानि शिवानि वस्तीर्थजलानि नीवारपाकादि कर्डगरीयैरामुख्यते जानपर ने कालोपपस्नातिथिकरूप्यभागं वन्यं शरीरस्थितिसाधनं वः ॥६॥ श्रपि असन्नेन महर्षिणा त्वं सम्यग्विनीयात्रमतो गृहाय । कालो ह्ययं संक्रमितुं द्वितीयं सर्वोपकारचममाश्रमं ते ॥१०॥ तवाईतो नाभिगमेन तमं मनो नियोगिकययोत्सकं मे। अप्याजयाशासितरात्मना वा प्राप्तोऽसि संभावियतं वनान्माम् ॥११॥ इत्यर्ध्यपात्रानुमितव्ययस्य रघोरुदारामपि गां प्रति दुर्वलाशस्तमित्यवोचद्वरतन्तशिष्यः ॥१२॥ स्वार्थोपपत्ति सर्वत्र नो वार्तमवेहि राजकाथे कृतस्त्वय्यशभं प्रजानाम् । सर्थे तपत्यावरणाय दृष्टेः कल्पेत लोकस्य कथं तमिस्रा॥१३॥ भक्तिः इतीच्वेष कलोचिता ते पूर्वान्महाभाग तयातिशेषे । व्यतीतकालस्त्वहमस्यपेतस्त्वामधिभावादिति मे विषादः ॥१४॥

हाँ, उन नदियोका जल तो ठीक है न, जिसमें भाप लोग प्रतिदिन स्नान, सन्ध्या, तपैए। मादि करते है और जिनकी रेतीपर भ्राप लोग अपने चुने हुए भ्रन्नका छठा भाग राजाका ग्रम समक्रकर रख छोडते है ।।८।। तिन्तीके जिस ग्रन्त ग्रीर जिन फलोसे ग्राप लोग ग्रतिथियोंका सत्कार करते है और जिन्हे खाकर ही भाग लोग रह जाते है उन्हे भास-पासके गाँवोंके पश तो नहीं ग्राकर चर जाने ।।१।। क्या ऋषिने ग्रापकी विद्वसासे प्रसन्त होकर ग्रापको ग्रहस्य बन जानेकी ग्राजा। दे दी है, क्योंकि आपकी इतना अवस्था भी हो गई है कि आप विवाह करें और सबका भला करने-वाले गृहस्थाध्यममे प्रवेश करे ।।१०।। आप जैसे पूजनीय महात्माके आने भरसे मेरा जी नहीं भरा, मुक्ते कुछ नेवा करनेकी बाजा भी दीजिए और यह बताइए कि बापने केवल बपने गुरुजीकी बाजासे ही यहां प्राकर मुक्ते कृतायं किया है या अपनी इच्छासे ही ग्रापने कृपा की है ॥११॥ कौस्सने ध्यान से रघुकी उदार बाते सूनी पर देखा कि उनके हायमे केवल मिट्रीका पात्र बचा है। उन्होंने समक्त निया कि रपुके पाम एक कोडी भी नहीं है। उनका मुँह उतर गया और उन्होंने समक सिया कि यहाँ हमारा काम नहीं वनेगा । यह मोचकर वरतन्तुके शिष्य कौत्स बोले -- ॥१२॥ 'हे राजन !' प्रापंक राज्यमे हमें सब प्रकारका मुख है। जैसे मूर्यके रहते हुए ग्रॅंबेरा नहीं ठहर पाता वैसे ही आपके राजा रहनेपर प्रजामे दु खका नाम भी नहीं है ॥१३॥ हे भाग्यशाली ! बड़ोंकी पूजा करना श्रापके बलका ही घम है और आप तो इस बातमे अपने पूर्वजोंसे भी आगे बड़े हुए हैं। मैं आपके पास कुछ मांगने आया वा पर में समऋता हूँ कि मुक्ते भानेमें कुछ विलम्ब हो गया है, इसीका मुक्ते सेद है ॥१४॥ हे राजन् ! ब्रापने ब्रपना सब घन बच्छे तोगोंको दे **डाला है भीर केवल यह शरीर**  शरीरमात्रेख नरेन्द्र तिष्टभामासि तीर्थशितपादितर्दिः। भारस्यकोपाचफलप्रसृतिः स्तम्बेन नीवार इवावशिष्टः॥ १५॥ स्थाने भवानेकनराधिपः सन्त्रकिंचनत्वं मखजं व्यनकि। पर्यापपीतस्य सुरैहिंमांशोः कलाक्षयः श्राध्यत्तरो हि वृद्धेः ॥१६॥ गुर्वर्थमाहर्तमहं तदन्यतस्तावदनन्यकार्यो स्वस्त्यस्तु ते निर्गलिताम्ब्रगर्भे शरद्धनं नार्दति चातकोऽपि ॥१७॥ एताबदुक्त्वा प्रतियात कामं शिष्यं महर्षेत्र पतिनिषिध्य । किं वस्त विद्वन्तरवे प्रदेयं त्वया कियद्वेति तमन्वयुङक्त ॥१८॥ यथाबद्विहिताध्वराय तस्मै स्मयावेशविवर्जिताय । वर्णाश्रमाणां गरवे स वर्णी विचन्नणः प्रस्तुतमाचचन्ने ॥१६॥ समाप्तविद्येन महर्षिविज्ञापितोऽभृतुगुरुद चि गायै। मया स मे चिरायास्खलितोपचारां तां मक्तिमेवागणयत्प्ररस्तात ॥२०॥ निर्वन्धमंजातरुषार्थकाश्यमचिन्तयित्वा गरुगाहमुक्तः । वित्तस्य विद्यापरिसंख्यया मे कोटीश्वतको दश चाहरेति ॥२१॥ सोऽहं सपर्याविधिभाजनेन मत्वा भवन्तं प्रश्रुशब्दशेषम्। अभ्युत्सहे संत्रति नोपरोद्धमल्पेतरत्वाच्छतनिष्क्रयस्य ॥२२॥

भर धापके पास बचा है। इससे धाप जस तिन्मीके पोषेकी दूँठ-जैसे रह गए हैं जिसके दाने तपस्थियों 
में भाइन लिए हों ।।१५।। चक्रवर्षी होते हुए भी यक्षमे सब कुछ देकर धोर दरिस होकर भी धाप जस 
करमाने नमान बड़े सुन्दर तम रहे हैं जिसकी सारी कलाएँ धीर-थीर देवताफोने पी डाली हों।।१६।। 
धापके पास तो कुछ है नहीं, इसिनये में धब किसी इसरे चनीका द्वार चटलदाता हूँ स्पोक्ति परीहा 
भी बिना जनवाले बादनोसे पानी नहीं मांगठा । धापका कत्यासा हो।।१७।। ऐसा कहकर कौरस 
उठकर चकने तथे। रखुने उन्हें रोका धौर पूछा— 'धाप पुरुक्षीको क्या धौर कितना देना चाहते हैं, 
कुछ कहिए भी तो'।।१८।। बहुवारी कैदिन देखा कि विचित्र यक्त करनेपर भी रखुको प्रभिमान 
छून होंगप। इसिन्दि वर्स धौर धायमकी रखा करतेवाले रखुते उन्होंने घपने मनको बात कहनी 
प्रारम्भ की—।१६।। 'पाजनू ! विद्या पढ चुक्नेपर मैंन पुरुक्षीसे कहा कि धाप मुभसे पुरुद्धिसा 
मीपिए। पुरुक्षीने कहा—मैं तुम्हारी पुरुमिकते हो बहुत प्रसन्त हूँ किर पुरुद्धिला। समफ लिया घा 
।।१८।। पर जब मैंन बार-बार दक्षिणा मौनके लिये उनके हुठ क्या तो वे बिगड़ कहे हुछ भीर 
मेरं दरिस्ताका विचार किए बिना हो बोल उठे—चैंन चुन्हें चीरह विद्यारी पढ़ाई है दलिय हो से 
पीदह करोड़ व्यर्ण-पुरार्ष लाकर दो ॥२१।। धापके हावमें मिट्टी का पात्र देखकर ही मैं समभ गया 
चित्र करोड़ व्यर्ण-पुरार्ष लाकर दो ॥२१।।। धापके हावमें मिट्टी का पात्र देखकर ही मैं समभ गया

इत्थं द्विजेन द्विजराजकान्तिरावेदितो वेदविदां वरेशा । एनोनिवृत्तेन्द्रियवृत्तिरेनं जगाद भूयो जगदेकनाथः॥२३॥ गुर्वर्थमर्थी अतपारदृश्वा रघोः सकाशादनवाप्य कामम् । गतो वदान्यान्तरमित्ययं मे मा भृत्परीवादनवावतारः ॥२४॥ स त्वं प्रशस्ते महिते मदीये वसंश्रत्येऽग्निरिवाग्न्यगारे । द्वित्रार्ण्यहान्यर्हिस सोद्धमर्हन्यवद्यते साधियतुं त्वदर्थम् ॥२५॥ तथेपि तस्यावितथं प्रतीतः प्रत्यप्रहीत्संगरमञ्जनमा । गामात्तसारां रघुरप्यवेच्य निष्क्रप्टुमर्थं चक्रमे कुवेरात ।।२६॥ वशिष्ठमन्त्रोच गजात्प्रभावादद न्वदाकाशमही घरेष मरुत्मावस्येव बलाहकस्य गतिर्विजध्ने न हि तद्रथस्य ॥२७॥ अथाधिशिश्ये प्रयतः प्रदोषे रथं रघुः कल्पितशस्त्रगर्भम् । सामन्तसंभावनयैव धीरः कैलासनार्थं तरसा जिमीषुः ॥२८॥ प्रातः प्रयासाभिमुखाय तस्मै सविस्मयाः कोषगृहे नियुक्ताः। हिरएयमयीं,कोपगृहस्य मध्ये वृष्टिं शशंमः पतितां नभस्तः॥२६॥ त भूपतिर्भासुरहेमराशि लब्धं कुवेरादिभयास्यमानात् । दिदेश कौत्साय समस्तमेव पादं सुमेरोरिव वज्रभिन्नम् ॥३०॥

कि सायक पास 'राजा' सन्दर्भ छोड़कर घोर कुछ भी नहीं बचा है। इयर सेरी गुरू-दिख्ए। भी इतनी गृहरी है कि प्रव सेरा मन हो नहीं करता कि धायसे कुछ मीगूँ। १२१। जब वैदिक बाहुम्एगोने सर्वश्रेष्ठ कोत्सन यह कहा तब बदमार्क समान मुन्दर एरस चाहिक रखू बोरों—॥१२॥ घार जैसे बेरवाई का कोत्सन यह कहा तब बदमार्क समान मुन्दर एरस चाहिक रखू बोरों—॥१२॥ घार जैसे बेरवाई का बहुए गुरू-दिख्याके दिवर हमारे एम धार बोरे यहाँ निरास नौटकर किसी दूसरेका द्वार फ्रांकि, यह नहीं हो मकता।।२४॥ इसनिय घार हमारी रवसाचित विचार नौटकर हमी होतर दो चार का स्वार्थ होतर दो चार की तो प्रवृत्त के साम पूर्वनीय होतर दो चार दिवर होतर तो चार दिन होते, तबनक में घारकी गुरू-दिख्याके विचे कुछ त कुछ बजत करता हैं ॥१४॥ यह मुन्दर कोत्स बने प्रवृत्त के होत बने प्रवृत्त कोत्स बने प्रवृत्त को स्वृत्त को स्वृत्त हो अपने प्रवृत्त का स्वृत्त को स्वृत्त को स्वृत्त को स्वृत्त के स्वृत्त के स्वृत्त का स्वृत्त के स्वृत्त के स्वृत्त के स्वृत्त का स्वृत्त के स्वृत्त होते ही प्रवृत्त स्वत्त होते ही प्रवृत्त स्वत्त होते ही प्रवृत्त स्वत्त होते ही स्वृत्त होते ही प्रवृत्त स्वत होते ही स्वृत्त होते ही ही स्वृत्त होते ही स्वृत्त होते ही स्वत होते ही स्वृत्त होते ही स्वृत्त होते ही ही ही। ही। हि है।। हि।

जनस्य साकेतनिवासिनस्तौ द्वावण्यम्तामिनन्यसन्तौ ।
गुरुप्रदेयाधिकनिःस्पृहोऽर्थी नृषोऽर्थिकामादिधिकप्रदश्च ॥३१॥
अयोष्ट्वामीशतवाहितार्थ प्रजेश्वरं प्रीतमना महिषिः ।
स्पृशन्करेखानतपूर्वकायं संप्रस्थितो वाचप्रवाच कौत्सः ॥३२॥
किमन्न चित्रं यदि कामसूर्यृष्ट्रं स्थितस्याधिपतेः प्रजानाम् ।
अयिन्तनीयस्तुतव प्रभावो मनीपितं द्वीरिप येन दुग्या ॥३३॥
अशास्यमन्यत्पुनरुक्तस्युतं श्रेयांसि सर्वाष्यधिजम्प्रस्ते ।
पुत्रं लमस्वात्मगुखानुरुषं भवन्तमीद्यं भवतः पितेव ॥३४॥
इत्यं प्रयुज्याशिषमग्रजन्मा राज्ञे प्रतीयाय गुरोः सकाशम् ।
राजापि लेमे सुतमासु तस्मादालोकमर्कादिव जीवलोकः ॥३५॥
न्नाक्षे सुहुर्ते किल तस्य देवी कुमारकर्षं सुष्वे कुमारम् ।
अतः पिता त्रक्षस्य एव नाम्ना तमात्मजन्मानमञं चकार ॥३६॥

रधुकी चढ़ाई की बात कानमें पड़नेही कूबेरने रातको ही सोनेकी वर्षा कर दी थी। वह सोनेका ढेर ऐसा चमक रहा या जैसे किसीने वजासे सुमेरु पर्वतका एक टुकड़ा काटकर गिरादिया हो। रघूने वह सारा सोना कौत्सको भेंट कर दिया ।।३०।। [उसे देखकर कौत्सने कहा---मैं इतना सोना लेकर क्या करूँगा। मुम्ने तो गुरु-दक्षिए। चुकाने भरको धन चाहिए। इसपर रच्न बोले - यह नहीं हो सकता । यह सारा धन भाप ही ल जाइये ।] भयोध्या-निवासियोंने इन दोनोंकी बड़ी प्रशसा की क्योंकि उन दोनों में एक तो इतना सन्तोपी वा कि आवश्यकतासे भविक एक कौड़ी लेनेको उद्यत नहीं था भौर दूसरा इतना यहादाता वाकि मौगसे प्रधिक घन देनेपर तुला हुआ। था ।।३१।। रपुने उस सारे धनको सैकड़ों ऊँटो और सच्चरोपर लदवा दिया और जब कौत्स चलने लगे तब राजाने बड़ी नम्रतासे उन्हे प्रशाम किया । कौत्स बड़े प्रसन्त थे घौर उन्होंने राजाके सिर-पर हाथ धरते हुए कहा ॥३२॥ धर्मारमा राजाग्रोके लिए यदि पृथ्वी उनकी इच्छाके ग्रनुसार धन दे तो कोई अचरज नही है, पर तुम्हारे प्रभावको देखकर तो सचमुच बड़ा धाश्चर्य होता है क्योंकि तुमने तो स्वर्गसे भी जितना चाहा उतना घन से लिया ।।३३।। संसारकी सभी वस्तूएँ सुम्हें प्राप्त हो सकती हैं इसलिये तुम्हें उनके लिये आशीर्वाद देना तो व्यर्थ है तो भी मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हैं कि जैसे तुम्हारे पिता दिलीपको तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ पुत्र मिला वैसे ही तुम्हें भी तुम्हारे ही समान प्रतापी पुत्र प्राप्त हो ।।३४।। राजाको यह आशीर्वाद देकर बाह्मण कीत्स तो अपने गुरुजीके पास चले गए भीर जैसे सूर्यसे संसारको प्रकाश मिलता है वैसे ही ब्राह्मरूके आशीर्वादसे बोड़े ही दिनमें रघुको भी पुत्र-रत्न प्राप्त हुन्ना ।।३५।। रचुकी रानीकी कोखसे तड़के बाह्य मृहतंमें कार्तिकेयके समान तेजस्वी पुत्र जनमा तो बाह्य मुहर्समें जन्म होनेसे पिताने ब्रह्माके नामपर पुत्रका नाम ग्रज रख दिया।।३६।। स्पं तदोजस्व तदेव वीर्यं तदेव नैसर्गिकसुभतत्वस् ।
न कारणात्स्वाडिभिदे कुमारः प्रवर्तिवो दीप इव प्रदीपात् ॥२०॥
उपात्तवियं विधिवद्गुहम्यस्तं यौवनोद्भे दिवशेषकान्तम् ।
श्रीः सामिलाषापि गुरोरजुकां घीरेव कन्या पितृराचकाक्ष्व॥२८॥
अधेश्वरेख कथकेशिकानां स्वयंवरार्थं स्वसुरिन्दुमत्याः ।
आप्तः कुमारानयनोत्सुकेन भोजेन दृतो रघवे विस्षृष्टः ॥२६॥
तं स्वाध्यसंवन्धससौ विचिन्त्य दारिकयायोग्यदशं चपुत्रम् ।
प्रस्थापयामास ससैन्यमेनमृद्धां विदर्भाषिपराजधानीम् ॥४०॥
तस्योपकार्यारचिवोपचारा वन्येतरा जानपदोपदाभिः ।
मार्गे निवासा मजुजेन्द्र सनोर्वभृतुक्यानविहारकल्याः ॥४१॥
स नर्मदारोधसि सीकरार्द्रैमिहद्भरानवितनकमाले ।
निवेशयामास विलक्षिताध्वा क्लान्तं रजोष्मरकेतु मैन्यम् ॥४२॥
अथोपरिष्टाद्भमर्गेर्भ मद्भिः प्राक्स्यितान्वःसलिलप्रवेशः ।
निधीतदानामलगण्डिनिवर्वन्यः सरिचो गत उन्ममञ्ज ॥४३॥

जैसे एक दीपकरें जलाए जानेपर दूसरे दीपकोर्न भी ठीक वैसी ही लौ भीर ज्योति होती है वैसे ही ग्रज भी रूप, गुरा, वल सभी बातोंने रचके जैसा ही था, किसी भी बातमें कम नहीं था।।३७।। जैसे शीलवती कत्या अपनी इच्छाके अनुसार रूप-गुरावाले वरको चुनकर भी विवाहके लिये पिताकी प्राज्ञा ले लेना चाहती है वैसे ही राज्य-लक्ष्मी भी यद्यपि सुन्दर युवा धजको स्वामी बनाना चाहती थी फिर भी वह रघूकी बाझाकी बाट जोह रही थी कि वे कब अजको राज्य सौंपें ।।३८।। इसी वीचमे विदर्भ देशके राजा भोजने अपनी बहन इन्द्रमतीके स्वयंवरमें ग्रजको बुलानेके लिये एक प्रपता विश्वासपात्र इत रचके पास भेजा ॥३६॥ रचने भी सोचा कि भोजके बंधके साय अपने क्नका सम्बन्ध करना ठीक ही होगा और कुमार अब भी विवाहके योग्य हो गए हैं। इसलिये उन्होंने सेनाके माथ प्रजको विदर्भ देशकी राजधानी जानेके लिये बिदा किया ॥४०॥ मार्गमें प्रजके ठहरनेके लिये प्रनेक प्रकारके ऐसे वितानोंका प्रबन्ध किया गया था जिनमें सब प्रकारके सुखकी सामग्री एकत्र कर दी गई थी ग्रीर वहकि पासके गाँववालोंने भी श्राजके लिये **ग्रण्छी-ग्रज्छी वस्तुएँ** भेटमे ला लाकर देदी । [इन सबके कारसा] वे ग्रामीस स्थान भी ऐसे लयने साने भाज राजसी विलाम उद्यानोमे ग्राकर ठहरे हों।।४१।। वहसि चलकर भ्रजने नमंदा नदीके किनारे भ्रपनी उस भकी हुई सेनाका पडाव डाला जिसकी पताका मार्गकी धूल लगनेसे मटमैली हो गई थीं । वहाँ वड़ा शीतलवायुवहरहाया भौर उसके कोकोर्ने करज्ञकके पेड़ क्रूम रहे थे ॥४२॥ इसी बीच एक जंगली हाथी नर्मदाके जलमेसे भूमता हुमा निकला। जिसके जलमें धुसनेकी सूचना जलके कपर ही भन-भनाने वाले भीरे दे रहे थे ग्रीर जनमें स्तान करनेके काररण जिसके मायेके दोनों ग्रीरका मद

निःशेषविद्यालितवातुनापि वत्रक्रियामस्वतस्तटेषु । नीलोर्ध्व रेखाशबलेन शंसन्दन्तद्वयेनाश्मविक्रिक्ठितेन ॥४४॥ संहाराविच्चेपलयुक्तियेग इस्तेन तीराभिद्वतः सशब्दम् । बभी स भिन्दन्बृहतस्तरंगान्वार्यर्गलाभक्क इव प्रवृत्तः ॥४५॥ शैलोपमः शैवलमञ्जरीयां जालानि कर्षन्तुरसा स पश्चात । पूर्व तदुत्पीडितवारिराशिः सरित्त्रवाहस्तटम्रुत्ससर्प ॥४६॥ तस्यैकनागस्य कपोलभित्त्योर्जलावगाहत्त्वसमात्रशान्ता । बन्येतरानेकपदर्शनेन पुनर्दिदीपे मददार्देनशीः ॥४७॥ सप्तच्छदत्तीरकदृत्रवाहमसद्यं माघाय मदं विलक्किताधोरगतीत्रयत्नाः सेनागजेन्द्रा विमुखा वभृतुः ॥४८॥ स च्छिन्नवन्धद्रुतयुग्यशून्यं भग्नाचपर्यस्तस्थं इसोन । रामापरित्राखविहस्तयोधं सेनानिवेशं तुम्रुलं चकार ॥४६॥ तमापतन्तं नृपतेरवध्यो वन्यः करीति अतवान्कुमारः। निवर्तियिष्यन्विशिखेन क्रम्मे जघान नात्यायतकृष्टशाङ्गः ॥५०॥

पुल गया था। १४३।। धर्वाप नहानेसे उसके दौतोमें सभी वेशकी साली तो छूट गई थी फिर भी टीलोपर टक्कर मारतेसे उसकी दौतोपर तो नीली-नीली रेकाएँ वन गई थी उनसे जान पहला था कि उसने ऋक्षतान पर्वतकी शिनामोमें टक्कर मारी है। १४४।। यह हाथी ज्यो-ज्यो तटकी भीर बहने सना रपो- हो कि उसने ऋक्षतान पर्वतकी शिनामोमें टक्कर मारी है। १४४।। यह हाथी ज्यो-ज्यो तटकी भीर बहने सना से प्रथम से प्रथम हो की तहरों को नीरने सना । उस समय बहु ऐसा जान पहता था मानो वह म्बलाको सौकत तोड़ रहा है। १४४।। वह पहाड़के समान लम्बा-चौड़ा हाथी भ्रमनी छातीसे सेवारको भ्रमने साथ खीचता हुमा उटपर मा पहुँच। इससे अवसे जो सहरे उठी बी वे उससे भी पहले तटपर रही चुक्की। १४६।। यदपि मनीमें नहानेसे उस हाथीके मायेका सब मद बुत बुक्का था। फिर भी मजनी सेनाके हाथियोको देखकर वह बतवात हाथी क्रोपने तमना उठा भीर उसके मायेसे किर युम्रीमार मद बरसने लगा।।।४७॥। जब मतने हाथियोंने उसके खिलावनके हुम्के समान कर्वले मदकी गन्य पाई तब वे हाथीबानोंके बार-बार रोकनेपर भी इपर-वचर भाग चन।।४६॥। उस विशास जगती हाथीको देखते ही सब भीड़े भी रस्सा तुड़ा-सुड़ाकर भाग चने। इस भगदड़ने जिन नवोके चुरे हुट गए वे जही-तहीं तिय मुरीजत स्थान डूंडने सने।।१४०।। वह हाथी करी प्रपत्ती रायता हा शा किन्तु कियों में एक सकते हाथियोंने तेनामें इतनी भगदड़ मचारी कि लोग प्रपत्ती प्रमती हाथी किन्तु से स्थे सुरीजत स्थान डूंडने सने।।१४०।। इस हाथी प्रवत्ती का प्रपत्ती हाथी के स्थे सुरीजत स्थान डूंडने सने।।१४०।। वह हाथी प्रति को भी प्रवास मा रहा था किन्तु क्षाने से पर सुतान हुम्ली है। इसको मारता ठीक नहीं है। इसतिए उन्होंने प्रपत्ती सुपती हुम्ली है। इसको मारता ठीक नहीं है। इसतिए उन्होंने प्रपत्ती सुपती हुम्ली है। इसको सारता ठीक नहीं है। इसतिए उन्होंने प्रपत्ती सुपती हुम्ली है। इसको मारता ठीक नहीं है। इसतिए उन्होंने प्रपत्ती सुपती हुम्ली है। इसको सारता ठीक नहीं है। इसतिए उन्होंने प्रपत्ती सुपती हुम्ली है। इसको सारता ठीक नहीं है। इसतिए उन्होंने प्रपत्ती सुपती हुम्ली है। इसको सारता ठीक नहीं है। इसको सुपती हुम्ली है। इसको सुम्ली हुम्ली है। इसको सुम्ली हुम्ली सुम्ली हुम्ली हुम्ली

स विद्वमात्रः किल नागरूपष्ठत्स्य विदिष्मतसैन्यदृष्ट ।
स्फुरस्प्रभामयद्यलम्यवर्षि कान्तं वपुर्व्योमयरं प्रयेदे ॥११॥
अय प्रमावोपनतैः कुमारं कल्पतृ भोत्येरवकीर्य पुर्णः ।
उवाच वाग्मी दशनप्रभाभिः संवर्धितोरःस्थलतारहारः ॥१२॥
मतङ्गशापादवलेपम्लादवास्त्रवानस्म मतङ्गजत्यम् ।
अवेहि गन्धर्वपतेस्तन्नं थियंवदं मां प्रियदर्शनस्य ॥१३॥
स चानुनीतः प्रखतेन पश्चान्मया महर्षिमृदुतामगच्छत् ।
उच्छात्वमग्न्यातपसप्रयोगाच्छैत्यं हि यत्सा प्रकृतिर्जलस्य ॥४॥।
इच्छाकुर्वशप्रभवो यदा ते मेत्स्यत्यजः कुम्भमयोष्ठस्तेन ।
संयोच्यसे स्वेन वपुर्महिम्रा तदेत्यवोचत्स तपोनिधिर्माम् ॥४॥।
मंगोचितः सच्चता त्वयाहं शापाचिरप्रार्थितदर्शनेन ।
प्रतिप्रियं चेद्ववतो न कुर्या हथा हि मे स्यात्स्वपदीपलव्धिः॥४६॥
संमोहन नाम सखे ममास्यं प्रयोगसंहारविभक्तमन्त्रम् ।
गान्धर्वमादत्स्व यतः प्रयोक्तुर्नं च।रिहिसा विजयथ हस्ते॥४०॥

सा खीचकर एक बागा उसके मस्तकमें इसलिए मारा कि वह लौट जाय ॥५०॥ बागा लगते ही वह ग्रपना हाबीका शरीर छोडकर देवताओं के समान मृत्दर ग्रीर नेजपूर्ण शरीर याला बनकर स्वडा हो गया । यह देखकर अजके मैनिक तो आँख फाडकर अचरजसे देखते हुए जहाँके तहाँ खडे रह गए।।५१।। उस देवताका वेप धारण करनेवाल पृष्ठपने अपने प्रभावस कन्पवृक्षके फूल मँगाकर प्रजके ऊपर बरसाए भीर जब उसने बोलनेके लिए मेंह खोला तब उसके दौतोकी चमकमें उसके गलेमे पढ़ा हार दमक उठा ।। १२।। वह बोला | मै गन्धवोंके राजा प्रियदर्शनका पृत्र प्रियम्बद हैं। एक बार मैंने श्रमिमानमे श्राकर मत्रग ऋषिका श्रयमान कर दिया द्या उन्हीं के झापसे में हाबी हो गया ॥५३॥ जद मैंने ऋषिके वहत हाय-पांव जोडे तब उन्हें दया आ गई क्योंकि जल तो आगकी गर्मी पाकर ही गर्म होता है, उसका ग्रपना स्वभाव तो ठढा ही होता है ॥ १४॥ तब प्रसन्न होकर उस तपस्वीने कहा—इक्बाक् वंशमे अज नामके कृमार उत्पन्न होगे जब वे तुम्हारे माथेपर लोहेके फल**बाला** बाग मारेंगे नब तुम्हें फिरसे अपना वास्तविक क्षरीर प्राप्त हो जायगा ।। ११।। उसी दिनसे मैं हाथी होगया और तबसे सदा आपके धानेकी बाट देखा करता था । आज बढ़े भाग्यसे आपने आकर मुक्ते शापसे छुडा दिया। इस उपकारके बदलेमे यदि मैंने आपकी कोई मलाई न की तो मेरा यह शरीर पाना व्ययं ही है । १६।। देखिये ! मेरे पास यह सम्मोहन नामका गन्धवस्त्रि **है, जिसके चलाने ग्रीर** रोकनेके प्रलग-प्रलग मन्त्र है। इस दुर्लम प्रस्त्रको भ्राप ले लीजिए। इसमें यह विशेषता है कि जब माप इसे चलावेंगे तब भ्राप शत्रुके प्रास्म लिए बिना ही उसे जीत लेंगे ।।५७॥ जान पड़ता है कि

श्रलं हिया मां प्रति यन्प्रहर्तं दयापरोऽभुः प्रहरन्नपि त्वम् । तस्मादपच्छन्दयति प्रयोज्यं मयि त्वया न प्रतिवेधरौच्यम् ॥५८॥ तथेत्युपस्पृश्य पयः पवित्रं सोमोद्भवायाः सरितो नृसोमः। उदह्मुखः सोऽस्वविदस्वमन्त्रं जग्राह तस्मानिगृहीतशापात् ॥४६॥ एवं तयोरध्वनि देवयोगादासेदुपोः सख्यमचिन्त्यहेत । एको ययो चैत्रस्थप्रदेशान्सौराज्यरम्यानपरो विदर्भान् ॥६०॥ तस्थिवांसं नगरोपकराठे तदागमारूढगरुप्रहर्षः । प्रत्युज्जगाम ऋथकैशिकेन्द्रथन्द्रं प्रवृद्धोमिरिवोर्मिमाली ॥६१॥ प्रवेश्य चैनं पुरमग्रयायी नीचैस्तथोपाचरदर्पितश्रीः। मेने यथा तत्र जनः समेतो वैदर्भमागन्तुमजं गृहेशम् ॥६२॥ तस्याधिकारपुरुषेः प्रण्तैः प्रदिष्टां प्राग्दारवेदिविनिवेशितपूर्णक्रम्भाम् । रम्यां रधप्रतिनिधिः स नवीपकार्यां बाल्यात्परामिव दशां मदनोऽध्यवास ॥६३॥ तत्र स्वयंत्रममाहृतराजलोकं कन्याललाम कमनीयमजस्य लिप्सोः। भावाववीधकलुषा द्यितेव रात्री निद्रा चिरुषो नयनाभिष्ठखी वभूव ॥६४॥

भापने जो मेरे ऊपर बारण चलाया है उसमे भापके मनमे कुछ सकीच हो रहा है। पर इसमें लजाने-की क्या बात है, क्योंकि बाग चलाते समय भी आपके मनमे मुक्ते मारनेकी इच्छा तो थी नहीं। धापने तो दया करके ही बागा जलाया था। अब मैं भापसे यह प्रार्थना करता है कि भाप यह अस्त्र ले लीजिए, धाना-कानी न कीजिए ॥ ५८॥ चन्द्रमाके समान सन्दर धजने गन्धर्वका कहना मान लिया । उन्होंने पहले चन्द्रमासे निकली हुई नर्मदाके जलका झाचमन किया और फिर उत्तर की और मुँह करके शापसे छुटे हुये उस गन्धवंस वह अस्त्र ने लिया और उसके चलाने और रोकनेका मन्त्र भी सीख लिया ॥५६॥ इस प्रकार देवयोगसे अज और प्रियम्बदकी मार्गमे ही मित्रता हो गई। वहाँसे प्रियम्बद तो क्बेरके चित्ररय नामक उपवनकी ओर चल गया और ग्रज उस विदर्भ देशकी थोर चल पढ़े जो ग्रच्छे शासनके कारण वडा सन्दर हो गया था ॥६०॥ जब विदर्भके राजाको समाचार मिला कि ग्रज भागए है तब वे बड़े प्रसन्न हुए भीर जैसे समूद्र अपनी लहरें ऊँचे उठाकर चन्द्रमाका स्वागत करता है वैसे ही उन्होने भी नगरके वाहर ग्रजके पडाबमे जाकर उनका स्वागत किया ॥६१॥ राजा भोज अपने साथ धकको नगरमे ले गए और वहाँ उन्हें अपना सब कछ भेंट करके ऐसी नम्रताके साथ उनका सत्कार किया कि लोग यही समभने लगे कि ग्रज ही इस घरके स्वामी हैं ग्रीर भोज श्रतिषि है ॥६२॥ वहाँसे भोज-राजके सेवक, अजको बढी तम्रतासे उस मनोहर राज-मंदिरमें ले गए जिसके द्वारकी चौकियोंपर जनसे भरे मंगल-कलश रक्खे हुए थे। उस भवनमें रचके प्रतिनिधि श्रज ऐसे रहने लगे मानो कामदेवने अपना बचपन बिताकर जवानीमें पैर धरा हो ।।६३।। श्रब श्रजको यह बाह हुई कि किसी प्रकार उस कन्याको प्राप्त करें जिसे पानेके लिये सैकड़ों राजा स्वयम्बरमें ग्राए

है। इसी उनभनमें पढ़े रहनेके कारण रष्ट्रकी धौबोंने रानको उसी प्रकार बहुत विजयसे नीद धाई जैसे प्रपोर पनिके मनको न प्राननेवाली नहें बहु प्रपोर पितके पास विश्वेस कारती है। १६४॥ एक नयद सोनेके कारण, धनके भरे हुए कशोधर कुण्डलके दबनेने उसका चिक्क पढ़ गया धौर विद्योश राहदें उनके सरीयर लगा हुआ धनराण भी पूंक गया। दिन निककते ही उनकी समान खबस्थाबाले धौर मधुर बोलनेवाने मुनोके पुत्र यह स्तुति ग्रा-गाकर बुद्धिमान धवको बगाने लगे। १६६॥

है परस गुढिमान ! रात वन गई है, बन बच्चा खोहिए। ब्राह्माने पृथ्वीका भार केवल दो भागोमे बांटा है, जिम एक धोर तो तुम्हारे पिता तदा तवन होकर सँभावते हैं धोर दूसरी धोर पृष्टे तामकर सँभावता है। धर्म। देवते, तुम्हारे सिता तदा तवन होकर सँभावते हैं धोर दूसरी धोर पृष्टे तामकर सँभावता है। धर्म। देवते, तुम्हारे ताहें रंपनंत्र मंत्री ने वन यह देवता कि तुम तिहा क्यों दूसरी ज्योंके वयामे हो तव वह तुम्हें वाहते रहनेवर भी रूप ह हंग्निय हुन्हारे ही मुक्के क्यान मुन्दर वन्द्रमांके गास वाली गई सी पर इत तस्य वन्द्रमा भी मतिन हो गया है धीर द्वातिकों वह सीरदंग कानी वेवतारी निराधार हो गई है, क्योंकि तुम्हारे मुक्को बराबरी करनेवाला धोर कोई मुन्दर पदार्थ ती है सित होती, तनके पान वह वा सके। ] इतकिये जायकर तुम उसे प्रधानकों भीतर भीते में समय तुम्हारी तेवन द्वातिकों पुत्र निर्मा के प्रधान के समय एक साथ किवकर प्रधान के नेति में प्रधान के समय एक साथ किवकर एक वेशे मुन्दर नगत नये। ध्रद्धा प्राप्त कानकों प्रवान होती के साथ किवकर एक होते में तुम्हार नगत नये। ध्रद्धा प्रधान के समय के साथ कर रहा हो होत्यां हुनों को ता प्रधान कर प्रधान होत्यां हुन्हा ना त्वत्वर वह तुम्हारे मुक्को का प्रधान कर रहा हो। ध्रद्धा को प्रधान के त्वता हुना गति होता हुन्हा ने त्वत्वर वह तुम्हारे सुन्दे के साथ साथ कर रहा हो। ध्रद्धा तह कोने मोतियोक साम तिवा हुन्हा ने त्वत्वर वह तुम्हार ने क्या का स्थान कर रहा हो। ध्रद्धा के उनने मोतियोक साम तिवा हुन्हा क्या वह स्था के ति साथ साथ कर रहा हो। ध्रदेश तत्व वह वेत तुम्हारे हैं हमें स्थान हम्हारे साम-साम ध्रोठेपर प्रधी हुन्हारे हम्हारे दोलांकी

यावत्यतापनिधिराक्रमते न सानुरह्वाय तावहरुशेन तसो निरस्तम् ।
श्रायोधनाग्रमरतां त्विय वीर याते किं वा रिप्र्स्तव गुरुः स्वयमुच्छिन्ति ॥७१॥
श्राय्यां वहत्युभयपचिनीतिन्द्राः स्तम्बेरमा मुखरशृङ्खलकिर्षेश्यस्ते ।
येषां विभान्ति तरुशारुश्यरागयोगाद्धिन्नाद्विगौरेक्तटा १व दन्तकोशाः ॥७२॥
दीर्घेष्वमी नियमिताः पटमपद्येषु निद्रां विहाय वनजाच वनायुदेश्याः ।
वक्त्रोष्मश्या मिलनयन्ति पुरोगतानि लेखानि सैन्धवशिलाशकलानि वाहाः ॥७३॥
भवति विरलमिक्तम्ल्तिपुष्पोपहारः स्विकरश्यपरिवेषोद्धे दशुत्याः प्रदीपाः ।
श्रयमपि च गिरं नस्वरः बोधप्रयुक्तामनुवदित शुक्तस्ते मञ्जुवावपञ्चरस्यः ॥७४॥
हति विरचितवाण्मिवन्दितृत्रः कुमारः सपदि विगतनिद्रस्तव्यमुज्यांचकार ।
भदपदनिनदद्विवांथितो राजहंसैः सुरग्ज इव गाङ्कं सैकृतं सुप्रतीकः ॥७४॥
श्रय विधिमवताय्यः शास्त्रदृष्टं दिवसमुखोचितमश्चिताचिपदमा ।

क्रपालिकप्रतान्य सारहरू । एक्तुकुका वर्षान्यसायान्यसाय । कुशालिकप्रतान् कुलवेषः चितिषसमाजमगात्स्वयंवरस्थम् ॥७६॥ इति महाकविश्रीकालिदासकृती रघुवंशे महाकाव्ये अजस्वयवराभिगमनो नाम पञ्चमः सर्गः॥

चमक सुन्दर लगती है ।।७०।। मुर्यके उदय होनेके पहले ही उनका चत्र सारथी प्ररुण संसारसे ग्रेंधेरे को भगा देता है। यह ठीक भी है, क्योंकि जब सेवक चतुर रहता है तब स्वामीको स्वयं कार्य करनेका कष्ट नहीं उठाना पडता। देखी, जब तुम्हारे जैसे योग्य पुत्र युद्धमे जाकर लडने है तब सुम्हारे पिताजीको क्या कभी शत्र्योको स्वय मारनेका कष्ट उद्याना पडता है, कभी नही ।।७१।। तुम्हारी सेनाके हाथी, दोनो श्रोर करवटे बदलकर खनखनाती हुई साँकल खीचते हुए, उठ खड़े हुए हैं। लाल सर्वकी किरलो पडनेने उनके दांत ऐसे लगते है मानो वे अभी गेरू का पहाड खोदे चले भा रहे हो ११७२११ हे कमलके समान नेववाले ! बढे-बडे पट मडपोमे बँचे हए तुम्हारे बनाय (काबूल) देशके घोड़े नीद छोडकर संधे नमकके उन टुकड़ोको अपने मुँहकी भापसे मैला कर रहे है जो चाटनेके लिये उनके भागे रक्खे हुए है । १७३।। रातकी सजावटके फल मरभाकर भड़ गए है। उजाला हो जानेके कारण दीपकका प्रकाश भी अब अपनी लीसे बाहर नहीं जाता और पिजरेमे बैठा हम्मा मीठी बोली बोलनेवाला तुम्हारा यह सुग्गा भी हमारी ही बाते दहरा रहा है 119811 जैसे श्राकाशगगाकी रेतीमें लेटा हुआ सुप्रतीक नामका देवताओका हाथी, राजहसोका शब्द सुनकर जार उठता है वैसे ही चारणोकी सूरचित वाणी सुनकर राजकुमार अवकी नीद खल गई और वे उठ बैठे ।।७५।। मुन्दर पलकोवाले राजकुमार झजने उठकर शास्त्रसे बताई हुई प्रात:कालकी सब उचित कियाये की भौर फिर उनके चत्र सेवकोने उन्हे बहुत सुन्दर वस्त्र पहुनाए। इस प्र कार सज-धजकर वे स्वयम्वरके राज-समाजकी धोर चल दिए ॥७६॥

> महाकवि कान्दिसके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमें झजका स्वयम्बर-गमन नामका पाँचवाँ सर्ग समाप्त हुमा ।

## ॥ षष्ठः सर्गः ॥

स तत्र मञ्चेषु मनोज्ञवेषान्सिहासनस्थानुषचारवत्सु । वैमानिकानां मस्तापमश्यदाकृष्टलीलाश्वरलोकपालान् ॥ १॥ रतेर्गृ ह्वीतानुनयेन कार्स प्रत्यर्पितस्वाङ्गमिवेश्वरेख् । काकुत्स्थमालोकयतां नृपाणां मनो वभूवेन्द्रमतीनिराशम् ॥ २॥ वैदर्भनिर्दिष्टमसौ क्रमारः क्लप्तेन सोपानपथेन मश्रम् । शिलाविभंगैर्म् गराजाशावस्तुङ्गं नगोत्संगमिवाहरोह ॥ ३ ॥ परार्ध्यवर्णास्तरखोपपन्नमासेदिवाञ्चलनवदासनं भृयिष्टमासीदपमेयकान्तिर्मयुष्टाश्रयिखा गहेन ॥४॥ तासु श्रिया राजपरम्परासु प्रभाविशेषोदयदुर्निरीच्यः। सहस्रधारमा व्यरुचिहभक्तः पयोग्रचां पंक्तिषु विवतेव ॥५॥ तेषां महार्हामनसंस्थितानामुदारनेपथ्यभूतां स मध्ये। रराज धाम्ना रघुखन्रेव कल्पद्रमासामिव पारिजातः ॥६॥ नेत्रवजाः पौरजनस्य तस्मिन्विहाय सर्वान्नुपतीन्निपेतः। मदोत्कटे रेचितपुष्पवृत्ता गन्धद्विषे वन्य इव डिरेफाः ॥ ७ ॥

#### छठा सर्ग

ह्वयान्वरको समामे जाकर घवने रेमा कि ] मंत्र हुए संयोगर बैठे हुए राजा सोग ऐसे मुन्दर लग रहे है वेही विधानीपर देवना बैठे हुए हों (19)। जब दूतरे राजाधोन धनको देवना तब उन्होंने धन्दु-सीको पानेंत्री सव धामाएं छोड़दी वयोंक ध्रव ऐस सग रहे से मानो साक्षान कामरेव हो. जिसे विवजीने रिनर्को प्रार्थनापर किरोस जीवित कर दिवा हो (12)। जैसे सिहरू वक्चा एक-एक विजास दे पैर रनता हुपा पहारचर वढ जाना है बेने ही राजकुमार ध्रव मी सुन्दर मीडीपर चकर धिना के वता, हुए मक्चर जाकर बैठे हुए के सोनेका बना हुधा सा, उसमे एक उन्हें थे भीर उपनय रन-विरावे वक्च बिक्ट हुंग के । उसपर बैठे हुए के ऐसे मुस्दर लग रहे में मानो स्वय कार्तिकेव ही ध्रपन मीरणर वर्ड केंटे हो 11(1) वती बैठे हुए राजधाओं के उपन्यत मौर उनकी तकक-प्रकार रेखकर धांचे मीपिया जाती थी धीर ऐसा जान पड़ता वा मानो नक्सीन धर्मा सीभा उन पोगोंने उगी प्रकार बार दी हो जैसे विजयी धरमी चमक बादसीमें बौट देती है 1181। जैसे नन्दन वर्गक हुसा पारियान है। सब्दा धर्मक मुस्दर है से ही बहुस्था विहासनीपर केंटे हुए घरि बड़े टाट-बाटसे संब हुए राजधाके डीचम सकेंड धक ही बिला रहे से हो है। अने नित्रता सिक्टीकी त्रथ स्तुते बन्दिभिरन्वपद्गैः सोमार्क्वरंथे नरदेवलोके ।
संचारिते चागुरुसारयोनी धृषे सम्वत्सर्पति वैजयन्तीः ॥ = ।
पुरोपकण्ठोपवनाश्रयाखां कलापिनाम्रद्धतनृत्यहेती ।
प्रध्मातशङ्को परितो दिगन्ताँस्तुर्यस्वने मुर्च्छति मङ्गलार्थे ॥ ६ ॥
मनुष्यवाद्यं चतुरस्वयानमध्यास्य कन्या परिवारशोमि ।
विवेश मञ्जान्तरराजमार्गं पतिवरा कल्यत्विवाहवेषा ॥१०॥
तस्मिन्वधानातिशये विधातुः कन्यामयं नेत्रशतैकलच्ये ।
निपेतुरन्तःकर्णैर्नरेन्द्रा देहैं: स्थिताः केवलमासनेषु ॥११॥
तां प्रत्यभिष्यक्तमनोरथानां महीपतीनां प्रख्याप्रदृत्यः ।
प्रवालशोभा ३व पादपानां मृङ्गारचेष्टा विविधा बभुद्यः ॥१२॥
कश्चिरकराभ्याम्रपुरुनालमालोलपत्राभिहतद्विरेषम् ।
रजोभिरन्तःपरिवेषवन्धि लीलारविन्दं भ्रमयांचकार ॥१३॥
विस्तस्तमंसादपरो विलासी रत्नानुविद्वाङ्गदक्षय यथावकारं निनाय साचीकृतचारवक्त्र ॥१॥।

भीले सब राजाग्रोसे हटकर ग्रजपर ही जा टिकी थी ।।।। इतनेमे सब राजाग्रोंका वश जाननेवाले भाटोने सर्व और चन्द्रके वशमें उत्पन्न होनेवाले उन सब राजाबोकी प्रशसा प्रारम करदी। उधर प्रगरके सारसे बनाई हुई धूप-बत्तियोंका वैद्या चारो बोर उडता हुया पहुराजी हुई फडियोतक चढ गया ।।।।। जिन शक्तों और मंगल बाजों के बजनेपर नगरके ग्रास-पासकी ग्रमराइयोमें रहनेवाले मोर उसे बादल का गरजना ममभकर नाच उठने है उन बाजोंकी ध्वनिसे दनों दिलाएँ गुज उठी ॥६॥ इसी बीच वर चुन नेक लिये विवाहके समयका वेश धारणा किए हुए इन्द्रमती, पानकीपर चढकर मचीके बीचवाले राजमार्गसे बाई । वह पानकी मनुष्य दो रहे थे और उसके चारो बोर दासियाँ पैदल चलती बा रही थी।।१०।। वह कत्या क्या थी ब्रह्माकी रचनाका बड़ा ही सुन्दर कौशल था जिसे सैकड़ो आहें एकटक होकर देख रही थी। उसकी मृत्दरता देखते ही सब राजाओं के मन तो उसके पास चले गए, केवल उनके शरीर भर मंचोपर रह गए।।११।। राजाधी ने धपना प्रेम जतानेके लिये जो दक्षोंके पत्तोंके समान ग्रनेक प्रकारसे भौंह ग्रादि चलाकर शृङ्कार-चेष्टाएँ की वे मानो उनके प्रेमको इन्द्रमतीतक पहुँचानेवाली दुतियाँ थी ।।१२।। कोई राजा हाथमे सुन्दर कमल लेकर उसकी ढठल पकडकर प्रमाने लगा। उसके घूमनेसे भौरे तो इधर-उधर भाग गए पर उसमें जो पराग भरा हुआ था, उसके फैलनेसे कमलके भीतर चारो भीर एक कुण्डली सी बन गई। उसे घुमाकर वह यह प्रकट करता या कि विवाह कर लेनेपर हम भी तुम्हारे हाथमे इसी प्रकार नाच सकते हैं] 11१३।। दूसरा एक विलासी राजा, थोड़ा मूँह बुमाकर कन्वेसे सरकी हुई और मुजबन्यमे उलभी हुई रत्नोंकी माला उठाकर फिर उसे गलेमें बीकसे पहुनने बगा । [इससे उसने संकेत किया कि मैं सदा तुम्हे गलेका

ततोऽन्यः किंचित्समावर्जितनेत्रशोभः । श्राकश्चिता ग्रा**ङ्गलिना** तिर्य विसंसर्पितखप्र भेगा पादेन हेमं विलिलेख पीठम् ॥१४॥ तत्संनिवेशादधिकोन्नतांसः। भ्रजमासनार्धे निवेश्य कश्चिदिवत्तत्रिकभिन्नहारः सहत्समाभाषकतत्परोऽभत ॥१६॥ केतकबर्हमन्यः। विलामिनीविश्रमदन्तपत्रमापाएडरं प्रियानितम्बोचितमं निवेशैविंपाटयामाम नखाग्रै: 116611 यवा कश्चित्करेगा रेखाध्वजलाञ्छनेन । **क्रशेशयाताम्रतलेन** रत्नाङ्गुलीयवभयानुविद्धानुदीरयामास सलीलमचान ॥१८॥ कश्चिद्यथाभागमवस्थितेऽपि स्वमंनिवेशाद्रयतिलङ्किनीव । वज्रांशगर्भाङग् लिरन्ध्रमेकं व्यापारयामाम æ₹ किरीटे ॥१६॥ ततो पुवत्प्रगल्भा प्रतिहाररची। श्रतवृत्तवंशा कमारीमबद तसनन्दा मगधेश्वरस्य नीत्वा शरगोन्मुखानामगाधसन्त्रो ग्रसौ मगधप्रतिष्ठः । शरसय: प्रजारञ्जनलब्धवर्साः परंतपो यथार्थनामा ॥२१॥ नाम

हार बनाए रक्खगा ।।१४।। तीसरा राजा भीहै मटकाकर, पैरकी उँगलियाँ मोडकर, पैरके नखी की चमक तिरखी डालते हुए पैरकी उँगलियोसे सोनेके पाँव-पीडेपर कुछ लिख रहा था। [इस संकेतसे वह इन्दुमतीको प्रपने पास बुला रहा था ] ।।१५।। कोई राजा सिहासनके एक ग्रोर बार्ड भूजा टेककर वैटा या और अपने पास बैठे हुए मित्रसे इस प्रकार बात करने लगा कि उसका बायाँ कन्था उठ गया भीर गलेकी माला भी पीठपर लटक गई। इससे उसने यह संकेत किया कि मै सदा तम्हें अपनी बाई भीर विठाऊँगा । ।१६।। एक दूसरा युवा राजा था, जिसके नख मानी प्रियाके नितम्बीपर चिद्ध बनानेके लिये ही बने थे। वह उन नलोंसे केतकीके उन धौले पत्तोको नोच रहा था जो किसी विनासी स्त्रीके शृङ्कारके लिये कानके ब्राभूषाएके रूपमे कटे हुए थे। [इस सकेतसे उसने प्रकट किया कि हम इसी प्रकार तुम्हारे नितम्बोपर नख-चिह्न लगावेगे ] ॥१७॥ एक दूसरे राजा थे, जिनकी हथेली कमलके समान लाल यी ग्रीर जिसपर ब्वाजाकी रेखाएँ बनी हुई थी। वे श्रपने हाथमे पासे उछाल रहे थे ग्रीर उनकी ग्रॅंगूठीकी ऋतक पासोपर पड रही थी। वे सकेत कर रहे थे कि तुम्हारे साथ विवाह होनेपर हम दिन-रात तुम्हारे साथ पासा खेला करेंगे ] ।।१८।। एक दूसरा राजा बार बार अपने हाथसे उस मुक्टको सीधा कर रहा था जो पहलेसे ही सीधा था। ऐसा करनेमें उसके हाथोशी उँगानियोंके बीचका भाग रत्नोकी किरस्मोसे चमक उठता था। [ इससे वह संकेत करता था कि मै तुम्हे सदा सिर-आँखोपर विठाए रक्खूँगा ॥१६॥ इसी बीच पुरुषोके समान बीठ प्रौर राजाग्रोके वजोकी कथा जाननेवाली रनिवासकी प्रतिहारी सुनन्दा, सबसे पहले इन्दुमतीको मगध-नरेशके श्रागंले गई श्रीर बोली ॥२०॥ ये राजा बढ़े पराक्रमी **है भीर भपनी शरएामें** भानेवालोका रक्षा करते है। भपनी प्रजाकां सुख देकर इन्होंने वड़ा नाम कमाया है। इनका नाम कामं नृषाः सन्तु सहस्रशोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिस् ।
निष्प्रताराग्रहसंकुलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रिः ॥२२॥
कियाप्रवन्धादयमध्वराखामजस्नमाहृतसहस्तनेत्रः ।
शच्याथिरं पाष्टुकपोललम्बान्मन्दारशृत्यानलकाँअकार ॥२३॥
अनेन चेदिच्छित गृद्धमाखं पार्खि वरेख्येन कुरु प्रवेशे ।
प्रासादवातायनसंश्रितानां नेत्रोत्सवं पुष्पपुराङ्गनानाम् ॥२४॥
एवं तयोके तमवेच्य किंचिडिसंसिद्वाङ्कमध्कमाला ।
श्चुप्रशामक्रिययेव तन्त्री प्रत्यादिदेशैनमभाषमांखा ॥२४॥
तां सैव वेत्रग्रहले नियुक्ता राजान्तरं राजसुतां निनाय ।
समीरखोत्थेव तरङ्गलेखा पद्मान्तरं मानसराजहंसीम् ॥२६॥
जगाद चैनामयमङ्गनाथो सुराङ्गनाप्राधितयौवनश्रीः ।
विनीतनागः किल स्त्रकारेरैन्द्र पदं भूमिगतोऽपि स्र्ङ्को ॥२७॥
अनेन पर्यास्यताश्रुविन्दुन्सुकाफलस्यूलतमानस्तनेषु ।
प्रत्यर्थिताः शत्रुविलासिनीनासुन्सुच्य स्रत्रेख विनेव हाराः ॥२=॥

परंतप है और ये सचमूच परन्तप [ शत्रुश्रोको ताप देनेवाले ] हैं।।२१।। जैसे तारों, ग्रहों ग्रीर नक्षत्रोंसे भरी रहनेपर भी रात तभी चौदनी रात कहलाती है जब चन्द्रमा खिला हुआ हो, वैसे ही यद्यपि संसारमे महस्त्रों राजा है किन्तु पृथ्वी इन्हीके रहनेसे राजावाली कहलाती है ।।२२।। इन्होंने एकपर एक यज्ञ करके बार-बार इन्द्रको अपने यहाँ बुलाया जिसका फल यह हुआ कि इन्द्रासीके सिरकी चोटी कल्पवृक्षके फूलोंका शृङ्कार न होनेसे पीले गालोपर फूलने लगी, [ क्योंकि पतिके पास न रहनेसे उन्होने श्रुङ्कार करना ही छोड़ दिया था] ।।२३।। यदि इनके साथ तुम विवाह करना चाहती हो तो प्रवश्य करो । क्योंकि जब तुम विवाह करके इनके साथ इनकी राजधानी [पाटलिपुत्रमें ] पहुँचोगी तब वहाँकी स्त्रियाँ भरोखोंमें बैठकर तम्हें देखेंगी भीर तुम्हारी सुन्दरता देखकर उनकी ग्राँखोको सूख मिलेगा ।।२४।। सुनन्दाकी बात सुनकर इन्द्रमतीने तनिक सी मील उठाकर राजाको देखा । उसके हायकी दूवमें गुणी हुई महुएकी माला कुछ सरक गई भीर विमा कुछ कहे-सुने सीधा-सा प्रसाम करके उसे अस्वीकार करती हुई वह झागे बढ़ गई।।२४।। जैसे बायुसे उठी हुई लहरके सहारे मानसरोवरकी राजहंसिनी एक कमलसे दूसरे कमलतक पहुँच जाती है, उसी प्रकार सुनन्दा भी राजकुमारी इन्द्रमतीको दूसरे राजाके झागे पहुँचाकर खड़ी हो गई ।।२६।। भौर बोली-ये अंग देशके राजा हैं। इनके यौवनको देवताओंकी स्त्रियाँ भी चाहा करती हैं। हाथियोंकी विद्याके बड़े-बड़े गुग्गी लोग इनके हाथियोंको सिखाते हैं। ये पृथ्वीपर रहते हुए भी इन्द्र ही समस्ते जाते है ।।२७।। [इन्होंने जिन राजाधोको युद्धमें मार डाला था ] उनकी स्त्रियोंने भपने पतियोंके शोकमें मोतियोंके हार तो उतार फेंके ये पर उनके रोनेसे उनके स्तनोंपर गिरती हुई भौसुत्रोंकी बुंदें बड़े-बड़े मोतियोंके समान लगती थी उन्हे देखकर ऐसा लगता था मानो

निसर्गभिकास्पदमेकसंस्थमस्मिन्द्वयं श्रीश्च सरस्वती च। कान्त्या गिरा सन्त्या चयोग्या त्वमेवकल्याणि तयोस्तृतीया॥२६॥ अधाङ्गराजादवतार्य चन्नुर्याहीति जन्यामवदत्कुमारी। नामी न काम्यो नच वेद सम्यग्द्रष्टं न सा भिन्नरुचिहिं लोकः॥३०॥ ततः परं दुष्त्रसहं द्विषद्भिर्नृपं नियुक्ता प्रातेहारभूमौ । निदर्शयामास विशेषदृश्यमिन्दं नवोत्थानमिवेन्द्रमत्यै ॥३१॥ श्रवन्तिनाथोऽयमुद्ग्रव।हुर्विशालवत्तास्तन्षृत्तमध्यः ब्यारोप्य चक्रभ्रममुष्णतेजास्त्वष्टेव यत्नोल्लिखितो विभाति ॥३२॥ प्रयासोष समग्रशक्तेरग्रेसरैवीजिभिरुत्थितानि । क्रविन्ति सामन्तशिखामणीनां प्रभावरोहास्तमयं रजांसि ॥३३॥ असी महाकालनिकेतनस्य वसभदरे किल चन्द्रमौलेः। तमिस्रपत्तेऽपि सह प्रियाभिज्योत्स्नावतो निर्विशति प्रदोषान ॥३४॥ श्रनेन युना सह पार्थिवेन रम्भोरु कचिन्मनसो रुचिस्ते । सिप्रातरङ्गानिलक म्पितास विहर्तमुद्यानपरम्परास् ।।३४॥

इन्होने शत्रुग्रोकी स्त्रियोके गलेसे मोतियोके हार उतार कर उन्हें बिना डोरेवाले [श्रासुग्रोके ] हार पहना दिये हो ।।२८।। यो तो नुम जानती ही हो कि लक्ष्मी ग्रीर सरस्वनी दोनोमे कभी नही बनती, पर इनके पास दोनो ही मिलकर रहती है। इसलिये हे कल्याग्गी ! तुम सुन्दर भी हो ग्रीर तुम्हारी मधुर वास्ती भी है, तुम उन दोनोके साथ तीसरी बनकर पहुँच सकती हो ॥२६॥ इन्द्रभतीने उस ग्रँग देशके रात्रापरसे ग्रांखे हटाई ग्रौर मृनन्दासे कहा ग्रागे चलो यह बात नहीं थी कि वह राजा सुन्दर न हो ग्रीर न यही बात थी कि इन्द्रगतीने उसे ठीकसे देखा न हो। पर सबकी अपनी-अपनी रुचि ही तो है [किसीको कोई अच्छा लगता है किसीको कोई] ।।३०।। वहाँसे ग्रागे बढकर प्रतिहारी सुरन्दाने एक दूसरे राजाको दिखाया जिससे सब बात्रु काँपते थे ग्रौर जिसका रुप और यौवन पूनांक उठते हुए चन्द्रमाके समान मुन्दर था। उसे दिखाकर मुनन्दा बोली ॥३१॥ 'देखों, ये जो लम्बी मूजा, चौडी खाती और पतली गोल कमरवाले राजा सूर्यक समान चमक रहे हैं, ये प्रवन्तीदेशके राजा है और ऐसा जान पड़ना है कि विश्वकर्मीने अपने शान चढानेके चक्रपर इन्हें वर्ड मत्नसे खराद दिया है।।३२।। जब ये शक्तिशाली राजा शत्रुग्रोपर चट्टाई करते **हैं तब सेनाके** मागे चलनेवाले घोडोकी टापोमे उठी हुई घूलमे शत्र्मोके मुकुटोकी चमक चूँघली पढ़ जाती है ॥३३॥ इनका राज-भवन महाकाल मन्दिरमे बैठे हुए ग्रीर सिरंपर चन्द्रमा धारसा करनेवाले शिवजीके पास ही है। इसलिय ग्रेंथेरे पासमे भी शिवजीके सिरपर बने हुए चन्द्रमाकी चाँदनीसे ये अपनी स्त्रियों के साथ सदा उजले पासका ही ग्रानन्द लेते हैं। केलेके खम्भेके समान [विकनी ग्रीर डलवी] जॉघवाली इन्दुमती ! क्या तुम अवन्तीके उन उद्यानोमें विहार करना चाहती **हो जिनमें दिन-**

तस्मित्रभिद्योतितवन्धुपद्मे त्रतापसंशोषितशत्रपङ्के । बबन्ध सा नोत्तमसौक्रमार्या क्रम्रद्वती भात्रमतीव भावम् ॥३६॥ गर्गेरननाम । तामग्रतस्तामरसान्तराभामनुपराजस्य विधाय सृष्टिं ललितां विधातुर्जगाद भूयः सुदतीं सुनन्दा ॥३०॥ सङ्ग्रामनिर्विष्टसहस्रवाहरष्टादशङीपनिखातग्रपः श्रनन्यसाधारणराजशब्दो वभृव योगी किल कार्चवीर्यः॥३८॥ अकार्यचिन्तासमकालमेव प्रादर्भवँश्रापधरः अन्त शरीरेष्वपि यः प्रजानां अत्यादिदेशाविनयं विनेता ॥३६॥ ज्याबन्धनिष्पन्दभ्रजेन यस्य विनिःश्वसद्दक्त्रपरम्परेख । कारागृहे निर्जितवासवेन ल्रङ्केश्वरेखोषितमाप्रसादात ॥४०॥ तस्यान्वये भपतिरेष जातः प्रतीप इत्यागमञ्जूसेवी। येन श्रियः मंश्रयदोपरूढं स्वभावलोलेत्ययशः प्रमृष्टम् ॥४१॥ श्रायोधनं कृष्णगतिं सहायमवाष्य यः इत्रियकालरात्रिम् । धारां शितां रामपरश्वधस्य संभावयत्युत्पलपत्रसाराम् ॥४२॥

रात सिप्रा नदीका ठडा वायु हरहराता रहता है ३५।। मनन्दाकी बात सनकर भी सकुमारी इन्द्रमती-को वह मित्रोको प्रमन्त करनेवाला ग्रीर शत्रुग्रोंको मारनेवाला प्रतापी राजा उसी प्रकार ग्रन्छ। नहीं लगा जैसे कुम्दिनीको वह सुर्य नहीं भाता जो कमलको खिलाता और कीचडको सुखा देता है ।।३६।। कमलके समान सन्दरी, वडी गरगवती, विधाताकी सन्दर रचना ग्रीर सन्दर दाँतींवाली इन्दमतीको वहाँसे ग्रनूप राजाके ग्रामे ने जाकर सुनन्दा बोली —॥३७॥ 'बहुत दिनोंकी बात है, एक कार्त्तवीर्य नामके वडे योगी हो गये है। उनमें बडी भारी बान यह थी कि जब वे लडने जाते थे तब उनके सहस्रो हाथ निकल आते थे। उन्होने धठारह द्वीपोमें जाकर यक्तके खम्भे गाड़ दिए थे। वे ऐसे प्रतापी थे कि उनके सामने कोई अपनेको राजा ही नहीं कह सकता था।।३८॥ उनके समयमे यदि कोई पाप करनेका विचार भी करता था तो वे धनय-वाला लेकर उसके सिरपर जा चढते थे। इस ढगसे उस दंडघारीने सब लोगोंके मनसे पाप निकाल डाला था ॥३६॥ जिस रावसाने इन्द्रको भी जीत लिया था उसको भी उन्होंने अपने कारागारमे बन्दी रख छोडा था। उन्होंने रावणाकी भुजाएँ इस प्रकार धनुषकी डोरीसे कसकर बाँध दी वी कि वह वेचारा दिनरात उसासे भरता रहता या भीर जबतक कार्त्तवीर्य उसपर प्रसन्न नहीं हुए तबतक उन्होंने उसे छोडा नहीं ।।४०।। उन्हीं प्रसिद्ध राजाके वशमें ये उत्पन्न हुए हैं, ये वेदो और बड़े-बढ़ो [अथवा वेदके पण्डितों] की बड़ी सेवा करते हैं। लक्ष्मीको जो चंचलताका दोष लगाया जाता या उनका वह दोष भी तबसे घूल गया जबसे वह इनके साथ गहने लगी [क्योंकि लक्ष्मी तो उसी पुरुषको छोडकर चंचला होकर जाती है जो व्यसनी होते हैं। इनमें कोई व्यसन नहीं, इसलिये इन्हें क्यों छोडकर जायें] ।।४१।। ये राजा इतने बलवान हैं कि धन्निकी सहायता पा लेमेसे, ये परश्रामजीके उस फरसेकी तेज घाराको भी अस्याङ्कल्स्मीर्भव दीर्भवाहोमांहिप्मतीवप्रनितम्बकाञ्चीम् । प्राप्ताद्वज्ञलेजेलवेखिरम्यां रेवां यदि प्रेवितुमस्ति कामः ॥४३॥ तस्याः प्रकामं प्रियदर्शनोऽपि न स वितीशो रूचयं वभूव । शरत्ममृष्टाम्बुधरोपरोघः शशीव पर्याप्तकलो निलन्याः ॥४॥॥ सा श्रूरतेनाथिपति सुपेखमुहिस्य लोकान्तरनीतकीतिम् । आचारशुद्धोभयवंश्वदिपं शुद्धान्तरच्या जगदे कुमारी ॥४॥॥ नीपान्वयः पार्थिव एष यच्चा गुणैर्यमाश्रित्य परस्परेण । सिद्धाश्रमं शान्तमिवैत्य सन्वैनैमिकोऽप्युत्सस्य ने विरोधः ॥४६॥ स्वयात्मगेहे नयनाभिरामा क्रान्तिहिमांशोरिव सनिविष्टा । इम्पाप्रसंसहत्वाङ्करेषु तेजोऽविषद्धं रियुमन्दिरेषु ॥४७॥ यस्याराममेह नयनाभिरामा क्रान्तिहिमांशोरिव सनिविष्टा । इम्पाप्रसंसहत्वान्वर्तानां प्रचालनाद्वानिविहारकाले । क्रिलन्दकन्या मथुरां गतापि गङ्गोर्भससक्तजलेव भाति ॥४८॥ त्रस्तेन तार्च्यात्मिक क्राल्येन मार्शि विसुप्टं यम्रुनौकसा यः । वद्यास्थलच्यापरुचं द्यानः सकौस्तुमं ह्रे पयतीव कृष्णम् ॥४६॥

कमलकी पखड़ीके समान कोमल समभते है जिसने युद्धमे क्षत्रियोका महासँहार कर डाला था।।४२।। तुम यदि राजभवनके ऋरोखोसे उस मृत्दर लहरोंवाली नर्मदा का मनोहर हृश्य देखना चाही जो माहिष्मती नगरीके चारो भ्रोर तगडी-जैसी घूम गई है तो इस महाबाहु राजासे विवाह करलो ।।४३।। जैसे खुले ग्राकाशवाली शरदऋतुका मनोहर चन्द्रमा भी कमलिनीको नही भाता वैसे ही वह सुन्दर राजा भी इन्द्रमतीके मनमे नही जैंचा ॥४४॥ तब रनिवासकी सेविका सुनन्दा, राजकुमारीको मथुराके उस राजा सुपेगाके आगे ले गई जिसकी कीर्ति स्वर्गके देवता भी गाते थे **धीर जिसने धपने** शुद्ध चरित्रसे माता प्रीर पिताके दोनो कुलोंको उत्र।गर कर दिया था । उन्हे दिखाकर सुनन्दा -बोली — ॥४५॥ 'ये राजा बढी विधिसे यज्ञ करते है ग्रीर प्रश्नंसनीय वशसे उत्पन्न हुए हैं। जैसे ऋपियोक शान्त श्राश्रमोमे सब जीव बैर छोड़कर एक साथ रहते हैं वैसे ही विद्वत्ता श्रीर मीन रहना ये परस्पर विरोधी गुगाभी इनमे एक साथ रहते हैं ।।४६।। **बन्द्रमाकी चौदनीके समान ग्रांसोंको** मुख देनेवाला इनका प्रकाश तो घरमे रहता है और मूर्व के समान प्रवण्ड तेज शक्षाोंके उन राज-भवनोंपर दिखाई देश है जिनके उजड जानेपर उनमें घास जम ग्राई है।।४७।। जब ये जल-विहार करते है ग्रीर इनकी रानियोंके स्तनोंपर लगा हुग्ना चन्दन अलमे मिलकर यमुनामें **बहुने** लगता है उस समय मधुरामे भी यमुनाजीका रग ऐसा प्रतीत होता **है मानो वहींपर उनका** गगाजीकी लहरोसे समप्र हो गया हो।।४८।। जब ये **धपने** गलेमे बह म**रिए पहल लेते हैं, औ** उन्हें उस कालिय नागने दी यी जो सरुड़केंडरसे यमुनाके जलमें रहने लगा **या, सब इनकी** शोभाके ब्रागे कौस्तुम मिल पहने हुए श्रीकृष्णाजीकी शोभा भी की**की पड़ जाती है ।।४६।।** 

संभाव्य भतीरमधुं युवानं सृदुभवालोचरपुष्पश्ये ।

पृन्दावने चैत्रस्यादन्ने निर्विरयतां सुन्दरि यौवनश्रीः ॥४०॥

प्रध्यास्य चाम्भः पृषतोचितानि शैलेयगन्धीनि शिलातलानि।

कलापिनां प्राष्ट्रिष पश्य नृत्यं कान्तासु गोवर्धनकन्दरासु ॥४१॥

नृपं तमावर्षमनोञ्जनाभिः सा व्यत्यगादन्यवभूभिवती ।

महीधरं मार्गवशादुपतं सोतोवहा सागरगामिनीव ॥४२॥

श्रथाङ्गदारिलप्टशुजं सुजिप्या हेमाङ्गदं नाम कलिङ्गनाथम् ।

श्रासेदुर्षी सादितश्रवृषदं वालामवालेन्दुसुर्ली वभाषे ॥४२॥

श्रसौ महेन्द्राद्रिसमानसारः पितर्महेन्द्रस्य महोद्धेरच ।

यस्य चरत्सैन्यगजच्छलेन यात्रासु यातीव पुरो महेन्द्रः ॥४॥।

ज्याधातरेने सुशुजो सुजाभ्यां विभित्तं यश्चापभृतां पुरोगः ।

रिपुश्रियां साञ्जनवाष्यसेके वन्दीकृतानामिव पद्वती हे ॥४॥।

यमात्मनः सद्यनि संनिकृष्टो मन्द्रध्वनित्याजितयामतुर्यः ।

प्रासादवातायनदर्यवीचः प्रवोधयत्यर्थव एव सुप्तम् ॥४६।।

हे सुन्दरी इनके साथ विवाह करके आप कुबेरके चैत्ररथ नामके उद्यानसे भी बढकर मुन्दर बुन्दावनमें कोमल पत्तो और फूलोंकी शय्याश्रीपर विहार करना ।।५०।। श्रीर वपिक दिनोमे गोवर्धन पर्वतकी सहावनी गुफाओंमे पानीकी फुहारोसे भीगी हुई शिलाजीतकी गन्धकाली पश्चरकी पाटियोपर बैठकर मोरोका नाच देखना ॥ ११॥ पानीकी भवरके समान गढ़री नाभिवाली ग्रीर किसी ग्रन्यसे विवाह करने की इच्छावाली इन्द्रमती, राजा सुपेराको छोटकर उसी प्रकार ग्राग बढ गई जैसे समझकी ग्रोर बढती हुई नदी बीचमे पडते हुए पहाडको छोड जाती है ।। १२।। वहाँसे सनन्दा दासी पनोके वन्त्रमाके समान मुखवाली इन्द्रमतीको उस कलिंग देशके राजा हेमाङ्गदके ग्रागे ले गई जो ग्रपनी बहिमे भूजबन्ध पहने हए थे ग्रीर जिन्होने ग्रपने शत्रग्रीको नष्ट कर डाला था। उन्हे दिखाती हुई सुनन्दा बोली ॥५३॥ 'इनको देखती हो ! ये महेन्द्र पर्वतके समान शक्तिवाले है और महेन्द्र पर्वत और समृद्र दोनोपर इनका अधिकार है। जब ये युद्धके लिये चलते है उस समय इनके आये-भागे चलने वाले मतवाले हाथी ऐसे लगते है मानो हाथियोका वेप बनाकर स्वय महेन्द्र पर्वत चला जा रहा हो ।। १४। इनको देखती हो न, कैसी सुन्दर इनकी मुजाएँ हैं ग्रीर धनुषधारियोमें तो इनसे बढकर कोई है ही नहीं । इनकी भूजाग्रोपर जो दो काली-काली रेखाएँ घन्यकी डोरी खींचनेसे बन गई हैं, वे ऐसी जान पडती है मानो ये शत्रुधोकी उस राज्य-लक्ष्मीके बानेकी दो पगडंडियाँ हैं जो उन्होंने शत्रधोंसे छीन ली हों धौर जिसके कजरारे नेत्रोंसे बहे श्रांस्धोके कारए ये काले पड़ गए हो ।। ११। ठीक इनके रावभवनके नीचे ही समुद्र हिलोरे लेता है। उसकी लहरें राजभवनके ऋरोस्रोंसे स्पष्ट दिखाई देती हैं। जब ये अपने राजभवनमें सीते है तब वह समुद्र ही नगाडेकी व्यनिसे भी

स्रमेन सार्थं विहराम्बराशेस्तीरेषु । तालीवनमर्भरेषु । द्वीपान्तरानीतलवङ्गपुर्यरपाइतस्वेदलवा मरुद्रिः ॥४७॥ प्रलोभिताप्याकृतिलोभनीया विदर्भराजावरजा तयैवम् । तस्माद्यावर्तत द्रग्कृप्टा नीत्येव लच्मीः प्रतिकृलदैवात् ॥५८॥ स्रयोरगाच्यस्य पुरस्य नाथं दौवारिकी देवसरूपमेत्य । इतश्रकोरान्ति विलोकयेति पूर्वानुशिष्टां निजगाद भोज्याम् ॥४६॥ पाख्ब्योऽयमंसापितलम्बहारः क्छप्ताङ्गरागो हरिचन्दनेन । स्राभाति वालातपरक्तमानुः सनिर्भरोद्वार इवाद्रिराजः ॥६०॥ विन्ध्यस्य संस्तम्भयिता महाद्रेनिःश्वपपीतोज्यितस्वस्यस्यः॥६१॥ स्रवस्यमस्यः॥६१॥ स्रवस्यमयस्यः॥६१॥ स्रवस्यमयन्यस्यः॥६१॥ स्रवस्य स्वत्यगस्यः॥६१॥ स्रवस्य स्वत्यगस्यः॥६१॥ स्रवस्य स्वत्यगस्यः॥६१॥ स्वत्यान्त्रवाद्वर्शकृति संवाय लङ्काधिपतिः प्रतस्य ॥६२॥ स्रवन्त्रवाविद्वर्शकृति संवाय लङ्काधिपतिः प्रतस्य ॥६२॥ स्वन्त्रवाविद्वर्शकृति स्वाकृतीनेन महीव गुर्वी । रन्तानृविद्वर्शवर्वमस्वलाया दिशःसपत्नी भव द्विणस्याः॥६३॥

गभीर प्रपने गर्जनसे इन्हे प्रात: जगा देता है ।। १६।। तुम चाहो तो इनके साथ विवाह करके समुद्रके उन तटोपर विहार करो जहाँ दिनरान ताढके जंगलोकी तहतटाहट मुनाई देती है, झौर बहाँ जब तुम्हे पसीना हुन्ना करेगा तब लौगके-फूलोकी स्गन्यमे बमा हुन्ना दूसरे द्वीपोमे न्नाता हुन्ना शी**तल** पवन तम्हारा पतीना पोछ दिया करेगा ॥५७॥ विदर्भराजकी छोटी बहन मुन्दरी इन्दुमती अपनी दासीकी लुभावनी बाते मनकर भी उम राजाको छोडकर उसी प्रकार धागे बढ़ गई जैसे परुपार्थसे लाई हुई मम्पनि भाग्यके फेरमे छोडकर चली जाती है ॥४८॥ तत्र सुनन्दा उसे देवताके समान मनोहर नागपूरीके राजाके पाम ले जाकर बोली--'ग्ररी चकोर-जैसे नेत्रबाली ! इधर तो देख ॥४६॥ ये पाड्य देशके राजा है जिनके कथेपर बडा-मा हार लटका हथा है और जिनके शरीरपर **हरिचन्दन**-का लेप किया हुआ है। इस वेशमें ये उस हिमालयके शिखरके समान सुन्दर लग रहे है जो प्रात:-कालकी धूपमे लाल हो गया हो भौर जिस परसे भनेक पानीके भरने गिर रहे हों ॥६०॥ जब ये ग्रश्वमेध यज्ञ करके स्नान करते हैं तब इनसे वे महाप्रतापी ग्रमस्त्य ऋषि ग्राकर कुशल पूछते हैं जिन्होंने विन्ध्याचलको थ्रागे बढ़नेसे रोक दिया वा और पूरे समृद्र को पीकर फिर मुहसे निकाल दिया था ॥६१॥ जब महाप्रतापी रावसा इन्द्रको जीतने चला, तब उसने इस **डरसे इनसे सन्धि करली थी** कि कही ऐसा न हो कि मेरी पीठ पीछे ये मेर देशको तहस-नहस करदे, क्योकि इन्होंने भी शिवजीसे बहा प्रतापी ग्रस्त्र प्राप्त कर रक्ख़ा है ॥६२॥ ये वह ग्रच्छे कुलम उत्पन्त हुए है ग्रौर तुम भी पृथ्वीके समान महान् हो। इनके साथ विधिपूर्वक पाशिग्रहसा करके तुम रत्नोसे भरी उस दक्षिसा देशकी

ताम्बृत्वरुत्तीपरिषद्भप्गास्त्रेत्तालतातिक्कितवन्दनासु ।
तमालपत्रास्तरखासु रन्तुं प्रसीद शरवन्मलपस्थलीषु ॥६४॥
इन्दीवरस्थामतनुर्वृपोऽसौ त्वं रोचनागौरशरीरयष्टिः ।
अन्योन्यशोभापरिवृद्धये वां योगस्तिडिचोयदयोरिवास्तु ॥६४॥
स्वसुर्विदर्भाधिपतेस्तदीयो लेभेऽन्तरं चेतिस नोपदेशः ।
दिवाकरादर्शनवद्धकोशे नचत्रनाथांशुरिवारविन्दे ॥६६॥
संचारिकादीपिशलेवरात्रौयं यं व्यतीयायपितवरा सा ।
नरेन्द्रमार्गाद्ध इव प्रपेदं विवर्धभावं स स भूमिपालः ॥६७॥
तस्यांरघोः स्वह्रपस्थितायांवृश्वीत मांनित समाङ्क्लाऽभूत।
वामेतरः संशयमस्य बाहुः केपूरवन्योच्छ्वसित्नेन्ताद ॥६८॥
तं प्राप्य सर्वावयवानववं व्यवन्तान्योपगमानुक्मारी ।
न हि प्रफुल्लं सहकारमेत्य व्यान्तरं काङ्चतिषद्यस्ति।।६६॥
तस्मिन्समावेशितचित्तवृत्तिमिन्दुप्रभामिन्दुमतीमवेच्य ।
प्रचक्रमे बृक्तुमनुक्रमञ्जा मविस्तरं वाक्यमिदं सुनन्दा ॥७०॥

इत्त्वाकुवंश्यः ककुदं नृपाणां ककुत्स्य इत्याहितलव्यणोऽभूत । काकत्स्थशब्दं यत उन्नतेच्छाः श्लाघ्यं दधत्युत्तरकोशलेन्द्राः॥७१ महेन्द्रमास्थाय महोत्तरूपं यः संयति प्राप्तपिन।किलीलः । चकार बागौरसराङ्गनानां गण्डस्थलीः प्रोपितपत्रलेखाः ॥७२॥ ऐरावतास्फालन विश्वयं य: संघद्रयञ्जलदमञ्जदेन । उपेयपः स्वामपि मुर्तिमञ्यामघीसनं गोत्रभिदोऽधितष्ठौ ॥७३॥ जातः कले तस्य किलोरुकीर्तिः कुलप्रदीपो नृपतिर्दिलीपः । त्रतिष्ठदेकोनशतकतुत्वे शकाम्यस्याविनिष्ट्**तये यः ॥७४॥** यस्मिन्महीं शासति वाशिनीनां निद्रां विद्वारार्धपथे गतानाम् । वातोऽपि नासंसयदंशकानि को लम्बयेदाहरसाय हस्तम ।१७५॥ पुत्रो रघुस्तस्य पदं प्रशास्ति महाकतोत्रिश्वजितः प्रयोक्ता। चतुर्दिगावर्जितसंभुतां यो मृत्पात्रशेषामकरोद्विभृतिम् ॥७६॥ ब्रारूढमद्रीतद्धीन्वितीर्थं भुजगमानां वसति प्रविष्टम् । ऊर्घ्वं गतं यस्य न चातुवन्धि यशः परिच्छेत्मियत्तयालम् ॥७७॥

लटू हो गई है तब वह बहुत बढा-चडाकर बात बनाती हुई बोली --।।७०।। 'देखी ! इक्ष्वाकुके बंशमें, राजाग्रोमें श्रेष्ठ और मुन्दर लक्ष्मणों वाले एक ककुत्स्य नामक राजा हो गए हैं, जिनके कारण वनके पीछे उत्तर कोशलके सभी राजा अपनेको काकतस्य कहते आये है ॥ १॥ उन ककतस्य राजाने जब युद्धमे धमुरको मारा था तब बैलपर चड़े हुए वे शिवजीके समान लगते थे। र धीर जानती ही उनका बैल कौन था।] स्वय इन्द्र भगवान उनके लिए बैल बने हए थे और उस यदमें उन्होंने जिन प्रसरोको मार डाला या उनकी स्त्रियोंने पृतियोसे विछोह होनेके कारण प्रपने कपोलोको चीतनाही छोड़ दिया या ॥७२॥ युद्ध ममाप्त हो जानेपर जब इन्द्र ग्रपना रूप धारण करके ऐरावतपर चढकर स्वर्ग जाने लगे तब उनके साथ ककुत्स्य भी बैठे हुए ये। उस समय वे इन्द्रके साथ ऐसे सटे हुए बैठे ये कि ऐरावनको बार-बार श्रकुश लगानेसे इन्द्रके जो भुजबन्ध ढीले पह गए ये, वे कक्तस्यके भुजवन्यमे रगइ खाने चलते थे । ।७३।। उन्हीं प्रतापी कक्रम्थके वशमें यशस्वी राजा दिलीपने जन्म लिया जो केवल निन्यानवे यज्ञ करके ही इसलिये चुप हो गए कि कही सौ यज्ञ पूरे करनेसे इन्द्रको कष्टुन हो ।।७४।। वे प्रतार्था राजा ऐसे अच्छे ढंगसे अपना राज चलाते ये और उनका ऐसा दबदवा था कि उपवनों में मद पीकर सोई स्त्रियोंके वस्त्रोंको वायु भी नहीं हिला सकता था फिर उन्हें हटानेका साहस तो भला कौन करता ॥७४॥ उन्हींके पुत्र रेषु उनके पीछे राजा हुए, जिन्होंने सब देशोको जीतकर ग्रपार घन इकट्टा किया ग्रीर विश्वजित् यज्ञमे ग्रपना सब कुछ बौट दिया केवल मिट्टीका पात्र भर उनके पास बच रहा ॥७६॥ उनका यश कहाँतक फैला हुमा है चसका ठिकाना थोड़े ही है। पवंतोंपर, समुदके पार, पातालमे, नागोके देशमे, सब दिशाओं-

असी क्रमारस्तमजोऽनुजातस्त्रिविष्टपस्येव पति जयन्तः। गुर्वी वरं योग्रवनस्य पित्रा धुर्येल दम्यः सदर्श विमर्ति ॥७८॥ कुलेन कान्त्या वयसा नवेन गुर्णेश्व तैस्तैर्विनयप्रधानैः। त्वमात्मनस्तुल्यमम् शृणीष्व रत्नं समागच्छतु काञ्चनेन ॥७६॥ ततः सनन्दावचनावसाने लजां तनुकृत्य नरेन्द्रकन्या । दृष्ट्या प्रसादामलया कुमारं प्रत्यप्रहीत्सवरणश्चजेव ॥ = ०॥ सा यृनि तस्मित्रभिलापबन्धं शशाक शालीनतया न वक्तम् । रोमाञ्चलच्येण संगात्रयध्टि भित्वानिराकामदरालकेश्याः ॥८१॥ तथागतायां परिहासपूर्वं सख्यां सखी वेत्रभदावभाषे। श्रार्ये ब्रजामोऽन्यत इत्यथैनां वधृरम्रयाक्कृटिलं ददर्श ॥=२॥ सा चूर्णगौरं रघुन्दनस्य धात्रीकराभ्यां करभोपमोरूः। श्रासज्जयामास यथाप्रदेशं कराठे गुरां मूर्चिमवानुरागम् ॥=३॥ तथा सजा मङ्गलपुष्पमय्या विशालवन्तःस्थललम्बया सः । अमस्त क्षठापितवाहुपाशां विदर्भराजावरजां वरेएयः ॥८४॥

शशिनमुपगतेय कौमुदी मेथमुक्तं जलनिधिमनुरूपं जहु कन्यावतीर्णा। इति समगुखयोगप्रीतयस्तत्रपौराः अवखकदु नृपाखामेकवाक्यं विवत्रः ॥८४॥

में भीर मृत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालोंमे सब कही तो उनका यश फैला हुमा है।।७७॥ असे इन्द्रके पुत्र जयन्त बढ़े प्रतापी हुए वे वैसे ही कुमार भज भी उन्ही प्रशापी रघुके पुत्र हैं भीर ये भी भ्रपने प्रतापी पिताके समान ही राज्यका सब काम सँभालते है।।७८।। इनका कुल, रूप, यौवन, भीर नम्नता भादि गुरा सब तुम्हारे ही जैसे हैं। तुम इनसे भवदय विवाह करी जिस रस्त भीर सोने-का ठीक-ठीक मेल हो जाय ।।७६।। जब सुनन्दा कह चुकी तब इन्द्रमतीने सकोच छोडकर अपनी हैंसती हुई ग्रांखें भजपर डाली भीर आँखो-आँखोमे इस प्रकार उन्हे वर लिया मानो वह हुप्टि ही स्वयंवरकी माला हो।।८०।। लाजके मारे इन्द्रमती अपने प्रेमकी बात अबसे कह तो न सकी पर उस प्रेमके कारण उसे रोमांच हो बाया बौर पुँचराले वालोवाली इन्दुमतीके हृदयका वह प्रेम छिपाने पर भी न छिप सका मानो खड़े हुये रोगेंटोंके रूपमें वह प्रेम शरीर फोडकर निकल भाषा हो ॥ इशा सुनन्दाने इन्द्रमतीकी यह दशा देलकर ठिठोली करते हुए कहा-बाय, चलिए भागे बढिए । इसपर इन्द्रमतीने ग्रांखें तरेरकर सुनन्दाकी ग्रोर देखा ॥६२॥ हाथी की सुँडके समान जंगाग्रीवाली इन्द्रमतीने सुनन्दाके हाथो रधके पुत्र अजके गलेमें वह स्वयंवरकी माला पहनवा दी जिसके डोरेमें लगी हुई रोली साक्षात् अनुरागके समान ही शोभा दे रही थी।।८३।। जब अबके गलेमें वह फुलों की मगल माला पड़ी और उनकी चौड़ी छातीपर मूल गई जब उसे देखकर झजने यही समक्रा

## प्रष्ठुदितवरपत्रमेकतस्तित्वितिपतिमण्डलमन्यतो वितानम् । उपसि सर इव प्रफुल्लपवं क्रुप्टदवनप्रतिपत्रनिद्रमासीत् ॥८६॥

इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये स्वयंवरवर्णानो नाम षष्ठ. सर्गः ॥

मानो इन्दुमतीन भेरे गनेमे अपनी अवाएँ हो डान दो हो ।।< ४।। जब नहाँके नगर-बाखियोंने देवा कि समान गुएवाने अब और इन्दुगतीका सम्बन्ध हो गया तब बे एक साथ बोल उठे— 'यह तो चौदनी और चटमा का भेल हुआ है भीर गमानी समुद्रम भिन्न गई हैं।' इसरे राजा लोग ज्यों-ज्यों ये सब ताते सुनते जा रहे थे, त्यों-त्यों मनमें कुनुते जा रहे थे,। स्वयदके मंदरमें एक भीर पत्रके साथी हैंसने हुए सब थे और इसरी भोर उदास मूंहवाने राजा लोग। उस समय वह मण्डप प्रातःकालके उस सरीदर बंता नगने नगा जिसमें एक घोर खिले हुए कमल दिखाई दे रहे हो भीर इसरी धोर दूसरी धोर वास हैं

महाकवि कालिदासके रचे हुए रघुवश महाकाव्यमे इन्दुमती-स्वयवर नामका खठा सर्ग समाप्त हुमा ।

## ॥ सप्तमः सर्गः ॥

त्रयोपयन्त्रा सहशेन युक्तां स्कन्देन सावादिव देवसेनाम् । स्वसारमादाय विदर्भनाथः पुरप्रवेशाभिष्ठको वभूव ॥ १ ॥ सेनानिवेशान्पृथिवीवितोऽपि जम्बुर्विभातब्रहमन्दभासः । भोज्यां प्रति व्यर्थमनोरथत्वादृषेषु वेषेषु च साम्यस्याः ॥ २ ॥ सांनिध्ययोगात्किल तत्र शच्याः स्वयंवरचोमकृतामभावः । काकुत्स्थमुहिरय समत्सरोपि शशाम तेन चितिपाललोकः ॥ ३ ॥ तावत्प्रकीर्णाभिनवोपचारमिन्द्रायुध्योतिततोरच्णाकृम् । वरः स वध्या मह राजमार्गं प्राप ध्वजच्छायनिवारितोच्णाम् ॥ ४ ॥ ततस्तदालोकनतत्पराणां सौषेषु चामीकरजलावत्सु । वभृवृरित्यं पुरसुन्दरीणां त्यक्तान्यकार्याणि विचेष्टितानि ॥ ४ ॥ आलोकमार्गं सहसा ब्रजन्त्या क्याचिद्वद्वेष्टनवान्तमाल्यः । वसु न मंमावित एव तावत्करेण स्द्वोऽपि च केशपाशः ॥ ६ ॥ वसु न मंमावित एव तावत्करेण स्द्वोऽपि च केशपाशः ॥ ६ ॥

#### सातवां सर्व

स्वयंवर हो जुकने पर योग्य पतिसे ब्याही हुई धपनी बहुत इन्दुमतीको साथ लेकर विभर्द-तरेख नगरकी धोर चले। धपनी पत्नी इन्दुमती के साथ जाते हुए धव ऐसे लग रहे थे मानो सालात् देवसेना के साथ स्कल्य जा रहे हों ॥१॥ इसरे राजा लोग भी प्रातःकालके तारोंके समान धपना उदात मूँड लेकर धपने-धपने देवे में यह करते हुए लौट गए कि जब इन्दुमती ही नहीं मिली तब हुम सोगोंका यह रूप धौर यह वेदा रहा कित कामका ॥२॥ उस स्वयंवर में स्वयं इत्तराही उपस्थित थी इसलिये वहीं किसीका साहस नहीं हुमा कि कुछ गड़बड़ी कर सके। यो तो जितने हारे हुए राजा ये वे सभी धज़ते मन ही मन कुछते ये किन्तु इत्तरायोंके रहनेसे उनका भी क्रोध उपधा पड़ गया ॥३॥ उस समय धज अपनी पत्नीके साथ नगरके बीचसे राजपथपर चले जा रहे ये। स्थान-स्थानवर मुन्दर नये कुन उनवर बरसाए जा रहे वे और इत्यायुक्ते समान रंग-विद्यंते तोरख उनके स्वागतमें सजाए गए थे। नगरमे इतनी फ्रांब्या लगाई गई थी कि धूप भी रुक गई थी।।॥॥ उनको देखतेके सिये नगर की मुन्दरियाँ पपना-सपना काम छोड़कर प्रयने-धपने प्रवन्तों के फरीसों की घोर दौड़ पडी।।।॥ एक मुन्दरियाँ पपना-सपना काम छोड़कर प्रयने-धपने प्रवन्तों स प्रश्त उत्तर जुड़ सुन पाय।। उस हड़बड़ी में पपना हुझा बौचनेकी भी उसे सुध न रही भीर वह प्रयन्त केता हम्भमें साथे ही सिड़कीपर रहुँच गई। बालों के की ते वह जानेसे उनमें पुधे हुए फुस प्रसाधिकालम्बितमग्रपादमाचिष्य काचिद्द्रवरागमेव । उत्सृष्टलीलागतिरागवाचादलक्तकाङ्कां पदवीं ततान ॥७॥ विलोचनं दिख्णमञ्जनेन संभाच्य तद्वञ्चितवामनेत्रा । तथैव वातायनसंनिकर्षं ययौ शलाकामपरा वहन्ती ॥८॥ आलान्तरप्रेषितदृष्टरन्या प्रस्थानभिन्नां न वबन्ध नीवीम् । नाभिप्रविष्टाभरखप्रभेख इस्तेन तस्थावचलम्ब्य वासः ॥६॥ अर्थाञ्चिता सत्वरसुत्थितायाः पदे पदे दुनिमिते गलन्ती । कस्याश्रदासाद्रशना तदानीमङ्गुष्टम्लापितस्वप्रशेषा ॥१०॥ तासां सुलैरासवग्न्थगर्भव्यामान्तराः सान्द्रकृतृहलानाम् । विलोलनेत्रभर्मर्शवाचाः सहस्वप्राभरणा इवासन् ॥११॥ ताराघवं द्रष्टिभरापिवन्त्यो नार्यो न जन्मुविष्यान्तराखि । तथाहि शेषेन्द्रयवृत्तिरासां सर्वात्मना चन्नुदिव प्रविष्टा ॥१२॥ त्याचि वृत्ता भूपतिभि परोचैः स्वर्यवरं साधुममँस्त भोज्या । पद्भेव नारायखमन्यथासौ लमेत कान्तं कथमात्मतुल्यम् ॥१३॥

बराबर नीचे गिरते जाते थे ॥६॥ एक दूसरी स्त्री अपनी श्रुङ्कार करनेवाली दासीसे पैरोंमें महावर लगवा रही थी। वह भी अपने पैर खीचकर गीले पैरो से ही ऋरोबेकी ग्रोर दौड पडी जिससे भरोखेतक लाल पैरो के खापकी पाँत-सी बनती चली गई गुला एक तीसरी स्त्री धपनी ग्राँखों में भाजन लगा रही थी। दाई झाँखमें तो लगा चकी थी पर बाई झाँख मे झाँजन लगाए बिना ही वह सलाई हाथ में लिए ऋरोलेकी ग्रोर दौड पड़ी गद्रा एक ग्रीर स्त्री ऋरोलेमें ग्रांख लगाए सड़ी थीं । उसका नाड़ा खुल गया था पर उसे बाँघने की सुघ ही उसे नहीं थीं । वह धपने कपडे हाथसे यामे इस प्रकार खडी वी कि उसके हायके आभयरगोंकी बमक उसकी नाभितक पहेंच रही थी ।।।। एक स्त्री देठी हुई मिलयों की तगढ़ी गृथ रही थी जिसका एक छोर उसने एक पैर के प्रेग्डेमें बौध रक्ला था। वह सभी श्राधी ही पिरो पाई थी कि सहसा उठकर सजकी देखनेके लिये भरोले की घोर लपकी चली गई। फल यह हुधा कि वहाँ पहुँचते-पहुँचते मिरा तो सब निकल-निकलकर इधर-उधर विखर गए, केवल डोरा-भर पाँवमें बँधा रह गया ।।१०।। महिराकी गन्धसे सुवासित मुखोंवाली, भरोखोमें उत्सकताके साथ भौकती हुई वे स्त्रियाँ ऐसी जान पहली थीं मानो भारोखोमे बहुतसे कमल सजे हुए हो और उनपर बहुत से भौरे आ बैठे हों क्योंकि उनके सुन्दर मुलोपर बाँखे ऐसी जान पहती थी जैसे कमलपर और बैठे हों ॥११॥ वे स्त्रियाँ ऐसी एकटक होकर ग्रपने नेत्रोन्टे भजका रूप पी स्त्री **वी कि उनका ध्यात** किसी बौर कामकी थ्रोर गया ही नहीं मानो उनकी म**द इन्द्रियोंकी शक्ति रुक ग्रांकोंने** ही प्रावसी हो ॥१२॥ [स्त्रियाँ घाषसमे कह <sup>र</sup>ही थी] यों तो ब**हतसे राजाओंने घपने**  परस्परेण स्पृह्णीयशोमं न वेदिहं इन्ह्रमयोजियिष्यत् । मस्मन्द्रये रूपविधानयत्नः पत्युः प्रजानां वितयोऽमविष्यत्॥१४॥ रितस्मरौ नृतमिमावमृतां राज्ञां सहस्रेषु तथाहि वाला । गतेयमात्मप्रतिरूपमेव मनो हि जन्मान्तरसङ्गतिङ्गम् ॥१४॥ इत्युद्धताः पौरवधुष्यस्यः शृषवन्कयाः श्रोत्रमुखाः कुमारः। उद्धासितं मङ्गल्यमिवधामिः संवधिन्नः सच समाससाद ॥१६॥ ततोऽवतीर्याशु करेणुकायाः स कामरूपेश्वरद्यस्यः । वैदर्भनिर्दिष्टमयो विवेश नारीमनांसीव चतुष्कमन्तः ॥१७॥ महाईसिंहामनसंस्थितोऽसौ सरत्नमर्थ्यं मञ्जूषकम्प्रम् । भोजोपनीतं च दृक्लयुग्मं जग्नाह सार्वं वनिताकटानः ॥१८॥ दृक्लवासाः स वधुसमीषं निन्यं विनीतैश्वरोधरनः । दिशा विनात्तां स्प्रटक्षनराजिनवैश्वरन्वानिव चन्द्रपादैः ॥१८॥ तशार्चितोभोजपतेः पुरोधा हुन्वाग्निमाज्यादिभिरग्निक्ल्यः। तमेव चाधाय विवाहसाच्यं वधृवतौ संगमयांचकार ॥२०॥

भाप भाकर इन्द्रमतीसे विवाहकी प्रार्थना की थी, पर राजकुमारीने स्वयंवर करके ही भ्रपना विवाह करना उचित समक्षा भीर यह ठीक भी किया । जैसे स्वयवरमें लक्ष्मीने नारायशको वर सिया बसे ही इन्द्रमतीने भी अजको वर लिया है। बताओ तो बिना स्वयवरके उसे ऐसा योग्य वर कैसे मिल पाता ॥१३॥ यदि ब्रह्मा यह सन्दर जोडी न मिलाते तो इन दोनोंको सुन्दर बनानेका उनका सब परिश्रम ही व्यर्थ जाता ।।१४।। ये दोनो पिछले जन्ममे रति और कामदेव ही रहे होंसे। इसीलिये तो सहस्रों राजाग्रोंके बीचमे इन्द्रमतीने उन्हे प्राप्त कर लिया क्योकि पिछले जन्मके सम्बन्धको मन तो भली भाँति पहचान ही लेता है।।१६।। नगरकी महिलाओंके मुँहसे इस प्रकारकी बातें सनते हुए कुमार क्रज अपने सम्बन्धी भोजके उस राज-भवनमे जा पहेंचे जी मंगल सामप्रियोंकी सजावटसे जगमगा रहा था ॥१६॥ वहाँ पहुँचकर वे ऋटसे हथिनीसे नीचे उत्तरे धीर कामरूपके राजाके हाथमें हाथ देकर विदर्भराजके बताये हुए श्रीतरी चौकमें ऐसे पैठ गये मानो है वहाँकी स्त्रियोके मन में भी पैठ गए हों ।।१७।। वहाँ वे मुन्दर बहुमूल्य सिहासनपर जानकर बैठ गए । भोजने उन्हे रेशमी वस्त्रोंके एक जोड़ेके साथ जो [दही, मधु और घी मिला हुछा] सञ्चएक भेंट किया उसे उन्होंने बहाँकी नवेलियों की बाँकी चितवनक साथ-साथ स्वीकार कर लिया १ दा। चन्द्रमाकी नई किरलो समुद्रकी उजसी भागवाली लहरोंको खीचकर दूर किनारेतक ले आती हैं वैसे ही रितवासके नम्र सेवक अजको इन्द्रमनीके पास ले गये ।।१६॥ वहाँ विदर्भराजाके अस्तिके समान तेयस्यी पूरीहितने भी बादि सामयियों से हवन करके बीर उसी बन्तिको साक्षी बनाकर वर-वधका इस्तेन इस्तं परिगृद्य बघ्वाः स राजसूतुः सुतरां चकासे । अनन्तराशोकलतात्रवालं त्राप्येव चृतः प्रतिपरलवेन ॥२१॥ आसीद्वरः कएटकितप्रकोष्टः स्विश्वांगुलिः संवृष्टते कुमारी। तस्मिन्द्वये तत्त्वसमात्मवृत्तिः समं विभक्तेव मनोभवेन ॥२२॥ तयोरपाङ्गप्रतिसारितानि क्रियासमापत्तिनिवर्त्तितानि । क्रीयन्त्रग्रामानशिरे मनोज्ञामन्योन्यलोलानि विलोचनानि ॥२३॥ प्रदक्षिणप्रक्रमणात्कृशानोरुद्चिषस्तन्मिथुनं मेरोरुपान्तेष्विव वर्तमानमन्योन्यसंसक्तमहस्त्रियामम् ॥२४॥ नितम्बगुर्वी गुरुणा प्रयुक्ता वधूर्विधात्प्रतिमेन तेन। चकार सा मत्तचकोरनेत्रा लजावती लाजविसर्गमग्नौ ॥२४॥ हविःशमीपल्लवलाजगन्धी प्रख्यः कृशानोरुदियाय धुमः। कपोलसंसर्पिशिखः स तस्या ग्रहर्तकर्णोत्पलतां प्रपेदे ॥२६॥ प्रभ्लानवीजाङ्करकर्णपूरम् । तदञ्जनक्र दसमाकलाचं पाटलगण्डलेखमाचारधूमग्रहणाइभृव ॥२७॥ वधुमुखं तौ स्नातकैर्वन्धुमता च राज्ञा पुरंधिभिश्व क्रमशः प्रयुक्तम् । कन्याकुमारी कनकासनस्थावाद्रीच्तारोपणमन्वभृताम् ॥२ =॥

गँठनोडा कर दिया ॥२०॥ वेते धामका पेड धरनी पत्तियों के साथ-साथ घयोक लताकी लाल पत्तियों के पिल जानेसे मनोहर समाता है बाँन ही जब धरने अपनी बहुत हाथ चामा तब वे भी बहुत सुनते सगने समित हाथ चामा तक वे भी बहुत सुनते की जगने समित हो हाथ प्राप्त है हो उह धरने धरनी बहुत हाथ चामा तक वे भी बहुत सुनते की उर्तियों पंत्रीता धाने लगा। उस मध्य ऐसा प्रतीत हुमा मानी कामदेवने प्रथम ने प्रमुक्त भाव उन दोनोंसे वरावर बाँट दिया हो ॥२२॥ वे कनिवयोंसे एक दूसरेकी धोर देखते थे धीर धीलें बार होते ही एक दूसरेको देवन तक बात है। ॥२२॥ वे कालियोंसे एक दूसरेकी धोर देखते थे धीर धीलें व्याप्त होते ही एक दूसरेको देवन तेवालोंका मन भोहे ने रहा था। १३॥ वर वार्ग हर्म इस्ति दोनों वब हुवनकी धानिक छेर दे से को वस मम्य ऐसा जान पड़ना था मानों दिन धीर रातका नोहा मिलकर सुमेद पर्वतकों फेरी दे रहा ही ॥२४॥ तब ववे-बड़े नित्तवंशानी मत्त चक्रो के समान प्राप्त वाली हो इस्ति से स्वाप्त समान पूज्य पुरोहितके कहनेने धानिमें यानकों सीलें खोड़ी ॥२४॥ घी हामीके एत्तों धीर धानकी सीलें भागसे भर हुया पवित्र धुर्य धीनमें निकलकर वब सन्दुमतीके क्योनतक पहुँचा तब ऐसा जान पत्त मानों सन्त्रानीनों वीलों से धरन मिला हुया हो हिए सान हो हो। १६५॥ वह विवाहकी धीनका पुर्वी वानते सुन्तनीको चीलों धीन धरन मिला हुया होगू बहुने तथा, कानोंके कर्णुफ़्त इस्तु स्वाप्त पार धीर पाल नाल हो गए। १३॥ धेर ही इस्तिवर सोनके सिहाननवर बेंट हुए वस-कुम्के क्रार स्वातकोंने, बुद्धिवर्योंने, नोतरावने धीर पुरोहित वीन बारी-बारीसे घरत नीले छोड़कर प्राथीचाँवर स्वातकोंने हिंदिहरूकर प्राथीकी होहकर प्राथीचाँवर स्वातकोंने हिंदिहरूकर प्राथीकी होहकर प्राथीचाँवर स्वातकोंने हिंदिहरूकर प्राथीकाँवर स्वातकोंने हिंदिहरूकर प्राथीकी

इति स्वसुर्भाजकुलप्रदीपः संपाद्य पाणिग्रहर्णं स राजा। महीपतीनां प्रथगर्हसार्थं समादिदेशाधिकतानधिश्री: ॥२६॥ लिझे र्रेदः संवृतविकियास्ते हृदाः प्रसन्ना इव गृहनकाः। वैदर्भमामन्त्र्य ययुस्तदीयां प्रत्यर्प्य पूजाम्रुपदाच्छलेन ॥३०॥ स राजलोकः कृतपूर्वसंविदारम्भसिद्धौ समयोपलभ्यम् । श्रादास्यमानः प्रमदामिषं तदावृत्य पन्थानमजस्य तस्यौ ॥३१॥ भर्चापि तावत्क्रथकैशिकानामनुष्टितानन्तर जाविवाहः। सच्चानुरूपाहरणीकतश्रीः प्रास्थापयदाघवमन्वगाच्च ॥३२॥ तिस्रसिलोक्य थितेन सार्धमजेन मार्गे वसतीरुपित्वा । तस्मादपावर्तत कृषिडनेशः पर्वात्यये सोम इवोष्णरश्मेः ॥३३॥ प्रमन्यवः प्रागपि कोशलेन्द्रे प्रत्येकमात्तस्वतया बभुदः। अतो नपाश्रज्ञमिरे समेताः स्वीरत्नलाभं न तदात्मजस्य ॥३४॥ तमद्वहन्तं पथि भोजकन्यां रुरोध राजन्यगणः स दप्तः । बलिप्रदिष्टां श्रियमाददानं त्रैविक्रमं पादमिवेन्द्रशत्रः ॥३४॥

दिए ।।२५।। उस भोज-कुलके दीवक, लक्ष्मीवान राजाने अपनी बहन का विवाह-सस्कार पूरा करके सेवकोको भाजा दी कि वे भलग-भलग सब राजाभोका भादर-सत्कार करे ॥२६॥ जैसे तालके निर्मल जलके मीतर ही बड़ियाल भी रहते हैं बैसे ही दूसरे राजा भी ऊपरसे तो बड़े प्रसन्न दिखाई देते थे पर मनमें बडे कुढे हुए थे। वे सब विदर्भराजसे बाज्ञा लेकर उनकी दी हुई सामग्रीको भेंटके बहानेसे लौटा-लौटाकर अपन-अपने देशोको लौट चले ॥३०॥ इन राजाओंने मिलकर पहले ही निश्चय कर लिया या कि जब अन इन्द्रमतीको लेकर चलें तो उन्हें घेर लिया जाय और उनसे सन्दरी इन्द्रमतीको छीन लिया जाय इसलिये वे सब मिलकर ग्रागे ग्रजका मार्ग रोककर बीचमें ठहर गए । ३३।। इधर छोटी बहिनका विवाह करके विदर्भ-राजने भी अपने सामर्थ्यके अनुसार धन देकर रष्ट्रके पुत्र प्रजको विदा दी भीर उनके साथ-साथ जाकर कुछ दूरतक उन्हें पहुँचा भाए ॥३२॥ कण्डिनपरके राजा भोजने तीनों लोकोंमें विख्यात अजके साथ मार्गमें तीन रातें बिताई और फिर वैसे ही लीट प्राए जैसे प्रमावस्था होनेपर सुर्यंके पाससे चन्द्रमा लीट ग्राता है ।।३३॥ जो राजा मार्ग रोके खड़े हए थे. उनका कोशलपति रचने दिग्विजयके समय धन छीन लिया था इसलिये वे तो पहलेसे ही उनसे जले बैठे थे। इसीलिये वे यह भी नहीं सह सके कि रघुका पुत्र हम लोगोंके रहते हए स्त्रियोंमें रत्न इन्द्रमतीको लेकर चला जाय ॥३४॥ जब ग्रज इन्द्रमतीको साथ लिए चले जा रहे थे उस समय उन अभिमानी राजाओंने अजको उसी प्रकार रोक लिया जैसे इन्द्रके शत्रु वृत्रासुरने वामनके चरखको उस समय रोक लिया या जब वे बलिकी राज्य-लक्ष्मी लेकर चले थे ।।३५।। तस्याः स रहार्थमनत्ययोधमादिश्य पित्र्यं सिवर्षं कुमारः । प्रत्यग्रद्वीत्याधिववाहिनी तां भागीरथीं शोख इवोत्तरंगः ॥३६॥ पितः पदाति रिवर्मं रथेशस्तुरक्कसादी तुरगाधिरुद्धम् । यन्ता गजस्याम्यपनद्वजस्यं तुल्यप्रतिद्वन्दि वभूव युद्धम् ॥३७॥ नदत्सु सूर्येष्वविभाव्यवाचो नोदीरयन्ति स्म कुलोपदेशान् । वाखावर्रेरेव परस्परस्य नामोजितं वापभृतः शश्सेषुः ॥३८॥ उत्थापितः संयति रेखुरवैः सान्द्रीकृतः स्यन्दनवंशकः ॥३८॥ अस्यावितः कुञ्जरकर्षतार्ज्ञनेत्रकमेणोपरुरोधः स्पर्यम् ॥३८॥ सत्स्यव्या वाखुवशादिदीर्लेकुः प्रवृद्धप्वज्ञितिरातिः विद्यापितः परमार्थमस्याः पर्यावित्तानीव नवोदकानि ॥४०॥ रथो रथाक्ष्यतिना विवज्ञे विलोलसपटास्वित्तेन नागः । स्वर्म्यन्ताममहर्षाद्वम् सान्द्रे रजस्यात्मपराववोधः ॥४१॥ आवृत्वतो लोचनमार्गमाजौ रजोञ्च्यकारस्य विजृत्भितस्य । शस्त्रच्वतात्वतिद्वपितःनमा

मजने अपने पिताके मत्रीको ब्राजा दी कि बोडेसे योद्धा साथ लेकर इन्दुमतीकी रक्षा करो बीर वे स्वय उस मेनाको रोककर उसी प्रकार लडे हो गए जैसे बाढके दिनोंमें ऊँची तरगोवाला झोगामह गडाजीकी घाराको रोक लेता है ॥३६॥ सडाई छिड गई। पैदल पैदलो से भिड गये. रक्षताले रषवालों से जुक्र गए, पुरसवार घडसवारों से उलक्ष पढ़े, हाथी-सवार हाथी सवारों पर टट पढ़े। इस प्रकार बराबर जोरकी लड़ाई होने लगी ॥३७॥ वहाँ इतनी तूरहियाँ बज रही थी कि किसीकी कुछ मनाई नहीं देता था। इसलिये धनुषधारी अपना कृत और नाम भी नहीं पुकार रहे थे। पर वे जो बाए। चला रहेथे उनपर खुदे हुए श्रक्षरोखे हो उनके नामोका ज्ञान हो जाता मा ।।३६।। युद्ध-क्षेत्रमे घोडोकी टापो से जो घूल उठी, उसमे रचके पहियोंसे उठी हुई छूल मिलकर और भी बनी हो गई। हाबियोंके कानोके द्रलामेसे ऐसी धूल चारों मोर फैल गई मानो सूर्यको कपडेसे ढक दिया गया हो ॥३६॥ वायुके कारण सेनाकी सखलीकै भाकारताली फंडियोके मुँह खुल गये थे। उनमें जब धूल **धुस रही थी तब दे ऐसी** जान पडती थी मानो वर्षाका गदला पानी पीती हुई सच्ची म**छलियाँ हीं ॥४०॥** धूल इतनी गहरी छा गई थी कि उम युद्ध क्षेत्र में पहियोंका शब्द सुनकर ही वे समऋ पाते ये कि रथ क्रा रहा है और अपना-पराया तब समकते थे जब दोनो क्रोरके सैनिक अपनी-अपने राजा-श्रोंका नाम ले-लेकर युद्ध करते थे ।।४१।। श्रीक्षोंके भागे भेंवेरा छा देनेवाली ग्रीर पुद्धभूमियें ं की हुई धूलक प्रीधियारेमे, अस्त्रोसे वायल घोड़ो, हावियों और योडाओं के शरीरसे निकला हुआ

लह. प्रात कालके सर्वकी लाली जैसा लगने लगा ।।४२।। पृथ्वीपर इतना रक्त वहा कि नीचेकी चुल दब गई ग्रीर जो धूल उठ चुकी थी वह वायुके सहारे इघर-उघर फैलकर उस ग्रुँए जैसी लगने लगी जो अगिनसे उठकर ऊपर फैल चुका हो और नीचे केवल भगारे बचे रह गये हों।।४३।। जो बोद्धा बोट लगनेसे मूर्जिछत हो गये थे उनको उनके सारबी रथपर डालकर लौटा लाए। पर जब उनकी मुर्खा दूर हुई तो वे अपने सार्श्यियोको बहुत बुरा-भला कहने लगे और जिनकी मारसे वे घायल हुए थे उन्हे रचके भण्डोसे पहचान-पहचानकर मारने लगे ॥४४॥ जिम धनुषधारियोके हाथ बाए। चलानेमे सथे हुए ये उनके बाए। यद्यपि शत्रुमोके बारगोंसे बीचमे-ही दो ट्रक हो जाते थे फिर भी उनमें इतना वेग होता था कि उनका फल लगा हथा धगला भाग सक्ष्यपर पहुँच ही जाता या ।।४५।। जहाँ हावियोंका युद्ध हो रहा था वहाँ पैने छरेवाले चक्रोसे जिन हाथीवानोंके सिर कट गए ये वे सिर बहत देरसे पृथ्वीपर गिरते थे, क्योंकि उनके सम्बे-सम्बे बाल बाजों के नखों में उलफानेसे बहुत देरतक उत्पर ही टैंगे रह जाते थे ॥४६॥ एक घुडसवारने अपने शत्र धृहसवारपर पहले चोट की । चोट खातेही वह घोडेके कन्वेपर अक गया और उसमें इतनी भी शक्ति न रही कि सिरतक उठा सके। जिस बूडसवारने प्रहार किया था उसने यह देखकर फिर उसपर हाम नहीं उठाया, उलटे यह मनाने लगा कि वह फिरसे जी उठे अीर फिर उससे लहा जाय क्योंकि मरेको मारना कायरता है] ॥४७॥ जो कवनवारी योद्धा अपने प्रात्म हथेली पर लिए लड़ रहे थे. उन्होंने नंगी तलवारसे जब हाथियोंके दौतीपर चोटें की तब चिनगारी निकलने लगी। उस चिनगारी से दाबी इतने डर गए कि वे अपनी सुंड़के जलसे उस आगको बुक्ताने लगे ।।४८।। वह युद्धक्षेत्र मृत्यू

उपान्तयोर्निःकृषितं विहंगैराविष्य तेम्यः पिशितप्रियापि ।
केयुरकोटिकततालुदेशा शिवा धुजच्छेदमपाचकार ॥५०॥
किथिद्दिष्टव्यक्रहृतोत्तवाङ्गः सवो विमानम्रश्वताष्ठुपेत्य ।
वामाङ्गसंमक्तसुराङ्गनः स्वं नृत्यत्कत्रन्थं समरे ददर्श ॥५१॥
ग्रन्योन्यस्तोन्मथनादभूतां तावेव स्तौ रिथनौ च कौचित् ।
व्यश्वौ गदाव्यायतसंप्रहारौ भग्नाष्टुथौ बाहृविमर्दनिष्ठौ ॥५२॥
परस्परेख क्तयोः प्रहत्रोहत्कान्तवाय्वोः समकालमेव ।
श्रमत्यमावेऽपि क्योश्रिदासीदेकाप्सरःप्राश्वितयोर्विवादः ॥५३॥
व्यहावृभौ तावितरेतरसमाद्धङ्गं जयं चापतुरव्यवस्थम् ।
पश्चात्पुरोमाहतयोः प्रवृद्धौ पर्यायवृत्येव महाखेवोमी ॥४॥।
परेश भग्नेऽपि वले महौजा ययावजः प्रत्यरिसैन्यमेव ।
भृमो निवत्येत समीरखेन यतस्तु कचस्तत एव विहः ॥४॥।
रथी निपङ्गो कत्रची धतुम्मान्दमः स राजन्यक्रमेकत्रीरः ।
निवारयामास महावराहः कल्यचयोडृत्वमिवार्थवाम्भः ॥४६॥

देवके उस मंदिरालय-सा जान पडने लगा जिसमे बागासे कटे हुए सिर ही मानो फल हो, उलटकर गिरे हुए कुड़े ही मानो प्याल हो और बहता हुआ रक्त ही मानो मदिरा हो ।।४६।। एक स्थानपर किसीके बाँहका दुकड़ा कटा पड़ा था, जिसे गिद्ध ग्रादि पक्षियोंने नीच रक्खा था । उसे माँसके लोभसे सियारिन सीच ले गई, पर ज्योंही उसने उसपर मेंह मारा त्योंही बाँहमें बैंधे हुए भ बबन्य की नोकसे उसका तास खिद गया धौर उसने उसे वहीपर छोड दिया ॥५०॥ एक योद्याका सिर शत्रकी तलवारमे कट गया। युद्धमे मृत्यु होनेसे वह देवता हो गया और अपने बाएँ एक अप्सरा लिए हुए विमानपर चढकर भाकाशसे यह देखने लगा कि मेरा घड़ र-एभूमिमे किम प्रकार नाच रहा है ।।५१।। दो योदाधोके सारवी मारे जा चुके थे इसलिय वे अपने आप रच भी चला रहे वे और लड भी रहे थे। पर अब उनके घोड़े भी मारे जा चुके तब वे स्वसे उतस्कर पैदल ही गदा लेकर लड़ने लगे भीर जब गदाएँ भी हुट गई तब वे मल्ल-युद्ध करने लगे ।।४:।। दो बीर एक दूसरेके प्रहारसे एक साथ मारे गए। दोनो देवना होकर जब स्वर्गमे पहुँचे तब वहाँ एक ही अप्सरापर दोनो रीक्ष गए और वहाँ भी दे ब्रापसमें फगड़ने लगे ।।१३।। जैसे समुद्रकी दो लहरे ब्रागे-पीछे फ्रोंका लेनेवाले **वायुसे हटती-बढ़ती** रहनी है वैसे ही वे दोनो सेनाएँ भी कभी जीतनी थी और कभी हारती थी ॥५४॥ यद्यपि शक्सोंने भ ककी सेनाको मारकर भगा दिया था पर महाप्राक्रमी अब, अबुकी सेनामें बढने ही चले गए क्योंकि वायु धुएँका भन्ने ही उड़ा दे पर ग्राग तो उसके सहारे घासफूसको पकडती ही चली जाती है ।।४५।। जैसे प्रलयके समय वराह भगवान समुद्रके बढे हुए जलको चीरत हुए चलते ये **वैसे ही घोड़ेपर चढ़े** 

स दक्तिणं तुल्मुखेन वामं व्यापारयन्हस्तमलच्यताजी। श्राकर्शहृष्टा सकृदस्य योद्धमौर्वीव वाशान्सुषुवे रिषुष्टनान् ॥५०॥ स रोषद्षाधिकलोहितौष्ठैर्व्यक्तोर्ध्वरेखा अ्कुटीर्बहद्भिः। तस्तार गां भल्लनिकृत्तकएउँहैंकारगर्भेद्विषतां शिरोभिः॥४८॥ सर्वेर्बलाङ्गे द्विरदप्रधाने सर्वायुधेः कङ्कटभेदिभिश्र। सर्वत्रयत्नेन च मिपालास्तस्मिन्त्रजहुर्युघि सर्व एव ॥४६॥ सोऽस्त्रज्ञजैरद्धन्नरथः परेपां ध्वजाग्रमात्रेस वभव लच्यः । नोहारमग्नो दिनपूर्वभागः किंचित्प्रकाशेन विवस्वतेव ॥६०॥ त्रियंवदात्त्राप्तमसौ कुमारः प्रायुङ्क राजस्वधिराजसुनुः। गान्धर्वमस्रं कुसुमास्रकान्तः प्रस्वापनं स्वप्ननिवृत्तलौल्यः ॥६१॥ धनुष्कर्षणमुद्धहस्तमेकांसपर्यस्तशिरस्रजालम् । ततो तस्थी ध्वजम्तम्भनिषरणदेहं निद्राविधेय नरदेवसैन्यम् ॥६२॥ ततः त्रियोपात्तरसेऽधरोष्ठे निवेश्य दध्मौ जलुजं क्रमारः। तेन स्वहस्ताजितमेकवीरः पिबन्यशो मूर्तमिवाबभासे ॥६३॥ शह्वस्वनाभिज्ञतया निवृत्तास्तं सम्बश्त्रं दृदशुः स्वयोधाः । निमीलितानामिव पङ्कानां मध्ये स्फरन्तं प्रतिमाशशाङ्कम् ॥६४॥

सूणीर बांधे स्वाभिमानी बीर प्रत्र प्रकेत ही जबुगांकी सेनाको चीरते चने जा रहे थे ॥४६॥ वे इतनी फुरिसि बाएा चला रहे थे कि यह पता हो नहीं चलता था कि उन्होंने कब प्रपान हाए तूणीरमें बाला प्रीर कव बाए निकाना । वरते ऐसा जान पहना था कि वं जब कानतक प्रतुपकी डोरो सीचते में सब उत्तिमेंसे शाह्म प्रवास के प्रतास के प्यास के प्रतास के प्

सशोखितैस्तेन शिलीमुखाग्रैनिंचेपिताः केतुष् पार्थवानाम् ।
यशोर्द्वतं संप्रति राघवेख न जीवितं वः कृपयेति वर्षाः ॥६५॥
स चापकोटीनिहितैकवाष्टः शिरस्विनिष्कर्षशिभमौलिः ।
स्त्रलाटवद्धश्रमवारिविन्दुर्शीतां प्रियामेत्य वचो वसापे ॥६६॥
इतः परानर्भकहार्यशस्त्रान्वैदर्भि परपानुमता मयासि ।
एवंविधेनाहवचेष्टितेन त्वं प्रार्थ्यसे हस्तगता ममौभिः ॥६७॥
तस्याः प्रतिद्वन्द्वश्ववादिषादात्सयो विम्रुकं मुख्यमवसासे ।
निःश्वासवाष्पापगमात्प्रपन्नः प्रसादमात्मीयमिवात्मदर्शेः ॥६८॥
हृष्टापि सा ह्रीविजिता न साचाद्वाग्भिः सस्तीनां प्रियमस्यनन्दत् ।
स्थली नवाम्भः प्रताभिष्ट्षा मयुरकेकाभिरिवात्रश्चन्दम् ॥६९॥
इति शिरिस स वामं पादमाधायराज्ञा-

मुद्दबहद्नवद्यां तामबद्याद्पेतः । रथतरगरजोभिस्तस्य रूजालकाम्रा

समरविजयलच्मीः सैव मूर्चा वभूव॥७०॥

 प्रथमपरिगतार्थस्तं रघुः संनिष्ट्रचं विवयिनमभिनन्य रत्ताध्यजायासमेतम् । तदुपहितक्कदुम्बः शान्तिमार्गोत्सुकोभृत् न हि सति कुलुपूर्वे धूर्यवंश्या गृहाय ॥७१॥

इति महाकवि श्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकव्ये भ्रजेनेन्दुमतीपारिए-ग्रहराो नाम सप्तमः सर्गः ॥

भीर वह साक्षात् विजयत्तक्ष्मी जैसी जान पर रही थी।।७०१। रष्टुको यह समाचार पहले ही मिल कुका था इसलिये उन्होंने सुन्दरी पत्नी के साथ भाए हुए विजयी भवका स्वागत किया भीर फिर उन्हें कुटुम्बका भार सींपकर मोशकी साथनामें लग वए, क्योंकि सूर्यवंदी राजाभी का यह नियम है कि जब पुत्र हुलका भार सैंभासने के योग्य हो जाता है तब वे घरमें नहीं रहते।।७१।।

> महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमे श्रवका विवाह नामक सातवौं सर्ग समाप्त हुमा

# ॥ अष्टमः सर्गः ॥

श्रथ तस्य विवाहकौतकं ललितं विश्रत एव पार्थिवः। इस्तगामिनीमकरोदिन्द्रमतीमिवापराम् ॥१॥ बसधामपि दरितैरपि कर्तमात्मसात्त्रयतन्ते नृपद्धनवो हि यत्। तदपस्थितमग्रहीदजः पितुराङ्गेति न भोगतृष्णया ॥२॥ अनुभय वशिष्ठसंभृतैः सलिलैस्नेन सहाभिषेचनम् । विशदोच्छवसितेन मेदिनी कथयामास कृतार्थतामिव ॥३॥ स वभूव दुरामदः परेग्रीरुखाधर्वविदा पवनाग्निसमागमो ह्ययं सहितं ब्रह्म यदस्रतेजसा ॥४॥ रघमेव निवृत्तयौवनं तममन्यन्त नवेश्वरं स हि तस्य न केवलां श्रियं प्रतिपेदं सकलान्गुणानिप ॥४॥ अधिकं शश्मे शमं यना दितयेन इयमेव सङ्गतम्। पदमृद्धमजेन पैतकं विनयेनास्य नवं च यौवनम् ॥६॥ सदयं बभ्रजे महाभुजः सहसोद्वेगमियं बजेदिति। श्रचिरोपननां स मेदिनीं नवपाणिग्रहणां वधमिव ॥७॥

### ग्राठवां सर्ग

करनेसे वह भी उसी प्रकार न घबरा जाय जैसे नई ब्याही हुई वह कठोर व्यवहार से घबरा जाती है ।।७।। वे अपनी प्रजाको बहुत प्यार करते थे । इससे सब लोग अपने-अपने मनमें यही सोचते थे कि वे हमे ही सबसे ग्रधिक मानते है। बात यह बी कि जैसे समूद्र सैकड़ो नदियोसे एकसा ही व्यवहार करता है बैसे ही वे भी न किसीका बुरा चाहते थे न किसीसे बैर करते थे।।।।। वेन तो बहुत कठोरथे ग्रौर न बढ़े कोमल । उन्होने बीचका मार्गपकड़ा भागीर भपने शत्र राजाओंको राजगृहीसे उतारे दिना ही उनको उसी प्रकार नम्न कर दिया जैसे मध्यम गतिसे बहुनेवाला वाय वक्षीको उलाइता तो नहीं पर भका अवश्य देता है ।।६।। जब रघने देखा कि हमारे पुत्र अजका प्रजामें वहा आदर है और वह भली-भौति राज कर रहा है तब उन्हें इतना भ्रात्मज्ञान हो गया कि स्वगंके उन सूखों की बाह भी उन्होंने छोड़ दी जो कभी न कभी नष्ट हो ही जाते हैं।।१०।। दिलीप के वशमे जितने राश हए वे बढ़ीतीमे सब राज-काज अपने मुरावान पुत्रको सौँपकर नियमसे पेडकी खाल का वस्त्र पहननेवाले संन्यासियोके समान जंगलमे चले जाते थे ।।११।। इसलिए जब राजा रच्न जगलमें जाने को उद्यत हुए तब अजने मनोहर पगढी-वाला अपना सिर उनके चरएों में नवाकर प्रार्थना की कि बाप मुखे छोड़कर न जाइये ।।१२॥ अपने पुत्र भजको रच्न बहुत प्यार करते थे, इसलिये अजकी आँखोंमे आँस देखकर वे एक तो गए पर जैसे सौर प्रथनी केंचली छोडकर फिर उसे नहीं ग्रहण करता वैसे ही उन्होंने जिस राज्य-लक्ष्मीको एक बार छोड़ दिया फिर स्वीकार नहीं किया ॥१३॥ वे संन्यास लेकर नगरके बाहर एक कुटियायें रहने लगे। जिस भूमिपर उनके पूत्र राज्यकर रहे वे वह जितेन्त्रिय रघुको फल-फूल देकर उसी

कुलमभ्युद्यतनृतनेश्वरम् । प्रशमस्थितपूर्वपार्थिवं नभसा निभृतेन्द्रना तुलामुदितार्केण समारुरोह तत ॥१४॥ ददशाते रघुराधवी जनैः। यतिपार्थिवलिङ्गधारिसौ श्रपवर्गमहोदयार्थयोर्भुवमंशाविव धर्मयोर्गतौ ॥१६॥ श्रजिताधिगमाय मन्त्रिभिर्ययुजे नीतिविशारदैरजः। अनुपायिषदोपलब्धये रघराप्तैः समियाय योगिभिः ॥१७॥ प्रकृतीरवेदि तं व्यवहारासनमाददे परिचेत्रमुपांशु धारणां कुशपूर्त प्रवयास्तु विष्टरम् ॥१८॥ अनयत्त्रभ्रशक्तिसंपदा वशमेको नृपतीननन्तरान्। अपरः प्रशिधानयोग्यया मस्तः पश्च शरीरगोचरान् ॥१६॥ अकरोदचिरेश्वरः वितौ द्विपदारम्भफलानि भस्मसात् । इतरो दहने स्वकर्मणां वत्रते ज्ञानमयेन विद्वना ॥२०॥ पणवन्धमुखान्गुणानजः षडुपायुङ्क समीच्य तत्फलम् । रघुरप्यजयद्गुण्त्रयं प्रकृतिस्थं समलोष्टकाश्चनः ॥२१॥

 न नवः प्रभ्रराफलोदयात्स्थिरकर्मा विरराम कर्मणः। न च योगविधेर्नवेतरः स्थिरधीरा परमात्मदर्शनात् ॥२२॥ इति शत्रुषु चेन्द्रियेषु च प्रतिषद्धप्रसरेषु जाव्रती। प्रसिताबुद यापवर्गयोरुभर्यां सिद्धिम्माववापतः ॥२३॥ श्रथ काश्रिदजन्यपेश्वया गमयित्वा समदर्शनः समाः। तमसः परमापदव्ययं पुरुषं योगसमाधिना रघः॥२४॥ श्रतदेहविसर्जनः पितश्चिरमश्रस्य विम्रच्य विद्धे विधिमस्य नैष्टिकं यतिभिः सार्धमनग्निमग्निचित ॥२५॥ अकरोत्स तदौर्ध्वदेहिकं पित्मक्त्या पितृकार्यकल्पवित । न हि तेन पथा ततुत्यजस्तनयार्जितपिएडकाङचिएः ॥२६॥ स परार्ध्यगतेरशोच्यतां पितहृहिश्य सदर्थवेदिभिः। शमिताधिरधिज्यकार्म्रकः कृतवानप्रतिशासनं जगत् ॥२०॥ वितिरिन्दमती च भामिनी पतिवासाय तमायपौरुषम् । वीरमजीजनत्सत्तम् ॥२८॥ प्रथमा बहुरत्नसूरभृद्वरा

तम इन तीन ग्राोंको जीत लिया ॥२१॥ इढ प्रतिज्ञाबाल धज अब किसी कामको उठाते थे तो. उसे तबतक नहीं छोडते ये जबतक वह पूरा नहीं हो जाता था, वैसे ही स्थिर जिल्लवाले रचने भी तबतक योग्रिक्या नहीं छोडी जबतक उन्हें परमात्माका दर्शन नहीं हो गया ।।२२।। इस प्रकार एक भीर भज सारे ससारके ऐदवर्यको प्राप्त करनेमे लगे हुये थे और दूसरी बोर रघू मोक्ष प्राप्त करनेमे मन लगाए हुए थे। अजने अपने अपयोका बढना रोककर और रचने इन्द्रियोको वशमें करके अपनी-अपनी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली ॥२३॥ सबको समान समभनेवाले रचने अजके कहनेसे कुछ वर्ष ससारमें भौर बिताए । फिर योगवलसे सदा प्रकाशमान, भविनाशी परमात्मामे लीन हो गए ॥२४॥ धपने पिताके देहत्यागका समाचार पाकर धन्तिहोत्र करनेवाले अब वहत रोए । उन्होंने अपने पिताके शरीरका दाहसंस्कार नही किया वरन् योगियोंके साथ उनके शरीरको ले जाकर पृथ्वीमे समाधि दे दी [क्योंकि सन्यासियोका दाहसस्कार नही किया जाता ] ।।२५।। यद्यपि रच्न जैसे-जो महात्मा योग बलसे क्षरीर त्याग करके मुक्त हो जाते हैं उन्हें ग्रंपने पुत्रों से पिण्डदान की धावश्यकता नहीं रहती. फिर भी अज तो यह जानते ही थे कि पिताका संस्कार किस प्रकार करना चाहिये। इसलिये उन्होंने बडी भक्तिसे अपने पिताके श्राद आदि सस्कार किए ॥२६॥ तत्वज्ञानी पण्डितोने जब अजको समक्राया कि तुम्हारे पिताने मोक्ष पा लिया है तब उन्हें धीरज हुमा और उनका शोक कम हमा। तब वे धनुष-बार्ग लेकर सारे संसारपर एकछत्र राज्य करने सगे ॥२७॥ पृथ्वी धौर इन्द्रमती दोनों झज जैसे महापराक्रगीको पतिके रूपमे पाकर बढी प्रसन्त हुई और बदलेमें पृथ्वीने बहुतसे रस्त उत्पन्त किए

दशरश्मिशतोपमद्यति यशसा दिञ्ज दशस्विप श्रुतम् । दशकरठारिगुरुं विदुर्बुधाः ॥२६॥ दशपूर्वरथं यमाख्यया ऋषिदेवगणस्वधाञ्जां श्रुतयागप्रसर्त्रः स पार्थिवः । अनुसत्वमूपेयिवान्बभौ परिधेर्मक इबोष्सदीधितिः ॥३०॥ बलमार्तभयोपशान्तये विदुषां सत्कृतये वहश्रतम् । वस तस्य विभोर्न केवलं गुणवत्तापि परप्रयोजना ॥३१॥ स कदाचिदवेश्वितप्रजः सह देन्या विजहार सुप्रजा। नगरीपवने शचीसम्बो मरुतां पालयितेव नन्दने ॥३२॥ अथ रोथसि दत्तिगोद्धेः श्रितगोकर्गनिकेतमीश्वरम् । उपवीखियतं ययौ रवेरुदयावृत्तिपथेन नारदः ॥३३॥ क्रममेर्ग्न थितामपार्थिवैः स्रजमातोद्यशिरोनिवेशिताम् । अहरत्विल तस्य वेगवानधिवासस्प्रहयेव मास्तः ॥३०॥ भ्रमरैः कुसुमानुसारिभिः परिकीर्णा परिवादिनी मुनेः। ददशे पवनालेवपर्ज सृजनी बाप्पमिबाक्तनाविलम् ॥३४॥

भीर इन्द्रमतीने बीर पुत्रको जन्म दिया ॥२८॥ ये ग्रज के पृत्र वहीथे जो दस सी किररणोवाले सूर्यके ममान ते तस्वी थे, जिनका यश दमो दिवाओं में फैला था, जो उस रामके पिता थे जिल्हीने दस मिरवाने रावसको मारा या धौर जिन्हे पडित लोग दशरय कहते है ।।२६।। इन प्रकार वेदींका प्रध्ययन करके ऋषियोक ऋग्तसे, यज्ञ करके देवनाधोके ऋगमे ग्रीर पुत्र उत्पन्न करके ग्रपने पितारोके ऋग्गसे मुक्त होकर श्रज वैसे ही सोभित हुए जैसे मण्डलसे छूटकर सूर्य शोभा देता है।।३०।। भावने केवल प्रपन धनमें ही दूसरोको लाभ नहीं पहुँचारा वरन् भ्रपन गुर्गोस भी लोगोका उपकार किया , क्योंकि प्रपते पराक्रमसे तो उन्होंने दीन-दुवैलोका डर दूर किया और श्रपने **शास्त्रके ज्ञानसे** विद्वानोका संस्कार किया ॥३१॥ एक दिन ग्रन्छी मतानवाले, प्रजापालक राजा श्रज श्रपनी रानी इन्दुमतीकं साथ नगरके उपवनम उसी प्रकार विहार कर रहे थे जैसे देवताग्रोका पालन करनेवाले इन्द्र नन्दन वनमे इन्द्राम्गीके साथ विहार करते है ।।३२।। उसी समय दक्खिनी समृदके किनारेपर् गोकर्ममे बसे हुन् शकरबीको वीसाके साथ माना सुनाने के लिये नारदजी **धाकाशसे चले जा रहे** थे ।:३३।। उनकी वीग्गाके सिरंपर स्वर्गीय फूलोस गूँथी हुई मान्दा लटकी हुई थी । कहा जाता है कि उम समय वेगसे चलनेवाले वायुके कारण वह माला खिमककर नीचे गिर ग**ई मानो वायुने ही** गन्थके लोभने उसे वहाँसे उतार निया हो ।। २८।। वह माला तो गिर गई पर फूलोके साथ लगे हुए भीरे ब्रभो तक नारदर्शको बीएगपर मेंडरा रहे थे । उन्हें दलकर ऐसा जान पड़ता था मानो वायुसे भ्रपमः नित होकर बीस्ता भी कात्रल मिने हुए फौनू वहा रही हो ॥३५॥ उ**स स्वर्गीय मालामें** 

श्रमिभृय विभृतिमार्तवीं मधुगन्धातिशयेन वीरुधाम्। नपतेरमरस्रगाप सा दयितोरुस्तनकोटिसस्थितिम ॥३६॥ बरामात्रससीं सजातयोः स्तनयोस्तामवलोक्य विद्वला । निमिमील नरोत्तमप्रिया हृतचंद्रा तमसेव कौमुदी॥३७॥ वपुषाकरखोजिसतेन सा निषतन्ती पतिमध्यपातयत । नज तैलनिपंकविन्द्रना सह दीपाचिरुपैति मेदिनीम् ॥३=॥ उभयोरपि पार्श्ववर्तिनां तमलेनार्तरवेशा वेजिताः। विहुगाः कमलाकरालयोः समदःखा इव तत्र चुक्रशः ॥३६॥ नृपतेर्व्यजनादिभिम्तमो जुनुदे सा त तथैव संस्थिता। प्रतिकारविधानमायपः सति शेषे हि फलाय कल्पते ॥४०॥ प्रतियोजयितव्यवञ्चकीसमवस्थामथ सन्त्वविद्ववात् । स निनाय नितान्तवत्सलः परिगृद्योचितमङ्कमङ्गनाम् ॥४१॥ तया करणापायविभिन्नवर्णया। पनिर इ निषरागया विश्रदाविलां मुगलेखामपसीव चन्द्रमाः ॥४२॥ विल्लाप स बाष्पगद्गदं सहजामप्यपहाय धीरताम् । श्रभिनप्तमयोऽपि मार्दवं भजने कैव कथा शरीरिषु ॥४३॥

 कसमान्यपि गात्रसंगमात्त्रभवन्त्यायुरपोहितं यदि । न अविष्यति हन्त साधनं किमिवान्यत्प्रहरिष्यता विधेः ॥४४॥ अथवा मृद वस्त हिंसितुं मृदुनैवारभते प्रजान्तकः। हिमसेकविपत्तिरत्र मे नलिनी पूर्वनिदर्शनं मता ॥४४॥ स्रगियं यदि जीवितापहा हृदये कि निहिता न हन्ति माम । विषमप्यमृतं कचिद्भवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छया ॥४६॥ श्रथवा मम भाग्यविष्लवादशनिः कल्पित एष वेधसा । यदनेन तरुर्न पातितः चपिता तडिटपाश्रिता लता ॥४७॥ कृतवत्यमि नावधीरणामपराद्वेऽपि यदा चिरं मयि। कथमेकपढे निरागमं जनमाभाष्यमिमं न मन्यसे ॥४८॥ धवमस्मि शठः शुचिस्मिने विदितः कैनववत्मलस्तव । परलोकमसंनिष्ठत्तये यदनाष्ट्रच्छच गतासि मामितः ॥४६॥ दयितां यदि ताबदन्वगादिनियुत्तं किमिदं तया विना । सहतां हतजीवितं मम प्रवलामात्कतेन वेदनाम ॥५०॥ सरतश्रमसंभतो मुखे श्रियते स्वेदलबोहमोऽपि ते। त्रथ चास्तमिता त्वमात्मना धिगिमां देहमृतामसारताम् ॥५१॥

 मनसापि न वित्रियं मया कृतपूर्व तव किं जहासि माम्। नन शब्दपतिः चितेरहं त्वयि मे भावनिबन्धना रतिः ॥४२॥ क्समोत्खचितान्वलीभृतश्रलयन्भृङ्गरुचस्तवालकान् करभोरु करोति मारुतस्त्वदुपावर्चनशङ्कि मे मनः॥४३॥ तद्योहितुमईसि त्रिये प्रतिबोधेन निषादमाश्च मे । ज्वलितेन गुहागतं तमस्तुहिनाद्रेरिव नक्तमोषधिः ।। ४४॥ इदम्रच्छवसितालकं मुखं तव विश्रान्तकथं दुनोति माम्। निशि सप्तिमिवैकपङ्कजं विरताभ्यन्तरषटपदस्वनम् ॥४४॥ शशिनं पुनरेति शर्वरी द्यिता इन्इचरं पतित्रसम्। इति तौ विरहान्तरसमी कथमत्यन्तगता न मां दहेः ॥४६॥ नवपरलवसंस्तरेऽपि ते मृद दयेत यदक्रमपितम्। तदिदं विपहिष्यते कथं वद वामोरु चिताधिरोहराम् ॥४७॥ इयमप्रतिबोधशायिनीं रशना त्वां प्रथमा रहःसस्ती। गतिविश्रसादनीरवा न शुचा नानुमृतेव लच्यते ॥५८॥ कलमन्यभूतास भाषितं कलहंसीषु मदालसं गतम्। पृषतीप विलोलमीचितं पवनाधतलतास विश्रमाः ॥५६॥

त्रिदिवोत्सक्याप्यवेच्य मां निहिताः सत्यममी ग्रह्णास्त्वया। विरहे तब मे गुरुव्यथं इदयं न त्ववलाम्बितुं समाः ॥६०॥ मिथनं परिकल्पितं त्वया सहकारः फलिनी च नन्विमौ । श्रविधाय विवाहसत्त्रियामनयोर्गम्यत इत्यसांप्रतम् ॥६१॥ क्समं कृतदोहदुस्त्वया यदशोकोऽयमुदीरयिष्यति । अलमाभरणं कथं न तत्तव नेष्यामि निवायमास्यताम् । ॥६२॥ स्मरतेव सशब्दनपुरं चरणानुब्रहमन्यदर्लभम्। अमुना कुसुमाश्रुवर्षिणा त्वमशोकेन सुगात्रि शोच्यसे ॥६३॥ तव निःश्वसितानुकारिभिर्वकुलैर्ग्यचितां समं मया। असमाप्य विलासमेखलां किमिदं किन्नरकिएठ सुप्यते ॥६४॥ सदुमःखमुखः सर्वाजनः प्रतिपचन्द्रनिभोऽयमात्मजः। अहमेकरसस्तथापि ते व्यवसायः प्रतिपत्तिनिष्टुरः ॥६५॥ ष्टितरस्तमिता रतिरच्युता विरतं गेयमृतुर्निरुत्सवः। गतमाभरसप्रयोजनं परिशन्यं शयनीमद्य मे ॥६६॥

गृहिसी सचिवः ससी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधी । करुणाविश्वखेन मृत्युना हरता त्वां वद किं न मे हतम ॥६७॥ मदिराचि मदाननार्पितं मधु पीत्वा रसवत्कथं नु मे । श्रनुपास्यसि बाष्यदिषतं परलोकोपनतं जलाञ्जलिम् ।।६=॥ विभवेऽपि सति त्वया विना सुखमेतावदजस्य गएयताम् । भ्रहतस्य विलोभनान्तरैर्मम सर्वे विषयास्त्वदाश्रयाः ॥६६॥ विलपिन्नति कोशलाधिपः करुणार्थप्रथितं प्रियां प्रति । अकरोत्प्रथिवीरुहानपि स्नतशाखारसवाष्पद्रपितान् ॥७०॥ श्रय तस्य कथंचिदङ्कतः स्वजनस्तामपनीय सुन्दरीम् । तदन्त्यमरहनामनलायागरूचन्दनैधर्स ॥७१॥ विसमर्ज प्रमदामुत् संस्थितः शुचा नृपतिः सन्निति बाच्यदर्शनात । न चकार शरीरमग्निसात्सह देव्या न त जीविताशया ॥७२॥ श्रथ तेन दशाहतः परे गुणशेषाम्चपदिश्य भामिनीम् । विद्वपा विश्वयो महर्द्धयः प्रर एवोपवने समापिताः॥७३॥ स विवेश पुरी तया विना च सदापायशशाङ्कदर्शनः। परिवाहमिवावलोकयन्स्वशचः पौरवधमुखाश्रप ॥७४॥

पुन्ही नेरी स्त्री थी, सम्मित देनवानी मित्र थी, एकान्तकी मसी थी और नान-विद्या धादि कलाधोंके सिलत कलाधोंने धिष्या थी। नुन्ही बताधों नुन्हें सुन्तकों छोनकर निर्देशी विश्वातों ने रा क्या नहीं
'छीन तिया।।६।। हे मदमने नयनांवाली! तुमने मेरे मूंद्र छूटे हुए. स्वादिष्ट प्रमासको योथा है,
फक्ष-तुम स्मिन्नपोके जलसे मिन्नी हुई गेंदनी बलाक्षांतिको परलोक्ष्मे केसे थी सकोगी।।६८।। इतता
ऐदवर्ष होनेयर भी तुम्हारे विना प्रमत्ना सारा सुख मिट्टी हो गया है क्योंकि मुक्ते धौर किसी वस्तुत्ते
तो प्रेम है नही, मेरे तो मब मुखोका केन्द्र तुम्ही थी।।६८।। जब कोशलनरेश प्रमा प्रथमी प्रियाकै
विश्वेद स्व प्रकार शोक करके रो रहे थे उस समय उन्हे देखकर दुख भी मानो प्रपन्ती शाखाकोत रस
बहाकर रोने लये।।१००।। कुटुनियांने प्रवक्ती गोरीते ज्यो-रंगे करके इन्हुमतीका बरीर हटाया धौर
क्यी पुष्पमावाने उसका प्रमुक्तार करके धनर धौर चन्दनको ककडियोठे उसका दाह-सस्कार किया
।१०१।। प्रपनी परतीके वियोगमें राजा धन इतने व्याकुत हो गए कि उन्हें जीनेकी ताघ वाली
रही किन्तु वे इन्हुमतीके साथ इस्तिये चितापर नहीं चढ़े कि कही लोग यह न कहने तमे कि राजा
पत्री विदान होकर भी प्रपनी स्त्रीके विद्यान स्तर स्त्रीके स्त्राप्त स्त्री स्वर्ण पर स्वर प्रथम स्त्रीक स्त्रीक प्रथा हो ।
पत्री वान्त स्त्री पर पर स्त्रीके स्त्रीक स्त्रीन माना से मेरे प्रथम स्त्री स्त्रीक स्त्रीक प्रथम स्त्रीक स्वर्ण सुम्मा स्त्रीक स्त्रीक स्त्रीक प्रथम स्त्रीक विश्वोग्योग प्रज ऐसे उद्दास समाने सने और
रात बीत जानेपर पन्तमा मन्द पृष्ठ जाता है।. जब वे नगरमें कुछ तत उन्हें देखकर समर मरकी

अथ तं सवनाय दीचितः प्रशिधानादगुरुराश्रमस्थितः। अभिषद्भज्ञडं विज्ञज्ञिवानिति शिष्येख किलान्ववीधयत् ॥७४॥ असमाप्तविधिर्यतो मुनिस्तव विद्वानिप तापकारणम्। न भवन्तमपस्थितः स्वयं प्रकृतौ स्थापयितुं पथरच्युतम् ॥७६॥ मिय तस्य सक्त वर्तते लघुसंदेशपदा सरस्वती। मृष्य विश्रतसन्त्रसार तां हृदि चैनामुपधातमहीस ॥७७॥ प्रस्पस्य पढेष्वजनमनः समतीतं च भवच भावि च । स हि निष्प्रतिधेन चत्तवा त्रितयं ज्ञानमयेन पश्यति ॥७८॥ चरतः किल दुश्ररं तपस्तृश्विन्दोः परिशङ्कितः पुरा। प्रजिषाय समाधिभेदिनीं हरिरस्मै हरिखीं सुराङ्गनाम् ॥७६॥ स तपःप्रतिबन्धमन्युना प्रमुखाविष्कृतचारुविश्रमाम् । अशपद्भव मानुषीति तां शमवेलाप्रलयोगिका अवि॥=०॥ दनः प्रतिकृलाचरितं चमस्य मे। भगवन्परवानयं इति चोपनतां चितिसपृशं कृतवाना मुरपुष्पदर्शनात् ॥=१॥ क्रथकैशिकवशसंभवा तव भृत्वा महिपी चिराय सा। उपलब्धवती दिवश्च्युतं विवशा शापनिवृत्तिकारसम् ॥=२॥

िक्कयों फूट-फूटकर रोने सभी मानो मजका शोक इतनी मौसीसे वह विकला हो ॥ अ॥ जन दिनो विशिष्ठकों सक कर रहे थे। उन्होंने माश्रम से ही सोगवनसे राजके गोफका कारण जान लिया भीर एक शिष्पदी मजे के पान सन्देव नेता । शिष्पने मने मने ही सोगवनसे राजके गोफका कारण जान लिया भीर एक शिष्पदी मजे के पीत ने प्रावकों है हमा है इस्ति में साप हो हु इसको बानते हुए भी न तो वे मा हो करे भीर न मापकों इस शोकमें भीरन ही बंधा है इस्ति ने मापकों इस शोकमें भीरन ही बंधा है। सन्देश नाया है, उसे माप भीरन राजकर सुनिए भीर सम्मिल् ॥ १००॥ वे मापने मापकों सेती हुई, होती हुई मीर होनेवाली सभी बात बानते हैं ॥ अ। शापने मापकों सेती लोकों की ती हुई, होती हुई मीर होनेवाली सभी बात बानते हैं ॥ अ। । एक बार नूण्यों वर्णने मामकों सम्मार भेजी ॥ । । । ।। । एक नामकों सम्मार भेजी ॥ । । । ।। । । वा मापकों मापकों सम्मार भेजी ॥ । । । ।। वा मापने हें स्वाद है तो है वेते ही व्यक्तिका तथ विचाने हैं सिन सह मापने ही स्वाद भेज हैं । । सम्मार को स्वत स्वाद समुद्र तटको बाह देवी है वेते ही व्यक्तिका तथ विचाने हैं सिन स्वत हो ही हो । सम्मार को स्वत है सिन स्वत हो ही हो । सम्मार को स्वत हो ही सम्मार में नहीं है सुफे स्वत हो ही हो स्वत हो ही सम्मार स्वत हो ही स्वत हो ही सम्मार स्वत हो हो साम हो सिन हो है सिन स्वत हो हो स्वत हो ही सम्मार स्वत हो ही सम्मार स्वत है ही साम स्वत हो है सिन स्वत हो हो स्वत हो हो स्वत हो हो स्वत हो हो स्वत हो ही स्वत हो हो हो स्वत हो हो हो स्वत हो हो हो स्वत हो हो हो स्वत हो हो स्वत

तद्वायचिन्तया विपद्त्वत्तिमतामुपस्थिता । बसधेयमवेच्यतां त्वया वयमत्या हि नुपाः कलत्रिणः ॥⊏३॥ उदये मदबाच्यग्रज्भता श्रतमाविष्कृतमात्मवस्त्रया । मनसस्तदपस्थिते ज्वरे पुनरङ्गीवतया प्रकाश्यताम् ॥८४॥ हदता क्रत एव मा पुनर्भवता नानुमृतापि लभ्यते। परलोकजुपां स्वकर्मभिर्गतयो भिन्नपथा हि देहिनाम् ॥=४॥ श्रपशोकमनाः क्ट्म्बिनीमनुगृङ्खीष्व निवापदत्तिभिः। स्वजनाश्र किलातियंतनं दहति प्रेतमिति प्रचत्रने ॥=६॥ मरणं प्रकृतिः श्रारीरिकां विकृतिर्वाधितप्रच्यते वर्षः। च्यामप्यविष्ठते श्वयन्यदि उन्तर्नच् नाभवानसी ॥=७॥ श्रवगच्छति मृद्धचेतनः श्रियनाशं हृदि श्रव्यम्धितम् । भ्यिरधीस्तु तदेव मन्यते कुशलद्वारतयः समुद्धतम् ॥८८॥ अतसंयागविषर्ययौ यदा । म्बरारीरशारी रिसादपि किमिबानुताप्येद्वद बाह्य विषये विषये विषयि चतम ॥८०॥ विग्रह:

। दशीलए अब आग उसकी गुरका शोक न की जिए, क्यों कि जो जन्म लेता है **वह मरता** ही है। इसलिये सब बोक होडकर सावधान होकर आप पथ्नीका पालन की जिए, क्योंकि राजाओं की सच्ची सहधमंचारिसी तो पृथ्वी है ॥६३॥ ऐय्वर्य पाकर राजा लोग मतवाले हो जाते है, किन्तु भ्राप सुखांक दिनोंसे भी इस ग्रायको बचे रहे और अभियान छोडकर प्रापन स्थले **श्रात्मज्ञानका** परिचय दिया । वैमे ही इस द खक समयमे भी भीरज धरकर आप फिर उसी अध्यात्मझानका प्रकाश कीजिए ॥६४॥ रोने की तो बात ही तथा, यदि प्राय मर भी आये तब भी इन्द्रमती आपको नहीं मिल सकती. बयोकि गरनेवर सब प्रामी अवने-प्रवते कर्मके अनुनार अनग-प्रतम मार्गरी जाते हैं।।इश्वा **भव भाग सब जांक** छोड़कर पिण्डदान मादि करके श्रपनी पत्नीका परलोक सुधारिए **वयो**कि **शास्त्र** कहते है कि जब कुटुम्बी बहुत रोते है तब उससे प्रेतात्माको बडा कव्ट होता है ॥६६॥ देखिए, जिसने देह धारण की है उसका मरना तो स्वामाधिक है। विद्वानोका तो यह कहना है कि वास्तवमे जीना ही बड़ा भारी विकार है। इसलिये प्रास्ती जितन क्षसा जी जाय उतमेसे ही उसे सन्तोष करना चाहिए ।।=७।। प्रियजनकी मृत्युको मूर्ख लोग वैसा ही कप्टकारक मानते है जैसे छातीमें कील गढ गई हो. पर विद्वान लोग यह समभते है कि जो भर गया वह यब भंभटो से छूट गया। उनकी समक्तमें मृत्युसे वैना ही सख मिलता है जैसे हृदयमे गडी हुई कील निकालनेसे गाइदा। भापही बताइए कि जब गरीर धौर धा मा भी आपस में बिद्धडने वाले माने गए है, तब पूत्र, स्त्री धादि बाहरी सम्बन्धियों के विश्लोदसे विद्वानोको क्यो दुःख हो ॥=६॥ श्रीर फिर श्राप तो जिलेन्द्रियों मे न पृथ्यजनवच्छुचो वशं वशिनाम्चत्तम गन्तुमर्हसि ।
हुमसान्चमतां किमन्तरं यदि वायौ डितयेऽपि ने चलाः ॥६०॥
स तथेति विनेतुरुदारमतेः प्रतिगृध वचो विसम है मुनिम् ।
तदलच्यपदं हृदि शोक्यने प्रतिगृध वचो विसम है मुनिम् ।
तदलच्यपदं हृदि शोक्यने प्रतिगृध वचो विसम है मुनिम् ।।
तेनाष्टौ परिगमिता समाः कर्यचिद्वाल्तादिविच्छन्तेन छनोः ।
सादृश्यप्रतिकृतिदर्शनैः श्रियायाः स्वप्नेषु वशिक्तमागमोत्सवैश्व ॥६२॥
तस्य प्रसम्भ हृद्यं किल शोकशंकुः प्लक्षप्ररोह इव सौधतलं विभेद ।
प्रशानतहेतुमिष तं भिषतामसाध्यं लाभं श्रियानुगमनं त्वरया स मेने ॥६३॥
सम्यग्विनीतमय वर्महरं कुमारमादिश्य रच्याचिश्री विधिवत्रज्ञानाम् ।
रोगोपसृष्टतातुदुर्शनति मुद्धन्तः प्रायोपवेशनमनिर्नृपतिर्वभ्व ॥६४॥
तीर्थेतीयच्यविक्रसमेवे जहुकन्यानारवीर्देहत्यागादमनास्थानालेख्यमासाद्य सद्यः।
पूर्वाकाराधिकतररुचा संगतः कान्त्यासौ लीलागारेष्वरमन पुनर्नन्दनास्यन्तरेषु॥६४॥

इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ रधुवशे महाकाव्ये ग्रजविलापो नाम ग्रष्टम. सर्गः ॥

> महाकवि कालिदासके रचे हुग रघुवंश महाकाव्यमे ग्रज-विलाप नाम का श्राठवौ सर्ग समाप्त हमा।

## ॥ नवमः सर्गः ॥

पितुरनन्तरम्वस्कोशलान्समिथाम्य समाधिकितेन्द्रियः । दशरथः प्रश्शास महारथो यमवतामवतां च पृरि स्थितः ॥ १ ॥ अधिगतं विधिवद्यद्पाल्यस्प्रकृतिमयद्यल्यान्मक्रुलोचितम् । अभवदस्य ततो गुण्ववत्रं सनगरं नगरन्थ्रकरौजसः ॥ २ ॥ उभयमेव वदन्ति मनीपिणः समयविषतया कृतकर्मण्यम् ॥ ३ ॥ जनपदं न गदः पदमाद्धाविभभवः कृत एव सपत्नजः । चितिरभूत्फलवत्यजनन्दने शमरतेऽमरतेजितः पार्थवे ॥ ४ ॥ दशदिगन्तजिता रगुण्। यथा अयमपुर्यदज्ञेन ततः परम् । तमिथगम्य तथेव पुनर्वभौ न न महीनमहीनपराक्रमम् ॥ ४ ॥ समत्या वमुष्टिविसर्जनैवर्तियमनादसतां च नराधिपः । अग्रुययौ यमपुर्ययजन्वरौ सवस्णावस्णावस्रसं रुचा ॥ ६ ॥ अग्रुययौ यमपुर्ययजनवरौ सवस्णावस्णावस्रसं रुचा ॥ ६ ॥ अग्रुययौ यमपुर्ययजनवरौ सवस्णावस्णावस्रसं रुचा ॥ ६ ॥ अग्रुययौ यमपुर्ययजनवरौ सवस्णावस्णावस्रसं रुचा ॥ ६ ॥

#### नवां सर्ग

न मृगयाभिरतिर्न दुरोद्रं न च शशिप्रतिमाभरणं मधु । तमुदयाय न वा नवयौवना शियतमा यतमानमपाहरत ॥७॥ न कृषणा प्रभवत्यपि वामने न वितथा परिद्वासकथास्वित । न च सगरनजनेष्वपि तेन वागपरुषा परुपाचरमीरिता ॥=॥ उदयमस्तमयं च रघडहादभयमानशिरं वक्षधाधिपाः। स हि निदेशमल्हयनामभृत्सहृद्योहृद्यः प्रतिगर्जनाम् ॥६॥ अजयदेवरथेन म मेदिनीमुद्धिनैमिनधिज्यशरामनः। जयमधीएयदस्य त् केवल गजवती अवतीवस्या चम्: ॥१०॥ अवनिमेकरवेन वस्थिना जितवतः किल तस्य धनुर्भृतः। विजयदन्द्रभितां यद्यर्श्वा घन्त्वा नन्वाहनसंपदः ॥११॥ शमितपन्नवनः शनकोटिन। शिगारिकां कलिशेन प्रदरः। सरारष्ट्रश्चिम् धनुषा द्विषां स्वनवता नवतामरमाननः ॥१२॥ चरम्योर्नखरागसमृद्धिभिष्ठं कुटरन्नमरीचिभिरम्पृश्न नुपनयः शनशो महतो यथा शतमधं तमख्यिदनपीहपम् ॥१३॥ निवदृते म महार्गवरोधयः राचितकारितवालस्ताञ्जलीव । समनुकम्प्य सपत्रपरिग्रहाननलकानलकानवमां पुरीम् ॥१८॥

सामारिक क्रियंको बरोर-समे वे कृत लगे हुत वे कि मारिका व्यावन, हुएका नेस, बन्द्रमाकी रखाईं। पत्नी हुई महिरा धीर नवयोवना पत्नी, कोई भी उन्ह न नुभा मका 11001 वे इनने मनस्वी वे कि इटनकं धाने वे कभी करो निर्माणना निर्माण के प्रति है कि इटनकं धाने वे कभी करो निर्माणना निर्माण के प्रति है कि साम के अपने वा निर्माणना निर्

उपगतोऽपिच मरख्लनाभितामजुदितान्यसितातपवारणः। श्रियमवेच्य स रन्ध्रचलामभूदनलमोऽनलसोमसमग्रुतिः॥१४॥ तमपदाय ककुत्स्थकुलोद्धवं पुरुषमात्मभवं च पतिव्रता। नृपतिमन्यमसेवत देवता सकमला कमलाघवमधिषु॥१६॥ तमलभन्त पतिं पतिदेवताः शिखरिणामिव सागरमापगाः। मगधकोशलकेकयशामिनां दुतितरोऽपितरोपितमार्गणम् ॥१७॥ प्रियतमाभिरमौ तिमृभिर्वभौ तिमृभिर्वश्रं सह शक्तिः। उपमातो विनिनीपुरिव प्रवा हरिहयोऽरिहयोगपिचचणः॥१८॥ स किल मंयुगमूष्नि सहायतां मघवतः प्रतिष्य महारुषः। स्वश्रुजवीर्यमगापयदुष्क्रितं सुरवप्रवर्षयुत्रमयाः शर्रः॥१६॥ कतुषु तेन विसर्वितमौलिना श्रुजनमाहृतदिग्वसुना कृताः। कनकपूपममुष्क्रप्रशोमिनो वितमसा तमसासग्युतदाः॥२०॥

रथके आगे आईं और उन देशोंक मंत्रियोंने उन राजपुत्रोंको दशरथके आगे हाथ जोडकर खडा कर दिया । उन खुले केशवाली शत्रुमोकी रानियोंके माथ दशरथजीने वडी दयावा व्यवहार किया ग्रीर उस महासमुद्रके तटसे वे अपनी उम अयोध्या राजधानीका लौट आए जो कूबेरकी राजधानी अलकासे किसी प्रकार कम नहीं थी। ।१४॥ चारो ग्रोरकेराज्ञाश्रोका मण्डल उनकेहाथमे द्यागया जिससे दे प्राप्त और चन्द्रमाके समान तेजस्वी लगते लगे। उनका प्रताप इतना बढ़ गया कि उनके ग्रागे कोई भी दूसरा राजा ब्वेत छत्र नही लगा सकता था। पर चक्रवर्ती हो जानेपर भी ग्रालस्यको वे ग्रपने पास नहीं फटकने देते थे क्योंकि वे जानते थे कि जहाँ एक भी दोय आया कि लक्ष्मी हमे छोड़कर भागी ।।१५।। और फिर भगवान विष्णु और ददारथको छोडः र और दूसरा राजा ही कौन-सा था, जिसके यहाँ हाथमे वामल धारण करनेवाली पतिवता लक्ष्मी स्वय जाकर रहती ।।१६।। जैसे पर्वती-में निकलनेवाली नदियां समद्रकों या लेती है वैसे ही कोशल, मगध ग्रीर केक्स देशके राजाधीकी कौशल्या, मुमित्रा और कैंकेरी नामकी कत्याची ने शत्रुधोपर वासा वरसानेवाले दशरथजीको पतिके रूपमें पा लिया 118 911 शत्र प्रोका नाग करनेवाले दशरथ वी श्रपनी तीनों रानियोके साथ ऐसे जान पढते ये मानो पृथ्वीपर राज्य करनेके लिये स्वय इन्द्र ही [प्रभाव, उत्साह और मत्र नामकी] प्रपनी तीनों शक्तियोंके माथ श्रवतार लेकर चले धाये हो ।।१६।। कहा जाता है कि महारथी दशरथने युद्धमें इन्द्रकी सहायता करके ग्रीर ग्रपने वाग्गो से उनके शत्रुश्रोका नाश करके देवताग्रोकी स्त्रियोंका सब हर दर कर दिया धीर वे सब दशरवजीके बाहबलके गीत गाने लगी ।।१६॥ उन्होंने धपने बाहबलसे चारो घोरका धन लाकर इकट्टा किया था और उनमे नामको भी तामसी भाव नहीं था। अन्हीं राजा दशरवने अपना मुक्ट उतारकर श्रव्यमेष यज्ञ करते समय तमसा श्रीर सरयूके किनारे अजिनद्रष्टभृतं इश्यमेखलां यतिगरं मृगण्डक्षपरिश्रहाम् ।
अधिवर्सस्तनुमध्यरदौषितामसमभासमभासपदीधरः ॥२१॥
अवभृथश्रयतो नियतेन्द्रियः सुरसमाजसमाक्षमणोचितः ।
नमयित स्म स केवलक्षन्यतं वतसुचे नसुचेररये शिरः ॥२२॥
असकृदंकरथेन तरस्विता हरिहयाप्रसरेण धनुर्भृता ।
दिनकराभिष्ठला रणरेखनो रूर्हिय स्परेख सुरद्विपाम् ॥२३॥
अस समाववृते इसुमैर्नवैस्तमिव सेवितुमेकनराधियम् ॥
यमक्करेवल्लेस्यविज्ञां समधुरं मधुरिच्तविक्रमम् ॥२४॥
जिगमिषुध्यपाध्युपितां दिशं स्ययुज्ञा परिवर्तितवाहनः ।
दिनसुलानि रविहिंसनिवर्द्धविम्ययनमय्यान् ॥२४॥
इति यथाक्रमाविरभूत्यपुर्तुमवतीमवतीर्यं वनस्थलीम् ॥२६॥
वयगुलोपचितामिव भूपतेः सदुपकारकलां श्रियमर्थिनः ।
अमिययः सरसो मधुमंत्रनां क्रमिलनीमलिनीरपतिन्वणः ॥२९॥

सीनेके यज्ञ-स्तम्भ खबे कर दिए ॥२०॥ जब वे मृगछाला पहनकर, हाथमे दण्ड लेकर, कुशाकी तगडी बांधकर चुपचाप हरिएकी सीग लिए यज्ञकी दीक्षा लेकर बैठे, उस समय भगवान प्रष्टमूर्ति महादेव उनके गरीरमे पैठ गए जिससे उनकी शोभा ग्रीर भी श्रिषक बढ गई ॥२१॥ यज्ञ समाप्त हो चुकनेपर जब वे स्नान करके पवित्र हुए तब देवनाओं के साथ बैठने-योग्य सयमी राजा दशरबने केवल नमूचि राक्षमके शत्र तथा जल वरसानेवाल एक उन्द्रके छागे ही अपना ऊँचा मस्तक भूकाया ॥ २॥ मकेले रवपर चढ़कर युद्ध करनेवाले पराक्कमी, धनुद्धर श्रीर युद्धमे इद्रसे भी भागे चलनेवाले दशर**धने** कई बार मूर्यपर छाई हई युद्धकी धूल राक्षसोके रक्तसे सीच-सीचकर दबाई ॥२३॥ यम, कूबेर, वरुए और इद्रके समान पराक्रमी उन एकच्छत्र राजाका ग्रामनदन करनेके लिए वसतऋतु भी नये-नये फूलोकी भेट लेकर वहाँ ग्रा पहुँची ॥२४॥ सूर्य भी उत्तर की ग्रोर घूम जाना चाहते वे इससिए उनके भारबी ग्रहणने घोडोकी रास उधर ही भोड़ दी। सर्दी दूर करके, प्रात:कालका पाना हटाकर उसे और भी ग्रधिक चमकते हुए मूर्यन मनय पर्वतसे बिदा ली ॥२५॥ पहले फूल खिले, फिर नई कोपले फूटी, फिर मौरे मुंबने लगे और तब कोयलकी कुक भी सुनाई पडने लगी । इस क्रमसे धीरे-धीरे वनस्थलोम वसन्तने पैर बढाये ।।२६।। राजा दशरवकी चनुर नीति**से** उनके पास बहुत धन इकट्टा हो गया था और उस धनसे वे ध्रपनी प्रवाका वहुत उपकार मी करते थे। इसलिये जैसे जनकी लक्ष्मीके ग्रामे बहुनसे मेंगत हाब फैसाया करते थे वैसे ही वसतकी शोमासे सदी हुई सासकी कमितनीके बासपास मीरे ग्रीर हस भी मेंडराने सगे ।।२७।। उन दिनो बससमें फूले **हुए ग्रह्मीकके** 

ङ्कसुममेव केवलमार्तर्वं नवमशोकतरोः स्मरदीपनम् ।
किसलयप्रसवोऽपि विलासिनां मदियता दियताश्रवणार्पितः ॥२८॥
विरचिता मधुनोपवनिश्रयामिनवा इव पत्रविशेषकाः ।
मधुलिहां मधुदानविशारदाः कृरवका रवकारणतां ययुः ॥२६॥
स्वदनावदनासवसंग्रुतस्तदत्तुवादिगुणः कुसुमोद्गमः ।
मधुकर्तरकरोन्मधुलोनुपैर्वकुलमाकुलमायतिक्किभः ॥३०॥
उपिहतं शिशिशरापगमिश्रया स्नुकुलजालमशोभत किस्रुके ।
प्रण्यिनीव नस्त्वनामण्डनं प्रमदया मदयापितलञ्जया ॥३१॥
प्रण्यानीव नस्त्वनामण्डनं प्रमदया मदयापितलञ्जया ॥३१॥
प्रण्यानीव नस्त्वनामण्डनं प्रमदया मदयापितलञ्जया ॥३१॥
प्रण्यानीव नस्त्वनामण्डनं प्रमदया मदयापितलञ्जया ॥३१॥
प्रण्यान्यदिलेतुमिवोद्यता मल्यमास्तकिम्पत्रिल्ला ।
प्रम्यस्यस्त्वास्त्रिलां मल्यमास्तकिम्पत्रिल्ला ।
प्रम्यस्यस्त्रासिकदीरिताः प्रविरला इव सुग्धवधृक्याः ।
सुर्भिगन्विषु शुश्रुविरे गिरः कुस्निगासु मिता वनरानिषु ॥३२॥।

फूलोंको देखकर ही कामोहीपन नहीं होता था तरन कामियोंको सतवाला बनानेवाले जो कोमस कौंप-सींके गुच्छे निजयीने प्रपने कानोपर रख लिए थे उन्हें देखकर भी मन हाथकी निकल जाता था। शरा। तमने खड़े हुए कुरवक ने घर गेंच जान पढ़ते थे मानो वसतमें ननधीके शरीरपर वेलनूटे चीतकर उसका भ्राह्मार किया गया हो। उन पेडोसे हतना मणु बहु रहा था कि भीरे मस्त होकर उन्हीयर पुनापुना रहे थे। १२१। वकुलके जो हुल सुन्दरी रिजयोंके मुख्य उड़ते हुए मणुके लोघी भोरोने वडा सक्तमोरा शरीरा वसतके प्रात्ने पतासमे पूर निकली हुई करिया ऐसी बान पढ़ती थी मानो कामके सोवेगों साल छोड़कर किसी कामिनी प्रपने प्रियतम ऐसी बान पढ़ती थी मानो कामके हों। १३१। प्रमी वह ठड भनी प्रकार दूर नही हुई थी जिड़से पतियोंके दौतीसे भायल हुए दिलमों के भीठ हुला करते हैं भीर स्वर्ग अपन्य कमरकी तगड़ी भी ठच्छी होनेके कारसा उतार बालती है। पर ही, सूर्यन कुछ जाड़ा कम प्रवस्य कर दिया था। १३१। नवे बीरे हुए प्राप्त के क्षेत्र होतीसी भामना उड़ा सामिय बेंचनी जीतने वाले योगियोंका सम भी नचल उठा। १३१। विस समय मनहर सुगन्यवाली इताली सतायोंपर बेंठकर कोयलने कुक सुनाई तो ऐसा जान पढ़ा मानो कहीं कोई मुग्या नायिका ही बेंक सतायोंपर बेंठकर कोयलने कुक सुनाई तो ऐसा जान पढ़ा मानो कहीं कोई मुग्या नायिका ही बेंक श्रुतिसुखभ्रमरस्वनगीतयः इसुमकोमलदन्तस्चो वश्वः । उपवनान्तलताः पवनाहतैः किसलयैः सलयैरिव पाण्यिभिः ॥३५॥ लिलतिविभ्रमवन्धविच्चर्थं सुरभिगन्यपराहितकेमरम् । पित्रु निर्विचिश्रमेपृमङ्गनाः स्मरसम् रसखरण्डनवर्धितसम् ॥३६॥ श्रुष्ठभिरे स्मितचारुतरान्ता स्त्रियः स्वर्थशिक्तमेखलाः । विकचतामरमा गृद्धीर्थिकः मदकलोदकलोलविद्दंगमः ॥३०॥ उपययौ तनुतां मयुन्वरिष्टना हिमकरोदयः॥ग्रष्ट्गुत्वच्द्रविः । मस्त्रामिष्टसमागमनिर्ज्ञितं वनिनवपातितया स्त्रनिव्धः ॥३८॥ अपतुपारतया विद्यादम्भँ सुरतसङ्गपरिभ्रमनोदिनिः ॥३८॥ अपतुपारतया विद्यादम्भँ सुरतसङ्गपरिभ्रमनोदिनिः ॥ इसुमचापमनित्रवर्दशुभिर्दिमकरो मकरोजितकेतनम् ॥३६॥ इतुद्वादानदीभित्वनिभ्रमः प्रतिविधः कनकाभरणस्य यत् । युवतयः इसुमं दयुराहित तदलके दलकेनरपेश्वलम् ॥४०॥ श्राखिभरजनिवन्द्रमनोहर्दे इसुमपिष्ट्तिनिपातिभरिङ्गा । नखलुशोभयित सम्वनस्थलीन तिलकस्तिलकः प्रमदामिव ॥४९॥

चठी हो ॥३४॥ वनके किनारे बढी हुई लनाएँ ऐसी सबीव-सी जान पड़नी थी मानो कानोको सुख देनेवाली भौरोकी गुक्कार ही उनके गीन हो, जिले हुए कोमल फुल ही उनवी हैंसीके दौत हो ग्रीर बायमें हिली हुई जालाजीवाले हाथोने वे जनक प्रकारके टाय-भाव दिग्य रही हो ॥३५॥ चिनवन भारि मधुर हाव-भाव करानको उक्तरानेवाल भीर वकलको भी भ्रयनी यन्थसे त्रानवाल कामदेवके साथी मदको ।स्त्रयोने अपने पनिके प्रेममे जिना बाबा दिए ही पी लिया ॥३६॥ लोगोके घरोंके भीतर बनी हुई बावलियोमें जो कमल खिले हुए ये और वहाँ मधुर शब्द करने हुए जो जल-पक्षी तैर रहे थे उनमे वे बादलियाँ ऐसी मुन्दर जान पहली थी मानी उनमे मुमकराती हुई सुन्दर मुखबाली श्रीर ढीली होनेके कारण बजनी हुई नगड़ी (करधनी) वाली स्त्रियाँ विहार कर रही हो ॥३७॥ जैमे अपने प्रियतममें समायम न हो नेके कारण खड़िता नायिका सुखती जाती है वैसे ही रात्रि रूपी नायिका भी वनन्तरे प्रानेमे छोटी होती चली गई घीर उमका चन्द्रमावाला मूल भी पीला पहता गया ॥३६॥ पाला दूर हो जानेमे वन्द्रमा निर्मात हो गया । म भोगकी थकावटको दूर करनेवाली उसकी ठडी किरस्मी से कामदेवके फ़ूतोक बनुपको मानो श्रीर भी श्रधिक बन मिल गया हो ।।३६।। हवनकी **ग्रांग्नके** समान चमकते हुए कर्नरके फूल वनलक्ष्मीके कानोके कर्राफूल जैसे जान पहले थे। अपने प्रियतमोके हायोसे जूडोम लोमे हुए वे मृत्दर पखडी और परागवाले फूल स्त्रियोंके केशोमे बड़े मुन्दर लग रहे थे ।।४०।। निलकक बृक्षने भी वनस्वजीकी कम शोमा नहीं बढाई। जैसे किसी युवतीके प्र गारके नियं उसका मुंह चीता बाना है वैंसे ही उस तिलक वृक्षके फूलोपर मेंडराते हुए काजलकी बृदियोक समान युन्दर भीरे एमे जान पहते थे मानो बनस्थितियोका मुख भी चीत दिया गया हो

श्रमस्यन्मशुगन्धसनाथया किसल्वाधरसंगतया मनः ।

क्रुसुमसंभ्तया नवमश्लिका स्मित्हचा तहचाहविलासिनी ॥१२॥

श्रम्भताविक्तैश्व विलासिनः स्मरवर्लेरवर्लेकरसाः कृताः ॥१३॥

उपचितावयवा ग्रुचिभिः कर्णरालिकदम्बकयोगक्रुपेषुणी ।

सहराकान्तिरलच्यत मजरी निलक्ष्यालकमोत्तिकैः ॥४४॥

ध्वजपर्ट मदनस्य धनुर्भतस्त्रविकतं मुख्युर्णमृतुत्रयः ।

क्रुसुमकेसररेशुमलित्रज्ञाः सपवनोपवनोत्थितमन्वयुः ॥४४॥

अनुभवक्वदोलमृत्स्यवं पदुरिष प्रियक्षरुर्जिक्ष्या ।

श्रम्भवास्तरज्जुपरिश्रहे श्रुजलतां जलतामबलाजनः ॥४६॥

स्यजत मानमलं वत विश्रहेर्न पुनरेति गतं चतुरं वयः ।

परभुताभिरितीव निवेदित स्मरमते समते स्म वश्रुजनः ॥४०॥

श्रथ यथासुस्नमार्ववम्तस्यवं समनुभृय विलासवतीसस्यः ।

नरपतिश्रकमे मृत्यारितं स मशुमन्मशुमनमथसंनिभः ॥४८॥

॥४१॥ वहाँ कुशोको मुन्दरी नायिका न मनिलका तता भी थी। वह प्रयने मकरन्द-क्यी मध्यकी गन्धसे भरी लाल-साल-पातिक पोटांजर पूनोकी मुक्कान लकर देखते वानोंकी भी पागल बनाए बाल रही थी। ४२॥ प्रात कालकी लनाईसे भी स्पिक लाल नक्कों ने, कालपर रक्ते हुए जीके श्रकुरोंने धौर कीयसकी कुकोकी तेता लकर चलनेवीन कालपंदने ऐसा बाल विद्युव्य कि मभी विलासी पुरत पुनती क्लियोंके प्रेममे मुथ-वृप को बैठे ॥४३॥ तिलकंक फूलोके मुन्दे उनते परागसे भरे वह चुके थे। उत्तरर मेंदराते हुए भीरोके मुश्के कारण वे ऐसे मुन्दर लगते नगे जैते किमी स्त्रीन स्पर्य मीतियोंकी जाली पहल तो ही। ।४॥ उपवनके फूलोका पराग जो वायुने उद्यादा तो भीरोंके मुश्के भी उनके पीछे-पीछे उट वर्ग । वह उडता हुमा पराग ऐसा जान पहता था मानो घनुष्यारी काम-देवका फड़ा हो या वत्तवांकी मुन्दर तथानेका प्रञ्जा हो था पत्तवांकी मुन्दर हो थी वे भी अपने हाथसे पकड़ी हुई रस्तीको इसलिये दीला छोड़ देती थी कि हा स्वयं प्रत्ना प्रत्न मानो कामदेवका यह स्रादेश मुन्दर तथानेका प्रज्ञा साना प्रत्वांकी भा स्वयंगी।।।४६॥ उन दिनों कोयका हुके मानो कामदेवका यह स्वयं सुनतांकी प्रत्वांकी सान प्रत्वांकी साम प्रत्वांकी साम पर रहा हो साम पर प्रक्रमी, बसते समा विद्यांकी साम पर रहा स्वयं स्वतांकिकों साम प्रत्वांकी साम प्रत्वांक समान प्रत्वांके साम पर रहा स्वतं क्रतुकी समान प्रत्वांके साम प्रत्वं समान स्वतं क्रतुकी समान प्रत्वं समान प्रत्व

परिचयं चल्लच्यनिपातने भयस्योथ तिदिक्तिवाधनम् ।
अमज्यात्प्रगुणां च करोत्यसौ तनुमतोऽनुमतः सचिवैर्ययौ॥४६॥
सृगवनोपगम समयेपशृद्विपुलक्षरुतिपक्तशरासनः ।
गगनमरवसुरोद्ध तरेणुभिर्नुसावता स वितानमिवाकरोत् ॥४०॥
प्रथितमौलिरसौ वनमालया तस्पलाशासवर्णतनुच्छदः ।
तुरगयल्गनचञ्चलकुरुदलो विरुरुचे स्रुचेपित्रभृमिषु ॥४१॥
तन्जलाविनिवेशितविष्रहा अमरसंक्रमितेच्यकुच्यः ।
दृदशुरुविन त वनदेवताः सुनयनं नयनन्दितकोशलम् ॥५२॥
श्वगणिवागुरिकः प्रथमास्थितं व्यपगतानलदस्यु विवेश सः।
स्थरतुरंगमभूमि निपानवन्सुगवयोगवयोपचितं वनम् ॥५२॥
अथ नभस्य इव त्रिदशायुर्ध कनकपिक्षतिहृदु ससंयुतम् ।
धनुरिधज्यमनाधिरुपादं नरवरो रवरोपितकेसरी ॥५४॥
तस्य स्तनप्रण्यिसिर्धुदृरेणशावं-व्याहन्यमानहरिलीगमनं पुरस्तात् ।
आवित्रभृव कुशगर्भस्थलं सृगाणां यृथं तदशसरगवितकृष्णसारम् ॥५५॥।

धानन्द लिया और फिर उनके मनमे बाखेट करनेकी इच्छा होने लगी ॥४६॥ **बाखेटसे बढे लाभ** भी होते है। पहली बात तो यह है कि उससे चलते हुए लक्ष्यको बेधनेका अभ्यास हो जाता है। फिर उससे जीवों के भय और क्रोब ब्रादि भावोकी पहचान हो जाती है और परिश्रम करनेसे शारीर भी भनी प्रकार गठ जाता है। इसलिये मंत्रियोसे सम्मति लेकर वे आवटके लिये तिकल पढ़े ॥४६॥ जब ब्रहेरीका वेष बनाकर, अपने ऊँचे कन्येपर धनुष टाँगे, तेजस्वी राजा दशरथ घोडेपर चढकर चले तव उनके घोडोकी टापांसे इतनी धूल उठी कि आकाशमे चैदोवा सा तन गया ॥५०॥ उनके केशीं-में बनमाला गृंथी हुई थी। वे बृक्षके पत्तोंके समान गहरे रगका कवच पहने हुए **थे और घोड़ेके वेगसे** चलनेके कारण उनके कानीके वृण्डल भी हिल रहे थे। इस वेषमे चलते-चलते वे उस जंगलमें आ पहुँचे जहाँ रुरु जातिके हरिए। बहुत घुमा करते है ।।४१।। कोमल ल**तामोका रूप घारए। करके भीँरों** की ग्राँखोसे वनदेवता भी उन मृत्दर नेत्रवाले ग्रीर कोशलकी प्रजाको सदा सूख पहुँचानेवाले राजा दशरयको देखने के लिये वहाँ पहुँच गए ।। १२।। तब वे उस जंगल में पहुँचे जहाँ पहुलेसे ही जास ग्रीर शिकारी कुत्ते लेकर उनके मेवक पहुँच चुके थे। वहाँ न तो ग्रम्निका भय थान चोरों का। वहाँ की पृथ्वी घोडोके निये पनकी थी। वहाँ बहुतसे ताल ये जिनके चारों भोर बहुतसे हरिएा, पक्षी श्रीर वर्तेली गाएँ घूमा करती थी ॥५३॥ तब उस सुन्दर स्वस्थ राजाने भ्रयना वह चढ़ा हुमा धनुष जटाया जिसकी टंकार मुनकर सिंह भी गरज उठे। उस समय वे उस भादोंके महीनेके समान सग रहे षे जिसमें इन्द्रधनुष निकला हुया हो और जिसमें सोनेके रंगकी पीली **इजली की डोरी वॅघी हो ॥३४॥** उन्होंने देखा कि ग्रागे हरिसों का मूण्ड चला जा रहा है जिसमें बहुत सी हरिसिएवाँ भी हैं जो अपने

तरप्रार्थितं जननवाजिगतेन राज्ञा त्लीमुखोद्धृतशरेख विशीर्खपङ्कि । श्यामीचकार वनमाकुलदृष्टिपातैर्वातिरतात्पलद्लप्रकरैरिवाहूँ: ॥५६॥ लच्चीकृतस्य हरिसस्य हरिप्रभावः श्रेच्य स्थितां सहचरीं व्यवधाय देहम् । आकर्षकृष्टमपि कामितया स धन्वी वार्षकृषासृदुमनाः प्रतिसंजहार ॥५७॥ तस्यापरेष्विप मृगेषु शरान्मुमुचोः कर्णान्तमेत्य विभिदे निविडोऽपि मुण्ः । श्रासातिमात्रचडुलैः स्मरयत्सु नैतैः प्रौद्धियानयनविश्रमचिष्टितानि ॥५८॥ उत्तस्थुषः सपदि पच्चलपङ्कमध्यान्मुस्तामरोहकवलावयवानुकीर्षम् । जग्नाह स हृतवराहकुलस्यमार्गं सुव्यक्तमार्द्रपद्पकृतिसरायताभिः ॥५८॥ तं वाहनादवनतोत्तरकायमीपद्विध्यन्तमुद्धतस्यः प्रतिहन्तुमीषुः । नात्मानमस्य विविद्दः महसा वराहा वृत्तेष्वनं महिषस्य मुक्तः । निर्माय विवदः महसा वराहा वृत्तेष्वतं महिषस्य मुक्तः । निर्माय विवदः महाराशिवातरभसस्य विकृष्य पत्री वन्यस्य नेत्रविवरं महिषस्य मुक्तः ।

उन छौनों के कारए। रुकती चलती हैं जो कुशा चवाते-चवाते अपनी माँके स्तनोसे दूध पीनेके लिये बीच-बीचमे लड़े हो जाते है। इस मुश्के प्रागे-प्रागे एक गर्बीला काला हरिए। भी चला जा रहा या ।। ४.४।। राजाने ज्योही अपने वेरणामी घोड़ेपर चढ़कर ग्रौर अपने तुगीरमे से दास निकालकर उनका पीछा किया कि वह ऋण्ड तिलर-वितर हो गया भीर उनकी घदराई हुई भाँखोसे भरा हुआ वह सारा जंगल ऐसा लगने लगा मानो बायूने नीले कमलोकी पंखडियाँ लाकर वहाँ बिलेर दी हों ।। १६।। इन्द्र के समान शक्तिशाली चत्र धनपथारी राजा दशरथने देखा कि वे जिस हरिसाको मारना चाहते थे उसकी हरिस्सी बीचमे बाकर खडी हो गई। वे स्वय भी प्रेमी थे। ब्रयने हरिस्सके लिए हरिसाका यह प्रभ देखकर उनका हृदय भी दयाने भर आया और उन्होंने कानतक स्त्रीचा हुआ भी भपना बारा उतार निया ॥५७॥ वे दूसरे हरिरागोपर बारा चलाना चाहते थे भीर उन्होंने बागाकी चुटकी कानतक खीच भी ली थी पर जब उन्होंने उन हरिस्मोकी डरी हुई घाँखोको देखा तो उन्हें प्रपत्ती प्रवर्ता प्रियतयाके चचल नेत्रोका स्मरण हो ग्राया और उनके हाथ ढीले पड गए ।।५६।। उन्हें खोड़कर दशरवजी उधर पूम पडे जिघर माघे वने हुए मोधकी धासके मुट्टे स्थान-स्थान पर बिखरे पड़े थे भीर पैरकी गीली छापोकी पाँतको देखकर जान पड़ता था कि तः लोके नीचड़से निकल-निवलकर बर्नेले सुग्ररोंका भूण्ड उघरको भागा है ।।५१।। ज्यों ही उन्होंने घोढ़ेपर चढे हए ग्रपने शरीरको ग्रागे भुकाकर उन सुग्ररोंपर बागा चलाए त्योंही वे भी श्रवने वहे बाल खडे करके राजा दशरखपर भवट पडे किन्तु उन्होंने तत्काल ऐसे कसकर बाल मारे कि सुधरोको जान ही नहीं पड़ा कि वे उन पेडोमें बाराके साय कब निपक गए जिनके सहारे वे खड़े थे ।।६०।। इतनेमे ही उन्होंने देखा कि एक जगली भेंसा उनकी भीर फपटा चला भारहा है। उन्होंने उसकी ग्रांखमे ऐसा बागा मारा कि वह मेसेके शरीरमें से . इतनी फर्तीसे पार होगया कि बाराके पंखमें तनिक-साभी रक्त नही लगा भी ! विशेषता यह थी कि अस्का प्रायो विषाणपरिमो कलघुनमाङ्गान्सङ्गाँअकार नृपतिर्निशतैः चुरप्रैः ।
शृङ्गं सदमविनयाधिकृतः परेषामन्युच्छितं न ममृषे न तु दीर्षमायुः ॥६२॥
व्याचानभीरिभम्रुखोत्पिततान्गुतान्यः फुल्लासनाग्रविटपानिव वायुरुग्णान् ।
शिवाविशेपलघुदस्ततया निमेपान्षणीचकार शरप्रितवक्त्ररन्धान् ॥६३॥
निर्यातीग्रैः कुञ्जलीनाजिषांगुज्यानिषाँषैः वोभयामास सिंदान् ।
नृनं तेपामभ्यस्यपाररोऽभूदीर्योदग्रे राजशब्दे मृगेषु ॥६४॥
तान्दत्वा गजकुलवद्धतीत्रवैरान्काकृतस्यः कुटिलनखाग्रलग्नमुक्तान् ।
आत्मानं रखकृतकर्मणां गजानामानृष्यं गतिमव मार्गणैरमैस्त ॥६४॥
चमरान्परितः प्रवर्तिनाश्वः कचिदाकर्णविकृष्टभञ्जवर्षौ ।
नृपतीनिव तान्वियोज्य मथः मितवालव्यजनैर्जगाम शान्तिम् ॥६६॥
स्रपि तुगससमीपादुत्पतन्तं मयुगं न स स्चिग्कलापं वाललच्यीचकार ।
सपदि गतमनस्कवित्रमाल्यानुकीर्लेगितिवालितवन्ये केशपारो प्रियायाः॥६७॥

तो देरसे गिरा किन्तु भैसा पहले ही पृथ्वीपर गिर पडा ॥६१॥ इतनेमे उन्हे बारहर्सिहोंका सुण्ड दिखाई दिया । राजा दशरथने ग्रह चन्द्र वागोंने उनके सीग काटकर उनके सिरका बोक्स हलका कर दिया । वे सिर उठाकर चलनेवालोका दमन ब्रवच्य करने थे इमलिये उन्होंने ऐठकर चलनेके साधन सीगोको काट डाला यद्यपि राजाको उनके प्रारगोसे कोई बर नहीं या ॥६२॥ जब सिह अपनी गुफायों-मेसे निकलकर उनकी धोर ऋषटे तब निर्भय राजा दशरबने इतनी शीधतामे उनपर बागा चलाए कि उन मिहोके खुले हुए में ह उनके बाम्योंके तुम्मीर बन गए और वे ऐसे जान पहने लगे जैसे धाँधीसे उमडे हुए फूल बायनके पेडकी फूनियाँ हो ॥६३॥ ऋडियो मे लेटे हुए सिहोको मारनेके लिये पहले उन्होंने प्रांपीके समान भवकर शब्द करनेवाली भ्रपने धनुपकी डोरीसे टंकार की, जिसे सुनते ही मिह भडक उठे। बात यह यी कि राजा दशस्यको उन यन्यन्त शक्तिशालो सिहोकी इस बातसे चिट हो रही थी कि वे जीवोके राजा क्यो कहलाते है ।।६४।। बस, उन्होने हासियोसे बैर रखनेवाले उन मिहोको मार डाला जिनके नोकील प्याले पजीमे ब्रवतक गज-मुक्ताएँ उलकी हुई थीं। इस प्रकार ककुत्स्य-वशी राजा दशरयने मानो अपने वासोसे उन हाथियोका ऋसा चुका दिया जो युद्धमे जनकी सेनामे काम ग्रा रहे ये ।।६५।। चामर मृगोके चारो श्रोर ग्रपना घोडा दौडाते **हुए भालेकी नोक**-वाले बारा बरमाकर उन्होंने उन मृगोरी चैंबरवाली पुँछ काट डाली । इससे उन्हें ऐसा सन्तोष हुआ मानो चॅंबरधारी राजाश्रोके चॅवर ही उन्होंने छीन लिए हो ॥६६॥ **कभी-कभी उनके पाससे सुन्दर** चमकीली पूँछोबाल मोर भी उड जाते थे। पर वे उनपर बासा नही चलाते थे क्योंकि उन्हें देसकर दशरथजीको रग-विरगी मालाब्रो से गूँबे हुए श्रीर सभोगके कारगा खुले **हुए भ्रयनी प्रियाके केशोंका** 

कर्कशविद्वारसंभवं स्वेदमाननविलग्नजालकम् । तस्य सतुपारशीकरो भिष्मपञ्जवपुरो वनानिलः ॥६८॥ इति विस्मृतान्यकरशीयमातमनः सचिवावलम्बितपुरं धराधिपम् । परिवृद्धरागमनुबन्धसेवया मृगया जहार चतुरेव कामिनी ॥६६॥ स ललितकसमप्रवालशय्यां ज्वलितमहौषधिदीपिकासनाथाम् । नरपतिरतिवाहयांवभूव कचिदसमेतपरिच्छदस्त्रियामाम् ॥७०॥ गजयुथकर्णतालैः पदुषटहध्वनिभिविनीतनिद्रः। अरमत मधुराणि तत्र शृख्वन्विहगविक्रुजितवन्दिमङ्गलानि ॥७१॥ श्रथ जात हरोर्ग्हीतवर्त्मा विषिने पार्श्वचरैरलच्यमागः। श्रमफेनमचा तपस्विगादां तमसां प्राप नदीं पट्रुचेरुचचार निनदोऽम्भसि तस्याः। द्विरदवृ हितशङ्की शब्दपातिनिमपं विससर्ज ॥७३॥ प्रतिपिद्धमेव तत्कृतवान्पङ्किरथी विलङ्घय यत् । अपथे पदमर्पयन्ति हि अतवन्तोऽपि रजोनिमीलिताः ॥७४॥ हा तातेति क्रन्दितमाक्रएर्य विषरणस्तम्यान्विष्यन्वेतसगृदं प्रभवं सः। शस्यत्रीतं त्रेच्य सक्रमं ग्रनिपुत्रं तापादन्तःशस्य इवामीत्वितिपोऽपि ॥७५॥

तेनावतीर्य तरगात्प्रथितान्वयेन पृष्टान्वयः स जलकुम्भनिषएण देहः। द्विजेतरतपस्विसतं स्खलद्भिरात्मानमद्भरपदैः कथयांवभृव ॥७६॥ तचोदितश्र तमनुद्धतशस्यमेव पित्रोः सकाशमवसम्बद्दशोर्निनाय । ताभ्यां तथागतम्रुपेत्यं तमेकपुत्रमञ्जानतः स्वचिरतं नृपतिः शशंस ॥७७॥ तौ दंपती बहु विलप्य शिशोः प्रहर्ता शल्यं निखातस्रुदहारयतासुरस्तः । सोऽभृत्परासुरथ भूमिपति शशाप हस्तार्पितैर्नयनवारिभिरेव दृद्धः ॥७८॥ दिष्टान्तमाप्स्यति भवानपि पुत्रशोकादन्त्ये वयस्यहमिवेति तम्रक्तवन्तम् । आकान्तपूर्वमिव मुक्तविषं भ्रजंगं श्रोवाच कोशलपतिः प्रथमापादः॥७६॥ शापोऽप्यदृष्टतनयाननपद्मशोमे सानुग्रहो भगवता मयि पातितोऽयम् । कृष्यां दहन्निष खलु द्वितिमिन्धनेद्वो बीजप्ररोहजननीं ज्वलनः करोति ॥⊏०॥ इत्थंगते गतपृताः किमयं विधत्तां वध्यस्तवेत्यभिहितो वसुधाधिपेन । एधान्द्रताशनवतः स मुनिर्ययाचे पुत्रं परामुमनुगन्तुमनाः सदारः।।≈१।। चिल्लाया — हाय पिता ! यह सुनकर इनका माथा ठनका और ये ऋट उसे ढँढने बढ चले । आगे बढते ही देखते क्या है कि नरकटकी फाडियों मे बौरासे बिघा हथा, घडेपर ऋका हचा किसी मृति का पुत्र पडा है। उसे देखकर उनको ऐसा कष्ट हुआ मानो इन्हें भी बागा लग गया हो।।७५॥ जब श्रेष्ठ वश वाले राजा दशरवने घडेपर ऋके हुए मुनि-पुत्रसे उसका बंश-परिचय पूछा तब उसने लडलडाती वासीसे बताया कि मैं बाह्यस नहीं हैं. मेरे पिता वैश्य हैं और मेरी माता सुद्रा हैं।।७६।। उसने राजा दशरथमें कहा कि मभी मेरे भूँधे माता-पिताके पास ले चलो । राजा दशरथने उस बाणुसे बिघे मूनि-पूत्रको उठाया और उनके माता-पिताके पास ने गए। वहाँ पहेंचकर उन्होंने उनसे सब कथा बता दी कि भूलमे मैंने बापके एकलौते पुत्रपर किस प्रकार बारा चला दिया है ।। ७७।। यह सुनते ही वे दोनों तो डाढ मारकर रोने लगे और उन्होने अपने पुत्रके हत्यारेको आजा दी कि मरे पुत्रकी खातीमेमे बाल निकाल लो । बागा निकालते ही मूनि-कुमारके प्रागा भी निकल गए। इम पर बुढे तपस्वीने ग्रपने ग्रामुग्रीमे ग्रपनी ग्रंजली भरकर राजाको शाप दिया--।।७६॥ 'हेराजा । जाओ तुम भी हमारे ही समान बुढापेमें पुत्र-शोकमे प्रासा छोड़ोगे ।' पैरसे दबनेपर सर्प जैसे विष उगलकर शान्त हो जाता है वैसे ही शाप देकर जब वे बुढ़े सुनि शान्त हो गए तब पहले-पहल ग्रपराध करनेवाले राजा दशस्य उनमे बोले-।।७६॥ 'हे मूनि ? मुभे ग्राजतक पुत्रके मुख-कमलका दर्णन तक नहीं हुन्ना है, इसलिने मैं ग्रापके शापको बरदान ही समऋता हूँ क्योंकि इसी बहान मुक्ते पृत्र तो प्राप्त होगा। जगलका लकडीकी ध्राग चाहे एक बार पृथ्वी को भले ही जला दे किन्तु वह पृथ्वी को इतनी उपजाऊ बना देती है कि धागे उसमे बढ़ी अच्छी उपज होती है।।६०।। यह कहकर राजाने फिर उनसे कहा — मैं तो इसी योग्य हैं कि आप मेरा दक्ष करें। भव मुभः नीचके लिये आपकी क्या आजा होती है।' यह सुनकर उस मुनिने कहा कि '**हम भीर** हमारी स्त्री प्रव प्रपने पुत्रके साथ ही शरीर छोड देंगे। इसलिये श्रव हमारे लिए इंथन श्रीर श्रीमन

### प्राप्तानुगः सपदि शासनमस्यराजा संपाद्य पातकविन्नुप्तृष्ट्विनिष्ट्वः । अन्तर्निविष्टपदमारमविनाशहेतुं शापं दयज्ज्वलनमौर्विमवाम्बराशिः ॥=२॥

इति महाकविश्रोकालिदासकृतौ रघुवंशै महाकाव्ये मृगयावर्णनो नाम नवमः सर्गः ॥

बुटाब्रो ॥ २१। राजा दशरमके अनुचर भी तबतक पहुँच गए थे । तत्काल देवन ध्रौर ब्रिन खुटा दी गई । जैसे समुद्रके हुद्यमें बहवानल जला करता है वैसे ही, ध्रपने पापसे प्रधीर हुदयमें मुनिके शापको ज्वाला स्नाग लिए हुए वे [किसी-किसी प्रकार] घर लीटे ॥ २२॥

> महाकवि श्रीकालिदासके रचे रघुवंश महाकाव्यमें ग्राखेट-वर्णन नामक नवाँ सर्ग समाप्त हुगा ।।

# ॥ दशमः सर्गः ॥

पथिवीं शासतस्तस्य पाकशासनतेजसः। शरदामयुतं ययौ ॥ १ ॥ किंचिदनमनूनर्दे: पूर्वेषामृख्तिमीच्साधनम् । सताभिधानं स ज्योतिः सद्यः शोकतमोपहम् ॥ २ ॥ श्रतिष्टतप्रत्ययापेच संततिः चिरं नपः । प्राङ्मन्थादनभिच्यक्तरत्नोत्पत्तिरिवार्णवः संतानकाङचिराः। ऋष्यशृङ्गादयस्तस्य सन्तः जितात्मान: पुत्रीयाभिष्टिमृत्विजः ॥ ४ ॥ पौलस्त्योपप्तता हरिम । तस्मिन्नवसरे देवाः श्रभिजम्म्रनिद्राधार्ताश्छायाष्ट्रचमिवाध्वगाः प्रापस्दन्वन्तं वृष्धे चादिपुरुषः। अव्यात्तेषो भविष्यन्त्याः कार्यसिद्धेहिं लच्चम् ॥६॥ ददशस्तं दिवीकसः। भोगिभोगामनासीनं तत्फसामरहलोद चिमेसिद्योतितविग्रहम 11 0 11 श्रिय: पवनिष्रशायाः चौमान्तरितमेखले। निचित्रचरणमास्तीर्शकरपब्लवे ॥ = ॥

#### दसदौं सर्गे

स्थार धनवाने भीर इन्द्रके समान ते त्रस्वी राजा दशरफो पृथ्वीपर राज करते-करते लगभग स्था सहस्त सन्द्र वीत गए ॥१॥ पर तब भी पितरोके ऋएसे छुटाकारा दिसानेवाली भीर सोक के मेंदेरेको दूर करनेवाली वह ज्योति उन्हें नहीं मिल सकी जिंदे पुत्र कहते हैं ॥१॥ वेंसे समुक्ती रंत उदस्त कर राजे हिन से मंद्र वानेतक हर राजा दशरफो ही हो संतानक सिये उपाय होनेतक राजा दशरफो में ती उहरला पढ़ा ॥१॥ तब ऋष्णप्रशृङ्ख भादि वितेतिस्य भीर सन्त यज्ञ करनेवाले ऋष्यिने सतान सहस्त्रेण राजा दशरफो सित्त प्रश्न करना प्रारंग किया।।१॥ ठीक उसी स्थाय राउपो करावार प्रशासना राजा दशरफो सित्त पुत्री ही सत्त करना प्रारंग किया।।१॥ ठीक उसी स्थाय राउपो करावार प्रशासना स्थाय त्राचे स्थाय।१॥ ठीक उसी पूर्ष व्याक्त राजा दशरफो स्थाय। स्थाय उसे प्रश्न करना प्रारंग क्षिया।।१॥ ठीक उसी पूर्ष व्याक्त दिस्त स्थाय।वाले वृत्रके नीचे पहुँच वाते हैं ॥१॥ ज्यों ही देखा सौर सारंग पहुँच वो है विष्णु मणवान भी योग-निहासे बाग उठे। काममें देर होना हो उसके दूरे होनेका मबसे बड़ा सहस्त है ॥६॥ दशाभी देखा कि विष्णु मणवान स्थाय स्थाय। होने स्थाय स्थाय स्थाय स्थाय स्थाय स्थाय सम्बन्ध स्थाय स्थाय उसके स्थाय स

प्रबुद्धपुरहरीकाचं बालातपनिभांशकम् । दिवसं शारदमिव प्रारम्भसुखदर्शनम् ॥ ६ ॥ लच्मीविश्रमदर्पगम् । प्रभानुलिप्तश्रीवत्सं कौस्तुभारूयमपां सारं विश्रासं बृहतोरसा ॥१०॥ बाहुभिर्विटपाकारै दिंच्याभरसभृषितैः मध्ये पारिजातमिवापरम् ॥११॥ **ऋाविर्भतम**पां मदरागविलोपिभिः। दैत्य स्वीगएडलेखानां हेतिभिश्चेतनावद्भिरुदीरितजयस्वनम् मक्तशेषविरोधेन कलिशवणलच्मणा। उपस्थितं प्राञ्जलिना विनीतेन गरुत्मता ॥१३॥ पावनीरवलोकनीः । योगनिद्रान्तविशदैः भग्वादीननग्रह्नन्तं सौखशायनिकानपीन ॥१४॥ प्रशिपस्य सरास्तस्मे शमयित्रे सरद्विषाम । अर्थनं तुष्टवुः स्तत्यमवाङ्मनसगीचरम् ॥१४॥

प्रोर जो बिच्या अगवान् के वरण धपनी गोदमे लेकर पसोट रही थी ॥दा। जैसे खिले हुए कमलोंसे भीर कायाराधिक सूच से शदर ऋतु के प्रारंभिक दिन वह मुहाबने लगते हैं बैसे ही बिलो हुए
कमल जैसी भींलों बांने प्रारंभिक दिन वह मुहाबने लगते हैं बैसे ही बिलो हुए
कमल जैसी भींलों बांने आता-आनकी धूपके समान मुनहले वह पर पहें भीर ध्यानमम् योगियोंको सरकराते दर्शन देनेवाले, विष्णु भी बहे मुन्दर लग रहे थे ॥१॥ उनके ची के वसस्थनपर वह कोस्तुभ मिण
चमक रहा था जिसमे लक्ष्मीं अपूक्त स्वत्य प्रवत्य हान-भाव करते हुए प्रपाना मुंह देखा करती है
भीर जिसकी चमकसे भुगुके चरणके प्रहारके सम्य प्रवत्य हान-भाव करते हुए प्रपाना मुंह देखा करती है
भीर जिसकी चमकसे भुगुके चरणके प्रहारके तमा हुआ श्रीवत्स चिन्ह भी चमक उठता था ॥१०॥
प्राप्त्रपालि स्वती हुई उनकी बढ़ी-बड़ी भुजाएँ मुक्तकी शासाभीके स्थान थी भीर उनते वे ऐसे सनते
थे मानो समुद्रमे दुन्दरा कर्ल्युव निकल प्रया ह्या हो।११॥ महुरोको भारकर उनकी ज्यावयकतार कर रहे
थे ॥१२॥ वोषनागसे स्वाभाविक विरोध खोड़कर दन्दर्भ वस्त्रकी चोटका चिक्क प्रयासकार कर रहे
थे ॥१२॥ वोषनागसे स्वाभाविक विरोध खोड़कर दन्दर्भ वस्त्रकी चोटका चिक्क प्रयास क्रिक हुए सकटभी बढ़ी नम्रतास हाथ जोड़कर उनकी सेवामें खड़े थे ॥१३॥ वे लोग-निद्रासे उठकर प्रपनी स्वच्छ भीर पश्चित्र चित्रवत्यते उन मुगु धादि ऋषियोंको भनुग्रहीत कर रहे थे जो उनसे पृद्ध रहे थे-भमवन्न प्राप्त मुक्त तो सीए है। ॥१४॥ तद देवता लोग देवते के साक करते लोग विन्तक न तो वासणी हो पहुँचती है नमो विश्वसजे पूर्व विश्वं तदन् विश्रते। अथ विश्वस्य संहर्ने तुम्यं त्रेघास्थितात्मने ॥१६। रसान्तराएयेकरसं यथा दिव्यं पयोऽश्वते । गुरोष्वेवमवस्थास्त्वमविक्रियः ॥१७॥ प्रार्थनावहः । मितलोकस्त्वमनर्था अजितो जिल्लारत्यन्तमध्यक्तो ध्यक्तकारणम् ॥१८॥ हृदयस्थमनासन्नमकामं तपस्विनम् । त्वां दयालुमनघस्पृष्टं पुरासम्बर विद: ॥१६॥ सर्वज्ञस्त्वमविज्ञातः सर्वयोनिस्त्वमात्मभुः। सर्वप्रश्ररनीशस्त्वमेकस्त्वं सर्वरूपभाक् ॥२०॥ त्वां सप्तार्शवजलेशयम्। सप्तसामोपगीतं सप्ताचिर्मसमाचन्द्यः सप्तलांकैकसंश्रयम् ॥२१॥ चतुर्वर्गफलं ज्ञानं कालावस्थाश्रतर्युगाः। सर्व चतुर्वसमयोलोकस्त्वचः चतुर्मखात ॥२२॥

ग्रनमे उसका संहार करनेवाले तीनों रूप ग्राप ग्रपनेमे धारण करते हैं। आपको प्रणाम है ।। ६।। जैमे एक स्वादवाला वर्षाका जल अलग-भ्रलग देशोमे वरमकर अलग-भ्रलग स्वादवाला हो जाना है वैमे ही भ्राप सब प्रकारके विकारोसे दूर होते हुए भी सत्त्व, रज ग्रीर तम तीनों गुरुगो लेकर बहुनमें रूप धाररण कर लेते हैं 115 जा। हे भगवन 1 बाप कितने बड़े हैं यह तो कोई नहीं माप सकता पर आपने सब लोक माप डागे है। आपकी स्वयं कोई इच्छा नहीं है पर आप सबकी इच्छाएँ पूरी करने है। श्रापको कोई नहीं जीन सकता पर श्रापने गवको जीत लिया है। भाग किसीको नही दिखाई देने पर ग्रापन ही इस दिखाई देनेवाले समारको उत्पन्न किया है ।।१६॥ हे भगवत् ! विद्वानोका कहना है कि स्नाप सबके हृदयम रहते हुए भी दूर है। स्नाप कोई इच्छा नहीं करते, फिर भी [नर-नारायगुके रूपमे बदरिकाश्रममे ] तपस्या करते है। ग्राप दयालू है पर आपको पुण्य नही छूता । आपको लोग पुरागा [ अर्थात् पुरानन पुरुष ] कठते हैं पर आप कभी बूढ़े नहीं होते ।।१६॥ ग्राप सबको जानते हैं पर ग्रापको कोई नहीं जानता । ग्रापने सारी सृष्टि उत्पन्न को है, आपको किसीने उत्पत्न नहीं किया है। आप सबके स्वामी है, आपका कोई स्वामी नहीं है और एक रूप होते हुए भी ब्राप समारके सब रूप घारला किए हुए हैं ।।२०।। विद्वानोंका कहना है कि सामवेदके सालो प्रकारके गीलोमे भ्रापके ही गुगो के गीत है। भ्राप ही सालो समुद्रोंके जल-में निवास करने है। सातो प्रकार के ग्राग्नि झापके ही मूल है और सातों लोकोंके माप ही एक सहारे हैं ॥२१॥ श्रापके ही चारों मुखोंसे धर्म, धर्य, काम श्रौर मोक्ष फल देनेवाला ज्ञान उत्पन्न हुग्रा है। सत्त्युन, त्रेता, द्वापर ग्रीर कलि इन चार युगोमे बँटा हुग्रा समय भी ग्रापने ही उत्पन्न अस्य।सिनगृहीतेन मनसा हृदयाश्रयम् ।
ज्योतिर्मयं विचिन्वन्ति योगिनस्त्वां विम्रुक्तये ॥२३॥
अजस्य गृह्यतो जन्म निरीहस्य हतद्विषः ।
स्वपतो जागरूकस्य याथार्थ्यं वेद कस्तव ॥२४॥
शब्दार्शीन्वपयान्भोक्तुं चिरतुं दुअरं तपः ।
पर्याप्तोऽसि प्रजाः पातुमौदासीन्येन वर्तितुम् ॥२४॥
बहुधाप्यागर्मभन्नाः पन्यानःसिद्धहेतवः ।
स्वय्येव निपतन्त्योषा जाह्ववीया इवार्षवे ॥२६॥
स्वय्यावेशितचित्तानां त्वत्समर्पितकर्मणाम् ।
गतिस्त्वं बीतरागाणामभृयः संनिवृत्तये ॥२०॥
प्रत्यकोऽप्यपरिच्छेयो महादिमिहमा तव ।
आप्तवागुमानास्यां साध्यं त्वां प्रति का कथा ॥२८॥
कंशलं स्मर्श्वनैव पुनासि पुरुषं यतः ।

किया है और चार वर्गीवाला यह ससार भी आपका ही बनाया हुआ है ॥२२॥ योगी लोग सदा प्रात्मायाम ग्रादिस मनको वशमे करके मृक्ति पानेके लिये अपने हृदयोमे बैठे हुए ग्रापके ही ज्योतिस्वरूप की लोज किया करते है।।२३।। हे भगवन ! ग्राप ग्रजन्मा कहलाकर भी जन्म लेते हैं भीर कर्म-रहित होकर भी शत्रश्लोका यहार करते है। योग-निद्रामे मोने हए भी ग्राप जागते ही रहते हैं, फिर बताइए, ग्रापका सच्चा भेद कौन जान सकता है ॥२४॥ ग्राप किल्ला ग्रादि रूपमे **काबद. स्पर्क, रूप, रस** गन्ध आदिका भोग करते है। निर-नारायण रूपसे **विकटोर तपस्या करते** हैं। [राम ग्रादि रूप वारण करके] प्रजा का पालन करते है भौर [बुद्ध भादि] शान्त रूप भारण करके उदासीन भी बन जाते हैं ।।२४।। जैसे गगाजीकी सभी धाराएँ समुद्रमे ही गिरती हैं उसी प्रकार परमानन्द पानेके जितने मार्ग बताए गए है वे अलग-प्रलग शास्त्रोमे अलग-अलग रूपसे बताए जानेपर भी सब भाप ही तक पहुंचते है ।।२६:। जो योगी लोग सदा आपका ही घ्यान करते है, जिन्होंने श्रपने सब कर्म प्रापको ही समर्पित कर दिए है और जो राग द्वेपसे दूर हैं उन योगियोंको तो श्राप ही जन्म-मरणके बन्धनसे छटकारा देते है।।२७।। यद्यपि पृथ्वी ग्रादिको देखनेसे ग्रापकी महिमा प्रकट हो जाती है पर उतनेसे ही ठीक-ठीक आपका परिचय नहीं हो पाता। फिर भला वेदों के वर्णनसे भीर भनुमानसे आपका कैसे ज्ञान हो सकता है ॥२८॥ आपके स्मरण मात्रसे ही लोग पवित्र हो जाते हैं। फिर यदि उन्हें भापका दर्शन हो जाय, वे भापका चरण छ सकें भौर भापकी वाली सन सकें तो उससे जितना पृथ्य होगा उसका वर्णन कौन कर सकता है ।।२१।। वैसे समूद्रके रत्न धौर सूर्यकी

उदघेरिव रत्नानि नेजांसीव विवस्ततः। स्तुतिभ्यो व्यतिरिच्यन्ते दुराशि चरितानि ते ॥३०॥ अनवासमवासच्यं न ते किंचन विद्यते। लोकानुग्रह एवैको हेतुस्ते जन्मकर्मगोः॥३१॥ महिमानं यदुत्कीत्र्यं तव संह्रियते वचः। श्रमेण तदशक्त्या वा न गुकानामिय चया ॥३२॥ इति त्रसादयामासुस्ते सुरास्तमधोन्नजम् । भृतार्थव्याहृतिः मा हि न स्तुतिः परमेष्टिनः ॥३३॥ **इशल**संप्रश्रव्यक्षितप्रीतये सराः । मयमप्रलयोद्वेलादाचम्ब्यूनैऋ तोदधेः वेलासमामन्नशैलरन्धानुनादिना । स्वरेगोवाच भगवान्परिभृतार्श्यवध्वनिः ॥३५॥ पुरागस्य कवेस्तस्य वर्गस्थानसमीरिता। वभव कृतसंस्कारा चरितार्थेव भारती ॥३६॥ बभौ मदशनज्योतस्ना मा विभोर्वटनोद्रता। निर्यातशेषा चरगाइङ्गे बोर्ध्वप्रवर्तिनी ॥३७॥

जाने वो रचसाक्रान्तावनुभावपराक्रमी। अक्रिनां तमसेवोमौ गुखौ प्रथममध्यमौ ॥३८॥ विदितं तप्यमानं च तेन मे भवनत्रयम । अकामोपनतेनेव साधोद्व दयमेनसा ॥३६॥ कार्येष चैककार्यत्वादम्यध्योंऽस्मि न वज्रिला । स्वयमेव हि वातोऽग्नेः सारथ्यं प्रतिपद्यते ॥४०॥ स्वासिधारापरिहतः कामं चकस्य तेन मे । स्थापितो दशमो मुर्धा लभ्यांश इव रक्तसा ॥४१॥ स्रव्दुर्वरातिसर्गाच मया तस्य दुरात्मनः। श्रत्यारूढं रिपोः सोढं चन्दनेनेव भोगिनः ॥४२॥ धातारं तपसा प्रीतं ययाचे स हि राजसः। दैवात्सर्गादवध्यत्वं मत्येष्वास्थापराङम्खः ॥४३॥ दाशरथिर्भत्वा रसभमेर्बलियम् । करिष्यामि शरैस्तीच्सैस्तच्छिरः कमलोचयम् ॥४४॥ श्रचिराद्यज्वभिर्भागं कल्पितं विधिवत्यनः। मायाविभिरतालीदमादास्यध्वे निशाचरै: ॥४५॥

निक्तकर गराजी उत्परको जा रही हो ॥३७॥ विष्णु भगवान बोले—हे देवताथो ! जैसे समारके जीवोंक सम्वयुग्ग धौर रजीगुणको उनका तमीगुण दवा तेता है वैसे ही धारके तेज धौर बनको रावण्य दवा बेठा है ॥३६॥ में सह भी जानता है कि जैसे धनजानों किए हुए पापसे सज्जनका मन पबरा बाता है वैसे हो सारा मसार रावण्के धत्यावारसे पवरा उठा है ॥३६॥ इसिनए रावण्के मिदा बात्मे के सार जैसा टरहका है वैमा हो मेरा भी है। इसके लिये इस्तेन मेरी प्रापंना के है उसकी मैं कोई धावण्यकता नहीं समभता है वयीकि धावणी सहायनाके तिये वाणुसे कहना नहीं पवता, वह तो स्वयं भागको उसाह देता है ॥४०॥ विवादीको प्रसन्त करनेके लिये रावण्को पवता ने सिंदर काटक पढ़ा दिए वे। घव जान वहता है के उस रावसने घरना स्वती सिर मेरे बक्के काट जाने के लिये रख खोड़ा है ॥४१॥ जहातानीन जो उसे वरदान दे दिया है उसीमें मैंने उस पुरक्ता के सिने रख खोड़ा है ॥४१॥ जहातानीन जो उसे वरदान दे दिया है उसीमें मैंने उस पुरक्ता देश सह सिन पित प्रसान उसी सिन सिन प्रसान उसी प्रसान हो। यहा है जैसे धपने उत्तर वढते हुए गीपको चन्दनका पेश सह सित है।॥४१॥ जब बहुगाजी उसकी तपस्यासे प्रसन्त हुए तब उसने यही वरदान मौगा कि मैं देवताओं है। इसि में ना दशर प्रकृतिको मेट चढ़ाउता ।।४४॥ हो देवताओं ! यजमान लोगे को सिक्स दिया हुषा यक्ता त्याह साले वेद उसके साले साले हो। उसकी तपस्यासे प्रसन्त हुण तता उतारकर रणभूनिको मेट चढ़ाउता ।।४४॥ हो देवताओं ! यजमान लोगे को विक्सि दिया हुषा यक्ता भाग तहे है देंगे उसे यह रासस लोग श्रीनकर नहीं खा

वैमानिकाः प्रस्पकृतस्त्यजन्तु मरुतां पथि । पुष्पकालोकसंचीमं मेघावरशतत्पराः ॥४६॥ मोचध्वे स्वर्गवन्दीनां वेखीवन्धानद्वितान् । शापयन्त्रितपौलस्त्यवलातकारकचग्रहैः 118/911 रावणावग्रहक्लान्तमिति वागमृतेन श्रभिवृष्य महत्सस्यं कृष्णमेषस्तिरोदधे ॥४=॥ सुरकार्योद्यतं सुराः । पुरुहतप्रभृतयः श्रंशैरनुययुर्विष्णुं पुष्पैर्वायुमिव द्रमाः ॥४६॥ अथ तस्य विशापत्युगन्ते काम्यस्य कर्मणः। प्रवभवाग्नेविंस्मयेन सहत्विजाम् ॥५०॥ हेमपात्रगतं दोभ्यामादधानः पयश्रहम् । अनुप्रवेशादाद्यस्य पंसस्तेनापि दुर्वहम् ॥४१॥ प्राजापत्योपनीतं तदन्नं प्रत्यब्रहीन्नुपः। पयसां सारमाविष्कृतम्रदन्वता ॥४२॥ श्रनेन कथिता राज्ञो गुग्गाम्तस्यान्यदुर्लभाः । प्रसूति चकमे तरिमत्रैलोक्यप्रभवोऽपि यत ॥५३॥

सकेंगे । वस आप नीनोकी ही मिलेगा 11/2(1) प्रद आप सीन निवर हीकर सम्मेन्यमेन विद्यानीय रवकर आक्रयांचे यूनिया और राजनाके पुणक विज्ञानको स्वकर भी उन्हों कर प्रदान सारामी विद्यान छोड़ दीविया थांठ राजनाके स्थापन स्थिती विक क्रिसीको समने वर्षों उन्हों किया है उनके बुद्दोंकी नक्तकृतको ज्ञापके रख्ते उनके हाए नहीं क्रिसीको समने केनवर कोई वाजन उन बरागाकर निकल आप बीन ही गावालके इरसे सुन्ते कुछ रेक्ताओर पाने ने मुख्य वनन बरागावर विद्यान समर्थान है अपने मान केन केनवर कोई वाजनाके इरसे सुन्ते कुछ रेक्ताओर पाने मुख्य वनन बरागावर विद्यान सम्मान सम्मान केने देते हैं मेंती ही बब समनेपर वर्षों कुछ पाने केनवर के पीछे न वाकर स्थापने कुन उनके साथ मेन देते हैं मेंती ही बब समनेपर वर्षों हैना पाने केनवर के पीछे न वाकर समने कुन उनके साथ मेन देते हैं मेंती ही बब समनेपर विज्ञान हैनाशिक कार्यके कियों को तब उत्पादका पुलीच यक्त समाय हुआ रखी ही सबकी बीनविसी एक पुण्य प्रकट हुआ जिने देवकर यक्त स्थापनी मंत्री सुर्धि प्रवेश समस्यक्ती साथ स्थापन होंगा स्थापन साथ केनवर्षों साथ प्रवास के स्थापन साथ साथ सम्मान होंगा साथ साथ साथ है। सीमान वाग राज सा ११६१ ती सरने मानुक्ता सीमान हुआ सीमान साथ सुर्ध के समनेकी साथ सिमान हुआ स्थापन सीमान हुआ सीमान साथ सुर्ध के साथ सीमान सीमान सुर्ध सीमान या राज सा ११६१ ती सरने मानुक्ता सीमान हुआ सीमान सिमान हुए सुन्ते के करवाकी साथ साथ सीमान सीमान सिमान हुआ सीमान सिमान हुआ सीमान सीमा सीमान हुआ सीमान सीमान हुआ सीमान सीमान हुआ सीमान सीमा सीमान सीमान

स तेजो बैंध्यवं पत्न्योर्विमेजे चरुसंज्ञितम । द्यावापृथिव्योः प्रत्यग्रमहर्पतिरिवातपम् ॥५४॥ अचिता तस्य कौशल्या त्रिया केकयवंशजा। श्रतः संभावितां ताभ्यां समित्रामैच्छदीश्वरः ॥५५॥ ते बहुबस्य चित्तक्षे पत्न्यौ पत्युर्महीचितः। चरोरर्धार्धभागाभ्यां तामयोजयताम्रभे ॥५६॥ सा हि प्रशायवत्यासीत्सपत्न्योरुभयोरपि। भ्रमरी बारग्रम्येव मदनिस्यन्दरेखयोः॥५७॥ ताभिर्गर्भः प्रजाभत्यै द्धेदेवांशसंभवः। सौरीभिरिव नाडीभिरमृताख्याभिरम्मयः ॥५८॥ रेजुर।पाएइरत्विषः। सममापन्नसन्तास्ता अन्तर्गतफलारम्भाः सस्यानामिव संपदः॥५८॥ गुष्तं ददृशरात्मानं सर्वाः स्वप्नेषु वामनैः। जलजासिगदाशाङ्ग चक्रलाञ्चितमूर्तिभिः हेमपन्नप्रभाजालं गगने च वितन्वता । उह्यन्ते सम सुपर्शेन वेगाकृष्टपयोग्रचा ॥६१॥

विभ्रत्या कौस्तुभन्यासं स्तनान्तरविलम्बिनम् । पर्युपास्यन्त लच्म्या च पद्मव्यजनहस्तया ॥६२॥ कृताभिषेकेंदिंच्यायां त्रिस्रोतसि च सप्तभिः। परं ब्रह्म गृराद्भिरुपतस्थिरं ॥६३॥ व्रह्मिंभिः ताभ्यस्तथाविधान्स्वप्नाञ्छत्वा प्रीतो हि पार्थिवः । मेने परार्घ्यमात्मानं गुरुत्वेन जगद्गुरोः ॥६४॥ विभक्तात्मा विश्वस्तासामेकः कृत्तिष्वनेकथा ! त्रसन्नानामवामिव ॥६५॥ प्रतिमाचन्द्रः तवाम अथाउयमहिषी राज्ञः प्रश्रुतिसमये सती। पुत्रं तमोपहं लेभे नक्तं ज्योतिरिवीपधिः ॥६६॥ राम इत्यभिरामेख वपुषा तस्य चोदितः। गुरुश्रके जगरत्रथममञ्जून ।।६७॥ नामधेयं रघुवंशप्रदीपेन तेनाप्रतिमतेजमा । रज्ञागृहगता दीपाः प्रत्यादिष्टा इवाभवन् ॥६८॥ शय्यागतेन रामेण माना शातोदरी बभौ । सैकताभ्भोजबलिना जाह्ववीव शरत्कृशा ॥६०॥

हुण सरह हमें साकायमे उडाकर ले जा रहा है । १६१। भीर वक्तस्वनपर कीस्तुममिश्च पहले हुए तस्त्री भी हार्यम कमलका पत्ना नेकर हमारी होता कर रही है । १६२। इतना ही नहीं, भाकाय महा में स्वान के सार्वण भी वेद-पाठ करते हुए हमारी हो उवासना कर रहे हैं । १६३।। अब रातियोंने राजाको प्राने वे स्वान मुनाए तब ने बडे प्रसान हुए भीर उन्होंने समक्र लिखा कि सब पंतारोंने राजाको प्राने वे स्वान मुनाए तब ने बडे प्रसान हुए भीर उन्होंने समक्र लिखा कि सब पंतारोंने प्रमान कर रहे हैं । १६३।। अब पंतारोंने प्रमान कर रहे हैं । १६३।। अब पंतारोंने प्रमान कर रहे हैं । १६३।। असे प्रवंतिक बहुत्सी प्रतिविध्व पढ़ जाते हैं वैसे हैं वी तीतों। गित्राचोंके सामी में में मन-भाग निजास कर रहे वे । १६३।। असे प्रवंतिक बहुत्सी हिसी प्रतंत्री कि प्रतान कि स्वान है वी भी तीतों। गित्राचोंके सामी में में मन-भाग निजास कर रहे वे । १६३।। जैसे प्रवंतिक बहुत्सी हिसी कि स्वान कि साम कि स्वान कि स्वान कि स्वान कि स्वान कि स्वान कि साम कि सा

कैंकेय्यास्तनयो जज्ञे भरतो नाम शीलवान । जनयित्रीमलंचके यः प्रश्न य इव श्रियम् ॥७०॥ सुती लच्मणशत्र्वनी सुमित्रा सुषुवे यमी। सम्यगाराधिता विद्या प्रबोधविनयाविव ॥७१॥ निर्दोषमभवत्सर्वमाविष्कृतगुर्श अन्यगादिव हि स्वर्गो गां गतं पुरुषोत्तमम् ॥७२॥ तस्योदये चतमतेः पौलस्त्यचिकनेश्वराः। विरजस्कैर्नभस्बद्धिदेश उच्छवसिता इव ॥७३॥ कृशानुरपथुमत्वात्त्रसन्नत्वात्त्रभाकरः रच्चोवित्रकृतावास्तामपविद्वशुचाविव 118611 दशाननिकरीरेभ्यम्तन्त्रसंगत्त्वसंथयः मिणव्याजेन पर्यस्ताः पृथिव्यामश्रुविन्दवः ॥७४॥ पुत्रजनमप्रवेश्यानां तूर्याणां तस्य पुत्रिणः। आरम्भं प्रथमं चक्रदेवदुन्दुभयो दिवि ॥७६॥ संतानकमयी बृष्टिर्भवने चास्य पतुषी। मन्मङ्गलोपचारामां सैवादिरचनाभवत ॥७७॥

हुमा हो ॥६१॥ कँकंपीने भरतको जन्म दिया । उन्हें पाकर वे ऐसी योभा दे रही थी जैसे संविक्तिक साथ मादर सोभा देता है ॥००॥ जंसे प्रम्यास से वाई हुई विद्या से ज्ञान चोर दिनय दोनों मिल जाते हैं क्षेत हो सुनिवाके तस्मण और सब्दुष्ट नामके दो जुड़वाँ पुत्र उत्पन्न हुए ॥०१॥ उस समय संसारसे सारे दोप भाग गए धोर बारों भोर पुत्र हो गुण केंत्र गए मानों विच्णु भगवान के साम साम स्वर्ण भी पृथ्वी पर उत्तर म्राया हो ॥०२॥ दशो दिशाभोमे बिना भूजकी जो स्वच्छ बयार चलने कार्य वह ऐसी लगती थी मानो रावशको हरे हुए कुबेर भ्रावि विशासोने पूर्णीवर चार क्यों में म्राये दुए भागवादको पाकर सन्तेष हो हो है। ॥०३॥ रावशको पीड़ा पाये हुए मिन्देवका धूंभा निक्त गाम भीर मूर्य भी निर्मल हो गए मानो दोनों का खोक दूर ही यया ही ॥७४॥ उसी समय रावशको मुकुटके कुछ मणि पृथ्वीपर निर पड़े मानो राक्षकों को लक्ष्मीके मीसू ही दुलक पड़े हों ॥०४॥ भूजवाद रावा रक्षापके कहा पुत्र नजनक समर तथा के साम हो स्वत्य से स्वत्य है सार्थ हो सुन नम से सार्थ रावशकों के साह से कुल देवताओं हो हम्में विश्व के साह से स्वत्य हो सुन से स्वत्य है सार्थ हम सार्थ हम स्वत्य हम सार्थ स्वत्य हम सार्थ सार्थ हम सार्थ हम से स्वत्य हमी सार्थ हम सार्थ सार्थ हम सार्य हम सार्थ हम सार्थ हम सार्थ हम सार्थ हम सार्थ हम सार्थ हम सार्य हम सार्थ हम सार्य हम सार्य हम सार्थ हम हम हम सार्थ हम सार्थ हम हम हम हम सार्थ हम सार्य हम हम सार्य हम हम

कमाराः कृतसंस्कारास्ते भात्रीस्तन्यपायिनः। श्रानन्देनाग्रजेनेव समं वयुधिरे पितः ॥७८॥ स्टाभाविकं विनीतत्वं तेषां विनयकर्मणा । ममर्च्छ सहजं तेजो हविषेव हित्रभूजाम् ॥७६॥ परस्पराविरुद्धास्ते तद्रघोरनघं अलग्रहं धोतयाम।सर्देवारएयमिवर्तवः 11=011 समानेऽपि हि सीभात्रे यथोभी रामलच्मणी। तथा भरतशत्रध्नौ प्रीत्या उन्द्रं बभुवतुः ॥=१॥ तेषां द्वयोर्द्वयोरेक्य विभिदे न कदाचन। यथा वायविभावस्त्रीर्यथा चन्द्रसमुद्रयोः॥=२॥ ते प्रजानां प्रजानाथास्तेजसा प्रश्रयेख च । मनो जह निंदाधान्ते श्यामाश्रा दिवसा इव ॥=३॥ स चतुर्वा वभौ व्यस्तः प्रमवः पृथिवीपतेः। धर्मार्थकाममोत्त्र।णामवतार इवाङ्गभाक् ॥=४॥ गुर्शैराराधयामासुस्ते गुरुं गुरुवत्मलाः। तमेव चतुरन्तेशं रत्नेरिव महार्शावाः ॥८५॥

कुक्ते वर वावका हुए पी-पीकर जैरा-जैने राजकुमार वर्डन तमे जैन ही बेंगे राजा रक्षारखका मानार भी बजने तथा नागों वह वातकर उन जारी राजकुमार का बेठा आई हो ॥५६॥ जैसे भी मादि पटने हं हतने प्रामिश कर वार का स्वाप्त के नागों है। ॥५६॥ जैसे भी मादि पटने हं हतने प्रामिश कर वारों राजकुमारों की स्वामार्थिक नम्मार्थ और भी विश्व कर वार का रही। विश्व वार्य कर दिया ॥६०॥ मादि वार्य के स्वाप्त कर प्रामिश कर वार्य कर प्रामिश तया वार्य कर मादि वार्य कर वार्य कर प्रामिश कर वार्य कर प्रामिश कर वार्य कर प्रामिश कर वार्य कर वार्य कर प्रामिश कर वार्य वार्य वार्य कर वार्य कर वार्य वार वार्य वार

सुरगज इव दन्तैर्भग्नदैत्यासिधारै र्नय इव पख्वन्थच्यक्तयोगैरुपायैः। हरिरिव युगदीर्वेदोिभिरशैस्तदीयैः पतिस्वनिपतीनां तैश्रकाशे चत्रिः।।⊏६॥

> इति महाकविश्रोकालिदासकृतौ रघुवशे महाकाव्ये रामावतारो नाम दशमः सर्गः॥

प्रसम्न कर लिया या ।। (१)। जैसे प्रमुरोकी तलवारोकी धार कृठित करतेवाले प्रयने बार दौतोंसे ऐरावत बोभा देता है, जैसे साम, दाम, दण्ड धौर भेद इन बार उपायोसे राजनीति बोभा देती है और जैसे रयके जुग्के समान धपनी नम्बी-सम्बी बार प्रुवाधासे विष्णु भगवान बोभा देते हैं बैसे ही राजा दखरब भी धपने बार सुयोग्य पुत्रोसे सुबोधित हुए।। (६)।

> महाकवि कालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमें रामावतार नाम का दसवाँ सर्ग समाप्त हुमा।

# ॥ एकादशः सर्गः ॥

कौशिकेन स किल चितीखरो राममध्वरविधातशान्तये। काकपत्त धरमेत्य याचितस्ते उसां हिन त्रयः ममीच्यते ॥ १॥ कुच्छन्द्धमपि लब्धवर्णभाक्तं दिदेश मुनये सल्ह्मणम् । अप्यसम्मण्यिनां रघोः कुले न व्यहन्यत कदाचिद्धिता ॥ २ ॥ यावदादिशति पाथिवस्तयोर्निर्गमाय पुरमार्गर्यस्क्रियाम् । ताबदाशु विद्धे महत्सर्थः सा सपुष्पजलवर्षिभिर्घनैः॥३॥ तौ निदेशकरकायनौ पितुधीन्वनौ चरमयोनिपेततुः। भूपतेरपि तयोः प्रवत्स्यतार्नम्रयोहपरि वाष्पविन्दवः ॥ ४॥ तौ पितुर्नयनजेन वारिणा किचिद्वितशिखण्डकावृभौ। तम्प्रिमन्त्रगच्छतां दीश्दृष्टिकृतमार्गतीरखी ॥ ५ ॥ नेतुमैच्छद्दपिरित्यमी नृपः। लच्मणानुचरमेव राघवं श्राशिषं प्रयुषुजे न बाहिनीं मा हि रचण्विधी तयोः चमा ॥ ६ ॥ मात्वर्गचरसस्प्रशो सनेस्तो प्रपद्य पदवीं महोजमः। मास्करस्य मधुमाधवाविव ॥ ७॥ रेजतर्गतिवशास्त्रवर्तिनौ

### ग्यारहवां सर्ग

गृह दिन विज्यामित्रवी राजा द्वारखंके गाम धाए और उन्होंने कहा कि मेरे यजकी रक्षांके नियं काकाध-गारी गामको हका? माम नेज वीजिए। ठीक ही है, जो तेजस्वी होते हैं, उनके लिये यह नहीं विचार किया जाना कि वे छोटे हैं गा वहं 1121। यचिप दवारखंनीन राम और तहमाएको ज्ञती निवसर किया जाना कि वे छोटे हैं गा वहं 1121। यचिप दवारखंनीन राम और तहमाएको ज्ञती निवसरों पात्र वा पर वे विद्यानोंक रन्ते भाग थे कि उन्होंने कराल रास-सक्तराहको प्रिनेक माम भेत्र दिया वर्शों रुप्त प्रशास भी मोंगे ती उसे विमुख्य नहीं नीगों 1121। वर्शी रुप्त वर्शी विद्यानी के तहीं नीगों भाग भागे ती उसे विद्यानी निवसरों है। यह वे कि इनले वा वाह प्रवास वर्शी के विद्यानी के तहीं वर्शी है। वर्शी पात्र वर्शी वर्शी प्रशास वर्शी हो तो विदेश 1121। गिनाको धाजा पानन करनेकों प्रस्तुत होकर दोनों पात्र प्राप्त वर्षणों प्रशास करनेकों हुके ही वे कि दवरखाशिको धालामें उन दोनों पर प्राप्त दिया। कीर उन व्यामुखं ने दोनों पात्र हाथी। कीर उन व्यामुखं ने दोनों पात्र हाथी हो जो वर्शी प्रशास करनेकों हुके ही वे कि दवरखाशिको धालामें उन दोनों पर प्राप्त विद्यानी वर्षों हो जो वर्षों वा प्राप्त वर्षों हो जो वर्षों हो विद्यानी वर्षों के वर्षों हो वर्षों हो नी वर्षों हो हो हो हो हो हो हो कि वर्षों हो के वर्षों हो हम समस्य बनुष लेकर दोनों पात्र हमार विद्यानी वर्षों हो हो हम समस्य बनुष लेकर दोनों पात्र हमार विद्यान के वर्षों हो हो हो हम समस्य बनुष लेकर दोनों पात्र हमार विद्यानी हो हो हो हो हो हो हम समस्य बनुष लेकर दोनों पात्र हमार विद्यानी हो हो हम समस्य विद्यानी हमें हम हमार हमार विद्यानी हमें हमार विद्यानी हमें हमार विद्यानी हमार विद्यानी हमें हमार विद्यानी हमार विद्यानी हमार विद्यानी हमें हमार विद्यानी हमार विद्यानी हमार विद्यानी हमार विद्यानी विद्यानी विद्यानी हमार विद्यानी विद्य

वीचिलोल्क्सुज्जयोस्नयोर्गतं शैशवाच्चपलमत्यशोभतः।
तोयदागमः इवोद्धः चिम्नद्ययोर्गामधेयसदृशं विचेष्टितम् ॥ = ॥
तौ बलातिवलयोः प्रभावतो विद्ययोः पथि सुनिप्रदिष्टयोः।
मम्लतुर्न मिण्कुद्दिमोचितौ मातृपार्श्वपरिवर्तिनाविव ॥ ६ ॥
पूर्वष्ट्वनकथितैः पुराविदः सातुजः पितृसखस्य राघवः।
उद्यमानः इव बाहनोचितः पादचारमिष न व्यभावयत्॥१०॥
तौ सर्गाम रमबद्धिरम्बुभिः कृजितैः श्रुतिसुखैः पतित्रत्यः।
वायवः सुर्भभुष्परेणुभिर्द्यया च जलदाः सिषेविरे ॥११॥
नाम्भयां कमलशोभिनांतथा शास्त्रिनां च म परिश्रमच्छिदाम्।
दर्शनेन लघुना यथा तयोः भीतिमापुरुभयोस्तपस्विनः॥१२॥
स्थाणुद्रम्वपुष्रस्तपोवनं प्राप्य दाश्रम्थिराचकार्मुकः।
विग्रहेण मदनस्य चारुला सोऽभवत्यतिनिधिनं कर्मणा॥१३॥
तौ सुकेतुस्तया खिलीकृते कीशिकाडिदिनशापया पथि।
निन्यतुः स्थलनिवेशिताटनी लीलपैव घनुपी अधिज्यताम्॥१४॥

तेजस्वी मृतिके पीछे चलते हुए ऐसे शोभित होते ये मानो सूर्यके पीछे-पीछे चैत्र और वैशाख मास चले जा रहे हों ॥७॥ वचननके कारमा लहरोके ममान चवल बाँहोवाल राजकमारोका चूलबूलापन ऐसा सन्दर लग रहा था मानो वर्षा ऋतमे दोनो उद्ध्य और भिद्य नदियाँ लहराती इठलाती तटोको ढाती हुई चली जा रही हों ।।=। [ब्राजतक उन बालकोने घरमे बाहर तो पैर रक्खा ही न था, इसलिये] मार्ग में ही विश्वामित्रजीने उन्हें बला और अतिबला नाम की दोनो निचाएँ सिखा दी जिससे अबड-खावड बनके मार्गमें चलते हुए उन्हें बकान नहीं हो रही थी और बैसा ही सख हो रहा था जैसे दे मिंगुयों ने जटे हुए अपने भवनों में अपनी माताके आसपास यूम रहे हो ॥१॥ जो राम और लक्ष्मगा सदा दिव्य रयोपर चढकर चलते थे उन्हें तनिक भी धकावट नहीं हुई क्यों कि उनके पिताके मित्र विश्वामित्रजी उन्हें मार्गमे पुरानी कथाएँ मुनाते चले जा रहे थे ॥ १०॥ सरीवरीने धपना मीठा जल पिलाकर, पक्षियोंने मधूर गीत मुनाकर, वायुने मुगन्धित पराग फैलाकर और बादलोंने शीतल छाया देकर मार्गमे उन दोनो की बडी सेवा की ।।११।। कमलोसे भरे हुए सरोवरो तथा यकावट हरनेवाले वृक्षोंकी छायाको देखकर भी बाश्रमके तपस्वी उतने प्रसन्न कभी नहीं हुए थे जिनने इन दोनों राजकुमारोको देखकर प्रसन्न हुए ॥१२॥ जिस तपोवनमें शिवजीने कामदेवको भस्म किया था वहाँ जब सुन्दर गरीरवाले राम घनुष उठाए हुए पहुँचे तब जान पड़ा मानो वे वहाँ कामदेवको सुन्दरता के प्रतिनिधि बनकर आए हों, उसके कार्यों के नहीं ॥१३॥ वहीं मार्गमें उन्हें वह सुकेत की कन्या ताडका राक्षमी मिली जिसने सारे मार्गको उजाड बना दिया था और जिसके शापको कथा महर्षि . विश्वामित्रने पहले ही रामको सुना दी थी । उसे देखते ही उन दोनों भाइयोने भ्रयने, धनुयोंको पृथ्वीपर

ज्यानिनादम्य गृह्वती तयोः प्रादुरास बहुलच्चपाछ्नविः । ताडका चलकपालक्रण्डला कालिकेत्र निविडा बलाकिनी ॥१५॥ तीव्रवेगधुतमार्गवृत्त्वया व्रेतचीवरवसा स्वनोग्रया। अभ्यभावि भरताग्रजस्तया वात्ययेव पितृकाननीत्थया ॥१६॥ उद्यतेकभजयष्टिमायतीं श्रीशिलम्बिपुरुषान्त्रमेखलाम् । तां विलोक्य वनितावधे घृखां पत्त्रिया सहस्रमोच राधवः॥१७॥ यमकार विवर शिलाघने ताहकोरसि स रामसायकः। अप्रविष्टविषयस्य रचसां द्वारतामगमदन्तकस्य ततु ॥१८॥ वाणभिन्नहृदया निपेतुषी सा स्वकाननभ्रवं न केवलाम् । विष्टपत्रयपराजयस्थिरां रावसाश्रियमपि व्यकम्पयत् ॥१६॥ राममन्मथशरेण ताहिता दःसहेन हृदये निशाचरी। गन्धवद्रधिरचन्द्रनोच्चिता जीवितेशवसतिं जगाम सा ।।२०।। नैऋ तब्नमथ मन्त्रवन्सुनेः प्रापदस्त्रमवदानतोषितात । ज्योतिरिन्धननिपाति भास्करात्स्यर्पकान्त इव ताडकान्तकः ॥२१॥ वामनाश्रमपदं ततः परं पावनं श्रुतसृषेरूपेयिवान्। उन्मनाः प्रथमजन्मचेष्टितान्यस्मरत्रपि वभृव राघवः ॥२२॥

श्राससाद मुनिरात्मनस्ततः शिष्यवर्गपरिकल्पिताईसम् । बद्धपञ्चवपुराञ्जलिद्र मं दर्शनोन्म्रखमृगं तपोवनम् ॥२३॥ तत्र दीच्चितमृषि ररचतुर्विध्नतो दशरथात्मजी शरैः। लोकमन्धतमसान्त्रमोदितौ रश्मिभः शशिदिवाकराविव ॥२४॥ वीच्य वेदिमथ रक्तविन्दुभिर्वन्यूजीवपृथुभिः प्रद्षिताम् । संभ्रमोऽभवद्षोढकर्मणामृत्विजां च्युतविकङ्कतसुचाम् ॥२४॥ उन्म्रतः सपदि लच्मणाग्रजो बाणमाश्रयम्भात्सम्बरन् । बलमपश्यदम्बरे गृत्रपश्चपवनेरितध्वजम् ॥२६॥ तत्र यावधिपती मखदिषां तौ शरव्यमकरोत्स नेतरान । किं महोरगविसर्पिविकमो राजिलेषु गरुडः प्रवर्तते ॥२७॥ सोऽसम्प्रजनमस्त्रकोविदः संदघे घनुषि वायुदैवतम् । शैलगुरुमध्यपातयत्पांडुपत्रमिव ताडकासतम् ॥२८॥ यः सुवाहुरिति राचसोऽपरस्तत्र तत्र विससर्प मायया । तं जरप्रशकलीकृतं कृती पत्त्रिणां व्यभजदाश्रमाद्वहिः ॥२६॥

भाश्रममे गए जिसके विषयमे विश्वामित्रजीने उन्हें सब बता दिया था। वहाँ भ्रपने पूर्वजन्मके वामनावतारकी लीलाग्रोका ठीक-ठीक स्मरण न होनेपर भी वे कुछ उत्कंठितसे हो गए ॥२२॥ वहाँसे मृति ग्रपने उस ग्राश्रमपर पहुँचे जहाँ शिष्योंने पूजाको सब सामग्री इकट्री कर रक्ली थी, जहाँ वक्ष भी प्रपने पत्तोकी श्रञ्जलि वाँधे खड़े ये श्रीर जहाँ मृग भी बडी उत्स्कतासे इन लोगोंको देख रहे थे ।।२३।। जैसे सूर्य और चन्द्रमा बारी-बारीसे अपनी किरिशोसे पृथ्वीका अवेरा दूर करते हैं वैसे ही प्राथममे बारी-बारीसे राम और लक्ष्मण यज्ञ करनेवाले ऋषिके विष्न दूर कर रहे थे ।।२४।। इतनेमें ही यक्षकी वेदीपर बन्धुजीव (दुपहरिया) के फूलके समान बड़ी-बड़ी रक्तकी बुंदें देखकर ऋषियोंको बड़ा ग्राइचर्य हुन्ना और उन्होंने यज्ञ करना बन्द करके ग्रपने-ग्रपने खैरके सूबे रख दिए ॥२५॥ उसी समय रामने सपने तूलीरले बारा निकाले और ऊपर मुँह करके आकाशकी घोर देखा कि गिद्धके पंसोंके समान हिलती हुई व्यजाघोवाली राक्षतोकी सेना डटी खड़ी है।।२६॥ रामने भौर सबको छोड़कर उन्हीं दो राक्षसोंको बाए। मारे जो उस सेनाके सेनानायक ये भौर जो यशसे प्रशा करते ये क्योंकि भला बढ़े-बढ़े सपौंपर प्राक्रमण करनेवाला गरुड क्या कभी जलके ब्रोटे-छोटे सौपींपर भाक्रमण किया करता है ॥२७॥दिव्य मस्त्र चलानेमें रामका हाथ ऐसा संघा हुआ वा कि उन्होंने ऋट प्रपने घनुषपर वायव्य ग्रस्त बढाया और पर्वतसे भी बड़े ताड़काके पुत्र मारीचको उस बालसे उड़ाकर वैसे ही दूर फेक दिया जैसे कोई सूखा पत्ता उड़ा दिया हो ।।२८।। सुबाह नामका जो दूसरा राक्षस अपनी मायासे इधर-उधर घूम रहा था उसे भी रामने अपने बाराोंसे दुकडे-दुकडे करके ब्राश्रमके बाहर मार गिराया जिसे पक्षियोने क्षण भरमे बाँट खाया ॥२६॥ हत्यपास्तमखिवन्योस्तयोः सांयुगीनमभिनन्य विक्रमम् ।
ऋत्विनः कुल्पनेर्यथाकमं नाम्यतस्य निस्वर्तयन्क्रियाः ॥२०॥
तौ प्रखामचलकाकाकग्रंकौ आन्त्रावनभूभाष्ट्रतो सुनिः ।
आशिषामचलकाकग्रंकौ आन्त्रावनभूभाष्ट्रतो सुनिः ।
तो प्रखामचलकाकग्रंकौ आन्त्रावनभूभाष्ट्रतो सुनिः ।
तो न्यमन्यत्य संस्वत्वर्त्तेभिक्तः स मिथिलां अञ्चन्यशी ।
साधनविष निनाय विश्वती तद्धनुःश्रवखनं कुत्रुहलम् ॥२२॥
तैः शिवेषु वमनिर्मताष्ट्रामः सायमाश्रमतकत्वमुलत ।
येषु दीर्धनपमः परिम्रको वासगन्यक्रस्त्रतां ययौ ॥२२॥
प्रस्वपयन चिराय यत्युनश्चारं मोतमवयुः शिलामयौ ।
स्वं वपुः स किल किल्विपच्छिदां रामनादरजनामनुग्रहः ॥२॥।
स्वं वपुः स किल किल्विपच्छिदां रामनादरजनामनुग्रहः ॥२॥।
स्वं विदेहनगरीनिनामिनां गां गनाविन दिनः पुनर्वेष् ।
मन्यते स्मिपननां विलोचनैः पदमपानमिव व्यवनां मनः ॥३६॥।

जब यज्ञ करनेवाले ऋषियोने दला कि थोडे ही समयमे रामने सब बिन्न दूर कर दिए तो उन्होने राम ग्रीर लक्ष्ममुके पराक्रमको बडी प्रणमा की और मीन धारमु किए विज्यामित्रजीने विधिके साथ धपना यज्ञ पूरा कर लिया ॥३०॥ यज्ञ पूर्ण होन पर, न्नान करके महींग विश्वामिश्रन उन राम और लक्ष्मसको वहा ब्राजीवीद दिया जिनकी लटे प्रसाम करते समय भूग रही थी। ऋषिने कुकासे छिली हुई ग्रपनी हथेली उनके मिरपर रखकर उनपर ग्रपना वडा स्तेह दिशाया ॥३१॥ उन्हीं दिनों राज। जनकने धनुष-यज ठान रक्खा था जिसमें उद्योने मृतियोंको भी निमत्रसा दिया था। धनुषयज्ञ की बान मुनकर दोनो राजकुमारोको बढा कुनूहल हुया, इसलिये विश्वामित्रजी उन दोनों को साथ लेकर मिथिलापुरीकी ग्रोर चल दिय ।।३२।। य कुछ दूर चल होगे कि सौंकही गई और वे उस प्राथमके मुन्दर वृक्षोंके तले टिक गए अहाँ महातपस्वी गौतमकी स्त्री अहित्या थोडी देरके लिये इन्द्रकी पत्नी बन गई थी ॥३३॥ रामके चरानोकी धूल सब पापों को हरनेवाली थी इन्लिये उसके छुते ही पतिके शापने पत्थर बनी हुई ग्रहल्या को किर इतन दिनो पाछे वही पहलेबाला सुन्दर अरीर मिल गया ॥३४॥ जब राजा जनकशीको यह ममाचार मिला कि विश्वामित्रकीके साथ राम श्रीर लक्ष्मरः। भी श्राये हुए हैं तब वे पूजाकी सामग्री लेकर उनकी अगवानीके चिये मिलने चले। जनकत्रीको वे ऐसे लगे मानो धर्मके साथ अर्थ और काम हो चल प्राण हो ॥३१॥ वे दोनों राशकुमार ऐसे मुन्दर लग रहे थे मानो दो पुनर्वमुन तत्रत्र ही पृष्टीपर उत्तर ब्रावे हो । जनकपुरके निवासी ऐसे मगन होकर **बपनी** पौथोंन उनका रूप पी ग्हें के कि गलकोका सिग्ना भी उन्हें वहा प्रखर रहा था ॥३६॥ युपवत्यवसिते कियाविषौ कालवित्कृशिकवंशवर्द्धनः ।
रामिष्यसनदर्शनोत्मुकं मैथिलाय कथयांवभृव सः ॥३०॥
तस्य वीच्य लिलतं वषुः शिरगोः पार्थिवः प्रथितवंशजन्मनः
म्बं विचिन्त्य च धनुदुरानम् पीडितो दुहिन्दुशुक्कसंस्थया ॥३०॥
स्प्रश्नवीच्य भगवन्मतक्ष्रकं येद्बृहक्किरपि कमें दुष्करम् ॥
तत्र नाहमनुमन्तुम्रस्तहं मोषवृति कलमस्य चेष्टितम् ॥३६॥
हे पिता हि वहवो नरस्वरास्तन तात धनुषा चनुर्भुतः ।
ज्यानिवातकठिनत्वचो मुजान्स्वान्विय्य घिगितिप्रतस्थिरे ॥४०॥
प्रत्युवाच तमृपिर्गिश्मयां सारविष्यपिव्यक्तिस्थिरोतिष्व ॥४१॥
पवमाशवचनात्म पीरुपं काकप्वक्यरेऽि गववे ।
अहघे त्रिद्रशामीपमात्रके दाहराक्तिमित्र कृष्णवन्मिति ॥४२॥
व्यादिदेश गखशोऽय पार्वगान्कार्भुकामिहरक्षाय मथिलः।
तैजसस्य धनुषः प्रकृतये तोयदानिव सहस्रलोचनः ॥४३॥
तन्त्रसुप्तभुकगेन्द्रभीषर्षं वीच्य दाशप्यराददे धनुः ।
विद्यतकत्तृसुगानुसारिसं येन वासमस्वन्दृवृष्यवः॥।।।।

. जब धनुषयज्ञकी सब क्रियाएँ समाप्त हो गई तब ठीक ब्रवसर समक्षकर विश्वामित्रजीने जनकजीसे कहा कि राम भी वह धतुप देवता चाहते है।।३७।। अब जनकजीने एक ग्रोर प्रसिद्ध बशमे उत्पन्न हए बालक रामके कोमल अरीरको देला और दूसरी और अपने उस कठोर धनुपपर हथ्टि डाली जिसे बडे-बडे दीर भी नहीं भूका सके थे, तब उन्हें इस बातका बडा पछनावा हमा कि मैने भ्रपनी कन्याके विवाहके लिये यह धनुप तोडनेका ग्रहगा क्यो लगा दिया ।।३८।। वे विश्वामित्रजीसे बोले -- 'हे भगवन ! जो काम बडे बडे मनवाले हाथी नहीं कर सकते, उसे हाथीके बच्चेसे कराना व्यर्थका खेलवाड़ है । इसलिए मेरा मन तो नहीं चाहता कि इनसे धनुप उठवाया जाय ॥३६॥ इस धनुषके उठाने मे बडे-बडे धनुषचारी राजा अपना-सा मुँह लेकर रह गए और अपनी उन भुजाओंको धिक्कारते हुए चल गये जिनपर धनुषकी डोरीकी फटकारसे बढ़े-बढे घट्टे पड़े हुए थे ।।४०।। यह सुनकर मुनि योले — 'राजन् । इनकी शक्ति मैं आपको बतलाता हूँ। पर कहनेसे होता क्या है। जैसे वच्चकी शक्तिकी परीक्षा पहाडपर होती है वैसे ही इनकी शक्तिकी परीक्षा धनुपपर ही हो जायगी, ॥४१॥ मुनिके कहनेसे जनकजीको कुछ-कुछ विस्वास होने लगा कि जैले बीरबहटीके बराबर नन्ही सी चिनगारीमे भी जलानेकी शक्ति छिपी रहती है बैसे ही काकपक्षधारी राममे भी धनुष उठाने की शक्ति ग्रवश्य होगी ॥४२॥ इसलिए जनकजीने भारने सेवकोको उसीप्रकार धनुष लानेकी आजा दी जैसे इन्द्र मगवान बादलोंको ग्रवमा धनुष प्रकट करने की माजा देदेने हैं।।४३।। बनुष लाया एया । वह ऐसा जान आतत्त्रयमकरोत्स संसदा विस्मयस्तिमितनेत्रमीस्तिः । शैलसारमि नातियत्नतः पुष्पचापिमय पेशलं स्मरः ॥४॥॥ भज्यमानमितिमात्रकर्षसाचेन वजपस्पस्वनं श्रद्धः ॥ भार्मशाय दृदमन्यवे पुनः चत्रप्रस्वतं प्रयुः ॥ भार्मशाय दृदमन्यवे पुनः चत्रप्रस्वतं मयदेवयत् ॥४६॥ दृदमारमय स्ट्रक्सस्रेकं वीर्यगुरुक्समित्रन्य मैथिलः । स्ववाय तनयामयोनिजा स्पर्शः स्पर्यः सत्यस्त्रस्रो राधवाय तनयामयोनिजास् । स्तिन्तः यदित्यन् ॥४०॥ मैथिलः सपदि सत्यसङ्गरे राधवाय तनयामयोनिजास् । स्तिन्तः वुतिनमस्त्यमित्रिये निकासित्य वृत्रोधमम् ॥ स्त्यमात्रि इदितं महावृतिः कोशलाधिवतये पुरोधमम् ॥ भृत्यमात्रि दृदितुः परिग्रदाहियतां कुलमिदं निमेरिति ॥४६॥ अन्वयेष सद्धीं स च स्तुषं प्रापं चनमतुक्कलवाव्रिजः ॥ स्व एव सुकृतां हि पच्यते कल्पवृत्रक्ताश्रम् नाव्यस्य संस्थितः ॥ १॥ १॥ तस्य कस्युत्रस्त्रयाविषेः शुश्रुवान्वचनम्युजन्मनः । उच्चाल बलिनित्सको वशी मैन्यरंखुप्रुपिताकेदीधितिः ॥ ५ १॥ ।

पड़ता या मानो कोई बढा भारी अजगर सोया हुआ हो । रायने देखते-देखते शहुरजीके उस धनुषको उठा लिया जिसे हाथमे लेकर शङ्करजी ने मुगके रूपमे दौहनेवान गर्कादेश हुने उत्पर बाला छोड़े थे ।।४४॥ यह देखकर सब मभासदोको बडा ब्रास्चयं हुमा जब रामने उस प्रवंतके समान भारी धनुपपर वैसी ही मरवतासे डोरी चढा दी जैसे कामदेव अपने पूलोके धनुषपर होरी चढाता है।।४४।। रामने धनुषको इतना नान लिया कि वह बज्जेके समान भयकूर शब्द करके इस प्रकार कडकडाता हुआ हुट गया, मानो उसने महाकोधी परश्रामको सूचना दे दी हो कि अधियोद श्रव पिर**ं**मिर उठाना प्रारम्भ कर दिया है।।४६।। राजा जनकने जब देखा कि धनुग नोडकर रामने अपना पराक्रम दिखला दिया है तब उन्होने रामका बड़ा ब्रादर किया ब्रौर पृथ्वीस उत्पन्न हुई ब्रपनी कन्या जा**नकी उसी प्रकार** रामकेहाथ सौष टी मानो साक्षात् अपनी लक्ष्मीही उन्हदे डान्नीहो ।।४७।। **सत्य प्रतिक्रा** करनेवाले जनकने विश्वामित्रजीको ही विवाह का माक्षी अग्नि समक्र निया **धौर तत्काल उन्हींके** भ्रागे रामको मीना समर्पित कर दी ॥४८॥ तब महानेक्स्री राजा जनकन भ्रपने पूज्य पुरोहितसे त्रशरबजीकेपास कहनाभेशा कि मेरी पुत्री सीनाको स्वीकार करके इस निमि-कुलप**र वैसी ही** क्रपा कीजिए त्रेसी प्राप अपने नेवकोपर करते हैं ।।४६।। उधर दशरथ यह विचार ही**ं।रहे थे कि योग्य** पठीहू त्मारे घरमे ब्रावे कि इतनमें जनकजीके पुरोहित भी राजा दशर**यजी की इच्छा पूरी होनेका** समाचार नेकर जा ही तो पहुँच । ठीव भी है, पुष्पवानोकी श्रभिक्षापा कल्पवृक्षके समान तत्का**ल फल** देनवाली होती भी है।।४०।। इन्द्रके मित्र, जितिन्द्रयः दश्तरवने पुरोहितजीका बड़ा संस्कार किया। जनवी बाते मृतकर वे इतनी मेना लेकर चले कि उससे उठी हुई धूपसे सूर्य भी दक गया ॥ ११॥

श्राससाद मिथलां स वेष्टयन्पीडितोपवनपादपां बलैः। प्रीतिरोधमसहिष्ट सा पुरी स्त्रीव कान्तपरिभोगमायतम् ॥५२॥ ती समेत्य समये स्थितावभी भवती वरुणवासवीयमी। कन्यकातनयकौतुकक्रियां स्वप्रभावसद्दशीं वितेनतुः ॥५३॥ पार्थित्रीमुदबहद्रघृद्वहो लच्मणस्तद्नजामथोर्मिलाम् । यौ तयोरवरजो वरोजसो तौ कशध्वजसते सुमध्यमे ॥५४॥ ते चतुर्थसहितास्त्रयो बग्धः मूनवो नववधपरिग्रहाः। सामदानविधिभेदनिग्रहाः सिद्धिमन्त इव तस्य भूषतेः ॥४४॥ ता नराधिपसता जुपात्मजैस्ते'च ताभिरगमन्कृतार्थताम् । सोऽभवद्वस्वधसमागमः प्रत्ययप्रकृतियोगसन्त्रिभः ॥५६॥ एवमात्तरतिरात्मसंभवाँस्तान्त्रिवेश्य चत्ररोऽपि तत्र सः। त्रधाम त्रिष विसन्दमैथिनः स्वां पुरीं दशरथो न्यवर्तत ॥५७॥ तस्य जात मरुतः प्रतीपगा वत्मर्स ध्वजतरुप्रमाथिनः। चिक्रिशर्भ शतया वरुथिनीमुत्तटा इव नदीरयाः स्थलीम् ॥४८॥ लच्यते म्म तदनन्तरं रविर्वद्वभीमपरिवेपमण्डलः। वैनतेयशमितस्य भोगिनो भोगवेष्टित इव च्युतो मखिः ॥५६॥

सांध्यमेघरधिराईवाससः। श्येतपत्तपरिधसरालकाः ग्रहुना इव रजम्बला दिशो नो वभृतुरवलोकनत्त्रमाः ॥६०॥ भास्कर्य दिशमध्युवास यां तां श्रिताः प्रतिभयं वदासिरे । इत्त्रशोभितपित्रकियोचितं चोदयन्त्य इव मार्भवं शिवाः ॥६१॥ तन्त्रतीपपवनािः वैकतं श्रेच्य शान्तिमधिकत्य कृत्यवितः। अन्वयुङ्क गुरुभीक्षरः वितेः स्वन्तमित्यलघयत्स त**ढघथाम्** ॥६२॥ नेजनः समदि गशिस्तिथतः प्रादुरःम किल वाहिनीमुखे । गैनिकैर्ज्जभीयपुरुषाकृतिथिगत् ॥६३॥ पः बख्ज्य नयनानि पिन्यमंशमुप्यीतलवर्षं मात्कं च धनुरुधितं दथत्। यः मगान .व धर्मदीधिनिः न दिजिह्न इव चन्द्रनह मः ॥६४॥ येन रोपप्रस्पानमनः पितः शासनं स्थितिभिरोऽपि नस्थुपा। वेषमानजननीशिरश्छिदा प्राग्नीयत घृणा तना सही ॥६४॥ अञ्चर्याजयलयेन निर्वभौ दक्षिमश्रवसमंस्थितेन यः। चारित्रयान्तकरसौकविशानेर्व्याजपूर्वगणनामिवोडहर्

मारे पडा हमा हो ॥५६॥ जैसे कले, मैन बालोव:ली तथा रक्तमे लाल कपदोवाली रजस्वला स्त्री देखनेमें बच्दी नहीं लगती उसी प्रकार उस समय चारों स्रोरकी वे दिशाएँ भी खाँखोको नहीं सहा रही थी जिनमें मटमैंन बाजोंके पत्र इतर उधर उड़ रहे ये और मन्ध्याके लाख बादल छाए हुए थे ॥६०॥ जियर मुर्व का उथर ही भियारिनिया भवानक रूपसे रोन लगी मानो क्षत्रियों के रक्तसे भ्रपने पिताका तरे ए करनेवाने परशुरायको वे पुकार-पुकारकर बुला रही हो ॥६१॥ वि**रोधी पवनके** चलने प्रादि अनुकृत होते देलकर उसकी शाँतिके निये दश धर्जाते प्रपते गुरुम पुछा कि सब क्या करना चाहिए। इस पर गुरुकीने वहा-चिन्ताकी कोई बात नहीं है। इसका फल ग्रन्था ही **होगा। यह सुनकर** देशस्त्रजीकेमनमे कृत्रु ढाढम वैधः ॥६२॥ इसी बीत धनानक एक ऐसा प्रका**शका पृक्त सेनाके** यांगे उठना दिसाई दिया जिने देखकर सब सैनिकोकी ग्रांखे नौथिया गई । ग्रांखे मलकर दलने पर वह प्रकालका पृष्ट सालान पुरुषके रूपमे दिलाई देने लगा ॥६३॥ उम**े तेजस्वी पुरुपके** दारी त्वर ब्राह्मण विवाकं ब्रजका मूचक यज्ञोपवीत शोभा द रहा या और कन्धेपर **क्षत्रिय माताका** प्रश मृतिन कश्नेवासा धनुष लक्ष्क रहाथा। उस वेशम व ग्रेमे जान पड़ते ये जैसे सूर्यके साथ चन्द्रमा हो या चन्द्रनके पेटमें सीप निपटे हो ॥६४॥ उन्होने निस स**सय क्रोथसे कठोर** हृत्यवाले यौर उचित-यमुलिनका विचार छोड़ दनेवाले धपने पिताकी <mark>याज्ञा मानकर ग्रपनी कांपती</mark> हुई गानाक स्थिर काट लिया था उथ समय उन्होंन पहले ता बुखाको श्रीन निया **ग्रीर फिर पृथ्वीको** ्तित विशा था स≒प्रस उनके दाएँ वानपर उद्वीस दानेकी स्त्राक्षक्ती माला ल**टक रही थी मानो वह** उस्कीन बार ऑक्टोड नाच करनकी चिनतों करनेके निवे ही उन्होंने पहन रक्खी हो ॥६६॥

तं पितर्वधभवेन मन्यना राजवंशनिधनाय दीचितम्। बालग्रनुरवलोक्य भार्गवं स्वां दशां च विषसाद पार्थिवः ॥६७॥ नाम राम ३ति तल्यमात्मजे वर्तमानमहिते च ढारुखे। ह्यमस्य भयदायि चाभवद्रतजातमिव हारसर्पयोः ॥६८॥ श्रद्यमध्यीमति बादिनं नपं सोऽनवेदय भरताग्रजो यतः । चत्त्रकोपदहनार्चिपं ततः संदघे दशमुदग्रतारकाम् ॥६८॥ तेन कामुकनिपक्तमृष्टिना राघवो विगतभीः प्ररोगतः। अङ्गलीविवरचारिसं शरं कुर्वता निजगदे युयुत्सुना ॥७०॥ चत्त्रजातमपद्भारवंरि मे तिमहत्य बहुशः शमं गतः। सममर्प ३व दराडघट्टनाद्रोषितोऽस्मि तव विक्रमश्रवात् ॥७१॥ मैशिलस्य धनुरत्यपाथिवस्त्वं किलानमितपूर्वमचाणोः। तिस्तरास्य भवता समर्थये वीर्यश्रङ्गीच भरतमातमतः ॥७२॥ अन्यदा अगृति राम इत्ययं शब्द उच्चरित एव मामगात । बीडमावहति मे स संप्रति व्यस्तवृत्तिहृदयोन्मुखे त्विय ॥७३॥ विभ्रतोऽस्त्रमञ्जेऽप्यकुण्ठितं डौ रिषु मम मतौ समागसौ । धेनवत्महरुगाच हैहयस्त्वं च कीर्निमण्हर्त्तमग्रतः ॥७४॥

जब इसारजजीने उन परमुरामको देला जिन्होंने सपने पिताके मारे जानेपर क्रोपसे क्षत्रियोका नाम करते की प्रीजा वर ती थी गत दराव्यक्षीको प्राणी है। प्रीजा वर ती थी गत दराव्यक्षीको प्राणी है। प्राणी है। उन है पूर्व प्राणी दर्जा है। उन है प्राणी है। उन है पूर्व प्राणी दर्जा है। उन है प्राणी है। उन है

व त्त्रियान्तकरगोऽपि विक्रमस्तेन मामवनि नाजिते त्वयि। पावकस्य महिमा संगापयते कत्तवज्ज्वलति सागरेऽपियः ॥७५॥ विद्धि चात्तवलमोजसा हरेरैश्वरं धनुरभाजि यन्त्रया। खातमलमनिलो नदीरयैः पातयत्यपि मृदुस्तटद्रुमम् ॥७६॥ तन्मदीयमिदमायुधं ज्यया सङ्गमय्य सशरं विकृष्यताम् । तिष्ठत प्रधनमेवमप्यहं तुल्यबाहृतरसा जितस्त्वया ॥७७॥ कातरोऽसि यदि बोद्रतार्चिषा तर्जितः परशुधारया सम । ज्यानियातकठिनाङ्ग लिर्वृथा बध्यतामभययाचनाञ्जलिः ॥७८॥ एवम्रक्तवति भीमदर्शने भागीवे स्मितविकस्पिताधरः। तद्धनप्रहरामेव राघवः **प्रत्यपद्यत** समर्थम्बरम् ॥७६॥ पूर्वजनमधनुषा समागतः मोऽतिमात्रलपुदर्शनोऽभवत् । केवलोऽपि सुभगो नवाम्बुदः किं पुनस्विदशचापलाञ्छितः॥⊏०॥ तेन भृमिनिहितैककोटि तत्कार्मुकं च बलिनाधिरोपितम् । निष्यभक्ष रिपुरास भृभृतां भृमशेप इव भृमकेतनः ॥८१॥

पहाडोमे टकराकर भी कुष्टित नहीं होते उसके दो ही शत्रु मात्रतक समान मपराध करनेवाले हुए हैं, उनमे पहला तो या सहस्त्रवाहु जो मेरे पितासे कामयेनुका बछडा छीनकर ले ग**या या धौर दूसरे हो** तुम, जो मेरी क्षीन छीननेपर तुले बँठे हो ।।७४।। इसलिये क्षत्रियोका नाझ करनेवाला मेरा परा**क्रम** . तबतक मुभे बच्छा नहीं समना जबनक मैं नुम्हें जात न लूं क्योंकि ब्रस्निका प्रताप तभी सरा**हनीय** होता है जब वह समुद्रमे भी वेसे ही भड़रुकर जले जैसे सूखी घासके ढेरमे (।।७४।। तुम्हे यह समक्र रखना चाहिए कि शिव तीके जिस चनुषको ताडकर तुम ऐट रहे हो उसकी कटोरता **तो विष्णुजीने** पहले ही हर नी थी । इसलिए उसे नोडकर तुमने कोई वीरताका काम नही किया **है. क्योंकि जिस** वृक्षको जहे नदीकी प्रचण्ड घाराने पहले ही खोच्चली कर दी हो उसे वायुके तनिकसे **फ्रोकेसे ही दह** जानेमें क्या देर लगती है ॥७६॥ देखी राम**ी युद्ध तो पीछे होगा, पहले तुम मेरे इस अनुपपर डोरी** चताकर इसे बाराक माच लीचों तो। यदि तुम इतना भी कर लोगे तो मैं समक्रीगा कि तुम मेरे ही समान बलवार हो बोर में इतनेमें हो डार मानकर लोट बाऊँना ।१७७१। और यदि तुम मेरे फरसे-को समनती हुई घारको देखकर इर ग्रग् हो तो अपने उन हाथोंको जोटकर स्थमसकी भिक्षा **मांगे** विनको वेंगवियोमे बनुषकी टोरोको फटकारमे व्यार्थ ही घट्टे पट गए है ।१७८॥ **भयकूर** वेजधारी परखुराम औ- त्रव यह कहा तो रामने हंसने हंसने इस प्रकार वह धनुप हाथमें ल लिया मानो-परखु-रामबीक वचनोका वही होक उत्तर हो ॥७६॥ वैसे ही उन्होंने अपने पिछले जन्मवाला वह अनुष हाथमे लिया त्यांही उनकी शोभा घोर भी बढ़ गई, क्योंकि एक तो नया **बादल यों ही सुन्दर लगता** हैं. किर यदि उममे रुद्र पनुष भी वन, अय तब तो उसकी योशका कहना ही **नया** ॥द०॥ **पराक्रमी** रामने उस पनुष्की एक छोर पृथ्वीपर टेककर जैसे ही उसपर होरी चढाई बैसे ही सित्रपंकि धन्

ताबुभाविष परस्परस्थितौ वर्षमानपरिहीनतेजसौ । पश्यित स्म जनता दिनात्यये पार्वणौ शशिदिवाकराविव ॥८२॥ तं कुपामृदुरवेच्य भागंवं राघवः स्खलितवीर्यमात्मिन । स्वं च संहितममोघमाशुगं व्याजहार हरखनुमंनिभः ॥८२॥ न प्रहर्तुमलमिम निर्दयं वित्र इत्यभिभवत्यि त्वयि । शंस किं गतिमनेन पत्तिणा हिन्म लोक्ष्युतने मखार्जितम् ॥८४॥ प्रत्युवाच तमृपिनं तच्चतस्त्वां न वेधि पुरुषं पुरातनम् । गां गतस्य तव धाम वैच्छवं कोपिनो खासि मया दिष्टखुणा ॥८५॥ भस्मसात्कृतवतः पितृहिषः पात्रसाच वसुघां मसागराम् । आहितो जयविषर्ययोऽिष मे स्लाच्य एव परमेष्टिनात्वया ॥८६॥ तहितं मतिमतां वरेपिततां पुरुषतीर्थममनाय रच मे । पीडियप्यति न मां खिलीकृता स्वर्गपद्वतिर योगलोखुपम्॥८७॥ प्रत्यपद्यत तयेति राघवः प्राकृष्ठख्य विससर्ज सायकम् । भार्यवस्य सुकृतोऽिप सोऽभवत्स्वर्गमार्गपरियो दुरत्ययः ॥८८॥

परकारामजी उसी अग्निके समान निस्तेज हो गए जिसमे केवल धुर्यां भर रह गया हो ॥ ६१॥ म्रामने-सामने खड़े हुए राम और परश्राममेसे एकका तेज बढ गया और दूसरेका घट गया और इस प्रकार वे दोनों ऐसे जान पड़ने लगे जैसे वे सन्ध्या समयके चन्द्रमा और सूर्य हों ।। दशा कार्तिकेयके समान तेजस्वी दयान रामचन्द्रजीने एक बार निस्तेज परश्रामजीकी भीर किर धनुपपर चढे हुए अपने बाचक बासकी देखा और बोले ।। ६३।। - 'यद्यपि भापने हमारा अपमान किया है पर आप बाह्य गा है, इसलिये मैं निर्देय होकर आपको मारूँ गा नही। पर यह बताइए कि ग्रव इस वागासे में आपकी गति रोक्या आपका उन दिव्य लोकोमें पहुँचना रोक दुँ जो भाषने यज्ञ करके जीत लिए है ।। दशा यह सुनकर परशुरामजी बोले — 'यह बात नहीं है कि भापको देखते ही मैं पहचान न गया हूँ कि आप ही साक्षात् पुरातन पुरुष हैं, किन्तु मैंने यह जाननेके लिए आपको कष्ट दिया था कि देखें आप विष्कृतका कितना तेज लेकर पृथ्वीपर उतारे हैं।।= ॥। पिताके शत्रुमोका नाभ करनेवाले और सागरतक फैली हुई पृथ्वी बाह्माणोंको दान देनेवाले मुक्त परश्रामके लिए ग्राप परम पुरुषके हाथों हारना भी गौरवकी ही बात है ।। ६६॥ इसलिये ग्राप मेरी गति न रोकिए जिससे मैं पवित्र तीर्थोमें भा जा सक्। मुक्ते भोगकी तो इच्छा है नहीं इसलिये यदि मुक्ते स्वर्गन भी मिले तो कुछ दुःख नहीं होगां।।=७।। रामने परशुरामजीका कहना मान लिया और पूरवकी ओर मुँह करके बागा छोड दिया। यद्यपि परशुरामजीने बहुत पुण्य किए ये किन्तु वह बाख सदाके लिये परनुरामजीके स्वर्गका मार्ग रोककर सहा हो गवा ॥ दया तब रामने

राधवाऽपि चरको तपोनियः चस्यतामिति बदन्समस्पृशत् ।
निर्जितेषु तरसा तरस्विनां शृत्रुषु प्रकातिरेव कीर्तयो ।।⊏६।।
राजसत्त्वमवश्य माहकं पित्र्यमस्म गमितः शमं यदा ।
नन्वनिन्दितकलो सम न्वया निष्रहोऽप्ययमुद्रुष्ठते ।।६०।।
साध्यास्यद्रमविज्ञनसन् ते देवकार्यमुद्रुपादयिष्यतः ।
ऊचिवानिति वदाः सलच्मलं लद्मलाग्रजस्पिस्तरोदये ।।६१॥
तस्मिन्यते विजयिनं परिरस्य रामं स्नेटादमन्यन पिता पुतरेय जातम् ।
तस्याभवन्वज्ञश्चः परितोपलाभः कवानिज्ञक्तित्वरोतिव दृष्टिपातः ।।६२॥
अथ पविगमयिन्या क्लुसरस्योपकार्ये कतिचिद्वनिष्जः शर्वरीः शर्वकत्यः ।
पुरमविगदयोध्यां मैथिलीद्शिनीनां कुवल्यितग्यावां लोचनं रङ्गनानाम् ।।६३॥

इति महाकविश्रीकालिदासकृती रघुवर्शे महाकाव्ये सीता विवाहवर्णनी नामैकादशः सर्गः ॥

परपुरामजीसे समा मौर्गन हुए उनके बर-गोमि प्रणाम रिया, रायोकि तब कोई पराक्रमी प्रथमे वासे प्रमास प्रथमें ता स्वरूप हुए होने से हिंदी हैं। बड़िया है । 14 सी प्रयम्भ प्रथम ते से हिंदी हैं। वह से मेरा बड़ा भागी उपको तिया है। है। है मेरी मेरा बड़ा भारी ता से तो से हुए कि प्राप्त क्षित्र मानाम ता हुए मेरे रही गुणको हु कर के मुन्ने गिनाका स्वत्रुण प्रयान कर दिया ॥२०॥ मैं यब बाता हूँ। प्राप्त देवनायोका तो कार्य करनेके लिए प्राप्त है वह विना विभक्त हुए हो है। प्राप्त कर करकर परसुपान ती प्रत्योग हो। गाम भीन लक्ष्यान यह करकर परसुपान ती प्रत्योग हो। गाम भीन लक्ष्यान यह करकर परसुपान ती प्रत्योग हो। गाम भीन लक्ष्यान वह करकर परसुपान ती प्रत्योग हो। गाम भीन लक्ष्यान वह करकर परसुपान ती प्रत्योग हो। गाम भीन लक्ष्यान वह करकर परसुपान ती प्रत्योग हो। गाम भीन लक्ष्यान वह करकर परसुपान कार्य के साम से मिला के से साम के साम हो। है। इस बोटी दरके इक्ष्य कार्य कर गोम से सीप मिला के साम की पानी भुत्रमें पेटको वर्षोका कत मिल बाय ॥१२॥ तब विवक्त समान राजा दसरपने कुछ राते तो उन मार्गम विनाई वहाँ उनके लिए मुन्तर हेर ने हुए थे। किर वे उस प्रयोग्या नगरीमें पहुँच वह ती ति तो है। सहसे के उस प्रयोग्या नगरीमें पहुँच वह ती ती है। हो। साम उस प्रत्योग है। साम विना के समन के साम उस प्रति ती विवाह के स्वाह वह ती साम विना है। साम विना है। साम विना के साम विना है। साम विना के साम विना है। हिन है। हिन है। साम विना है। साम विना है। साम विना है। साम विना है। हिन है। हिन है। हिन है। है

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रबुवन महाकाव्यमं सीताजीके वियाहका वर्णन नामका स्यास्त्र्वी सर्ग सम प्र हुआ।

### ॥ द्वादशः सर्गः ॥

निर्विष्टविषयस्नेहः स दशान्तप्रपेयिवान् । प्रदीपाचिरिवोपसि ॥ १ ॥ श्रासीदासन्ननिर्वाणः तं कर्णमूलमागत्य रामे श्रीन्यस्यतामिति । कैकेयीशक्रयेवाह पलितच्छवना जरा॥२॥ सा पौरान्पौरकान्तस्य रामस्याभ्यदयश्रतिः। प्रत्येकं ह्रादयांचके कल्येत्रोद्यानपादपान ॥ ३ ॥ तस्याभिषेकसंभारं कल्पितं क्ररनिश्रया। दुषयामास कैंकेयी शोकोप्णैः पार्थिवाश्रभिः॥४॥ सा किलाश्वासिता चण्डी भर्त्रा तत्संश्रुती वरौ। उद्रवामेन्द्र सिक्ता भूर्विलमग्नाविवोरगौ ॥ ४॥ तयोश्रतदशैकेन रामं प्रावाजयत्समाः। द्वितीयेन सतस्यैच्छद्वैधव्यैकफलां श्रियम् ॥ ६॥ पित्रा दत्तां रुदन्रामः प्राङमहीं प्रत्यपद्यत । पश्चाह्रनाय गच्छेति तदाज्ञां महितोऽग्रहीत ।। ७ ।।

### े बारहवां सर्ग

राजा दशरबने ससारके सब मुख भोग सिए भीर बूढे हो चले। घव उनकी दशा प्रातः कालके उस दीपक जैसी हो गई थी जिसका तेल जुक गया हो भीर बस वह चुकने ही बाजा हो गाई। यद उनकी कनपटीने पास बाल पक गए थे मानो जुडापा भी कैने बीते शानित होकर राजाके कानमें साकर यह कह रहा हो कि घव रामको राज्य सीच ही देना चाहिए।।।। जैसे पानिती गुनते विवकर पूरे उद्यानके बुझ हरे-मरे हो जाते है बेसे ही नगरबासियोंके प्यारे रामके राज्यामियेकका समाचार सुनकर प्रयोप्याके लोग फूले नही समाए।।।।। पर निदुर कैनेयोंने ऐसा चक्र चलावा कि राज्यामियेकका सारा उत्यस धोकते लोग कूले नही समाए।।।।।। पर निदुर कैनेयोंने ऐसा चक्र चलावा कि राज्यामियेकका सारा उत्यस बोकते लोगे हुए राजा व्हारपण्ड धारा उत्यस बोकते तेले हिए राजा व्हारपण्ड होने हो राज्या ।।।।।। जब राजा व्हारपण्ड होने ही स्वार वह के थे।। ये दो बर ऐसे ही वे जैसे वचित भीगी हुई पृथ्वीके छेदोमेले दो सौप निकल पड़े हों।।।।। कैनेयीने एक बर तो यह मौगा कि चौदह वर्षके लिये राम बनमें चले आये भीर हुत्या यह कि मेरे बेटे अरतको राज्य मिने।। पर इस बर मौगनेका एककाल फुल यही निकला कि कैनेयीका हो।।ई।। वन वक्त विवक्त स्वार पानि वन चले लायों सम समार पानि की सी स्वार उन्ने से उन स्वर साम पानि का साम प्रकार सम प्रतिक्रा कि कैनेयी विचवा हो।। इस वक्त विवक्त साम विवक्त साम उन्ने साम उन्ने सी स्वर उन्ने सी साम हो।। वन वक्त वक्त स्वरी रामकी राज्य ही देहे थे उस समय रामने धोली में भीर सुकर उन्ने साम उन्ने साम विवक्त साम उन्ने साम उनके सा

दधतो मङ्गलचौमे वसानस्य च वल्कले। ददशुर्विस्मितास्तस्य मुखरागं समं जनाः ॥ ८ ॥ सीतालच्मणसम्बः सत्याद्गुरुमलोपयन् । विवेश दश्हकारएयं प्रत्येकं च सर्ता मनः ॥ ६ ॥ राजाऽपि तद्वियोगार्तः स्मृत्वा शापं स्वकर्मजम् । श्रद्धिलाभममन्यत ॥१०॥ शरीरत्यागमात्रेख तदाज्यमस्तमितेश्वरम् । विप्रोपितक्रमारं रन्त्रान्वेपसदत्तासां द्विपामामिपतां व्यथानाथाः प्रकृतयो मातवनधूनिवासिनम् । स्तम्भिताश्रभिः ॥१२॥ मौलैरानाययामासुर्भरतं अत्वा तथाविधं मृत्युं कैंकेयीतनयः पितः। मातुर्न केवलं स्वस्या श्रियोऽप्यामीत्पराङ्गमुखः ॥१३॥ दशितानाश्रमालयैः। समेन्यश्रान्त्रगादामं परयन्समौभित्रेहद्श्रर्वमतिद्रमान् ॥१४॥ तस्य कथितस्वर्गतिर्गरोः। चित्रकृटवनस्थं लक्क्या निमत्रयांचके तमन्द्रिष्टसंपदा ॥१५॥

 स हि प्रम कि तिसम्बक्ततश्रीपरिष्रहे । परिवेत्तारमात्मानं मेने स्वीकरखाद्भवः ॥१६॥ तमश्रक्यमपाकप्टं निदेशात्स्विमेणः पितः । ययाचे पादुके पश्चात् कर्तुं राज्याधिदेवते ॥१७॥ स विद्युःटस्त्रयेत्युक्त्वा आत्रा नैवाविशत्पुरीम् । निद्युःमगतस्तस्य राज्यं न्यासमिवाधुनक् ॥१८॥ इटअकिरिति ज्येष्टे राज्यतृष्वापराङ्मुखः । मातः पापस्य भरतः प्रायश्चित्तमिवाकरोत् ॥१६॥ रामोऽपि सह वैदेशा वने वन्येन वर्तयन् । यचार सातुजः शान्तो इद्वेच्चाकृततं युवा ॥२०॥ प्रभावस्तिम्भान्छ्ययमाश्रतः स वनस्पतिम् । कदाचिदङ्के सीतायाः शिश्ये किंचिदिव श्रमान् ॥२१॥ ऐन्द्रिः किल नर्वस्तस्या विददार स्तनौ द्विजः । प्रियोपभौगाचिह्वेषु पौरोमान्यमिवाचरन् ॥२२॥

मरतजीने उन्हें दश्चरधजीको मृत्युका समाजार मुनाया और कहा कि ध्योध्याकी राजवस्त्रमीको नैने छुपा भी नहीं है, साप ही उने जनकर सेमालिए ॥१४॥ क्योंकि विसर राजवस्त्रमीको नैने छुपा भी नहीं है, साप ही उने जनकर सेमालिए ॥१४॥ क्योंकि विसर राजवको बड़े भाईने स्वीकार नहीं किया उने नेना मैं उतना हो बड़ा पाप समकता है जितना कई भाईके प्रविवाहित रहनेपर छोटे भाईका विवाह कर लेना ॥१६॥ किन्तु राम भनने क्यांभि प्रविवाही सहाव ति रहनेपर छोटे भाईका विवाह कर लेना ॥१६॥ किन्तु राम भनने क्यांभि प्रवाह को कि प्रविवाह के स्वीवाह के राजवसी की कि साथ सुफे प्रवाह को है दी। उने तेकर भरतजी नीट तो सही पर स्वोध्याम नही साए। उन्होंने नित्रप्रामम केरा जाता भीर वहीं स्वाधिक राजवसी नीट तो सही पर स्वोध्याम नही साए। उन्होंने नित्रप्रामम केरा जाता भीर वहीं स्वाधिक राजवसी उने ति सहत केरी हो हो हम तो साल केरा हमा से साल सीर वहीं से स्वीवाह केरा करती हमें सिंह नित्राहर सीर राजवस्त्रों हुए उत्तरकर मानो भरतजीन स्वपनी माताके पाएका प्राथिक कर दाला ॥१६॥ उचर राम भी सीता भीर लक्ष्मएके साल कर सुल फल खाते हुए युवावस्थामे ही वह प्रत करने लगे जो इच्चाहुवश्चवाल बुशपों किया करते है।।२०॥ एक बार वे के हुए सीताजीकी मोरीमें सिर रक्षे एक ऐसे जुसके नीचे तेटे हुए ये जिसकी खत्या उन्होंने अपने प्रकाशिक प्रमायत सीर उसने स्वासि करते है।।२०॥ एक बार वे के हुए सीताजीकी मोरीमें सिर रक्षे एक ऐसे जुसके नीचे तेटे हुए ये जिसकी खत्या उन्होंने अपने प्रकाशिक प्रमायत सीर दी थी।।२१॥ इसी बीच मन्त्र का पुत्र जनकर साथा सीर उसने स्वपने नक्षीसे सीताजीके सतनोपर रूप में नित्र का हम ही दूषरोंका दीव स्वत्र वहार हम ही इसरोंका सी हम हम हम हम हम् दूषरीका दीव

तस्मिन्नास्थदिषीकास्त्रं रामो शामाववीधितः । बात्मानं मुमुचे तस्मादेकनेत्रव्ययेन सः ॥२३॥ रामस्त्वासस्रदेशत्वाद्धरतागमनं त्राशङ्क्ष्योत्सकसारङ्गां चित्रकृटस्थलीं जही ॥२४॥ ऋषिकुलेषु सः। प्रययावातिश्रेयेष वसन दक्षिणां दिशमृत्तेषु वार्षिकेष्विव मास्करः ॥२४॥ विदेहाधिपतेः वभी तमनगच्छन्ती प्रतिपिद्धापि कॅकेय्या लच्मीरिव गुणोन्मुखी ॥२६॥ अनस्यातिसप्टेन प्रयगन्धेन काननम् । पुष्पोचलितषर्पदम् ॥२७॥ सा चकाराङ्गरागेण संध्याश्रकपिशस्तस्य विराधो नाम राज्ञसः। अतिष्टन्मार्गमावृत्य रामस्येन्दोरिव ग्रहः ॥२=॥ स जहार तयोर्मध्ये मैथिलीं लोकशोषण:। नभोनभस्ययोर्बुष्टिमवग्रह इवान्तरे ॥२६॥ तं विनिष्पिष्य काकुत्स्थौ पुरा दृषयति स्थलीम् । गन्धेनाश्चिना चेति बसुधायां निचल्नतुः॥३०॥

पश्चवट्यां ततो रामः शासनात्कुम्भजन्मनः । अन्योद्धस्थितिस्तस्थौ विन्ध्यादिः प्रकृताविव ॥३१॥ रावसावरजा तत्र मदनातरा । गघवं श्रमिपेदे निदाघार्ता व्यालीव मलयद्रमम् ॥३२॥ सा सीतासंनिधावेव तं वबे कथितान्वया। अत्यारुढो हि नारीसामकालजो मनोभवः ॥३३॥ कलत्रवानहं बाले कनीयांसं मजस्व मे। इति रामो वृषस्यन्तीं वृषस्कन्धः शशास ताम् ॥३४॥ ज्येष्टाभिगमनात्पर्वं तेनाप्यनभिनन्दिता । साभुद्रामाश्रयाभृयो नदीबोभयकूलभावः ॥३४॥ संरम्भं मैथिलीहासः च्यासौम्यां निनाय ताम् । निवातस्तिमितां वेलां चन्द्रोदय इवोदधेः ॥३६॥ फलमस्योपहासस्य सद्यः त्राप्स्यसि पश्य माम । मृग्या परिभवी व्याध्रधामित्यवेहि त्वया कृतम् ॥३७॥

कही इसके शरीरकी दुगन्धि इस देशमें न फैल जाय ।।३०।। जैसे ग्रगस्त्यजीकी ग्राजासे विन्ध्याचल श्रपनी मर्यादामे ही रह गया था वैसे ही राम भी मर्यादापवंक पश्चबटीमें रहने लगे ।।३१।। जैसे घूपसे घबराकर कोई नागिन चन्दनके पेड़के पास पहुँच गई हो वैसे ही कामसे पीड़ित रावरणकी होटी बहुन सूर्य गुला रामके पास जा पहेंची ।।३२।। पहले तो उसने अपने कुलका परिचय दिया और फिर सीताजीके सामने ही रामसे कहने लगी कि मैं तुम्हे बपना पति मानती हैं क्योंकि स्त्रियाँ जब बहुत ग्रायिक कामासक्त हो जाती है तब उन्हें इस बातका ध्यान ही नहीं रहता कि हमें किस समय क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए ।।३३॥ कामासक्त शर्पशक्षाकी यह बात सनकर साँडकेसे ऊँचे कन्घोंवाले राम बोले - बाले । मेरा तो विवाह हो चुका है। तुम मेरे छोटे भाईके पास जामी ।।३४।। वह फट लक्ष्मराके पास पहुँची । लक्ष्मराने उससे कहा-तू पहले मेरे बढ़े भाईके पास विवाहकी इच्छासे जा चुकी है इसलिये तु मेरी याताके समान है। मैं तुम्कसे विवाह नहीं कर सकता। यह सुनकर वह फिर रामके पास पहेंची। राम और लक्ष्मणके पास माले-जाते उसकी दशा उस नदीके समान हो गई जो बारी-बारीसे घपने दोनों तटोंको छूती हुई बह रही हो ।।३५।। जैसे वायुके रुके रहतेसे ज्ञान्त समुद्रका तट चन्द्रमाके निकलनेपर हिलोरें लेने लगता है वैसे ही शीताजीको हँसते देखकर झरा-भरके लिये सन्दर रूप धारण करनेवाली वह कुरूपा शुर्पशस्ता भी एकदम विगड सदी हुई ॥३६॥ धीर बोली-धन्छा ! सुम्हें इस हुँसीका फल ग्रभी चलाती है। तुमने वैसे ही मेरा अपमान किया है असे कोई हरिस्ती किसी श्वाधिनका अपमान करे। समभी ! ॥३७॥ सीताबी तो यह सनते ही डरके मारे रामकी इत्युक्त्वा मैथिलीं मर्तुरङ्कोनिविशर्ती मयात्। रूपं शूर्पगुखा नाम्नः सदृश प्रत्यपद्यत ॥३८॥ लच्मणः प्रथमं श्रुत्वा कोकिलामञ्जुवादिनीम् । शिवाधोरस्वनां पश्चाद्ववधे विकृतेति ताम ॥३६॥ पर्शशालाम्य चित्रं विकृष्टासिः प्रविश्य सः। वैरूप्यपौनरुक्येन भीषणां तामयोजयत् ॥४०॥ वेखकर्रशपर्वया । वक्रनसंधारिएया अङ्कशाकारयाङ्गुल्या तावतर्जयदम्बरे ॥४१॥ प्राप्य चाश्र जनस्थानं सरादिभ्यस्तथाविधम । रामोपक्रममाचरूयौ रचः परिभवं नवम् ॥४२॥ मुखावयवलुनां तां नैऋता यत्पुरो दधुः। रामाभियायिनां तेषां तदेवाभृदमङ्गलम् ॥४३॥ उदायुधानापततस्तान्द्रप्रान्त्रेच्य राघव: । निद्धे विजयाशंसां चापे सीतां च लच्मखे ॥४४॥ एको दाशरथिः कामं यातुधाना सहस्रशः। ते तु यावन्त एवाजी तावाँश्च दृहशे स तैः ॥४४॥

हमें जा छिपी घोर गूर्पगृक्षाने धपने नामके धनुमार [ सूपके समान बवै-बहे नक्काला] धपना प्रस्तुत स्व प्रकट रिलाया ।।३६०।। जब नक्षमणूने देखा कि धमी तो यह कोपनके समान प्रदान प्रस्तुत स्व प्रकट रिलाया ।।३६०।। जब नक्षमणूने देखा कि धमी तो यह कोपनके समान प्रदान हुआ कर रही है तब उन्होंने समक्र निया कि वह आ बढ़ी बढ़ी सौदी है ।।३६०। धौर यह मामक्रने ही वे भ्रष्ट अपनी कृदिवामें गए धौर वहींम नक्कार कार जिए। नक्कान कर जानेपर वह धौर थे अधिक कुन्य दिखाई दे ने नहीं अध्या प्रकार नक्ष्य निया कि वह आ बढ़ी वह से प्रकार के प्रकार के स्व धौर वह धौर थे अधिक कुन्य दिखाई दे ने नहीं नियंत्र नक्ष्य नक्ष्य नक्ष्य के प्रकार के प्रवा के प्रकार के प्रवा के प्रकार के प्रवा के प्रकार के प्रवा के प्रकार के प्रवा के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार क

असजनेन काकुतस्थः प्रयुक्तमथ दृषराम्। न चत्तमे शुभाचारः स दृषशमिवात्मनः ॥४६॥ तं शरै: प्रतिजग्राह खरित्रशिरसौ च सः। क्रमशस्ते प्रनस्तस्य चापात्सममिवोद्ययः ॥४७॥ तैसयाकां शितैर्वाणैर्यथापूर्वविशुद्धिभिः। त्रायुर्देहातिगैः धीत रुघिरं त पतित्रभिः ॥४८॥ तस्मिन्रामशरोत्कृचे बले महति रचसाम् । उत्थितं दृदशेऽन्यच कवन्धेभ्यो न किंचन ॥४६॥ सा बाखवर्षिणं रामं योधयित्वा सुरद्विषाम् । अप्रबोधाय सुष्वाप गुश्रच्छाये वरूथिनी ॥५०॥ राधवास्त्रविदीर्शानां रावशं प्रति रचसाम्। शूर्पग्रुवैवेका दुष्त्रवृत्तिहराऽभवत् ॥४१॥ निग्रहात्स्वसराप्तानां वधात्र धनदानुजः। रामेख निहितं मेने पदं दशस मुर्धस ॥५२॥ रज्ञसा मृगरूपेण बश्चयित्वा स राघवी। जहार सीतां पत्तीत्रप्रधासन्तर्गाविध्नितः ॥५३॥

सराचारी गुरुष अपने जगर् नीच पुरुषो-दारा लगाया हुया दूगण या कनक नही मह सकते वैसे ही राम भी युद्धी दूपण, पालसका धाना नहीं सह सके ॥४६॥ उन्होंने दूपण, सह और निश्चिरापर यद्यीप एक करके बाण चलाए तथायि अस्पन्त डोजवाले चलाए जाने के कारण वे बाण पे नाम जनते वे मानो वे एक साम वनुष्ये छूटे हों ॥४६॥ वे बाण उनके छारे को छेड़ कर इतने वेगरे बाहर निकल यन कि उनमें रक्त भी नहीं तम सका, क्योंकि बाल तो उनकी छायु पीने के लिये गये थे, उनका रक्त तो पिया पिल्लाने ॥४६॥ रामने प्रपने वालोंके राख्यों ते प्रति तेन के स्वा गरे हैं हैं ॥४६॥ तो उनकी छायु पीने के पंत्री के छायु कर काट वाल कि युद्ध-पूमिंग राक्षतों के घरेंको छोड़कर और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था ॥४६॥ वाल वर्षाकों को उनकी समाची के संस्त्री की छाया में सराव ती पिद्धों के स्वा ॥४६॥ वाल वर्षाकों हो हा और हा सक्त सकते हैं एक रासने होंकों हो हम रासने हम समाची होंकों हम समाचार रावणके पास पहुँचानेक निये अकेनी शूर्यं लाही इब रही ॥४१॥ बहनका प्रपनान धौर सर-दूषण धादि प्रतने नंबनियोंका वर, रावणको इतना धपनानवनक लाल पड़ा मानो रायने उसके रक्तों सिरोपर पैर रहा दिवा हो ॥४१॥ वहन उसने साथ गाने माया-गुम बनाया धौर राम- सक्त सक्त से से सिरोपर पैर रहा दिवा हो ॥४१॥ वहन असे स्वा धोदा के प्रता विद्या धादा धीर राम- सक्त साथ भी साथ के स्वा विद्या की स्वा विद्या हो। ॥४१॥ वहन उसने साथ गाने माया-गुम बनाया धौर राम- सक्त सक्त स्व से सो धोदा के स्वा बीद साथ माया धौर साम-

तौ सीतान्वेषिणौ गृधं लूनपच्चमपश्यताम्। प्रासौर्दशस्थप्रीतेरनसं करठवर्तिर्भिः ॥५४॥ स रावगहृतां ताभ्यां वचसाचष्ट मैथिलीम् । श्रात्मनः सुमहत्कर्म बर्णरावेद्य संस्थितः ॥४४॥ तयोस्तस्मिचवीभृतपितृच्यापत्तिशोकयोः पितरीवाग्निसंस्कारात्परा बब्नुतिरे कियाः ॥५६॥ वधनिर्धतशापस्य कवन्धस्योपदेशतः । मुमुर्च्छ सरूपं रामस्य समानव्यसने हरी ॥५७॥ स इत्वा वालिनं वीरस्तत्पदे चिरकाङ्चिते । धातोः स्थान इवादेशं सुग्रीवं संन्यवेशयत् ॥५८॥ इतस्ततथ वैदेहीमन्वेष्टं भर्तुचोदिताः। कपयश्चेरुरार्तस्य रामस्येव मनोरथाः॥५८॥ प्रवृत्ताबुपलब्धायां तस्याः संपातिदर्शनात् । मारुतिः सागरं तीर्गः संसारमिव निर्ममः ॥६०॥

पर वह कुछ कर न सका ॥५३॥ राम और लक्ष्मण भ्रव सीताको ढूँढने निकले । उन्होने मार्गमे जटा-युको पढ़े देखा जिसके पल कट गए ये और जिसके प्रारा कष्ठ-तक भागए थे पर उसने सीताके चुरा ले जाने वाले रावसासे लड़कर प्रपने मित्र दशरवका ऋसा चुका दिया या ।।५४।। वह राम-लक्ष्मसासे बोला कि सीताजीको रावरा ले गया है । जटायुके घावोको ही देखकर यह स्पष्ट घा कि वह कितने जी-जानसे रावरणसे लडा था ।।४४।। केवल इतना ही कह कर जटायु बेचारा चल बसा । उसके मरनेसे राम-लक्ष्मसाको उनना ही झोक हुन्ना जितना उन्हे अपने पिताके मरनेपर **हुन्ना या । उसका** विधिवत् दाह-सस्कारं करके उन्होने उमका श्राद्ध ग्रादि किया ।।४६।। वहाँसे वे ग्रागे बढ़े तो उन्हे कबन्ध मिलाजो किसी ऋषिके शापसे राक्षस हो गया था। रामने उसकी बाहे काट डाली जिससे उसका शाप छूट गया स्रोर वह फिर देवता हो गया। उसने प्रसन्न होकर सुधीवका ठिकाना बताया। इस सुग्रीवके राज्य ग्रीर उसकी स्त्रीको उसका **बढ़ा**भाई बालि स्त्रीन लेग**या था,** इसलिये उसनेस्त्रीसे बिखुडे हुए रामसे शीघ्य ही मित्रता कर स्ती ॥४७॥ पराक्रमी रामने वालिको भारकर उसके सिहासनपर सुग्नीवको वैसे ही बैठा दिया जैसे कोई वैवाकरसा, लिट्ट-लुट् मादि लकारोमें भ्रम् धातुके बदले भू घातुको **बै**ठा देता **है ।।**५⊏।। **सुग्रीवने जानकारोंको** ब्राज्ञादी कि जाब्रो धीर जाकर सीनाजीकी खोज लगाब्रो । जैसे विरही रामका मन सीताजीकी क्षोजमे इक्षर-उघर भटकता या वैसे हो बानर भी इचर-उघर घूमकर सीताजीकी **खोज करने लगे** ॥५६॥ मार्गमे जटायुके माई सम्पातीसे उनको भेट हुई । उसने बतलाया कि समुद्र पार लक्काडीपका राजा रावता सोताजीको इर ले गया है। यह मुनकर इनुमानजी उसी प्रकार समुद्रको साँघ गए जैसे

दृष्टा विचिन्वता तेन लङ्कायां राश्वसीवृता । जानकी विषवल्लोभिः परीतेव महौषधिः ॥६१॥ तस्य भर्तुरभिञ्जानमङ्ग्रुलीयं ददौ कपिः। प्रत्युद्गतमिवानुष्णंस्तदानन्दाश्रुविन्दुभिः निर्वाप्य त्रियसंदेशैः सीतामच्चवधोद्धतः। स ददाह पूरीं लड्डां चगसोढारिनिग्रहः ॥६३॥ प्रत्यभिज्ञानरत्नं च रामायादर्शयत्कृती । हृद्यं स्वयमायातं वैदेशा ६व मृतिमत्॥६४॥ स प्राप इदयन्यस्तमिकस्पर्शनिमीलितः। **ऋपयोधरसंसर्गां** त्रियालिङ्गननिर्वतिम ॥६५॥ श्रत्वा रामः प्रियोदन्तं मेने तत्सङ्गमोत्सकः । महार्खवपरित्तेषं लङ्कायाः परिखा लघुम् ॥६६॥ प्रतस्थेऽरिनाशाय हरिसैन्यैरनुद्रतः। न केवलं भ्रुवः पृष्ठे व्योग्नि सवाधवत्र्मभिः ॥६७॥ निविष्टमुद्धेः कूले तं प्रपेदे विभीषणः। स्नेहाद्रावसलच्म्येव बुद्धिमादिश्य चोदितः ॥६८॥

निर्माही पूर्य ससार-सायरको पार कर जाता है ।।६०।। लक्काये पहुँचकर हुँ इदो-बाइते उन्होंने एक स्थानपर सीतानीको देखा । चारों भीर राससियांके चिरी हुई वे ऐसी नण रही थी जैसे विषकी सतायोंके बीचने संजीवनी ने दान वो चार है।।।६१।। उनके पात बाकर हनुमानजीने रामको अंपूठी उन्हें ती, जिसका स्वायत सीताजीने धानन्दके उन्छे अंसुछी के बिचा ।।६२॥ पहले तो उन्होंने राम-चन्नतीका प्यार-मरा सदेश मुनाकर सीताजीको बाइत वेंचाया पिर रास्त्यके पुत्र महस्त्रकों राम-चन्नतीका प्यार-मरा सदेश मुनाकर सीताजीको बाइत वेंचाया पिर रास्त्यके पुत्र महस्त्रकों सार बाता और योड़ी देर तक अनुभोके हाथ बन्दी रहकर उन्होंने लक्का भी भाग लगादी ।।६३॥ फिर सीताजीके मिलके पहल्वानके निये उनसे पूडामिण लेकर वे रामके पात लोट आए, वह मिल पाकर रामको वैसा ही धानन्द हुमा मानो साबाद सीताजीको हृदय ही स्थान वा स्थाय हो ।।६४॥ उत्तर मिलको हृदयसे लगाकर वे मुख-चुच भूतकर मन्त हो गए। । उन्हे उस समय वेसी ही प्रसन्ता ही रही भी मानो स्तनके स्थानी छोड़कर सीताजी ही हृदयसे मा नगी हों ।।६५॥ प्रयाक सन्देश सुनकर राम उनसे मिसनेके निये उतावके हो गए।। इस उत्ताहमें उन्हें कहा समर्थ के चार के चीच का साई सीत सहरा समुद्र कारित सी कम चौड़ा आप पड़ित सी कि पुत्रवीकी कोन कहे, माकाछामें भी बड़ी कहा हार करते सो । वह ते सांक विकास मिलके वेदने ते पत्र एक साई मान विकास मिलके विये उतावके हो गए। स्वत्र साह सिक्त के तिन कहे, माकाछामें भी बड़ी करनाई से वा । वह ते सांक सीक पुत्रवीकी कोन कहे, माकाछामें भी बड़ी करनाई से वल पाती थी।।।।।।। अब राम समुक्त तथा कि पुत्रवीकी कोन कहे, माकाछामें भी कही विजासिक उनते मिलके याया मानो राक्षमोंकी राजवक्षनीने उत्तरी वृद्ध ते देखें पैठकर यह समस्या

Ø, 113

तस्मै निशाचरँ श्वरं प्रतिशुश्राव राघनः । काले खलु समारच्याः फलं वध्नन्ति नीतयः ॥६८॥ स सेतुं वन्ध्यामास प्लवगैर्लवणाम्मसि । स्सातलादिवोन्सम्नं शेपं स्वप्नाय शाङ्गिः ।।७०॥ तेनोत्तीर्य पथा लङ्कां रोघयामास प्त्रिक्तः ।।७०॥ तेनोत्तीर्य पथा लङ्कां रोघयामास प्त्रिक्तः ।।७१॥ स्थाः प्रवह्नेत तत्र भीमः प्लवगरचसाम् । दिनिवृद्धित्रत्व वानरैः ॥७१॥ यद्याविद्धपरिषः शिलानिष्पिष्टश्रुद्धरः । व्यतिशक्तनस्वन्यामः शेलस्यणमनगजः ॥७३॥ व्यय रामशिरस्वरदर्दश्नोत्तुम्ननत्वतनाम् । मीतां मायेति शसन्ती विज्ञाः सम्जीवयन् ॥७४॥ कामं जीवति मे नाथ इति सा विज्ञही शुचम् । प्राष्ट्रस्वास्यास्य सम्यान्तं जीवतास्मीति लिख्ताः॥०४॥ प्राष्ट्रस्वास्य सम्यान्तं जीवतास्मीति लिखता।।०५॥

दिया हो कि ग्रंब रामकी शरणमे जाने पर ही तुम्हारा कल्यारा होगा ॥६८॥ रामने भी उससे यह प्रतिज्ञा करनी कि हम तुम्हे राक्षसोका राजा बना देगे। ठीक भी है। समयपर काममे लाई हुई कूट नीति आगे चलकर अवस्य ही फल देती है ।।६६।। रामने बानरों को लगाकर समुद्रपर तो पन्धरोक। पुल बँधवाया वह ऐसा जान पहता था मानो विष्णुको भ्रपने ऊपर गुलानेके लिए स्वय जेपनाग हो उतर श्राए हो ।।७०।। उस पुलसे समुद्र **पार**  करके पील-पीले वानरीने लडाको चारी प्रोरसे बेर लिया । उनसे घिरी हुई लडा ऐसी जान 'पड़ती थी मानी ल दुक्ते चारी और सोनेका एक दूसरा परकोटा बन गया हो ।।७१।। वहाँ वानरी भीर राक्षतीका ऐसा भवदूर युद्ध होने लगा कि राम और राजगुकी जय-जयकारोंसे दिशाएँ फटी पड रही थी ।।७२।। उस युद्धमे वानर पेडोसे मार-मारकर राक्षसीकी लोहेकी गदाएँ तोड़े डाल रहे थे, पत्थर बरमाकर उनके मुख्दर पीसे डाल रहे थे, धाने नखोंसे ऐसे भयद्भर घाव कर रहे वे कि सस्त्रोसे भी वैसे बाव नहीं हो सकते ये क्रीर लड़ाकू हाथियोंके सिरोपर बडी चट्टाने पटक-पटककर उनका कचूमर निकाल देते थे ।।७३।। उसी समय एक राक्षमने मायांने रामका सिर वनाकर सीताओं **के आगे लापटका। उसे देखले** ही सीताजी भूजित होकर गिर पड़ी। पर जब त्रिजटाने उन्हें समक्षाया कि यह सब राक्षसी माया है त्य मीतात्रीकी जानमे जान ग्रार्ड।।७४।।यह जानकर उनका शोक़ **तो छूट गया कि मेरे** पितदेव जीवित है पर उन्हें इस बातकी बड़ी लज्जा हुई कि पितके मारे जानेका समाचार सुनकर भी गरुद्धापातविश्लिष्टसेयनाडोस्त्रवन्यव्यक्तिस्त्रोतः दाशरथ्योः च सक्तेशः स्वमकृतः इवाभवत् ॥७६॥ ततो विभेद पौलुम्त्यःशक्त्या वस्र सि लच्मग्रम्। रामस्त्वनाहतोऽप्यामीद्विदीर्शहृदयः शुचा स मारुतिसमानीतमहौषधिद्वतव्यथः लक्कास्त्रीणां पुनश्चक्रे विलापाचार्यकं शरैः ॥७८॥ स नादं मेघनादस्य धनुश्चेन्द्रायुधप्रभग्। मेघस्येव शरतकालो न किंचित्पर्यशेषयत ॥७६॥ क्रम्भकर्णः कपीन्द्रेश त्रुपावस्थः स्वसः कृतः। हरोध रामं शृङ्गीव टङ्कच्छिन्नमनःशिलः ॥=०॥ अकाले:बोधितो भात्र वियम्बरी बधा भवान। रामेषुभिरितीवासी दीर्घनिद्वां प्रवेशित: ॥८१॥ इतराएयपि रचांमि पेतर्वानरकोटिय । रजांसि समरोत्थानि तच्छोणितनदीष्टिव ॥⊏२॥ निर्थयात्रथ पौलस्त्यः पुनर्यद्वाय मन्दिरात । त्ररावणमरामं वा जगदद्येति निश्चितः ॥८३॥

रामं पदातिमालोक्स लक्क्षेशं च बरूथिनम् । हरियायं स्थं तस्मै प्रजिषाय पुरंदरः ॥=४॥ तमाधतध्यजपटं व्योमगङ्गोमि वायुभिः। देवस्त्रभुजालम्बी जैत्रमध्यास्त राघवः ॥८५॥ मातलिस्तस्य माहेन्द्रमाम्रमोच तन्चछदम् । यत्रोत्पलदलक्लैव्यमस्त्र।रुवाषुः सुरद्विषाम् ॥८६॥ श्रन्योन्यदर्शनप्राप्तवित्रमावसरं चिरात । रामरावसयोर्चद्धं चरितार्थमिवाभवत् ॥८७॥ भुजमुर्थोहबाहुल्यादेकोऽपि धनदानुजः। ददशे बयथापूर्वी मातवंश इव स्थितः ॥==॥ जेतारं लोकपालानां स्वम्रखैरचितेश्वरम् । रामस्तुलितकैलासमराति बह्रमन्यत ॥८१॥ तस्य स्फ्ररति पौलस्त्यः मीतामंगमशंसिनि । निचलानाधिककोषः शरं सञ्येतरे भुजे ॥६०॥ रावसस्यापि रामास्तो भिन्वा हृदयमाशुगः। विवेश भुवमारूयातुमुरगेम्य इव प्रियम ॥६१॥

वचसैव तयोविषयमस्त्रमस्त्रेण निष्नतीः ।

प्रन्योन्यजयसंरम्भो वृद्यवे वादिनीरिव ॥६२॥
विक्रमध्यतिहारेण सामान्याभृदृद्वयोरिप ।

जयश्रीरन्तरा वेदिर्मचवारण्योरिव ॥६३॥
कृतप्रतिकृतप्रीतैस्तयोर्धुकां सुरासुरैः ।

परस्परश्रात्राताः पुष्पष्टिं न सेहिरे ॥६४॥

प्रयाशंकुचितां रचः शतव्यीम्य शत्रवे ।

हृतां वैवस्वतस्येव कृदशात्मनिमित्पत् ॥६५॥

राधवो स्थमप्राप्तां तामाशां च सुरद्विषम् ॥६५॥

प्रम्नेतं स्वयं चास्मै धनुष्येकधनुर्धरः ।

प्राक्षमस्त्रं प्रियाशोकश्रत्यनिष्कर्यश्रीषधम् ॥६॥।

तद्वयोग्नि शत्रधा मिन्नं ददशे दीप्तिमन्मुखम् ।

वर्षुमेहोरगस्येव करालफ्रण्यण्डलम् ॥६॥

देने पहुँच गया हो ।।६१।। वे दोनो क्रोध करके एक दूसरेको ललकारते हुए सीर अस्त्रको शस्त्रसे काटते हुए लड रहे थे। उनका क्रोध उसी प्रकार बढ़ता जा रहा था जैसे विजयके लिये शास्त्रार्थं करनेवालोका क्रोध बढता चलता है ॥६२॥ कभी राम अधिक पराक्रम दिखाते थे भीर कभी राख्या । इसलिये जिज्याश्री कभी रामके पास जाती थी तो कभी राज्या के पास । उसकी दशा वैसे ही हो गई जैसे लडते हए मतवाले हाथियोंके बीचकी दीवार की हो ।।६३।। जब राम बाए। चलाते या रावरणका बार रोकते तब देवता उनके ऊपर फूल बरसाने लगते ग्रीर जब रामपर रावण प्रहार करता या उनका वार रोकता तब असूर उसपर फूल बरसाने लगते । पर रामके अस्त्र रावगाने ऊपर बरसते हुए कुलोंको ऊपर ही तितर-बितर करदेते और रावगानेबाग रामपर बरसनेबाले फुलोंको माकाशमे ही छितरा देते ये ।।१४।। रावराने लोहेकी कीलोसे जडी हुई वह शतस्त्री रामपर चलाई जो यमराजके ग्रस्त कूटशाल्मलीके समान भयकूर थी ।।६५॥ उस समय राक्षसोंको पूरी ग्राशा होगई कि इस प्रस्त्रसे तो राम प्रवश्य ही समाप्त हो जायेंगे। पर रामने उस शतव्नीको रथतक पहुँचनेके पहले ही तिरखी नोकवाले बागांसि ऐसी सरसतासे टुकडे-टुकडे कर डाला मानो केला खील रहे हीं। यह देखकर राक्षसोंकी रही-सही भाशा भी भाक हो गई ।।१६।। राम कोई साधारण धनपधारी थोडे ही थे। उन्होने रावरणको मारनेके लिये धनुषपर वह बह्यास्त्र चढाया जो कभी व्यर्थ ही नहीं जाता। वह ऐसा या मानी सीताके शोकरूपी काँटोंको निकालनेकी अनुक भौषधि हो ।।६७।। वह ब्रह्मास्त्र ग्राकाशमें जाते ही दस भागोंमें फट गया ग्रीर उसमेंसे जो ग्राग निकली वह ऐसी थी मानी फर्गोंका तेन मन्त्रप्रयुक्तेन निमेषार्घादपातयत्। स रावशशिरः पङ्क्तिमज्ञातत्रश्वेदनाम् ॥६८॥ बालार्कश्रतिमेवाप्सु बीचिभिन्ना पतिष्पतः। रराज रत्तःकायस्य करुठच्छेदपरम्परा ॥१००॥ महतां पश्यतां तस्य शिरांसि पतितान्यपि। मनो नातिविश्वसास पुनः संधानशङ्किनाम् ॥१०९॥

अथ मद्गुहपत्रें लोकपालदिपानाम् नुगतमालहरूदै गैण्डभिनीविंहाय । उपनतमिण्डन्ये मुस्ति पौलस्त्यशत्रोः सुरक्षि सुरिबस्ति पुष्पवर्षे पपात ॥१०२॥ यन्ता हरेः सपदि मंहतकामुकल्यमाष्ट्रच्या राघवमसुष्टितदेवकार्यम् । नामाङ्करावस्त्रगाङ्कितेतु यष्टिमूम्बं रहिसहस्रयुत्रं निनाय ॥१०३॥

रघुपतिरपि जातवेदोविशुद्धां प्रगृह्य प्रियां

प्रियसुहर्दे विभीषसे संगमय्य श्रियंवेरिसः।

रविसुतसहितेन तेनानुयातः ससौमित्रिणा अजविजितविमानरत्न

भुजनिजितनिमानरत्नाधिरुटः प्रतस्ये पुरीम् ॥१०४॥ इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवशे महाकाव्ये

रावगावधो नाम द्वादशः मर्गः॥

वमकीला नण्डल लिए हुए रोपनाग ही उत्तर घाए हो ॥६॥ मन्त्रसे चलाए हुए उत ब्रह्मास्स्रसे रामने रावत्यके दर्तो स्तिरोको घाये पत्तमे काटकर पृथ्योपर पिरा दिवा जिनसे रावत्यको तीनक भी कहु न हुए ॥१८॥ रावत्यके विर कटकर पिरते हुए गेम चण्डे त्याते वे बेंने चल्चल लहरोमे प्रात-कालके सुर्यका प्रतिक्रम रोगो देता है ॥१००॥ रावताके कटे हुए सिरोको देखकर भी देवतायों को विश्वास नहीं हुमा नगीकि उन्हें यह दर बा कि कही ये किर न जुड़ जाये ॥१०१॥ जिल रामपर राज्याभिषेक का बल पिडका जातेवाला था उन्हीके तियरए देवतायों ने कूल वरमाए विनकी मुगन्य राकर मदने भीगी हुई पीकोशाल भीरे दिशायों के हाथियोंके मद बहातेवाले नगोलोंको छोड़कर रस लेते जनके पीड़ियों हो पढ़ियों हो देवतायों मता करके पीड़ियों के उन्होंने देवतायों मता काम पूरा कर दिया था। उन्होंने सामने प्रतुप्ति हो डाला देव विनायों वे देवतायों का काम पूरा कर दिया था। उन्होंने राज्यों मताले उनसे खाला नेकर प्यत्या सहस्रों घोड़ोंगता रस लेकर व्यक्ति वणा गया। उस रखकी ज्वापर प्रतिक्रम राज्यके सामा प्रतिक्रम राज्यकी प्रात्यां मताले उनसे खाला नेकर प्रयत्या सहस्रों घोड़ोंगता रस लेकर व्यक्ति वणा गया। उस रखकी ज्वापर प्रतिक्रम राज्यके साम प्रतिक्रम राज्यकी राज्यपी विभीगस्तको सीच दो बीर फिर सीनाजीको अमिमे सुद्ध करके सुर्योव दिशाया गरेर लड़करके साथ अपने बाहुबनसे जीते हुए पुणक विमानपर चढ़कर स्वरोध्याकी भीर लीट चंत्र। १०००

महाकवि श्रीकानिदासके रचे हुए रघुवश महाकाव्यमे रावण-वध नामका वारहवौं सर्गे समाप्त हुमा ॥

## ॥ त्रयोदशः सर्गः ॥

प्रथात्मनः शब्दगुणं गुण्यकः पदं विमानेन विगाहमानः । रत्नाकरं वीच्य मिथः सजायां रामाभिधानो हरिरित्युवाच ॥१॥ वैदेहि पश्यामलयाद्विभक्तं मत्सेतुना फेनिलमम्बुगाशिम् । क्षायापथेनेव शरत्त्रसम्भाकाशमाविष्कृतचारुतारम् ॥२॥ गुरोर्थियचोः कपिलेन मेथ्ये रसानलं संक्रमिते तुरंगे । तदर्थमुर्वीमबदारयद्भिः पूर्वेः किलायं परिवर्धितो नः ॥३॥ गर्भे दथन्यकंमरीचयोऽस्मादिबृद्धिमत्रास्तुवने वस्ति । अविन्धनं विह्मसौ विभित्तं प्रह्माद्व व्याप्य दिशो महिस्ना । विष्णोरिवास्यानवधारणीयमीदक्तया रूपियचया वा ॥५॥ नाभिप्ररूदास्तुक्हासनेन मंस्तुयमानः प्रथमेन धात्रा । अम् गुणान्तोचितयोगनिदः संहृत्य लोकान्युरुगोऽघिशेते ॥६॥ अर्मन गुणान्तोचितयोगनिदः संहृत्य लोकान्युरुगोऽघिशेते ॥६॥

### तेरहवां सर्ग

जिसका गुएए सब्द है उत झाकाशमे विमानपर वह जाते हुए गुणी तथा राम कहलानेवाल विच्या भगवान, समुद्रको देखकर सीताजीसे एकान्तये बोले ॥१॥ हे सीते ! इस फेनसे मरे
हुए समुद्रको तो देखी जिसे मेरे बनाए हुए पुनने सनय पर्वतनक दो आगोमें बीद ही बिट दिया
है वैने सुन्दर तारोसे मरे हुए शद्द क्तुके खुले साकाशको साकाशयाज्ञा दो आगोमें बीट देती
है विन पुनति हो समुद्र कंते बना है ! ] जब हमारे पुरखे महाराजा समर सम्येशय प्रक रुप रेहे मे तब किपन में उनका थोडा पाताल मोकमे चुरा ले गए । उस समय सगरजीके
पुनीने भोड़ेकी कोज करतेके लिये जो सारी पुरुषी खोद डालो थी उत्तीमे यह इतना लम्बा-चौड़ा
समुद्र बन गया है ॥३॥ [ यह समुद्र है बढ़े कामका । ] देखे इसीमेसे सुर्यको किरएो जल खीचती
है स्नीर [पुनीपर वरसाती है । ] इसीमें रत्न बढ़ते है, यपने शब्द महकानतको भी यह
स्वपनी गोदमे पालता है धीर सुखकारी प्रकाशवाला चन्द्रमा भी इसीमेंसे उत्तन्न हुम्स है ॥४॥
यह सपना क्य भी सदा बदलता रहता है भीर यह इतना बड़ा है कि दसी दिशाभीमें इस्तक
फीला हुमा है। इसिलेये जेते विच्या भवान्ही कियाज सह तह कहा लहा ला सकता कि वे ऐसे सीर
इसने बड़े देनेंसे ही इसके विचयम भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह ऐसा है या दतना बड़ा
है ॥४॥ जब स्वायिपुष्ट विच्या मुगवान्द्र तीनो लोकोंका सहार कर चुकते है तब यही शुक्तक संगमित्रामें सोते है और इसकी नामित्र तिनके हुए कमलते उत्तन्न होनेवाले सहार्गी सदा पत्त च्छिदा गोत्रभिदात्तगन्धाः शरग्यमेनं शतशो महीत्राः । नृपा इवोषप्तविनः परेम्यो धर्मोत्तरं मध्यममाश्रयन्ते ॥ ॥ रसातलादादिभवेन पुंसा भ्रुवः प्रयुक्तोद्वहनक्रियायाः। अस्याच्छमस्भः प्रलयप्रवृद्धं मुहर्तवक्त्राभरणं वभूव ॥</ मसार्पसोष प्रकृतिप्रगल्भाः स्वयं तरङ्गधरदानदत्तः। अनन्यसामान्यकलश्रष्ट्रतिः पिबत्यसौ पाययते च सिन्धः ॥६॥ ससन्त्रमादाय नदीम्रखाम्भः संमीलयन्तो विवृताननत्वात । श्रमी शिरोमिस्तिमयः सरन्ध्रीरूर्ध्व वितन्वन्ति जलप्रवाहान्।। १०।। मातङ्गनकैः सहसोत्पतद्भिर्भिन्नान्द्विधा पश्य समुद्रफेनान । क्रपोलमंसर्पितया य एषां व्रजन्ति कर्णवरणचामरत्वम् ॥११॥ वेलानिलाय प्रस्ता भजङ्गा महोमिनिस्फ्रजेशनिर्विशेषाः। सूर्याशुसंपर्कसमृद्धरागैर्व्यज्यन्त एते मिश्रभिः फरास्थैः ॥१२॥ विद्रमेषु पर्यस्तमेतत्सहसोर्मिवेगात । तवाधरस्पधिष ऊर्ध्वाङ्करत्रोतमुखं कथंचित्क्लेशादपकामति शृह्वयूथम् ॥१३॥ प्रवृत्तमात्रेख पयांसि पातुमावर्त्तवेगादुश्रमता घनेन । त्राभाति भूविष्ठमयं समुद्रः प्रमध्यमानो गिरिखेव भूवः ॥१४॥

इनके गुरा गाया करते है ।।६।। जंसे शत्रुश्रोके उरसे राजा लोग किसी धर्मात्मा ग्रीर तटस्य राजाकी शरण लेते है वैसे ही उन सैकडों पहाडोने भी इसकी शरण ली थी जिनके पख इन्द्रने काट दिए थे और जिनका अभिमान इन्द्रने चूर कर दिया था ॥७॥ सुस्टिके आरम्भमे जब बराह भगवान् पृथ्वीको पातालसे ले जारहे थे उस समय प्रलयसे बढा हुआ इनका स्वच्छ जल क्षरा भरके लिये उनका पुषट बन गया था।। देशो ! दूसरे लोग केवल स्त्रियो का श्रधरपान करते है, ग्रपना श्रधर उन्हे . नहीं पिलाते । पर समृद्र इस बातमे भी ग्रौरोसे बढ़कर है क्योकि बब नदियाँ ढीठ होकर चुम्बनके लिये प्रपना मुख इसके सामने बढातो है तब यह बड़ी चतुराईसे ग्रपना तर द्व-रूपी श्रधर उन्हें पिलावा ग्रीर उनका ग्रथर स्वय पीता है ॥१॥ यह देखों ये बढे-बड़े मगरमच्छ ग्रपना मुँह खोलकर मछ्जियों को लिए-दिए समुद्रका जल पी जात है और फिर मुँह बन्द करके प्रपने सिरके छेदोसे पानीकी जल-घाराएँ छोड़न लगते है ।।१०।। इन सगरमच्छों के भ्रचानक उठनेसे समूहकी फटी हुई फेनको तो देखो । इनके गलोपर क्षमा भरके लिए लगी हुई यह फेन ऐसी दिखाई देती है मानो इनके कानोपर चंबर टेंगे हुए हो ।।११।। तटपर बढ़ी-बढ़ी सहरोके जैसे दिलाई देने वाले ये सौप हैं जो तटका वायु पीनेक लिए बाहर निकल आए है। पर जब सूँग्रंकी किरएगोसे इनके मिए चमक जाते हैं तब ये पहचानमे ब्रा जाते हैं ।।१२॥ देखां, लहरोकी स्रोकमे तुम्हारे ब्रघरोके समान लास-लास मुंगेका चट्टानमे टकरा जानेसे इन जीवित शंखों के मुंह छिद गए है छोर उस पीड़ासे ये बेचारे बढी कठिनाईमे इघर-उधर चल पा रहे हैं।।१३॥ वह देखों ! काले-काले बादल समुद्रका पानी

र्रादयश्वक्रिनभस्य तन्वी तमालतालीवनराजिनीला ।
आभाति वेला लवशाम्ब्राशेषांगानबद्धेव कलङ्करेखा ॥१ थ॥
वेलानिलः केतकरेखुभिस्ते संभावयत्याननमायताचि ।
मामचर्म मण्डनकालहानेवेंचीव विम्वाधरबद्धतृष्णम् ॥१६॥
एते वर्ग सैकतिभन्नश्चलिपर्यस्तष्ठकापटलं पयोधेः ।
प्राप्ता ब्रह्मचेंन विमानवेगात्कृलं फलावजितपृशमालम् ॥१७॥
कुरुष्य तावत्करभोरु पथान्मार्गे मृशग्नेविश्चि दृष्टिपातम् ।
एषा विदृरीभवतः समुद्धात्सकानना निष्पततीव भूमिः ॥१८॥
ववचित्थथा संचरने सुरायां कचिद्धनानां पततां कचिच ।
यथाविधो मे मनसोऽनिलाषः प्रवर्तते परय तथा विमानम् ॥१६॥
असी महेन्द्रद्विषदानगन्धिस्त्रमार्गगावीचिवमद्शीतः ।
आक्षश्वाद्यदिनयावनोत्यानाचामति स्वेदलवानम्रस्ते ॥२०॥
करेख वातायनलम्बिने नस्पृष्टस्त्वया चिष्ड कुतृहिलन्या ।
आमुञ्चतीवाभरखं द्वितीयमुद्धिन्नविद्वह्नत्यो घनस्ते ॥२१॥

लेने आए है और समुद्रकी भवरके नाय-साथ बडी तीव गतिसे चक्कर काट रहे है। इस समय यह समुद्र ऐसा जान पड रहा है मानो मन्दराचल फिर इसे मधे डाल रहा हो ।।१४।। देखो ! दूर होनेसे पहिएकी हालके समान बहुत पतला और ताड़ तथा तमाल आदि वृक्षीके कारण नीला विखाई देनेवाला समूद्र-तट ऐसा जान पड़ रहा है जैसे चक्रकी धारपर मुर्चा जम गया हो ।।१४।। हे सूलोचने । समुद्रनटका वायु तुम्हारे मुखपर केनकीका पराग छिड़क रहा है मानो वह यह जान गया है कि मैं तुम्हारे अधरोको चूमने ही वाला हूँ और अब अधिक शुद्धारकी बाट नही देखाँगा ।।१६।। बद्ध देखी हम लोग विमानके तीव चलनेके कारए क्षरण भरमें ही समुद्रके उस तटपर पहुंच गए जहाँ बासपर सीपोंके फैल जानेसे मोती बिखरे पड़े है और फलोके भारसे सुपारीके पड़ भूके खड़े हैं।।१७॥ है कदलीके समान जाँघोवाली मृगनयनी । पीछेकी स्रोर तो देखो ! दूर निकल स्नानसे यह जगलोंसे भरी हुई भूमि ऐसी दिखाई पड़ रही है मानो समूद्रमेंसे अभी अचानक निकस पड़ी हो ॥१६॥ देखों ! मैं जिधर चाहना है उधर ही यह विमान घूम जाता है। यह कभी तो देवताश्रोके मार्गमें उडता चलता है, कभी बादलोके मार्गमें पहुँच जाता है और कभी पक्षियोके मार्गमें उड़ने लगता है।।१६।। ऐरावतके मदकी गन्धमें बस, हमा भीर आकाशगद्भाकी लहरोंसे ठण्डाया हमा आकाशका वाय तम्हारे मुखपर दोपहरकी गर्मीस छाई हुई पसीनेकी बूँदोंको पीता चल रहा है ॥२०॥ हे चण्डी ! जब तुम क्षेत्र-क्षेत्रमें ग्रपना हाथ विमानसे बाहर निकालकर बादलको छू लेती हो तब तुम्हारे मिताबन्धके चारों मोर बिजली कौध जाती है। उस समय ऐसा जान पडता है मानो बादल तुम्हारे बाबमे दसरा कंगन पहना रहे हो ॥२१॥ नीचे देखी ! रावण आदि शक्षसोंके मारे जानेकी बात

समारब्धनवोटजानि । अभी जनस्थानमपोद्दविद्रनं मत्वा अध्यासते चीरभूतो यथास्वं चिरोज्मितान्याश्रममण्डलानि ॥२२॥ सैंषा स्थली यत्र विचिन्यता त्वां अष्टं मया नृषुरमेकसुर्व्याम् । त्वचरसारविन्दविश्लोषदुःखादिव बद्धमीनम् ॥२३॥ त्वं रक्ता भीरु यतोऽपनीता तं मार्गमेताः कृपया लता मे । शास्त्राभिरावर्जितपत्तवाभिः ॥२४॥ **अदर्शयन्वक्तमशक्त्**वत्यः समबोधयनमाम् । दर्भाङ्करनिर्च्य पेदास्तवागतिज्ञ' व्यापारयन्त्यो दिशि दित्तगरयामुत्पचमराजीनि विलोचनानि ॥२४॥ पुरस्तादाविर्भवत्यम्बरलेखि एतद्विरेर्माल्यवतः नवं पयो यत्र धनैर्भया च त्वद्वित्रयोगाश्रु समं विसृष्टम् ॥२६॥ धाराहतपरवलानां कादस्वमधीदतकेगरं च। ग्रह्मश्र स्निग्धाश्र केकाः शिखिनां वभृवुर्य स्मिन्नसद्यानि विना न्वया मे ॥२०॥ पूर्वानभूत स्मरता च यत्र कम्पोत्तरं भीह त्रोपगृहम् । गृहाविसारीएयतिवाहितानि मया क्यंचिद्धनगर्जितानि ॥२८॥ श्रासार सिक्त चितिबाष्ययोगान्मा मचियो छत्र विभिन्नकोशै:। बिहरू स्वामाना नवकन्दलैस्ते विवाहधमारुगुलोचनश्रीः ॥२६॥

मुनकर इन चीरपारी तपिचयों ने समक सिया है कि अब कोई सदका नहीं रहा और इसिमेंचे वे नई हिया बना-वाकर, वपीचनमें मुख्ये बनते तो है ॥२६ वही स्थान है जहाँ तुम्हें इंदरी हुए मैंने दुध्यीय ना-वाकर, वपीचनमें मुख्ये बनते तो है ॥२६ वही स्थान है जहाँ तुम्हें इंदरी हुए मैंने दुध्यीयर पढ़ा हुया तुम्हारा बिद्धया देसा था। चुपपाप पढ़ा हुया वह ऐसा तम दूर तुम्हें वामा है। ॥२६ था। है भी है। रावण तुम्हें जिम मानी तुम्हें तुम्हें तो त्या था उन मार्गकी स्वतार पुने हुं तथा करते तुम्हों दानेका मार्ग दताना चाहती ची पर बीत न सकते के कारण उन्होंने प्रपत्ती पत्तीवाली डालियों ही उथर कुकाकर पुने तुम्हारा विकास दिया था। १४।। हरिएकोंने भी वन देसा कि भुमें तुम्हारों को समक्षेत्र नगी ची। १५ वह वे प्रपत्ती दिया था। १४।। हरिएकोंनी भी वन देसा कि भुमें तुम्हारों वानेक मार्गका जान हो है तब वे प्रपत्ती विद्या आधीर मार्थवाद वर्षकों के बीचेटी दिसाई देती है, यहीं जब बारतीने नया जल बरसाना आरम्भ किया, उस समय तुम्हारे न रहनेक भेरी आहें भी जल बरसाने तभी थी। १५ १। उस समय वर्षकों के बीचेटी दिसाई देती है, यहीं जब बारतीने नया जल बरसाना आरम्भ किया, उस समय तुम्हारे न रहनेक भेरी आहें भी जल बरसाने तभी थी। १५ १। उस समय वर्षकों के स्थान प्रपत्ती के पत्ति स्थान कर स्थान के स्थान प्रपत्ती के पत्ती विद्या स्थान होती होते पत्ती होते स्थान वर्षकों के स्थान स्थान कर स्थान स्थान कर स्थान होती होते स्थान स्

उपान्तवानीरवनोपगु हान् पालच्यपारिप्लवसारसानि दरावतीर्श पिवतीव खेदादम्नि पम्पासलिलानि दृष्टि: ॥३०॥ अत्रावियुक्तानि रथाङ्गनाम्नामन्योन्यद चोत्पलकेसराखि । द्वन्द्वानि दरान्तरवर्तिना ते मया प्रिये सस्पृहमीचितानि ॥३१॥ इमां तटाशोकलता च तन्वीं स्तनाभिरामस्तवकाभिनम्राम। त्वत्प्राप्तिवृद्धया परिरब्धुकामः सौमित्रिशा साश्ररहं निषद्धः ॥३२॥ श्रमविंमानान्तरलियनीनां अत्वा स्वनं काञ्चनिकक्किशीनाम्। प्रत्युद्वजन्तीव सम्रत्पतन्त्यो गोदावरीसारसपङक्तयस्त्वाम ॥३३॥ घटाम्बुसंवर्धितवालचुता । एषा त्वया पेशलमध्ययापि त्रानन्द्यत्युनमुखकुष्णसारा दृष्टा चिरात्पषञ्चवटी मनो मे ॥३४॥ मृगयानिवृत्तस्तरंगवातेन रहस्त्वदुत्सङ्गनिषरणमूर्घा स्मरामि वानीरगृहेषु सुन्नः ॥३४॥ भ्रभेदमात्रेण पदानमधीनः प्रभंशयां यो नहुषं चकार। तस्याविलाम्भः परिशक्षिकेतोभौमो मुनेः स्थानपरिग्रहोऽयम ॥३६॥

ही लाल-लाल हो गई जैसे विवाहके समय हवनका धुर्घा लगनेसे तुम्हारी भाँखें लाल हो गई थी। सत: जन्हे देखकर तुम्हारा स्मरणहो धानेसे मैं वेचैन होजाता था ॥२६॥ देखो <sup>।</sup> बहुत ऊँवेसे देखनेके कारण और बेतके जगलोसे ढके होनेके कारण पम्या सरोबरका जल ठीक-ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी जलपर तैरते हुए सारम कूछ-कूछ दिलाई पड़जाते है ॥३०॥ हेप्रिये ! यहाँ चकवा-चकवीके जोड़े एक दूसरेको प्रेमपुर्वक कमलका केसर दिया करते थे, तुमसे इतनी दूर होनेके कारण उन्हे देख-देखकरमे यही सीचा करता था कि मुर्फे भी ये दिन कब देखनेको मिलेगे ॥३१॥ तुम्हारे वियोगमें मैं ऐसा पागल हो गया था कि एक दिन स्तनके समान गुच्छोवाली इस पतली ग्रशोक लताको मैंने यह समक्षकर गले लगाना चाहा था कि तुम ही हो । जैसे ही मैं उसे गले लगाने चला तो मेरा यह पागलपन देखकर रोते हुए लक्ष्मराने मुक्ते वहाँसे हुटा लिया ॥३२॥ यह देखो ! विमानके नीचे लटकती हुई सोनेकी कि कि शिययोका शब्द सनकर गोदावरी नदीके सारसोकी पति ऊपर उडी चली था रही हैं मानो ये तुम्हारी प्रगवानी करने था रही हो ॥३३॥ थाज बहुत दिनोंपर इस पश्चवटीको देखकर मेरा जी खिल उठा है। वह देखों! वहाँके मृग ऊपर सिर उठाकर विमानको देख रहे हैं। यहीपर तो तुमने ग्रपनी पतली कमरपर घड़े ले लेकर ग्रामके वृक्षोंको सीचकर पाला-पोसा था ।।३४॥ मुक्ते वे दिन स्मरण हो रहे हैं जब मैं यहाँ एकान्तमे- बेंतकी फोंपड़ीमे तुम्हारी गोदमें विर रखकर सीया करता था भीर गीदावरीका ठण्डा वायु मेरे आखेटकी धकावट मिटाया करता था ॥३१। यह देखी ! भागे ही उन तपस्वी बगस्त्य शृपिका बाश्रम है, जिन्होंने केवल भौहे तानकर ही राजा नहपको इन्द्रके परसे नीचे बकेल दिया था। ये ही जब उदय होते है तब वर्षाका सब गँदला जल स्वच्छ कर देते हैं।।३६॥

त्रे साग्निधुमाग्रमनिन्यकीर्तेस्तस्येदमाकान्तविमानमार्गम् घात्वा हविर्गन्धि रजीविग्रकः सश्तुमते मे लिघमानमात्मा ॥३७॥ एतन्म्रनेर्मानिनि शातकर्षोः पञ्चाप्सरो नाम विहारवारि । आभाति पर्यन्तवनं विद्रान्मेघान्तरालच्यमिवेन्द्विम्बम् ॥३**८**॥ पुरा स दर्भाङ्करमात्रवृत्तिश्चरन्धृगैः मार्घमृषिर्मघोना । समाधियीतेन किलोपनीतः पञ्चाप्सरोयीवनकृटबन्धम् ॥३६॥ प्रमक्तसंगीतमृदङ्गधोषः। तस्यायमन्तर्हितमौधभाजः वियद्भतः पुष्पकचन्द्रशालाः वर्गं प्रतिश्र नमुखराः करोति ॥१०॥ हविर्भजामेथवतां चतुर्णां मध्ये ललाटंनपसप्तमप्तिः। श्रमौ तपस्यत्यपरस्तपस्वी नाम्ना सुतीच्लुश्ररिनेन दान्तः ॥४१॥ त्रम् सहासप्रहितेच्रकानि न्याजार्थसंदर्शितमेखलानि । नालं विकर्तं अनितेन्द्रशङ्कं सुगङ्गनाविश्रमचेष्टितानि ॥४२॥ एपोऽन्नमालावलय मृगाशां क्राइयिनारं कुशसचिलावम् । सभाजने मे भुजमूर्ध्ववाहुः मञ्येतरं प्राध्वमितः प्रयुक्ते ॥४३॥ वाचंयमत्वात्प्रशाति ममैष कम्पेन किंचित्प्रतिगृह्य मुर्ध्नः। दृष्टिं विमानव्यवधानमुक्तां पुनः सहस्रानिषि संनिधत्ते ॥४४॥

श्रदः शरर्षयं शरमङ्गनाभ्नस्तपोवनं पावनमाहिताग्नेः ।
चिराय संतर्ष्यं सिमद्भिरिनिनं यो मन्त्रपृतां तनुमप्यद्दौषीत् ॥४४॥
द्वायाविनीताध्वपरिश्रमेषु भृषिष्ठसंभाव्यफलेष्वमीषु ।
तस्यातिथीनासधुना सपर्या स्थिता सुपुत्रेष्विव पादपेषु ॥४६॥
धारास्वनोद्वारिदरीमुखोऽसौ शृङ्गाशलग्नाम्बुद्वश्रष्कः ।
बघ्नाति मे वन्धुरसात्रि चक्कुर्टपाः कुकुबानिव चित्रकृटः ॥४७॥
एषा प्रसन्नस्तिमितश्रवाहा सरिद्विद्रगन्तरभावतन्त्री ।
मन्दाकिनी भाति नगोपकर्ष्ये मुक्ताबली क्ष्य्यगेत्व भृमेः ॥४८॥
श्रयं सुजातोऽजुगिरं तमालः प्रवालसादाय सुगन्धि यस्य ।
यवाङ्क्रराषायङ्क्रपोलशोभी मयावंतमः परिकल्पितस्ते ॥४६॥
श्रतिश्रद्वतामिवनीतसन्त्वमपुष्पिलङ्गान्फलवन्धिष्टचम् ।
वनं तपःसाधनमेतदत्रेगविष्कृतोदग्रतरप्रभावम् ॥४०॥
श्रत्राभिषेकाय तपोधनानां सप्तर्षिदसोद्वतदेमपद्याम् ।
प्रवर्तयामास किलानस्या त्रिसोत्तरं त्यम्बक्रमीलिमालाम्॥५१॥

केवल सिर हिसाकर ही इन्होने मेरे प्रणामको स्वीकार किया है। विमानक बीचने ग्राजानेसे जो इनकी हुप्टि सूर्यमे अलग हो गई थी वह फिर इन्होने सूर्यमे लगा ली है ।।४४।। यह आगे शररागातकी रक्षा करनेवाल ग्राम्नहोत्री शरभञ्ज ऋषिका तपोवन है जिन्होंने बहुत दिनोतक ग्राम्निको समिधासे तृप्त करके भ्रन्तमे भ्रपना पवित्र शरीरभी उसमे ह्वन कर दिया था ॥४५॥ चैसे सपूत्र भ्रपने पिताके धर्मका पालन करते है वैसे ही अतिथि-सेवाका काम उनके बदले ये आश्रमके वृक्ष करते हैं जिनकी छायामे बैठकर पश्चिक ग्रपनी बकावट दूर करते है और जिनमे बड़े मीठे-मीठे फल भी लगते हैं।।४६।। हे मृन्दरी । मस्त माँडके समान यह चित्रकूट पर्वत सुभ्रे बड़ा सहावना लग रहा है । इसकी गुका ही इसका मुख है, इससे निकलनवाली जनकी धाराका शब्द ही साँडकी डकार है, इसकी चोटी ही उसकी सीगें हैं और उसपर छाए हुए बादल ही मानी सीगोपर लगी हुई कीचड है।।४७॥ यह लो मन्दाकिनी था गई। इनका जल कैसा स्वच्छ और घीरे-बीरे वह रहा है। दूर होनेके कारए। ये कितनी पतली दिखाई दे रही हैं। चित्रकूट पर्वतके नीचे बहती हुई ये ऐसी जान पडती है मानो पृथ्वी-रूप नायिकाके गलेमे मोतियोकी माला पडी हुई हो ।।४८।। पहाडके ढालपर जो तमालका वृक्ष दिखाई दे रहा है यह वही है जिसकी कोंपलका कर्सफूल बनाकर मैंने तुम्हारे कानमे पहनाया था ग्रीर जो तम्हारे जीके अक्रके समान पीले गालोंपर लटकता हुआ बड़ा सुन्दर लगता था ।।४६।। यह आगे अत्रि मुनिका तपोवन है जहाँके सिंह धादि पछ विना मारे-पीटे हो ऐसे सीधे हो गए है कि किसीसे कछ बोलते नहीं। यह तपोवन इतना प्रभावशानी है कि यहाँ बिना फूल आए ही वृक्षोंमें फल लग जाते हैं ॥५०॥ प्रत्रिकी पत्नी प्रनस्यांनी ऋषियोंके स्नानके लिये उन त्रिपयंगा गङ्काजीको यहाँ वीरासर्ने ध्यां नजुषासृषीशाममी समध्यासितवेदिमध्याः ।
निवातिष्कम्यतया विभान्ति योगाधिरूढा इव शाखिनोऽपि ॥४२॥
त्वया पुरस्तादुषयाचितो यः सोऽयं वटः श्याम इति प्रतीतः ।
राशिमंशीनामित्र गारुडानां सपषरागः फलितो विभाति ॥४३॥
वर्षाचत्रमालेपिभिरिन्द्र नीलेईकामयी यष्टिरिवातुविद्धा ।
श्रन्यत्र माला सितपङ्कानामिन्दीवरैह्न्खिचितान्तरेव ॥४४॥
वर्षाचत्रमाला प्रियमानसानां कादम्बसंसर्गवतीव पर्ह्कः।
श्रन्यत्र कालगुरूद चपत्रा भक्तिभृवश्रन्दनकल्पितेव ॥४४॥
वर्षाचत्रमा चान्द्रमसी तमोभिरस्त्रायाविलीनैः शवलीकृतेव।
श्रन्यत्र शुआ शरदभलेखा रम्भेष्यवालच्यनभः प्रदेशा ॥४६॥
वर्षाच कृष्णोरगभृष्योव भस्माङ्गरागा तनुरीश्वरस्य ।
परयानवद्याङ्गि विभाति गङ्गा भिन्नप्रवाहा यमुनातरङ्गैः ॥४७॥
सम्रद्रस्योर्जलसंनिपाते प्रतारमनामत्र किलाभिषेकात् ।
तक्ताववोषेन विनापि भृयस्तनुत्यज्ञां नास्तिशरीरवन्यः ॥४८॥।

पुरं निषादाधिपतेरिर्द नद्यस्मिन्मया मौलिमणि बिहाय। जटास बद्धास्वस्दत्सुमन्त्रः कैंकेयि कामाः फालेतास्तवेति ॥५६॥ पयोधरैः पुरायजनाङ्गनानां निर्विष्टहेमाम्बुजरेणु यस्याः। ब्राह्मं सर: कारणमाप्तवाची बद्धेरिवाच्यक्तमदाहरन्ति ॥६०॥ जलानि या तीरनिखातयूपा वहत्ययोध्यामनु राजधानीम । त्ररंगमेधावभृथावतीर्शैरिच्वाक्रभिः प्रस्यतरीकतानि ॥६१॥ यां सैकतोत्सङ्गसुलोचितानां प्राज्यैः पयोभिः परिवर्धितानाम् । सामान्यधात्रीमिव मानसं मे संभावयत्युत्तरकोशलानाम् ॥६२॥ सेयं मदीया जननीव तेन मान्येन राज्ञा मरयुर्वियुक्ता। शिशिरानिलैमाँ तरंगहरतैरुपगृहतीव ॥६३॥ विरक्तमंध्य।कपिशं पुरस्ताद्यतो रजः पाथिवम्राज्जिहीते। शक्के हन्मत्कथितप्रवृत्तिः प्रत्युद्धतो मां भरतः ससैन्यः॥६४॥ श्रद्धा श्रियं पालितसंगराय प्रत्यर्पयिष्यत्यनद्यां स साधुः। हत्वा निवचाय मधे खरादीन्मंरिकतां त्वामिव लच्मगो मे ॥६५॥

यह बागे वही निवादराज गृहका नगर है जहाँ मैंने मुक्टमिए उतारकर जटा बाँधी थी और जिसे देखकर समन्त्र यह कहकर रोने लगे थे कि हे कैकेशी! तेरी इच्छा सफल हो गई ॥५६॥ जैसे ऋषि लोग कहते है कि प्रश्यक्तसे [प्रयोत् प्रकृतिसे] बुद्धि उत्पन्न हुई वैसे ही यह सरपू नदी भी उस मानसरोवरसे निकली है, जिसके कमलोका पराग यक्षोकी खियाँ अपने स्तनोमें लगाती हैं ॥६०॥ यह नदी इच्चाकृवशी राजाम्रोकी राजधानी मयोध्यासे लगी बहती है । इसके तटपर जहाँ तहाँ यज्ञोंके खम्भे गडे हुए है जिनमें बाधकर पशुभीकी बलि दी जाती थी। अञ्चमेध करनेके अन्तमे सर्यवंशी राजाओंने जो इसमें स्नान किया किया है उससे इसका जल पवित्र हो गया है ।।६१।। मैं इस नदीका बहा भादर करता हैं क्योंकि यह उत्तरकोशलके राजाओंकी धाय है। इसीके बालमे खेल-खेलकर वे सब पलते हैं ग्रीर इसीका मीठा जल पीकर पृष्ट होते हैं ॥६२॥ माननीय महाराज दशस्यसे विद्युडी हुई मेरी माताके ही समान यह सरयू अपने ठडे वायुवाले तरंग-रूपी हाथ उठा रही है मानी इतने केंचे परसे ही मुक्ते गले लगाना चाहती हो ॥६३॥ देखो ! ताल सन्ध्याके समान जो धूल पृथ्वीसे उठ रही है उससे जान पड़ता है कि हनुमान त्रीसे मेरे मानेका समाचार सुनकर भरतजी सेना लेकर मेरा स्वागत करने था रहे है ।।६४।। खर-दूषरा धादि राक्षसोंको मारकर मैं जब सौटा या उस समय जैसे लक्ष्मणने तुम्हें मेरे हाथ सुरक्षित रूपसे सौंप दिया या वैसे ही श्रव में प्रविध पूरी करके जो लौटा हूँ तो जान पड़ता है कि सजबन भरत मुक्ते सुरक्षित राज्यलक्ष्मी सौंप देंगे ।।६४।। चीर पहने, पैदल चलते हुए हाथमें पुजाकी सामग्री लिए मन्त्रियोंके

स्रसी पुरस्कृत्य गुरुं पदातिः पश्चाद्वस्थापितवाहिनीकः ।
वृद्धैरमात्यैः सह चीरवासा मामर्थ्यपार्थिर्भरतोऽस्युपैति ॥६६॥
पित्रा विसृष्टां मदपेवया यः श्रियं युवाष्यङ्गगतामभोक्ता ।
इयन्ति वर्षाणि तया सहोग्रमस्यस्यतीय व्रतमासिघारम् ॥६७॥
एतावदुक्तवित दाशरथौ तदीयामिच्छां विमानमधिदेवतया विदित्वा ।
ज्योतिष्याद्वततार सविस्मयाभिहृद्धीचितं प्रकृतिभिर्भरतानुगाभिः ॥६८॥
तस्मात्पुरःसरविभीपखद्धितेन सेवाविच्छणहृरीश्वरदृत्वहस्तः ।
यानाद्वातरदृर्महृतिलेन मार्गेण भित्रप्रिकृति रामः ॥६८॥
३च्वाकृवंशगुरवे भ्यतः प्रणम्य स आतरं भरतमर्थ्यपरिग्रहान्ते ।
पर्यग्रस्यजत मूर्यनि चोषज्ञौ तद्भक्तयपोदिषतृगज्यमहाभिषेके ॥७०॥
समन्नप्रहृद्धिजनिताननविक्रियाँ अवान्त्ररोहजटिलानिव मन्त्रिश्वद्धान् ।
सन्वप्रहृत्यमुल्यस्य ग्रम्हृद्धिजनितानविक्रियाँ स्वान्त्ररोहजटिलानिव मन्त्रिश्वद्धान् ।
सन्वप्रहृत्यमुल्यस्य ग्रम्हृद्धित्रती रामुनन्दनेन व्युत्कस्य ल्यास्तरेषु पुरः प्रहर्ता ।
इत्यादतेन कथितौ रामुनन्दनेन व्युत्कस्य लच्मलप्रभौ भरतो ववन्द ॥७२॥

साथ भरत मेरे ही पास आ रहे है। देखो, इनके आगे-आगे विश्वपत्री चल रहे है और पीछे-पीछे सेना चली बा रही है ।।६६।। जैसे किसी युवा पुरुषकी गोदमे कोई मुन्दर स्त्री ब्राकर बैठ जाय और वह उससे भोग न करके तलवारकी घारपर चलनेके समान कठार, इन्द्रियोको वशमे रखनेका बत कर ले वैसे ही भरतने भी पिताकी दी हुई राज्यलक्ष्मीको भोग करनेकी शक्ति रहते हुए भी मेरे कारएा उसका भोग न करके कठिन ग्रसियार ब्रतका पालन किया है ।।६७।। जब राम ऐसा कह रहे थे उसी समय रामकी इच्छको ही विमानका चालक मानकर वह विमान श्राकाशस नीचे उतर श्राया श्रीर भरतजीके पीछे चलनेवाली सारी जनता श्रौंख फाइ-फाइकर उन्हे देखन सगी ॥६८॥ सेवामे चतुर सुग्रीवके हाथोंके सहारे स्फटिक मिण्योगे जडी हुई सीढीसे रामचन्द्रजी विमानसे उतरे श्रीर विभीषण श्रागे-श्रागे मार्ग दिखाते चले ।।६१।। विनीत रामने पहले इक्ष्वाकुवशके गुरु वशिष्ठजीको प्रसाम किया । फिर ग्रध्यं ग्रहण करके ग्रीसमे भ्रीमू भरकर उन्होंने पहले भरतजीको छातीसे लगा लिया फिर उनके उस मस्तकको सुंघा । जिसने रामकी भक्तिके कारहा राज्याभियेक भी अस्वीकार कर दिया था ।।७०।। फिर उन बृद्ध मन्त्रियोमें मिले जो मूँछ ग्रौर डाडी बढ जानेसे ऐसे दिलाई दे रहे थे जैसे घने बरोहवाने बडके कृत्र हो । रामने प्रेम-भरी श्रौंखोंसे मधुर भाषामे उनसे क्रुपापूर्वक कुशल-मङ्गल पूछा ॥७:॥ भरतत्रीसे सुग्रीवका परिचय देते हुए रामने कहा कि ये वानरों भीर भालुमोंके सेनावित हैं और बढ़े गाढ़े दिनोमें हमारे काम आए हैं। फिर विभीषसाका परिचय देते **हुए** कहा कि ये पुलस्य कुलमे उत्पन्न हुए विभीषण हैं। ये युद्धके समय हमसे सागे बढ़-बढ़कर शत्रुग्नोपर पहार करने थे । यह सुनकर भरत त्रीने लक्ष्मसाको छोडकर पहले उन्ही दोनोंका स्वागत

सौमित्रिकातद्यु संसम् के स चैनमुत्थाप्य नम्रशिरसं भृशमालिलिङ्ग । हृदेन्द्रजित्वद्रस्य स्वकंत्रोन किरपान्त्रवास्य अजमध्यमुरस्थलेन ॥७३॥ रामाञ्जया हरिचम्यतयस्तदानीं कृत्वा मनुष्यवपुराहरहूर्गजेन्द्रान् । तेषु चरत्यु बहुधा मद्वारिधाराः शैलाधिरोहस्य सुस्रान्युपलेमिरे ते ॥७४॥ सानुस्रवः प्रभूरिष वस्यदाचराणां मेजे त्यान्दशरप्रभवानुशिष्टः । मायाविकल्परचितरिषे ये तर्दार्यने स्पन्दनेस्तुलितकृतिमभक्तिशोभाः ॥७४॥ भृपस्ततो रप्युपतिविलसत्पताकमध्यास्त कामगति सावरजो विमानम् । दोषातनं वुधवृहस्पतियोगह्रयस्तारापतिस्तरलिबधृदिवाभवृन्दम् ॥७६॥ तत्रेश्वरेख जगतां प्रलयादिवोर्वी वर्षात्ययेन रुचमश्रवनादिवेन्दोः । रामेख मैथिलमुतां दशक्रस्टकुष्कुत्प्रन्युदुतां धृतिमर्यी मरतो ववन्दे ॥७७॥ लङ्केश्वरमृतिभङ्गस्टब्रतं तद्वन्दां युगं चग्खपोर्जनकात्मजायाः । ज्येष्ठावृत्विज्ञदिलं च शिरोऽस्य साधोरन्योग्यपावनमभृदुभय समेर्य ॥७८॥

## कोशार्ध प्रकृतिपुरःसरेण गत्व। काकुत्स्थः स्तिमित्तज्ञवेन पुष्पकेण । शत्रुष्तप्रतिविहितोपकार्यमार्थः साकेतोप्वनसुदारमध्युवास ॥७६॥

इति महाकविधीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये दण्डकात्प्रत्यागमनो नाम त्रयोदशः सर्गः ॥

रही भी भीर पीछ-पीछ वह पुण्यक विमान भीरे-भीने चला जा रहा या जिसपर राम बैटे हुए थे। इस प्रकार श्राध कोमनक चलकर उन्होंने ग्रयोध्याके उम मुन्दर उपवनमे डराजमायाजिसे पहलेसे ही शत्रुपनने भली-मीति सजादियाया।।७६।।

> महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवज महाकाव्यमे दण्डकवनसे लीटना नामका तेरहवी सग समास हम्मा ॥

# ॥ चतुर्दशः सर्गः ॥

मर्तुः प्रणाशादय शोचनीयं दशान्तरं तत्र समं प्रपन्ने ।
अपस्यतां दाशरथी जनन्यौ छेदादिवोषघ्नतरोर्भतत्यौ ॥१॥
उमानुभाभ्यां प्रण्तौ हतारी यथाक्रमं विक्रमशोभिनौ तौ ।
विस्पष्टमस्त्रान्थतया न दप्टौ ज्ञातौ नुतस्पर्शसुखोपलम्मात् ॥२॥
आनन्दजः शोकजमश्रु-वाष्पस्तयोरशीतं शिशिरो विभेद ।
गङ्गासरग्योजेलमुष्णतप्तं हिमादिनिस्यन्द स्वावतीर्णः ॥३॥
ते पुत्रयोनेंऋतस्त्रसमार्भानाद्रानिवाङ्गे सदयं स्पृशन्त्यौ ।
अपीप्सतं चत्रकुलाङ्गनानां न वीरखशब्दमकामयेताम् ॥॥॥
क्लेशावहा भर्तुरलवणाहं मीतेति नाम स्वमुदौरयन्तो ।
स्वगेप्रतिप्रस्य गुरोमेहिष्यावभक्तिमेदेन वध्वैन्दे ॥॥॥
उनिष्ट वन्ते ननु सानुजोऽसौ इचेन भर्ता ग्रुचिना तर्वेव ।
कृष्कुं महत्तीर्थं इति प्रियाहाँ ताम्चतुस्ते प्रियमप्यमिध्या ॥६॥
अथाभिषेकं रणुवंशकेतोः प्रारब्धमानन्दजलैर्जनन्योः ।
निवर्त्तेयामासुरमात्यवृद्धास्तीर्थाहतैः काचनकुम्भतोयैः ॥॥॥

#### चौदहवां सर्ग

उस उपननमे पहुँचकर राम धपनी साताम्रोसे मिले वो उसी प्रकार उदास लग रही भी असे कुछके कट जानेपर उसके सहारे बढी हुई लताएँ मुरभ्ग जाती हैं 11१1। उराक्रमी राम भीर लक्ष्मणने बारी बारीसे कीशन्या भीर सुनिवाको प्रणान किया। अपने पुत्रोंको देखते ही दौनों माताभीकी श्रांको और उसके सि प्रांच प्रांच साताभीकी श्रांको और उसके सि प्रांच प्रांच सि प्रांच साताभीकी श्रांको और उसके सि प्रांच साताभी है सहान गई। 11९1। जेंद्री ममिक दिनोमें दिमालयका श्रोतक जल गंगा भीर सरपूके गर्म जलको ठडा कर देता है बेसे ही उन दोनो नारियोकी भ्रांक्षोसे वहे हुए भ्रानन्दके ठेंड भीत्रमीने शोकके गरम भीनुशोको ठंडा कर दिना 11३1। पुत्रोंके भ्रांचेस वहे हुए भ्रानन्दके ठेंड भीत्रमीने थाक को ने वहाँ दोनों माताण इस अकार रहलाने गर्म माने माने भ्रांच प्रांच सभी हरे ही हों। उस समय भ्रापते पुत्रोंकों नोटें देलकर वे इतनी व्याकुल हो गई कि उन्हें बीर पुत्रकों में कहलाना भी भ्राच्छा नहीं लगा। 11९1 में ही पतिकों कह देननी व्याकुल हो गई कि उन्हें बीर पुत्रकों में कहलाना भी भ्राच्छा नहीं लगा। 11९1 में ही पतिकों कह देननी व्याकुल हो गई कि उन्हें बीर पुत्रकों में सिताशीकी उठाते हुए बडी प्यारी भीर जल्बी बात कहीं -उठा बेटी ! तेर ही पतिवतके प्रभावसे सीताशीकी उठाते हुए बडी प्यारी भीर करने बात कहीं -उठा बेटी ! तेर ही पतिवतके प्रभावसे राम भ्रार प्रांच सि सार प्रमान भ्राताभीके हमें से सीताशीकी उठाते हुए बडी प्यारी भीर करने सार तह ही हो। वस राज्याभिषकका धारम्भ भाताभीक हुन स्मेर सीद्यारी हुला या, उत्त भागिक हो सोनेके वक्षों भरे सीविंस सार हुए एक वसरे रामकों होनेक

मिरित्समुद्रान्सरसीश्र गत्वा रचाःकपीन्द्रैरुपपादितानि । तस्यापतन्सूर्धन जलानि जिप्छोर्विन्ध्यस्य मेघप्रभवा इवापः ॥द्या तपस्विवेपक्षियपापि तावद्यः प्रेच्छीयः सुतरां वसूव । राजेन्द्रनेपथ्यविधानशोभा तस्योदिताऽऽसीन्धुनरुक्तदोषा ॥६॥ समौलरुकोहिरिः समैन्यस्तर्यस्वनानन्दितपौरवर्गः । विवेश् सीधाद्गतलाजवर्षमुकोरुखामन्वयराजधानीम् ॥१०॥ सौमिषिक्षा मावरजेन मन्दमाधृतवालव्यजनो रथस्थः । धृतातपत्रो भरतेन सावादुषायमंषात इव प्रष्टदः ॥११॥ प्रामादकालागुरुष्मराजिस्तत्याः पुरो वासुवरोन मिन्ना । वनान्निष्टकेन रघूनमेन सुवता स्वयं वेखिरिवावभासे ॥१२॥ वश्रजनान्धित्वाक्ष्येषां कर्षीस्थर्था रघुवीरपत्नीम् । प्रामादवातायनद्रयवन्धैः साकेननार्योऽखलिभिः प्रशेमः ॥१२॥ रस्परन्तमम् । रस्प सुद्रेति पुनः स्वपुर्यं संदर्शिता वहिगनेव मर्त्रा ॥१२॥ रस्प सुद्रेति पुनः स्वपुर्यं संदर्शिता वहिगनेव मर्त्रा ॥१४॥ रस्प सुद्रेति पुनः स्वपुर्यं संदर्शिता वहिगनेव मर्त्रा ॥१४॥

नहलाकर बुढे मन्त्रियोने पूरा कर दिया ॥७॥ राक्षमो ग्रौर बानरोके नायकोने नदियो, समुद्रों ग्रीर तालोमें जो जल लाकर दिया वह ग्रिभियेकके समय रामके सिरपर वैसे ही बरस रहा था जैसे विन्ध्याचलकी चोटीपर बादलोका लाया हुन्ना जल बरमा करता है ।।=।। जो राम तपस्वीके वेशमे भी बहुत मुन्दर लगते थे वे इस समय राजसी वस्त्र पहुनकर और भी सुन्दर लगते लगे ॥६॥ बृद्ध मन्त्रियों, राक्षसो और वानगेको साथ लेकर रामने अपनी सेनाके साथ उस राजधानी सयोध्यामे पैर रक्षेत्र जो चारो स्रोर बन्दनवारोसे सजाई गई थी, जहाँके ब्वेत भवनोपरसे **घानकी सीलें बरस** रही थी और जहाँके निवासी तरही ग्रादि बाजोको सन-सनकर बढे प्रसन्न हो रहे थे ॥१०॥ लक्ष्मगा और सब्दुक्त रामपर चवर दुला रहे थे और भरत हाथमे छव लिए हुए थे। उस प्रकार जब राम प्रथने भारशोके माथ अयोध्यामे प्रविष्ट हुए तब चारी भाई ऐसे जान पड रहे ये मानो साम, दाम, दण्ट ग्रीर भेद ये चारो उपाय इकट्रे हो गए हो ॥११॥ भवनीं के ऊपर वायुसे खितराया हुमा काले समरका धुर्मा ऐमा लग रहा था मानो बनसे लौटकर रामने स्रयोध्यापुरीका जुडा ही प्रथने हाथमें सोलकर छितरा दिया हो ॥१२॥ भवनोके भरोखोमें हाथ बाँधे दिखाई पड़नेवाली ग्रयोध्याकी महिलाश्रोने हाथ जोडकर उन सीनाजीको प्रशाम किया जो उस समय पालकीपर **वैठी** चल रही वी और जिल्हें कौजल्या आदि सासोने वडे मनोहर डगर्स वस्त्र श्रीर शाभूवर्सीसे सजा रखाथा ॥१३॥ मीताशीके भरीत्पर स्रव भी अमिट कान्तिवाला श्रद्धाराग लगा **हुआ था** जो क्रान्<sub>या की</sub>ने उनके बारीरमे लगा दिया था। **उसमे म्रग्निके समान प्रकाशमान उनका** प्रारीर ल्ला दिखाई पड़ रहा वा मानो पुरवासियोंको सीताजीको खुद्धता दिखलाने**के लिये रामने उन्हें** 

वेरमानि रामः परिवर्डवन्ति विश्राएय सौहार्दनिधिः सहद्भायः । बाष्पायमासो बलिमन्निकेतमालेस्यशेषस्य पितर्विवेश ॥१४॥ कृताञ्जलिस्तत्र यदम्ब सत्यान्नाश्ररयत स्वर्गफलाद्गुरुर्नः। तिबन्दर्यमानं सकृतं तवेति जहार लज्जां भरतस्य मातुः ॥१६॥ मुग्रीवविभीषणादीनुपाचरत्कृत्रिमसंविधाभिः । तथैव संकल्पमात्रोदितसिद्धयस्ते कान्ता यथा चेतसि विस्मयेन ॥१७॥ सभाजनायोपगतान्स दिव्यान्म्रनीन्प्रस्कृत्य इतस्य शत्रोः। श्रश्राव नेभ्यः प्रभवादि वृत्तं स्वविक्रमे गौरवमादधानम् ॥१८॥ प्रतिप्रयातेष तपाधनेष सखादविज्ञातगतार्धमासान सीतास्वहस्तोपहृताष्ट्रयपूजान् रज्ञःकपीन्द्रान्विससर्ज रामः ॥१६॥ तचात्मचिन्तासलमं विमानं हतं सरारेः सह जीवितेन कैलायनाथोद्वहनाय भूयः पुष्पं दिवः पुष्पकमन्वमस्त ॥२०॥ पित्रानियोगाद्वनवासमेवं निस्तीर्य गमः प्रतिषद्मराज्यः । धर्मार्थकामेष समां प्रपेदे यथा तथैवावरजेष वृत्तिम ॥२१॥

फिर भरिनमें बैठा दिया हो ।।१४।। मित्र-प्रेमी रामने पहले तो सुग्रीव भादि मित्रोको सब प्रकारकी सामग्रीसे नजे भवनोमे ठहराया और तब वे अपने पिताजीके पुजाघरमे गए। वहाँ दशरथजीका श्रकेला चित्र देखकर रामकी घाँखोंने ग्रांस ग्रा गए।।१५।। कैकेसी वहाँ उदान बैठी हुई थी। रामने हाय जोडकर कँकेयीसे कहा--'माँ । तुम्हारे ही पृथ्यकं प्रनापसे हमारे विताजी उस सस्यसे नहीं डिगे जिससे स्वर्ग मिलती है। यदि तुम उनसे वरदान न माँगती तो उन्होंने जो तुम्हे बरदान देनेकी प्रतिज्ञा की थी वह अठी हो जाती। यह सनकर कैकेशोके मनमे जो ग्रात्मण्लानि भरी हुई थी कि राम मेरे लिये न जाने क्या सोचने होंगे और मैं उन्हें कैसे मह दिखाऊँगी, वह सब जाती रही ।।१६।। वहाँमे ब्राकर उन्होने मुग्नीव श्रीर विशीषण आदि मित्रोका भली-भाँति स्वागत-सरकार किया। उन लोगोको यह देखकर बडा आध्चर्य हुमा कि हम जो कुछ चाहते है वह भट बिना कहे ही मिल जाता है ।।१७।। तब रामने उन अगस्त्य आदि ऋषियोका सत्कार किया जो उन्हें बधाई हेने भागे थे। फिर उन ऋषियोसे उन्होंने अपने बात्र रावसके जन्ममे मृत्य तकका वह बुतान्त सुना जो उन्हींका गौरव बढ़ाने वाला था ।।१८।। ऋषियोंके चले जाने पर उन राक्षसो भीर बानर-सेनापतियोंको बिदा किया जो प्रयोध्यामें इतने शानन्दसे रहे कि उन्हे यही न ज्ञात हो पाया कि ग्राधा महीना कव बीत गया । चलते समय सीताजीने स्वयं श्रपने हाथोसे उनकी पुता की ।।१६॥ तब रामने उस स्वर्गके फलके समान पृष्पकविमानको भी कूबेरके पाम जानेकी आज्ञा दे दी जो सदा इच्छा करते ही उनकी सेवाके लिये ग्रा जाता वा ग्रीर जिसे उन्होने रावराके प्राराके साथ-साथ उससे स्रीत लिया या ॥२०॥ इस प्रकार पिताकी ग्राजासे बनवासकी सर्वाध बिताकर रामने प्रपने पिताका राज्य फिरसे पाया । जैसा वे धर्म, श्रर्य और कामके साथ समान व्यवहार करते थे उसी प्रकार वे अपने भाडयोंके साथ भी समान प्रेमका व्यवहार करते ॥२१॥ जैसे स्वामिकार्तिकेय

सर्वास मात्रप्विप वत्सल्तवात्स निर्विशेषप्रतिपत्तिरासीत्। पडाननापीतपयोधरासु नेता चमुनामिव कृत्तिकासु ॥२२॥ तेनार्थवाँल्लोभपराङगुम्बेन तेन घ्नता विध्नमयं क्रियावान् । तेनास लोकः पिठमान्विनेत्रा तेनैव शोकापनुदेन प्रती ॥२३॥ स पौरकार्याणि समीच्य काले रेमे विदेहाधिपतेईहिता। उपस्थितश्रारु वपुस्तदीयं कृत्वोपभोगोत्सुक्येव लच्म्या ॥२८॥ तयोर्यथाप्रार्थितमिन्द्रियार्थानासेद्रषोः सबसु चित्रवत्सु प्राप्तानि दुःखान्यपिद्गडकेषु संचिन्त्यमानानि सुखान्यभूवन् ॥२४॥ अथाधिकस्निग्धविलोचनेन मुखेन सीता शरपाएइरेख। श्रानन्द यित्री परिशेतरासीदनचरव्यञ्जितदोहदेन ॥२६॥ तामङ्कमारोप्य कुशाङ्गय ष्टिं वर्शान्तराकान्तपयोधराग्राम । विलज्जमानां रहसि प्रतीतः पत्रच्छ रामां रमखोऽभिलाषम् ॥२७॥ सा दष्टनीवारवलीनि हिंसैं: संबद्धवैसानसकन्यकानि। इयेष भयः कुशवन्ति गन्तं भागीरथीतीरतपोवनानि ॥२८॥ तस्यै प्रतिश्रत्य रघुप्रवीरस्तदीप्सितं पार्श्वचरानुयातः। त्रालोकविष्यन्मदितामयोध्यां प्रासादमश्र'लिहमास्रोह ॥२६॥

भपने छ मुलोते छन्नो कृत्तिकाम्रोका स्तन पीकर समान रूपसे प्रेम दिखलाते थे, वैसे ही रामचन्द्रजी भी सभी माताब्रोको बरावर प्यार करते थे ॥२२॥ वे निर्लोभ वे इसीलिए उन्होंने प्रजापर कोई कर नहीं लगाया। फल यह हुआ, कि योडे ही दिनोमे प्रचाधनी हो गई। वे कही भी विघन आर्मे ही नहीं देते थे, इननिये सब लोग प्रमन्तासे यज्ञ आदि क्रियायें करने लगे। वे सबको ठीक मार्गपर चलाते वे इसनिये सब उन्हें पिताके समान मानते ये श्रीर विपत्ति पहनेपर वे सबकी सहायता करते थे इसलिये वे प्र∍ाके पुत्र भी वे ।।२३।। वे ठीक समयपर प्रजाका काम देख-भालकर सीनाजीके साब रमरा भी करते थे । ऐमा जान पहता या मानो राज्यलक्ष्मीने ही रामके साब रमरा करनेकी इच्छासे भीनाका सुरदर रूप घर लिया हो ॥२४॥ वे दोनो उस भवनमे इच्छानुसार विलास करते थे, जिनमें बनवासके समयकं चित्र टेंगे हुए थे। उन चित्रोंको देखकर बनवासके दु.खोंका स्मराग करकं भी उन्हें सूख ही मिनताबा ॥२१॥ वीरे-वीरे सीताजीके नेत्रोकी शोमा बढ़ने सगी और उनका मृत्व पके मरपतके समान पीला पडने लगा। इन गर्भके लक्षसगोको देखकर राम बड़े प्रमन्त हुए ॥२६॥ जब उन्हें पक्का विब्बास हो गया कि सोताजी गर्मिसी **हैं तब वे दुबलो तथा** कानी पुण्डीक सन्त्रोवाभी नजीती शीताजीको एकान्तमे गोदम बैठाकर पुछने तगै-वताम्रो, तुम्हें क्या-वरा चाहिए' ॥२७॥ सीनाजी बोची — मैं गङ्गाजीके तटके उन तपवनी को देखना चाहती हूँ पहींके हिमक बन्तु मांस न खाकर नीवार ही खाते हैं, जहाँ मेरी सिंखयाँ तपस्वियोकी कन्याएँ रहती है ग्रीर जहाँ कुशको भोपडियाँ वारों ग्रीर सड़ी हैं ॥२६॥ रामवन्द्रवीने कहा-

ऋद्धापणं राजपथं स पश्यन्विगाश्यमानां सर्यं च नौिशः ।
विलासिभिरचाध्युषितानि पौरैः पुरोषकण्ठोपवनानि रेमे ।।३०॥
स किंवदन्तीं वदतां पुरोगः स्ववृत्तसुहिश्य विश्वद्वहृतः ।
सपीषिराजोरुश्वजोऽपसर्पं पत्रच्छ भद्रं विजितारिभद्रः ॥३१॥
निर्वन्धपृष्टः स जगाद सर्वं स्तुवन्ति पौराश्चरितं त्वदीयम् ।
अन्यत्र रचोभवनोषितायाः परिग्रहान्मानवदेव देव्याः ॥३२॥
कलत्रनिन्दापुरुणा किलैवमभ्याहतं कीर्तिविपर्ययेण
अयोघनेनाय इविभातप्तं वैदेहिबन्धोर्ह्द्वयं विदद्रे ॥३३॥
किमान्मनिर्वादकथास्रुपेक्तं जायामदोषास्रृतं संत्यजामि ।
इत्येकपवाअयविक्रवत्वादासीत्स दोलाचलिचच्चितः ॥३॥।
निश्चत्य चानन्यनिवृत्ति-वाव्यं त्यागेन पत्न्याः परिमार्जुमैच्छत्।
अपिस्वदेहात्कस्रुतेम्द्रियार्थायशोधनानां हि यशो गरीयः ॥३॥।
स सनिपात्यावरजान्हतौजास्तद्विकयादर्शनलुप्तहर्षान् ।
कौलीनमात्माश्रयमाचचक्तं तेम्यः पुनश्चेदस्रुवाच वाक्यम् ॥३६॥

<sup>&#</sup>x27;फ्रच्छी बात है। हम तुम्हे उस तपीवनमे अवश्य भेजेंगे।' वहाँसे उठकर वे अपने सेवकके साथ सुन्दर प्रयोध्याकी छटा निहारनेके लिये ग्राकाशसे बाते करनेवाले ग्रपने ऊँचे राजभवन-की छतपर जा चढे ।।२६।। वहाँसे उन्होंने देखा कि राजमार्गकी दुकाने धनधान्यसे भरी हुई हैं, सरयमें नावे चल रही हैं और प्रयोध्याके उद्यानोंने विलासी पुरवानी प्रसन्न होकर विलास कर रहे है ॥३०॥ नगरीकी यह शोभा देखकर सन्दर बोलनेवाले, सदाचारी और शेषनागके समान बढी-बड़ी बाँहो ग्रीर जाँघोंवाले शत्रुविजयी रामने ग्रपने भद्र नामके दूतसे पूछा-'कहो भद्र ! हमारे विषय-मे प्रजा क्या कहती है'।।३१।। पहले तो भद्र चप रहा पर जब राम बार-बार उससे पुछने लगे तब वह बोला-'हे नरश्रेष्ट ! जनता श्रापकी सब बातोकी प्रशसा करती है, किन्त श्रापने राक्षसके घरमें रहनेवाली देवी सीताको फिरसे ग्रहण कर लिया है. उसे लोग ग्रच्छा नही समभते ।।३२।। श्रपनी पत्नीपर लगाए हए इस भीषण कल दको सनकर सीतापति रामका हृदय वैसे ही फट गया जैसे धनकी चौटसे तपाया हुआ लोहा फट जाता है ।।३३।। वे मनमें सोचने लगे कि श्रव दो ही उपाय हैं। या तो मैं इस बातको अनसूनी ही कर दें और टाल जाऊँ या फिर निर्दोष पत्नीको सदाके लिये छोड़ दं। उस समय उनका चित्त हिंडोला बना हुआ था वे निश्चय ही नही कर पा रहे थे कि इन दोनोंमें क्या करना चाहिए क्या नहीं ॥३४॥ पर उस कलकुको मिटानेका कोई दूसरा मार्ग नहीं था । इसलिये उन्होने निश्वय कर लिया कि सीताको त्याग कर ही यह कलंक मिटाना चाहिए क्यों कि यशस्त्रियोंको अपना यश अपने शरीरसे भी अधिक प्यारा होता है फिर स्त्री आदि भोगकी बस्तुमों की तो बात ही क्या । ३५।। उदात मृहसे रामने भाइयोंको बुलाया तो वे भी उनकी

राजर्षिवरास्य रिविजयुतेरुपस्थितः पश्यत कीटशोऽयम् ।
मनः मदाचारशुचेः कलङ्कः पयोदवातादिव दर्पेषस्य ॥३०॥
पीरेपु साऽहं बृहुलाभवन्तमपा तरङ्गे चिव तैलविन्दुम् ।
सोदुं न तर्व्यमवर्षमिशे आलानिकस्थाणुमिव द्विपंद्रः ॥२=॥
सम्पापनोदाय फलप्रयुनावृपस्थितायामिषि निव्यपेद्यः ॥३६॥
अर्थापि वैदेहसुतां पुरस्तात्सप्रुद्धनीमं पितृपाइयेव ॥३६॥
आर्थिप चैनामनयेति कितु लोकापवादी वलवानमतो मे ।
अर्थापि हस्तेः शरितो मलद्येनारीपिता शुद्धिमाः अजाभिः॥४०॥
स्वीवपादी न च मे प्रयामी च्यर्थः सर्वप्रतियोचनाय ।
अर्म्यश्यःशीखिनकाङ्चया कि पदा स्युर्गनतं दशति दिजिहः॥४१॥
तदेष सर्गः करुलाद्रचिन्तं मे भवद्भिः प्रतिपंद्यनीयः ।
यर्थायता निर्वेतवाच्यश्यवान्त्राखान्मया धार्ययतुं चिरं वः॥४२॥
इर्युक्तवन्तं जनकास्मजायां नितान्तरूज्ञाभिनवेशमीशम् ।
न कथन आतुष्ठ तेषु शको निर्यद्धमासीदनुमीदि वार्तु॥४३॥

दला देखकर सन्न रह गए। ग्रपने भाइयोसे राम बोले-।।३६॥ 'यदापि में सदाचारी होनेके कारण पवित्र हॅं फिर भी जैसे भाग पडनेसे स्वच्छ, दर्पण भी बृंधना हो जाता है, वैसे ही देखों, सूर्यवशी राजिंपयोंके कुलमें मेरे कारण कैंमा कल डू लग रहा है ।।३७।। जैमे पानीकी लहरोके ऊपर तेलकी बृंद फैल जाती है वैसे ही इस समय घर-घर भेरी निन्दा फैल रही है । इस-लिये जैसे हाथी अपने अलानमें लीफ कर उसे उथ्याड़नेकी चेप्टा करता है वैमे ही मैं भी अपने इस कल द्भुको स्रव नहीं सह सकता।।३६।। इस समय यद्यपि सीताको पृत्र होनेवाला है तो भी स्रपने कल द्वको मिटानेक लिये मैं सब मोह तोडकर उसे वैसे ही छोड़ दूंगा बेसे पिताकी **श्राज्ञास मैंने** राज्य छोड दिया या ।।३२।। मैं जानता हूँ कि वह निर्दोष है पर बदनामी सत्यसे भी ग्रधिक बल-वती होनी है। देखो ! निर्मन चन्द्र-विम्बके ऊपर पडी हुई पृथ्वीकी छायाको लोग चन्द्रमाका कलकू कहते है और फूठ होनेपर भी मारा समार इसे ही ठीक मानता है ॥४०॥ तुम यह कहोगे कि यदि ोसाही यातो राक्षसोको क्यो मारा । उसका उत्तर यह है कि सीताको छुड़ानेके लिये मैंने जो राक्षसोको मारा वह मेरा प्रयत्न सीताको निकाल देनेसे बेकार नही कहा जायगा क्योंकि वह तो मैंने प्रपनी स्त्रोके हरणका उन राक्षसोमे बदना निया है। क्योंकि जब कोई साँप पैरके नीचे दव जाता है तब वह रक्तके लोमसे थाडे ही टॅमना है, वह तो ५दला जेनेके लिये ही डॉसता है ॥४१॥ इससिये यदि तुम लोग इस कल दुके बाणुको मेरे हृदयसे निकालकर मुफ्ते जीवित र**खना चाहते हो तो केवल** मीताकी दशापर त्या करके उसका पक्ष नेकर तुम भेरे इस निब्चयका विरोध सत करी ॥४२॥ जब भाइयोने ∤ला कि राता इननी निरुपाई करना चाहने है तब भाइयों**मेसे न तो कोई जनका** 

स लच्मणं लच्मण्यूर्वजन्मा विलोक्य लोकत्रयगीतकीर्तिः ।
सौम्येति चामाप्य यथार्थमापी स्थितं निदेशे पृथगादिदेश ॥४॥॥
प्रजावती दोहदशं सिनी ते तपोवनेषु स्पृह्वयालुरेव ।
स त्वं रथीत द्वथपदेशनेयां प्रापय्य वाल्मीकिपदं त्यजैनाम् ॥४॥॥
स ग्रुश्रुवान्माति मार्गवेण पितुर्नियोगात्प्रहृतं हिषद्वत् ।
प्रत्यग्रहीदग्रजशासनं तदाज्ञा गुरुणां द्वविचारणीया ॥४६॥
अथानुकूलश्रवणत्रतीतामत्रस्तुमिर्युक्तपुरं तुरंगैः ।
रखं सुमन्त्रपतिपन्तरिमारोप्य वैदेहसुतां प्रतस्ये ॥४०॥
सा नीयमाना रुचिरा-प्रदेशान्त्रियंकरो मे प्रिय इत्यनन्दत् ।
नासुद्ध कत्यदुम्तां विद्वाय जातं तमात्मन्यसिपत्रश्रुचम् ॥४८॥
स्तुर्गह् तस्याः पथि लच्मणो यत्सन्येतरेश स्पुरता तद्व्या ।
आध्यानमस्य गुरु भावि दुःखमत्यन्वनुप्तप्रदर्शनेन ॥४६॥
सा दुर्निमचोपगताद्विषदास्यदः परिस्वानसुखारिनन्दा ।
राज्ञः शिवं सावरजस्य भूयादित्याश्रशंसे कर्स्यरबाहाँः ॥४०॥

समर्थन ही कर सका, न विरोध ही ।।४३।। तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध यशस्वी, अपनी बातके पक्के रामने जब देखा कि लक्ष्मण उनकी प्राज्ञा माननेको तत्पर है तब वे लक्ष्मणसे कहने लगे—'लक्ष्मण ! तुम बढ़े मच्छे हो।' भौर यह कहकर उन्हे एकान्तमे ले गए और बोले---।।४४।। 'तुम्हारी गर्भिएपी भामी त्रपोवन देखना चाहती ही है इसलिये तम उन्हें इसी बहानेसे रचपर लेजाकर बाल्मीकिजीके ग्राध्यम-. तक पहुँचाकर छोड आओ' ।।४४।। लक्ष्मसाने सन ही रक्खा था कि पिताकी आज्ञा पाकर परश्रामजीने श्रपनी माताको वैसे ही निर्दयताके साथ मार डाला असे कोई अपने शत्रको मारे। इसलिये उन्होंने पिताके समान रामकी बाजा सिर चढ़ा ली, क्योंकि बडोकी बाजामे मीन-मेख निकालना ठीक नहीं है ॥४६॥ सीताजी यह सुनकर बड़ी प्रतस्त हुई कि लक्ष्मण हमें तपीवन दिखाने ले जा रहे है। लक्ष्मरणजी उन्हें ऐसे रथपर चढाकर ले चले जिसे स्वय समन्त्र हाँके रहे थे और जिसके घोड़े ऐसे सचे हुए थे कि रथके चलते समय गिंभणी सीताको तनिक भी हचक नहीं लगने पाती थी ।।४७।। मनोहर प्रदेशोंमेसे रवपर जाती हुई सीताजी यह सोचकर बडी प्रसन्त हुई कि मेरे प्रासाधिय सदा मेरे मनकी ही बात करते हैं। वे क्या जानती थीं कि इस समय वे भेरे लिये मनोरय पूरा करनेवाले कल्पवृक्षके बदले उस असिपत्रके वृक्षके समान कष्ट्यायक हो गए है जिसके पत्ते तलवारके समान पैने होते हैं ।।४८।। लक्ष्मणुने सीताजीसे मार्गमें कछ भी नहीं बताया कि तुमपर क्या विपत्ति आनेवाली है पर सीताजीके दाहिने नेश्रने फरकर आगे आनेवाले दु.लको सुचना दे ही तो दी ।।४६।। यह असगुन होते ही उनका मुह उदास हो गया भीर वे मन ही मन मनाने लगी कि भाइयोंके साथ राजा सुबसे रहें, उनपर कोई प्रांच न प्रावे ।।४०।। मार्गमें गडाजी पढी। उनमे जो सहरें उठ रही थी वे बढे भाईकी गुरोर्नियोगाद्वनितां बनान्ते सार्ध्वीं सुमित्रातनयो विहास्यन्। अवार्य तेवोत्थितवीचिहस्तैर्ज्जहोर्दुहित्रा स्थितया पुरस्तात् ॥५१॥ रथात्स यन्त्रा निगृहीतवाहात्तां आतृजायां प्रलिनेऽवतार्य । गङ्गा निषादाहृतनौविशेषस्ततार संघामिव सत्यसंघः ॥५२॥ अथ व्यवस्थापितवाककथंचित्सौमित्रिरन्तर्गतवाष्पकएठः । अौत्पातिको मेघ इवारमवर्ष महीपतेः शासनमुज्जगार ॥५३॥ ततोऽभिषङ्गानिलविप्रविद्धा प्रभश्यमानाभरगप्रसूना । स्वमृतिंलाभप्रकृतिं धरित्रीं लतेव सीता सहसा जगाम ॥५४॥ इत्त्वाकुवंशप्रभवः कथं त्वां त्यजेदकस्मात्पतिरार्यवृत्तः। इति चितिः मंशयितेव तस्यै ददौ प्रवेशं जननी न नावत ॥५५॥ सा लप्तसंज्ञा न विवेद दुःखं प्रत्यागतासुः समतप्यतान्तः । तस्याः समित्रात्मजयत्नलब्धो मोहादभृत्कष्टतरः प्रबोधः ॥५६॥ न चावदद्भर्तुरवर्णमार्या निराकरिष्णोर्वे जिनादृतेऽपि । श्चात्मानमेव स्थिरदुःखभाजं पुनःपुनर्दृष्कृतिनं निनिन्द ॥४७॥ श्राश्वास्य रामावरजः सतीं तामाख्यातवारमी किनिकेतमार्गः। निध्नस्य मे भर्व निदेशरौच्यं देवि चमस्वेति वभूव नम्रः ॥४८॥

पालासे पतिवता सीताको वनमे छोडनेके लिये ले जाते हुए लक्ष्मरासे मानो हाथ हिलाकर कह रही थी कि ऐसान करो, ऐसान करो ।। ५१।। गङ्गाजीके तटपर पहुँचकर सारधीने रास खींच ली। सच्ची प्रतिज्ञा करनेवाले लक्ष्मरणने भीताजीको नेतीपर उतार लिया और केवटने जो नाव लाकर दी उसपर चढकर सीता त्रीके साथ गुल्हाजी से भी पार हो गए ग्रीर अपनी उस प्रतिज्ञासे भी पार हो गए जो उन्होंने सीताको गङापार छोडनेके लिये रामसे की थी ।।४२।। पार पहेंचकर लक्ष्माणने प्रौम, रोककर, रुँधे हुए गलेसे मीताजीको राजाकी आज्ञा इन प्रकार मुनाई जैसे कोई भयन्तर बादल भीने बरसा रहा हो ।।५३।। जैसे जुलगनेसे लताके फुल ऋड जाते है और वह सखकर पृथ्वीपर गिर पहती है देसे ही इस अपमानजनक बातको सनकर सीताके आभयरण भी गिर पडे और वे भी भवनी माँ पृथ्वीकी गोदम गिर पडी ।। ५ छ। उस समय पृथ्वीने सीताजाको मानो दुविधाके कारसा भपनी गोदमे नहीं समा लिया कि इक्ष्वाकृ-वशी सदाचारी पति इस प्रकार सीताजीको **प्रचानक** क्यों छोड़ देंगे ।। ११।। मूर्छा ब्रा जानेसे उन्हें उस समय तो दूस नहीं हुन्ना पर जब वे मुस्क्रीस जगी तब उनके हृदयमे वडी व्यया हुई। लक्ष्मरणने प्रयत्न करके जो उनकी मूर्छा दूर **की यह बात** उन्हें मूर्छासे भी अधिक कट देनेवाली जान पढ़ी ॥४६॥ वे इतनी साध्वी थी कि निरपराध पत्नीको निकालनेवाले भ्रपने पतिको उन्होने कुछ भी बुरा-भला नही कहा वरन बार-बार वे भ्रपने भाग्यको ही कोयने लगी ।।१७।। लक्ष्मणने उन्हे बहुत समक्राया-बुक्ताया ग्रीर वात्मीकिका ग्राथम दिखाकर कहा-देवि ! मैं पराधीन हूँ। इसलिये स्वामीकी ग्राज्ञासे मैने ग्रापकेसाच जो कठोर व्यवहार

सीता तम्रत्थाप्य जगाद वाक्यं प्रीतास्मि ते सौम्य चिराय जीव । विडीजसा विष्णुरिवाय्रजेन भ्रात्रा यदित्थ परवानसि त्वम् ॥४६॥ सर्वमनुक्रमेण विज्ञापय प्रापितमत्त्रसामः। मयि वर्तमानं सनोरत्रध्यायत चेतसेति ॥६०॥ प्रजानि वेकं बाच्यस्त्वया महचनात्स राजा बह्नौ विश्रद्धामपि यत्समन्तम् । मां लोकवादश्रवणादहासी: श्रतस्य किं तत्सदृशं कुलस्य ॥६१॥ कल्याणबद्धरथवा तवायं न कामचारो मयि शङ्कनीयः। ममेव जन्मान्तरपातकानां विपाकविस्फ्रजीधरप्रसद्धः ॥६२॥ उपस्थितां पूर्वमपास्य लच्मीं वनं मया सार्धमसि प्रपनः। तदास्पदं प्राप्य तयातिरोपात्सोढास्मि न त्वद्भवने वसन्ती ॥६३॥ निशाचरोपप्लुतभर्द् कार्या तपस्विनीनां भवतः प्रसादात्। भृत्वा शरएया शरणार्थमन्यं कथं प्रयत्स्ये त्वयि दीप्यमाने ॥६४॥ किंवा तवात्यन्तवियोगमोघे कुर्यामुपेनां इतजीवेतेऽस्मिन् । स्याद्रचर्यायं यदि में न तेजस्त्वदीयमन्तर्गतमन्तरायः ॥६५॥ सूर्यनिविष्टदृष्टिरूष्वं श्रसनेश्वरितं यतिष्ये । भयो यथा मे जननान्तरेऽपि त्वमेव भर्ता न च विष्रयोगः ॥६६॥

किया है उसे भाग क्षमा कीजिए ॥५८॥ सीताजी उठी धौर नक्ष्मरासे बोली ! मैं त्यपर प्रसन्न हैं। तुम बहुत दिन नक जियो क्योंकि जैसे इन्द्रके छोटे भाई विष्यु सदा सपने बड़े भाईकी शाका मानते है वैसे ही तुम भी अपने बढ़े भाईकी आज्ञा माननेवाले हो ।।१६।। तुम जाकर समी सासोंसे मेरा प्रसाम कहकर निवेदन करना कि मेरे गर्भमे बापके पत्रका तेज है। इसलिये बाप स्रोग हृदयसे उसकी कृशल मनाते रहिएना ॥६०॥ और राजासे जाकर तुम मेरी ग्रोरसे कहना कि ग्रापते अपने सामने ही मुक्ते अग्निमें शुद्ध पाया था इस ममय अपजसके डरसे जो आपने मुक्ते छोड दिया है बह बंबा उस प्रसिद्ध कलको शोभा देता है जिसमें आपने जन्म लिया है ॥६१॥ पर नहीं, बाप तो सबकी भलाई करनेवाले है आप अपने मनसे हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते । यह सब मेरे पूर्व जन्मके पापोंका ही फल है ।।६२।। जान पड़ता है कि कुछ समय पहले ब्राप जिस राजलक्ष्मी का तिरस्कार करके मेरे साथ वनमें चले गए थे वह राज्यलक्ष्मी मुमले रुष्ट हो गई भीर वह भाषके घरमें मेरा प्रतिष्ठा-पूर्वक रहना देख नहीं सकी । १६३।। पिछली बार ग्रापकी कृपासे मैंने बनवासके समय बहुतसी ऐसी तपस्विनियोंको क्रपने गर्दा ग्राश्रम दिया था जिनके पतियोंको राक्षसोने सता रक्खा था। अब आप ही बताइये कि भाषके रहते हुए मैं किस में हसे उन्हीं तपस्विनियोंकी भाश्रिता होकर रहेंगी ॥६४॥ यदि मेरे गर्में भाग हथा भाषका वह तेज बाधा न देता जिसकी रक्षा करना भावश्यक है, तो मैं भाषसे सदाके जिये विद्धे हुए अपने प्राता भी छोड़ देती ।।६५।। पर पुत्र हो जानेपर मैं सूर्यमें हिष्ट बौधकर नृपस्य वर्णाश्रमपालनं यत्स एव धर्मो मनुना प्रशीतः। तपस्त्रमामान्यमवेत्रशीया ॥६७॥ निर्वामिताप्ये**वमतस्त्वया**ई तथेति तस्याः प्रतिगृह्य वार्च रामानुजे दृष्टिपथं व्यतीते । सा मुक्तकराठं व्यसनातिभाराचकन्द विमा कुररीव भयः ॥६=॥ नृत्यं मयुराः इसुमानि वृका दर्भानुपात्तान्विजहुईरिएयः। तस्याः प्रपन्ने समदुःखभावमत्यन्तमासीद्रदित वनेऽपि ॥६८॥ तामस्यगच्छद्रदितानुसारी कविः कुशेध्माहरसाय यातः। निषाद्विद्वारहँजदर्शनीत्थः श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः ॥७०॥ तमश्र नेत्रावरणं प्रमुज्य सीता विलापाडिरता ववन्दे। मुनिदोहदलिङ्गदर्शी दाश्वान्सुपुत्राशिपमित्युवाच ।।७१॥ जाने विसृष्टां प्रशिधानतस्त्वां मिथ्यापवादचभितेन भर्ता। तन्मा व्यथिष्ठा विषयान्तरस्थं प्राप्तासि वैदेहि पितर्निकेतम् ॥७२॥ सत्यप्रतिजेऽप्यविकत्थनेऽपि । उत्स्वातलोकत्रयकगरकेऽपि प्रत्यकस्मात्कलुषप्रवृत्तावस्त्येव मन्युर्भरताग्रजे मे ॥७३॥ तवोरुकीर्तिः श्वशारः सखा मे सतां भवोच्छेदकरः पिता ते । धरि स्थिता त्वं पतिदेवतानां कि तक येनासि ममानकम्प्या ॥७४॥

ऐसी तपस्या करू गी कि अगले जत्ममें भी आप ही मेरे पति हों, आपसे मुक्ते बलग न होना पड़े ।।६६॥ मनने कहा है - राजाग्रोका धर्म वर्गों ग्रीर ग्राश्रमोंकी रक्षा करना है इसलिये धरसे निकाल देने-पर भी बाप यह समक्रकर मेरी देख-भाल करते रहिएगा कि सीता भी बापकी प्रजा धीर तपस्थिनी है ।।६७।। यह सुनकर लक्ष्मण बोले - 'मैं सब कह दूँगा' । यह कहकर ज्योंही वे वहाँसे चलकर प्रौक्षोंसे भोभल हुए कि विपत्तिके भारसे ब्याकूल होकर सीताजी, ढरी हुई कुररीके समान ढाढ मार-मारकर रीने लगीं ।६ :।। उनका रोना सुनकर मोरोने नाचना बन्द कर दिया, वृक्ष फूलके भौंसु गिराने लगे और हरिश्यिमेंने में हमे भरी हुई वासका कौर गिरा दिया । सीताजीके द:खसे दस्ती होकर सारा जंगल रोने लगा ।।६६।। जिन महाकुपाल वाल्मीकि ऋषिका शोक व्याघके हाथसे मारे हुए क्रीश्वको देखकर श्लोक बनकर निकल पडा या वे उस समय कुश उपाडने निकले थे। रोनेका शब्द सुनकर वे सीताजीकी स्रोर साए । उन्हें देखकर सीताजीने श्रांसु पोंछकर चुप-चाप उन्हें प्रसाम किया। ऋषिने गर्भके चिह्न देखकर उन्हे आशीर्वाद दिया कि तुम पुत्रवती हो। आश्रीर्वाद देकर वे बोले---।।७१।। 'बेटी ! मैंने योगवलसे जान निया है कि तुम्हारे पतिने मूठे भगजससे हरकर तुम्हें घरसे निकाल दिया है। बेटी! यहाँ भी तुम ग्रपने पिताका ही घर समक्रो ग्रीर शोक छोड़ दो ॥७२॥ यद्यपि राम तीनों लोकोंका दुःख दूर करनेवाल है, भ्रपनी प्रतिज्ञाके पक्के हैं भौर भ्रपने में हसे भवनी बड़ाई भी नहीं करते फिर भी तुम्हारे साथ जो उन्होंने यह भट्टा व्यवहार किया है इसे देखकर मुक्ते उनपर बड़ा क्रोध था रहा है ।।७३।। तुम्हारे यशस्वी ऋसूरवी मेरे मित्र वे ग्रीर तुम्हारे पिता तपस्त्रसंसर्गविनीतसभ्वे तपोवने वीतमया वसास्मिन् ।

इतो भविष्यत्यनधभद्यतरपत्यसंस्कारमयो विधिस्ते ॥७॥॥

श्रमुत्यतीरां मुनिसंनिवेशैस्तमोपइन्त्रीं तमसा वनाम् ॥

तत्सैकतोत्सङ्गविलिक्षयाभिः संपत्स्यते ते मनसः प्रसादः ॥७६॥
पूर्षं फलं चार्तवमाहरन्त्यो वीर्जं च वालेयमकृष्टरोहि ।
विनोदयिष्यन्ति नवाभिषङ्गामुदारवाचो मुनिकन्यकास्त्वाम् ॥७०॥

पयोघटराश्रमवालङ्गान्संवर्षयन्ती स्ववलानुरूपः ॥

श्रमंश्रयं प्राक्तनयोपपचेः स्तनंधयप्रीतिमवाष्ट्यसि त्वम् ॥००॥

श्रमुग्रद्धप्रत्यभिनन्दिनीं तां वाल्मीकिरादाय द्यार्द्रचेताः ।

सायं मृगाष्यासितवेदिपार्वं स्वमाश्रमं शान्तमृगं निनाय ॥७६॥

तामर्पयामास च शोकदीनां तदागमप्रीतिषु तापसीषु ।

निर्वष्टसारां पिनुमिर्हिमाशोरन्त्यां कलां दर्श इवीषधीषु ॥८०॥

ता इङ्गुदीस्नेहकृतप्रदीपमास्तीर्थमेष्याजनतस्यमन्तः ।

तस्यै सपर्यानुपदं दिनान्ते निवासहेतोहरुजं वितेहः ॥=१॥

जनकजी भी ज्ञानोपदेश देकर बहुतसे विद्वानोंको संसारके बंधनसे खुढ़ाते रहते हैं, तुम स्वयं पतिव्रतामोंमें सर्वश्रेष्ठ हो घोर फिर तुममे ऐसा दोष हो कौन-सा है जो मैं तुम्हारे ऊपर कृपा न करूँ।।७४॥ ' देखो, तपस्त्रियोंके साथ रहते-रहते यहाँके सब जीव बडे सीधे हो गए है। ये किसीसे कुछ कहते-सुनते नहीं। इसी ब्राश्रममें तुम निर्मय होकर रहो। तुम्हारी पवित्र संतानके जातकर्म बादि संस्कार मैं यही करू गा 11921) पाप मिटानेवाली जिस तमसाके किनारे तपस्वी स्रोग सदा सन्ध्या पता करते हैं उसमे स्नान करके तुम उसकी रेतीपर देवताश्रोंको बलि दिया करो, इससे तुम्हारा मन प्रसम्न रहेगा ।।७६।। यहाँ की मूनि-कन्याएँ तुम्हें सब ऋतुग्रोंमें उत्पन्न होनेवाले फूल-फल और पनाके योग्य धन्न लाकर रख दिया करेंगी और मीठी-मीठी बातें करके तुम्हारा मन भी बहलाया करेंगी 1)७७।। जो जसके घढ़े तमसे उठ सकें उन्हें लेकर तम ब्राध्यमके पौघोंको प्रेमसे सीचा करी। इससे बढ़ा लाभ यह होगा कि बच्चा होनेके पहले ही तुम यह सीख जाग्रोगी कि बचोंसे कैसे प्रेम करना चाहिए ।।७६।। सीताजीने उनकी कपाको बहुत सहारा और दयाल वाल्मीकिके साथ उनके ग्राश्रममें चली गई। साँक हो जानेके कारण बहुतसे मृग वहाँ वेदीको घेरकर बैठे हुए ये ग्रीर सिंह ग्रादि अन्तु भी क्रुपचाप ग्राँस मुँदे पढ़े ये ।।७६॥ जैसे ग्रमावास्या जड़ी-बृटियों भौर लता-व्रक्षोंको भन्द्रमाकी वह सारहीन बन्तिम कला सौंप देती है जिसका अमृत पितर खीच सेते हैं, वैसे ही ऋषिने भी शोकसे व्याक्त सीताको ग्राश्रमकी उन तपस्विनियोंके हाथ सौंप दिया जो सीताजीके वहीं था जानेसे बड़ी प्रसन्त हो गई वीं ।।=०।। पूजा हो चुकनेपर उन तपस्विनियोंने सीताके रहनेके लिये एक पत्तोंकी कृटिया दे दी जिसमें हिंगोटके तेलका दीया जल रहा था और जिसमें नीचे तत्राभिषेकप्रयता वसन्ती प्रयुक्तपूजा विधिनातिषिभ्यः । वन्येन सा वल्किलिनी शरीरं पत्युः प्रजासंततये बभार ॥८२॥ अपि प्रश्वः सात्रुशयोऽधुना स्यात्किश्वत्युकः शक्रजितोऽपि इन्ता । शर्शस सीतापरिदेवनान्तमनुष्ठितं शासनमञ्जाय ॥८३॥ वभूव रामः सहसा सवाप्पस्तुपारवर्षाव सहस्यचन्द्रः । कीलीनभीतेन गृहाजिरस्ता न तेन वैदेहसुता मनस्तः ॥८४॥ निगृद्ध शोकं स्वयमेव धीमान्वण[अमावेवण्डागरूकः । स आनुसाधारणभोगसूद्धं राज्यं रजीरिक्तमनाः शशास ॥८४॥ तमेकशार्या परिवादभीग स्वात्या गुपस्य । वक्षस्यसंबद्धसुत्वं वसन्ती रेजे सपत्नीरहितेव लच्मीः ।/८६॥ सीतां हित्वा दशमुखरिपुनोपयेम यटन्यां

तस्या एव प्रतिकृतिसस्तो यत्कतृनाजहार । इत्तान्तेन अवस्थविषयप्रापिसा तेन भर्तुः

> सा दुर्वारं कथमपि परित्यागदुःखं विषेहे ॥८७॥ इति महाकविश्रोकालिदासकृती रचुववे महाकाव्ये सीतापरिस्याणी नाम वतदेशः सर्गः॥

मृगयमं विद्या हुमा था ।। । (१)। वहाँ सीताजी प्रतिदित स्नान करके बहै नियमसे रहती थीं ।

क्रीक विधित्त सिर्मियोको प्रवा करती थीं, बुशीकी खालक करने पहनती थी और केवल पतिका बग्न
प्लाविकी स्थानि है कर-मून साकर द्वीर धारण करती थीं ।। (२)। सीताओं रो-रोकर जो बातें
कहीं थीं वे सब प्रतीच्या पहुँचकर नक्ष्मखानीते रामसे यह सोवकर कह ही कि देखे राम प्रवा भी
पखताते है या नहीं ।। (६)। उन बातों को मुनकर घोत वरसानेवाले पुमके चन्द्रमाने स्मान रामकों
प्रवित्तें रूपरा थांचू वितर्त तमे बगोकि उन्होंने सीताजीको धपनी इच्छासे नहीं वरत् कलकुने उरते
हीं खोड़ा था ।। (६)। वर्णाध्यम-पाने रासक बुढिमान राम खंबारके मुनका मोह छोड़कर घोर
वीक रोककर भावपत्ते का साथके स्वया के मेर-पूरे राज्यका शासन करते नमें ।। (६)। राजाने कलकुने
बरसे प्रपत्ती रानीको छोड दिया इसित्य मानो विना धीतको होकर राज्यकाभी हो उनके हुदयमें
पुसकी निवास करने जगी ।। (६)। रामने बीताको स्थानकर किसी दुसरी क्लीसे विवाद नहीं किया
बरच, परवनेष यत करते समय उन्होंने सीताजीको सोनकी मुत्तिको ही प्रपत्ने वाएँ बैठाया था। जब
सीताजीने प्रपत्ते सित्तिको थे बाते मुनी तब उनके सनमें वो क्लीई जोनकी कसक थी वह पूर्णतः

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रचुवंश महाकाव्यमें सीता-परित्याग नामका चौटहवाँ सर्ग समाप्त हुन्ना।।

## पञ्चदशः सर्गः

कृतसीतापरित्यागः स रत्नाकरमेखलाम् । बुद्धजे पृथिवीपालः पृथिवीमेव केवलाम् ॥१॥ लवखेन विलुत्तेज्यास्तामिस्रेण तमभ्ययुः । मृनयो यम्रुनाभाजः शरएयं शरणार्थिनः ॥२॥ श्रवेच्य रामं ते तस्मिन्न प्रजहुः स्वतेजसा । श्रावाभावे हि शापास्त्राः कुर्वन्ति तपसो व्ययम् ॥२॥ श्रतिशुश्राव काकुत्स्यस्तेभ्यो विध्नशतिक्रियाम् । धर्मसंरत्वशार्थेन शृष्टिर्मृवि शार्त्तिष्या ॥॥॥ ते रामाय वधोपायमाचस्युर्विवृद्यद्विषः । दुर्जयो लवखः श्रली विश्रलः शार्थ्यतामिति ॥॥॥ श्रादिदेशाथ शृतुष्नं तेषां चेमाय राघवः । करिष्यन्तिन नामास्य यधार्थमरिनिग्रहान् ॥६॥ यः कश्रन रघृषां हि परमेकः परतपः ॥॥॥

### पन्द्रहवाँ सर्ग

 अप्रजेन प्रयुक्ताशीस्ततो दाशरथी रथी। ययौ वनस्थलीः पश्यन्प्रष्पिताः सुरभीरभीः ॥=।। रामादेशादनुगता सेना तस्यार्थसिद्धये। पश्चादध्ययनार्थस्य भातोरिभरिवाभवत ॥६॥ आदिष्टवरमी मुनिभिः स गच्छँस्तपतां वरः । रथप्रचैर्वालखिल्यैरिवांश्रमान् ॥१०॥ विरराज तस्य मार्गवशादेका बभुव वसतिर्यतः। रथस्वनोत्कएठमणे वाल्मीकीये तपोवने ॥११॥ तमृषिः पुजयामास कुमारं क्लान्तवाहनम् । तपःत्रभावसिद्धाभिविशेषप्रतिपचिभिः तस्यामेवास्य यामिन्यामन्तर्वत्नी प्रजावती । सताबद्धत संपन्नी कोशदरहाविव चितिः ॥१३॥ संतानश्रवणाद्भातुः सौमित्रिः सौमनस्यवान् । प्राञ्जलिम् निमामन्त्र्य प्रातर्यक्तस्थो ययौ ॥१४॥ स च प्राप मधुपव्नं क्रम्भीनस्याश्च कृत्रिजः। वनात्करमिवादाय सन्त्वराशिम्रपस्थितः ॥१४॥

निवार होकर रयपर बढ़े तब रामने उन्हें साधीवांद दिया धौर वे मुगानिसत बनोकी छुटा निहारते हुए चत पढ़े ॥।॥ रामकी प्राज्ञांस समुक्तके साथ को नेना गई तह वेसे ही क्यार्थ भी जैसे अध्ययन सब्दमें 'इंट् 'का हो साथ प्राप्य हुता 'सिव' उपसर्ग । [क्योंकि 'इंट् का ही साथ प्राप्ययन होता है, उससे प्राप्य को कोई स्विध्यता नहीं बढ़ती ।] इसी प्रकार स्वराष्ट्रायको कोड्रा प्रकार कोई दिए सुपंकी कालिल्स नामके कृषि लोग मार्ग दिवाते बनते हैं वेसे हो रास्पर बढ़े हुए सुपंकी कालिल्स नामके कृषि लोग मार्ग दिवाते बनते हैं वेसे हो रास्पर बढ़े हुए सुपंकी कालिल्स नामके कृषि लोग मार्ग दिवाते बनते हैं वेसे हो रास्पर बढ़े हुए सुपंकी कालिल्स नामके कृषि लोग मार्ग दिवाते के नार्य ।। नार्ग में गते हुए उन्होंने पहली रात तो सान्यीकिकों के मार्ग मार्ग दिवाते कोई मार्ग मार्ग के साम्पर के साम्पर में सान्य के साम्पर के सामक्ष्य कालक्ष्य कालक्ष्य के सामक्ष्य के सामक्ष्य के सामक्ष्य के सामक्य के सामक्ष्य के सामक्ष्य के सामक्ष्य के सामक्ष्य के सामक्ष्य के

धूमधूम्रो बसागन्धी ज्वालावभ्र शिरोहहः। क्रच्याद्ग**णपरीवारश्चिता**द्गिरिव जंगमः ॥१६॥ तमासाद्य लवशं लच्मणानुजः। **अपश**ल हरोध मंग्रजीनो हि जयो रन्ध्रप्रहारिखाम ॥१७॥ नातिपर्याप्तमालच्य मन्क्रतेरद्य भोजनम् । दिष्ट्या त्वमसि मे धात्रा भीतेनेवोपपादितः ॥१८॥ इति संतर्ज्य शत्रध्नं गचसस्तिज्ज्ञधांसया। प्रांशुम्रत्याटयामास म्रस्तास्तम्बमित द्रमम् ॥१६॥ मौमित्रेनिशितैर्वार्शेरन्तरा शकलीकृतः । गात्रं पुष्परजः प्राप न शास्त्री नैऋतिरितः ॥२०॥ विनाशात्तस्य वृत्तस्य रत्तस्तस्मै महोपलम् । प्रजिघाय कृतान्तस्य मुष्टिं पृथगिव स्थितम् ॥२१॥ ऐन्द्रमस्त्रम्रपादाय शत्रध्नेन स ताहितः। सिकतात्वादपि परां प्रपेदे परमाखताम् ॥२२॥

पशुभों को भारकर वनसे इस प्रकार लीटा चना था रहा था मानो वनने उसे यह सब मेंटमें दिया हो।।११॥। उसका रन धुर जैसा काना था, उसको देहने चर्बों की गन्य निकन रही थी, स्नायको समरोत समान उसके वारो थोर चल रही थे। स्नायको समान उसके वारो थोर चल रहे थे। इस प्रकार वह उस विवासो भानिक समान नग टा था जो धुगेंसे धुंचली हो, जिसमेंसे चर्बोंको गन्य निकलतो हो, जिसमें वपटि निकल रही हो और जिसके सायपास कुले थीर गिछ शादि समें सभी पशु-पत्नी पून परे हो।।।१६॥ अनुभने देखा कि यह प्रयसर ठीक है क्योंकि इसके हाथमें भाता नहीं है। वस भट उन्होंने सनस्पासुरको थेर सिया क्योंकि को अनुके शासिहोन होनेयर प्रहार करता है है। वस भट उन्होंने सनस्पासुरको थेर सिया क्योंकि को अनुके शासिहोन होनेयर प्रहार करता है वह स्वयस विवयो होता है।।।। यह कहकर उसका करकर स्वरा भोजन पूरा परे के लेते सुन्हें वहीं भेज दिया है।।१८॥ यह कहकर उसने अनुभको भारतेके लिये एक बड़ा भारी पेड़ ऐसे भीरेको उच्चों होता है।।१८॥ यह कहकर उसने अनुभको भारतेके लिये एक बड़ा भारी पेड़ ऐसे भीरेको उच्चों होता है।।१८॥ यह कहकर उसने अनुभको ।। इस प्रकार वह कुआ तो उनके शारीरतक किया होता होता है।।१८॥ अने सार साथ होने जसे बीचमें ही टुकड़े-टुकड़े कर डाला। इस प्रकार वह कुआ तो उनके शारीरतक नहीं पढ़े स सका केवल उसके एसोना प्राथम उनतक पहुंच पारा।।२०। उस वृक्ष हो इस्टुक्ट हो सानेपर स राससने एक ऐसी भय हुट सिया उठा र सनुकर पर दिया।।२०। उस वृक्ष स स्मायका धूंसा हो। वर स राससने एक ऐसी भय हुट सिया उठा र सनुकर र दिया।।२०। उस वृक्ष स स्मायका धूंसा हो। हो।। यह पर प्रायम स देश सानेपर स राससने एक ऐसी भय हुट सिया उठा र सनुकर पर दिया।।२०। उस वृक्ष स स्मायका धूंसा हो। सानेपर स राससनेपर स राससन पूर्ण स्मायका धूंसा हो। हो।। यह यह रासस हो। हो।। यह पर पर प्रायम स रह रासस

दिस्गं दोनिशाचरः । तमुपाद्रवद्द्यस्य गिरि: ॥२३॥ इबोत्पातपवनप्रेरितो कार्घ्णेन पत्रिसा शत्रः स भिन्नहृदयः पतन् । ब्रानिनाय भ्रवः कम्पं जहाराश्रमवासिनाम् ॥२४॥ पेतुईतस्योपरि विद्विषः। वयसां तत्प्रतिद्वनिद्वनो मुध्नि दिव्याः कुसुमृष्ट्यः ॥२४॥ स हत्वा लवरां वीरस्तदा मेने महीजसः। सोदर्यमात्मानमिन्द्रजिद्वधशोभिनः ॥२६॥ भ्रातः चरितार्थेस्तपस्विभिः। तस्य संस्तयमानस्य विक्रमोदग्रं त्रीडयावनतं शशमे उपकलं स कालिन्याः पुरीं पीरुवभूषणः। निर्ममोऽर्थेषु मधुरां मधुराकृतिः ॥२८॥ या सौराज्यप्रकाशाभिर्वभौ पौरविभृतिभिः। स्वर्गाभिष्यन्दवमनं कृत्वेवापनिवेशिता ॥२६॥ पश्यन्यमुनां चक्रवाकिनीम् । तत्र सौधगतः भमेः प्रवेगीमिव हेमभक्तिमतीं सखा दशरथस्यापि जनकस्य च मन्त्रकृत्। **मंचस्कारोभयत्री**त्या मेथिलेयौ यथाविधि ॥३१॥

प्रपत्ता दाहिता हाथ उत्तर उठाये हुए सन्दानकी घोर अगटा। उस समय यह ऐमा लगा मानी वर्षकर से उठाया हुया कोई ऐमा यहाँव चला घा रहा हो जिसकी चोटीयर ताइका पेव बहुत ही। 1241 विज्ञव साल सर्वे ही वह राक्षत प्रधान प्रवान माने स्वान कर के गिराने से ऐसी ध्यक हुई कि घरती कार उठी, पर ही, भाग्नमत्त्रासियोक कीचन हुर हो गया। १२४॥ मरे हुए सन्त्र के उत्तर पिद्ध प्रावि पत्ती हैं एवं के भीर सन्त्र प्रमत्त्र कार स्वान हुए हो गया। १२४॥ सरे हुए सन्त्र के उत्तर पिद्ध प्रावि पत्ती हुए से गया। १२४॥ सरे हुए सन्त्र के उत्तर प्रधान प्रधान प्रवि पत्ती स्वान स्व

स ती कशलवे मुरुगर्भक्लेदी नदाख्यया। कवि: कशलवावेव चकार किल नामत: ॥३२॥ साङ्गं च वेदमध्याप्य किंचिदुत्क्रान्तशैशवी । स्वकृतिं गापयामास कविवधमपद्धतिम ॥३३॥ रामस्य मधुरं वृत्तं गायन्तौ मात्रग्रतः। तद्वियोगव्यथां किंचिच्छिथिलीचकतः सती ॥३४॥ रघोर्वश्यास्त्रयस्त्रेतामितेजसः। इसरेऽपि पत्नीष्वासन्द्रिस्नवः ॥३४॥ तद्योगास्पतिवस्नीष शत्रघातिनि शत्रध्नः सुबाही च बहुश्रते। मधराविदिशे सन्त्रोनिंदधे पर्वजोत्सकः ॥३६॥ भयस्तपोव्ययो मा भद्वारमीकेरिति सोऽत्यगात। मेथिलीतनयोद्गीतनिःस्पन्दम्गमाश्रमम् वशी विवेश चायोध्यां रथ्यासंस्कारशोभिनीम्। लवणस्य वधात्योरैरीचितोऽत्यन्तगौरवम् ॥३८॥ म ददर्श सभामध्ये सभासद्भिरुपस्थितम् । रामं सीतापरित्यागादसामान्यपति भ्रवः ॥३६॥

मिन्न होने के नाते सीताओं के पुत्रों के जातक में सादि सब संस्कार बड़ी विधिसे किए ॥३१॥ जेटे सब्के लव के तरपण होते समय सीताओं की अनव-पीड़ा नायकी पूछके बावसे दूर हुई चौर छोटे के समय कुछ हो। इसिने दोनों वस्तुकों के नामपर मन चौर कुछ रख दिया।।३१॥ जन बहु के बावसे हुए तो ऋषिने जन दोनों को दे-वैदाङ्ग प्रवाधा घौर किए उन्हे घपनी रचना खादि काव्य रामायएका गाना शिल्लाया।।३१॥ जन दोनों वालकोंने घपनी माताके छाते रामकायल गा-नाकर उनका बहुत मन बहुलाया।।३१॥ उन दोनों वालकोंने घपनी माताके छाते रामकायल गा-नाकर उनका बहुत मन बहुलाया।।३१॥ उन दोनों वालकोंने घपनी माताके छाते रामकायल गा-नाकर उनका बहुत मन बहुलाया।।३१॥ उन दोनों वालकोंने घपनी माताके छाते रामकायल गा-नाकर उनका बहुत मन बहुलाया।।३१॥ वालकायान मात्रेक्ष के प्रकार विद्यान कि स्वान प्रतिक्र विद्यान सीत्रेक्ष के प्रकार के प्रकार

तमभ्यनन्दत्प्रशतं लवसान्तकमग्रजः । कालनेमिवधात्त्रीतस्तराषाडिव शार्जिंगम् ॥४०॥ स प्रष्टः सर्वतो वार्तमाख्यद्राज्ञे न मंततिम्। प्रत्यर्पयिष्यतः काले कवेराद्यस्य शासनात् ॥४१॥ श्रथ जानपदो विग्नः शिशुमप्राप्तयौवनम्। ग्रवतार्याङ्गरयास्थं द्वारि चक्रन्ट भूपनेः ॥४२॥ शोचनीयासि वमधे या त्वं दशरथाच्च्युना । कप्टात्कष्टतरं रामहस्तमनुत्राप्य श्रुत्वा तस्य शुचो हेतुं गोप्ता जिह्नाय राधवः। मृत्युविच्वाकृपदमस्पृशत् ॥४४॥ त ह्यकालभवो स ग्रहतं च मस्वेति डिजमाधास्य दःग्वितम् । यानं सम्मार कौवेरं वैवस्वतिज्ञीषया ॥४५॥ श्रात्तशस्त्रदध्यास्य प्रस्थितः म रघडहः। उचचार पुरस्तस्य गृहरूपा मरस्वनी ॥४६॥ कथिदपचारः प्रवर्शते। राजन्त्रजाम तमन्विष्य प्रशमयेभीवितासि ततः कृती ।।४७॥

बहुतसे सभासन् उनकी सेवा कर रहे हैं थीर सीताबीको छोट देनेपर घव वे एकमान पृथ्वीके ही स्वामी रह गए है ॥३१॥ जैने इन्दर्ग प्रमन्न होकर कालनीमको मारनेवाल विष्णुका स्वामन सिवा पार्च से ही जब लवणामुरको मारनेवाल वाच्छान जिल्हा स्वामन भी उनका प्रमिन्दर किया पार्च से ही जब लवणामुरको मारनेवाल वाच्छान जिल्हा हमाने के उन व बाल तो कह मुनाई, पर पुन होनेकी वाल नही कही वयोकि वाज्यीकिजीन उन्हें कह दिया था कि समय धानेपर हम स्वय दोनों पुन पानको सीन देशे हुन मन कहना ॥४१॥ बाहे हिनों वीहे एक दिन उन्नी जनपरका रहनेवाला एक बाहण प्रमेन मेरे हुन नवपुकक पुनको राज्यों के ब्लियो पहिले एक दिन उन्नी जनपरका रहनेवाला एक बाहण प्रमोन मेरे हुन नवपुकक पुनको राज्यों के ब्लियो होने पाने इत्तर उन्ने कह कह सहक पूर्व एक वाहण प्रमोन मेरे हुन नवपुकक पुनको राज्यों के बाल मेरे पहिले राज्ये कि साम स्वामन वह कहने किया वाहणा प्रमोन मेरे हुन नवपुकक पुनको राज्यों है ॥४३॥ प्रभावत्वक रामने जब उन्ने को के किया वाहणा में विष्ण प्रमान के हिनों पान प्रमान के विष्ण प्रमान के साम किया प्रमान के वाहणा हो वोचनीय हो गयी है ॥४३॥ प्रभावत्वक रामने जब उन्ने को के किया मारेव प्रमान के विष्ण प्रमान के साम किया प्रमान के साम किया प्रमान के साम के

विनेष्यन्वर्शविक्रियाम् । इत्याप्तवचनाद्रामो दिश: पपात पत्त्रेण वेगनिष्कम्पकेतना ॥४८॥ धुमाभितात्राचं वृच्चशाखावलम्बिनम् । क्रचिदै च्याकस्तपस्यन्तमधोग्रखम् ॥४६॥ ददर्श प्रष्टनामान्वयो राजा स किलाचष्ट धमपः। श्रात्मानं शम्बुकं नाम शुद्धं सुरपदार्थिनम् ॥५०॥ तपस्यनधिकारित्यात्प्रजानां तमघावहम् । शीर्षच्छेद्यं परिच्छव नियन्ता शक्षमाददे ।।५१॥ हिमक्रिष्टकिञ्चल्कमिव ज्योतिष्कशाहतश्मश्र क्एठनालाद्यातयत् ॥५२॥ कृतद्रुं स्वयं राज्ञा लेभे शुद्रः सतां गतिम् । तपसा दश्वरेणापि न स्वमार्गविलक्किना। १५३॥ रघनाथोऽप्यगस्त्येन मार्गसंदर्शितात्मना । महीजसा संयुपजे शरत्काल इवेन्द्रना ॥५४॥ कुम्भयोनिरलंकारं तस्मै दिव्यपरिग्रहम्। ददौ दत्तं सम्रद्रेश पीतेनेवात्मनिष्कयम् ॥४४॥

मया है उसे खोजकर दूर करो, तभी तुम्हारा उद्देश्य पूरा होगां ।।४७।। इस विश्वास-भरे वजनको सुनकर वेगसे चलनेके कारण करिती हुई घण्यावाल पुनकर विवास पर वक्कर राम यह देखलेके लिखे सब दिवाधोंने चकर काटने लगे कि वर्ण-पर्यमें कहाँ दोष प्राया है।।४०।। प्रमते-सामते एक स्थानपर प्रमत्न है कि एक पंकरी शालावर उलटा लटका हुए। एक मनुष्य नीचे जलती हुई प्रापका खुर्य पी-पीकर तप कर रहा है धीर घुर्या लगनेले उसकी धीखे लाल हो गई है।।४६।। रामने उससे पूछा—'पापका नाम क्या है धीर घाष किस वसके हैं। वह तपस्थी बोला-मैं देवपर पानेके लिखे तप कर रहा है धीर घाष किस वसके हैं। वह तपस्थी बोला-मैं देवपर पानेके लिखे तप कर रहा है। भरा गाम शानुक है धीर मैं पूह हैं।।४०।। प्राप्ति तप कर रहा है। है। इसी प्रमुख्य करनेले प्रचाने पाप कैस दिवस कर रहा है। है। सा नाम शानुक है धीर मैं पूछ हैं।। एक ।। प्राप्ति ते रामने निश्चयं कर तिया कि सक्त करना ही होगा। उन्होंने हाथमे शख्य उठा विया ।११॥ धीर उसका सिर उसी प्रकार सक्त करना ही होगा। उन्होंने हाथमे शख्य उठा विया ।११॥ धीर उसका सिर उसी प्रकार में परसे काट दिया जैसे कमलकी बंडी परसे कमल उतार दिया गया हो। धागकी चिनगारियोंसे फुलसी राडीवाना उनका सिर ऐसा लग रहा था जैसे पानेले जली हुई केश्वरवाला कमलनाड़ा हो।।।१२॥ राजासे रण्ड पानेके कारण पुरकी वह सद्यांति पित्र गई जी वह धवनने उस कटोर तपसे कभी न पाता जो वह धवने उसपे नमित प्रवस्त हिए सी भी सिल।।१४॥ प्राप्ति के स्वन्य प्रवस्त हिए से सिता है देसे हो रापको मानिस प्रवस्त करने प्रवित्त हिए सी हिला है। हिंदी हो रापको मानिस प्रवस्त क्रियों भी सिल।।१४॥ हिपने उन्हें वे सुनर सामूपर करके रूपने दिए भी सिल।।१४॥ हिपने उन्हें वे सुनर सामूपर है। हिए से सुनरें उस समुद वरके रूपने दिए भे, जब उन्हीने समुदरें यो दाला था।।१४॥ रामने की उन्हें समुदरें उस समय उनके स्वन्य स्वत्त है। हिप भी सिल।।

दधन्मैथिलीक्सरुनिव्यापारेस बाहना। रामः प्राक्षरासर्द्विजात्मजः ॥५६॥ तस्य पर्वोदितां निन्दां द्विजः प्रत्रसमागतः। त्रातुर्वेवस्वतादपि ॥५७॥ निवर्तयामास मकारवं रचःकपिनरेश्वराः। तमध्वराय शस्यमिवाम्भोभिरभ्यवर्षभपायनैः ॥५८॥ मेघा: निमन्त्रिताश्चैनमभिजग्रुर्महर्षयः । न भौमान्येव धिष्ण्यानि हित्वा ज्योतिर्मयान्यपि ॥५६॥ उपशस्यनिविष्टैस्तैश्चतद्वरिम्रसी श्रयोध्या सुष्टलोकेन सद्यः पैतामही तनुः ॥६०॥ श्लाध्य स्त्यागोऽपि वैदेशाः पत्यः प्राग्वंशवासिनः । श्रनन्यजानेः सैवासीद्यस्माजायाहिरएमयी ॥६१॥ विधेरधिकसंभारस्ततः प्रवद्यते मसः । त्रासन्यत्र क्रियाविष्ना राज्ञसा एव रज्ञिणः ॥६२॥ अथ प्राचेतमोपजं रामायसमितस्ततः । मैथिलेयौ इशलवौ जगतुर्ग्रुचोदितौ॥६३॥

वे मामूनएए लेकर प्रवानी उन भुनामोर्म बाँच किये जो सीताजीके वन बले जानेते जीताजीके कण्डमें पहले से पहले स्वित हो रहे थे। जब राम प्रयोच्या नीटे तब उन्हें झात हुया कि उनके मानेके पहले स्वतने विकास विकास के पहले हैं। बहुए एक वा नाथ है। पुनर्क को उठनेपर पड़ का बहुएएने रामकी बड़ी स्तृति की मीर पहले जो निनश की वी उने प्रवानी होती हो जो जो जाना करीकि रामने उनके पुनर्को समराजके हाणींसे मुहाने जो निनश की वी उने प्रवानी होती हो जो जो जाना करीकि रामने उनके प्रवानी कहाणींसे मुहान की वी पान की जाने के प्रवानी के स्वतान के सेवार अपने की वा पान की वे कि पान की वा पान की विकास को वा के प्रवानी के स्वतान के सेवार अपने की पान की वा पान की विकास की वा पान की विकास की वा पान की

वर्च रामस्य वाल्मीके: कृतिस्ती किन्नरस्वनी। किं तद्येन मनो हर्तमलंस्यातां न शृख्वताम् ॥६४॥ रूपे गीते च माधुर्यं तयोस्तज्ज्ञीर्निवेदितम् । ददर्श सानुजो रामः शुश्राव च कतहली ॥६४॥ तद्गीतथवर्षिकामा संसदश्रमुखी दशौ। हिमनिष्यन्दिनी प्रातनिर्वातेव बनस्थली ॥६६॥ वयोवेषविसंवादी रामस्य च तयोस्तदा। जनता प्रेच्य सादृश्यं नाचिकम्पं व्यतिष्ठित ॥६७॥ उभयोर्न तथा लोक: प्रावीख्यन विसिष्मये । नपतेः प्रीतिदानेष वीतस्प्रहतया यथा ॥६८॥ गेये को न विनेता वां कस्य नेयं कृतिः कवेः। इति राज्ञा स्वयं प्रष्टी तौ वारमीकिमशंसताम ॥६६॥ अथ सावरजो रामः प्राचेतसम्रपेयिवान । ऊरीकत्यात्मनी देहं राज्यमस्मैन्यवेदयत् ॥७०॥ स तावारूयाय रामाय मैथिलेयौ तदात्मजौ। कविः कारुखिको वबे सीतायाः संपरिब्रहम्।।७१॥

रामायाग गांते हुए इषर-उषर घूमने लये । (६३)। एक तो रामका चरित, उमयर वाल्मीकिजी उसके रचिता और फिर किन्दरों के समान मधुर कच्छवांले तब और कुछ उसके गायक फिर बताइए उसमें रह ही क्या गया था कि लोग उसे सुनर तहु , हो जांते । १५।। यह बात रामके कानोतक भी पहुँची । उन्होंने वानकोंको दुवा भेजा और प्रभुत आह्मके साथ उन दोनो वानकोंके रूप धौर गीतकी मधुँचता को माध्रमंक लाव देवा और हुना । १६१। सारी सभा गूँगी होकर उनका गीत सुनती जा रही थी । उस समय वह समा प्रात-कालको उस सालत वनस्वलीके समान दिसाई देने लगी जिसमें कुलीत टपट धौरकी बूँदे गिर रही हो । १६।। लोगोंने एकटक होकर राम और उन दोनों वानकोंका एकटक होकर राम और उन दोनों वालकोंका एकटक सालत वह रूप देखा जिससे सतर इतना ही या कि वे दोनों अपी अपी वालता वालता वालता वालता वालता कर एकटक होकर एम और उन दोनों वालकोंका एकटक सालत वह रूप देखा जिससे सतर इतना ही या कि वे दोनों अपी कुलार से तथा वनतासियोंक से वहन वहने हुए ये और राम प्रीव वे तथा राजनी वहने पहिल हुए से ।। १६।। जनताको इनके गानेका कौषण देखकर उतना प्रात्म देश हुए हिस्स जितना इस वातपर हुणा कि राजाने उनहे प्रेमसे जो दान दिया बहु भी उन्होंने तौटा दिया ।। ६०।। जन रामने उनसे पुद्धा कि दा हिस्स कि वे तीति दिखाया है थीर यह कित कविजी पत्ना है। वादि पा । उनहों न वात्मीकिजोंके पास तार । उनहों न वात्मीकिजोंके पास वातर रामने हो सहस कि दा उनको में दे कर दिया ।। १९०।। वात्म वादि सामीकिजोंके पास वातर । उनहोंने वात्मीकिजोंके पास वाकर परनेको खोड़कर रोष सारा राज्य उनको में दे कर दिया ।। १९०।। वात्म व्हानिक रामसे पता वातर रोनों गायक कुमार सीताजीक वर्षत देवन हुए है प्रीर सुरहार पुत्र है।

तात शुद्धा समर्चनः स्तुषा ते जातवेदसि । दौरात्म्याद्रज्ञसस्तां त नात्रत्याः श्रह्युःप्रजाः ॥७२॥ प्रत्याययतः मैथिली। ताः स्वचारित्रम्रहिश्य प्रतिपत्मये त्वदाञ्चया ॥७३॥ ततः प्रत्रवतीमेनां इति प्रतिश्रुते राज्ञा जानकीमाश्रमान्मुनिः। स्वतिद्धिं नियमैरिव ॥७४॥ शिष्यैरानाययामास ग्रन्येद्यस्य काकुत्स्यः मंनिपात्य पुरीकसः। प्रस्तुतप्रतिपत्तये ॥७५॥ **द्धविमाह्याययामा**म स्वरमंस्कारवत्यासौ पुत्राभ्यामथ सीतया। ऋचेबोदचिषं सर्यं रामं म्रनिस्पस्थितः ॥७६॥ स्वपदार्पितचत्त्रषा । काषायपरिवीतेन शान्तेन वष्रपैव सा ॥७७॥ अन्यमीयत शुद्धेति जनास्तदालोकपथात्प्रतिमंहतचन्नुपः तस्यस्तेऽवाङमुखाः सर्वे फलिता इव शालयः ॥७८॥ तां दृष्टिविषये भर्तुर्म्भनिरास्थितविष्टरः । कुरु निःसंशपं बरते स्बब्दे लोकमित्यसात् ॥७६॥

यब तुम्हे चाहिए कि सीताबीको स्वीकार कर लो 11981। रामचे कहा कि घाणको पतीह मीता हमारे सामचे हैं स्रीमांम पुढ हो चुकी हैं. पर रावराखी हुएताका विचार करके यहाँकी प्रवाहों दिवसास तहीं होता 11981। हमिते वालि प्रवाहों विचार स्वाही होता 11981। हमिते वालि प्रवाही के प्रवाही विचार सिलावें, तब मही होता 11981। हमिते वालि प्रवाही पुत्रोह साव उन्हें बहुत कर नृत्ता 11981। हमके प्रमें भीति सुनकर सालावेंकि में विचार के प्रवाही के प्रवाही पुत्रोह साव उन्हें बहुत कर वाल्पीकि ने सिद्ध बुवा रहे हैं। 11981) हमेरे दिवा मान हम कामके निवे प्रवाही हमहुत कर वाल्पीकि विचार हम प्रवाही के साव कामके वालि प्रवाही हमहुत हम वालि वह हुए । पुत्रोके साव रावके प्रवाही विचार कामके किया हम के प्रवाही के साव पाने प्रवाही के साव पाने के साव किया हम के प्रवाही हमीनाजी ऐसी समती थी मानो स्वर पत्रीर सहकारों के साव पाने साव तही हो साव वाली हमें सीनाजी ऐसी समती थी मानो स्वर पत्रीर सहकारों के साव पाने हमें साव पत्रीर हो हो 11981। वहर वह वहने और अपनी प्रवाह की साव तीन हम सीवाजी कर सीवाजी के सह साव पाने साव काम साव सीवाजी कर सीवें के से हुए पानके कतम मुक वाले हैं स्वीति करने साव सावी कि हम सीवाजी कर सीवाजी के सह साविद्य कर बनावा 11981। प्रामन्यर के हुं हम साविद्य के बाते ही सिटा दी राक्षी किया के प्रवाही के सिटा वीच विचार के सिटा वीच प्रवाही के सीवाजी के सिटा सीवाजी के सह सावीविद कर साव ही सिटा दी राक्षी के सिटा दी राक्षी के सिटा वीच कर सेवाजी के सिटा वीच प्रवाही के सह सावीविद कर सेवाजी के सह सावीविद कर सेवाजी के सह सावीविद कर सेवाजी के सिटा दी राक्षी का साव की कहा सावीविद कर सेवाजी के सह सावीविद कर सेवाजी के सह सावीविद के सेवाजी के सेवाजी के सेवाजी के सह सावीविद के सेवाजी के सह सावीविद केवाजी के सह सावीविद के सेवाजी के सह सावीविद के सेवाजी के सेवाजी के सह सावीविद के सेवाजी के सेवाजी के सेवाजी के सह सावीविद के सेवाजी के सह सावीविद के सेवाजी के सेवाजी के सेवाजीविद के सह सावीविद के सेवाजी के सेवाजीविद केवाजी सेवाजीविद केवाजीविद सेवाजीविद केवाजीविद केवाजीविद सेवाजीविद सेव

अथ वास्मीकिशिष्येस पुरस्यमावर्जितं पयः। श्राचम्योदीरयामास सीता सत्यां सरस्वतीम् ॥८०॥ वाङ्मनःकर्मभिः पत्यौ व्यभिचारो यथा न मे । तथा विश्वंभरे देवि मामन्तर्धातमहीस ॥=१॥ एवमुक्ते तया साध्व्या रन्त्रात्सद्योभवाद्भवः। शातह्नदमिव ज्योतिः प्रभामग्डलमुखयौ ॥=२॥ नागफगोत्चिप्तसिंहासननिषेद्रषी। तत्र साचात्त्रादुरासीद्वसंघरा ॥⊏३॥ समुद्रशना सीतामङ्कमारोप्य भर्तृत्रशिहितेच्याम् । मा मेति व्याहरत्येव तस्मिन्यातालमभ्यगातु ॥=४॥ धरायां तस्य संरम्भं सीतात्रत्यर्पशैषिकाः। गुरुविधिबलापेची शमयामास ऋषीन्विसुज्य यज्ञान्ते सुदृदश्च पुरस्कृतान्। रामः सीतागतं स्नेहं निद्धे तद्फ्त्ययोः ॥=६॥ युधाजितश्र संदेशात्स देशं सिन्धनामकम् । ददौ दत्तप्रभावाय भरताय भृतप्रजः॥=७॥ भरतस्तत्र गन्धर्वान्युधि निर्जित्य केवलम् । आतोद्यं ग्राह्यामास समत्याजयदायुधम् ॥८८॥

सस्य वक्त कहा ॥६०॥—यदि मैंने मन, वचन, कर्म किसी प्रकारसे भी प्रयान पतिवत भञ्ज न किया हो तो है यती गता ! तुम मुक्ते पत्ती गीवने ले लो ॥२१॥ पतिवता सीवाके ऐसा कहते ही पूजी पड़यहाल र र र में प्रत उत्तमें विजयी स्वता न वक्ती ला एक त्रेजोमण्डल निक्ता ॥६२॥ उत्तमें विजयी के त्यान वक्ती ला एक त्रेजोमण्डल निक्ता ॥६२॥ उत्तमें हो ति हुई, सबुडकी तगड़ी पढ़ने साझात घरती माता उत्तम है हो हा को चीवा को रामकी और रक्टकी नोंचे भी। राम कहते ही रह गए—है है ! यह तथा करती हो, यह तथा करती हो; पर वे सबके देखते-देखते पाता में साम मही ।१४॥ रामको पुल्लीघर बड़ा कोच प्रामा और पुल्लीसे सीवाको लोटा नेत्रेक सित्त उत्होंने प्रथम पनुष उठाया। पर बह्माची तो सब कुछ जानते ही थे, उत्होंने प्रावन र प्रावक्त सम्भाव प्राया भीर उनका कोच खान पर बह्माची तो सब कुछ जानते ही थे, उत्होंने प्रथम पत्र प्रवक्त से प्रयान प्रयान प्रयान प्रयान प्रयान प्रयान प्रयान प्रयान पत्र प्रवक्त से स्वान हो से सक्त स्वान स्वान हमा सित्त प्रविच स्वान सिताजीसे क्षाने स्वान सिताजीसे स्वान स्वान स्वान स्वान सिताजीसे स्वान से स्वान सिताजीसे स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान सिताजीसे स्वान से स्वान से स्वान स्वन से स्वान स

स तचलुष्कली पुत्री राजधान्यास्तदाण्ययोः ।

अक्षिष्च्याभिषेकाहीं रामान्तिकमगात्पुनः ॥८६॥
अज्ञदं चन्द्रकेतुं च लच्मयोऽप्यात्ममंभवी ।
शासनाद्रपुनाधस्य चक्के काराप्येयरी ॥६०॥
इत्यारोषितपुत्रास्ते जननीनां जनेश्वराः ।
भर्तृ लोकप्रप्रानां निवापान्वदपुः कमात् ॥६१॥
उपत्य सुनिवेपोऽथ कालः प्रोवाच राधवम् ।
रहः संवादिनौ पर्यदेशवां यस्तं त्यजेरिति ॥६२॥
तथेति प्रतिषक्षाय विश्वतनमा नृपाय सः ।
आचल्यौ दिवमध्यास्य शासनात्परमेष्टिनः ॥६३॥
विद्वानिष तयोडांःस्यः समयं लच्नावोऽभिनन ।
भीतो दुर्वानमः शापाद्राममंदर्गनार्थनः ॥६४॥
स गत्वा सम्यूतीरं देइन्यागेन योगवित् ।
चकारावितयां आतुः प्रतिज्ञां पूर्वजनमः ॥६५॥

षपुण पुरुषा दिवा । १८६१। उन्होंने नक्ष भीर गुण्यन नामक गीम्य गुण्योको, नक्ष भीर पुण्यन राज-धानियोका राजा बना दिया और स्वय रामकं पान नीट प्राग् । १८६१। रामकी धानामें सक्स्याने । धानुस भीर चन्द्रकेनु नामके धाने टोनो गुणोको कारापण्यका राजा बना दिया । १८०। इस प्रकार पुण्योको राज्य देकर उन नारोने प्राणी स्वर्धीया मानाधीके धान्न धादि मम्कार किए ॥६१। यह मब ही जानेपर एक दिन रामके पान मुनिका वेश बनाकर कान धाद्या और बोना— 'मैं धापके एकानने कुछ बाने करना पाइटा हैं। जो भी कोई इस मीभेशी बातके बीचमें भावे उसे धाप देश प्रकानने कुछ बाने करना पाइटा हैं। जो भी कोई इस मीभेशी बातके बीचमें भावे उसे धाप देश प्रकानने कुछ बाने करना पाइटा हैं। जो भी कोई इस मीभेशी बातके बीचमें भावे उसे धाप देश प्रकानने कुछ बाने करना ने कि धाप भावे ने कि उस ने अपने धार प्रवास स्वया स्वर्धा धार के धाप देश प्रवास का स्वर्धा का हो हैं। यह बाग बनकर बेकुक्से रहे । १६३। यह बात हो ही रही थी कि इसे बीच कुछ होते हो में धाया है, नहीं नी दुस्तरी कुचको धारी शर्म कर हुँगा। सहस्रता-भी जानने ही से कि जो इस गमय पासके पास अपना अपने देश-निकाला होगा किर भी बातनीतके सीचमें ही धनकहर उन्होंने सुकार देश पर अपने पाइटेश मिटका धीममार्गके जाननेवानो सक्सण्योक सामुक्त किनारे बाकर योग बनने शरीर छोडकर बढ़े मार्टकी प्रतिकाली रहा कर की । १६४। धरने तस्मिकात्मचृ ्ति प्राह्नाकमधितस्यूषि ।
राघवः शिथिलं तस्यौ श्रुवि धर्मस्त्रिपादिव ॥६६॥
स निवेश्य कुशावत्यां रिपुनागाङ्ग्यं कुशम् ।
शरावत्यां सतां सक्तैर्जनिताशुलवं लवम् ॥६७॥
उदवप्रतस्ये स्थिरथीःसानुजोऽग्निपुरःसरः ।
अन्वतः पतिवात्सल्याङ्गृहवर्जमयोष्यया ॥६८॥
जगृहस्तस्य चितज्ञः पदवीं हरिरातसाः ।
कदम्यमुकुलस्यूलंरिगृष्टां प्रजाश्रुमिः ॥६६॥
उपस्थितविमानेन तेन भक्तानुक्रिय्मना ॥१००॥
यहोश्रतस्वरूपोऽभून्यमर्दस्तत्र मज्जताम् ।
अतस्तदाष्ट्यया तीर्थं पावनं सुवि पत्रथे ॥१०१॥
स विश्वविद्यांशेषु प्रतिपन्नात्ममृतिषु ।
श्रिदशीभूतपौराखां स्वर्गान्तरमकल्ययम् ॥१००॥

बीबाई प्रश्न सहभाराके स्वयं बान आनंतर राग उसी प्रकार डीने वह गए जैसे पृथ्यीपर बेता गुगमे तीन परवासा धर्म डीना पर जाना है ॥२६॥ नियर बुढिवाने रामने शत्रु-क्यो हाथियाँके सिवे मानु अस्ताम कुछ को मानु अस्ताम कुछ हा निया ही ह्वायों है एवं मानु हुए को हाथियाँके सिवे मानु हुए को सिवा है के स्वाप्त के सिवा है सिवा

निर्दर्शेवं दशसुखशिरस्केदकार्यं सुराणाम् विष्वस्तेनः स्वतनुमविशत्सर्वलोकप्रतिष्टाम् । लङ्कानाथं पवनतनयं चोभयं स्थापयित्वा कीर्तिस्तम्भद्वयमिव गिरौ दक्षिणे चोचरं च ॥१०२॥

> इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवशे महाकाव्ये रामस्वर्गारोहणो नाम पञ्चदशः सर्गः॥

हुतरा स्वर्ग बनाना पडा ॥१०२॥ विष्णु भववानूने इस प्रकार रावस्एका वध करके देवताधोका कार्य पूरा किया भीर उनरोगिर हिसालयपर बनुमानत्रीको तथा दक्षिणामिरि अबूटपर विभोगस्याजीको सपने दो कोर्तिस्तम्भोके रूपमें स्थापित करके तीनो लोकोको धारण करनेवाले भगवाद प्रयमे विराद् प्रिरोध हो हो पर ॥१०३॥

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमें रामका स्वर्गारीहरण नामका पन्द्रहर्वां सर्व समाप्त हुन्ना ।।

# ॥ षोडशः सर्गः ॥

स्रथेतरे सप्त रघृश्वीरा ज्येष्टं पुरोजन्मतया गुरुश्व ।

चकुः इशं रन्तविशेषमार्ज सौभात्रमेषां हि कुलानुसारि ॥१॥

ते सेतुवार्त्तगजबन्धमुख्यैरम्युच्छिताः कर्मिमरप्यवन्ध्यैः।

सन्योन्यदेशप्रविभागसीमां वेलां समुद्राइव न व्यतीयुः ॥२॥

चतुर्मुजांशप्रभवः स तेषां दानप्रकृतेन्त्रपरतानाम् ।

सुरद्विपानामिव सामयोनिर्भिन्नोऽष्ट्या विप्रससार वंशः ॥३॥

स्रथार्थरात्रे स्तिमतप्रदीपे श्रष्यागृहे सुप्तजने प्रबुद्धः।

इशः प्रवासस्यकलप्रवेषामद्ष्यपृत्वे वनितामपरयत् ॥४॥

सा साधुसाधारखपार्थवर्द्धः स्थित्वा पुरस्तात्पुरुहृतभासः।

जतुः परेषां जयशब्दपृत्वं तस्याञ्जलि बन्धुमतो बबन्ध ॥४॥

स्रथानपोटार्गलमप्यगारं स्त्रायामिवादर्शतलं प्रविष्टाम् ।

सविस्मयो दाशरथस्तन्तः प्रोवाच पृवाधिवस्र्यत्वाः ॥६॥

लब्धान्तरा सावरखेऽपि गेहे योगप्रभावो न च लच्यते ते ।

विभिष्टं चाकारमनिर्दृतानां प्रशालिती हैममिवोपरागम् ॥७॥

### सोलहबां सर्ग

लव धादि सात रखुवधी वीरोने वयने तबसे बड़े गाई कुछको घपना मुखिया बनाया क्योंकि आतुर्भेग नो उनके कुछका घम ही बा ।।।। वे सभी पुत बीधने, कृपिको रक्षा तरने धोर हाधियों को इक्ट्र करनेमें कुछक थे। फिर भी जैंके समुद्र घपने तटका उनकुत नहीं करता है, वि ही उनसेसे निसीन भी धाने नाट्यकी सीमा लीफकर दूबरे माईके राज्यकी सीमाने प्रवेश करनेका नहीं किया ।।२।। जैंसे सामनेदके कुजमे उत्पन्न मतवाले दिग्म बोका कुक बाट मागोमें बेंट गया चा वैसे ही विच्युके धंवसे उत्पन्न हुए रामका दानी कुक भी धाट मागोमें फीला ।।३।। एक दिन प्राची रातको, जब अवन-पृक्क दीप टिमटिया रहा चा और सब लोग सोए हुएये, कुजको एक स्त्री दिक्का दी। उसे उन्होंने पहले के उन्होंने पहले के स्वाच विचाय प्रविच्या वा विकाय प्रविच्या चा कि उन्होंने पहले कभी नही देखा चा पर उसका बेश देखनेसे जान पहला चा कि उनका पति परिकाय सामान देखनी प्राची साथ प्रविच्या साथ है।।।।। प्रपनी सम्पत्तिसे सज्जनोका उपकार करनेवाल, इनके समान देखनी भीर शब्द हो भी वीरोनेवाले कुमके प्राचे वह स्त्री हाच जोड़कर लड़ी हो गई।।।।। जैंड दर्पएमें मुह-का प्रविच्या देख जाता है, वैसे ही डाट क्यर रहनेपर भी वह स्त्री हो पर धा गई थी। उसे देख कर कुमको बडा प्रास्वयं हुमा । वे सम्पार प्राचे उठकर उससे बोले ।।६॥ सुप हमारे इस सब्द मुक्त अकट होता कि तुम योगिनो हो, स्पीक सुप प्रविच्या सुप होता कि सुप योगिनो हो, स्पीक सुप प्रविच्या सुप होता कि सुप योगिनो हो, स्पीक सुप प्रविच्या हो। सुप हमारे इस कर होता कि तुम योगिनो हो, स्पीक सुप प्रविच्या सारी हुई कमानितो हो। सुक्त हो। तुम हमारे हम सुप स्था हो ।।

कात्वं शमे कस्य परिग्रहो वा किंवा मद्भ्यागमकारणं ते । त्राचक्त्व मत्त्वा वशिनां रघृणां मनः परस्नीविश्वस्त्रवृत्ति ॥ = ॥ तमत्रवीत्सा गुरुगानवद्या या नीतपौरा स्वपदोनमुखेन। तस्याः पुरः संप्रति वीतनायां जानीहि राजन्नधिदेवतां माम् ॥ ६ ॥ वस्त्रीकसारामभिभूय साहं सौराज्यबद्धोत्सवया विभृत्या। समग्रशको त्विय सूर्यवंश्ये सति प्रपन्ना करुणामवस्थाम् ॥१०॥ विशीर्धातल्पाइशतो निवेशः पर्यस्तशालः प्रभ्रमा विना मे । दिनान्तम्रग्रानिलभिन्नमेघम् ॥११॥ विद्यम्बयस्य स्त्र निम्यसर्यं निशास भास्त्रत्कलन् पुराणां यः संचरोऽभूदभिसारिकाणाम् । नदन्युखोल्काविचितामिषाभिः स बाह्यते राजपथः शिवाभिः ॥१२॥ त्रास्फालितं यत्प्रमदाकराग्रैर्मृदङ्गधीरध्वनिमन्वगच्छत् । वन्यैरिदानीं महिपैस्तदम्भः शृङ्गाहनं क्रोशति दीधिकासाम् ॥१३॥ वृत्तेशया यष्टिनिवासभङ्गान्मृदङ्गशब्दापगम।दलास्याः । दवोल्काहतशेषवर्हाः क्रीडामयरा वनहिंगत्वम् ॥१४॥ सोपानमार्गेषु च येषु रामा निव्धितवत्यश्वरसान् सरागान्। सबी हतन्यक्कभिरस्रदिग्धं व्याघै: पदं तेषु निधीयते मे ॥१५॥

पतिका क्या नाम है और मेरे पास किस लिए माई हो। तुम यह समभकर मुँह खोलना कि रघु-विवियोका चित्त पराई स्त्रीकी श्रोर कभी नहीं जाता ॥६॥ उस स्त्रीन उत्तर दिया-हे राजनू ! जब भगवान राम वैकुण्ट जाने लगे, नव जिस निर्दोध ग्रयोच्यापुरीके निवासियोको वे ग्रपने साथ लेते गए उसी ग्रनाथ प्रयोध्यापुरीकी में नगरदेवी हैं।।१।। पहले श्रच्छा राज होनेके कारण में इतनी ऐक्वर्य शालिनी होगई थी कि मेरे ब्रागे कुबेरकी बलकापूरी भी फीकी लगती थी ब्राजकल तुम्हारे ऐसे प्रतापी राजाके पहते हुए भी मेरी बहुत बूरी दशा हो गई है ॥१०॥ स्वामीके न रहनेस कोठे घटारियोंके टूट जानेमें मेरी निवासभूभि अयोध्या ऐसी उदाम लगती है जैसे मूर्यास्तके समयकी वह सन्ध्या, जिसमें वायुके वेगसे इधर-उधर छितराए हुए बादल दिखाई देते हो ।।११।। रातके समय पहले जिन सडकोपर चमकते हुए बिजुप्रोवाली अभिसारिकाएँ चलती थी, उन्हीपर आजकल ऐसी सियारिने घूमती है जिनके मुखमे चिल्लान समय विनगारियाँ निकलर्ताहै ।।१२।। नगरकी जिन वावलियोका जल पहले जलक्रीडा करनेवाली मृन्दरियोके हाथके यपेडोसे मृदङ्गक समान गम्भीर शब्द करता था, वह ग्राज-कल जङ्गलों भैरोकि मीगोकी चोटोंने कान फोबे डालता है।।१३।। ग्रडोके टूट जानेसे यहाँके मोर ग्रव वृक्षोपर जाकर बैठते हैं ग्रीर मृदङ्ग न बजनेके कारण उन्होंने नाचना भी बन्द कर दिया है ग्रब वे उन जगनी मोरोके ममान लगते हैं, जिनकी पृंछे बनकी श्रागसे जल गई हो ।।१४॥ श्रीर क्या कहें, पहले जिन सीढियोघर सुन्दरियाँ श्रपने महावर लगे लाल~लाल **पैर रखती** पत्नची थी, उन्हींपर मृग मारनेवाले वाघ अपने रक्तसे सने लाल पैर रखते चलते हैं ॥१**४॥**  चित्रद्विपाः पद्मवनावतीर्गाः करेण्यभिर्वत्तमृखालभङ्गाः । संरब्धसिंहप्रहतं नखाङ्कशाद्यातविभित्रकुम्भाः योपित्वतियातनानामुत्कान्तवर्णक्रमपूसराणाम । स्तम्भेष स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति सङ्गानिमीकपट्टाः फणिभिविमकाः ॥१७॥ कालान्तरस्यामसुधेषु नक्तमितस्ततो रूढत्याङ्करेषु । त एव मक्ताग्राशुद्धयोऽपि हर्म्येषु मुर्च्छन्ति न चन्द्रपादाः ॥१=॥ आवर्ज्य शाखाः मदयं च यासां पुष्पार्खपात्तानि विलासिनीभिः। वन्यै: पुलिन्दैरिव वानरैस्ताः क्रिश्यन्त उद्यानलता मदीयाः ॥१६॥ रात्रावनाविष्कृतदीपभासः कान्ताम्रुखश्रीवियुता तिरस्क्रियन्ते क्रमितन्तुजालैविंच्छन्नधमप्रसरा गवाचाः ॥२०॥ बलिक्रियावर्जितसैकतानि स्नानीयसंसर्गमनाष्ट्रवन्ति । उपान्तवानीरमृहासि दृष्टा शून्यानि दृये सरयुजलानि ॥२१॥ तद्रहेमीमां वसितं विसृज्य मामभ्युपैतुं कुलराजधानीम्। हित्वा तन् कारणमानुषीं तां यथा गुरुस्ते परमात्ममृतिम् ॥२२॥

जिन चित्रोमे ऐसा दिखाया गया था कि हाथी कमलके तालमे उतर रहे है और हथिनियाँ जन्हें संडसे कमलके डण्ठल तोडकर दे रही है, उन चित्रित हाथियोंके मस्तकोंको सिहोने सच्चे हाषीका मस्तक समभकर नखोसे फाड़ दिया है ।।१६।। जिन बहुतसे वर्भोम स्त्रियोकी मृतियाँ बनी हुई थी आजकल उन मृतियोका रग उड गया है। उन खभोको चन्दनका वृक्ष सम्भकर जो साँप उनसे लिपटे है उनकी केचुले छूटकर उन मूर्तियोसे सट गई है और वे ऐसी लगती है मानो उन पत्थरकी स्त्रियोने स्तन ढकनेके लियं कोई कपडा डाल लिया हो ।।१७।। जिन भवनोपर कभी मोतीकी मालाके समान शुभ्र चाँदनी चमका करती थी उनपर श्रव चाँदनी भी नहीं चमकती क्योंकि बहुत दिनोमे मरम्भत न होनेके कारण कोठोके चूनेका रंग काला पड गया है और उनपर जहाँ-तहाँ थास जम भाई है ।।१८।। पहले उद्यानका जिन लताओको धीरेसे भूकाकर सुन्दरी स्त्रियाँ फल उतारा करती थी उन मेरी प्यारी लताधोको जगली म्लेच्छोके समान उत्पाती बन्दर भक्तभोरे डाल रहे हैं ॥ १६॥ ग्राजकल भटारियोंके करोखोसे न तो रातको दीपकोकी किरएो निकलती हैं. न दिनमे सुन्दरियोंका मुख दिखाई देता है और न कहीसे अगरुका धुँआ ही निकलता है। अब वे अरोखे मकडियोंके जालीसे दक गए है।।२०॥ मुसे यह देखकर बड़ा दु:ख होता है कि अब न तो सरयके घाटोंपर देवताग्रोके लिये बलि दी जाती है भौर न स्त्रियोंके स्नान करनेसे उसमेसे अगराग श्रादिकी गन्ध ही निकल रही है। सरयुके तटपर बनी हुई बेतकी भ्रोपिडयाँ भी सुनी पड़ी रहती है।।२१॥ इसलिय जैसे तुम्हारे पिता रामने राक्षसोंको मारनेके लिये जो मनुष्य शरीर धारण किया था उसे छोडकर परमात्मामें पहुँच गए वैसे ही तुम भी इम नई राजधानी कुतावतीको छोडकर प्रपनी कुल-

तथेति तस्याः प्रस्यं प्रतीतः प्रत्यप्रहीत्प्राग्रहरो रघुसाम् । पूरप्यभिष्यक्तमुखप्रसादा शरीरवन्धेन तिरोबभूव ॥२३॥ तद्द्धतं संसदि रात्रिष्ट्चं प्रातद्विजेम्यो नृपतिः शशंस । श्रुत्वा त एनं कुलराजधान्याः साचात्यतित्वे वृतमभ्यनन्दन् ॥२४॥ कुशावतीं श्रोत्रियसात्स कृत्वा यात्रानुकूलेऽहनि सावरोधः । अनुद्रतो वायुरिवाभ्रष्टन्दैः सैन्यैरयोध्याभिष्ठसः प्रतस्थे ॥२५॥ सा केतमालोपवना वृहद्भिविंहारशैलानुगतेव नागैः। सेना रथोदारगृहा प्रयासे तस्याभवञ्जंगमराजधानी ॥२६॥ तेनातपत्रामलमण्डलेन प्रस्थापितः पूर्वनिवासभृमिम्। बभी वलीयः शशिनोदितेन वेलामुदन्वानिव नीयमानः ॥२७॥ तस्य प्रयातस्य बरूथिनीनां पीडामपर्याप्तवतीव सोद्रम्। विष्णुपदं द्वितीयमध्याहरोहेव रजश्ञुलेन ॥२=॥ उग्रच्छमाना गमनाय पश्चातपुरो निवेशे पथि च त्रजन्ती । सा यत्र सेना दृहशे नपस्य तत्रैव सामस्यमति चकार ॥२६॥ तस्य द्विपानां मदवारिसेकात्स्वराभिघाताच तुरंगमाणाम् । रेख: प्रपेदे पथि पङ्कभावं पङ्कोऽपि रेख्यत्विमयाय नेतः ॥३०॥

परपराको राजधानी प्रयोध्याने चलकर रही। १२२॥ कुपने उसकी प्रार्थना स्वीकार करनी धीर कहा—पह्या ही करेंगे। यह मुनकर धर्योध्याको नगरवेंगी भी अरावधीन हो। गई। १२३॥ राजाने सातवी वह धरतकारी घटना प्रातकाल सभाने नाहास्थोंने उनकी वर्ष प्रवादकारी पराज्ञ हो। यह मुनकर ब्राह्मस्थोंने उनकी वर्ष प्रयादकी वह धरतकारी घटना प्रातक काल सभाने नाहास्थोंने उनकी वर्ष प्रयादकों के सात प्रवाद है, जिन्हें कुल-राजधानीने धपनी ह्वाहें वर्षा प्रवाद है। १२४॥ उन्होंने कुपावती तो वेदपाठी बाह्मस्योत्त तीर दी प्रीर जैसे बायुके पीछे-पीछे बातव चलती हैं बैंते हैं पीछे चलनेवाली हेनाके सात्र प्रवाद मुक्ति प्रयादन किया ॥६४॥ यात्राके समय चलती हुई कुपाने तेना कालती हिन्द कुपाने तेना कालती हुई कुपाने तेना कालती हिन्द कुपाने स्वाद प्रवाद ने स्वाद प्रवाद के स्ववस्थे स्वाद क्षेत्र के स्ववस्थे स्वाद क्षेत्र के स्ववस्थे स्वाद स्वाद

मार्गैषिणी सा कटकान्तरेषु वैन्ध्येषु सेना बहुधा विभिन्ना । चकार रेवेव महाविरावा बद्धप्रतिश्रन्ति गृहामुखानि ॥३१॥ स धातु मेदारु स्याननेमिः प्रमु: प्रयासध्वनिमिश्रतुर्यः । व्यलक्क्यद्विनध्यमुपायनानि पश्यनपुलिन्दैरुपपादितानि ॥३२॥ तीर्थे तदीये गजसेत्वन्धात्व्रतीयगामुचरतोऽस्य गङ्गाम् । श्रयत्नवालव्यजनीवभृवृहसाा नमोलङ्गनलोलपद्याः ॥३३॥ स पूर्वजानां कपिलेन रोषाद्धस्मावशेषीकृतविग्रहासाम् । सुराऽलयप्राप्तिनिमित्तमम्भस्त्रैस्रोतसं नौ लुलितं ववन्दे ॥३४॥ इत्यध्वनः कैश्विदहोभिरन्ते कलं समासाध कशः सरय्वाः। वेदिप्रतिष्ठान्विताध्वराखां युषानपश्यच्छतशो रघुसाम् ॥३५॥ त्राध्य शासाः **इसमद्रमाणां स्पृ**ष्टा च शीतान्सरयृतरङ्गान्। तं क्लान्तसैन्यं कुलराजधान्याः प्रत्युज्जगामोपवनान्तवायुः ॥३६॥ त्रथोपशस्ये रिप्रमन्तशस्यस्तस्याः पुरः पौरसस्यः स राजा। कलध्वजस्तानि चलध्वजानि निवेशयामास बली बलानि ।।३७॥ तां शिल्पसंघाः प्रभुणा नियुक्ताम्तथागतां संभृतसाधनत्वात्। पुरं नतीचक्ररपां विसर्गान्मेघा निदायम्लपितामिवीवीम् ।।३=॥

मार्गकी घूल की बढ़ बन गई थौर की बढ़ भी पोड़ों को टायोसे पूल बन गई। ॥३०॥ मार्ग भूल जाने के कारण वह सेना विन्ध्या चलके प्रास-राख मार्ग दूंवने वार्ग धोर कई मार्गोम बेंट गई। उस सेनाने नर्मदाले कान जा गम्भीर गर्जन किया उसके पर्वतकी गुफाएँ भी गूँज उठी। ॥३१॥ गेक मारि प्रासुमें से विनक्ष प्रवत्ने वार्हिश के वार्मिय गर्जन किया उसके पार्टि प्रासुमें विनक्ष वार्वस दुरही के खब्द भी दब नगर थे बढ़ कुत विन्ध्या चलवा ही किरातों के हाथ के पाई हुई भेट को जामिया देखते हुए प्राप्त बढ़ नगर थे बढ़ कुत विन्ध्या चलवा ही किरातों के हाथ के पाई हुई भेट को जामिया देखते हुए प्राप्त वह वार्म पार्टि वार्टि वार्टि

ततः सपर्यां सपशूपहारां पुरः परार्ध्यप्रतिमागृहायाः । उपोषितैर्वास्तुविधानविद्धिनिर्वर्तयामास रघप्रवीरः ॥३८॥ तस्याः सु राजोपपदं निशान्तं कामीव कान्ताहृद्यं प्रविश्य । यथाई मन्यैर न जीविलोकं संभावया मास यथाप्रधानम् ॥४०॥ सा मन्द्रासंश्रविभिस्तुरंगैः शालाविधिस्तम्भगतेश्र नागैः। सर्वाङ्गनद्वाभरखेव नारी ॥४१॥ विपश्चिम्थपस्या बसन्म तस्यां वसतौ रघुणां पुराणशोभामधिरोपितायाम् । मैथिलेयः स्पृहयांत्रभूव भर्ते दिवी नाप्यलकेश्वराय ॥४२॥ रत्नप्रथितोत्तरीयमेकान्तपारुद्धस्तनलम्बिहारम्। निःश्वासहार्याशकमाजगाम वर्मः त्रियावेषमिवोपदेष्टुम<sup>े</sup> ॥४३॥ अगस्त्यचिह्नाद्यनात्सभीपं दिगुत्तरा भाम्बति मंनिवृत्ते। श्रानन्दशीतामिव वाष्पवृष्टिं हिमस्रति हैमवर्ता दिवसोऽतिमात्रमत्यर्थमेव च सदा उमी विरोधकियया विभिन्नी जायापती सानुशयाविवास्ताम् ॥४४॥ शैवलवन्त्यधस्तात्सायानपर्वाणि विमुश्रद्धः। गृहदीधिंकाणां नारीनितस्बद्धयसंबभुव ॥४६॥

श्राज्ञासे कारीगरोने श्रपने यन्त्रींकी सहायतासे ग्रयोध्याका कायापलट कर दिया ॥३८॥ फिर क्रस भौर उपवास करनेवाले वास्तु-विद्याके पण्डितोस रघुवीर कुशर्ग श्रनमील मूर्तियोसे भरे घरोबाली श्रयोध्याका विधिपूर्वक पूजन कराया श्रीर पशुश्रोका बलिदान में। कराया ॥३६॥ जैसे कामी पूरुष स्त्रीके हृदयमें पैठ जाता है वैसे ही कुछ भी अयोध्याके राजभवनमें प्रविध हो गए और उन्होंने अपने मन्त्रियो ब्रादिके रहनेके लिये दूसरे बहुतसे भवन दे दिए ११४०।। ब्रयाः शकी हाटोमे सुन्दर-सुन्दर वस्तुएँ विकनेको सजी हुई थी, बुइसालमे घोडे बँधे हुए थे, हथमारोक खम्भोसे हाथी बँधे हुए थे। इस प्रकार वह नगरी ऐसी सुन्दर लगने लगी जैसे सारे झरीरपर गहना पहने हुए कोई स्त्री हो ॥४१॥ ब्रयोध्या किर पहले जैसी सुन्दर लगने लगी। उभमे निवास करके जानकीजीके पुत्र कुशको ऐसा सुक्ष मिला कि न तो उन्हें सुन्दर-सुन्दर अप्सराग्रोस भरे स्वर्गके स्वामी बननेकी इच्छा रह गई ग्र**ीर** न ग्रसरूप रत्नोवाली ग्रलकापुरीको ही लेने की ॥४२॥ इतनेम ग्रीष्म ऋतु ग्राई जिसने मानो इन्हें भपनी उस प्रियाका स्मरसा करा दिया जिसकी ब्रोडनीमें रत्न लगे हो, जिसके गोरे-गोरे स्तनोंपर मीतियोका हार सटका हो बौर जो सौँमसे उड़नेवाले महीन कपड़े पहने हुए हो ॥४३॥ **गर्मीमें** जो हिम लगने लगा वह ऐसा लगता या मानो दक्षिण दिसासे सूर्यके लौट धानेकी प्रसन्नतामें उत्तर विशाने बानन्दके ठे? बांमुओके समान पानीकी ठडी धारा हिमालय**से बहाई हो ॥४४॥ अरवन्त** सन्तापसे भरे दिन बौर ब्रत्यन्त छोटी राते, य दोनों उन पछताते हुए पति-परनीके समान दि**खाई** देने तमे जो धारतमे भगड़ा करके एक दूसरेते रूठ वैठे हो ॥४५॥ पर्मीके का**रण घरकी साव दियाँ** 

सायंतनमञ्ज्लिकानां विज्ञमणोहन्धिषु कुड्मलेषु। प्रत्येकनिचिप्तपद:सशब्दं संख्यामिवैषां अमरश्रकार ॥४७॥ स्वेदान्विद्धार्द्धनसम्बताङ्के भूयिष्टसंदष्टशिखं कपोले । च्यतं न कर्णादपि कामिनीनां शिरीषपप्पं सहसा पपात ।।४८॥ यन्त्रप्रवाहै: शिशिरे: परीतान रसेन धौतान्मलतोद्भवस्य। निन्यर्घारागृहेष्वातपमुद्धिमन्तः ॥४६॥ शिलाविशेषान विशय्य स्रानार्दमक्तेष्वन्धपवासं विन्यस्तमायंतनमल्लिकेष । कामी वसन्तात्ययमन्दवीर्यः केशेषु लेभे वलमङ्गनानाम् ॥४०॥ **आपिञ्जरा** बद्धरजःकणन्वान्मञ्जर्यदारा श्रश्चभेऽर्जनस्य । दम्ध्वापि देहं गिरिशेन रोधात्खएडीकृता ज्येव मनीभवस्य ॥५१॥ मनोजगन्धं सहकारभङ्गं पुराखशीधं नवपाटलं च। संबध्नता कामिजनेष दोषाः सर्वे निदार्घावधिना प्रमुख्टाः ॥५२॥ जनस्य तस्मिन्यमये विगाढे बभुवतुद्वीं सविसेषकान्तौ। तापापनोद चमाद सेवी म चोदयस्थी नपतिः शशी च ॥५३॥ अयोर्मिलोलोनमद राजहंसे रोधोलतापुष्पवहे विदर्तिमिच्छा वनितासखस्य तस्याम्भास ब्रीष्मसखे बभव ॥५४॥

भी सेवार जमी हुई सीढियोको छोडकर पीछे हटने लगी [श्रवीत् उनका पानी सूखने लगा] उनमें कमलकी डडियाँ दिखाई देने लगी और पानी घटकर स्त्रियोकी कमर तक रह गया ॥४६॥ वनोंमें चमेली खिल गई ग्रीर उसकी सगन्य चारो ग्रीर फैलने लगी। सन्ध्याको गुनगुनाते हुए भौरे उसके एक-एक फल पर बैठकर मानो फलोंकी गिनती करने लगे ॥४७॥ स्त्रियोंके गालोपर प्रियतमंक हायोंसे बने नखक्षतोंपर पसीनेकी बंदे फैल जाती थी और कानपर रख्खे हुए सिरसके फूलोंका केसर उनसे सट जाता था। इसलिये जब वे फल कान परसे गिरते भी थे तो सहसा पथ्वीपर नहीं गिर पाते थे ।।४८।। धनी लोग गर्मीमे ठडी रहनेवाली उन विशेष प्रकारकी शिलाधींपर सोकर दपहरी विताते थे जो चन्दनसे धूली होती थी और जिनके चारो और जल-घाराएँ छटती रहती थी ॥४६॥ वसन्त बीत जानेके कारण जो कामदेव मन्द पड गया था वह स्त्रियोंके उन केशोंमे जाकर बस गया जो स्नान करनेपर खोल दिए जाते ये ग्रीर जिसमे धुपसे सुगन्धित करके शामको फूलनेवाली चमेलीके सगन्धित फूल खोस लिए जाते थे ।। १०।। परागसे भरी कुछ पीली-पीली धर्जनकी मझरी ऐसी लगतीं थी मानो कामदेवका शरीर भस्म करनेके पश्चात् शिवजीके हाथसे तोडी हुई कामदेवके धनुषकी होरी हो ।।५१।) मनोहर गन्यवाली आमकी बौर, पुरानी मदिरा और नये पाटलके फुल लाकर ग्रीष्म ऋतुने कामी पुरुषोकी सब कमी पूरी कर दी ॥ धुरा। उस कठिन ग्रीष्म समयमे उदित होकर दो ही तो प्रजाक बहुत प्यारे हुए। एक तो सेवासे प्रसन्न होकर निर्धनता आदि सन्नापोंको दूर करनेवाले राजा कुश और दूसरे शीतल किरएगे से गर्भीका ताप दूर करनेवाले चन्द्रमा ॥५३॥ एक दिन कुशकी

स तीरभूमौ विहितोपकार्यामानायिभिस्तामपकृष्टनकाम्। विगाहितं श्रीमहिमानुरूपं प्रचक्रमे चक्रधरप्रथावः ॥५५॥ तीरमोपानप्रधावतारादन्योन्यकेयरविघड्निनीभिः। सा सरिदङ्गनाभिः ॥५६॥ सन् प्रचीभपदाभिरामीदृद्धि ग्रहं सा परस्परास्यच्यातत्पराणां तासां नृपो मञ्जनरागदर्शी। नौसंश्रयः पार्श्वगतां किरातीश्रपात्तवालव्यजनां बभासे ॥५७॥ पत्र्यावरोधैः शतशो मदीयैविंगाद्यमानो गलिताङ्गरागैः। संध्योदयः साभ्र इवैष वर्गं पुष्यत्यनेकं सरयुप्रवाहः ॥५८॥ विलुप्तमन्तः प्रसन्दरी शां यदञ्जनं नौलुलिताभिरद्धिः। तद्वध्नतीभिर्मदरागशोभां विलोचनेषु प्रतिम्रकमाशाम् ॥४६॥ गुरुश्रोणिषयोधरत्वादातमानमुडोद्धमशक्तुवत्यः । गाढाङ्गर्दैर्बाहुभिरप्सु बालाः क्लेशोत्तरं रागवशारप्लवन्ते ॥६०॥ अमी शिरीषप्रसवावतंसाः प्रश्नंशिनी वारिविहारिशीनाम्। पारिष्तवाःस्रोतिम निम्नगायाःशैवाललोलाँरञ्जलयन्ति भीनान॥६१॥ त्रासां जलाम्फालनतत्पराणां मुक्ताफलस्पर्धिषु शीकरेषु । पयोधरोत्सपिंप शीर्यमाणः मंलच्यते न च्छिद्ररोऽपिहारः ॥६२॥

इच्छा हुई कि लहरोके लहरानेसे मतवाले बने हुए हसीवाले, तटकी लताग्रीके फूलोको बहानेवाले भीर गर्मीमें सुक्ष देनेवाल गरयुके जलमे भपनी रानियोंके साथ विहार करे ।। ४४।। यह निश्चय करके विष्युके ममान प्रभावशाली कुश, सरयुके जलमे विहार करने चले । सरयुके तटपर हेरे डाल दिये गए ग्रौर मल्लाहोने जाल डालकर ग्राह झादि सब जीव-जन्तु उसमेसे निकाल डाले ।।१९। जब कुशकी रानियाँ भीडियोसे पानीमे उतरने लगी, उस समय उनके मुजबन्द एक दूसरेसे रगड साने लगे, पैरके बिछुए बजने लगे ग्रीर इन शब्दोको सुन-सुनकर सरसूके हम मचल उठे ।।४६।। रानियां एक दूसरेपर जलके छीवे उडाने लगी। उन रानियोके स्नानकी शोभा देखकर नावपर बैठे हुए राज,। पासमे चैवर लेकर खड़ी हुई किरातिनसे कहने लगे।। ४७।। 'देख तो ! मेरे रसवास की मैंकडो रानियोके स्तान करनेसे भ्रौर उनके शरीरसे धुने हुए **श्र**गारके शि**स जानेसे सरयुकी** धारा ऐसी रग-विरमी लगने लगी है जैसे बादलोंमे भरी सन्ध्या ।।**१८**।। नादोके **पसनेसे** जलमं तो लहरे उठती हैं उन्होंने इन सुन्दरियोकी ग्रांसोका श्रव्यन **घो दिया है श्रीर उसके बदलेमें** भदपानके ममयकी नाली इनकी ब्रांसीमे भरदी है।।११।। भारी नितम्बों ब्रौर स्तनोंके कारखा ये रानियां मली भानि तर नही पानी फिर भी खेलमें सम्मिलित होनेके कारण ये प्रथने मोटे-मोटे भूज बन्दोबाली बोहोने जलमे बड़ी कठिनाईसे तर रही हैं ॥६०॥ इन जल-कीड़ा करनेवासी सनियोंके कानोंने मिरके कर्सकृत विसककर नदीमें गिरकर तैर रहे हैं। इनको दे**सकर मछलियोंको** सेवारका भ्रम हो रहाहै भौर वे इनवर मूँह मारनेको भन्नट रही हैं।।६१।। दे**स, जसकीश में**  आवर्तशोभा नतनाभिकान्तर्भक्षे भुवां द्वन्दचराः स्तनानाम् ।
जातानि रूपावयवोपमानान्यदृरवर्तीनि विलासिनीनाम् ॥६२॥
तीरस्थलीयर्हि भिरुत्कलापैः प्रस्तिन्यकेकैरभिनन्यमानम् ।
ओत्रेषु संमृन्केति रक्तमासां गीतातुगं वारिमृदङ्गवाद्यम् ॥६४॥
संद्य्यवर्त्तानितम्बेष्वित्दुप्रकाशान्तरितोडुतृल्याः ।
अमी जलाप् रितद्वन्नमार्गा मीनं भजन्ते रशनाकलापाः ॥६४॥
एताः करोत्पीडितवारिधारा दर्पात्सस्वीभिवदनेषु सिक्ताः ।
यक्तेतराप्रैरलकैस्तरुप्यश्चृर्षारुषान्वारिलवान्वमन्ति ॥६६॥
उद्धन्यकेशस्य्युतपत्त्रवेखो विस्तेषमुक्ताफलपत्त्रवेष्टः ।
मनोज्ञ एव प्रमदामुखानामम्भोविहाराकुलितोऽपि वेषः ॥६७॥
स नौविमानादवतीर्य रेमे विलोलहारः सह तामिरप्मु ।
स्कन्धावलम्नोद्धनपद्मनीकः करेणुभिर्वन्य इव द्विपेन्द्रः ॥६८॥
ततोन्येणानुगताः स्त्रयस्ता आजिष्णुना साविशयं विरेखः
प्रागेव मुक्ता नयनाभिरामाः प्राप्येन्द्रनीलं किम्रुतोन्मपृखम् ॥६६॥

लगी हुई इन रानियोको यह भी नहीं सुध है कि हमारे हार टूट गए है और मोती विसर गए हैं। मोतियोंके समान बुँदोको ही मोती मानकर ये समक्ते बँठी है कि हार हुटा नही है ॥६२॥ देख, सन्दरी स्त्रियोके शरीरके अंगोके समान जो वस्त्र ससारमे प्रसिद्ध है वे सब इन सुन्दरियोंके बास-पास जट बाई है। ये पानीकी भवरे इनकी गहरी नाभिके समान है, लहरे इनकी भौहोके समान है और चकवा-चकवी इनके स्तनोंके समान हैं।।६३।। ये गा-गाकर जो मुदंग बजानेके समान धपकी दे-देकर जल ठोक रही है उसे सुनकर बैंडे हए मोर अपनी पंछ उठाकर और बोलकर जनका श्रमिनन्दन कर रहे हैं ॥६४॥ इन रानियोने अपने नितम्बोपर स्वेत वस्त्र लपेट लिया है जिसके नीचे तगडीके चंचूरू ऐसे दिखाई देते है जैसे चाँदनीसे ढके हए तारे हो । तगडीके होरोमे जल भर जानसे इन स्त्रियोंके इधरसे उधर दौहनेपर भी ये बज नहीं रहे हैं।।६४॥ जब इनकी सुखियाँ इनके मॅहपर पानी डालती हैं और ये घटकारसे अपनी सुखियोंपर पानी उछालती हैं सब इनके सीधे लटके हुए बालोसे कुकुम मिली हुई लाल रगकी बुँदे चूने लगती है ।।६६।। यद्यपि स्नानके कारण बाल खुल जानेसे, मेंह पर और स्तनोपर बनी हुई चित्रकारीके भूल जानेसे, तथा मोतियोंके कर्गपूल कानसे निकल जानेसे इन स्त्रियोंका वेश बेढंगा हो गया है फिर भी देख, ये कितनी मनोहर लग रही है ।।६७।। यह कहकर कुश भी पानीमें उतर पड़े और जैसे कमलिनियोंको उलाडकर कन्धेपर लटका कर हाथी अपनी हिथिनियोंके साथ जलकी हा करता है वैसे ही वे भी उन स्त्रियोके साथ जल विहार करने लगे ।।६८।। उस कान्तिमान राजाके साथ क्रीडा करती हुई वे रानियां पहलेसे भी प्रधिक सुन्दर लगने लगीं क्योंकि मोती तो यों ही सुन्दर होता है घौर फिर

वर्गोदकैः काञ्चनशृक्रमुक्तैस्तमायतास्यः प्रख्यादसिञ्चन् । तथागतः सोऽतितरां बभासे मधातनिष्यन्द इवादिराजः ॥७०॥ तेनावरोधप्रमदासखेन विगाहमानेन सरिद्वरां ताम । श्राकाशगङ्कारतिरप्तरोभिर्वतो महत्वानत्यातलीलः ॥७१॥ यत्क्रम्भयोनेरधिगम्य रामः क्रशाय राज्येन समं दिदेश । तदस्य जेत्रामरखं विहर्तरज्ञातपातं सलिले ममज ॥७२॥ स्नात्वा यथाकाममसौ सदारस्तीरोपकार्या गतमात्र एव । दिव्येन शून्यं वलयेन बाहमपोढनेपध्यविधिर्ददर्श ॥७३॥ जयश्रियः संवननं यतस्तदमुक्तपूर्वं गुरुणा च यस्मात । सेहेऽस्य न भ्रंशमनो न लोभात्स तुम्यपुष्पाभरको हि घीरः॥७४॥ ततः समाज्ञापयदाश्च सर्वानानःयिनस्तद्विचये नदीष्णान् । वन्ध्यश्रमास्ते सरयं विगाद्य तमृतुरम्लानम्रखप्रसादाः ॥७४॥ कृतः शयत्नो न च देव लब्धं मर्ग्नं पयस्याभरखोत्तमं ते । नागेन लील्यात्कुमुदेन नृनमुपात्तमन्तह द्वासिना तत् ॥७६॥ ततः स कृत्वा धनुरानतज्यं धनुर्धरः कोपविलोहितानः । गारुत्मतं तीरगतस्तरस्वी भुजंगनाशाय समाददेऽस्त्रम् ॥७७॥

तस्मिन्हदः संहितमात्र एव चोभात्समाविद्धतरङ्गहस्तः। रोघांसि निघ्नश्रवपातमम्नः करीव वन्यः परुषं ररास ॥७=॥ तस्मात्समुद्रादिव मध्यमानादुद्वचनक्रात्सहसोन्मञ् । त्तचम्येव सार्धं सुरराजवृत्तः कन्यां पुरस्कृत्य मुजंगराजः ॥७६॥ विभूषणप्रत्युपहारहस्त्तम्रुपस्थितं वीच्य विशॉपतिस्तम् । सौपर्शमस्त्रे प्रतिसंजहार प्रह्वेष्यनिर्वन्यरुपो हि सन्तः ।।⊏०।। त्रैलोक्यनाथत्रभवं त्रभावात्कुशं द्विषामङ्कशमस्त्रविद्वान् । मानीश्रतेनाप्यभिवन्द्य मूर्घ्ना मूर्घाभिषिक्तं कुमुदो बभाषे ॥८१॥ त्रर्वे मि कार्यान्तरमानुषस्य विष्णोःसुताख्यामपरां तनुं त्वाम् । मोऽह कथं नाम तवाचरेयमाराधनीस्य भूतेविधातम् ॥=२॥ कराभिधातोत्थितकन्दुकेयमालोक्य बालातिकृतुहलेन । हृदात्पतज्ज्योतिरिवान्तरिज्ञादादत्त जैत्राभरशं त्वदीयम् ॥=३॥ तदेतदाजानुविलम्बिना ते ज्याघातरंखाकिणलाञ्छनेन। भजेन रचापरिघेख भूमेरुपैतु योगं पुनरंसलेन ॥=४॥ इमां स्वसारं च यवीयसीं में क्रमुद्रतीं नाहसि नानुमन्त्रम । आत्मापराधं नुदतीं चिराय शुश्रुषया पार्थिव पादयोस्ते ॥=५॥

भीर वही तटपर खड़े होकर उन्होंने धनुपको ठीक किया और उसपर नागोका नाग करनेवाला गारुडास्त्र चढाया ।।७७।। उनके धनुष चढाते ही वहाँका जल, खलबलाता हुमा, अपने तरग-रूपी हाथ जोडे हए, तटको तोडना हमा ऐसे गरजने लगा जैसे गडढेमें पडा हमा कोई हाथी चिग्धाड रहा हो ।।७८।। उस जलको समुद्रके समान मधा जाता देखकर घड़ियाल ग्रादि जीव घबरा उठे। इतनेमें ही उस जलमेंसे अचानक एक कन्याको आगे किए हुए नागराज वुमुद इस प्रकार निकले मानो लक्ष्मीको साथ लेकर कल्पत्रक्ष निकल स्नाया हो ।।७६।। कुशने देखा कि कुमुदके हाथमें बही भ्राभुष्य है, इसलिये उन्होंने धनुषपरसे गारुडास्त्र उतार लियां क्योंकि सज्जन लोग उनपर क्रोध नहीं करते जो नम्र होकर उनके आगे आते हैं।। दला त्रिलोकीनाथ रामके पुत्र तथा शत्रुओं को धंकुशके समान दु:ख देनेवाले राजा कुशके धागे मानसे उठा हुआ अपना सिर नवाकर कुमुदने प्रशास किया क्योंकि वह कुशके बालुकी शक्ति भली भौति जानता था। प्रशाम करके वह बोला - ॥६१॥ 'मैं यह जानता है कि आप राक्षसोका नाश करनेके लिये मनुष्यका शरीर धारल करनेवाले विष्लाके ही दूसरे रूप सर्वात् पुत्र है, इसलिये बाप पूजनीय हैं। फिर मैं भला स्रापसे कैसे बैर कर सकता हैं।।=२।। यह मेरी कन्या गेद खेल रही थी। इसकी वपकी से गेद ऊपर उछल गई। उसे देखनेके लिये उसने जो ऊपर ग्रांखें उठाई तो देखा कि ग्राकाशसे गिरते हुए तारेके समान ग्रापका भाभुषए। नीचे चला था रहा है। इसने ऋट उसे पकड लिया ।। ६३।। आप इसे लीजिए भीर श्रपनी उस मोटी थ्रौर पूटनों तक लम्बी भूजामें फिर बाँघ लोजिए जिसमें धनुपकी ढोरीकी फटकारसे षट्टे पड़ गए है और जो पृथ्वीकी रक्षा करती है ॥ ६४॥ हे राजन् । यह मेरी छोटी बहन कुमुद्रती

इत्यूचिवानुपहृताभरखः वितीशं श्राघ्यो, भवान्स्वजन इत्यनुभाषितारम् । संयोजयां विधिवदास समेतवन्धुः,

कन्यामयेन कुमुदः कुलभृष्योन ॥⊏६॥

तस्याः स्पृष्टे मन्जपतिना साहचर्याय हस्ते,

माङ्गस्योर्गावलयिनि पुरः पावकस्योच्छिखस्य । दिव्यस्तूर्यध्वनिरुदचरद्व्यश्नुवानो दिगन्तान्,

गन्धोदग्रं तदनु बदृषुः पुष्पमाश्रयं मेघाः ॥=७॥ इत्थं नागस्त्रिग्रुवनगुरोरौरमं मैथिलेयं,

लब्धा बन्धुं तमपि च कुशः पंचमं तत्तकस्य । एकः शङ्कां पितृवधरिपोरत्यजद्वैनतेया,

च्छान्तव्यालामवनिमपरः पौरकान्तः शशास ॥==॥

इति महाकविश्रोकालिदासकृतौ रघुवशे महाकाव्ये कुमुद्वतोपरिरायो नाम पोडशः सर्गः ।।

शीवन भर प्रापकी सेवा करके घपना घपराथ मिटाना चाहती है, इसिवये धाए इसे प्रपत्ती पत्नीके क्यमें बहुता कर तीति ए। । । । प्राथा यह कहकर कुमुदने वह धांभूपण कुछावों दे दिया। कुषा धांभी पत्नी के से धादरणीय सान्त्रयी हुएं। यह सुनकर दुमुदने धपने कुटुन्धियों को हाल प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त कर प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त कर प्राप्त के प्रमुख्य के प्राप्त का स्वाप्त के प्राप्त का स्वप्त के प्राप्त का स्वप्त के प्राप्त का स्वप्त कि प्राप्त का स्वप्त क

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रधुवश महाकाव्यमें कुमुद्वतीका विवाह नामका सोलहवौ सर्ग समाप्त हुन्ना ।।

## सप्तदशः सर्गः

अतिथिं नाम काकुत्स्थातपुत्रं प्राप क्रम्रद्वती । पश्चिमाद्यामिनीयामात्त्रसादमिव जेतना ॥१॥ स पितः पितमान्वंशं मातुश्रानुपमद्यतिः। श्रप्रनात्सविनेवोभौ मार्गावत्तरदिवाणौ ॥२॥ तमादौ कलावेद्यानामर्थमर्थविदां वरः। पश्चात्पार्थिवकत्यानां पाश्चिमग्राहयत्पिता ॥३॥ जात्यस्तेनाभिजातेन शरः शौर्यवता क्रशः। अमन्यतेकमारमानमनेकं वशिना वशी ॥४॥ स कलोचितमिन्द्रस्यसहायकप्रपेरियान् । ज्ञान समरे देंत्यं दुर्जयं तेन चावधि ॥४॥ तं स्वसा नागराजस्य क्रमदस्य क्रमद्वती। अन्वगारकुमदानन्दं शशांकमिव कौमदी।।६॥ तयोदिंबस्पतेरासीदेकः सिंहासनार्धभाक। द्वितीयापि सन्ती शच्याः पारिजातांशभागिनी ।।७।। तदात्मसंभवं राज्ये मन्त्रिवृद्धाः समाद्धः। स्मरन्तः पश्चिमामाञ्जां भर्तः संग्रामयायिनः॥=॥

#### सत्रहवां सर्ग

जैसे रातक चीथे पहर [ पर्यात् बाहा मुहूर्त | में बुद्धिको नवापन मिल जाता है वैसे ही कुशको हुमुद्रतीसे प्रतिथि नामका पुत्र प्रास हुमा ।।१।। जैसे तेजस्वी सूर्य प्रपने प्रकाशसे उत्तर धौर दक्षिरण सौनों दिशाधीको पवित्र कर देता है, जैसे ही सुधितित प्रतिथिने माता धौर पिताके दोनों कुलोको पवित्र कर दिया ।।२।। पिता कुशने पहले उने धानवीलिकी, नयी, वार्ता धौर दण्डलीति ये चारों विद्यार सिवाई किर राजाधीको कन्यायोदे उसका विवाह करा दिया ।।३।। प्रतिथि भी कुशके समान ही कुलीन, धूर धौर जितीद्वय थे इसीलिये कुल धपने पुत्रको प्रपना ही हूलरा रूप समकते थे ।।४।। प्रपने कुलको चतनके धनुसार कुश भी एक बार युद्धमें इन्द्रको सहायता करने गए । वहाँ धिकालि हुन्ये नामके रासवको मारकर वे स्वयं भी वीरतिवको प्राप्त हुए ।।४।। जैसे कुनुदोको खिलानेवाले करमाक धरस होनेक साय-धाय चौरनी भी खिर जाती है, वैसे ही नागराज कुमसकी ब्रह्म कुश्वरते भी कुशके तथा हुन हुनुद्रकों भी कुशके तथा हुन हुन्या भी स्वयं के साय-धाय प्राप्त भी स्वयं जोती है, वैसे ही नागराज कुमसकी ब्रह्म कुश्वरते भी कुशके तथा हुन हुन्य स्वति हो गई।।। कुशको तो इन्द्रके सिहस्यनका भाषा भाग किला और कुश्वरते जो काला हुनावी के साथ प्राप्त के वैठी।।।।।। लक्षाईमें जाते समस कुश्वने जो काला दी थी उसके धनुसार मंत्रियोन उनके पुत्र प्रतिथिको राजा बनाया।।।।।

ते तस्य कल्पयामासरिभपेकाय शिल्पिभः। नवमद्वेदि चतःस्तम्भप्रतिष्ठितम् ॥६॥ विमानं हेमक्रमेषु संभ्तेस्तीर्थवारिभिः। ਰਕੈਜਂ प्रकतयो भद्रपीठोपवेशितम् ॥१०॥ उपतस्थः त्येंसहतपुष्करैः। **क्तिग्रधगम्भीरं** नदद्धिः तस्याविच्छिन्नसंतितः ॥११॥ श्चन्त्रमीयत कल्याणं दुर्वायवांकुरप्लच त्वगभिन्नपुटोत्तरान् ज्ञातिवृद्धैः प्रयुक्तान्स भेजे नीराजनाविधीन् ॥१२॥ पुरोहितपुरोगास्तं जिच्छां जैत्रैरथर्यभिः। पूर्वमभिषेक्तं उपचक्रमिरे द्विजातयः ॥१३॥ तस्यौषमहती मूर्धिन निपतन्ती व्यरोचत । मशब्द मभिषेकश्रीर्गङ्गे व त्रिपुरद्विषः ॥१४॥ स्त्रयमानः चर्षे तस्मित्रलच्यत स बन्दिभिः। पर्जन्यः मारङ्गेरभिनन्दितः॥१५॥ तस्य सन्मन्त्रपूताभिः स्नानमद्भिः प्रतीच्छतः। वैद्यतस्य। ग्नेवृष्टिसेकादिव दौतिः ॥१६॥ स ताबदभिषेकान्ते स्नातकेन्यो ददौ वस्। यावतैषां समाप्येरन्यज्ञः पर्याप्रदक्षिताः ॥१७॥

भवियोंने उसके प्रभिषेशके लिये कारीमरोसे चार खबोका नवा मदण बनवाया ॥१॥ प्रजाने भविष्यार देहे हुए राज प्रतिविक्त सोनेक पढ़ों भरे हुए तीर्थोंक जनने नहलाया ।१०॥ धाप पढ़ने पर हुस्त मारि बाजों ने मोरीटा घोर गम्भीर शब्द निकन रहा था वह यह सुनना दे रहा था कि राज प्रतिविक्त स्वात करनाय होगा ॥११॥ इन, जोके प्रकृत बड़ती छाल घोर महुए के कुल दोनों में रखकर कुनके बुतोंने जो धारती की, उसे राजा ध्यतिष्य ने बी धाररसे स्वीकार किया ॥१२॥ तब पुरीहितशीको धार्म करने बाहाण धाए धोर उन्होंने विक्यों गन्तको घ्रव्यवेदके उन मंत्रीको पदकर तहलाता ग्रास्थ किया विकस्त विव्य प्राप्त होनी है ॥१३॥ उनके सिरपर गिराती हुई प्रतिवेक्त कनको धारा गमा मुक्त तमनी थी मानो शिवशीके मिरपर या प्राप्तीको घारा पिर रही हो। ॥१॥ उस समय माट घोर चारण अब उनका विरद बचानने नने तो ऐसा समता धारानो बहुत्ये चातक विनकर बादनके गुल वा रहे हैं ॥११॥ मन्ति पवित्र हुए जनसे समा करते समर जनके धारा गमी गुल्द तमनी थी सानो सिवशीके धार के स्वत है स्वत विव्य विवास व

ते श्रीतमनगस्तस्मै यामाशिषमुदौरयन् । सा तस्य कर्मनिर्वर्वर्दरं पश्चात्कृता फलैः ॥१८॥ बन्धच्छेदं स बद्धानां बधार्हाशामबध्यताम् । धुर्यामां च धुरो मोचमदोहं चादिशद्गवाम् ॥१६॥ क्रीडापतत्रिगोऽप्यस्य पञ्चरस्थाः शकादयः। लब्धमोत्तास्तदादेशाद्यथेष्टगतयोऽभवन 112011 ततः कच्यान्तरन्यस्तं गजदन्तासनं शचिः। सोत्तरच्छदमध्यास्त नेषध्यग्रहणाय सः ॥२१॥ तं भ्रपाश्यानकेशान्तं तोयनिर्शिक्तपाग्रयः। त्राकल्पसाधनैस्तैस्तैहपसेदुः प्रसाधकाः ॥२२॥ मुक्तागुर्याभद्धं मौलिमन्तर्गतस्रजम् । प्रत्युषु: पद्मरागेण श्रभामण्डलशोभिना ॥२३॥ चन्द नेनाङ्गरागं च मृगनाभि सुगन्धिना । ममापय्य ततश्रकः पत्रं विन्यस्तरोचनम् ॥२४॥ अ(मुक्ताभरणः सम्बी हंसचिह्नदुकुलवान्। त्रासीदतिशयप्रेच्यः म राज्यश्रीवधृवरः ॥२४॥

षमते वे स्वय गहरी दक्षिमा दे-टेकर यथना एक-एक यज कर सकते थे ॥१७॥ ब्राह्मणीन प्रसन्त होकर उन्हें तो याद्योगांद दिया उग आशीर्वांकों फ्लीभूत होनेके सिन बहुत दिन शेकते पढ़े क्योंकि आशीर्वांदांके समय तो राजा मतिथि धर्मन पूर्व वन्मके सदस्मों का ही फल भीग रहे थे, [ आराविंदिका कर नो उज उनके समाप्त होनेपर प्रारम होता] ॥१०॥ राज्यमिष्केको प्रसन्तामे मतिथित माजा री कि बन्दियोको छोड दिया जाय, मृत्यु-दण्ड पाए हुए मारे न जाये, बोक दोनेवाल पशुपोके कन्येपरसे जुर उतार सिए जाये भीर गौमोंका दूष बख्डहोंको पीनेके लिये छोड़ दिया जाय ॥१२॥ उनकी माजामें विज्ञेक सुग्ये सादि पत्ती भी छोड़ दिए गए जो प्रमने मनसे इघर-उचर उड कर पूमने लगे ॥२०॥ तत बढ़ प्रयना राजसी सितार करानेके निये हुगीर सितार करानेके विज्ञेक सुग्ये आदि पत्ती भी छोड़ दिए गए जो प्रमने मनसे इघर-उचर उड कर पूमने लगे ॥२०॥ तत बढ़ प्रयना राजसी सितार करानेके निये हुगी-दितके बने उत्त सिहासनपर बंदेश जो राजमवनमें एक बोर रक्ता हुमा या भीर जिसपर विद्यादन तिछा हुगा था ॥२१॥ मितारियोने स्वच्छ हायोशे, पूपसे मुगीयत केशवाले राजा प्रतिधिको सब प्रकारते सजा दिया ॥२२॥ पूल चौर मोतियोकी मालामोके पूर्व मुगीयत केशवाले राजा प्रतिधिको सब प्रकारते सजा दिया जिसको सुन्द समक चारों सोर केत गई ॥२२॥ सज उन्होंने वह प्रधारा मिता वींच जिसको सुन्दर चमक चारों सोर केत गई ॥२२॥ सब उन्होंने कस्तुरीमें वमे हुए वन्दनका भ्रमाय सनामकर गौरीचनके राजाका मूह भीता।॥२४॥ मापूप्यस्त भीर माला पहने हुए, हंस छपा हुमा दुम्हा भीड़े हुए राजा मितिय उस

नेपध्यदर्शिनश्लाया तस्यादर्शे हिरसमये। विरराजी दिते सर्वे मेरी कल्पतरोरिव ॥२६॥ राजक्कदव्यग्रपाशिभिः पार्श्ववर्तिभिः। ययावदीरितालोकः सधर्मानवमां सभाम् ॥२७॥ वितानसहितं तत्र भेजे पैतकमासनम् । चुडामिशिभिरुद्धष्टपादपीठं महीचिताम् ॥२८॥ शश्मे तेन चाकान्तं मङ्गलायतनं महत्। श्रीवत्सलचर्णं बच्चः कौस्तमेनेव कैशवम् ॥२६॥ वभौ भयः क्रमारत्वादाधिराज्यमवाप्य सः। रेखाभावादपारुटः सामग्रयंमिव प्रमुखस्यरागं स्मितपूर्वाभिभाषिणम् । मुर्तिमन्त्रममन्यन्त विश्वासमनुजीविनः ॥३१॥ पुरुहतश्रीः कल्पद्रमनिभध्वजाम् । नागेनैरावतौजसा ॥३२॥ क्रममासञ्जार द्यां तस्यैकस्योच्छितं छत्रं मूर्धिन तेनामलत्विषा। पूर्वराजवियोगौष्म्यं कृत्स्तस्य जगतो हृतम् ॥३३॥

समय ऐसे मुन्दर दिखाई देते वे मानो राजवस्त्रीक्यो बहुके दुन्हें हो ।।३१॥ सोनेके-बौकदेवाले व्यंग्रोध कब वे प्रयमी जावाट देखने नमें उस समय उनका प्रतिविच्य ऐसा लग रहा था मानो स्पृतियहें मनय पुनेक पर्वजाट देखने नमें उस समय उनका प्रतिविच्य ऐसा लग रहा था मानो स्पृतियहें मनय पुनेक पर्वजाट करनायों हो समाने कम नहीं थी। उनके पेदि-पीके बहुतरे से सेक हायमें चेंगर हुनतों और उद-उत्यकार करते कम रहें थे ॥२७॥ वहां चेंदोवा को हुए अपने पूर्व पुर्वाके विद्यानयर वे तत्काल जा बेंदे। उनके पैरके नीचे रक्ता हुमा पीड़ा प्रयाम करनेवाले राजांभें कि निर्मा मानायों की रतकात जा बेंदे। उनके पैरके नीचे रक्ता हुमा पीड़ा प्रयाम करनेवाले राजांभें कि निर्मा मानायोंकी रतकात जा बेंदे। उनके पैरके नीचे रक्ता हुमा पीड़ा प्रयाम करनेवाले राजांभेंके निर्मा मानायोंकी रतकात निर्मा मानायोंकी विद्यान विद्यानुका वस स्थम की-सुम मान्यों स्व वक्त कर कि सुम मानायोंकी प्रवास वतनेका प्रवस्त ही नहीं माना वन्ति भी जानाया उठा ।।१२॥ राजा धारिषिको पुत्रास वतनेका प्रवस्त ही नहीं माना वन्ति में कुमार प्रत्यक्ष परवाद नुम्त ही दश प्रकार महाराम हो गए मानो एक कलावाले कुमार प्रत्यक्ष परवाद कुमार प्रवस्त मोनहों कनागाँ मा गई हो ॥३०॥ उनका पुत्र वसा प्रतस्त से माना मानते के विद्यान विद्यान कर साम करनाया मानते के विद्यान परवाद कानते वह स्वरिच उनके सेक उन्हें सामा व्यान सामान करने नामान तेक्वाली राजा धारी परवाद प्रतिविच का स्वर्णकाली राजा धारीय व वे त्यान हिक्स ता हमान परवाद वादीपर व्यवस्त सामा मारी के समान व्यवस्त तथा। होश्वास परवादी राज्यके क्षात वजा हावीपर स्वर्णकाली सामा वतने तथी। ॥३२॥ वादि राज्यक्ष केवल प्रतिविक्त सिरपर ही लगा हुमा मा पर

धुमादग्नेः शिखाः पश्चादुदयादंशवो स्वेः। सोऽतीत्य तेजमां वृत्तिं सममेबोत्थितो गुर्णैः ॥३४॥ प्रीतिविशदैनें त्रैरन्वयः पौरयोषितः । शरत्त्र सन्नै ज्याति भिर्विभावर्य धवम् ॥३४॥ इब प्रशस्तायतनार्चिताः । श्चयोध्यादेवताश्चेनं श्रनुदध्यरनुध्येयं सानिध्यैः प्रतिमागतै: ॥३६॥ यावसाश्यायते वेदिरभिषेकजलाप्लता । ताबदेवास्य वेलान्त प्रतापः प्राप दःसहः ॥३७॥ वशिष्टस्य गरोर्मन्त्राः सायकास्तस्य धन्वनः । किं तत्साध्यं यदभये साधयेयर्न संगताः ॥३८॥ स धर्मस्थसस्तः शस्वदर्थित्रत्यर्थिनां स्वयम्। संशयच्छेद्यान्व्यवहारानतन्द्रतः ॥३६॥ ढढश परमभिव्यक्तसौमनस्यनिवेदितैः। ततः पाकाभिमुखेर्भत्यान्विज्ञापनाफलैः ॥४०॥ प्रजास्तद्गुरुणा नद्यो नभसेव विवर्धिताः। तस्मिस्त भयसीं वृद्धिं नभस्ये ता इवाययः ॥४१॥

यदवाच न तन्मिथ्यायहदी न जहार तत्। प्रतिरोपयन ॥४२॥ शत्रुनुद्धत्य सोभद्भग्नवतः वयोरूपविभतीनामेकैकं मदकारणम् । तानि तस्मिन्समस्तानि न तस्योत्सिषिचे मनः॥४३॥ प्रकृतिष्वनुवासरम् । जनितरागास श्रह्मोभ्यः स नवोऽप्यासीदृढम्ल इव द्रुमः ॥४४॥ अनित्याः शत्रवी बाह्या विश्वकृष्टाश्च ते यतः। **अतः सोऽभ्यन्तराश्चित्यान्षरपूर्वमजय**द्रिपून् तस्मिँश्वपलापि स्वभावतः । प्रसादाभिग्नखे श्रीरासीदनपायिनी ॥४६॥ निकवे हेमरेखेव कातर्यं केवला नीतिः शौर्यं स्वापदचेष्टितम् । त्रतः सिद्धिं समेताभ्याम्रभाभ्यामन्वियेष सः ॥४७॥ न तस्य मगहले राजो न्यस्तप्रशिधितीः। श्रहष्टमभवतिंकचिद्व**य**अस्येव विवस्वतः ॥४८॥ रात्रिंदिवविभागेषु यदादिष्ट महीचिताम्। तित्सपेवे नियोगेन स विकल्पपराङमुखः ॥४६॥

मन्त्रः प्रतिदिनं तस्य बभृव सह मन्त्रिभिः। स जात सेव्यमानोपि गुप्तद्वारो न स्वयते ।। ४०॥ परेष स्वेष ਚ चिप्तैरविज्ञातपरस्परैः। मोऽपमपैर्जजासार यशासालं स्वपन्नपि ॥५१॥ दुर्गाणि दुर्बहारुयासँस्तस्य रोद्धरपि द्विषाम् । न हि सिंहो गजास्कन्दी भयाद्विरिग्रहाशयः ॥५२॥ भव्यमुख्याः सभारम्भाः प्रत्यवेच्या निरत्ययाः । गर्भशालिसधर्माग्रस्य गर्द विपेचिरे ॥५३॥ ग्रपथेन जातपचितोऽपि सः। प्रवयते न षदी नदीमुखेनैव प्रस्थानं लवसाम्भसः ॥५४॥ कामं प्रकृतिवैराग्यं सद्यः शमयितं कस्य कार्यः प्रतीकारः स तन्नैबोदपादयत् ॥५५॥ शक्तिमतः शक्येष्वेचाभवद्यात्रा तस्य समीरणसहायोऽपि नाम्भःप्रार्थी दवानलः ॥५६॥

उन सबको राजा श्रतिथि विश्वासके साथ नियमपूर्वक पानते थे ॥४६॥ वे प्रतिदिन मन्त्रियोंके साथ राज्यकी बाते करते थे, पर वे बाते इतनी गुप्त रक्खी जाती थी कि प्रतिदिन व्यवहारमें ग्रानेपर भी किसीको उनका ज्ञान नहीं हो पाता या ।।५०।। उन्होंने बपने कर्मचारियो तथा शत्रयोंका भेद जानेके लिये ऐसी चतराईसे उनके पीछ दत लगा रक्से थे कि वे दत भी भापसमे एक दसरेकी नहीं पहचान पाते थे। उन दुतोसे सब समाचार मिलते रहनेके कारए। वे सोते हुए भी मानी जागते रहते थे ॥ ४१॥ यद्यपि वे युद्धमे ही शत्रुओको चेरते थे फिर भी उन्होने राजधानीक चारों भोर बहुत बढ़े-बढ़े दुर्ग बनवा दिये वे क्योंकि हाथियोंको मारनेवाला सिंह गुफामे हाथियोंके भयसे नहीं सोता है बरन उसका स्वभाव हा बैसा होता है ।। १६।। वे जो काम करते ये सब कल्यासाकारी होते थे। वे कोई कामकरनंके पहले उसपर भलीभौति विचार भी करते थे। इसलिए उसमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं पडती थी। जैसे धानका दाना भीतर ही भीतर पक जाता है वैसे ही उनका काम भी गृप्त रूपसे ही ग्रारम्भ होकर पूरा हो जाता था ॥ १३॥ ऐश्वयंशाली होकर भी उन्होंने खोटे मार्गमे पैर नहीं घरा क्योंकि ज्वारके समय भी जब समुद्र बढ़ता है तब नदियोंके मार्गसे ही बढ़ता है दूसरे मार्गों से नहीं ॥ ४४॥ उनमें इतनी शक्ति थी कि प्रजामें यदि किसी कारण प्रसन्तोष हो तो उसे क्षण भरमें दूर कर दें पर उन्होंने प्रजामें कोई ऐसा असन्तोष उत्पन्त ही नहीं होने दिया जिसे दूर करने की आवश्यकता पड़े ।।५५।। वे शक्तिमान में इसलिये शक्तिशाली राजाश्चोंपर ही चढाई करते थे, दुवंनोपर नही क्योंकि वायुकी सहायता मिलने पर भी वनमें लगी

न धर्ममर्थकामाभ्यां बबाधे नच तेन तौ। नार्थ कामेन कामं वा सोऽर्थेन सदृशस्त्रिषु ॥५७॥ हीनान्यनुपकर् सि प्रवृद्धानि विकर्वते । तेन मध्यमशकीनि मित्राणि स्थापितान्यतः ॥५८॥ परात्मनोः परिच्छिय शत्त्यादीनां बलावलम् । मोऽन्यथा ॥५६॥ ययाचेभिर्द लिप्टश्चेत्परस्मादास्त कोशेनाश्रयसीयत्वमिति तस्यार्थसंग्रहः । जीमतश्चातकैरभिनन्यते ॥६०॥ अम्बगर्भा हि सोऽभृदुद्यतः स्वेषु त्राव्यादात्मनोर**न्ध्रं** प्रहरन्यिपन ॥६१॥ रन्ध्रपु पित्रा संबंधितो नित्यं कतास्तः सांपरायिकः । तस्य दण्डवतो दण्डः स्वदंहाम व्यशिष्यत ॥६२॥ सर्पस्येव शिरीरत्नं नास्य शक्तित्रयं परः। परस्मात्तदयस्कान्त इवायसम् ॥६३॥ वापीष्टिव स्रवन्तीष वनेप्रपवनेष्विव । मार्थाः स्त्रैं स्वकीयेप चेरुवेंश्मस्विवादिष् ॥६८॥

हुई ग्रागंकभी पानीको नहीं जलाती ॥५६॥ उन्होंने ग्रर्थ ग्रीर कामके लिये कभी धर्मको नहीं छोडा भौर घमंसे बेंघकर अर्थ और कामको नहीं छोडा और न अर्थक कारण कामको या कामके कारण अर्थको छोडा वरन वर्म, अर्थ और काम तीनोके साथ वे एक-सा व्यवहार करते थे ॥५७॥ यदि नीच मित्र मिल जाते है तो कछ न कछ लोट अवस्य करते है यदि धनी मिल जाते हैं तो कछ न कुछ बाघा डालते हैं, इमलिए उन्होंने ऐसे लोगोको मित्र बनाया जो न नीच ही थे, न धनी ही थे।।१६।। चढाई करनेके पहले वे अपने और अपने शत्रके बल और त्रटिको भलीभाँति तौल लेते थे। जब शत्रसे अपना बल अधिक देखते थे तभी उसपर आक्रमण करते थे नहीं तो चूप बैठ रहे थे ।। ४६।। उन्होंने इसलिये घन इकट्टा किया कि एक तं। इससे बादर होता है ग्रीर दूसरे, दीन लोग ग्राकर भाश्रय लेते है क्योंकि चातक उन्ही बादलाका स्वागत करते है जिनमे पानी भरा होता है ॥६१॥ शत्रुओं का उद्योग नष्ट करके वे अपने उद्योगमें लग गए। उन्होंने शत्रुधों के दोपों का लाभ उठाकर उन्हें नष्टकर दिया और अपने दोष दूर कर लिए ॥६१॥ कुशके प्रयत्नसे ही बढी हुई शस्त्रास्त्र चलाना जाननेवाली और युद्ध करनेमे समर्थ जो उनकी सेना थी उसे दण्डधर अतिथि अपने शरीरके समान सेंभाल कर रखते थे ।।६२,। जैसे सर्पके सिरने मिश नहीं निकाली जा सकती वैसे ही शत्र इनके प्रभाव, उत्साह भीर मन्त्र इन तीन शक्तियोंको अपनी ओर नही खीच सके। पर जैसे सुम्बक लोहेको अपनी भोर लीच लेता है वैसे ही उन्होंने शत्रुओं की उन तीनो शक्तियों को अपनी धोर सींच लिया ॥६३॥ म्रतिथिका इतना प्रताप या कि व्यापारी लोग ऐसे बे-रोक-टोक व्यापार करते वे कि नदिशी

तथो रचन्स विध्नेम्यस्तस्करेम्यश्च संपदः ।
यथास्त्रसाश्चमैश्चके वर्णेरिष वर्डशभाक् ॥६४॥
स्विनिमः सुपुत्रे रत्नं वेत्रैः सस्यं वर्नेर्गजान् ।
दिदेश वेतनं तस्मै रचासदशमेव भूः॥६६॥
स गुस्तानां वलानां च वर्षणां वर्षमुख्यविक्रमः ।
वभूव विनियोगज्ञः साधनीयेषु वस्तुषु॥६७॥
इति कमारप्रयुञ्जानो राजनीति चतुर्विधाम् ।
आतीर्यादश्चतिधानं स तस्याः फलमानशे॥६८॥
इटयुद्धविधिक्षेऽिष तस्मिन्सन्मार्गयोधिन ।
भेजेऽभिसारिकाद्यर्षे जयश्रीवीरिगामिनी ॥६९॥
प्रायः प्रतापमन्नत्वादरीणां तस्य दुर्लभः।
रस्तो गन्धद्विपस्येव गन्धभिन्नान्यदन्तिनः॥७०॥
प्रद्वि हीयते चन्द्रः सम्रुद्दोऽपि तथाविषः।
स तु तत्समद्विरच न चाभृवाविव चयी॥७१॥

उनके सिए बाब हियें वंशी घरेलू बन भी उद्यान वंशे मुक्कर, मीर पहाड़ मपने भवन जीने सुपम हो गये ॥ १४॥ उन्होंने बिपाले तपरिवाले तपकी रहा की, बोरोले प्रवास । सम्पालको बचाया और बारी आपनी तथा चारी वर्णीक उनके मनुमार छठा भाग पाया ॥ १४॥ विव प्रकार के स्वा कर रहे वे उसी प्रकार पृत्वी भी उन्हें एक्यरें देती जा रही थी। बालोने रस्त रस्त रहे स्वा कर रहे वे उसी प्रकार पृत्वी भी उन्हें एक्यरें देती जा रही थी। बालोने रस्त रस्त रहे स्व उसी प्रकार प्रवास और बनोने उन्हें हाणी दिए ॥ ६६॥ कालिकेयक समान पराक्रमी राजा धरितींच यह मत्त्री की वालोने उन्हें हाणी दिए ॥ ६६॥ कालिकेयक सान पराक्रमी राजा धरितींच यह मत्त्री की बात वालिए तथा इस प्रकार सी सेता के सेत बता करता चाहिए तथा इस प्रकार सी सेता के सेत बता के स्व वालीक स्व एवं साम सिंहा वालीक साम के सेत बता कि करता चाहिए। वा इस प्रकार साम, साम, साम, वान, वे पर वाल उपालोंक साम के साम वालीक साम के कर प्रकार साम, साम, साम, वाल, भे वह ने वाल पर प्रकार साम सिंहा साम वालीक सेता वालीक सेता वालीक सेता साम सिंहा सिंहा के स्व साम वालीक साम क्षेत्र के साम अभिवालिकों साम क्षेत्र के सेता साम सिंहा के साम अभिवालिकों साम इसके स्व के साम अभिवालिकों साम इसके स्व साम वाल साम सिंहा सिंहा के सेता साम सिंहा सिं

सन्तरतस्याभिगमनादत्यर्थ कुशाः । महतः प्रापदीतत्वमर्थिनः ॥७२॥ उदघेरिव जीमृता स्तयमानः स जिह्नाय स्तत्यमेव समाचरन् । तथापि बब्धे तस्य तत्कारिद्वेषिणो ध्नँ स्तन्त्वार्थेन स्वतन्त्रयांचक्रे शश्चत्सर्य · इन्दोरगतयः वदमे सर्यस्य क्रमुदेऽशवः । गमास्तस्य विपत्तेऽपि गणिनो लेभिरेऽन्तरम् ॥७५॥ पराभिसंधानपरं यद्यप्यस्य जिगीपोरश्वमेघाय धर्म्य मेव वभव तत ॥७६॥ शास्त्रनिर्दिष्टवर्त्मना । एवस्रयन्त्रभावेग वृषेव देवो देवानां राज्ञां राजा बभव लोकपालानामृचुः साधम्ययोगतः। भुतानां महतां प्रमप्टमं कुलभभृताम् ॥७=॥ दरापवर्जितच्छत्रे स्तस्याज्ञां शासनापिताम् । शिरोभिर्भपाला देवाः पौरंदरीमिव ॥७६॥

जैसे बिना पानीके मेघ समुद्रके पास जाते है और वह उन्हें इतना जल दे देता है कि दे संसार भरको जल बाँटने लगते है. वैसे ही जो बहतमे निर्धन विद्रान ग्रतिथिके पास आते थे उन्हे वे इतना घन दे देते ये कि वे विद्वान स्वयं भी दूसरोको दान देने लगते थे ॥७२॥ उनके सभी काम प्रश्नंसा-के योग्य होते थे पर जब कोई उनकी प्रशसा करता या तब वे सक्चा आते थे पर प्रशसाकी इच्छा न करनेपर भी उनका यश बढता ही गया।।७३।। जैसे निकलते हुए सूर्यके दर्शनसे पाप दर हो जाते हैं वैसे ही उनके दर्शनमें पाप भाग जाते थे। व ज्ञानी भी थे इसलिए वे दूसरोंको तत्त्व-ज्ञान सिखाकर प्रजानका ग्रेंबेरा भी मिटाते थे । इसलियं उन्होने प्रजाको सब प्रकारसे प्रपनी मुट्टीमे कर लिया ।।७४।। चन्द्रमाकी किरलो कमलोमे तथ। मूर्यकः किरलो कुमुदोमे नही पैठ पाती, पर प्रतिधि-के गुरगोने शत्रुमोके हृदयमे भी घर कर लिया ग्रीर शत्रुभी उनके गुरगोका लोहा मानते थे ॥७४॥ भश्वमेधके लिए जब वे दिग्विजय करने निकले तब इनका काम यद्यपि शत्रुधोको जिस-तिस प्रकार हराना ही या पर उस समय भी उन्होंने धर्मसे ही काम लिया, कूटनीनि श्रयवा छलसे नही ।।७६।। इस प्रकार शास्त्रोंके प्रनुसार चलनेसे प्रतिथिका प्रभाव बढ गया और जैसे इन्द्र देवतास्रोंके देवता हैं वैसे ही वे भी राजाग्रोके राजा हो गए।।७७।। इन्द्र श्रादि वारो लोकपालोके समा**न पराक्रम होनेके** कारसा लोग उन्हें पाँचवाँ लोकपाल कहने लगे थे [ पृथ्वी, जल, ग्राग्नि, बायु, श्राकाश इन **] पाँचों** तत्वोंके समान महान होनेके कारण लोग उन्हें छठा तत्त्व कहते ये धौर हिमालय श्रादि सात कुला-पर्वतीके समान विज्ञाल होनेके कारण वे बाठवे-कुल पर्वत कहलाते थे ॥ जना जैसे देवता लोग

ऋत्विजः स तथाऽऽनर्च दिख्णामिर्महाक्रतौ । यथा साधारणीमृतं नामास्य धनदस्य च ॥ँ०॥ इन्द्राहृष्टिनियमितगदोद्रेकद्वचियमोऽमृ यादोनाथः शिवजलपथः कर्मणे नौचराणाम् । प्विपेची तदतु विदये कोपदृद्धि कुवेर स्तरिमन्द्रण्डोपनतचरितं मेजिरे लोकपालाः ॥⊏१॥

इति महाकविथीकालिदासकृतौ रचुवंशे महाकाव्ये अतिथिवर्णनो नाम सप्रदशः सर्गः॥

इन्द्रको माजा मानने है बैसे ही राजालोग भी घपने छत्र उतारकर उनकी माजा घपने किर-माथे चढ़ाते थे ।।७६।। प्रदानभक्त समय जिन भाइल्लांने यज्ञ कराया था उनका मनिषित्र इतना सस्कार किया कि स्रोत इन्हें भी दूसरा कुबंग कहते लगे ।।००।। इन्द्रने उनके साम्राज्यपर वर्षाकी, यसराजने टीसीका बढ़ता रीका, वरदने नाव चलानेवालोके लियं जनके मार्ग खोल दिए घीर कुबेरित इनका राज-कीय पर दिया। इस प्रकार इन्द्र मादि लोकगाल मानो दनके प्रतापते ही डरकर इनकी सेवा कर रहे थे ।।०१।।

> महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवश महाकाव्यमें श्रतिधि-वर्णन नामका सन्नहवाँ सगें समाप्त हथा।।

## ॥ अष्टादशः सर्गः ॥

स नैषधस्यार्थपतेः सुतायामुत्पादयामास निषिद्धशत्रः। श्रनुनसारं निषधात्रगेन्द्रात्पुत्रं यमाहुर्निपधारूयमेव ॥१॥ तेनोहबीर्येण पिता प्रजायै कल्पिष्यमाखेन ननन्द युना । सृष्टियोगादिव जीवलोकः सस्येन संपत्तिफलोन्मुखेन ॥२॥ शब्दादि निर्विश्य सुखं चिराय तस्मिन्प्रतिष्ठापितराजशब्द:। कौम्रद्वतेयः **क्रमुदावदातैर्घामर्जितां** कर्मभिराहरोह ॥३॥ पौत्रः कशस्यापि कशेशयावः ससागरां सागरधीरचेताः। एकातपत्रां अवमेकवीरः पुरार्गलादीर्घभ्रजो नुभोज ॥४॥ तस्यानलौजास्तनयस्तदन्ते वंशश्रियं प्राप नलाभिधानः । यो नडवलानीव गजः परेषां बलान्यमृद्गस्त्रिलनाभवक्तः॥४॥ नमश्रर्रेगीतयशाः स लेभे नमस्तलश्यामतन् तनूजम् । ख्यातं नभःशब्दमयेन नाम्ना कान्तं नभोमासमिव प्रजानाम ॥६॥ तस्मै विसुज्योत्तरकोशलानां धर्मोत्तरस्तत्त्रभवे प्रभुत्वम् । मुगैरजर्य जरसोपदिष्टमदेहबन्धाय प्रनर्वबन्ध ॥७॥

### भ्रठारहवां सर्ग

षण्याँका नाम करनेवाले राजा यातिथिको रानी नियम-राजकी पुत्री थी। उस रानीसे यातिथिको नियम पर्यवक्ते समान बनावा पुत्र उत्तक किया थीर उसका नाम भी नियम रक्ता ॥१॥ वेरे समयकी वर्षति प्रते हुए मनावके वेरोको देखकर संवारके प्राणी प्रवक्त हो जाते हैं, वेरे ही सायक समयकी वर्षति प्रते हुए मनावके वेरोको देखकर संवारके प्राणी प्रवक्त हो जाते हैं, वेरे ही सायक प्रताप हुए सार्थ किया नियम के राज्य किया नियम के साम करने प्रवक्त कर साम किया नियम के साम करने प्रविक्त कर साम करने प्रवक्त कर साम करने किया नियम के साम करने कर साम करने कर साम करने कर साम करने कर साम करने साम करने कर साम करने साम करने

तेन द्विपानामिव पुरुहरीको राज्ञामजय्योऽजनि पुरुहरीकः। शान्ते पितर्याद्रतपुरुदरीका यं पुरुदरीकाच मिन भिता श्रीः ॥=॥ स से मधन्वानममोघधन्वा पुत्रं प्रजासेमविधानदद्यम् । चर्मा लम्मयित्वा चमयोपपन्नं वने तपः चान्ततरश्रचार ॥६॥ अनीकिनीनां समरेऽब्रयायी तस्यापि देवव्रतिमः सुतोऽभृत । व्यभूयतानीकपदावसानं देवादि नाम त्रिदिवेऽपि यस्य ॥१०॥ पिता समाराधनतत्परेख प्रत्रेख प्रत्री स यथैव तेन । पुत्रस्तर्थवात्मजवत्सलेन स तेन पित्रा पितृमान्वभूव ॥११॥ पूर्वस्तयोरात्मसमे चिरोढामात्मोद्भवे वर्शचतुष्टयस्य । धुरं निधायकिनिधिर्म् बानां जगाम यज्या यजमानलोकम् ॥१२॥ वशी सुतस्तस्य वशंवदत्वात्स्वेषामिवासीद्विषतामपीष्टः। सकृद्विविग्नानपि हि प्रयुक्तं माधुर्यमीध्टेहरिकान् ब्रहीतुम् ॥१३॥ श्रहीनगुर्नाम स गां समग्रामहीनबाहुद्रविशाः शशास । यो हीनसंसर्गपराङ्ग्रस्तत्वाद्यवाप्यनर्थेर्व्यसनैविंहीनः ।।१४॥ गुरोः स चानन्तरमन्तरज्ञः पंसां प्रमानाद्य क्ष्वावतीर्गः। उपक्रमैरस्वलितैश्चतुर्भिश्चतुर्दिगीशश्चतुरो बभूब ॥१४॥

न सेना पड़े ।।७।। नभको पुण्डरीक नामका पुत्र हुआ और जैसे हाथियों में पुण्डरीक नामका हाथी सर्वश्रेष्ठ है वेसे ही उस समयके राजाओं में वे ही सर्वश्रेष्ठ ये। पिताके स्वयं वले जानेपर कमक बारए। करनेवाली लक्ष्मीने उन्हें ही विष्णु मानकर वर लिया ॥ दा। उन सफल बनुषधारी पुण्डरीकने प्रजाका कल्याल करनेमें समर्थ और शान्त स्वधाववाले अपने पुत्र क्षेमधन्याको राख सौंप दिया और स्वयं शान्त होकर जजूनमें तपस्या करने बले गए ॥१॥ उस क्षेत्रधन्याको श्री इन्ह्रके समान पुत्र हुआ जो युद्धमें सेनाके आगे-आगे बलता वा और जिसका देव शब्दसे आरम्म होनेवाला और मनीक शब्दसे मन्त होनेवाला देवानीक नाम स्वर्गमें भी प्रसिद्ध हो गया ॥१०॥ वींसे इस पितृभक्त पुत्रको पाकर क्षेमधन्या सुपुत्रवातृ हुए, वैसे ही पुत्रको प्यार करनेवाले पिताको पाकर देवानीक भी पितावाले हुए ।।११।। बढ़े-बढ़े यज्ञ करनेवाले गुली क्षेमधन्या अपने हा समान तेजस्वी पुत्रको चारों वर्गोंकी रक्षाका भार सौंपकर स्वर्गवसे गए ॥१२॥ उनके जिलेन्द्रिय पुत्र देवानीक इतना मधुर बोलते ये कि शत्र भी उनका वैसा ही भादर करते थे जैसे मित्र । क्योंकि मधुर वचनमें ऐसा प्रभाव होता है कि एक बार डराए हुए हरिएा भी बसमें हो जाते हैं ॥१३॥ देवानीकके पुत्रका नाम महीनग था। उनकी बाँहें बड़ी शक्ति-शालिनी थीं। उन्होंने कभी नीच सीनोंका साथ नहीं किया, इसलिये व्यसनोंसे दूर रहकर युवास्थामें ही वे सारी पृथ्वीपर शासन करने जबे ।।१४।। वे बढे चतुर वे और सबके मनकी बातें जान नेते वे । पिताके पीछे राजा होकर वे सब्बलताके साथ साम-दाम-दंड भेटका प्रयोग करके बीध ही विध्युके समाम चारों विकाशोंके

तस्मिन्प्रयाते परलोकयात्रां जेतर्यरीणां तनय तदीयम् । उच्चै:शिरस्त्वाज्जितपारियात्रं लच्मी:सिषेवे किल पारियात्रम्।।१६॥ ्रशिलः शिलापट्टविशालवत्ताः। तस्याभवत्स्र नुरुदारशीलः जितारिपचोऽपि शिलीमुखैर्यः शालीनतामत्रजदीव्यमानः ॥१७॥ तमात्मसंपन्नमनिन्दितात्मा कृत्वा युवानं युवराजमेव। सुखानि सोऽभुङ्क सुखोपरोधि वृत्तं हि राज्ञासुपरुद्धवृत्तम् ॥१८॥ तं रागवन्धिष्ववितप्तमेव भोगेषु सौभाग्यविशेषभोग्यम्। विलासिनीनामरतिच्नापि जरा वृथा मत्सरिखी जहार ॥१६॥ इत्युद्गतनामघेयस्तस्यायधार्थोन्नतनाभिरन्धः । सुतोऽभवत्पङ्कजनाभकल्पः कृत्स्नस्य नाभिर्नृपमण्डलस्य ॥२०॥ परं वज्रधरप्रभावस्तदात्मजः संयति बज्जधोषः। बभुव वजाकरभृष्णायाः पतिः पृथिच्याः किल वज्रणाभः ॥२१॥ तस्मिन्गते द्यां सकृतोपलब्धां सत्संभवं शङ्खणमर्णवान्ता । उत्सातशत्रं वसधोपतस्थे रत्नोपहार्रेहदितैः खनिभ्यः ॥२२॥ तस्यावसाने हरिदश्वधामा पित्र्यं प्रपेदे पदमश्विरूपः। वेलातटेषुषितसैनिकाश्वं प्रराविदो यं व्यपिताश्वमाहः ॥२३॥

स्वामी हो गए ॥१५॥ उस शत्रवित्रयी राजाके स्वर्गचले जानेपर भयोध्याकी राज लक्ष्मी उनके प्रतापी पुत्र पारियात्रकी सेवा करने लगी जिन्होंने अपने सिरकी ऊँचाईमे पारियात्र पर्वतको स्त्री नीचा दिला दिया था ।।१६।। उन्हे शिल नामका बडा शीलवान पुत्र हथा जिसकी छाती पत्थरकी पाटी जैसी चौडी थी। यद्यपि उन्होंने बाणोंसे शत्रश्लोको जीत लिया फिर भी स्वय वे नम ही रहे ॥१७॥ शुद्ध चरित्रवाले पारियात्रने बृद्धिमान् शिलको युवराज बनानेपर ही सुख भोगना प्रारंस किया, क्योंकि राजा रहते हुए उन्हें इतने श्रधिक काम थे कि उन्हें सूख भौगनेके लिये श्रवसर ही कहाँ मिलता था ।।१८।। वे अभी भोगोसे अर्घाए नहीं थे और सुन्दरी स्त्रियोसे भोग कर ही रहे थे कि उन्हें उस बृद्धावस्थाने भा वेरा जो स्वय भोगने योग्य न होनेपर भी मृन्दरियोसे व्यर्थ ही ईर्ष्या करती है ॥ १६॥ शिलको उन्नाभ नामका प्रसिद्ध पुत्र हुआ जिनकी नामि गहरी थी थीर जो विष्णुके समान पराक्रमी होनेके कारण संसारके सभी राजाश्रोके मुख्या बन गए ।।२००१ उनके पीछे उनके पुत्र बज्जनाभ, हीरेकी खानोका भूषणा पहननेवाली पृथ्वीके स्वामी हए । वे इन्द्रके समान प्रभावशाली ये और युद्धक्षेत्रमें वकाके समान गरजते ये ॥२१॥ उन्होंने प्रपने पृष्पके नसे स्वर्ग प्राप्त किया भौर उनके पीछे शस्या नामका उनका शत्र्विनाशक पुत्र सारी पृथ्वीका शासक हुआ ॥२२॥ उनके पीछे उनके श्रव्यनीकुमारके समान मुन्दर और सूर्यके समान तेजस्की पुत्र राजा हुए जिन्होंने सब देशोंको जीतकर अपनी नेन्त्र और घोडोंको समुद्रके सटपर ठहराया । इसलिये वृद्धोंने उनका नाम व्युषितास्व [प्रयात बहुत दूरतक घोडोको ले जानेवाला] रक्सा ॥३३॥

श्राराध्य विश्वेधरमीधरेख तेन चितेर्विधमहो विजन्ने। पातुं सहो विश्वसत्तः समग्रां विश्वंभरामात्मजमृतिंरात्मा ॥२४॥ श्रंशे हिरएयाच्चरियोः स जाते हिरएयनामे तनये नयज्ञः। द्विषामसद्यः सतरां तरूखां हिरस्यरेता इव सानिलोऽभूत् ॥२४॥ पिता पितृशामनृशस्तमन्ते वयस्यनन्तानि सुखानि लिप्सुः। रानानमाजानुविलम्बिबाहुं कृत्वा कृती वल्कलवान्वभव ॥२६॥ कौशल्य इत्युत्तरकोशलानां पत्युः पतङ्गान्वयभूपणस्य । तस्यौरमः सोमसुतः सुतोऽभन्नेत्रीत्सवः सोम इव द्वितीयः ॥२७॥ यशोभिराबद्यसमं प्रकाशः स ब्रह्मभूयं गतिमाजगाम। ब्रह्मिष्ठमाधाय निजेऽधिकारे ब्रह्मिष्ठमेवे स्वतन्त्रप्रसतम् ॥२८॥ तस्मिन्कलापीडनिमे विपीडं सभ्यङमहीं शासति शासनाङ्गम। प्रजाश्वरं सुप्रजिस प्रजेशे ननेन्द्ररानन्दजलाविलाच्यः ॥२६॥ पात्रीकृतात्मा गुरुसेवनेन स्पष्टाकृतिः पत्त्ररथेन्द्रकेतोः। र्त पुत्रिणां पुष्करपत्रनेत्रः पुत्रः समारोपयदग्रसंख्याम् ॥३०॥ वंशस्थिति वंशकरेख तेन संभाव्य भावी स सखा मघोनः। उपस्प्रशन्स्पर्शनिवृत्तलौल्यस्त्रिपुष्करेषु त्रिदशस्यमाप ॥३१॥

उन्होंने काशीके विश्वेश्वरकी भाराधना करके विश्वसह नामक पुत्र पाया जो संसारमे बढे प्रिय हुए भीर जिन्होंने सारी पृथ्वीपर शासन किया ।। रहा। उस नीतिज विश्वसहको हिरण्यनाभ नामक पुत्र उत्पन्न हम्रा जो साक्षान् विष्णुका मंश या । ऐसे पुत्रको पाकर विश्वसह शत्रुमोंके लिये वैसेही भयंकर हो गए जैसे वायकी सहायता पाकर बुक्षोके लिये अग्नि भयंकर हो उठती है ॥२५॥ श्रव वे पिताके ऋगामे उऋगा हो गए और बहुत मुख भोगकर वृद्धावस्थामे पुत्रको राज्य देकर स्वयं बत्कल पहनकर वनमे चले गए ॥२६॥ उत्तर कोशलके स्वामी और सूर्यकूलके भूषरा उन हिरण्यनाभको कौशल्य नामका पुत्र हुआ, जो सबकी घाँखोंको उसी प्रकार ग्रानन्द देनेवाला या मानो दूसरा चन्द्रमा ही हो ।।२७।। कौशल्याका यश ब्रह्माकी सभा तक प्रसिद्ध हो गया। बुद्धावस्थामे उन्होने ब्रह्मिण्ठ नामके अपने ब्रह्मज्ञानी पुत्रको राज्य दे दिया भीर स्वय ब्रह्म प्राप्तिके लिये वनमे तप करने चले गए।।२८।। भली सन्तानवाले ब्रह्मिष्ठ भी ग्रपने कलके शिरोमिंग ये। उन्होंने बढी योग्यतासे शासनं किया। उनके सुन्दर शासनको टेखकर प्रजाको ग्रानन्दके भाँस था जाते थे। उनके शासनमें प्रजा बहुत दिनोंतक सख भोगती रही ॥२६॥ उनके मुपुत्रने उन्हें पुत्रवानोंका शिरोमिंग बना दिया । पिताकी सेवासूत्रवा करनेसे वे बढ़े योग्य हो गए थे। वे गरुडच्वज विष्णुके समान सुन्दर वे घीर उन कमललोजनका नाम भी पुत्र ही या ।।३०।। विषय-वासनाग्रोंसे दूर रहकर इन्द्रके भावी मित्र ब्रह्मिष्ठने ग्रंपनी कुल प्रतिष्ठा ग्रपने पुत्र नामवाले पुत्रको सौप दी ग्रौर स्वयं त्रिपुष्कर क्षेत्रमें स्नान करके स्वर्ग चले गए।।३१।। तस्य प्रभानिर्जितपुष्परागं पौष्यां तिथौ पुष्यमस्त पत्नी। तस्मिनपुष्यन्तुदिते समग्रां पुष्टिं जनाः पुष्य इव द्वितीये ॥३२॥ महीं महेच्छः परिकीर्य बनी मनीषिणे जैमिनयेऽर्पितात्मा । तस्मात्सयोगादिभगम्य योगमजन्मनेऽकल्पत प्रपेदे धवीपमेयी धवसंधिरुवीम् । ततः परं तत्त्रभवः यस्मिन्नभूज्ज्यायसि सत्यसंत्रे संविर्ध्यः संनमतामरीखाम् ॥३४॥ सुते शिशावेव सुदर्शनारूये दर्शात्ययेन्दुप्रियदर्शने सः। मृगयाविहारी सिंहाद्वापद्विपदं नसिंह: ॥३४॥ मुगायताची तमैकमत्यादमात्यवर्गः कुलतन्त्रमेकम् । प्रकृतीरवेच्य साकेतनाथं विधिवसकार ॥३६॥ **अनाथदीनाः** नवेन्द्रना तस्रमसोपमेर्य शावैकर्सिहेन च काननेन। रघो: इलं इड्मलपुष्करंग तोयेन चाप्रौडनरेन्द्रमासीत् ।।३७॥ लोकेन भावी पितुरेव तुल्यः संभावितो मौलिपरिग्रहात्सः। दृष्टो हि वृख्वन्कलभप्रमाखोऽप्याशाः पुरोवातमवाप्य मेवः ॥३८॥ राजवीध्यामधिहस्ति यान्तमाधीरखालम्बितमायवेशम्। षड्वर्षदेशीयमपि प्रश्चत्वात्प्रैचन्त पौराः पितगौरवेस ॥३६॥

राजा पुत्रकी पत्नीसे पुसकी पुरिसमाके दिन पद्मराग मिलसे भी प्रधिक कान्तिमान पूरण नामक पुत्र हमा। उसके जन्म होनेसे प्रजा उसी प्रकार चन-धान्यसे मरपुर हो गई मानो दूसरा पृष्य नक्षत्र ही निकल ग्राया हो ।।३२।। राजा पुत्र बढे उदार हृदयवाले ये । वे संसारमें फिर जन्म लेना नहीं चाहते बे इसीलिये उन्होंने पृथ्वीका भार अपने पुत्र पृथ्यको सौंप दिया और स्वयं जैमिनि ऋषिके शिष्य होकर उनसे योग सीसकर बाजागमनसे मुक्त हो गए ॥३३॥ पुष्यके पीछे उनके ध्रुवके समान निश्चल पुत्र ध्वसन्धि राजा हुए जिनसे डरकर शत्रुयोंने सन्धि कर ली । उनका लिखा हुमा सन्धिपत्र पक्का होता था क्योंकि वे अपनी बातके धनी ये।।३४।। उनके नेत्र मुगोंके नेत्रोके समान बढ़े-बढ़े वे भौर वे पुरुषोंमें सिंहके समान वे । एक दिन वे जंगलमें भाखेट करते हुए मारे गए । उस समय-तक दितीयाके चन्द्रमाके समान सुन्दर लगनेवाला सुदर्शन नामका उनका पुत्र बालक ही था ॥३४॥ उन स्वर्गगामी राजाके मन्त्रियोंने राजाके न होनेसे प्रजाकी दीनदशा देखकर सर्वसम्मतिसे जनके इकलीते पुत्र सुदर्शनको विधिपूर्वक साकेतका स्वामी बना दिया ११३६।। इस बालकसे राजा रचका कुल वैसे ही शोभा देने लगा जैसे द्वितीयाके चन्द्रमासे आकाश, सिहके बच्चेसे दन और कमसकी कलीसे ताल क्षीमा देता है ।।३७।। उस बालक सुदर्शनने जब सिरपर मुकूट घारण किया सभी प्रजाने आंक लिया कि यह पिताके समान ही तेशस्त्री होगा, क्योंकि हाबीके बच्चेके समान कोटा दिलाई देनेवाला बादल भी पुरवा पवनका सहारा पाकर वारों दिशाओं में केल जाता है।।3व।। पन वे अह वर्षके छोटेसे राजा हाबीपर भड़कर राज-मार्गेसे निकसते वे तब हाबीवान उनके राजसी

कामं न सोऽकल्पत पैतकस्य सिंहासनस्य प्रतिपूरणाय। तेजोमहिम्रा पुनरावतातमा तहुचाप चामीकरपिजरेख ॥४०॥ तस्मादधः किंचिदिवावतीर्णावसंस्प्रशन्तौ तपनीयपीठम । सालककौ भूपतयः प्रसिद्धैर्ववन्दिरं मौलिभिरस्य पादौ ॥४१॥ मसौ महानील इति प्रभावादलप्रमासोऽपि यथा न मिथ्या। शब्दो महाराज इति प्रतीतस्तर्थैव तस्मिन्युयुजेऽर्भकेऽपि ॥४२॥ पर्यन्तसंचारितचामरस्य क्योललोलोभयकाकपदात । तस्याननादचरितो विवादश्रस्खाल वेलास्वपि नार्शवानाम् ॥४३॥ निर्श्वतज्ञाम्बनदपद्वशोभे न्यस्तं ललाटे तिलवः दधानः। तेनेव शून्यान्यरिसुन्दरीणां मुखानि स स्मेरमुखश्रकार ॥४४॥ शिरीषपुष्पाधिकसीकुमार्यः खेदं स यायादपि भूपणेन । नितान्तगुर्वीमपि सोऽनुभावाद्धरं धरित्र्या विभरावभव ॥४५॥ न्यस्ता बराम बरभ मिकायां कात्स्त्येंन गृहाति लिपि न यावत । सर्वाणि तावच्छतपृद्धयोगात्फलान्युपायुङ्क सदग्डनीतेः ।।४६॥ प्रौढीभविष्यन्तमुदीचमारा। उरस्यपर्याप्तनिवेशभागा संजातलज्जेव तमातपत्रच्छायाच्छलेनोपज्गह लच्मीः ॥४७॥

बस्तोंके कोनेको यामे रखता था कि कही वे गिर न पड़े। उस समय भी उन्हें देखकर जनता अपने पिताके समान ही उनका भादर करती थी ॥३०॥ वे छोटे थे इसलिये जब वे भ्रपने पिताके सिंहासनपर बैठते थे तो वह परा भरता नहीं था । पर उनके शरीरसे जो सवर्गके समान तेज निकलता था उससे वह सिहासन भग-सा ही जान पडता था ॥४०॥ उस सिहासनसे उनके पैर लटकते रहते थे क्योंकि छोटे होनेके कारण पाद-पीठतक पहुँच नहीं पाते ये पर राजा लोग अपने प्रसिद्ध सकटोंसे उन महाबर लगे पैरोका बन्दन करते रहते थे ॥४१॥ जैसे छोटा होनेपर भी मणिका महानील नाम निरर्थंक नहीं होता, वैसे ही बालक राजा सुदर्शनका महाराज नाम भी उन्हें बडा फबता था ॥४२॥ उनके ग्रास-पास चेंबर इलाए जाते वे ग्रीर उनके गालोपर लटे लटकती रहती थी। इस बालक प्रवस्थाम भी उन्होने जो आजाएँ दी उन्हें समुद्रके तटवाले लोगोने भी नहीं टाला, फिर पास रहनेवालोंकी तो बात ही क्या ॥४३॥ सोनेका पट्टा बँधे हए ग्रपने सलाटपर वे स्वयं तिलक लगाते थे और सदा हैंसमूख रहते थे, पर सग्राममें शत्रुओको नष्ट करके उन्होंने शत्रुओकी खियोके मुख-परका तिलक भौर उनकी मुस्कराहट दोनों खीन ली ॥४४॥ वे सि सके फूलसे भी भ्रधिक सुकूमार ये इसलिये यद्यपि उन्हें गहने पहननेमें भी कष्ट होता था फिर भी उनमे आत्मशक्ति इतनी थी कि उन्होंने प्रथ्वीके ग्रत्यन्त भारी भारको सँगाल लिया ॥४१॥ ग्रभी वे पटियापर भली भौति पक्षर भी लिखना नहीं सीख पाए ये कि विद्वानोंके संसर्गसे वे दण्डनीति और राजनीतिकी सारी बातें जान गए ।।४६।। बालक राजाके हृदयको स्रभी छोटा समभक्तर लक्ष्मी अनरनुवानेन युगोपमानमबद्धमौर्विकिखलाञ्छनेन ।
अस्पृष्टलङ्गत्सरुखापि चासीद्रवावती तस्य भुजेन भृभिः ॥४८॥
न केनलं गच्छित तस्य काले ययुः शरीरानयवा विष्ठद्विम् ।
वंश्या गुणाः स्वस्विप लोककान्ताः आरम्भय्दमाः प्रथिमानमाषुः ॥४६॥
स पूर्वजन्मान्तरदृष्टपाराः स्मरिकानलेशकरो गुरूखाम् ।
तिस्रक्षित्रगीयिगमस्य मृलं जग्राह विद्याः प्रकृतीश्र पित्र्याः ॥४०॥
व्युव्व स्थितः किंचिदिनोचराधमुन्नदृष्ट्रचेऽञ्चितसञ्चलम् ।
सभ् विनातां नेत्रनिवेशनीयं सन्तिन्तन्त्रपूर्व विनीयमानः ॥४१॥
सभ विनातां नेत्रनिवेशनीयं सन्तिन्तन्त्रपूर्व गाग्यस्थवालम् ।

अथ मधु वनितानां नेत्रनिर्वेशनीयं मनस्त्रत्तरहुष्यं रागवन्ध्रप्रवालम्। अकृतकविधि सर्वाक्षीणमाकत्य्वतातं विलस्तिषदमाद्यं यौवनं स प्रपेदे ॥४२॥ प्रतिकृतिरचनाभ्यो दृतिसंदर्शिताभ्यः समधिकतररूपाः शुद्धसंतानकामैः। अधिविविदुरमात्येराहृतास्तस्य यूनः प्रथमपरिगृहीते श्रीभ्वतौ राजकन्याः॥४३॥

इति महाकविश्रोकालिदासकृतौ रधुवंशे महाकाव्ये वंशानुक्रमो नामाष्टादशः सर्गः ॥

उनके युवा होनेकी ग्राशा लगाए बैठी थी पर बीच-बीचमे छत्रकी छाया बनकर उनका ग्रालिङन कर ही लेती थी मानो छोटा पति होनेके कारस उनसे खुनकर गले लगनमे लजा रही हो ॥४७॥ यद्यपि उनकी भूता उएके समान मोटी भौर लम्बी नही हुई वी, घनुषकी डोरी खीचनेसे कडी भी नहीं हो पाई वी और तलवारकी मूठ भी नही छू सकी वी फिरभी उसने पृथ्वीकी रक्षा भली भाँति करली ।।४६।। कुछ ही दिनोंमे केवन उनके शरीरके ग्रन ही नही बढ़े वरन उनके वे वश-परम्परावाले गुगा भी बढ़े जो फहने छोटे ही ये और जो। प्रवाको बहुत प्यारे नगते थे 114811 उन्होंने धर्म, **प्रबं** भीर काम फल देनेवाले त्रयी (तीनो देद), वार्ता (कृषि) ग्रीर दण्डनीति तीनो विद्यामोंको इतनी बीझतासे सीख़ लिया भानो पूर्व जन्ममें ही वे उन्हे पढ चुके हों। साथ ही ग्रपने पिताकी प्रवाको भी उन्होंने प्रवने वशमे कर लिया ।। १०।। जब वे धनुविद्या सीखने समय प्रवने शरीरका ऊपरी भाग कुछ मार्गे बढ़ा देते थे, बाल ऊपर बाँध लेते थे, बाई जाँच कुछ फ़ुका लेते थे भीर बारा चढाकर धनुषकी डोरी कानतक खीचते थे उस समय वे बड़े सुन्दर लगते थे ।।४१।। तब सुदर्शनके शरीर में वह जवानी था गई जो स्त्रियोंकी ग्रांंखोंकी मदिरा होती है, शरीरकी स्वाभाविक शोभा होती है धौर विनासका पहला ग्रड्डा होता है ।।५२।। दूर्तियाँ भिन्त-भिन्न राजधानियोंमें जाकर सुन्द**र-सुन्दर** राजकुमारियों का चित्र ले आई और राजाको संतान होनेकी इच्छासे मन्त्रियोंने चित्रसे बढ़कर सुन्दरी उन राजकुमारियोंका विवाह महाराज मुदर्शनमे करा दिया । विवाह हो जानेपर वे सब राजकुमारियाँ, राजाकी पहली रानियोंकी, पृथ्वीकी और राजनव्यीकी सौतके समान हो गई ॥ १३॥

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रधुवश महाकाव्यमें वंशानुक्रम नामका मढारहवीं सर्गे समाप्त हुमा।।

## एकोनविंशः सर्गः

स्रानिवर्धमिषिष्ट्य राष्यः स्वे पदे तनयमग्निते असम् ।
शिश्रिये शृत्वतामयिमः पित्रिमे वयसि नैमिषं वशी ॥ १ ॥
तत्र तीर्थसिल्लेन दीर्षिकास्तल्यमन्तरितभूमिभिः इशैः ।
सौधवासमुटजेन विस्पृतः संचिकाय फलनिःस्पृहस्तपः ॥ २ ॥
लन्धपालनविधौ न तस्तुतः सेदमाप गुरुषा हि मेदिनी ।
भोक्तुमेव भुजनिर्जितदिषा न प्रसाधितृमस्य कियत्या ॥ ३ ॥
सोऽधिकारमिकः इलोचितं काथन स्वयमवर्तयत्समाः ।
संनिवेरय सचिवेष्वतः परं स्वीविधेयनवयौवनोऽभवत ॥ ४ ॥
कामिनीसहचरस्य कामिनस्तस्य वेरममु युदङ्गनादिषु ।
ऋदिमन्तमधिकर्दिरुत्तरः प्रवेमुत्सवमपोहदुत्सवः ॥ ४ ॥
इन्द्रियार्थपरिसृत्यमद्यमः सोद्वमेकमिष स च्यान्तरम् ।
अन्तरेव विहरन्दिवानिशं न व्यप्ततः सम्रुत्तमुकाः प्रजाः ॥ ६ ॥
गौरवाद्यादिष जातु मन्त्रियां दर्शनं प्रकृतिकाङ्चितं ददौ ।
तद्ववाचविवरावलस्वना केवलेन चर्यनेन कियतम् ॥ ७ ॥

### उन्नीसर्वां सर्ग

विडान् राजा सुदर्शनने नुडांपेमं अपने धानिक समान तेजस्वी पुत्र धानिवर्णको राजा बना दिया और स्वयं नैमियारण्यमे रहने लगे ।।१। वहीं वे तीच-जलके धाने वस्त्री वादिवर्णको, पूमिपर विश्वे हुए कुशके धाने राजनी पत्नेनको तथा कृटियांके धाने वहे-बुने स्वनीको भून गये धीन राजकी तथा कृटियांके धाने वहे-बुने स्वनीको भून गये धीने कि हिस्कु छो कुश्त के पाने राजने तिया ।।।। शताले पाई हुई पूर्योका पानन करनेमें धानिवर्णको कोई कठिनाई नहीं हुई क्योंकि उनके पिताने शत्रुधोंको पहेल ही हुए दिया था। इस्तिये इन्हें तो केवल भीन करनेके तिये ही राज्य मिना था, राज्यके शत्रुधोंको मिटानेके निये नहीं ।।३।। इसका फल यह हुधा कि धनिवर्ण कामुक हो गए। कुश्च दिनांतक तो उन्होंने स्वय राजकाव देखा पर किर मन्त्रियोंकर राज्यका भार डालकर जवानीका रस लेने वे।।४।। वह कामी राजा कामिनियोंके साथ उन भवनों में विन रात पड़ा रहते लगा निवर्ण करावर पूर्व वस्त्रे रहते थे भीर प्रतिदिन एक्से एक बक्तर रही उत्साव होते रहते थे कि धनते दिवने उत्सवके धून-बड़ाके के धागे पहले दिनका उत्सव फीका पढ़ जाता था।।॥। उसे एक्से एक बढ़ाकर रही उत्सव होते रहते थे कि धनते दिनके उत्सवके धून-बड़ाके के धागे पहले दिनका उत्सव फीका पढ़ जाता था।।॥। उसे एक्से एक्से कि करने स्वत्र प्रतिवासके भीतर रहकर ही विद्वार करावा पाने उसके लिये जनता धीर रहतीं थी पर वह कभी उनकी सुध नहीं नेता था।।॥।। विके दर्शन किये जनता धीर पहली पर वह कभी उनकी सुध नहीं तेता था।।।।। विदे के भी मिनयोंके कहने-सुननेसे वह प्रता प्रीम री देता तो। वहा हरान ही कि करीबेसे एक पर नहर कका देता था।।

तं कृतप्र गतयोऽनुजीविनः कोमलात्मनखरागरूपितम्। नवदिवाकरातपस्पृष्टपङ्कजनुलाधिरोहराम् ॥८॥ यौवनोस्नतविलाभिनीम्तनचोभलोलकमलाश्र गृहमोहनगृहास्तदम्बुभिः स व्यगाहत विगाहमन्मथः ॥६॥ सेकहतलोचनाञ्जन धौतरागपरिपाटलाधरैः। व्यलोभयत्रर्षितप्रकृतकान्तिभिर्मखैः ॥१०॥ घासकान्तमधुगन्धकर्षिणीः पानभूमिरचनाः प्रियासस्तः। श्रभ्यपद्यतं सं वासिताः पुष्पिता कमलिनीरिव द्विपः॥११॥ सातिरेकमदकारखं रहस्तेन दत्तमभिलेषुरङ्गनाः । मुखासवं मोऽपिबद्धकुलतुल्यदोहदः ॥१२॥ ताभिरप्यपहर्त श्रङ्गङ्गपरिवर्तनोचिते तस्य निन्यतरशून्यताम्रभे । वरलकी च हृदयङ्गमस्वना वनगुवागपि च वामलोचना ॥१३॥ स स्वयं प्रहतपुष्करः कृती लोलमाल्यवलयो हरनमनः। नर्तकीरभिनयातिलक्षिनीः पार्श्वतिषु गुरूप्बलञ्जयत् ॥१४॥ चारु नृत्यनिगमं च तन्मुखं स्वेद्भिन्नतिलकं परिश्रमात् । प्रेमदत्तवदनानिलः पिवन्नन्यजीवदमरालकेश्वरौ ॥१५॥

राजकर्मचारी उनके नखोंकी लालीवाले उस चरणका नग्रस्कार करके ग्राराधना करते थे जो प्रभातक लाल किरखोसे भरे हुए कमलक समान था ।।<।। यह महाकामी राजा उन बावलियोमें सुन्दर स्त्रियं के साथ विहार करता था जिनमे विलास-घर भी बने हुए थे। ख्रियोके ऊँचे-ऊँचे रतन जब बावसीवे कमलोसे टकराते थे तब वे कमल हिलने लगते थे ॥१॥ जलमे स्नान करनेमे जब उन स्वियोह श्रौंसोका श्रौजन छूट जाता या और स्रोठोपर लगी हुई लानी धून जाती थी तब उनकी स्वाभाविष मुन्दरताको देलकर वह और भी अधिक मोहित हो उठता या ॥१०॥ हायी जैसे खिली ह कमिलिनियोंकी गन्धसे भरे सरोवरमे हिबिनियोंके साथ पैठना है, वैसे ही ग्रम्निवर्गा भी सुन्दरी स्थिगों साथ मद्यके गधमे बसी हुई पानकाला या मदिराघरमे पहुँचता था ॥११॥ वहाँ वे स्त्रियाँ धरिनवर्णक जुठा मदकारी आसव बड़े प्रेमसे पीती थी। जैसे मौलसिरीका पेट स्त्रियोंके मृत्रका आसव पानेक तरसा करता है उसी प्रकार उन क्रियोके मुखसे ब्रासवयीनेकी इच्छा करनेवाला अग्निवर्ण भी उनं मंहका ग्रासव पिया करता था ।।१२।। गोदमे वैठाने योग्य दो ही तो वस्तुगुँहै—एक तो मनोह शब्दावली वीस्मा ग्रीर दूसरी मधुर-भाषिग्मी कामिनी । इन दोनोने उसकी गोदको सदा भरपूर रक्ख ।।१३।। जब नर्तंकियोके नाचते समय वह स्वय मृदंग बजाने लगता था तब उसके गलेकी माल हिल उठती थी। उस समय वह ऐसा मुन्दर लगता थाकि नर्तकियाँ सूध-बूध खोकर ना**चुना भी भू**र जाती थी। इसका फल यह होता था कि उन्हें नाचना सिखानवाले उनके जो गुरु वहीं बैठे रहते i उनके ग्रागे वे ग्रपनी इस बातपर लजा जाती थी।।१४।। जब नृत्य समाप्त हो जाता था भी

तस्य सावरखदृष्टसंघयः काम्यवस्तुषु नवेषु सङ्गिनः । वल्लमाभिक्षयहृत्य चिक्ररे सामिश्चकविषयाः समागमाः ॥१६॥ अङ्ग लीक्सिलयाग्रतर्जनं अ विमङ्गकृटिलं च वीचितम् । भेसलाभिससङ्ख्य चम्चनं वश्चयन्श्ययितीरवाण् सः ॥१७॥ तेन दृतिविदितं निषेदुवा षृष्ठतः सुरतवाररात्रिषु । शुश्रुवे प्रियजनस्य कातरं वित्रलम्मपरिग्राङ्किनो वचः ॥१८॥ लील्यमेत्य गृहिशीपरिग्रहान्नर्वकीष्यस्रलमासु तद्वपुः । वतेते स्म कथंचिदालिल्यन्तङ्गलीचरश्यस्यनविदिवः ॥१६॥ प्रेममावितियच्यत्तसरायताच्च मदलान्मद्रीचितम् । निन्पुरुत्सविधिचल्रलेन तं देल्य उन्भितहणः कृताश्वताम् ॥२०॥ प्रातरेत्यपरिमोगगोभिना दर्शनेन कृतख्यडनल्यथाः । प्रावरेत्वपरिमोगगोभिना दर्शनेन कृतख्यडनल्यथाः । प्रावरित्वपरिवानित्वस्यद्वसरोद्यन्यसरे।

नाचनके परिश्रममे उनके मुखपर पसीनेकी बुंदे छा जाती थीं तब राजा ग्रस्तिवर्र्ण प्रेमपूर्वक फूक मार-मारकर उनके मूलको चूनने लगता था। उस समय वह समक्षता थाकि मैं इन्द्र और कुबेरसे भी बढ़कर सुखी और भाग्यवान हैं ।। १४।। वह सदा नई-नई शोगकी सामग्रियाँ चाहता था। जिस वस्तुसे उसका मन भर जाता था उसे वह छोड देता था इसलिये स्थिया सभोगके समय राजासे माभी ही रति करके उठ खड़ी होती, पूरी नहीं । क्योंकि उन्हें डर वा कि यदि राजा पूर्ण रूपसे तृप्त ही जायगा तो हमे छोड देगा ।।१६।। कभी-कभी जध वह राजा इन कामिनियोको घोखा या चकमा दे जाता था तब वे बिगडकर भपनी लाल-लाल उँगलियाँ चमका-चमकाकर धमकाती थी. भौंहे तरेरती बीं भीर राजाको ग्रवनी करघनीसे बाँघ देती थी ॥१७॥ जिस दिन रातको उसे किसी स्त्रीसे संभीग करने जाना होता तो दूतीसे सब बाते बताकर वह पास ही छिपकर बैठ जाता । वह स्त्री जब माती श्रीर विश्रलब्ध नायिकाक समान दूतीसे विरहकी (इस प्रकार) बाते करने लगती [कि पता नही वे कब ग्रावेगे. ग्रभीतक श्राए क्यो नहीं इत्यादि.] तब वह उन बातोको छिपे-छिपे बढे प्रेमसे सनता था ।।१८।। जब कभी उसे रानियाँ रोक लेती, तब नर्तकियोंके न मिलनेसे विरह-कातर हो जाता भीर हाथमे तलिका लेकर किसी नतंकीका चित्र बनाने लगता था । उस समय उसे वह नतंकी स्मरण हो भाती और सात्विक भावके कारण उनकी उँगतियोंने पसीना भा जाता और कॅची फिसल पडती थी। इस प्रकार वह बड़ी कठिनाईसे चित्र बना पाता था।।१६॥ यदि राजा किसी रानीसे प्रेम करता तो वह गर्वसं फुली न समाती। यह देखकर उसकी सौतें जल उठती थी धौर कामातुर हो जाती थी श्रीर किसी उत्सवका बहाना करके राजाकी अपने यहाँ बुलाकर उसके साथ अपनी तपन बक्साती थी ।।२०।। रातमे बाहर किसी स्त्रीसे सभीग करके जब राजा प्रात:काल घर सौटता या तब रातके भोगवाले सुन्दर वेशमें उसे देखकर उसकी प्रेमिकाएँ संडिता शायिकाके समान ग्रांस बहाने लगती थीं भीर राजा हाथ जोड़कर उन्हें मना लेता था।

स्वमकीर्वितविषद्धमङ्गनाः प्रत्यभैत्सुरवदन्त्य एव तम्। क्रोधमिन्नवलयैविवर्तनैः ॥२२॥ प्रच्छदान्तगलिताश्रुविन्दुभिः द्तिकृतमार्गदर्शनः। क्लृप्तपुष्पशयनाँल्ल्तागृहानेत्य सोऽवरोधभयवेषधूत्तरम् ॥२३॥ श्चन्वभन्परिजनाङ्गनार**त** नाम वल्लभजनस्य ते मया प्राप्य भाग्यमपि तस्य काङच्यते । लोलुपं ननु मनो ममेति तं गोत्रविस्खलितमृचुरङ्गनाः ॥२४॥ चूर्णवभ्रु बुलितसगाकुलं छित्रमेखलमलककाङ्कितम् । उत्थितस्य शयनं विलासिनस्तस्य विश्रमस्तान्यपावृक्षीत् ॥२४॥ स स्वयं चरगारागमादघे योषितां न च तथा समाहितः। श्रयांशुकैमेंखलागुणपदैनितम्बिभिः ॥२६॥ लोभ्यमाननयनः विपरिवर्तिताधरं हस्तरोधि रशनाविधडने। विध्नितेच्छमपि तस्य सर्वतो मन्मथेन्धनमभुद्रपुरतम् ॥२०॥ परिभोगदर्शिनीर्नर्भपूर्वमनुष्ट्रमंस्थितः । दर्पसोष छायया स्मितमनोज्ञया वधहीनिमीलितमुखीश्रकार सः ॥२८॥

पर जब रातकी यकावटके कारए। वह उनसे भरपूर प्रेम नहीं करता था तो वे फिर व्याकुल हो उठती थी ।।२१।। जब स्त्रियाँ देसती कि राजा स्वप्नमें बडबड़ाते हुए किसी दूसरी स्त्रीकी बड़ाई कर रहा है तब वे कामिनियाँ बिना बोले ही बिस्तरके कोनेपर धाँस गिराती हुई, क्रोधसे कँगन तोड कर उनसे पीठ फेरकर सो जाती थी और इस प्रकार उनसे रूठ जाती थीं ।।२२।। कभी-कभी दतियाँ राजाको मार्ग दिखाली हुई उस स्थान पर ले जाती जहाँ लताबोके बीचमे सम्भोगके लिये फुलोकी सेज विद्धी रहती थी। उस समय उसे यह इर होता कि कही ये दासियाँ जाकर रानियोसे न कह वें। इसलिये दासियोको फुमलानेके लिये वह उन दासियोसे सम्भोग करके उन्हे प्रसन्न कर देता था ॥२३॥ कभी-कभी वह भलसे स्त्रियोंके साथे किसी बाहरी प्रेमिकाका साम ले लेता। उसे सुनकर वे स्त्रियां कहने लगती कि वहा ग्रन्छ। हमा जो बापने भपनी प्रेमिकाका नाम बता दिया। धन्य है उसका भाग्य ! पर क्या करे, हमारा भी तो लोभी मन नहीं मानता । आयको कैसे छोड दे ? ॥२४॥ जब वह सोकर उठता तब उसका पनाग, फैले हुए केसरके चूर्णसे सुनहरा दिखाई देता था । उसपर फूलोकी मसली हुई मालाएँ भौर टूटी हुई तगड़ियाँ पड़ी रहती थी भौर जहाँ-तहाँ मह।वरकी छाप पड़ी रहती थी, जिसे देखकर प्रकट होता था कि वह कितना विलासी है।।२४।। कभी कभी वह स्त्रियों के पैरोमे स्वय महावर लगाने बैठ जाता। पर उसी समय उसकी हृष्टि स्त्रियों के उन नितम्बोपर पह जाती थी जिनपरसे कपड़ा सरका हमा रहता था। उन्हे देखकर वह ऐसा मृग्ध हो जाता कि मलीभाँति महावर भी नही लगा पाता था ।।२६।। सम्भोगके समय जब वह स्त्रियोंके षोठ चूमने लगता तब वे मुँह फंर लेती थी और जब कमरका नाड़ा खोलने लगता तब हाथ थाम लेती। इस प्रकार वह जो कुछ करना चाहता, स्त्रियौं कुछ भी नहीं करने देती थीं, फिर भी उसका काम बढ़ता ही गया ॥२७॥ जब कभी स्त्रियाँ दर्पेशके ग्रागे खड़ी होकर दाँत काटने या चूँटने भादि

न्यस्तपादतलमग्रपादयोः । क्राठसक्तमृदुवाहुवन्धनं प्रार्थयन्त शयनोत्थितं त्रियास्तं निशात्ययविसर्गचुम्बनम् ॥२६॥ प्रेच्य दर्पणतलस्थमात्मनो राजवेशमतिशकशोभिनम् । पित्रिये न स तथा यथा युवा व्यक्तल्दम परिभोगमण्डनम्॥३०॥ मित्रकृत्यमपदिश्य पार्श्वतः प्रस्थितं तमनवस्थितं त्रियाः। विश्व हे शठ पलायनच्छलान्यञ्जलेति रुरुपुः कचग्रहैः ॥३१॥ तस्य निर्दयरतिश्रमालसाः कएठमत्रमपदिश्य योषितः। श्रध्यशेरत बृहद्भजान्तरं पीवरस्तनविज्ञप्तचन्दनम् ॥३२॥ संगमाय निशि गृहचारिशं चारदृतिकथितं पुरोगताः। वश्चियप्रसि कृतस्तमोवृतः काम्रुकेति चकुषुस्तमङ्गनाः ॥३३॥ स्पर्शनिष्टतिमसाववाष्त्रवन् । योषितामुड्यतेरिवार्चिषां आरुरोह क्रमदाकरोपमां रात्रिजागरपरो दिवाशयः ॥३४॥ वेखना दशनपीडिताधरा बीखया नखपदाङ्कितोरवः। शिल्पकार्य उभयेन वेजितास्तं विजिह्मनयना व्यत्तोभयन ।।३५॥

संभोगके चिह्नोको देखने लगती थी, तब राजा उनके पीछे चुपकेसे ग्राकर खड़ा हो जाता ग्रीर मुसकरा देता। जब दर्पणमें उसका प्रतिबिम्ब स्त्रियाँ देख लेती तब वे भेरकर महि नीचा कर लेती थी।।२=।। जब वह प्रात:काल पर्लेंगसे उठकर जाने लगता तब स्त्रियोंको इच्छा होती कि बिञ्जड़नेके पहले राजा एक बार गलेमे बाँहे डालकर चूम तो ले ॥२६॥ वह राजा इन्द्रके वस्त्रोंसे भी सुन्दर भपने राजसी वस्त्रको दर्पसामे देखकर उतना प्रसन्न नहीं होता था जितना संभोगके चिह्नोको देखकर 1)3011 कभी-कभी धपनी रानियोंके पास बैठे-बैठे उसके मनमे किसी प्रियतमाके पास जानेकी इच्छा होती तो वह यह कहकर उठने लगता-धरे मुभे एक मित्रसे मिलने जाना है। यह सुनकर रानियाँ ताड जाती और कहने लगती कि हम भी भलीआँति जानती है कि तुम किस मित्रके यहाँ जा रहे हो और फिर बाल पकडकर उसे रोक लेती।।३१।। जब कभी उसके साथ बहुत देरतक संभोग करनेके कारए स्त्रियाँ बलसा जाती थीं तब वे अपने मोटे-मोटे स्तनोसे राजाकी छातीके चन्दनको **पों**छती हुई उसके वक्ष.स्थलपर इस प्रकार सो जाती थी मानो वे संभोगका वह कंटसूत्र नामका श्रासन साज रही हों जिसमें स्त्रियाँ पतिके ऊपर सोकर अपने स्तनोंसे धीरे-धीरे अपने प्रियतमकी छातीको वपकते हुए कसकर छातीसे लिपट जाती हैं ।।३२।। रातको वह संभोगको इच्छासे छिपकर जब बाहर जानेको होता था तो दुतियोसे समाचार पाकर उसकी खियाँ उसके ग्रागे पहेंच जाती थीं ग्रीर यह कहते हए खींच लाती थीं कि कहिए चकमा देकर रातको किघर चले ।।३३।। स्त्रियोंके स्पर्शसे उसे वैसा ही प्रानन्द मिलता या जैसा चन्द्रमाकी किरसोसे । प्रतः वह कुमुदोंके समान रातभर जागता रहता और दिनभर सोता रहता ।।३४।। उसने गानेवाली स्थियोंके बोठोपर धपने दाँतके और जनकी जौघोंपर चूँट-चूँटकर नवांके ऐसे वाब कर दिए वे कि जब ने अपने अधरोंपर बांसुरी और

श्रङ्गसत्त्ववचनाश्रयं मिथः स्त्रीषु नृत्यम्रपधाय दर्शयन्। स प्रयोगनिष्रगौः प्रयोक्तभिः संजवर्ष मह मित्रसनिधौ ॥३६॥ **अंसलम्बिकट**जार्जनम्रजस्तस्य नीपरजसाङ्गर।गिराः । प्रमदवर्हिंगेष्वभृतकृत्रिमाद्रिषु विहारविश्रमः ॥३७॥ प्रावृपि विग्रहाच्च शयने पराङ्गुस्तीर्नानुनेतुमवलाः स तत्वरे । त्राचकाङ्च घनशब्दविक्कवास्ता विवृत्य विशतीर्भुजान्तरम् ॥३८॥ कार्तिकीष सविनानहरम्यभाग्यामिनीष ललिताङ्गनासखः। अन्वग्रुङक्त सुरतश्रम।पहां मेघमुक्तविशदां स चन्द्रिकाम् ॥३६॥ सैकतं च सर्यं विष्युखर्ती श्रीखिबिम्बमिव इंसमेखलम्। सौधजालविवरैर्व्यलोकयत् ॥४०॥ स्वप्रियाविलसितानुकारिणीं मर्मर रगुरु थपग्रन्थिभिवर्य कहेमरशनैस्तमेकतः जह राग्रथनमोत्तलोलुपं हैमनै निवसनैः समध्यमाः ॥४१॥ अर्पितस्तिमितदीपदृष्टयो गर्भवेश्मस निवातक्तिष् । तस्य सर्वसुरतान्तरचमाः साचितां शिशिररात्रयो ययुः ॥४२॥

जौंघपर बीखा रखती तब उन्हें बढ़ा कष्ट होता और वे टेढ़ी भीहोंसे राजाकी ग्रोर देखने लगती थी कि यह सब आपकोही करततहै। उनको यह भावभंगी देखकर राजा और भी रीभ, उठना था।।३<u>४।।</u> इतना ही नहीं, जब वह एकान्तमे स्त्रियोको ग्रांगिक, सात्विक धौर वाचिक तीनो प्रकारका ग्रांभनय सिसाकर प्रयने मित्रोके आगे उनका प्रदर्शन करता था उस समय वह बडे-बड़े नाट्यशास्त्रियोके भी कान काटता था ।।३६।। वर्षा ऋतुमे वह कुटज ग्रीर ग्रर्जनकी माना गुलेमें पहनकर तथा शरीरमे कदम्बके परागका अगराग लगाकर, मतवाले मोरने भरे हुए क्रीडा-पर्वतीपर विहार किया करता था ।।३७।। जब पर्लेगपर सोई हुई खियाँ हुठकर पीठ फेरकर सो जातीं थी तब राजा उन्हें मनाना नहीं चाहता था वरन यह चाहता था कि किसी प्रकार बादन गरज उठे जिससे डरकर ये मेरी छातीसे ग्रा चिपटें ।।३६।। कार्तिककी रातोमे बह राजभवनके ऊपर चैंदोवा तनवा देता था और सुन्दरियोके साथ उस चाँदनीका ग्रानन्द लेता था जो संभोगका श्रम दूर करती है ग्रीर जो बादलोके न रहनेसे बराबर फैली रहती है ॥३६॥ वह अपने राजभवनके ऋरोखे से सरयूको देखना या जिसके तटपर उजले हंसोंकी पातें बैठी रहती थी। वह दृश्य ऐसा दिखाई देना मानो सन्यू, उन सुन्दरियोका अनुकरण कर रही हो जिनके नितम्बोपर तगड़ी पड़ी हो ॥४०॥ पतली कमरवाली क्रिया जाड़ेके ऐसे कपड़े पहनती थी जो माड़ीके कारण करकराते थे और जिनके नीचे भलकती हुई सोनेकी तगड़ीको बाँधने ग्रीर खोलनेके लिये लालायित रहनेवाला वह राजा मोहित हो जाता या ॥४१॥ सब प्रकारकी सभीय-क्री हा करने योग्य हेमन्त ऋतुकी बड़ी-बड़ी रातोंमें वह राज-भवनकी भीतरी कोठियोंमें विहार किया करता था जहाँ उसके साक्षी केवल

दिल्लेन पवनेन संभूतं प्रेच्य च्तकुष्ठमं सपरल्वम् । अन्वनंपुरवभूतविष्ठहास्तं दुरुत्सहियोगमङ्गनाः ॥४३॥ ताः स्वमङ्क्षियोग्य दोल्या प्रेङ्क्षयन्यरिजनापविद्धया । अन्यन्त्रज्ञ निविडं भयन्छलात्करुवन्धनमवाप वाहुमिः ॥४४॥ त प्रयोधत्विष्ठिमाः सप्रकलात्करुवन्धनमवाप वाहुमिः ॥४४॥ त प्रयोधत्विष्ठिमाः सिप्षेवरं श्रीखलिम्बम्यिभेखलेः प्रियाः॥४४॥ यस्त लम्भसहकारमानवं रक्तपाटलममागमं पूपौ । तेन तस्य मभुनिर्गमानकुशिवचोनिरभवन्युनर्नवः ॥४६॥ एवमिन्द्रियसुक्तानि निर्विश्वन्यकार्यविद्धलः स पार्थवः । अन्यमिन्द्रयसुक्तानि निर्विश्वन्यकार्यविद्धलः स पार्थवः । ॥४५॥ यत्रमत्त्रवस्त्रविद्वति । ॥४५॥ वाद्यन्तम् स्वति । ॥४५॥ वाद्यन्तम् स्वति । ॥४५॥ वाद्यन्तम् स्वति । ॥४५॥ वाद्यन्तम् स्वति । ॥४५॥ वाद्यन्तम् तरित्राम्यन्त देवराम्यन्त व्यत्यस्त्रवन्त्वन मित्रवामनाश्ववः । स्वाद्यम्त ति विर्वर्द्वतन्ति दुःलमिन्द्रवग्यो निवायं । ॥४६॥ तस्य पार्ववद्यन्तम्यभूपत्व। सावलम्बगमना सृदुस्वना । राजयच्मपरिहानिराययौ कामयानसम्बस्थया तुलाम् ॥४०॥

वे दीप थे जो वायुके न भ्रानेसे एकटक होकर सबको देख रहे थे ॥४२॥ मलय पर्वतसे भ्राए हुए दक्षिण पवनमे भामोमे बीर छागए जिन्हे देखकर प्रेमिकाशोंने कामीन्मत्त होकर राजासे स्टना छोड दिया और उनके विरहमे व्याकुल होकर स्वय उन्हे ढुँढने लगी ॥४३॥ उन स्त्रियोको गोदमे बैठाकर वह उन भूलोमे भूलने लगा जिन्हे नौकर भूला रहे थे। राजाने एक बार भूलेको जो भटका दिया तो उन स्त्रियोने भवका बहाना करके रस्सी छोड दी और राजाके गलेमें बाँह डालकर उनसे लिपट गई । १४४।। ग्रीव्म ऋतुमें स्तनोपर चन्दन लगाकर, मोतियोंका आभूपण पहनकर ग्रीर नितम्बपर मिलाकी तमडी लटकाकर वे स्त्रियाँ उस राजाके साथ सभीग करके उसे प्रसन्न करती थी ।।४५।। उस समय वह धामकी बौर भौर पाटलका लाल फूल पात्रमे लगाकर धासव पीता था जिससे वसत बीतनेसे मद पड़ा हुआ उसका काम फिर जाग उठता था ॥४६॥ इस प्रकार वह कामी राजा राज-काज छोडकर इन्द्रिय-सर्खोका रस लेता हुआ। ऋतुए बिताने लगा। वह काम-क्रीडाके लिये भिन्त-भिन्त ऋतुमी मे भिन्त-भिन्त प्रकारका वेश बनाया करता था, इसलिये उसके वेशको देखकर जात हो जाता था कि किस समय कौनसी ऋत है ॥४७॥ इतना व्यसनमें लीन होनेपर भी दूसरे राजा उसके राज्यपर ब्राक्रमण नहीं करते थे। फिर भी जैसे दक्षके शापसे चन्द्रमाको क्षय रोग हो गया था वैसे ही अधिक भोग-विलास करनेसे उसे भी क्षय रोग हो गया और घीरे-घीरे बढ़ने लगा ॥४८॥ वैद्योंके बार-बार रोकनेपर भी उसने कामको जगानेवाली ये वस्तुएँ नही छोडी क्योंकि जब इन्द्रियाँ एक बार विषयोंने फँस जाती हैं तब उन्हें रोकना कठिन हो जाता है ॥४६॥ भीरे-भीरे उसका शरीर पीला पड गया, दुर्बलताके कारण उसने आभुषण पहनना भी छोड दिया. व्योम पश्चिमकलास्थितेन्द् वा पङ्कशेपमिव धर्मपल्बलम् ।
राज्ञि तरकुलमभूत्वयातुरं वामनाविरिव दीपभाजनम् ॥४१॥
बाहमेष दिवसेषु पार्थवः कर्म साधयति पुत्रजन्मने ।
इत्यद्शितकजोऽस्य मन्त्रिणः शश्चरृचुरचशिङ्क्तीः प्रजाः ॥४२॥
स त्वनेकवितासखोऽपि सन्यावनीमनवलोक्य संततिम् ।
वैद्ययत्नपरिभाविनं गर्दं न प्रदीप इव वायुमत्यगात् ॥४३॥
तं गृहोपवन एव संगताः पश्चिमकृत्विदा पुरोश्वसा ।
रोगशान्तिमपदिश्य मन्त्रिणः संगृतेशिक्षनि गृहमाद्धुः ॥४४॥
तैः कृतप्रकृतिसुरूपसंग्रहेराशु तस्य सहधर्मचारिणी ।
साथु इष्टरसुभगर्भलक्षणा प्रत्यपदात नराधिपश्चियम् ॥४॥
तस्यास्त्याविधनरेन्द्रविपत्तिशोका ।

दुर्ष्यौविंसोचनजर्नः प्रथमाभितप्तः। निर्वापितः कनककुम्भमुखोज्भिनेन । वंशाभिषेकविधिना शिशिरेण गर्मः।।४६॥

वह नौकरोके कन्धेपर सहारा देकर चलने लगा, उसकी बोली धीमी पढ गई फ्रोर यक्ष्मा रोगसे सलकर वह टीक विरहियोके समान दिखाई देने लगा ॥५०॥ राजाके क्षय रोगसे रोगी होनेपर सूर्यंकुल ऐसारह गया जैसे एक कला भर बचा हुआ कृष्ण पक्षकी चतुर्दशीका चन्द्रमा हो या कीचड़-भर बचा हुआ गर्भीके दिनोका ताल हो या तनिक-सी बची हुई दीपककी ली हो ॥५१॥ जब प्रजा पूछती थी कि राजाको कोई भयानक रोग तो नही है, उस समय बन्त्री लोग प्रजाको यह कटकर समभाते थे कि राजा इस समय पुत्रोत्पत्तिके लिये बत आदि कर रहे हैं, इसलिये दुर्बल होते जा रहे हैं। इस प्रकार वे लोग राजाके रोगकी बात जनतासे छिपा रहेथे ॥ ४२॥ भ्रनेक रानियोके होते हुए भी वह राजा पुत्रका मुँह नहीं देख सका ग्रौर वैद्य लोग राजाको ग्रच्छा नहीं कर सके। जैसे वायुके ग्राग दीपकका कुछ भी वज्ञ नहीं चलता वैसे ही राजा भी रोगसे नही बचाया जा सका ॥ १३॥ ग्रन्तयेष्टिकी विधि जाननेवाले पुरोहितसे मिलकर मित्रयोने रोग शान्तिके बहानेसे राजाके शवको राजभवनके उपवनमे ही चुपचाप जलती ग्रन्निमें रख दिया कि कही बाहर ले जानेसे यह रोग प्रजामे न फैल जाय ।।१४॥ मन्त्रियोने शीघ्र ही प्रजाके नेताओं को इकट्ठा किया और उनकी सम्मतिसे राजाकी उस पटरानीको सिंहासनपर बैठा दिया जिसमें गर्भके शुभ चिन्ह दिखाई दे रहे थे ।। ११।। राजाकी ऐसी दु. बद मृत्यूसे महारानीकी ग्रांबोके गरम-गरम ग्रांसुश्रोंसे तपे हुए गर्भपर जब कुल-परम्पराके अनुसार होनेवाले ग्रभियेकके समय सोनेके घड़ेसे शीतल जल पड़ा तब वह गर्म जीतल हो गया ॥५६॥ जैसे सावनमे बोए हुए मुद्री भर बीजोंको पृथ्वी छिपाए

तं मावार्थेप्रसवसमय. रुःङ्विकीनां प्रजाना । मन्तर्गृहं चितिरिव नमोवीजमुस्टि दघाना । मौलैं: सार्घ स्थविरसचिवैहेंमिमहासनस्था। गाजी राज्यं विधिवदशिषद्धत्रेरच्याहताजा ।।५७॥

> इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवशे महाकाव्ये ग्रग्निवर्गाशृङ्कारो नामैकोनविशः सर्गे ॥ ॥ ३ति रघुवंशम् ॥

रंहती है बैसे ही महारानी भी अपनी उन प्रवाकी भलाईके लिये गर्भ धारण किये हुए धीं जो पुत्र उत्पन्त होनेकी बाट जोह रही थी। इस प्रकार जिसका कहना कोई टाल नहीं सकता था वह गर्भशती महारानी बुढे मित्रयोकी सम्मतिके अनुसार राजकाज चलाने नथी।

> महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवश महाकाव्यमे ग्रानिवर्णका श्रृङ्कार नामका उन्नीसवाँ सर्ग समाप्त हुमा।

> > ।। रघुवंश महाकाच्य समाप्त हुआ ।।

॥ कुमारसम्भवम् ॥

# ॥ कुमारसम्भवम् ॥

॥ प्रथमः सर्गः ॥

श्रस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः ।
पूर्वापरौ तोयनिधीवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानद्रष्टः ॥१॥
यं सर्वशैलाः परिकल्प्य वत्सं मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदचे ।
आस्वित्त रत्नानि महौषधीश्र पृथुपदिष्टां दुदृहुर्धरित्रीम् ॥२॥
श्रमन्तरत्नप्रमवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोषि जातम् ।
एको हि दोषो गुलस्त्रियाते निमञ्जतीन्दोः किरस्रोप्विवाङ्कः ॥३॥
यथाप्सरोविश्रमण्डनानां संपाद्यित्रीं शिखरौषिवाङ्कः ॥३॥
श्राप्तरोवश्रमण्डनानां संपाद्यित्रीं शिखरौषिवाङ्कः ॥॥॥
श्रामेखलं संचरतां घनानां ल्रायामधःसानुगतां निषेट्य ।
उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते सृक्कािख यस्यात्यवन्ति सिद्धाः ॥॥॥

### ॥ पहला सर्ग ॥

भारतक उत्तरमें देवताक समान पूजनीय हिमालय नामका बढ़ा भारी पहाड़ है। यह पूर्व प्रीर पश्चिमके समुद्रो कर फैना हुमा ऐसा लगता है मानी वह प्रवीको नापने-तीजनेका मापदंड हो।।१।। राजा पुग्नेक कहने तत वर्ष नीने मिलकर हते बख़ा बनाया थीर बुक्ते में चतुर मेक पर्वतको पाला बनाकर पुग्नी कर्ना मेते चनकां ते रल और बड़ी-बूटियाँ दुस्कर निकाल सी शाश मनिमाल पाला बनाकर पुग्नी कर्ना मेते चनकां ते रल और बड़ी-बूटियाँ दुस्कर निकाल सी शाश मामक पत्र वहां कर पाला बनाकर प्रवान कर हि हा सि प्रवान कर स्वान है प्रवान नहीं पढ़ कर प्रवान कर स्वान कर प्रवान कर स्वान कर स्वा

पदं तुपारस्रतिधौतरकं यस्मिन्नदृष्ट्वापि इतद्विपानाम् । विदन्ति मार्ग नखरन्त्रमुक्त र्युक्त फर्नः केसरियां किराताः ॥६॥ न्यस्ताचरा धातुरसेन यत्र भूर्जत्वचः कुझरविन्दुशोखाः । विज्ञाधरसन्दरीसामनङ्गलेखिकययोपयोगम् ॥७॥ चलित यः पूरयन्कीचकरन्ध्रभागान्दरीम्रखोत्थेन उद्वास्यतामिच्छति किन्नराणां तानप्रदायित्वमित्रोपगन्तुम ॥=॥ क्योलकएइ: करिभिविनेतं विषष्टितनां सरलद्रमाणाम् । यत्र संतन्तीरतया प्रस्तः सानृनि गन्धः सुरभीकरोति ॥६॥ वनितासखानां दरीगृहोत्सङ्गनिषक्तभायः। भवन्ति यत्रीषथयो रजन्यामतैलपूराः सरतप्रदीपाः ॥१०॥ उद्वे जयत्यङ्ग लिपार्ष्णभागानमार्गे शिलीभृतहिमेऽपि यत्र । न दुर्वहश्री शिवयोधरार्ता भिन्द्नि मन्द्रां गतिमश्वग्रुक्यः ॥११॥ दिवाकगढ्यति यो गृहाम लीनं दिवाभीतमिवान्यकारम् । बद्रेऽपि नृनं शरणं प्रपन्ने ममत्वग्रुच्चैःशिरमां सतीव ॥१२।:

घप बनी रहती है ॥ ॥ यहाँके सिंह जब हाथियों को मारकर चले जाते है तब रक्तमें लाज उनके पुत्रोकी पड़ी हुई छाप हिमकी घारासे धूल जाती है। फिर भी उन सिहोके नखीसे गिरी हुई गज-मुक्ताब्रोको देखकर ही यहाँ के किरात जान लेते है कि सिंह किवर गए है ॥६॥ इस पर्वतपर -उत्पन्न होनेवाले जिन भोज-पत्रोपर लिले हए अक्षर हाबीकी संडपर बनी हुई लाल वैद्वियो-जैसे दिखाई पडते है उन्हें विद्याधारियाँ अपने प्रेम-पत्र लिखनेके काममे लाया करती है ॥७॥ इस पहाड़पर ऐसे छेदवाल बाँस बहतायतसे होते है जो बायू भर जानेपर बजने लगते हैं। तब ऐसा जान पडता है मानो ऊँचे स्वरसे गानेवाल किल्नरोके गीतोंके साथ ये संगत कर रहे हों ॥६॥ जब यहाँके हाथी अपनी कनपटी खजलानेके लिये देवदारुके पेडोसे माथा रगडते हैं तय उनसे ऐसा सुगन्वित दूध वहने लगता है कि उसकी महकसे इस पर्वतकी सभी चोटियाँ एक साथ गमक उठनी हैं ॥६॥ यहाँकी गुफाग्रोमे रातको चमकनेवाली जड़ी-बूटियाँ भी बहुत होती है । इसलिये यहाँके किरान लोग जब अपनी-अपनी प्रियतमाओं के साथ उन गुफाओं में बिहार करने माते हैं तब ये चमकी नी जडी-बूटियाँ ही उनकी काम-क्रीड़ाके समय बिना तेलके दीपक बन जाती है।।१०।। वहाँकी किन्नरियाँ जब जमे हुए हिमके मार्गोपर चलती हैं तब उनकी उँगलियाँ ग्रीर एडियाँ एठ जाती हैं, पर वे करें क्या ! भ्रपने भारी नितम्बों ग्रीर स्तनोंके बोभके मारे वे बेचारी शीघ्रतासे चल नही पाती और चाहते हुए भी वे ध्रपनी स्वाभाविक मन्द गतिको छोड़ नही पाती ।।११।। हिमालयकी लम्बी गुफाग्रोमे दिनमे भी भैंथेरा छाया रहताहै । ऐसा सगता है मानो श्रेंपेरा भी दिनसे टरनेवाले उल्लूके सामान इसकी गहरी गुफाग्रोमें जाकर दिनमे छिप जाता **है भी**र हिमालय उसे श्रपनी गोदमे शरण दे देता है क्योंकि जो महान होते है वे श्रपनी शर**णमें** म्राए हुए नीच लोगोने भी वैसा ही अपनापन बनाए रहते हैं जैसा सज्जनोंके सा**ध**ा।१२॥ लाङ्ग् लविचेपविसर्पिशोर्भेरितस्ततथन्द्रमरीचिगौरैः ।
यस्यार्थयुक्तं गिरिराजशन्दं कुर्वन्ति वाल्ल्यजनैश्वमर्यः ॥१३॥
यत्रांशुकाचेपविलाजितानां यदण्ळ्या किंगुरुणङ्गनानाम् ।
दरीगृहद्वारविलम्बियन्यास्तिरस्करिययो जलदा भवन्ति ॥१४॥
भागीरथीनिर्भरसीकराकां वोद्धा ग्रहः कस्पितदेवदारः ।
यद्धायुरन्विष्मुगैः किरातैरासेन्यते भिन्नशिखिष्डवर्दः ॥१४॥
सप्तर्षदस्तावचितावशेणायययो विवस्तान्यरिवर्तमानः ।
यवानि यस्याग्रसरोरुद्धाण प्रवोधयन्युर्ध्वग्रस्वैर्मयृत्वैः ॥१६॥
यज्ञाङ्गयोनित्वमवेच्य यस्य सारं धरित्रीधरण्डमं च ।
प्रजापतिः किंग्तियत्रभागं शैलाधिपत्यं स्वयमन्वतिष्ठत् ॥१७॥
म मानर्गीमरुसस्तः पितृ णां कन्यां कुलस्य स्थितये स्थितिङ्कः ।
मनो मृनीनामपि माननीयामान्मानुरूपां विधिनोपयेमे ॥१८॥
कालकमेण्व्य तयोः प्रष्टुचे स्वरूपयोग्ये सुरतप्रसङ्ग ।
मनोरम यौवनग्रद्धहन्त्या गर्भोऽभवद्भुधरराजपत्न्याः ॥१६॥

जिन हिरिएयों की पृंद्धोंके चैंबर बनते हैं वे चमरी हिरिएयाँ जब यहाँ चन्द्रमाकी किरएगोके समान पपनी भौला पुंछोको डधर-उधर घुमाती हुई चलती हैं तब ऐसा प्रनीत होता है मानो वे इस पवंत-राजपर पंछके चैतर दूलाकर इसका गिरिराज नाम सच्ना कर रही हो ।।१३॥ जब यहाँकी गुफा-ग्रीमे किन्नरियाँ ग्रयने प्रियतमोंके साथ काम-क्रीडा करती रहती है उस समय जब वे शरीरपरसे बस्त हट जानेके कारण लजाने लगती हैं तब बादल उन गुफाओं के द्वारोपर आकर स्रोट करके सँघेरा कर देते है ॥१४॥ गगाजीके फरनोकी फुटारोमे लदा हुन्ना, बार-बार देवदारुके वृक्षको कँपानेवाला भीर किरातोकी पेटीमे बँधे हुए मोरपखोको फरफराने वाला यहाँका शीतल-मद-स्गन्ध पवन उन किरातोकी बकान मिटाता चलता है जो मुगोकी खोजमे हिमालयपर इयर-उपर घुमते रहते हैं ॥१४॥ इसकी ऊँची चौटियोपरके तालोमे खिलनेवाले कमलोको स्वयं सप्तर्पिगरए पूजाके लिये घपने सप्तींव मण्डलसे ग्राकर तोड ले जाया करते है। उनके चुननेसे तो कमल बन रहते है उन्हें नीचे उदय होनेवाला सूर्य अपनी किरलों ऊँची करके खिलाया करता है ।।१६।। यज्ञमे काम आनेवाली सामग्रि-योंको उत्पन्न करनेके कारण और पृथ्वीको सँभाले रखनेकी शक्ति होनेके कारण इस हिमालयको स्वयं ब्रह्माजीने उन पर्वतोका स्वामी बना दिया जिन्हे यज्ञमे भाग पानेका अधिकार मिला हम्रा है ।।१७।। सुमेरुके मित्र ग्रीर मर्यादा जाननेवाले हिमालयने बपना वंश चलानेके लिये मेना नामकी उस कन्यासे शास्त्रके प्रनुसार विवाह किया जो पितरोके मनसे उत्पन्न हुई थी, जिसका मुनि लोग भी प्रादर करते हैं भौर जो हिमालयके समान ही ऊँचे कुल और शीलवाली थी।।१८।।विवाह हो जानेपर हिमालय और मेना दोनोने मनचाहा भोग-विलास किया भौर कुछ दिनोमे हिमालयकी वह सुन्दर और युवती पत्नी

अस्त सा नागवधृषभीग्य मैनाकमम्भोनिधिबद्धसरूयम् । कद्वेऽपि पचच्छिदि वृत्रशत्राववेदनाइं कुलिशचतानाम् ॥२०॥ ग्राधावमानेन पितः प्रयक्ता दक्षस्य कन्या भवपूर्वपत्नी । मती मती योगविसप्टदेहा तां जन्मने शैलवर्थ अपेदे ॥२१॥ सा भवराणामधिपेन तस्यां समाधिमत्यामुद्रपादि भव्या । सम्यक्त्रयोगादपरिचतायां नीताविवोत्साह्युखेन संपत् ॥२२॥ प्रसन्नदिवपांसविविक्तवातं शङ्खस्त्रनानन्तरपुष्पवृष्टि । शरीरियां स्थावरजंगमानां सुखाय तज्जन्मदिनं वभव ॥२३॥ तया दहित्रा सत्तरां सवित्री स्फुरन्त्रभामण्डलया चकासे। विदरभूमिर्नवमेघशब्दाद क्रिसया रत्नशलाकयेव ॥२४॥ दिने दिने सा परिवर्धमाना लब्धोदया चान्द्रमसीव लेखा। पुषोष लावस्यमयान्विशेषाञ्ज्योन्मनान्तरासीव कलान्तराशि॥२५॥ तां पार्वतीत्याभिजनेन नाम्ना बन्धत्रियां बन्धजनो जहाव । उमेति मात्रा तपसो निषद्धः पश्चादमारूयां सम्रखी जगाम ॥२६॥

मेना गर्भवती हो गई।।१६।।मेनाके उस गर्भसे मंनाक नामवा वह प्रनापी पुत्र उत्पन्न हम्रा जिसने नाग-कन्याके साथ विवाह हिया, रामद्रके साथ मित्रता की भीर पर्वताके पल काटनवाले इन्द्रके रुष्ट होनेपर भी उनके बजार्का चोट अपने जरीर पर नहीं लगने दो ॥२०॥ मैनाकके जन्मके कुछ ही दिनो पीछे ऐसा हम्रा कि महादेव जीको पहली पत्नी और दक्षकी कत्या परम सादवी सतीने श्रपने पितासे अपनानित होनेके कारण योग-बलमे अपना शरीर छोड दिया और दूमरा जन्म लेनेके लिये वे मेनाकी कोखमे आ वसी ।।२१।। और जैसे टीय-ठीक कामने लाई जानेसे न बिगडनेवाली नीति जिस प्रकार उत्साहका मेन पावर बडी सम्पत्ति उत्पन्न करती है, उसी प्रकार हिमालयने पनिवता मेना के ढारा उम कल्यागीको जन्म दिया ॥२२॥ उनके जन्मके दिन ग्राकाश खुला हम्रा था। पवनमे धूलका नाम भी नहीं था, आकाशमें क्षस तथनके साथ-साथ फूल बरस रहे थे और चर-पचर सभी उनक जन्मसे प्रगन्न हो उठे थे ।।२३।। जैम नये गेघके गरजनेपर विदर पर्यतके रत्नोमे अकूर फूट आते हे और उनके प्रकाशसे बिट्ट पर्वतकी भूमि चमक उठती है वैसे ही तेजीमण्डलसे भर मुखवाली उस कन्याको गोदमे पाकर मेना भी खिल उठी ११२४।। घीरे-धीर पार्वनात्री चन्द्रकलाके समान दिन-दिन बढने लगी, और जैसे चाँदनीके बढनेके साथ-साथ चन्द्रमाकी ग्रीर सभी कलाएँ भी वढने लगनी है वैसे ही ज्यो-ज्यो पार्वतीजी बढने लगी त्यों-त्यो उनके मुन्दर अब भी सुडौल होकर बढ़ने लगे ।।२१।। पर्वतमे उत्पन्न होनेके कारण पिताने और कुद्रस्बियोंने मक्की दूलारी उस कत्याको पार्वती कहकर पुकारता ग्रारम्भ कर दिया। पीछे जब पार्वती को उनकी माताने उमा [उ=हे (बत्स) मा=(तप मतकरो।)] कडुकर स्वपस्या करनेसे रोका था

महीभृतः पुत्रवतोऽपि दृष्टिस्तिस्मञ्जप्ये न जगाम तृप्तिष् । यनन्तपुष्पस्य मधोहिं चृते हिरंफमाला सविशेषसङ्ग ॥२७॥ प्रभामहत्या शिखयेव दीपिक्षमागियेव विदिवस्य गागैः । संस्कारवत्येव गिरा मनीपी तथा म पृत्य विभूषित्र ॥२०॥ मन्द्राक्तिशीर्यं कत्वेदिकस्य । २०॥ मन्द्राक्तिशीर्यं कत्वेदिकस्य । १२॥ मन्द्राक्तिशीर्यं कत्वेदिकस्यः सा कन्द्रकः कृत्रिमपुत्रक्षेत्र । १२॥ मन्द्राक्तिशास्यः शाद्रश्च वाङ्गं महौपित्रं नक्तमवास्मासः । स्थिरोपद्रशासुपदेशकाले प्रपिदेरं प्राक्तनजन्मवद्याः ॥३०॥ असंभुतं मण्डनमङ्गपटेरनामवास्यं करणं मदस्य । १२॥ असंभुतं मण्डनमङ्गपटेरनामवास्यं करणं मदस्य । १२॥ जन्मीलितं तृलिकयेव चित्रं स्याध्यिभीत्रमिवारिवन्यः । वभूव तस्याव्यत्रस्यशोभि वपुविभक्तं नवयावनेन ॥३२॥ अस्युक्ताङ्ग हुनलक्षप्रभाभि विश्वप्रमानिविदेश्वप्रमञ्जस्य स्थामाभिनिवेद्यास्यत्रिक्षयमञ्चरक्ष्यामाभिनिवेद्याह्मास्यिदिहरन्ती । अस्य स्थानस्य स्थामाभिनिवेद्याह्मास्य स्थामाभिनिवेद्याहम् स्थानस्य स्थामाभिनिवेद्याहम् स्थानस्य स्थामाभिनिवेद्याहम् स्थानस्य स्थामाभिनिवेद्यास्य स्थामाभिनिवेद्याहम् स्थानस्य स्थामाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवेद्याहमाभिनिवे

तबसे उनका नाम उमा पड गया था ॥२६॥ जैसे भौगेकी पांते वसन्तके ढेगे फूलोको छोड़कर भामकी मंजरियोपर ही मँडराती रहती है जैसे ही अनेक सतानोके होते. हुए मा हिस्वानकी भाँखें पार्वतीपर ही ग्रटकी रहती थी।।२७।। जैसे ग्रत्यत प्रकाशमान सौको पाकर दोपक, मन्दाकिनीको पाकर स्वर्गका मार्ग और व्याकरण में शह बाली पाकर विद्वाद लोग पवित्र और मुन्दर लगने लगते हैं। वैसे ही पार्वतीकीको पाकर हिमवान भी पवित्र और सन्दर हो गए।।२=।। पार्वर्ताकी अपनी सिवयो के साथ कभी तो गगाजीके बन्तुए तटपर वेदियाँ बनाती थी, कभी गेद केलती थी ग्रीर कभी गुडियाँ बना-बनाकर मजाती थी। इस प्रकार खेल-कृदमे जनका पुरा वचपन बीत गया ॥२६॥ जब भत्यन्त तीच बृद्धिवाली पार्वतीजीन पहना प्रारम्भ किया उस समय पूर्व जन्मकी सभी विद्याएँ उन्हें उसी प्रकार प्रपने आप स्मरसा हो ग्राई जैसे शब्द ऋतुके ग्राजानेपर गराजीमे हस ग्रा जाते है या जैसे अपने प्राप चमकनेवाली जडी-वृटियोंसे रातको चमक आ जाती है ।।३०।। इस प्रकार धीरे-धीरे उनका बचपन बीन गया श्रीर उनके शरीरमंबह यौबन फुट पड़ा जो शरीरकी लनाका स्वाभाविक सिगार है, जो मदिराके विनाही मनको मतवाला बना देता है ग्रीर जो कामदेवका विना फुलोबाला बागा है।।३१।। जैसे कँचीसे ठीक-ठीक रग भरनेपर चित्र खिल उठता है और सूर्यकी किरएगोका परस पाकर कमलका फूल हुँस उठता है वैसे ही पार्वती ई। का शरीर भी नया यौजन पाकर बहुत खिल उठा ॥३२॥ जब वे चनती थी तब उनके स्वाभाविक लान भीर कोमल पैरोके उठे हुए में गुठोके नखोंसे निकलनेवाली चमकको देखकर ऐसा जान पहता था मानो वे पैर सलाई उगल रहे हो और जब वे अपने इन चरणोंको उठा-उठाकर रखती चलती थी तब तो ऐसा

सा राजर्डसैरित मंनताङ्गी यनेषु लीलाश्चितविकसेषु । व्यनीयत प्रम्पुण्देशलुक्वेरादिल्युभिन् पुरिविञ्चितानि ॥३४॥ इतानुप्तें च न चार्तिरीय जिक्क ग्रुमे सुरव्यनस्तदीय । श्रेषाङ्गिर्माक्वियौ विश्वपुलावय्य उत्पाद्य ्वास यन्तः ॥३४॥ नामेन्द्रदसाम्चयि कर्कराव्यादेकान्तग्रैत्यात्वद्यशिवशेषाः । ल्यापि लोके परिखाहि हथं जातास्तर्वशैर्षमानवाद्याः ॥३६॥ एतावता नन्यनुमेयशोभि कञ्चीगुक्तश्यानमिनिद्तायाः । श्रारोपितं यद्विरिशेन पश्चादनन्यनारीकमनीयमङ्कम् ॥३०॥ तस्याः प्रविष्टा नननाभिराश्चं रसाज तन्त्री नवलोमराज्ञः । मीवीमितिकस्य नितेतस्य तन्त्रमेखलामध्यमखिनिद्वाचाः ॥३०॥ स्याः प्रविष्टा नननाभिराश्चं रसाज तन्त्री नवलोमराज्ञः । मीवीमितिकस्य नितेतस्य तन्त्रमेखलामध्यमखिनिद्वाचाः ॥३६॥ श्रारोहखार्थं नववीचनेन कामस्य नोपानिमत्र प्रयुक्तम् ॥३६॥ अस्योनसुत्याद्वत्युत्पलाच्याः स्तनद्वयं पाष्ट् तथा प्रश्चस्य ॥३६॥ अस्योनसुत्रप्रवाद्वत्युत्पलाच्याः स्तनद्वयं पाष्ट् तथा प्रश्चस्य । सध्ये यथा प्रश्चस्य स्वस्य मालालुव्यान्तरमप्यनस्य स्वाप्तस्य नस्य मालालुव्यान्तरमप्यनस्य स्वाप्तस्य स्वस्य स्वाप्तस्य स्वप्तस्य स्वस्य स्वाप्तस्य स्वप्तस्य स्वप्यस्य स्वप्तस्य स्वप्

जान पड़ना था मानो वे पग-पगपर स्थल कमल उगाती चल रही हो ॥३३॥ यौवनके भारमे मुकी हई जब वे हाव-भावसे चलती थी उस समय ऐसा जान पहता था मानो उनके . विद्युष्प्रीये निकलनेवाली मधुर व्यक्तिको सीलनेके लिए ललचाये हुए राजहसीने प्रपनी हा**व**-भरी चाल उन्हें पहले ही बदनेमें सिम्बादी हो ॥३४॥ उनके समूच शरीरको सन्दर बनानेके लिये ब्रह्माने सुन्दरताकी जितनी सामग्रियाँ इकट्टी की थी वे सब तो उनकी चढाव-उताय्वाली, गील बीर ठीक मोटाईवाली जाँघोके बनानेमें ही समाप्त हो गई । इमलिये क्षेप ग्रंगोनो बनानेके लिये सुन्दरताकी भौर सामग्रियाँ फिर जुटानेमें ब्रह्मानीको बढ़ा कच्ट उठाना पटा ॥३५॥ पार्वनीको उन दोनो मोटी जींघोकी उपमा दो ही वस्त्रग्रोस दी जा सकती धी-एक तो हाथीके संडमे ग्रीर दूसरे केलेके सम्भेते । पर हाबीकी सेंड कड़ी होती है बीर केलेका खभा बड़ा टण्डा होता है इमलिये पार्वतीजीकी बडी-बडी जाँघोके जोडकी कोई भी ठीक यस्त न मिल सकी ॥३६॥ उन ग्रत्यन्त सुन्दर धगोंवालीके नितम्ब कितने मुन्दर रहे होगे यह तो इसी बातसे ग्रांका जा सकता है कि विवाह करनेपर स्वयं शिवजीने उन नितस्बोको ग्रपनी उस गोदमे रक्खा जहाँ तक पहुँचनेकी कोई ग्रीर स्त्री साथ भी नहीं कर सकती ॥३७॥ नाडेके ऊपर गहरी नाभितक पहुँची हुई और नये बौबनके झानेके कारण वालोंकी जो नई तभी पतली रेखा बन गई थी उसे देखकर ऐसा जान पहला था मानो नाड़ेके ऊपर बँधी हुई उनकी तगड़ीके बीचोबीच जडा हथा नीलम चमक उठा हो ॥३८॥ उन पतली कमर-वाली और नंध यौजनवालीके पेटपर जो तीन सिक्टन की रेखाएँ पड़ी हुई थीं उन्हें देखकर ऐसा जान पडता था मानो कामदेवको अवर स्नन ग्रादि ग्रमोतक बढ़ा लेजानेके नियं नये यौवनने सीढ़ी बनादी हो ॥३८॥ उर कमलके समात यांचावाजी पार्वतीके. सौंवली बडियोवाले गोरे-गोरे दोनों स्तन बढकर ग्रापसमें इतने सट गये ये कि उनके बीचमें इतना भी स्थान नहीं रह गया कि कमलकी नालका एक शिरीषपुष्पाधिकसीकुमार्यो बाहु तदीयाविति मे वितर्कः । पराजितेनापि कृतौ हरस्य यो क्रष्ठपाशौ मक्रष्टजेन ॥४१॥ क्रष्टस्य तस्याः स्तनवन्युरस्य मुक्ताक्लापस्य च निस्तलस्य । अन्योन्यशोभाजननाद्वभृव साधारणो भृषणभूष्यभावः ॥४२॥ चन्द्रं गता पषणुणाक भुङ्के पताथिता चन्द्रमसीमभिष्याम् । जमाम्रस्यं तृ शितप्य लोला डिमंश्रयां प्रीतिमवाप लच्सीः ॥४३॥ पुष्पं वालोपहितं यदि स्यान्मुकाफलं वा स्फुटविद्रमस्यम् । स्वतोऽनुकुर्यादिशद्भय तस्यास्ताऔष्ट्रपर्यतक्चः सिसतस्य ॥४४॥ स्वरंण तस्याममृतस्त्रीव प्रज्ञास्तिकारवाचि । स्वरंण तस्याममृतस्त्रीव प्रज्ञास्तिकारवाचि ॥४॥ प्रवाननीलोग्पलनिविश्वभागित्रसिव ताव्यमाना ॥४५॥ प्रवाननीलोग्पलनिविश्वभागित्रसिव त्राच्यमाना ॥४५॥ प्रवाननीलोग्पलनिविश्वभागित्रसिव त्राच्यामाना ॥४५॥ प्रवाननीलोग्पलनिविश्वभागित्रसिव त्राच्यानात्रसिः ॥४६॥ तस्याः शलाकाङ्गनिर्मितेव कान्तिर्भुवित्रसीयते त्राच्यान्तासिः ॥४६॥ तस्याः शलाकाङ्गनिर्मितेव कान्तिर्भुवित्रसीवलेखयोर्या । तां शिच्य लीलाचतुरामनङ्गः स्वचायसीन्दर्यमदं मुमोच ॥४७॥

सूत भी उसमे रामा सके ।।४०।। मेरी समक्रमे पार्वतीजीकी भुजाएँ सिरसके फूलसे भी धर्षिक कोमल थी, इसीलिये तो फुलोके ग्रस्यवाले कामदेवने ज्ञिवजीने हार जानेपर उनके गलेने इन्हीं भुजा-भोंका फरदा बनाकर टाल दिया था ।।४१।। पार्वतीजीका गोल-गोल गला भीर उसमेसे उनके ऊँचे स्तनोंपर लटका हुआ गोल मोतियोका हार. दोनो एक दसरेकी शोभा बढ़ा रहे थे। पार्वतीजीके कण्ठकी शीभा हार बढ़ा रहा था और उस हारकी शोभा उनका कण्ठ बढ़ा रहा था ॥४२॥ [जबतक वे उत्पन्न नही रई थी तबनक] चचल शोशावाली लक्ष्मी वडी दुविधामे पढी रहती थीं क्योंकि रातको जब वे चन्द्रमाने पहुँचती थी तब उन्हे कमलका ग्रानन्द नहीं मिल पाता था ग्रीर जब दिनमे वे कनलमे या वसती थी तब रातके चन्द्रमाका आनन्द उन्हें नही मिल पाता था। पर जबमें वे [चन्द्रमा और कमन दोनोंके गुणवाने] पार्वती बीके मुखमे ब्रा बसी तबसे उन्हें [चन्द्रमा धीर कमन | दोनोंका ग्रानन्द एक साथ मिलने लगा ।।४३।। उनके लाल-लाल ग्रोठोंपर फैली हुई उनकी मुस्कराहरका उजलापन ऐसा गुन्दर लगता था जैसे लाल कोपलमें कोई उजला फुल रक्खा हमा हो या स्वच्छ मंगे क बीचमे मोती जटा हुया हो ।।४४।। वे मधुर वालीवाली जब बोलने लगती थी तब मानो अमृतकी पारा फुट निकलती थी । उनकी मीठी बोलीके ग्रागे कोयलकी कुक कानोंको ऐसी कड़नी लगती थी जैसे किनी यनाडीने अनिमली बीखाके बेम्रे तार छेड दिए हों ॥४५॥ उन बड़ी-यड़ा ग्राँखोंवालीको चितवन, ग्राँधीसे हिलते हुए नीले कमलोंके समान चंचल थी। उसे देखकर यह पता ही नही चल पाना था कि यह कला उन्होंने हरिशियोंसे सीसी थी या हरि-शियोंने ही उनने सोली थी ।।४-।। उनकी लम्बी और मनोहर भौंहें ऐसी लगती थीं जैसे किसी ने तिलका लेकर बनाई हो । वे भीहे इतनी सुन्दर थी कि कामदेव भी अपने धनुषकी सुन्दरताका लङ्जा तिरश्चां यदि चेतिम स्वादसंग्रयं वर्षतराजपुरुषाः । तं केशपाशं श्रममीच्य कुर्युवालियन्तं शिथिलं चमर्यः ॥१८॥ सर्वोपमाद्रव्यसमुख्येन यथाप्रदेशं विनिवेशतेन । सा निर्मिता विश्वसृजा प्रयत्नादेकस्थसौन्दर्यदिह्वयेव ॥१८॥ तां नारदः कामचरः कदाचित्कन्यां किल प्रेच्य पितुः समीपे । समादिदेशं कव्यं भवितीं प्रेम्णा शरीरार्घहरां हरस्य ॥५०॥ गुरुःप्रगन्नेऽपि वयस्यतोऽस्यास्तस्यौ निवृत्तान्यवराभिलापः । ऋते कुशानोर्न हि मन्त्रपुतमहन्ति तेजाँस्यपराणि हव्यम् ॥५१॥ अयाचितारं निह देवदेवमद्रिः सुतां ग्राहिपतुं शशक । अयस्यर्थनाभक्तभयेन माधुर्माध्यस्थ्यमिष्टेऽप्यवलम्बतंऽर्थे ॥५२॥ यदैव पूर्वे जनने शरीरं सा दक्षशेषान्युद्धिः भृत् ॥ समर्वे । तद्वाप्रभृत्येव विमुक्तसङ्गः पतिः पश्चनामपिग्रहोऽभृत् ॥५३॥ तद्वाप्रभृत्येव विमुक्तसङ्गः पतिः पश्चनामपिग्रहोऽभृत् ॥५३॥

जो घमण्ड लिए किरते थे वह इन भौहोके ग्रागे चूर-चूर हो गया ॥४७॥ उनके बाल इनने मृन्दर **थे कि यदि पशु-पक्षियोमे भी मनुष्यके समान लज्जा हुआ।** करती तो अपने बालोगर इतरानेवाली चौरी हरिशियाँ भी उनके बाल देलकर श्रपने चैंबरीपर इठलाना भूल जानी 115511 पार्वतीजीको **देखकर** ऐसा जान पडता था कि समारको बनानेवाले ब्रह्माजी पृथ्वीपरकी सारी सुन्दरना एक साथ देखना चाहते थे। इसीलिये तो उन्होंने मृत्दर बाह्नोकी उपमान बानेवाली सब वन्तुश्रोको जननसे बटोरकर उन्हें सब ब्रङ्गोपर ययान्यान मजाकर मृत्यरताकी मूर्ति पार्वतीजी हो बनाया था ॥४६॥ अपने मनसे इधर-उधर धूमनेवाल नारद ती एक दिन धूमते-धामन हिमालयक यहाँ पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हिमालयके पाम उनकी कन्या भी बैठी हुई है। उन्हें देखते ही नारस्त्रीन यह भविष्य-बागी कर दी कि यह कन्या अपने प्रेममे शिवजीके आये जरीरकी स्थामिती और उनकी सबेली पस्ती बनकर रहेगी ॥५०॥ यद्यपि पार्वतीजी सयानी होता चली जा रही थी पर नारदनीकी बानसे हिमालय इतने निब्चिन्त हो गए कि उन्होंने दूसरा तर सौबनेज़ी चिन्ताही छोड़ शेक्योंकि जैसे मन्त्रसे दी हुई हवनकी सामग्री, अग्निको छोडकर श्रीर कोई नहीं ले सकता वैसे ही महादेवजीको छोडकर पार्वतीजीको ग्रौर ग्रहरण ही कौन कर सकता था ।।५१।। पर हिमालयने सोचा कि जबतक स्वयं महादेवजी ही कन्या माँगने नहीं झाते तबनक अपने-भ्राप उन्हें कन्या देने जाना ठीक नही जॅचता । इसोलिये जहाँ सज्जन लोगोको निरादरका उर होता है वहाँ वे ग्रापने काममे किसी बिचवर्डको साथ ने लेते है ।।५२।। इंघर जबसे सतीने अपने पिता दक्षके हाथों महा-देवजीका अपमान होनेपर क्रोब करके यज्ञकी अग्निसे अपना शरीर छोड़ा या तभीसे महादेवजीने

स कृषिवासास्तपसे यतात्मा गङ्गाप्रवाहोत्तितदेवदाह ।
प्रस्थं हिमाद्रेर्मृगनाभिगंधि किंत्वित्ववस्वित्वदेवदाह ।
प्रस्थं हिमाद्रेर्मृगनाभिगंधि किंत्वित्ववस्वित्वदेवदाह ।
प्रस्थं हिमाद्रेर्मृगनाभिगंधि किंत्वित्ववस्वित्वदेवदाह ।
प्रमाःशिलाविच्छुरिता निषेदुः शैलेयनद्वेषु शिलातलेषु ॥५५॥
तुपारसंवातिशलाः सुराग्नैः समुक्तिलन्दर्पकलः ककुबान् ।
एटः कथंत्वद्वयंविवन्तैरसोहिस्टिध्वनिरुक्षनाद ॥५६॥
तत्राग्निमाधाय समित्यमिद्धं स्वमेव स्त्यंत्वरसप्टमूर्तिः ।
स्ययं विधाता तपसः फलानां केनापि कामेन तपश्चार ॥५७॥
अनध्यं विधाता तपसः फलानां केनापि कामेन तपश्चार ॥५७॥
अनध्यं मध्यं त तमद्रिनाथः स्वर्गक्षमार्थितम्वित्वत्व ।
अग्राधनायास्य सस्तीत्रमेतां समादिदेश प्रयतां तन्जाम् ॥४८॥
प्रम्यर्थिभृतामिष तां समाधेः शुश्रृषमाखां गिरिशोऽनुमेन ।
विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एवधीराः ॥४६॥

भी सब भोग-विलास छोड दिए थे और दूसरा विवाह नहीं किया था ।।५३।। इतना ही नहीं श्रपनी इन्द्रियोको जीतनेवाले श्रीर लाल श्रोडनेवाले भगवान शङ्रजी कस्त्ररीकी गुन्धमे बसी हुई हिमालयकी एक ऐसी मुन्दर चोटीपर जाकर तप करने लगे जहाँके देवदारुके वक्षोको गगाजीकी धारा बराबर मीचनी थी और गन्धर्व दिन-रात गाते रहते थे ॥५४॥ उनके पास ही सिरपर नमेरके कोमल फुलोकी माला बॉधे, जरीपर भोजपत्र लपेट और मैनसिलके रखसे अपने करीर रंगे हुए उनके प्रमुख ब्रादि गुग लोग शिलाजीतसे पुती हुई चट्टानोपर बैठे पहरा देते. रहते थे ॥४४॥ उनके पास ही उनका गर्वीना नन्दी साँड भी रहना था जो गरजते हुए सिहकी दहाइको न सह सकनेके कारण जब प्रपंत जुरोसे हिमकी चट्टानोको खंदता हुन्ना डकार उठना था तब नीलगाएँ षदराकर उसे देखती रह जाती थी कि यह सिह-जैसा गर बनेवाला दूसरा कौन आ पहेंचा ॥५६॥ उसी चोटीपर सब तपस्याम्रोका स्वय फल देनेवाले शिवजीने अपना ही इसरी मींत म्रान्निको समिधासे जगाकर न जाने किस पताकी इच्छासे तप करना प्रारंभ कर दिया था ॥५०॥ जिस महादेव भी हो स्वर्गने देवता पूजते है, उनकी पूजाके लिये हिमालय अपनी पूत्रीके साथ महादेवजी-की सेवाम बहुमून्य पूजाकी सामग्री लेकर पहुँचे। पहले उन्होंने स्वयं उनकी पूजा की ग्रीर फिर भ्रयनी कत्याको ब्राजा दी कि अपनी सखियोंके साथ जाकर शिव शीको पूजा करी ।।५६।। यद्यपि पार्वतीजीके वहाँ रहनेसे शिव नीके तपमे बावा पढ़ सकती थी, किर भी उन्होने पार्वतीजीकी सेवा ली. क्योंकि सच्च। धीर महात्मा उन्हें ही समभना नाहिये जिनका मन विकार उत्पन्न करनेवाली श्रवचितवलिषुष्पा वेदिसंमार्गदचा नियमविधिजलानां बर्हिणां चोपनेत्री ।

गिरिशम्रपचचार प्रत्यहं सा मुकेशी

नियमितपरिखेदा तच्छिरथन्द्रपादैः ११६०११

इति महाकवि श्रोकालिदासकृतौ कुमारसम्भवे महाकाव्ये जमोत्पत्तिर्नाम प्रथमः सर्गः ॥

बस्तुमोके बीच रहकर भी तिलभर न ष्टिये ।। ४२। मुन्दर बालोबाली पार्यतीयी वहाँ रहकर नियमसे प्रतिन्दिन पूजाके लिये फूल कुनकर बढ़े अच्छे डगसे वेशिको घो-योछकर और नित्य कर्मके शिये जल और कुश लाकर बिना बकावट माने उनकी सेवा किया करती क्योंकि महादेवजीके माध्यर बैठे हुए बद्धमाकी रुखी किरणे पार्वजीकी बकान सदा मिटाती रहती थी।। ६०।।

महाकिव श्रीकालिशासके रचे हुए कुमारसम्भव नामके महाकाव्यम उथाका जन्म नामका पहला सर्ग समाप्त हम्ना।

## ।। द्वितीयः सर्गः ॥

तस्मिन्विप्रकताः काले तारकेश दिवौकसः। तरासाहं प्ररोधाय धाम स्वायंग्रवं ययुः ॥१॥ तेषामाविरभृदृत्रद्वा परिम्लानप्रस्वित्रयाम् । सरसां सप्तपद्मानां प्रातदीधितिमानिव ॥२॥ श्रथ सर्वस्य घातारं ते सर्वे सर्वतीम्रखम् । वागीशं वारिभरध्याभिः प्रसिपत्योपतस्थिरे ॥३॥ नमस्त्रमूर्तये तुभ्यं प्राक्सप्टेः केवलात्मने । पथाद्भे दशुपेयुषे ॥४॥ गुरात्रयविभागाय यदमोघमपामन्तरुप्तं बीजमज त्वया। अतरचराचरं विश्वं प्रभवस्तस्य गीयसे ॥५॥ तिसभिस्त्वमवस्थाभिमीहिमानग्रुदीरयन् प्रजयस्थितिसर्गाणामेकः कारणतां गतः ॥६॥ स्त्रीपुंसावात्मभागौ ते भिन्नपूर्तेः सिसुद्या । प्रस्तिभाजः सर्गस्य तावेव पितरौ स्मृतौ ॥७॥

### दूसरा सर्ग

व्यस्तरात्रिन्दिवस्यते । स्वकालपरिमाखेन यौ तु स्वप्नावनोधौ तौ भूतानां प्रलयोदयौ ॥=॥ जगदन्तो निरन्तकः। जगद्योनिरयोनिस्त्वं जगढादि रनादिस्त्वं जगदीशो निरीधरः ॥६॥ श्चात्मानमात्मना वेत्सि सुजस्यात्मानमात्मना । श्चात्मना कृतिना च त्वमात्मन्येव प्रलीयसे ॥१०॥ द्रवः संघातकठिनः स्थलः सूच्मो लघुर्गहः। व्यक्तोव्यक्तेत्रश्चासि प्राकाम्यं ते विभृतिषु ॥११॥ उद्धातः प्रणवो यासां न्यायैखिभिरुदीरणम् । कर्म यज्ञः फलं स्वर्गस्तासां त्वं प्रभवो गिराम ॥१२॥ त्वामामनन्ति प्रकृति पुरुषार्थप्रवर्तिनीम् । तहर्शिनमदासीनं त्वामेव पुरुषं विद: ॥१३॥ त्वं पितृ सामपि पिता देवानामपि देवता। परतोऽपि परश्वासि विधाता वेधसामपि ॥१४॥ त्वमेव इव्यं होता च भोज्यं भोक्ता च शाश्वतः । वेद्यं च वेदिता चासि ध्याता ध्येयं च यत्परम् ॥१५॥

सारे संसारके माता-पिता कहे जाते हैं ॥७॥ आपने समयको जो माप बना रक्खी है उसके अनुसार जो दिन और रात होते है, उसमे जब आप सोते है तब ससारका महाप्रलय हो जाता है और जब भाप जागते हैं तब ससारकी सुष्टि होती है ।।६।। संसारको आपने उत्पन्न किया है पर भापको किसीने उत्पन्न नहीं किया । आप समारका धन्त करते हैं पर आपका कोई अन्त नहीं कर सकता । श्रापने संसारका प्रारम्भ किया है पर घापका कभी प्रारम्भ नही हुआ। ग्राप ससारके स्वामी हैं पर ग्रापका कोई स्वामी नहीं है ।।१।। आप, अपनेको अपनेमे ही जानते है और अपने ग्राप अपनेको उत्पन्न करते हैं भीर जब अपना काम पूरा कर चुरुते है तब अपनेको अपनेमें ही सीन कर लेते हैं । १०।। आप तरल भी हैं, कठोर भी, मोटे भी हैं, पतले भी, छोटे भी है, बड़े भी, आप दिखाई भी देते हैं और नहीं भी दिखाई देते । इस प्रकार जितनों भी सिद्धियाँ हैं वे सब धापके हांच में हैं। भाप जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं ॥११॥ भापने ही वेदकी वह वास्ती उत्पन्न की है जिसका प्रारम्भ ॐकारसे होता है, जिसका उच्चारण उदाल, अनुदात और स्वरित इन तीनों स्वरोसे होता है भीर जिसके मन्त्रोंसे यज्ञ करके लीग स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं ।।१२।। श्रापको ही घर्म, धर्य. काम और मोक्षके लिये मनुष्यको उकसानेवाली मूल प्रकृति कहते हैं और भ्राप ही उस प्रकृति का दर्शन करनेवाले उदासीन पुरुष भी माने जाते हैं ।।१३।। श्राप पितरोंके भी पिता, देव-ताश्रोंके भी देवता, श्रच्छोंसे भी श्रच्छे श्रीर सृष्टि करनेवाले प्रजापतियोंकी भी सृष्टि करनेवाले है।।१४।। श्राप ही सदा हवनकी सामग्री भी हैं ग्रीर ग्राप ही हवन करनेवाले भी हैं। ग्राप ही इति तेभ्यः स्तुतीः श्रत्वा यथार्था हृदयंगमाः । प्रसादाभिमुखो वेधाः प्रत्युवाच दिवीकसः ॥१६॥ चतुर्म्खसमीरिता। कवेस्तस्य प्रकृतिरासीच्छब्दानां चरितार्था चतुष्टयी ॥१७॥ स्वागतं स्वानधीकारान्प्रभावैरवलम्ध्य वः। युगपद्यगवाहुम्यः प्राप्तेम्यः प्राज्यविक्रमाः॥१८॥ किमिदं चुतिमात्मीयां न विश्रति यथा पुरा। हिमक्रिष्टप्रकाशानि ज्योतींपीव मुखानि वः ॥१६॥ प्रशमाद चिंपामेतदनुद्गीर्णसुरायुषम् व्यस्य हन्तः क्रलिशं क्रिएठता श्रीव लच्यते ॥२०॥ किंचायमरिदर्वारः पासौ पाशः प्रचेतसः। मात्रेख इतवीर्यस्य फिशानो दैन्यमाश्रितः ॥२१॥ कुबेरस्य मनःशस्यं शंसतीव पराभवम् । अपविद्वगदो बाहुर्भग्नशास इव द्रमः ॥२२॥ यमोऽपि विलिखन्भमि दंडेनास्तमितत्विषा। कुरुतेऽस्मिन्नमोषेऽपि निर्वाणालातलाघवम् ॥२३॥

अमी च कथमादित्याः प्रतापचतिशीतलाः। चित्रन्यस्ता इव गताः प्रकामालोकनीयताम् ॥२४॥ वेगमङ्गोऽनुमीयते । पर्याकलत्वान्मरुतां व्रतीपगमनादिव ॥२५॥ ग्रम्भमामाघमंगोधः ग्रावर्जितजरामौलिविलम्बिशशिकोटयः। रुद्राग्रामपि मुर्थानः चतहुंकारशंसिनः ॥२६॥ लब्धप्रतिष्ठाः प्रथमं युर्ग किं बलवत्तरैः। अपवादौरिवोत्सर्गाः कृतव्यावृत्तयः परैः ॥२७॥ तदवत बत्साः किमितः प्रार्थयध्वं समागताः । मयि सृष्टिहिं लोकानां रचा युष्मास्ववस्थिता ॥२८॥ मन्दानिलोद्धतकमलाकरशोभिना । ततो गुरुं नेत्रसहस्रेण नोदयामास स द्विनेत्रं हरेश्चद्धः सहस्रनयनाधिकम्। प्राञ्जलिर्जलजासनम् ॥३०॥ वाचस्पतिरुवाचेदं एवं यदात्थ भगवन्नामृष्टं नः परैः पदम् । प्रत्येकं विनियुक्तात्मा कथं न ज्ञास्यसि प्रभी ॥३१॥

भवल्लब्थवरोदीर्गस्तारकाख्यो महासुर: | लोकानां धुमकेत्ररिवोत्थितः ॥३२॥ उपस्रवाय प्ररे तावन्तमेवास्य तनोति रविरातपम्। दीर्घिकाकमलीन्मेषी यावनमात्रेख साध्यते ॥३३॥ सर्वाभिः सर्वदा चन्द्रस्तं कलाभिर्निषेवते । नादचे केवलां लेखां हरचडामणीकृताम् ॥३४॥ व्यावृत्तगतिरुद्याने कुसुमस्तेयसाध्वसात् । न वाति वायुस्तत्पारवें तालवृन्तानिलाधिकम् ॥३४॥ पर्यायसेवाम्रत्सञ्य पुष्पसंभारतत्पराः । उद्यानपालसामान्य मृतवस्त्र प्रपासते 113811 तस्योपायनयोज्यानि रत्नानि सरितांपतिः। कथमप्यम्भसामन्तरानिष्यत्तेः प्रतीचते ॥३७॥ ज्यलन्मशिशिखारचैनं वासिकप्रमुखा निशि। स्थिरप्रदीपतामेत्य अर्जनाः पर्यपासते ॥३८॥ मुहुर्दतहारितैः । तत्कतान्त्रहापेची तं **श्रतुकूल**यतीन्द्रोऽपि कल्पद्रमविभूषर्गैः ॥३६॥

सबके बट-यटमें रमें हुए हैं, भला घायले कोई बात खिशी बोडे रहती है ।।३१। हे मगवन् । प्रापका बरवान पाकर लारक नामका राखल ठीक उसी प्रकार सिर उठाता चला जा रहा है जैसे सिरास्का नाम करते निष्ये पुछलन (प्रमक्ते) लारा निकल घाया हो।।३२।। प्रपण्ड पितास्के क्षेत्र के लाये पुछलन (प्रमक्ते) लारा निकल घाया हो।।३२।। प्रपण्ड किरासे हैं जिस स्वां भी उससे इतना करता है कि उसके नगरपर वह केक्क उनती ही किराई फैलाता है जिनसे तालके कमल भर खिल उठे।।३२।। चन्द्रमा वहाँ पूरे महीने प्रर धयनी पूरी कला लेकर चमका करता है, केवल उस एक कलाको छोड़ देता है जिसे शिवजीने घयनी मरतकका मिता बना किया है।।३१।। पत्र में पत्र के वाल उस प्रोप्त करें। विशेष वाल केवा नहीं अहत वालीक कर चान करता है। वहन वालीक कर कही तारकामुरकी कुनवारीक प्रकृत फल कर वार्च घर उसे चित्र के स्वी ना स्वां है। शहर। छाउन करती के प्रमुक्त कुनलारीक प्रमुक्त कर पत्र मां कुनलारीकी मानिनोंके समान एक पूसरी ऋतुके फूलोंको बिना छुड़े हुए। धपने-धपने ऋतुके फूल उपजाकर तारकामुरकी सेवा करती है।।३६।। सपुर मी उसके वाल मेटेके योग्य रस्त भवनके सिये तवकक जवके मीतर वाट जोहता एहता है अवतक कि के रस्त ठीक वड़ न जायें।।३०।। चनकते हुए मितिक मना सेवालि सारि कर्मको होए रातको धपने मितायोंके न कुकनेवाले वीच ने-केकर उसकी सेवा किया करते है।।३६॥ सुन्द मी उसकी हुपा पत्रिको धपने मितायोंके न कुकनेवाले हीय ने-केकर उसकी सेवा किया करते हैं।।३६॥ सुन्द मी उसकी हुपा पत्रिको धपने मितायोंक पत्र प्रमें हुतीके हाव करवुक सुन प्राप्त है सुन उसकी हुपा हित्र का करवी है।।३६॥ सुन क्षेत्र का प्रमें मितायोंक विधा वाल करवी है। इस करपहुरको सुनर रसन क्षी हुपा हित्र का करवी है।।३६॥ सुन क्षी हुपा प्राप्त है हुपा प्रमुक्त हुपा पानके लिये वार-बार पपन हुतीके हाव करपहुरको सुनर रसन क्षी हुपा हित्र कर हुपा प्राप्त हुपा प्राप्त हुपा प्रमुक्त हुपा प्रमु

इत्थमाराध्यमानोऽपि क्रिश्नाति अवनत्रयम् । शास्येत्प्रत्यपकारेख नोपकारेख दुर्जनः ॥४०॥ तेनामरवधहस्तैः सद्यालुनपल्लवाः । श्वमिज्ञारस्ट्रेदपातानां कियन्ते नन्दनद्रमाः ॥४१॥ बीज्यते स हि संसप्तः श्वाससाधारणानिलैः। चामरै: सरबन्दीनां वाष्यसीकरवर्षिभि: ॥४२॥ उत्पाट्य मेरुशृङ्गाणि चुएणानि हरितां खरैः । आक्रीसपर्वतास्तेन कल्पिताः स्वेषु वेश्मस ॥४३॥ मन्दाकित्याः पयः शेषं दिग्वारसमदाविलम् । हेमाम्भोरुहसस्यानां तद्वाप्यो धाम सांप्रतम् ।।४४॥ भ्रवनालोकनप्रीतिः स्वर्गिभिनीतुभूयते । खिलीभते विमानानां तदापातभयात्पथि ॥४४॥ यज्बभिः संभृतं हव्यं विततेष्त्रष्टारेषु सः। जातवेदोग्रस्तान्मायी मिषतामाञ्जिनत्ति नः ॥४६॥ उच्चैरुच्चैः अवास्तेन इयरत्नमहारि च । देहबद्धमिवेन्द्रस्य चिरकालार्जितं यशः ॥४७॥

तस्मिन्नुपायाः सर्वे नः कृरे प्रतिहतकियाः। वीर्यवन्त्यीषधानीव विकारे साम्निपातिके ॥४८॥ जयाशा यत्र चास्माकं प्रतिघातोत्श्वतार्चिषा । हरिचक्रेस तेनास्य कएठे निष्कमिवार्पितम् ॥४६॥ पुष्करावर्तकादिष । तदीयास्तोयदेष्वद्य श्रभ्यस्यन्ति तटाघातं निर्जितैरावता गजाः ॥५०॥ तदिच्छामो विभो सप्टं सेनान्यं तस्य शान्तये। कर्मबन्धच्छिदं धर्म भवस्येव मुमुच्चवः ॥५१॥ गोप्तारं सरसैन्यानां यं प्रस्कत्य गोत्रभित । प्रत्यानेष्यति शत्रभ्यो बन्दीमिवजयश्रियम् ॥५२॥ वचस्यवसिते तस्मिन्ससर्ज गिरमात्मभः। गर्जितानन्तरां वृष्टिं सौभाग्येन जिगाय सो ॥५३॥ संपत्स्यते वः कामोऽयं कालः कश्चित्प्रतीच्यताम्। न त्वस्य सिद्धौ यास्यामि सर्गव्यापारमात्मना ॥५४॥ इतः स दैत्यः प्राप्तश्रीनेत एवाईति चयम् । विषवृद्धोऽपि संबर्ध्य स्वयं छेच्मसांत्रतम् ॥४४॥

वृत्तं तेनेदमेव प्राङ्गया चास्मै प्रतिश्रुतम् । बरेश शमितं लोकानलं दग्धं हि तत्तपः ॥४६॥ संयुगे सांयुगीनं तमुद्यतं प्रसहेत कः। श्रंशाहते निषिक्तस्य नीललोहि वरेतसः ॥५७॥ स हि देवः परंज्योतिस्तमः पारे व्यवस्थितम । परिच्छिन्नप्रभावर्द्धिनी मया न च विष्णाना ॥४८॥ उमारूपेश ते ययं संयमस्तिमितं मनः। शंभोर्यतध्वमाक्रष्ट्रमयस्कान्तेन लौहबत ॥५६॥ उमे एव समे बोद्धम्भयोत्रीजमाहितम्। सा वा शंभोस्तदीया वा मृतिंजीलमयी मम ॥६०॥ तस्यातमा शितिकएठस्य सैनापत्यम्रपेत्य वः। मोच्यते सुरबन्दीनां वेखीवीर्यविम्तिभिः ॥६१॥ इति व्याहृत्य विश्वधान्विश्वयोनिस्तिरोद्धे। मनस्याहितकर्जन्यास्तेऽपि देवा दिवं ययुः ॥६२॥ निश्चित्य कन्दर्पमगमत्पाकशासनः। कार्यसंसिद्धौ त्वरादिगुण्रंहसा ॥६३॥ मनसा

# अथ स ललितयोपित्अ लताचारुगृङ्ग रिविवलयपदाङ्के चापमासज्य कराठे । सहचरमधुहस्तन्यस्तवृताङ्क् रास्त्रः शतमस्त्रमुपतस्ये प्राञ्जलिः पुष्पधन्या ॥६४॥ इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसभवे महाकाव्ये क्रह्मसाधारकारो नाम दितीयः सर्गः॥

नियं वेगसे दौडतेवाले मनमें कामदेवको स्मरत्य किया ।।६३।। स्मरत्य करते ही रतिकै कंगनको छाप पत्रे हुए गलेमे मुन्दर आतिको भौहीके समान मुन्दर प्रमुख कथेपर तटकाकर धौर धपने ताथी वसन्तके हाथमे आमके बौरका वात्य देकर, कामदेव हाथ जोड़कर इन्द्रके धार्गे धा सद्धा हुआ ।।६४।।

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसंभव महाकाव्यमें ब्रह्मासे भेंट नामका दूसरा सर्ग समात हुमा ॥

## ॥ तृतीयः सर्गः ॥

तस्मिन्मघोनस्निद्दशानिवहाय सहस्रमच्यां युगपत्पपात । प्रयोजनापेकितया प्रमुखां प्रायवलं गौरवमाश्रितेषु ॥ १ ॥ स्वास्त्रेनारमिति प्रमुखां प्रायवलं गौरवमाश्रितेषु ॥ १ ॥ सत्तुः प्रसादं प्रतिनन्य प्रन्नां वन्तुं मियः प्राक्रमतैवमेनम् ॥ २ ॥ अत्राज्ञपय ज्ञातविशेष पुंसां लोकेषु यचे करशीयमस्ति । अतुष्ठदं संस्मरखप्रवृत्तिम्च्छामि संवर्द्धितमाञ्चया ते ॥ ३ ॥ केनाभ्यस्या पदकाङ्चियाते नितान्तदीर्षैर्जनिता तपोभिः । यावद्भवत्याहितसायकस्य मत्कामुकस्यास्य निदेशवर्ती ॥ ४ ॥ असम्मतः कस्तव मुक्तिमार्गं पुनर्भवत्वरोग्नयात्प्रपत्नः । वद्मस्य तिष्ठतु सुन्दरीयामारेचित्रभृवतुरः कटावैः ॥ ४ ॥ अध्यापितस्योशनसापि नीति अकुकरागप्रविधिर्द्धियस्ते । अस्यार्थपत्ति वद पीडपामि सिन्धोस्तटावाच इव प्रवृद्धः । ६ ॥ कामेक्शबीवतदुःखशीलां लोलं मनश्राहतवा प्रविष्टाम् । नितम्बिनतिपिच्छिसि मुक्तलां करहे स्वर्यप्राहिनिपक्तवाहुम् ॥ ७ ॥

### तीसरा सर्ग

कामदेवके बाते ही इन्द्रकी सहस्रो गाँखें देवताबीपरसे हटकर एक साथ मादरके साथ कामदेवकी और घूम गई क्योंकि प्रायः ऐसा होता है कि स्वामीको प्रपने सेवकोमे जब जैसा काम निकालना होता है उसीके अनुसार वे उनका आदर भी किया करते है।।१।। इन्द्रने कामदेवसे कहा -- 'ब्राग्नो यहाँ बैठो'। यह कहकर उसे ब्रपने पास ही बैठा लिया। उसने भी गिर ऋकाकर इन्द्रकी कृपा स्वीकार करली श्रीर उनसे गुप-चुप बातचीत करने लगा ॥२॥ वह बोला-सबके गुलोंको पहचाननेवाले हे स्वामी । ग्राप प्राज्ञा दीजिए, तीनो लोकोमे ऐसा कौन-सा काम है जो प्राप मुभले कराना चाहते हैं क्योंकि मफ्रेस्मरस करके आपने जो कवा की है उसे मैं आपकी आजाका पालन करके और भी बढ़ाना चाहता है ।।३।। कहिए तो ऐसा कीन पुरुष उत्पन्न हो गया है जिसने बहुत बड़ी-बडी तपस्याये करके आपके मनमे ईर्प्या जगा दी है। न्नाप मुक्ते उसका नाम भर बतला दीजिए फिर तो मैं ग्रभी जाकर उसे धपने इस **बारा** चढ़े हुए धनुषसे बातकी बातमें जीते लाता हूँ ॥४॥ बताइए तो ऐसा कौन पूरुष है जो ग्रापका शत्रु बनकर ससारके कच्टो से घबराकर मोझकी ग्रोर चल पढा है। मैं उसे ग्रभी उन सुन्दरियोके नेत्रोमे बहुत दिनोंके लिये फँसाए देता हूँ जो बॉकी चितवन चलाने में बड़ी चतुर है ।।५।। ग्रापका वह क्षत्र यदि शुक्राचार्यकेभी नीतिशास्त्र पडकर भाषा होगा तो भी अत्यन्त भोगकी इच्छाको ऐसा दूत बनाकर मैं उसके पास भेजता हूँ जो उसका धर्म भीर भवं दोनो उसी प्रकार नाश कर दे**गा जैसे** बरसातमे बढ़ें। हुई नदीका बहाव दोनो तटोंको वहा ले जाता है ॥६॥ या कौन सी ऐसी

कयासि कामिन्सुरतापराघात्पादानतः कोपनयावधृतः ।
सस्याः करिप्पामि दृढानुतापं प्रवालग्रप्याग्नरस्यं शरीरस् ॥=॥
प्रसीद विश्वास्यतु वीर वृजः शर्रैमंदीयैः कतमः सुरारिः ।
विश्वेतु मोषीकृतवाहुवीयः क्लीम्पोऽपि कोपपकुरिताऽषराम्यः ॥६॥
तव प्रसादात्कुसुमायुषीऽपि सदायमेकं मधुमेव लक्त्वा ।
कुर्या हरस्यापि पिनाकपायोपीयच्युति के मम धन्विनोऽन्ये ॥१०॥
स्रवीहदसादवतार्थ पादमाकान्तिसंमावितपादपीठम् ।
संकविपतार्थे विवृतात्मशक्तिमाखण्डलः कामिन्दं वभाषे ॥११॥
सर्वे सस्रे त्यस्यपत्रभमेतदुमे ममास्त्रे कुलिशं भवाव ।
वृज्ञं तपोवीयमहत्त्तु कुष्टं त्वं सर्वतीगामि च साधकं च ॥१२॥
स्रवीम ते सारमतः खुतां कार्ये गुरुध्यात्मसमं नियोच्ये ।
स्यादिस्यते भूषरतामवेत्त्य कुष्येत देहोद्धहनाय येषः ॥१२॥
स्राशंसता वास्याति वृषाङ्के कार्यं त्वम तः प्रतिपत्रकृत्यम् ।
निवोध यज्ञांश्रुआमिदानीमुच्वैद्धिं सीपिसत्रमेतदेव ॥१४॥

सुन्दरी भीर हठीली प्रतिवता भाषके चन्नल मनमे बैठ गई है। मैं भ्रमी उस सुन्दरी-पर ऐसा बारा चलाता है कि वह सब लाज-शील छोडकर बापके गलेसे बा लगे ।।।।।। हे कामी ! ऐसी कौन सी स्त्री है जो बायका सभीय न पानेपर क्रोध करके बायसे इतनी रूठी बैठी है कि पैरोंपर गिरकर मनानेपर भी झभी तक नहीं मानी है। मैं उसके मनमे ऐसा परू-तावा उत्पन्न करता हैं कि वह अपने भ्राप आकर साल कोपलोके ठण्डे विछीनेपर लेट जायगी ।।=।। हे बीर! ग्राप विस्ता छोडकर ग्रपने बजाको भी विश्वाम कर लेने है। मुक्ते बताहए वह कौन-सा वैत्य है जो मेरे बाएगेंकी मारसे ऐसा शक्तिसीन हो जाना चाहता है कि क्रोमसे कौपते हुए ग्रोठोवाली नारी तक उसे ढरा दें ॥६॥ ब्रापकी कृपा हो तो मैं केवल वसन्तको अपने साथ लेकर अपने फुलके बारगोंसे ही पिनाक बारगा करनेवाले स्वय महादेवजीके खनके खुड़ा दें, फिर और दूसरे धनुषवारियोंकी तो गिनती ही क्या ।।१०।। यह बात सुनकर इन्द्रकी कुछ ढाढस हमा ग्रीर उन्होने अपने पैर खोलकर पौद पीडेपर रक्खे ग्रीर जिस कामदेवने उनके सोचे हुए काममें प्रपत्ने प्राप इतना उत्साह दिखाया था उससे बोले-।।११।। हे मित्र ! तुम सब कुछ कर सकते हो क्योंकि तुम और बच्च, ये ही तो मेरेदो अस्त्र हैं। पर इनमेंसे बच्च की बार तो शत्र भी की तपस्याने उतार दी है। अब तस्हीं ऐसे बच रहे ही जो बेरोक-टोक सब मोर जाभी सकते हो और हमारा काम भी कर ला सकते हो ॥१२॥ मैं तुम्हारी शक्ति मली-माँति जानता है, इसलिये मैं तुम्हे भवने-जैसा मानकर इस बड़े काममें लगाना चाहता हैं। जानते हो, प्रतय होनेपर अपने सोतेके लिये भगवानने क्षेत्रको ही अपनी कृष्या क्यों बनाया था? क्यों कि वे देख चुके थे कि शेषनाग जब पृथ्वीको घारण कर सकते हैं तो मेरा दोफ भी सह लेंगे ॥१३॥ प्रभी-सभी तुमने कहा है कि हम अपने बाखोंसे शंकरणीको भी बखमें कर श्रमी हि वीर्यप्रभवं भवस्य जयाय सेनान्यप्रशन्ति देवाः । स च त्वदेकेषुनिपातसाय्यो अझाङ्गभूकंषिय योजितात्मा ॥१ ॥॥ तस्म हिमाद्रेः प्रयता तन्ज्ञा यतात्मने रोचियतुं यतस्य । योपित्स तद्वीर्यनिषेकम्भूमिः सेव चमेत्यात्मश्रवोपिद्षष्ट्म ॥१६॥ गुरोर्नियोगाञ्च नगेन्द्रकत्यास्याणुं तपस्यन्तमधित्यकायाम् । श्रम्बास्त हत्यप्सरसां प्रवेक्ष्यः श्रुतं मया सप्तिशिधः स वर्गः॥१७॥ तद्वच्छ सिद्धैय कुरु देवकार्यमयोज्यमर्यान्तरभाव्य एव । श्रमेक्त प्रत्ययमुत्तमं त्वां वीजाङ्क्ष्यः प्रागुदयादिवास्मः॥१०॥ श्रम्बस्त प्रत्ययमुत्तमं त्वां वीजाङ्क्ष्यः प्रागुदयादिवास्मः॥१०॥ श्रम्बस्त प्रत्ययम् हि युंवामनन्यसाधारत्यमेव कर्म ॥१०॥ सुराः समस्यर्थयितार एने कार्यं त्रयात्मास्य विवायान्य । स्वायन ते कर्म न वातिहिस्तमको वनाति स्वहृत्यायविषयः॥२०॥ सपुत्र ते मन्मय साहव्यादसावजुकोऽिय सहाय एव । समीरको नोदियता भवेति व्यादिरकाते केन हुतारानस्य ॥२१॥

सकते है। इसलिये एक प्रकारसे तुमने हमारा काम करनेका बीडा ही उठा लिया है। इसलिये समक लो कि बलवान शत्रसे सताए हुए धौर डरे हुए देवता तुमसे यही काम कराना चाहते हैं ।।१४।। ये देवता लोग चाहते हैं कि बात्रको जीतने के लिये शिवजी के दीर्यसे हमारा सेनापति उत्पन्न हो । इमलिये मन्त्रके बलसे बहामे ध्यान लगाए हुए महादेवजीकी समाधि तुम्ही अपने एक बागसे तोड सकते हो ।।१५।। धव तुम ऐसा जतन करो कि समाधिमे बैठे हुए महादेव-जीके मनमे हिमालयकी कन्या पार्वतीके लिये प्रेम उत्पन्न हो जाय, क्योंकि ब्रह्माजीने स्वय यह बात बताई है कि स्त्रियोमें वे ही एक ऐसी हैं जो शिवजीका वीर्य धारण कर सकती हैं ।:१६।। गुप्तचरका काम करनेवाली अपनी अप्तराधोके मँहसे हमने सना है कि पार्वतीजी अपने पिताकी प्राज्ञासे हिमालय पहाडपर तप करते हुए महादेवजीकी सेवा कर रही हैं ।।१७।। इसलिये तुम जाम्रो ग्रीर देवता श्रोका यह काम कर डालो क्यों कि इस काममें बस एक काररा भर चाहिए था। जैसे बीजको अकुर बननेके लिये जलकी आवश्यकता पड़ती है वैसे ही यह काम भी तुम्हारी सहायताके भरोसे ही अटका हुआ था ।।१८।। देवताग्रोंकी जीत तुम्हारे ही बागोंसे हो सकती है। तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि संसारमें ऐसा प्रसाधारण काम करनेसे ही यश मिलता है जिसे कोई दूसरा कर न सके ॥१६॥ और फिर एक तो सब देवता लोग तुमसे इस कामके लिये भीख माँग रहे है दूसरे यह कार्य तीनों ही लोकवालोंका है भीर तीसरी बात यह है कि यद्यपि इस काममे तुम्हारा धनुष काम ग्रावेगा सही, पर इससे किसीकी हिंसा नही होगी। ग्राज तुम्हे देखकर सबके मनमे यह इच्छा जग उठी है कि हमें भी तुम्हारी-जैसी ही शक्ति मिल जाय ।।२०।। है कामदेव ! हमने तुम्हारी सहायताके लिये वसन्तका नाम इसलिये नहीं लिया कि वह तो तुम्हारा साथी है ही।

तथेति शेषामिव मूर्तुराज्ञामादाय मुर्घ्ना मदनः प्रतस्थे। ऐरावतास्फालनकर्वशेन इस्तेन पस्पर्श स माधवेनाभिमतेन सन्व्या रत्या च साशङ्कमनुप्रयातः। अङ्गव्ययप्रार्थितकार्यसिद्धिः स्थाएवाश्रमं हैमवतं जगाम ॥२३॥ तस्मिन्वने संयमिनां मनीनां तपः समाधेः प्रतिकलवर्ती । मधुर्जज्म्मे ॥२४॥ संकल्पयोनेर भिमानभृतमात्मानमाधाय कुवेरगुप्तां दिशसुप्लारश्मौ गन्तुं प्रवृत्ते समयं विलङ्क्य । दिग्दिन्त्या गन्धवहं मुखेन व्यलीकनिःश्वासमिवीत्ससर्ज ॥२५॥ श्रमत मद्यः कसमान्यशोकः स्कन्धात्त्रभृत्येव सपल्लवानि। नापैक्षत मुन्दरीयां संपर्कमामिखितन् पूरेण ॥२६॥ सद्यः प्रवालोइमचारुपत्रे नीते समाप्ति नवचृतवारो । निवेशयामास मधुर्ढिरेफान्नामाचरागीव मनोमवस्य ॥२७॥ वर्शप्रकर्षे सति कर्णिकारं दुनोति निर्गन्धतया सम चेतः। प्रायेण सामद्रयविधी गुणानां पराङ्मली विश्वसृजः प्रवृत्तिः ॥२८॥ बालेन्द्वक्त्राख्यविकामभावाद्धभ्रः प्लाशान्यतिलोहितानि। सबी वसन्तेन समागतानां मखद्मतानीव वनस्थलीनाम् ॥२६॥

क्योंकि भला पवनको कही यह थोडे ही कहा जाता है कि तम जाकर ग्रामकी सहायता करो । यह तो भागको भडकाता ही है चाहे कोई कहे या न कहे ॥२१॥ कामदेव बोला-- 'जैसी भाजा'। भीर जैसे कोई उपहारमे दी हुई माला लेकर सिरुपर चढ़ा लेता है वैसे ही कामदेवने इन्द्रकी भाका सिर चढ़ा ली । जब वह चलने लगा तब इन्द्रने उसकी पीठपर ग्रपना वह हाथ फेरकर उसे उत्साहित किया जो ऐरावतको अकुश लगाते-लगाते कडा पड गया था ॥२२॥ उसने निरुषय कर लिया कि प्रासा देकर भी मैं देवताओं का काम करूँगा। फिर वह वसन्तको साथ लेकर उधर चल दिया जिथर शिवजी बैठे तपस्या कर रहे थे। इनके पीछे-पीछे बेबारी रित भी मनमे डरती चली जा रही थी कि ब्राज न जाने क्या होनेवाला है ।।२३॥ उस वनमें पहुँचकर मुनियोक तपकी समाधिको डिगानेवाला भीर कामदेवका महायक बननेका धमण्ड करनेवाला वसन्त ग्रपना परा रूप खोलकर चारो धोर छा गया ।।२४।। वसन्तकं छाते ही ग्रसमयमे ही सुर्य भी दक्षिणायनसे उत्तरायण चले ग्राए । उस समय दक्षिण से बहता हुआ मलय पवन ऐसा प्रतीत होता था मानो अपने पति सूर्यके चले जानेपर दक्षिण दिशा दुखी होकर अपने मुँहमे लम्बी-लम्बी उसाँसें छोड़ रही हो ॥२५॥ अशोकका बुक्ष भी तरकाल नीचे से ऊपरतक फुल-पत्तोंसे लद गया भीर भन-भनाते विद्यावाली सुन्दरियोंके चरराोंके प्रहारकी बाट भी उसने नहीं देखी ।।२६॥ सन्दर वसन्तने नई कोपलोके पंख लगाकर ग्रामकी मंजरियोंके बाल तैयार कर दिए। उनपर उसने जो और बैठाए वे ऐसे लगते थे मानो उन बारगोपर कामदेवके नामके बक्षर लिखे हए हों ॥२७॥ वहाँ फूले हए करिएकार देखनेमें तो सुन्दर ये पर गन्ध न होनेके कारए। मनको भाते न थे। बह्माकी कुछ ऐसी बान ही पड़ गई है कि वे किसी भी बस्तुमें पूरे गूरा भरते ही नहीं ।।२=।। वसन्तके बाते ही इजके चन्द्रमाके समान टेड़े, प्रस्यन्त- लम्रद्विरेफाजनभक्तिचित्रं मुखे मधुत्रीस्तिलकं प्रकारप ।
रागेण बालारुणकोमलेन चृतप्रवालोष्टमलंककार ॥३०॥
मृगाः प्रियालद्र्ममञ्जरीणां रजःक्णै विम्नित्दिष्टिपाताः ।
मदोद्धताः प्रत्यनिलाः विकेर्धनस्थलीर्मर्भपदमोचाः ॥३१॥
मृताङ्करास्वादक्षयस्यः पुंस्कोक्तिलो यनमधुरं चुक्का ।
सन्स्विनीमानविधातद्वं तदेव वातं वनमं स्मरस्य ॥३२॥
हमन्यपायादिम्रदायस्याणामापायुरीभृतम्रुचन्द्वनीनाम् ।
स्वेदोद्गमः किन्युरुणाङ्गानां चक्रे पदं पत्रविधेषकेषु ॥३३॥
तपस्तिनः स्थाणुवनौकसस्तामाकालिकी वीच्य मधुमृष्ट्विम् ।
प्रयत्नसंस्तिम्भतविक्रियाणां कर्यचिदीम् मनमां बभूवुः ॥३४॥
द देशमारोपितपुण्यापे रिनिद्वितीयं मदने प्रपन्ने ।
काष्टागतस्तेहरसाजुविद् इन्हानि मार्वे कियया विवृद्धः ॥३४॥
मधु दिरफः इसुमैकवात्रे पपौ प्रयां स्वामनुवर्त्वमानः ॥३६॥
इदी रसात्यङ्कलेख्यान्य गजाय गएष्ट्यतं करण्यारः ॥३६॥
इदी रसात्यङ्कलेख्यान्य गजाय गएष्ट्यतं करण्यारः ॥३६॥

लाल-लाल प्रधासिले टेसुके फूल वनभूमिमे फैले हुए ऐसे लग रहे ये मानो वनन्तने वनस्थलियोंके साथ विहार करके उनपर ग्रपने नखीके नये चिह्न बना दिये हो ।।२६।। वहाँ उड़ते हुए भैरि खिले हुए दिलकके फुल और प्रात:कालके सुर्यकी लालीसे जमकनेवाली कोपलें ऐसी लगती थी मानी वसन्तकी शोभा-रूपी स्त्रीने भौरे-रूपी मौजनसे अपना मृह चीतकर, अपने माथेपर तिलकके फूलका तिलक लगाकर और प्रात:कालके सुर्यंकी कोमल लालीसे चमकनेवाले बामकी कोपलोंसे बपने बोठ रंग लिए हो ।।३०।। ग्राँखोमें प्रियालके फूलोके परागके उड-उडकर पड़नेसे जो मतवाले हरिएा भली-भौति देख नहीं पा रहे थे वे पवनसे अडे हए सूखे पत्तोंसे मर्मर करती हुई बनकी भूमिपर इधर-चयर दौडते फिर रहे थे ॥३१॥ भ्रामकी मुक्करियाँ खा लेनेसे जिस कोकिलका कठ मीठा हो गया था वह जब मीठे स्वरसे कंक उठता या तब उसे सूत-सुनकर रूठी हुई खियाँ प्रवना रूठना भी भल बाती थी ॥३२॥ जाडेके बीतने और गर्मीके मा जानेसे कोमल ओठो और सन्दर गोरे मुखोंबाली किन्नरियोंके मुखपर चीती हुई चित्रकारीपर पसीना आने लगा ॥३३॥ महादेवजीके साथ उस वनमें रहनेत्राल तपस्वी लोगोंने धसमयमें वसन्तको आया हुआ देखकर अपना मन विकारोंसे हटाकर वडी कठिनाईसे रोक रक्खा था ।।३४।। फिर जब ग्रपने फुलके धनुषपर बागा चढाकर रतिको साथ लेकर कामदेव भाया तद चर भ्रौर अचरोंकी ब्रत्यन्त बढी हुई सम्भोगकी इच्छा उनमें दिखाई देनेलगी 13 था। भौरा प्रपनी प्यारी भौरीके साथ एक ही फूलकी कटोरीमे मकरन्द पीने लगा । काला हरिसा धपनी उस हरिग़ीको सीगमे खुजनाने लगा जो उसके स्पर्शका सुख लेती हुई आँख मेंदे बैठी थी।।३६॥ हिषती वड़े प्रमसे कमलके परागमें वसा हुआ सुगन्वित जल अपनी सुँड्से निकालकर अपने हाचीको गीतान्तरेषु श्रमवारिलेशैः किंचित्समुच्छ्वासितपत्रलेखम् । पुष्पासवाध्यर्शितनेत्रशोभि वियामुखं किम्पुरुषश्चुचम्ब ॥३८॥ पर्याप्तप्रपस्तवकस्तनाभ्यः स्प्ररत्प्रवालीष्ठमनोहराभ्यः। लतावधुम्यस्तरबोऽप्यवापुर्विनम्रशासाञ्चजबन्धनानि श्रताप्सरोगीतिरपि सर्गेऽस्मिन्हरः प्रसंख्यानपरी वसूव। श्रात्मेश्वराणां नहि जातु विष्नाः समाधिमेदप्रभवी भवन्ति ।।४०॥ लतागृहद्वारगतोऽय नन्दी वामप्रकोष्टार्पितहेमवेत्रः ॥ मखार्पितैकाङगुलिसंज्ञयैव मा चापलायेति गणान्व्यनैपीत् ॥४१॥ निष्कम्पवृत्तं निभृतद्विरेषं मुकाएडजं शान्तमृगप्रचारम्। तच्छासनात्काननमेव सर्व चित्रार्पितारम्भमिवावतस्थे ॥४२॥ दृष्टिप्रपातं परिहृत्य तस्य कामः पुरः शक्रमिव प्रयाखे। संसक्तनमेरुशाखं ध्यानास्पदं भृतपतेविवेश ॥४३॥ द्वदारुद्रमवेदिकायां शाद् लचर्मव्यवधानवत्याम् । आसीनमासन्नशरीरपातसियम्बकं ै संयमिनं पर्यञ्जबन्धस्थिरपूर्वकायमृज्वायतं सन्नमितोभयांसम् । उत्तानपाणिद्वयसन्निवेशात्प्रफुल्लराजीवमिवाक्टमध्ये

पिलाने लगी और बकवा भी आधी कृतरी हुई कमलकी नाल लेकर चकवीको भेट करने लगा ।।३७।। किन्तर लोग गीतोंके बीचमे ही अपनी प्रियाओंके वे मूख चूमने लगे जिनपर धकावटके कारए। प्रमोना छा गया था, जिनपर चीती हुई चित्रकारी लिए गई थी और जिनके नेत्र फूलोंकी मदिरासे मतवाले होनेके कारणा बढ़े लुभावने लग रहे थे ।।३८।। वृक्ष भी अपनी मुकी हुई डालियोको फैला-फैलाकर उन सताओसे लिपटने लगे जिनके बड़े-बड़े फुलोंके गुच्छोके रूपमे स्तन लटक रहे वे और पत्तोंके रूपमे जिनके सुन्दर भ्रोठ हिल रहे ये ॥३६॥ इसी बीच अप्सराभ्रोने भी अपना नाच-गाना आरम्भ कर दिया पर महादेवजी टससे मस न हए धौर प्रपने ब्यानमें ही मन्न रहे क्योंकि जो लोग अपना मन बशमें कर लेते हैं उनकी समाधि क्या भला कोई खड़ा सकता है ।।४०।। उस समय नन्दी भपने बाएँ हाथमें सोनेका डहा लिए हए लता-मंडपके द्वारपर बैठा में हपर जैंगली रखकर सब गलोको सकेतसे मना कर रहा था कि तुम लोग सटलटपन छोड़कर चुपचाप बैठो ॥४१॥ उसकी माजा पाते ही कुझोने हिलना बन्द कर दिया, भौरोंने गंजना बन्द कर दिया, सब जीव-जन्त चप हो गए और पशु भी जहाँके तहाँ खंडे रह गए, यहाँ तक कि सारा वन उस एक ही संकेतमे ऐसा लगने लगा मानो चित्रमें खिचा हमा हो ।।४२।। जैसे यात्रा करनेके समय लोग सामनेके शुक्रकी हृष्टि बचाते हैं बैसे ही कामदेव भी नन्दीकी पाँखें बचाकर नमेरकी शास्त्राग्रीसे घिरे हुए उस स्थानमें जा प्रसा जहाँ महादेवजी समावि लगाए बैठे थे ।।४३।। थोडी ही देरमें मृत्युके मँहमे पहुँचनेवाला वह कामदेव देखता क्या है कि देवदारके पेडकी जडमें पत्थरकी पाटियोंसे बनी हुई चौकीपर बाचम्बर बिछा हुन्ना है और उसपर महादेवजी समाधि लगाए बैठे हुए है ।।४४।। उन्होने बीरासन लगा रक्खा है, अपना घड सीधा और अचल

भ्रजंगमोन्नद्वजटाकलापं कर्णावसक्ति हिगुणाच सूत्रम् । कएठप्रभासङ्गविशेषनीलां कृष्णत्वचं ग्रन्थिमतीं दधानम् ॥४६॥ किंचित्प्रकाशस्तिमितोग्रतारे भे विकियायां विस्तप्रसङ्गी:। नेत्रैरविस्पन्दितपदममालैर्लद्योकृतघासमधोमयुखैः अवृष्टिसंरम्भमिवाम्युवाहमपामिवाधारमनुत्तरंगम् अन्तथराणां मरुतां निरोधान्निर्वातनिष्कम्पमिव त्रदीपम् ॥४८॥ कपालनेत्रान्तरलब्धमार्गेज्योतिः प्रेरोहरूदितैः शिरस्त: । मृणालस्त्राधिकसौकुमार्या' वालस्य लच्मीं ग्लपयन्तमिन्दोः॥४६॥ मनो नवद्वारनिषद्भवृत्ति हृदि व्यवस्थाप्य समाधिवश्यम् । यमचरं चेत्रविदो विद्स्तमात्मानमात्मन्यवलोकयन्तम् ॥५०॥ स्मरस्तथाभृतमयुग्मनेत्रं प्रयन्नद्रगन्मनसाप्य शृष्यम् । नालचयत्सोध्यससम्बहस्तः सस्तं शरं चापमपि स्वहस्तात् ॥५१॥ निर्वाणभयिष्ठमथास्य वीर्यं संधुत्तयन्तीव श्रनुप्रयाता बनदेवताभ्यामदृश्यत स्थावरराजकन्या ॥५२॥ अशोकनि <sup>(</sup>रिंसतपबरागमाकृष्टहेमद्यतिकर्शिकारम् मुक्ताकलापीकृतिसन्दवारं वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती ॥५३॥

कर लिया है और प्रपने दोनो कन्वे मुकाकर प्रपनी गोदमे कमलके समान दोनों हथेलियोंको उत्पर किए वे बिना हिले-डुले बैठे हैं ॥४५॥ साँपोसे उनकी जटा बैंधी हुई है। दाहिने कानपर दूहरी रदाक्षकी माला टेंगी है और गलेकी नीली जमक से और भी अधिक सौवली दिखाई पड़नेवाली मृगखाला जनके शरीरपर गाँठ मारकर कसी हुई हैं ।।४६।। भौंहे तानकर कुछ-कुछ प्रकाश देनेवाली. निश्चल, उम्र तारोबाली और मपनी किरहो नीचे डालनेवाली भाँखोंसे नाकके मगले भागपर हुष्टि जमाए वे बैठे हुए हैं।।४७।। ग्रीर शरीरके भीतर चलनेवाले सब पवनोको रोककर वे ऐसे ग्रचल हुए कैंठे हैं जैसे न बरसनेवाला बादल हो, बिना लहरोंवाला निश्चल ताल हो या पवन-रहित स्थानमे सड़ी नी वाला दीपक हो ।।४८।। उस समय उनके सिर और नेत्रोंसे जो तेज निकल रहा था उसके भागे कमलके तन्त्रसे भी अधिक कोमल बाल-चन्द्रमाकी शोभा भी कुछ नहीं वी ॥४६॥ वहाँ समाधिम बैठे हुए शंकरजी अपने उस अविनाशी आत्माकी ज्योतिको अपने भीतर देख रहे थे जिसे ज्ञानी लोग भपनी नवीं इन्द्रियोके द्वार रोककर मनको समाधिसे वशमे करके हृदय में रखकर जाने पाते हैं।।५०।। तीन नेत्रवाले सकरजी का बो रूप बृद्धि स्रौर मनसे भी परे था उसी रूपको इतने पाससे देखकर कामदेवके हाव डरके मारे ऐसे ढीले पड़ गए कि वह यह भी न चान सका कि मेरे हाथसे धनुष बासा छूटकर शिर कद गए ।। ११।। **बरके मारे कामदेवकी शक्ति तो** नष्ट हो गई यो पर अब उसने मालिनी सौर विजया नामकी बन-दैवियोंके साथ प्रत्यन्त सुन्वरी पार्वतीका मनोहर रूप देखा तब मानो उसकी खोई हुई शक्ति फिर जाग उठी ॥१२॥ उस समय

त्रावर्जिता किंचिदिव स्तनाभ्यां वासो वसाना तरुणार्करागम्। पर्याप्तपुष्पस्तवकावनमा संचारिकी पन्लविनी लतेव ॥५८॥ स्रस्तां नितम्बादवलम्बमाना पुनः पुनः केसरदामकाश्रीम् । न्यासीकृतां स्थानविदा स्मरेख मौवीद्वितीयामिव कार्म्यकस्य॥४४॥ सुगन्धिनिश्वासविवृद्धतृष्णं विम्वाधरासन्नचरं संभ्रमलोलदृष्टिलीलार विन्देन निवारयन्ती ॥४६॥ तां वीच्य सर्वावयवानवद्यां रतेरिष् हीपदमादधानाम् । जितेन्द्रिये शूलिनि पुष्पचापः स्वकार्यसिद्धिं पुनराशशंस ॥५७॥ भविष्यतः पत्युरुमा च शंभोः समाससाद प्रतिहारभूमिम् । योगात्स चान्तः परमात्मसंबं दृष्टा परं ज्योतिहपारराम ॥४८॥ ततो भुजंगाधिपतेः फलाग्रैरघः कथंचिद्वतभूमिभागः। शनै: कृतप्राणविम्रक्तिरीश: पर्यङ्कवन्धं निविद्धं विभेद ॥५६॥ तस्मै शशंस प्रशिपत्य नन्दी श्रश्रवया शैलसताम्रपेताम् । च भर्तरेनां अन्तेपमात्रानुमतप्रवेशाम् ॥६०॥ प्रवेशयामास

पार्वतीजीके शरीरपर लाल मिर्मिको लिज्जित करनेवाले ब्रशोकके पत्तोके, सोनेकी चमकको घटानेवाली करिएकारके फूलोंके और मोतियोकी मालाके समान उजले सिन्धुवारके वासन्ती फूलोके श्राभुषए। सजे हए थे ।।५३।। स्तनोंके बोभसे भूके हए शरीरपर प्रात:कालके मुर्यं के समान लाल कपहे पहने हुए वे ऐसी लग रही थी जैसे फुलोंके गुच्छेके भारसे मुकी हुई नई लाल-लाल कोंपलोंबाली चलती-फिरती लता हो ॥ १४॥ उनकी कमरमे पडी हुई केसरके फुलोका तगडी (करधनी) जब-जब नितम्बसे नीचे खिसक ग्राती थी तब-तब वे उसे अपने हाथमे पकड़कर ऊपर सरका लेती थी। वह तगड़ी ऐसी लगती थी मानो कहाँ क्या पहनना चाहिए इस बातको जाननेवाले कामदेवने अपने हाथसे उनकी कमरने अपने धनुषकी दूसरी डोरी पहना दी हो ।। ११। कामदेवने देखा कि उनकी सुगन्त्रिक्ष सौंसपर ललने हुए भीरे जब-जब उनके लाल-लाल बोठीके पास बाते है तब-तब वे घडराहटसे आँखे नवाती हुई छोटे-छोटे कमलोसे मारकर उन्हें भगा देती है ।।१६।। कामदेवने जब रतिको भी लजानेवाली. अधिक सघर अंगोंवाली पार्वतीजीको देखा तब उसके मनमें जितेन्द्रिय महादेवजीको बधामें करनेकी माला फिर हरी हो उठी ॥५७॥ इसी बीच पार्वतीजी भी मपने भावी पति शंकरजीके ग्राथमके द्वारपर ग्रा पहुँची। ठीक उसी समय महादेवजीने भी परमात्माकी परम ज्योतिका दर्शन करके अपनी समाधि तोड़ी ॥ ५ ।। आँखे खोलकर उन्होंने बीरे-बीरे साँस लेना प्रारम्भ कर विया भीर भपनी कठोर पलवी भी खोल दी। इसीलिये उनका वह शरीर जो समाधिके समय बहुत हरका हो गया था अब इतना भारी हो गया कि उनके बैठनेकी अभिको शेष भगवान बडी कठिताईसे ग्रपने फलारेंपर सँभाल पाए ।।४६।। उनकी समाधि खली देखकर नन्दीने जाकर उन्हें प्रशास करके कहा कि आपकी सेवा करनेके लिये पार्वतीजी आई हुई हैं। महादेवजीने अपनी भीहोसे उन्हें तस्याः सस्वीभ्यां प्रविष्तातपूर्वं स्वहस्तज्तः शिशिरात्ययस्य । व्यक्षीर्यत त्र्यम्बक्षपद्मश्चे पुण्गेचयः पल्लत्तमङ्गभिन्नः ॥६१॥ उमापि नीलालकमध्यशोभि विसंतयन्ती नवक्षिकारम् । चकार कर्णेच्युतपल्लवेन मृष्ट्यां प्रवामं श्रभध्वजाय ॥६२॥ अनन्यभार्जं पतिमाप्तुहीति सा तथ्यमेवाभिहिता भवेन । न हीश्वरच्याहृतयः कदाचित्पुष्वान्त लोके विपरीतमर्थम् ॥६३॥ कामस्तु वाखावसरं प्रतीच्य पतङ्गवहृष्टिष्ठुष्टं विविद्धः । उमासमर्च हरवह्नल्यः शरायनज्यां मृहुराममर्शे ॥६॥ अशोपनिन्ये गिरिशाय गौरी तपस्विने ताप्रस्वा करेख । विश्वोपितां भागुमतो मपूर्यमं-दाकिनीपुष्करवीजमालाम् ॥६५॥ प्रतिमहीतुं प्रवापित्रयत्वात्रित्रलोचनस्तामुप्यकमे च । संमीहनं नाम च पुष्पथन्वा धतुष्पमीधं समधच वाखम् ॥६६॥ हरस्तु किचित्रपित्वत्वीप्त्रस्ति इश्वाम्वराशिः। उमाम्वले विक्वत्वाधरोष्टे व्यापारयामास विलोचनानि ।६०॥

बुनानेका सकेत किया और वार्यतीजीको नन्दी भीतर ने भाग ॥६०॥ वहने वार्वनीजीकी दोनों सिखियोंने सकरजीको प्रत्याम किया थोर फिर पपने हाथसे छुने हुए, वासीक हुन्छ मिले हुए वास्ती क्लीको द उनके पैरोचर बड़ा दिया ॥६१॥ वार्यतीजीने भी श्वित्रजीको प्रणाम करनेके लिये न्याही धर उनके पैरोचर बड़ा दिया ॥६१॥ वार्यतीजीने भी श्वित्रजीको प्रणाम करनेके लिये न्याही धरना तिर कुकाया त्योही उनके कालेकाले बालोक गृंव हुए कॉल्फारकं कुक धौर कालवर भरे हुए वर्ष पृथ्वीवर मिर वड़ी ॥६२॥ प्रणाम करती हुई वार्यतीजीको भगवान् शकरते यह सच्य भावीजीद दिया कि तुम्हे ऐमा विति मिले जो किसी भी श्वीको न मिला सका हो। ठीक ही है, ऐसे ऐक्वर्यकालियोकी वाणी कभी भूठी लोके ही होती है ॥६२॥ जैसे कोई पत्रना धागमे कूरतेको उत्तावता हो वेंसे ही कामदेवने भी सोचा कि बस बाए छोड़केका यही ठीक भवसर है। बस वह वार्यतीजीके भागे वें ठे हुए शिवकीयर ताक-ताककर भवुणको छोरी क्षीचने ही तो सत्रा ॥६२॥ उधर वार्यतीजीके भागे वें ठे हुए शिवकीयर ताक-ताककर भवुणको छोरी क्षीचने ही तो सत्रा ॥६२॥ उधर वार्यतीजीके भागे वेंठ हुए शिवकीयर ताक-ताककर भवुणको गरी क्षीचने ही तो सत्रा ॥६२॥ उधर वार्यतीजीके भागे वेंठ हुए शिवकीयर ताक-ताककर भवुणको एक स्वार्यतीची हो पहना दी ॥६२॥ ध्वार्यतीजीको महाम करके सामदेवने और स्वार्यतीजीको महाम भव्यत्री महाम भव्यत्री वार्याही स्वार्यतीजीको वह मासा पहनी ही भी कि कामदेवने भी सामीहल नामका भवूक वाला धपने चुला पर चड़ा किया ॥६६॥ वेंसे व्यव्याक्षेत नेसर सामीहल नामका भवूक वाला धपने चुला पर चड़ा किया ॥६६॥ वेंसे व्यव्याक्षेत क्लाक्षेत्र भागे वार्यतीजीको देखकर महादेवजीके हृत्यमें भी कुछ हमकलनी होने लगी भी धीर वे पार्यतीजीको विस्ताक समावनाता होनेक हत्यमं भी कुछ हमकलनी होने लगी भी भी पीर वेंसीजीको देखकर महादेवजीके हर्या प्रतीचीको स्वार्यताला सोर्ये स्वीर्य प्रतीचीको स्वार्यताला सोर्ये स्वार्यत्वी कारोपर प्रयानी ललाई भी स्वार्यताला सोर्याही सार्याही सोर्याही सार्याही सार्याही

विव्यवती शैलसुतापि भावमङ्गैः स्फुरह्मालकदम्बक्षरैः।
साचीकृता चारुतरेख तस्यौ धृखेन पर्यस्तिवलोचनेन ॥६८॥
अयेन्द्रियद्योगमयुग्मनेतः पुनर्वशित्वाह्यलविनगृह्यः।
हेतुं स्वचेतीविकृतेर्दिरबृहिर्गाधुपान्तेषु ससर्व दृष्टिम् ॥६६॥
स द्विखापाङ्गनिविष्टधुस्टि नतांसमाकुञ्चितसव्यपादम्।
दद्शं चक्रीकृतचारुचापं प्रहर्गमम्युवतमात्मयोनिम् ॥७०॥
तपःपरामर्शविष्टदमन्योअभङ्गद्वप्रेत्त्यमुखस्य तस्य।
स्फुरुखुद्धः सहसा तृतीयाद्यस्यः कृशातुः किल निष्पात ॥७१॥
क्रोधं प्रभो संहर संहरेति यावद्विरः खे मरुतां चरन्ति।
तावत्स विह्नर्भवनेत्रजन्मा भस्मावरोषं मद्मं चकार ॥७२॥
तीत्राभिषङ्गभवेख वृत्ति मोहेन संस्तम्मयतेन्द्रियाखाम्।
यज्ञातभर्वेष्यसना मुहुतं कृतोपकारेव रिवर्वभूव ॥७३॥
तमाग्रु विन्नं तपसस्तपस्ती वनस्पति वज्ञ इवावभज्य।
स्वीसंनिकर्षं परिहर्तु मिच्छन्नन्तर्दये भूतपतिः समृतः॥७४॥

हालने लगे ।।६७।। भीर पार्वतीजी भी फले हुए नये कदंबके समान पुलकित झंगोंसे प्रेम जसलाती हुई, लजीली ग्रांखोसे ग्रपना ग्रत्यन्त सुन्दर मूख कृछ तिरछा करके खड़ी रह गई ॥६६॥ पर महादेवजी तत्काल सँभन गए । संयमी होनेके कारण उन्होने तत्काल इन्द्रियों की चंचलताकी बलपुर्वक रोक लिया और यह देखनेके लिये चारों छोर दृष्टि दौडाई कि मेरे मनमे यह विकार लाया कौन ।।६१।। शकरत्री देखते क्या हैं कि ग्रपना धनुष खींचकर गोल किये हुए, दाहिनी श्रांसकी कोरतक चुटकीसे डोरी खीचे हुए, दाहिना कन्या मुकाकर बाएँ पैरका घुटना मारे हुए कामदेव मुक्तपर बागा चलाने ही वाला है ॥७०॥ अपने तपमे बाघा डालनेवाले कामदेवपर महादेवजीको इतना क्रोध धाया कि उनकी चढी भौहोके बीच बाला नेत्र देखा नहीं जाता था। फट उनका वह तीसरा नेत्र खुला और उसनेसे सहसा जलती हुई धागकी लपटें निकल पडी ।।७१॥ यह देखते ही एक साथ सब देवता धाकाशमें चिल्ला उठे-हैं, हैं, रोकिए रोकिए अपने क्रोधको प्रभो ! पर इतनी देरमें तो महादेवजीकी आँखोंसे निकन्ननेवाली उस आगने कामदेवको जलाकर राख ही कर डाला ।।७२।। ग्रपने सिरपर ग्राई हुई इस मारी विपत्तिको देखकर कामदेवकी स्त्री तो मुख्ति होकर गिर पडी, उसकी इन्द्रियाँ स्तब्ध हो गई ग्रीर ऐसा जान पडा मानो भगवानने कृपा करके उसनी देरके लिये पतिकी मृत्यूका ज्ञान हर कर उसे दु:खसे बचाए रक्खा ॥७३॥ जैसे बिजली किसी पेडपर गिरकर उसे तोड़ डानती है उसी प्रकार अपनी तपस्यामे बाघा डालनेवाले कामदेव को जलाकर शिवजी ने निश्चय किया कि स्त्रियों का साथ छोड देना चाहिए। इसलिए तपस्वी महादेवजी तत्काल भपने भूतों-प्रेतोंको साथ लेकर भन्तर्घान हो गए ।।७४।।

शैकात्मजापि पितृहिन्छ्यसोऽभिकापं
व्यर्थं समध्यं लिलतं वपुरात्मनश्रः ।
सन्ध्योः समस्ति वाधिकजातलजा
शूत्या जगाम भवनाभिष्ठकी कथंचित्।।७४।।
सपदि ग्रुकुलिताचीं हृद्रसंत्मभौत्या
दुद्दित्तमनुकम्प्यामद्रिरादाय दोभ्योम् ।
सुरगज इव विश्रस्पिकीनी दन्तलग्नां
प्रविष्णातिसानीहेगदीधींकताङः ॥।७६॥

इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये मदनदहनो नाम नृतीयः सर्गः॥

यह देसकर पार्वनीजीको इस बातकी बड़ी लज्जा हुई कि धात सिल्योंके धागे मेरे ऊँचे सिरवाले विताका मनोरस धौर मेरी सुन्दरता दोनों घकारय हो गर्ड धौर वे बड़े उदास मनसे किसी-किसी प्रकार घर लोट बची ।।ऽध्या तत्काल हिमालय भी बहाँ था पहुँचे धौर जैसे ऐरावत अपने दौतोंपर कमलिनीको उठा ले वैसे ही महादेवजीके क्रोधसे डरकर धौल वन्द करके जाती हुई प्रमत्ती दुवा कमलिनोको हिमालयने गोदमें उठा लिया धौर वेगसे सीधा सारीर किए हुए जियरसे धाए थे उपर ही सीट गए ।।७६॥

महाकवि श्रीकानिदासके रचे हुए कुमारसंभव नामके महाकाव्यमे मदन-दहन नामका तीसरा सर्गं समाप्त हमा।

# ॥ चतुर्थः सर्गः ॥

अथ मोहपरायखा सती विवशा कामवधृतिंबोधिता ।
विधिना प्रतिपाद्यिष्यता नववैधन्यमसखवेदनम् ॥१॥
अवधानपरे चकार सा प्रलयान्तोन्मिषिते विलोचने ।
न विवेद तयोरतृष्तयोः प्रियमत्यन्तविलुप्तदर्शनम् ॥२॥
अयि जीवितनाथ जीवनीत्यभिधायोत्थितया तया पुरः ।
दृष्ट्रशे पुरुषाकृति चितौ हरकोपानलमस्म केनलम् ॥३॥
अथ सा पुनरेव विद्वला वसुधालिङ्गनधूसरस्तती ।
विललाप विकीर्धमूर्यजा समदुःसामिव द्वर्वति स्थलीम् ॥४॥
उपमानममूहिलासिनां करखं यचव कान्तिमत्त्रमा ।।
दिदं गतमीद्यां दशां न विदीर्थे कठिनाः खलु स्त्रियः ॥४॥
क जु मां त्वदिशीनजीविनां विनिकीर्थ चर्णाभृत्रसाहदः ।
नतिर्नां चतसेतुवन्थनो जलसंघात इवासि विद्रतः ॥६॥
कतवानिस विप्रयं न मे प्रतिकृतं न च ते मया कतम् ।
किमकारणमेव दर्शनं विलयन्त्यै सत्त्ये न दीयते ॥७॥

### चौथा सर्ग

स्मरसि स्मर मेखलागुर्खेहत गोत्रस्खलितेषु बन्धनम्। च्युतकेशरद्वितेच शान्यवतंसोत्पलताडनानि वा॥ = ॥ हृदये वससीति मत्त्रियं यदवीचस्तदवैमि कैतवम् । उपचारपदं न चेदिदं त्वमनङ्गः कथमज्ञता रतिः॥ ६॥ परलोकनवप्रवासिनः प्रतिपत्स्ये पद वीमहं विधिना जन एष विश्वतस्त्वदधीनं खलु देहिनां सुखग् ॥१०॥ रजनीतिमिरावगुरिठते पुरमार्गे धनशब्दविक्कवाः। वसतिं प्रिय कामिनां प्रियास्त्वदते प्रापित्तं क ईश्वरः ॥११॥ नयनान्यक्रणानि घर्णयन्वचनानि स्खलयन्यदे पदे। असति त्वयि वाहरामिदः प्रमदानामधुना विडम्बना ॥१२॥ अवगम्य कथीकृतं वपुः प्रियवन्धोस्तव निष्फलोदयः। बहुलेऽपि गते निशाकरस्तनुतां दुःखमनङ्ग मोच्यति ॥१३॥ हरितारुणचारुवन्धनः कलपुँस्कोकिलशब्दस्चितः। बद संप्रति कस्य बाग्रतां नवच्तप्रसवी गमिष्यति ॥१४॥

टाली। फिर बिना बातके ही मुफ बिनखती हुईको तुम दर्शन क्यो नहीं दे रहे हो ।।७।। हे कामदेव ! पहले एकबार जब भूलसे तुमने ग्रपनी किसी दूसरी व्यारीका नामने डाला था उसपर मैंने जो तुम्हे ग्रपनी तगड़ीसे बौध दिया था, क्या वही स्मरसा करके तो तुम मुक्तसे नहीं रूठ वैठे हो ! या जब मैंने प्रपने कानमें पहने हुए कमलसे तुम्हे पीटा या उस समय उसका पराग पड जाने से जो तम्हारी ग्रांख दखने सगी थी, क्या उसको स्मरता करके तो मुक्तमे नही रूठ गए हो ।। दा। तुम मुक्तसे जो यह मीठी-मीठी बात बनाया करते ये कि तुम मेरे हृदयमे सदा रहती हो वह सब मेरी समऋषे फूट थीं, क्योंकि यदि वह बात केवल मेरा मन रखने भरको न होती तो तुम्हारै राख हो जानेपर तुम्हारी यह रित भला कैसे जीती बची रह जाती ।।६।। तुम अभी-अभी स्वर्गको गए हो, मैं भी तुम्हारे पीछे-पीछे वहीं बली ब्रा रही हैं। ब्रह्माने मुक्ते मुख्ति करके बढा घोखा दे दिया, नहीं तो मैं उसी समय तुम्हारे साथ बल देती क्योंकि मेरा ही नहीं वरन सारे ससारका सुख तुम अपने साथ लिए बले गए हो ॥१०॥ बताम्रो प्यारे ! मह वर्षाके दिनोंने रातकी वनी मौंघियारीसे भरे डरावने नगरके मार्गमें विजलीकी कडकडाहटसे डर उठनेवाली कामिनियोको उनके प्यारोंके घर तुम्हारे विना **कौम** पहुँचावेगा ।।११।। प्रपने लाल-साल नेत्र भूमाती हुई और एक-एक शब्दपर रुक-रुककर बोलती हुई प्रमदाश्रोका मदिरा पीना अब तुम्हारे न रहनेपर अला किस कामका होगा ।।१२॥ हे धनग ! तुम चन्द्रमाके बढ़े प्यारे मित्र थे। जब उसे ज्ञात होगा कि तुम्हारा शरीर केवल कहानी भर रह गया है तब वह धकारक उगा हुआ। चन्द्रमा शुक्ल पक्षमें भी बड़ी कठिनाईसे अपना दुबलापन छोड़ पावेगा ॥१३॥ सुन्दर, हरे और लाल रंगमे वॅथा हुमाश्रीर कोयलकी मीठी कुरुसे गूँबता हुआ ग्रामका नया बौर, बताओ थव किसका बाखा बना करेगा ।।१४।।

अलिपंक्तिरनेकशस्त्वया गुलकृत्ये धनुषो नियोजिता। विरुतैः दरुणस्वनैरियं गुरुशोकामनुरोदितीव माम् ॥१४॥ प्रतिपद्य मनोहरं वपुः पुनरप्यादिश तावदुत्थितः। रतिद्तिपदेषु कोकिलां मधुरालापनिसर्गपरिंडताम् ॥१६॥ शिरसा प्रशिपत्य याचितान्यपगृहानि सवेपथनि च । सुरतानि च तानि ते रहः स्मर संस्मृत्य न शान्तिरसित मे ।।१७॥ रचितं रतिपरिंडत त्वया स्वयमङ्गेषु ममेदमार्तवम् । धियते कुमुमप्रसाधनं तव तचारु वपूर्न दश्यते ॥१८॥ विवर्धेगसि यस्य दारुणैरसमाप्ते परिकर्मणि स्मृतः। तिममं कुरु दक्षिणेतरं चरणं निर्मितरागमेहि मे ॥१६॥ अहमेत्य पतङ्गवर्त्मना पुनरङ्काश्रयशी भवामि ते। चत्रः सरकामिनीजनैः प्रिय यावस विलोभ्यसे दिवि ॥२०॥ मदनेन विनाकता रतिः चलमात्रं किल जीवितेति मे । वचनीयमिदं व्यवस्थितं रमण त्वामनुयामि यद्यपि ॥२१॥ क्रियतां कथमन्त्यमण्डनं परलोकान्तरितस्य ते मया। सममेव गतोऽस्यतर्कितां गतिमङ्गेन च जीवितेन च ॥२२॥

जिन भौरोंकी पौतोंकी तुम धनेक बार भ्रपने धनुषकी डोरी बना चुके हो उनकी दुखभरी गुजार भ्रव ऐसी जान पड़ती है मानो वे भी मुऋ दुखमे बिलखती हुईके साथ-साथ रो रही हों ।।१५।। हे काम ! तुम अपने इस राखके शरीरको खोड़कर पहले जैसा सुन्दर शरीर घारण करके स्त्रभावसे ही मधूर बोलनेमे चतुर इस कोयलको ब्राज्ञा दो कि यह ग्रपनी मधुर कूकसे प्रेमियोको मिलनेका स्थान अताना भारंभ कर दे।।१६।। हे कामदेव ! मुफ रूठी हुईको मनानेके लिये जब तुम मेरे पैरों पड़कर कौंपते हुए मुक्ते मनाकर गलेसे लगाया करते ये और फिर मेरे साथ अनेक प्रकारसे संभीग किया करते थे, ग्रव उन बार्तोका स्मरता कर-करके मेरा जी फटा जाता है।।१७।। हे काम-क्रीडाओं मे चतुर ! तुमने ग्रपने हाथोसे मेरा जो बानन्ती सिगार किया या वह तो ग्रभी ज्योंका त्यों बना हुग्रा है पर तुम्हारा मुन्दर दारीर ग्रव कही देखनेको नहीं मिल रहा ।।१८।। ग्रमी थोड़ी देर पहले जब तम मेरे पैरोमे महावर लगाने बैठे ये और केवल दाहिने पाँवमे ही लगा पाए थे कि इसी बीच कठोर हृदयवाले देवताश्रोंने तुम्हे धपने कामके लिये बुला भेजा था। शब भाकर मेरे इस बाएँ पैरेमे भी महावर क्यों नहीं लगा जाते ।।१६।। हे प्यारे ! जबतक स्वर्गकी चतुर ग्रन्सराएँ तुम्हे ग्रपने रूपसे सुभावें उससे पहले ही मैं ब्रागमें जलकर तुम्हारी गोदमें जा पहुँचती हूँ ॥२० हे रमरा ! यह तो निश्चय है कि मैं तुम्हारे पीछे,-पीछे, घा रही हूँ, फिर भी मुभत्पर यह कलकका टीका तो सदाके लिये लगही गया कि कामदेवकेन रहनेपर रति बोड़ी देर तक जीती रह गई।।२१।। मुफ्ते इसी बातका शोक है कि तुम अपना शरीर और प्राए। दोनों एक साथ लेकर स्वर्गचले गए ग्रव मेरी समक्रमें ही

ऋजुतां नयतः स्मरामि ते शरम्रत्सङ्गनिषरण्धन्वनः। मधुना सह सस्मितां कथां नयनोपान्तविलोकितं च ततु ॥२३॥ क्व नु ते हृदयङ्गमः सखा कुसुमायोजितकार्म्धको मधः। न खलग्रहपा पिनाकिना गमितः सोऽपि सुहद्भतां गतिम् ॥२४॥ त्रथ तै: परिदेवितात्तरें हुँ दये दिग्धशरें रिवाहत: Ì रतिमभ्युपपच्मातुरां मधुरात्मानमदर्शयतपुरः ॥२४॥ तमवेच्य स्रोद सा भृशं स्तनसंबाधम्ररो ज्ञधान च। स्वजनस्य हि दु:खमग्रतो विवृतद्वारमिवोपजायते ॥२६। । इति चैनमुवाच दुःखिता सुहृदः पश्य वसन्त किं स्थितम् । तदिदं कणशो विकीर्यते पवनैर्भस्म कपोतकर्बुश्म् ॥२७॥ अयि संप्रति देहि दर्शनं स्मर पर्युत्सक एप माधवः। दयितास्वनवस्थितं नृषां न खलु प्रेम चलं सुहुजने ॥२८॥ नत पार्श्वतिना जगदाज्ञां ससुरासुरं तव। विसतन्तुगुरास्य कारितं धनुपः पेलवपुष्पपत्त्रिषाः ॥२६॥ गत एव न ते निवर्चते स सखा दीप इवानिलाइतः। श्रहमस्य दशेव परय मामविषद्यव्यसनेन धृमिताम् ॥३०॥

नहीं मा रहा है कि तुम्हारे परलोक चले जानेपर मैं तुम्हारे शरीरका ब्रतिम सिंगार कैसे कक ॥२२॥ तुम्हारा यह गोदमे धनुष रखकर बारा सीधा करना, बसन्तके माय हुँस हुँसकर वाते करना **धौर बीच** बीचमें मेरी भोर तिरखी चितवनसे देखना मुक्ते भूलता नहीं है ।।२३।। अब कहाँ गया वह तुम्हारे लिये फूलोका घनुष बनानेवाला प्यारा मित्र दसन्त ! कही वह भी महादेवजीके तीले क्रोघकी श्रागमें प्रपने मित्रके साथ-साथ भस्म तो नहीं हो गया ॥२४॥ यह सुनते ही विलखती हुई वियोगिनी रतिको ढाढस बँधानेके लिये वसन्त वहाँ ग्राखडा हुन्ना। वह ऐसा दु.सी जान पड़ रहा था मानो उसके हृदयको रतिके विलापके वचनोके बास्गोने बीघ डाला हो ॥२४॥ वसन्तको देखकर वह **श्रीर** भी फूट-फूटकर ग्रौर छाती पीट-पीटकर रोने लगी क्योकि दुःखमें ग्रपने स्वजनोको देखते ही दु.ल उसी प्रकार बढ़ जाता है जैसे रुकी वस्तुको बाहर निकालनेके निये बड़ा भारी द्वार मि**ल** जाय ॥२६॥ वह रोती हुई वसन्तसे बोलो – हे वसन्त ! बताग्रो सो, तुम्हारे मित्रकी यह दक्षा कैसे हो गई। वह देखो ! तुम्हारा मित्र राख बना हुन्ना पड़ा है। ग्रौर देखो ! कबूतरके पंखके समान उसकी भूरी राखको यह पवन इघर-उघर विखेर रहा है ॥२७॥ हे कामदेव ! तुम्हारा मित्र वसम्त तुम्हे देखनेके लिये बड़ा उतायला है, ग्राकर इसे दर्शन तो दो । क्योंकि पुरुष प्रपनी स्त्रीसे प्रेम करनेमें भले ही डिलाई कर देपर अपने प्रेमी मित्रोमें तो उसका प्रेम घटल ही होता है।।२०८॥ तुम्हारं इस साथी वसन्तके ही कारण तो ये सब देवता और राक्षस तुम्हारे कमलकी तन्तुसे बनी हुई **डो**रीवाले फूलोके बाएावाले धनुषका लोहा मानते वे ।।२१।। हे बसन्त ! देलो तुम्हारा मित्र पवनके

विधिनां कृतमर्द्ववेशसं नतु मां कामवधे विग्रुरुचता। अनपायिनि संश्रयहुमे गजमम् पतनाय वर्ल्सरी ॥३१॥ तिद्दं क्रियतामनन्तरं भवता वन्धुवनप्रयोजनम् । विभ्रुरां ज्वलनातिसर्जनाभतु मां प्रापय पत्युरन्तिकम् ॥३२॥ शिशाना सह याति कौग्रुदौ सह मेषेन तिहत्प्रलीयते । प्रमदाः पतिवन्मंगा इति प्रतिपश्चं हि विभेतनैरिष ॥३३॥ श्रमुनैव कपायितस्तनी सुभगेन प्रियगात्रभस्मना । नवपल्लवसंस्तरे यथा रचिष्णामि तनुं विभावसौ ॥३४॥ कृतुमास्तरखे सहायतां बहुगः सौम्य गतस्त्वमावयोः । इह मंत्रति तावदाष्ठ मे प्रिख्याताञ्जलियाचितश्चिताम् ॥३४॥ तदनु ज्वलनं मद्पिनं त्वरयेर्दिखखवातवीजनैः । विदितं खलु ते यथा स्मरः च्छमप्युत्सहते न मां विना ॥३६॥ इति चापि विधाय दीयतां सिल्लस्याजलिरेक एव नौ । अवभन्य परत्र तं मया सहितः पास्पति ते स वान्धवः ॥३७॥

भोंके से बुक्ते हुए दीपकके समान जाकर अब लीटता नही है। अब अत्यन्त दू:समें भरी हई मैं उस बुक्ते हुए दीपककी घुँघत्राती हुई बत्ती भर बची रह गई हूँ ।।३०।। हे बसन्त ! क्या तुम समभते हो कि बह्माने मुक्ते जीता छोडकर मेरे आधे मंग कामदेवका वध करके केवल ग्राधा ही वध किया है। उसने मुक्ते भी मार डाला है क्योंकि तुम्ही बतायो भला हाथीकी टक्करसे वृक्षके ट्रट जानेपर उसके सहारे चढ़ी हुई लता क्या कभी बची रह पाती है ॥३१॥ धब तुम बन्धू होनेके नाते मेरे लिये इतना तो कर दो कि मेरा दाह करके मुक्ते मेरे पतिके पास पहुँचा दो ॥३२॥ देखो ! चौदनी चन्द्रमाके साथ चली जाती है, बिजली बादलके साथ ही ख्रिप जाती है. इसलिये पतिके साथ जाना तो जहोंमें भी पाया जाता है फिर मैं चेतन होकर धपने पतिके पास क्यों न जाऊँ ॥३३॥ ध्रव मैं अपने सामने पडे हुए प्यारेके शरीरकी मुन्दर भस्मसे अपने स्तनोंका श्रुद्धार करके चिताकी आगर्मे चहकर उसी प्रकार लोट रहेंगी जैसे कोई नई-नई लाल कोंपलोंसे सजी हई सेज पर जा सोवे ।।३४।। है वसन्त ! तमने बहुत बार हम लोगोंको फूलके बिछौने बनानेमें सहायता दी है प्रव में तमसे हाथ जोडकर पैरों पडकर यह भीस माँगती हैं कि तम मेरे लिये सीझ ही चिता रच डालो ॥३४॥ भीर फिर शीव्रतासे दक्षिण पवनका पंखा मनकर उसमें बड़ी लपटें भी उठा दो जिससे में प्रस्यन्त शीझ जलकर राख हो जाऊँ, क्योंकि तुम जानते ही हो कि मेरा प्यारा कामदेव मेरे बिना एक क्षरा नहीं रह सकता है ।।३६।। भीर जब मैं जस आऊँ तब तुम हम दोनोंके लिये एक साथ जलसे तपंश करना जिससे परलोकमें गया हुमा तुम्हारा मित्र मेरे ही साथ जल पी सके 113011

माधव स्मरम्रद्दिश्य विस्रोलपन्लवाः। परलोकविधौ च निवपे: सहकारमञ्जरी: त्रियचृतत्रसवी हि इति देहविश्वक्तये स्थितां रतिमाकाशभवा प्रथमा बृष्टिरिवान्वकम्पयत् ॥३६॥ हृदशोषधिक्लवां न चिराद्धविष्यति । दर्लभस्तव मर्ता कर्मणा गतः शलभत्वं हरलोचनार्चिष ॥४०॥ स्वसतायामकरोत्प्रजापतिः । अभिलापमुदीरितेन्द्रियः निग्ह्य विकियामसिशप्तः फलमेतदन्वभूत ॥४१॥ पार्वतीं यदा तपसा तत्त्रवशीकृतो हरः। उपलब्धसम्बद्धाः स्मरं वप्रवा स्वेन नियोजयिष्यति ॥४२॥ इति चाइ स धर्मयाचितः स्मरशापाषधिदां सरस्वतीम् । चोभयोर्वशिनश्राम्बधराश्र भ्रशनेरमतस्य शोभने भवितव्यप्रियसंग्रमं तदिदं परिरच रिवपीतजला तपात्यये प्रनरोधेन हि युज्यते

हे बसन्त ! जब तम कामदेवका श्राद्ध करना तब उनके लिये पत्तोंवाली ग्रामकी मंजरी श्रवश्य देना क्योंकि तस्हारे मित्रको बामकी मञ्जरी बहुत प्यारी थी ।।३६।। जैसे प्रचानक बरसनेवाली वर्षाँकी पहली बंदे सुलते हुए तालाबकी व्याकुल मछलियोको जिला देती है वैसे ही प्रचानक सुनाई पहनेबाली बाकाशवालीने भी प्रान्त छोडनेको उत्तारू रतिपर यह कृपाकी वाली बरसा दी ॥३६॥ हे कामदेवकी पत्नी ! तुम्हारा पति तुम्हे बोदे ही विनोंमें मिल जायगा । यह महादेवजीकी आंखकी ज्वालामे पत्तग बनकर कैसे जला वह सुनो ॥४०॥ ब्रह्माजीने सृष्टि करते समय जब सरस्वतीको उत्पन्न किया था उस समय कामदेवने उनके मनमें ऐसा पाप भर दिया कि है सरस्वतीके रूपपर मोहित हो गए और उससे संभोग करनेकी इच्छा करने लगे। पर इसमेमें ही वे कामदेवकी काली करतून जान गए और उन्होने अपने मनको रोककर कामदेवको शाप दिया कि जाग्री, तुम शिवजीके तीसरे नेत्रकी ग्रानिसे जलकर राख बन जाओंगे। उसीका यह सब फल है ।।४१।। पर जब धर्मने ब्रह्माजीसे मुक्टिकी र**लाके लिये** कामदेवको जिलानेकी प्रार्थना की तब बह्याजीने कहा कि जब पार्वतीजीकी तपस्यासे प्रसन्त होकर महादेवजी उनके साथ विवाह कर लेगे तब कामदेवकी ग्रपना सहायक समऋकर उसे पहले जेसा शरीर देदेगे ग्रौर तभी हमारा शाप भी छूट जावेगा। सत्य है जैसे बादलों में विजली ग्रीर जल दोनो साव-साथ रहते है वैंस ही संयमी लोगोंके मनमे क्रोध ग्रीर क्षमा दोनों इकट्टे ही रहते हैं ॥४२-४३॥ इसलिये हे सुन्दरी ! श्रपने प्यारेसे मिलनेके लिये तुम **धपने शरीर** की रक्षा करो। देखो ! जो निदयाँ गर्मीमें सूर्यकी किरस्गोंको अपना जल पिलाकर श्रियलि इत्यं रतेः किमपि भूतमदरयरूपं
मन्दीचकार मरण्यवसायबुद्धिम् ॥
तत्त्रत्ययाच कृष्धुमायुधवन्युरेना
माधासयरसुचरितार्थयदैवेचोभिः ॥४५॥
अथ मदनवभूरुग्रसवान्तं
व्यसनक्रशा परिपालयांवभूव ॥
शश्नि ३व दिवातनस्य लेखा
किरणपरिचतधसरा प्रदोषम् ॥४६॥

इति महाकवि श्रोकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये रतिविलायो नाम चतुर्यः सर्गः ।।

हो जाती हैं उन्हों निदयोंने वर्षा झानेपर बाढ़ झा जाती है ।१४४। इस प्रकार साकाशवासी सुनकर रितने अपने प्रास्त देनेका विचार छोड़ दिया और उस साकाशवासीपर विद्वास करके कामदेवके मित्र वसतने भी बहुत कुछ समका-बुकाकर उसे बाइस वेंधाया ।१४४। आकास-वासी सीर बसतने भी जहत कुछ समका-बुकाकर उसे बाइस वेंधाया ।१४४। आकास-वासी सीर वसतने भीपत बंधानेपर शोकते दुवती रित भी कामपेदके साप बीतनेकी सर्विभक्ती उसी प्रकार बाट जोहते हैं।१४६। असे दिनमें दिवाई देनेवाले नित्तेव चन्द्रमाकी किराएँ भी सीक्ष होनेकी बाट जोहती है।१४६।

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसभव नामके महाकाव्यमें रित-विकाप नामका चौवा सर्ग समाप्त हुमा।

# ॥ पश्चमः सर्गः॥

तथा समर्च दहता मनोभवं पिनािकना अञ्चमनोरथा सती।
निनित्द रूपं हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता॥१॥
इयेष सा कर्तुमवन्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय तयोभिरात्मनः।
अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयं तथाविधं ग्रेम पतिश्व ताद्दशः॥२॥
निशम्य चैनां तपसे कृतोद्दमां मुतां गिरीशप्रतिमक्तमानसाम्।
उवाच मेना परिरम्य वत्तसा निवारयन्ती महतो सुनिव्रतात्॥३॥
मनीिषताः सन्ति गृहेषु देवतास्तपः क वत्से क च ताववं वष्टुः।
पदं सहेत अमरस्य पेलवं शिरीषपुष्पं न पुनः पतित्रयाः॥४॥
इति धुवेच्छामनुशासती सुतां शशाक मेना न नियन्तुसुशमात्।
क ईप्सितार्थस्थिरनिश्यं मनः पयश्च निम्नािमसुखं प्रतीपयेत्॥४॥
कदाचिदासन्नसखीसुखेन सा मनोरथझं पितरं मनस्विनी।
अयाचतार्ययनिवासमात्मनः फलोदयान्ताय तपःसमाधये॥६॥

### पांचवां सर्ग

महादेवजीने देखते-देखते कामदेवको भस्म कर डाला । यह देखकर पार्वतीजीकी सब भाशाएँ धूलमे मिल गई ग्रौर वे जी भरकर श्रपनी सुन्दरताको कोसने लगी, क्योंकि जो सुन्दरता भपने प्यारेको न रिभ्हा नके उसका होना न होना दोनो बराबर है ।।१।। बस उन्होंने ठान लिया कि जिसे मैं रूपने नहीं रिक्ता सकी उसे श्रव नच्चे मनसे तपस्या करके पाऊँगी। बात भी ठीक है क्योंकि ऐसा निराला प्रेम और ऐसा निराला पति शिवा तपस्याके भी कहीं मिला करता है ।।२।। जब उनकी माँ मेनाने सुना कि हमारी पुत्री शिवजीपर रीभकर उनके लिये तप करनेपर तूली हुई है तब पार्वतीजीको गलेसे लगाकर उन्हे इतनी कडी तपस्या करनेसे बरजतां हुई वे बोली ।।३।। वत्से । तुम्हारे घरमें ही इतने बढ़े-बढ़े देवता हैं कि तुम जो चाही उनसे माँग लो। फिर तपस्या करना कोई हाँसी खेन थोड़े ही है। बताग्रो, कहाँ तो तपस्या भीर कहाँ तुम्हारा कोमल शरीर। देखों ! शिरीयके फूलपर भीरे भले ही धाकर बैठ जायें पर यदि कोई पक्षी उसपर माकर बैठने लगे तब तो वह नन्हों सा फूल भड़ ही जायगा ॥४॥ पर सब कुछ समफानेपर भी वे अपनी पुत्रीकी टेक नहीं टाल पाई क्योंकि अपनी बातके धनी लोगोंका मन और नीचे गिरते हुए पानीका वेग मला कौन टाल सकता है।।।।।। हिमालय तो पार्वतीजीके मनकी बात जानते ही थे। इसी बीच एक दिन पार्वतीजीने अपनी प्यारी सखीसे कहलाकर अपने पिताजीसे पुछवाया कि क्या मैं तबतकके लिये वनमें जाकर तपस्या कर सकती हैं जबतक शिवजी मुक्तपर प्रसन्त न हो जायेँ ॥६॥ जब हिमालयने समक्त अथानुरूपाभिनिवेशतोपिका कृतास्यनुजा गुरुक्षा गरीयसा।
प्रजासुपश्चारपितं दरास्यया जगाम गौरीशिक्षरं शिखिष्टिमत्॥ ७॥
विश्वस्य सा हारमहार्थनिअया विलोलयष्टिप्रविन्तुप्तस्य सा हारमहार्थनिअया विलोलयष्टिप्रविन्तुप्तस्य सा हारमहार्थनिअया विलोलयष्टिप्रविन्तुप्तस्य सा हारमहार्थनिअया विलोलयष्टिप्रविन्तुप्तस्य ।
विश्वस्य सा हारमहार्थनिअया विलोलयुष्टिप्रविन्तुप्तस्य ।।
यथा प्रसिद्धैमेशुरं शिरोरेहेर्डेटामिरप्येवमभूचदाननम् ।
न पद्पदश्चेश्विभिरेव पङ्कतं सशैक्तासङ्गमिष प्रकाशते ॥ ६॥
प्रतिच्छं सा कृतरोमविक्रियां त्रताय मौद्धीं त्रिगुणां वभार याम् ।
अकारि तत्पूर्वनिवद्धया तथा सराममस्या रशनागुक्षास्पदम् ॥ १०॥
विस्पृष्टरागादधराभिवर्तितस्तनाङ्गरागारुश्विताच्च कन्दुकात् ।
इशाङ्करादानपरिचर्तनच्युतैः स्वकेशपुर्परिष्य या स्म द्वते ।
अशोत मा बाङ्कतोपधायिनी निपेदुपी स्थिष्डिक एव केवले ॥ १२॥
वन्तर्भद्वीसु नियमस्थया तथा द्वपेदपि निचेष द्वापितं द्वयम् ।
लतासु तन्वीषु विलासचेष्टनं विलोलस्परं हरिक्षाङ्कनामु च ॥ १३॥

लिया कि पार्वतीजी अपनी सच्ची टेकसे डिगेगी नहीं तब उन्होंने पार्वतीजीको तप करने की भाजा देवी। ग्रापने पुज्य पितासे ग्राज्ञा पाकर वे हिमालयकी उस चोटीपर तप करने पहेंची जहाँपर बहतसे मोर रहा करते थे धौर पीछे जिसका नाम उन्हीके नामपर गौरीशिखर पड़ गया।।७।। अपनी टेककी पढ़ी पार्वतीजीने अपना वह हार उतार फेका जिसुके सदा हिसते रहनेसे उनकी छाती परका हरिचन्दन उसमे पूछ कर लगा हुआ था। उसके स्थानपर उन्होंने प्रात कालके सूर्यके समान जाल-जाल बल्कन जपेट लिया ॥६॥ जटा रख लेनेपर भी उनका मुख वैसा ही प्यारा लगता या जैमा पहले सजी हुई वेिश्यो से लगता था। क्योंकि केवल भौरोंसे ही कमल ग्रच्छा नही लगता वरन सेबारसे लिपटा होनेपर भी वह वैसा ही सजीला लगता है ।। १।। उन्होंने तपस्याके लिये अपनी कमरमे जो मंजकी तिहरी तगढी बाँध रक्खी . थी वह उनके कोमल शरीरपर इतनी जूमती थी कि उससे घड़ी-घड़ी वे काँप उठती थी धीर पहले पहल उसे पहननेसे उनकी सारी कमर लाल पड गई थी ।।१०।। कहाँ तो वे अपने हाथोसे ओठ रेंगा करती थी और स्तनके अगरागसे लाल रेंगी हुई गेंद खेला करती थी. कहाँ उन कौमन हाथोमें उन्होंने स्द्राक्षकी माला ले ली और कुशाके श्रंकूर उखाइकर भपने उन्ही हाथोकी उँगलियों में बाव कर लिए ॥११॥ अपने पिताके घर पर ठाट बाटसे सजे हुए पलगपर करवटे लेते समय अपने बालीसे भड़े हुए फूलोंके दबनेसे जो पावंतीजी सी-सी कर उठती थीं वे ही अपने हाथोंका तकिया बनाकर बिना बिछी हुई भूमिपर बैठी-बैठी सो जाती थीं ।।१२।। तपके समय वे ऐसी शान्त हो गई थीं मानो तप करनेके समय तकके लिये उन्होंने प्रपना हाव-भाव कोमल लताओंको और अपनी चंचल चितवन हरिशायोंको धरोहर बनाकर दे दी हो ॥१३॥ ग्रालस खोडकर उन्होंने वहाँके जिन छोटे-छोटे पौषोंको ग्रपने

अतन्द्रता सा स्वयमेव इवकान्कटस्तनश्रम्वसीव्यवर्धयतः। गुहोऽपि येषां प्रथमाप्तजन्मनां न पुत्रनात्सस्यमपाकरिष्यति ।।१४॥ अरएयबीजाञ्जलिदानलालितास्तथा च तस्यां हरिणा विश्वधसुः। यथा तदीर्यर्नयनै: कुत्हलात्पुर: सखीनाममिनीत लोचने ॥१४॥ त्वगुत्तरासङ्गवतीमधीतिनीम् । कताभिवेकां हतजातवेदसं दिद्ववस्ताम्वयोऽस्युवागमम धर्मवृद्धेषु वयः समीच्यते ।।१६॥ विरोधिसन्वोज्भितपूर्वमत्सरं त्र मैरमीष्ट्रप्रसवार्चितातिथि । नवोटजाभ्यन्तरसंभृतानलं तपोवनं तच बभव पावनम् ॥१७॥ यदा फलं पूर्वतपः समाधिना न तावता सम्यममँस्त काङ्चितम् । तदानपेच्य स्वशरीरमार्दवं तपो महत्सा चरितं प्रचक्रमे ॥१८॥ क्लमंययौक्रन्दुकलीलयापि या तया म्रनीनां चरितं व्यगासत। धवं बपुः काञ्चनपद्मनिर्मतं मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च ॥१६॥ शुचौ चतुर्णा ज्वलतां इविर्भुजां शुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमा। विजित्य नेत्रप्रतिधातिनीं प्रभामनन्यदृष्टिः सवितारमैकत ॥२०॥

स्तनों के जैसे घडोके जलसे सींच-सीचकर वाला या उन्हें वे पृत्रोंके समान इतना प्यार करती थी कि पीछे जब स्वामी कार्तिकेयका जन्म हो गया तब भी उनका वात्सरय प्रेम इन पौधों पर कम नहीं हमा ११४१। बहाँके जिन हरिगोंको उन्होंने भपने हायसै तिन्नीके दाने खिला खिलाकर पाला पोसा वा वे इतने परच गये थे कि कभी-कभी मन बहसावके लिए अपनी सखियोके आगे उन्हें लाकर वे नन हरिएगोंके नेत्रोसे अपने नेत्र मापा करती थी ।।१५।। यद्यपि पार्वतीजी छोटी-सं। ही थी फिर भी वे स्नान करके. हयन करके, वरकलकी ब्रोडनी ब्रोडकर बैठी पाठ पूजा किया करती थी, उस समय उन्हें देखनेके लिये दुर-दूरसे बडे-बडे ऋषि-मृति उनके पास ग्राया करते थे। क्योंकि जो धर्मका जीवन बितानेमें बढ़े-बढ़े होते है उनके लिए फिर यह नहीं देखा जाता कि ये छोटे हैं या बढ़े ।।१६।। उस तपीयनमें रहनेवाले सब पश्-पक्षियोने प्रपत्ना पिछला आपसका बँर छोड दिया था. वहाँके वक्ष इतने फल फलसे लद गए थे कि आए हर अति कि जो चाहते ये वही उन्हें मिल जाता या और वहाँ नई पर्गकृटी में सदा हवनकी भरिन जलती रहा करती थी। इन सब बातोंसे वह तपोधन बढा पवित्र हो गया था।।।।।। पार्वतीजीने जब देखा कि इन प्रारम्भिक नियमींसे काम नहीं सबता तब उन्होंने झपने झरीरकी क्रोस-लता का ध्यान छोडकर बड़ी कठौर तपस्या झारम्भ कर दी।।१८।। जो पार्वतीजी पहले गेंद्र सेल नेमें भी यक जाया करली वीं उन्होंने ही जब मूनियोंका कठोर बाना ले लिया तब ऐसा आराम पड़ने लगा मानों उनका शरीर सौनेके कमलोसि बना बा, जी कमलसे बने होनेके काररा स्वभावसे कोमस भी या पर साथ ही साथ सोनेका बना होनेसे ऐसा पक्का भी वा कि तपस्यासे कैमला न सके ।।१६।। पतली कमरवाली हैंसमुख पार्वतीजी गरमीके दिनोंमें ग्रपने चारों ग्रोर ग्राग जलाकर उसीके बीच लड़ी रहने लगीं और चकाचाँव करनेवाले सुर्यंके प्रकाशको भी जीतकर वे सुर्यंकी

तथातितप्तं सवितुर्गमस्तिभिर्म्यं तदीयं कमलिथं दधौ ! अवाक्तयोः केवलमस्य दीर्घयोः शनैः शनैः श्यामिकया कृतं पदम् ॥२१॥ श्रयाचितोपस्थितमम्बु केवलं रसात्मकस्योद्वातेश्व रश्मयः। बभूव तस्याः किल पारणाविधिर्न वृत्ववृत्तिव्यतिरिक्तसाधनः ॥२२॥ निकामतुप्ता विविधेन विद्वना नमशरेगोन्धनसंभृतेन सा। तपात्यये वारिभिरुचिता नवैर्भवा सहोष्माग्यममुखदुर्ध्वगम् ॥२३॥ स्थिताः चर्णं पचमस् ताहिताधराः पयोधरोत्सेधनिपातच् शिंताः । वलीपु तस्याः स्वलिताः प्रपेदिरे चिरेख नामि प्रथमोदिबन्दवः ॥२४॥ तामनिकेतवासिनी निरन्तरास्वन्तरवातवृष्टिष् व्यलोक्य बृन्मिषितैस्तर्डिन्मयैर्महातपः सास्य इव स्थिताः सपाः ॥२४॥ निनाय सात्यन्तिहमीत्करानिलाः सहस्यरात्रीरुद्वासतत्परा । परस्पराक्रन्दिनि चक्रवाक्रयोः पुरो वियुक्ते मिथुने कृपावती ॥२६॥ मुखेन सा पद्ममुगन्धिना निशि प्रवेपमानाधरपत्रशीमिना। त पार वृष्टिच तपश्च संपदां सरोजसन्धानमिवाकरोदपाम् ॥२७:।

भोर एकटक होकर देखती रहने लगीं ।।२०।। इस प्रकार तप करते रहनेपर भी उनका मूख सूर्यकी किरएगेंसे तपकर कुम्हलाया नहीं बरन कुमलके समान सिल उठा । ही, इतना धर्मस्य हुआ कि उनकी बड़ी-बड़ी आँखोकी कोरोंने बीरे-बीरे कुछ साँवलापन आने लगा ॥२१॥ फिर वर्षाके दिनोंने वे एक तो बिना मौंगे अपने आप बरसे हुए जलको पीकर और दूसरे अमृतसे अरी भन्द्रमाकी किरएोंको पीकर ही रह जातीं। वस यह समक्त लीजिये कि उन दिनों पार्वतीजीका साना पीना वहीं या जो दुओंका होता है ।।२२।। वर्षा होनेपर उधर तो गर्मीसे तपी हुई पृथ्वीसे भाप निकल उठी और इधर इंधनकी भाग तथा सूर्यकी गर्भीसे तपे हुए पार्वतीजीके शरीरसे भाप निकल उठी ।।२३।। उनके सिर पर जो वर्षाका जल पडता वा वह पलभर तो उनकी पलकोंसे टिकता था फिर वहाँसे दूलककर उनके ब्रोठोंपर जा पडता था, वहाँसे उनके कठोर स्तनोंपर गिरकर बू'द-बू'द बनकर खितरा जाता था और फिर उनके पेटपर बनी हुई सिक्डनोमे होता हुआ बह बड़ी देरमे नाभितक पहुँच पाता था ।।२४।। जिन दिनो बनघोर वर्षाके साथ-साथ रात-रातमर शांधियाँ चला करती भी उन दिनों भी ये खुले मैदानमें पत्थरकी पटियापर ही पढी रहा करती यीं और ग्रेंबेरी रातें भवनी विजलीकी भांकों खोल-खोनकर इस प्रकार उन्हें देखा करती थी मानो वे उनके कठोर तपकी साक्षी हो ।।२४।। पसकी जिन रातोमे बर्जाका सरसराता हमा पवन चारी ग्रोर हिम ही हिम बिखेरता चलता था, उन दिनो वे रात-रातभर कलमें बैठी बिता देती भी और उनके सामने ही चकवे और चकवीका जो जोड़ा एक दूसरेसे बिछुड़ा हुया चिल्लाया करता था उन्हें वे ढाढस चैंवाया करती थी ।।२६।। उन जाड़े की रातोंने जलके ऊपर पार्वतीजीका मुँह भर दिलाई पडता या जाड़ेसे उनके बीठ कॉयते वे बीर उनकी साँससे कमलकी गन्धके समाम जो सुगन्ध निकल रही बी उसकी गमक चारों भीर कौल जाती बी। उस समय जलमें खड़ी हुई दे स्वयं विशीर्षेद्रुमपर्शकृतिता परा हि काष्टा तपसस्तया पुनः ।
तदप्यपाकीर्षमतः प्रियंवदां वदन्त्यपर्शेति च नां पुराविदः ॥२८॥
सृष्णालिकापेलवसेवसादिभिर्वतैः स्वसङ्गं ग्लपयन्त्यहर्निशम् ।
तपः शरीरैः कठिनैरुपार्विनं तपस्विनां दरमध्यकार सा ॥२६॥
अधाजिनापादधरः प्रगल्भवाण्यलिष्य त्रक्षमयेन तेजसा ।
विवेश कथिजटिलस्तपोवनं शरीरवदः प्रयमाश्रमो यथा ॥३०॥
तमातिथेयी वदूमातपूर्वया सपर्यया प्रत्युदियाय पार्वती !
भवन्ति साम्येऽपि निविष्टचेतसां वपुर्विशेपचितगौरवाः क्रियाः ॥३१॥
विविष्ठपुक्तां परिगृह्य सिक्त्यां परिश्रमं नाम विनोय च छ्यम् ।
उमां स परयन्गृङ्गते चलुषा प्रयक्तमे वक्तुमनुज्भितकमः ॥३२॥
अपि क्रियार्थसुलमं समस्कुशं जलान्यपि स्नानविष्ठिन्माणि ते ।
अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्ते शरीरमायं सलु धर्मसाधनम् ॥३३॥
अपि त्वदावर्वितवारिसंग्रनं प्रवालमासामनुवन्धि वीरुधाम् ।
चिरोज्भितालककपाटलेन ते तुनां यदारोहित दनवासमा।।।३॥।

ऐसी लगती थीं मानो पालेसे मारे हुए कमलोके जल जानेपर उनके मुखके कमलने ही उस तालको कमलवाला बनाए रक्खा हो ॥२७॥ अपने आप फडकर गिरे हुए पत्तोको खाकर रहना ही तपकी पराकामा समभी जाती है पर पार्वतीजीने पने खाने भी छोड दिए, इमीलिए, मधर भाषिगी पार्व-तीजीको पण्डित लोग पीछे पत्ते न खानेवाली अपर्सा भी कहने लगे ।।२८॥ कमलिनीके समान अपने कोमल प्रञ्जको इस प्रकारकी तपस्यासे रात दिन सुलाकर पार्वतीने कठोर शरीरवाले तपस्वियोको भी लजा दिया ।।२६।। इसी बीच एक दिन बहाचर्यके तेजसे चमकता हमा-मा हिरणासी छाल छोढे छीर पलासका दंड हाथमें लिए हए, गठीले शरीरवाला और चतराईके माथ बोलनेवाला एक जटाधारी ब्रह्मचारी उस तपीवनमे भागा । वह ऐसा जान पड़ता था मानो साक्षात् ब्रह्मचर्याश्रम ही उठा चला मा रहा हो ॥३०॥ मतिथिका सत्कार करनेवाली पार्वतीजीने बढे ब्रादरसे मागे बढकर उसकी पजा की, क्योंकि जिन्होंने अपने भनको भली प्रकार साथ लिया है वे यदि अपनी बराबरकी झवस्यावाले तेजस्वी पुरुषसे भी मिलते हैं तो वड़े बादरसे मिलते हैं ॥३१॥ उस ब्रह्मचारीने भेंट-पूजा लेकर और पलभर ग्रपनी यकावट मिटाकर पार्वतीजीकी ग्रोर एकटक देखते हुए विना रुके बोलना प्रारम्भ कर दिया ॥३२॥—कहिए, भाषको इस तपीवनमें हवनके लिये समिया, कुश भीर स्नान करने योग्य जल तो मिल जाता है न ! श्रीर श्रपने शरीरकी शक्तिके श्रनुसार ही तप कर रही हैं न ! क्यों कि देखिए ! धर्मके जितने काम है उनमें धारीरकी रक्षा करना सबसे पहला काम है ॥३३॥ हाँ. भापके हाथमें सीची हुई इन लताग्रोमे कोमल लाल-लाल पत्तियोवाली वे कोपलें तो फूट माई होगी मापके छन मोठोसे होड़ करती होंगी जो बहुत दिनोसे महावरसे न रेंगे जानेपर भी लाल हैं।। इक्षा और है कमलनयनी ! ब्रापके हाथने प्रेममे कुशा छीनकर खानेवाले

अपि प्रसन्धं हरियोषु ते मनः करस्थदर्भप्रखयापहारिषु । य उत्पलाबि प्रचलैर्विलोचनैस्तवाविसादृश्यमिव प्रयुक्तते ॥३४॥ यदुच्यते पार्वति पापवृत्तये न रूपमित्यव्यमिचारि तद्वचः। तथाहि ते शीलमुदारदर्शने तपस्विनामप्यपदेशतां गतम ॥३६॥ विकीर्णसप्तर्षिविलप्रहासिभिस्तथा न गाङ्गैः सनिलैदिवश्च्यतैः । यथा त्वदीयैश्वरितैरनाविलैर्महीधरः पावित एव सान्वयः ॥३७॥ अनेन धर्मः सविशेषमद्य मे त्रिवर्गसारः प्रतिभाति माविनि । त्वया मनोनिर्विषयार्थकामया यदेक एव प्रतिगृह्य सेव्यते ॥३=॥ प्रयुक्तसत्कारविशेषमात्मना न मां परं संप्रतिपत्तमहिस । यतः सतां सम्बतगात्रि संगतं मनीपिभिः साप्तपदीनम्बन्यते ॥३६॥ श्रतोऽत्र किंचिद्भवतीं बहुचमां द्विजातिभावादुपपन्नचापलः। त्रयं जनः प्रष्टुमनास्तरोधने न चेद्रइस्यं प्रतिवक्तमर्हसि ॥४०॥ कले प्रस्तिः प्रथमस्य वेधसस्त्रिलोकसौन्दर्यमिवोदितं वपः। ग्रमुग्यमेश्वर्यसस्यं नवं वयस्तपःफलं स्यात्किमतः परं वद ॥४१॥ भवन्यनिष्टादपि नाम दःसहान्मनस्विनीनां प्रतिपत्तिरीदृशी। विचारमार्गप्रहितेन चेतसा न दृश्यते तच क्रशोदरि त्वयि ॥४२॥

इन हरिएगोमें तो ग्रापका मन बहला रहता है न, जिनकी ग्रांखे ग्रापकी श्रांखोके समान ही चञ्चल है।।३५।। हे पार्वतीजी ! यह ठीक ही कहा जाता है कि सुन्दरता पापकी धोर कभी नहीं भुकती, क्योंकि हे सुन्दरी । ग्रापका ही रहन-सहन देखें तो वह इतना सच्चा है कि बड़े-बड़े तपस्वी भी उसमें सीख ले सकते है ।।३६।। यो तो सप्तऋषियों के हाथसे चढाए हुए पूजाके फूस भौर भाकाशमें उतरी हुई गगाकी धाराएँ हिमालयपर गिरती हैं. पर इन सबसे भी हिमालय उतना पवित्र नहीं हमा जितना भागके पवित्र रहन-सहनसे हमा है ॥३७॥ हे देवि ! भागके इस भाचरणसे ही मैं समक्त रहा है कि घर्म, बर्ब और काम 'इन तीनोमे घर्म ही सबसे बढकर है क्यों कि आरप मर्थं भीर कामसे अपने मनको हटाकर अकेले धर्मका पत्ला धामकर उसकी सेवा कर रही हैं ।।३६।। हे सुन्दरी ! यह कहा जाता है कि सज्जन लोगोंकी पहली ही भेंटमें उनकी मित्रता पक्की हो जाती है. इसलिये धापने जो मेरा सत्कार किया है उसीसे यह सिद्ध है कि धाप मुक्ते कोई पराया नहीं समक्रती ।।३६० हे तपस्विनी ! यदि उसी अपनेपनके नाते में ब्राह्मण होनेकी विठाई करके प्रापसे कुछ ऐसी वैसी बाते पूछ बैठूँ तो ग्राप बुरा न मानिएगा और यदि कोई खिपानेकी बात न हो तो आप कृपा करके उत्तर भी दे दीजिएगा ॥४०॥ मैं यही पछना चाहता है कि ब्रह्माके वंशमे तो आपका जन्म, शरीर भी आपका ऐसा सुन्दर मानो तीनों लोकोकी सन्दरता ब्रापमें ही लाकर मरी हो, धनका सुख इतना कि कुछ पूछना ही नहीं भीर जवानी भी अभी फुट ही रही है; फिर बताइए कि आपको तप करनेकी आवश्यकता क्या आ पड़ी ॥४१॥ हाँ, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अपने वैरीसे बदला लेनेके लिये भी मानिनी स्नियाँ कठोर

स्रलस्यशोकाभिभवेषमाकृतिविभानना सुभु कृतः पितृर्गृहे । पराभिमशों न तवास्ति कः करं प्रसारयेत्यन्तगरत्नस्वयं ॥४३॥ किमित्यपास्याभरखानि यौवने धृतं त्वयावार्द्धकशोभि वक्कलम् । वद प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका विभावरी यदारुखाय कल्पते ॥४४॥ दिवं पदि प्रार्थयसे द्वया श्रमः पितुः प्रदेशास्त्रव देवसूमयः । स्रयोपयन्तारमलं समाधिना न रक्षमन्विप्यति मृग्यते हि तत् ॥४४॥ तिवेदितिश्विमितेन सोष्मणा मनस्तु मे संशयमेव गावते । व हर्यते प्रार्थियत्वय एव ते भविष्यति प्रार्थितदुलीमः कथम् ॥४६॥ सहो स्थरः कोऽपि तवेप्पतो युवा चिराय कर्णोत्यत्वरूत्यतां गते । उपेवते यः स्वयल्पिनोजेदाः क्योलदेशे कलमाश्रपिक्रलाः ॥४०॥ स्निनत्वैस्तामतिमावक्रिंतां दिवाकरप्लुप्टविभूषणास्पदाम् । श्राष्ट्रकोखामिव परयतो दिवा सचेनसः कस्य मनो न द्यते ॥४८॥

तपस्या कर बैठती हैं पर जहाँतक मैं समकता हैं, ऐसी भी कोई बात आपके साथ नहीं है।।४२।। क्योंकि है सन्दर भौहोबाली ! श्रापका रूप ही ऐसा है कि न तो प्रापपर कोई क्रोध ही कर सकता है न भापका निरादर। क्योंकि पिताके घरमे तो आपका निरादर करनेवाला कोई है नहीं. भीर यह भी नहीं हो सकता कि कोई शत्र आकर आपका अपमान करे, क्योंकि ऐसा कीन माईका लाल जन्मा है जो साँपकी मिला लेनेके लिये उसपर हाथ डालेगा ॥४३॥ इसलिये हे गीरी ! श्राप यह तो बताइए कि इस भरी जवानीमें आपने सन्दर गहने छोडकर ये बढियोबाले बल्कल क्यो पहन लिए है। बताइए भूला बढ़ती हुई रातकी सजावट खिले हुए चन्द्रमा और तारोसे होती है या सबेरेके मुर्यकी लालीसे ? ।।४४।। और यदि आप स्वर्ग पानेकी इच्छासे तप कर रही हो तब तो भाषका सारा परिश्रम प्रकारय है क्योंकि भाषके पिता हिमालय का जितना राज्य है उतनेमें ही तो सब देवता रहने हैं, और यदि भ्राप अपने योग्य पति पानेके लिये नपस्या करती हों तब भी तपस्या व्यर्थ है क्योंकि मिंग किसीको खोजने नही जाता, उल्टे मिंगको ही लोग खोजते फिरते हैं।।४५:।ब्रापने जो लम्बी साँस ली है इससे में समक्त रहा हैं कि ब्राप योग्य पति पानेके लिये ही तपस्था कर रही है, पर मेरे जीमे यह बढ़ा भारी सन्देह उठ खड़ा हथा है कि भला भ्राप जिसे चाहती हो वह श्रापको न मिले, यह बात हो कैसे नकती है; क्योंकि मुन्ते तो ससारमें कोई ऐसा पुरुष नहीं जैनता जिसके पीछे भापको दौड़ना पढ़े ॥४६॥ यह सचमूच बढ़े भ्रचरजकी बात है कि जिस युवकको **पा**प चाहती हो वह ऐसा हठी हो कि बहुत दिनोंसे कर्सफुलसे सूने आपके गालोपर लटकी हुई इन धानके बालोंके समान पीली जटामोको देखकर भी न पिघलता हो ॥४७॥ ऐसा कौन जीता-जागता पुरुष होगा जिसका जी तपस्यामे ग्रत्यन्त सूखे हुए ग्रापके इस शरीरको देखकर रो न पढे जिसपर धाभूषण पहनने से ग्रंग मूर्यकी किरणोंने कुनम गए है ग्रीर'जो दिनके चन्द्रमाकी लेखाके समान उदास दिखाई पड़ रहा है ॥४८॥ मैं सममता है कि भाप जिसे प्यार करती है वह भपनी सुन्दरताका भूठा घमण्ड लिए फिरता है नहीं तो उसे प्रवतक यहाँ ग्राकर ग्रपने मँहको ग्रापकी

स्रवैमि सौभाग्यमदेन विञ्चतं तव त्रियं यश्वतुरावलोकिनः । करोति लच्यं चिरमस्य चतुषो न वक्त्रमारमीयमरालपचमणः ॥४६॥ कियचिरं आम्यसि गौरि विद्यते समापि पृत्रीश्रमसंचितं तपः । तदर्बमागेन लभस्य काङ्कितं वरं तमिच्छामि च साधु वेदितुम् ॥४०॥ इति प्रविस्यामिहिता हिजन्मना मनोगतं सा न शशाक शंसितुम् । श्रयो वयस्यां परिपार्श्वर्तिनीं विवर्तितानजननेत्रमैचत ॥४१॥ ससी तदीया तम्रवाच वर्षिनं निवोध साधो तव चेत्कृतृहलम् । यदर्थमम्भोजिमवोप्णवारखं कृतं तपः साधनमेतया वर्षुः ॥४२॥ इयं महेन्द्रप्रभृतीनिधिश्रयश्रतृहिंगीशानवमस्य मानिनी । श्रम्पकार्यं महेन्द्रप्रभृतीनिधिश्रयश्रतृहिंगीशानवमस्य मानिनी । श्रम्पकारमुं कार्तिनिवित्तः पुरा पुरारिमप्राप्तमुखः शिलीम्रचः । श्रम्पा इसा हिद व्यायतपातमिहियोदिशीक्षिमृतेरिप पुष्पथन्वनः ॥४१॥ इसा हिद व्यायतपातमिहियोदिशीक्षेमृतेरिप पुष्पथन्वनः ॥४४॥ तदाप्रभृत्युन्मदेन। पितुर्गृहे ललाटिकाचन्दनभृत्यालका । न जातु वाला लमते स्म निर्दृति तुषारसंघातशिलातलेष्विष्य ॥४४॥

कटीली भौहोवाने सुन्दर नैनोका नक्ष्य बनाना चाहिए था ॥४६॥ अच्छा, यह तो बताइए गौरीजी ! कि भ्राप कब तक यह तपस्या करती रहेगी? देखिए. बहाचर्यकी अवस्थामें मैंने बहुत सी तपस्या इकटीकर रक्खी है। उसका आधा भाग आप ले लीजिए और आपकी जो भी साधे हों, सब उनसे पूरी कर लीजिए। पर हाँ, इतना तो कमसे कम बता दीजिए कि वह है कौन ।।५०।। उस बाह्मागुने इस ढगसे बाते कही मानो पार्वतीजीके हृदयमे पैठकर सब बाते जान ली हो। उन्हें सनकर पार्वतीजी ऐसी लगा गर्ड कि वे अपने मनकी बात भी अपने में हसे कह न पार्ड। इसलिये अपने बिना काजल लगे नेत्र पास बैठी हुई सखीकी और घुमाकर उन्होंने उसे बोलनेके सिये संकेत किया ।। ११।। तब पार्वतीजीकी ससी उस बहाचारीसे बोली-हे साधी ! यदि ग्राप सनना ही चाहते हो तो मैं बताती हैं कि जैसे कोई धप बचानेके लिये कमलका छाता लगा ले वैसे ही इन्होंने भी अपना कोमल शरीर कठोर तपस्यामें क्यो लगा दिया ।। पर।। महेन्द्र जादि बढे-बढे चारों दिग्पालोको छोडकर ये मानिनी उन महादेवजीसे विवाह करनेपर तुली हुई है जो भव कामदेवके नष्ट हो जानेपर केवल रूप दिखाकर नही रिकाए जा सकते ।।१३।। उस समय कामदेवने शिवजीके ऊपर जो बारण चलाया वा वह उस समय तो उनकी हंकार सनकर ही लौट गया पर उस जलकर राख बने हए कामदेवका वह बागा मेरी सखीके हृदयमें लगकर बड़ा भारी वास कर गया है।।१४।। तभीसे ये बेचारी अपने पिताके घर इतनी प्रेमकी पीडासे व्याकल हुई पड़ी रहती थीं कि माथेपर पुते हुए चन्दनसे बाल भर जानेपर भी ग्रीर जमे हुए हिमकी पटियोंपर लेटे रहनेपर भी इन्हें चैन नहीं मिलती थी ॥ ११।। जब ये महादेवजीके गीत गाने

उपात्तवर्शे चरिते पिनाकिनः सवाष्पकएठस्वलितैः पदैरियम् । वनान्तसंगीतसखीररोदयत ॥५६॥ अनेकशः किकारराजकन्यका त्रिभागशेषास निशास च वर्षं निमील्य नेत्रे सहसा व्यवुध्यत । क नीलकएठ व्रजसीत्यलच्यवागसत्यकएठापितवाहवनधना ॥५७॥ यदा बुधैःसर्वगतस्त्वमुच्यसे न वेत्सि भावस्थमिमं कथं जनम् । इति स्वहस्तोन्निखितश्च ग्रम्थया रहस्यपानभ्यत चन्दशेखर: ।।४८।। यदा च तस्याभिगमे जगत्यतेरपश्यदन्यं न विधि विचिन्वती । तदा सहास्माभिरतुङ्गया गुरोरियं प्रपन्ना तपसे तपीवनम् ॥४६॥ द्रमेषु सख्या कृतजन्मसु स्वयं फलं तपःसाविषु दृष्टमेष्वपि । न च प्ररोहाभिम्रखोऽपि दृश्यते मनोरथोऽस्याः शशिमौलिसंश्रयः॥६०॥ न वेबि स प्रार्थितदुर्लभः कदा सखीभिरस्रोचरमीचितामिमाम् । तपःकशामभ्यपपतस्यते सर्खी वृषेव सीतां तदवग्रहज्ञताम् ॥६१॥ श्रगृहसद्भावमितीङ्गितञ्जया निवेदितो नैष्टिकसन्दरस्तया । अयीद मेर्च परिहास इत्युमामपुच्छदच्याजितहर्पलक्षणः ॥६२॥

लगती थी तब वे बनवासिनी किल्नरी राज-कुमारियाँ भी इनके हैं थे हुए गलेसे निकल हुए शब्दोको सुन-सुनकर बहुत बार रो देती वीं जो इनकी सगीतकी सखियाँ थी।।१६।। रातके पहले ही पहरमें क्षण भरके लिये माँख लगी नहीं कि बिना बातके ये चौककर बरबराती हुई जाग उठती थीं कि है नीलकंठ ! तम कहाँ जा रहे हो और उसी सपनेके घोखेंमे ये ग्रपने हाथ ऐसे फैलासी थी मानो शिवजीके गलेमें हाथ टालकर उन्हें रोक रही हो ॥५७॥ इस प्रकार नीदमे उठकर ये अपने हायसे बनाए हए शंकरजीके चित्रको ही सच्चे शकरजी समभकर उन्हें यह कह कहकर उलाहना देने लगती थी कि मापके लिये पहित लोग तो कहते हैं कि श्राप घट-घटकी बाते जानते है फिर माप मेरे जीकी जलन क्यो नहीं जान पाते जो भापको सच्चे मनसे प्यार करती है।।ध्रदा। जब उन संसारके स्वामी शिवजीको पानेका उन्हें कोई दूसरा उपाय न मुफा तो ये ध्रपने पिताकी मान्ना लेकर हम लोगोंके साथ तप करनेके लिये यहाँ तपोवनमे चली आई ॥५६॥ हमारी सखीको यहाँ तपस्या करते हुए इतने दिन हो गए कि इनके हायके रोपे हुए जिन वृक्षीने इनके तपको सबे-सबे देखा है वे भी फल गए पर महादेवजीको पानेकी जो इनकी साध वी उसमें प्रभी में कर भी नहीं कट पाये ।।६०।। तपने इन्हें ऐसा सुखा दिया है कि इन्हें देखकर हमारी सिखयों की मौंसें भी डवडवा प्राती हैं। इतने पर भी जिस दुर्लभ वरको पानेके लिये ये इतनी सौसत भीग रही हैं वह देखे कब हमारी सखीपर उसी प्रकार कृपा बरसाता है जैसे जुती हुई होनेपर भी पानी न बरसनेसे सूखी हुई घरतीपर इन्द्र पानी बरता देते है ।। ६१।। इस प्रकार पार्वतीके सनकी बात जाननेवाली ससीने तपस्या करनेका ठीक-ठीक कारए। बता दिया । यह सुनकर उस ब्रह्मचारी भीर मुन्दर पुरुषने भ्रपने मुखपर प्रसन्नताकी एक रेखा भी नहीं पड़ने दो भीर उलटे पार्वतीजीसे

अथाश्रहस्ते ग्रुङ्कलीकृताह्गुलौ समर्पयन्ती स्फटिकाचमालिकाम् । कथि अदिद्रेस्तन्या मिताचरं चिरव्यवस्थापितवागभाषत ।।६३॥ यथा श्रुतं वेदविदां वर त्वया जनोऽयष्टुरुचैः पदलङ्कनोत्सुकः । तपः फिलोदं तदवापिताभमं मनोरथानामगतिर्न विद्यते ।।६४॥ अथाह वर्षो विदितो महंस्थरस्तद्धिनी त्यं पुनरेव वर्षसे ।।६४॥ अथाह वर्षो विदितो महंस्थरस्तद्धिनी त्यं पुनरेव वर्षसे ।।६४॥ अयमङ्गलाभ्यासर्ति विचिन्त्य तं तवागुङ्खचि न च कर्तेष्टुस्तहे ।।६४॥ अवस्तुनिर्वन्थपरं कथं न ते करोऽयमाष्टुक्तविद्यह्मतेतुकः । करेष्य शंभोविलयीकृताहिना सहिष्यते तत्यथमावलम्बनम् ॥६६॥ त्वयेव तावत्पिरिचन्तय स्वयं कदाचिदेते यदि योगमर्हतः । वपुदुक्तं कलहंसल्वर्णं गजाजिनं शोषितविन्दुवर्षि च ॥६७॥ चतुष्कपुष्पप्रकरावकीर्थाः परोऽपि को नाम तवानुमन्यते । अलक्तकाङ्काति पदानि पादयोविकीर्थोकेशासु परेतभूमिषु ॥६८॥ अपुक्तरुष्टं किनतः परं वद त्रिनेत्रवद्यसुलभं तवापि यत् । स्तव्यक्तरुष्टं किनतः परं वद त्रिनेत्रवद्यसुलभं तवापि यत् । स्तव्यक्तरुष्टं किनतः एरं वद त्रिनेत्रवद्यसुलभं तवापि यत् । स्तव्यक्तरुष्टं किनतः एरं वद त्रिनेत्रवद्यसुलभं तवापि यत् । स्तव्यक्तरुष्टं विद्यति। स्वाहिस्सर्वः करिष्यति। ॥६॥।

पूछने लगा किये जो कुछ, कह रही हैं वह क्या सत्य है, या ये हँसी कर रही हैं।।६२।। बहुत देरतक तो पार्वतीजी लाजके कारण कुछ भी नहीं बोली पर उन्होंने अपनी अंगुलियोंकी समेटकर स्फटिककी माला हाथमे पहन ली और बढ़े नपे-तुने ग्रक्षरोमे वे किसी-किसी प्रकार बोली ।।६३।। हे वेदके परम पडित ! श्रापने जैसा सना है मेरे सनमे वैसा ही ऊँचा पद पानेकी साध जाग उठी है और यह तप भी मैं उन्हींको पानेके लिये कर रही हैं. क्योंकि मनुष्य-साध कहाँ तक पहुँचती है इसका कोई ठिकाना तो है ही नहीं ॥६४॥ पावंतीजीकी वात मुनकर ब्रह्मचारी बोला कि जिसने पहले ही आपके प्यारको ठकरा दिया, उसके पानेके लिए क्या प्रापके मनमे सभी तक साथ बनी हुई है ? जब मैं उन भोड़े वेशवाले शिवजीका विचार करता है तब मेरा मन तो नहीं करता कि आपकां इसके लिये सम्मति दूँ ॥६५॥ पार्वतीजी ! आप भी किस बेतुकेसे प्रेम करने चली हैं। बताइए तो, पालिग्रहसके समय विवाहके मगल सुत्रसे सजा हथा भापका यह हाथ शंकरजीके साँप लिपटे हुए हाथको कैसे छू पावेगा ? ।।६६॥ भाप स्वयं सोचिए कि कहाँ तो हंस खपी हुई चुँदरी बोडे हुए बाप बौर कहाँ रक्तकी बूँद टपकाती हुई महादेवजीके करवेपर पडी हुई हाबीकी खाल ! भला ये दोनों कहाँ मेल खा सकती है ॥६७॥ भाप सभी तक फूल बिछे हुए चौकमें चलती आई है। अब बताइए ग्राप ग्रपने महावरसे रेंगे पैरोंको उस स्मशानकी भूमिमे कैसे रक्खेगी जहाँ इधर-उधर भूत-प्रेतोंके बाल बिखरे पड़े होंगे। यह बात तो ग्रापका शत्र भी भ्रापके लिये नहीं चाहेगा गहना भीर बताइए, यदि शिवजी भाषको मिल भी जायँ तो भी इससे बढकर भट्टी और क्या बात होगी कि भापके जिन स्तनोंपर हरिचन्दन पूता हुमा है उनपर विताकी मस्म लाकर पोती जाय ॥६६॥ भीर सबसे अही हैंसीकी बात तो तब होगी जब आप हाबी छोड़कर उनके बढ़े बैलपर चढ़कर अपनी इपं च तेऽन्या पुरतो विष्ठम्बना यदृदया बारस्याजहार्यया । विलोक्य बृद्धोचमिषिष्ठितं त्वया महाजनः स्पेरसुखो भविष्यति ॥७०॥ द्वयं गतं संग्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया पिनाकिनः । कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेवकीसुदी ॥७१॥ वपुर्विस्पाचमलच्यजन्मता दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु । वरेषु यद्वालसुगाचि स्थ्यते तद्दित कि व्यस्तमि त्रिलोचने ॥७२॥ निवर्त्वयास्माद्मदीस्मितान्मनः क तिह्यस्त्वं कच पुष्पत्तक्वया ॥७३॥ निवर्त्वयास्माद्मदीस्मितान्मनः क तिह्यस्त्वं कच पुष्पत्तक्वया ॥७३॥ इति द्वजातौ प्रतिकृत्ववादिनि प्रवेपमानायस्त्वयकोपया । विश्वज्ञित्वस्त्रभूत्वतमाहिते तथा विलोचने तिर्यपुषान्त्वोदिते ॥७२॥ वज्ञच वैत् परमार्थतो हरं न वेतिस नृतं यत एवमात्य माम् । अल्लोकसामान्यमिन्यवेतुकं द्विपत्ति मन्दार्थानं महात्मनाम् ॥७५॥ विषयत्वतीकारपरेण मङ्गलं निपेव्यते स्तिस्त्वेति स्तिस्तुक्ते व्याः विलोचस्य साम् । अल्लोकसामान्यमचिन्त्यहेतुकं द्विपत्ति मन्दार्थानं महात्मनाम् ॥७५॥ विषयत्वतीकारपरेण मङ्गलं निपेव्यते भृतिसमुत्सुकेन वा । जगच्छरस्यस्य निराशियः सतः किमेमिराशेषटतात्मवृत्तिमिः ॥७६॥

ससुरालको चलेगी मौर नगरके भलेमानुम सब धापको देखकर तालियाँ बजावेंगे ।।७०।। मैं तो समभता है कि शिवजीको पानेके फेरमें दोके भाग फूट गए, एक तो चन्द्रमाकी कलाके, जो उनके माथेपर है भीर इसरे भ्रापक जो संसारक नेत्रोको खिलानेवाली है । १७१।। भीर देखिए, तीन तो उनके भांख, जन्मका उनके कोई टिकाना नहीं, और उनके सदा नगे रहनेसे ही बाप समक्त सकती होगी कि उनके घरमे क्या होगा । इसनिये हे मुगके छौनेकी श्रांख जैसी माँखवाली पार्वतीर्जा! वरमें जो गूए खोजे जाते है उनमेस एक भी तो महादेवजीमे नहीं है। न रूप है, न कुल है और न धन है। ॥७२॥ इसलिये आप अपने मनसे यह भोडी इच्छा हटा ही दीजिए। कहाँ तो महादेव और कहाँ सुन्दर लक्ष्मोवाली ग्राप। देखिए, शुली देनेके लिये रमज्ञानमें जो खभा गड़ा रहता है उससे जिस प्रकार सज्जन लोग यज्ञके खभेका काम नहीं लेते हैं वैसे ही इन महादेवजीको पति बनाना भी आपको जोमा नही देता ॥७३॥ उस ब्राह्मणुकी ऐसी उल्टी-सीधी बाते मुनकर पार्वतीजीके ग्रोठ क्रोधसे कॉपने लगे, उनकी ग्रांखे लाल हो गई भीर उन्होंने भीहें तानकर उस ब्रह्मचारीकी मोर ग्रांख तरेरकर देखा ॥७४॥ मीर बोली-तब आप महादेव शीको भली प्रकार जानते ही नहीं जो मुभसे इस प्रकार कह रहे हैं। जो खोटे लोग होते : वे उन महात्माम्रोके प्रनीवे कामोको ब्रा बनाते ही है जिन्हें पहचाननेकी उनमें योग्यता नहीं होती ।। ७१ ।। लोग जो गन्च आदि मगल वस्तू काममें लाते हैं उसका कारए। यह है कि या तो वे ब्रमंगल दूर करनेके लिये ऐसा करते हैं या फिर ब्रपनी तडक-मडक दिखलानेके े... निए पर जो तीनो लोकोकी रक्षा करनेवाले है स्रौर जिनके मनमें कोई इच्छा ही नहीं रहती वे शंकरजी इन वस्तुओं को लेकर करेगे ही क्या? ॥ ७६ ॥ पासमे कुछ न होते हुए भी सारी स्रक्षिश्वनः सन्प्रभवः स सम्पदां त्रिलोकनाथः पितृसमागेचरः । स भीमरूपः शिव इत्युदीर्थते न सन्ति याथाध्यैविदः पिनाकिनः॥७०॥ विभूषणोद्धासि पिनद्धभोगि वा गजाजिनालम्ब दुकूल्यारि वा । कपालि वा स्यादथवेन्दुशेखरं न विश्वसृतेंरवधार्यते वयुः ॥७०॥ तदक्षसंसर्गमवाप्य कल्यते धुवं नितामस्म रजीविश्चद्धये । स्थाहि तृत्याभिनयक्रियाच्युतं विलिप्यते मौलिमिरम्बरौक्साम् ॥७६॥ असम्पदस्तस्य वृषेण गण्डतः प्रभिन्नदिन्तरलाहनो वृषा । करोति पादावुषगम्य मौलिना विनिद्रमन्दाररजोहलाहुगुली ॥००॥ विनद्रमान्दाररजोहलाहुगुली ॥००॥ विनद्रमान्दाररजोहलाहुगुली ॥००॥ विनद्रमान्दाररजोहलाहुगुली ॥०॥ यमामनन्त्यानसुवोऽपि कारणं कथं स लच्यप्रभवो भविष्यति ॥०॥ श्रत्नलेव विवादेन यथा श्रुतस्त्वपा तथाविषस्तावदशेषमस्तु सः । ममात्र भावैकरमं मनः प्यितं न कामवृत्तिचेन्वरोयमीचते ॥००॥ विवायेनामान्ति किमप्ययं वदुः पुनर्विवतुः स्पुरितोचराधरः । न केवलं यो महताऽपभाषते शृत्वीति तस्माद्षि यः स पापभाक् ॥००॥

सम्पत्तियाँ उन्होंसे उत्पन्न होती है, श्मशानमे रहते हुए भी वे तीनो लोकोके स्वामी है और डरावने दिखाई देनेपर भी वे सबका कत्यारा करनेवाले कहे जाते है. इसलिये उनका सच्चा रूप संसारमें कोई ठीक-ठीक समक्र नहीं पाता है ।।७७।। ससारमें जितने रूप दिखाई देते हैं वे सब उन्हीं के होते हैं इसलिये उनका दारीर गहनोंसे चमकता हो या सॉपोसे लिपटा हम्रा हो. हाबीकी खाल लटकाए हुए हो या बस्त्र ब्रोडे हुए हो, गलेमे खोपडियोकी माला पहने हुए हो या माथेपर चन्द्रमा सत्राये हुए हो पर उसपर यह बिचार नहीं किया जाता कि वह कैसा है कैसा नहीं ।।७८।। उनके दारीरसे लगकर चिताकी राख भी पवित्र हो जाती है इनलिये तो जब वे ताडव नृत्य करने लगते हैं उस समय उनके शरीरसे भड़ी हुई भस्मको देवता लोग बड़ी श्रद्धासे ग्रपने माथ बढ़ाते है । १९६१। जिन्हे ग्राप दरिद्र बताते है वे जब ग्रपने बैलपर चटकर चलते लगते है तब मतवाने ऐरावतपर चढनेवाला इन्द्र भी ग्राकर उनके पैरोपर मस्तक नवासा करता है भीर फुले हुए कल्पवृक्षके परागसे उनके पैरोकी उँगलियाँ रँगा करता है ॥६०॥ भ्रापने भ्रपने दृष्ट स्वभावसे कहते-कहते कमसे कम एक बात तो उनके लिये ठीव कह दी कि जो ब्रह्म तकको उत्पन्न करनेवाला बताया जाता है उस ईश्वरके जन्म और कुलको कोई जानही कैसे सकता है।। 511 इसलिए, श्रव यह भगड़ा जाने दीजिए। श्रापने उन्हें जैसा सुना, वे वैसे ही सही पर मेरा सन सो उन्होंमें रम गया है। जब किसीका मन किसीपर लग जाता है तब वह किसीके कहने सुननेपर ष्यान थोडे ही देता है ।। दरा। इतनेमें उन्होंने देखा कि ब्रह्मचारी कछ धौर बोलना चाहता है। यह देखकर वे अपनी ससीसे घोली-देखो ससी ! इन ब्रह्मचारीके घोठ फड़क रहे हैं। ये फिर कुछ कहना चाहते है। इनसे कह दो कि अब एक बात भी न बोलें क्योंकि जो बडो की निन्दा इतो गमिष्याम्यथवेति वादिनी चचाल बाला स्तनिभिन्नवरूकला। स्वरूपमास्थाय च तां इतस्मितः समाललम्बे वृषराजकेतनः॥८४॥

तं बीच्य वेषथुमती सरसाङ्गयष्टि
निवेषणाय पदशुद्धृतशुद्धहन्ती ।
मार्गाचलच्यतिकराङ्गलितेव सिन्धुः

शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ॥≃५॥ श्रायप्रभृत्यवनताङ्गि तवास्मि दासः

श्रद्धप्रभृत्यवनताङ्ग तवास्मि हासः क्रीतस्तपोमिरिति वादिनि चन्द्रमौलौ। श्रद्धाय सा नियमजं क्लमग्रत्समर्ज

अक्षाप ता गणमण नर्शनमुत्तात्त्रज्ञ वत्तेशः फलोन हि पुनर्नवतां विधत्ते ॥⊏६॥

> इति महाकविश्रोकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये तप.फलोदयो नाम पञ्चमः सर्गः ॥

करता है केवल यही पापी नहीं होता वरच वो मुनता है उसे भी पाप नगता है ॥६३॥
या तो मैं ही यहाँचे उठकर चली जानों हैं। यह कहकर वे उठी। इस हब्बडोंमें उनके स्तुनपर
वहां हुमा बच्चल कर नाया चौर ज्योही उन्होंने चनतेकों पर बहाया जोती महारंकरीने यमता
सब्ब कर घारण करके मुस्करात हुए उनका हाय बान तिया ॥६४॥ महारंकरीको रेक्से ही
पार्वतीकोंके सरीरास केंकरीं छूट गई। वे पानीन-प्रतिने होगे धार मां चलनेको उठाए हुए,
प्रपने परको उन्होंने जहाँका तहाँ रोक लिया। जैसे साराक बोचने दहार पड़ बातेसे न तो तरी
सामें वह पार्ती है न पीछे हट पार्ती है वेसे ही हिमालयकी कन्या भी नती मही है बढ़ पाई
न सड़ी ही रह पाई ॥६४॥ विवनी बोले—हे कोमल उरीरवाली! धावसे हुम मुक्ते तपसे
मोन तिया हुमा प्रपना दास समस्त्री। इतना पुनना भर चा कि तपस्ताने पार्वतीजीको जितना
करूट हुमा चा नह सब बाता रहा क्योंकि वब काम पूरा हो जाता है तब उसके लिये किया हुमा
करूट हुस्त वा तहरी।।६६॥

महाकवि श्रीकासिदासके रचे हुए कुमारसभव महाकाव्यमे तपका फल नामक पाँचवाँ सर्गसमाप्त हुआ।

# ॥ षष्ठः सर्गः ॥

श्रथ विश्वातमने गौरी संदिदेश मिथः सखीम । दाता मे भुभृतां नाथः प्रमासीकियतामिति ॥१॥ तया व्याहतसंदेशा सा बभौ निभृता प्रिये। चत यष्टिरिवास्याशे मधौ परस्तोनस्रखी ॥२॥ प्रतिज्ञाय विसृज्य कथमप्युमाम् । ऋषीञ्ज्योतिर्मयान्सप्त सस्मार स्मरशासनः ॥३॥ प्रभाससहस्रेट्योम द्योतयन्तस्तपोधनाः । सारुन्धतीकाः सपदि प्रादुरासन्प्ररः प्रभोः ॥४॥ श्राप्तुतास्तीरमन्दारक्कसमोत्किरवीचिषु व्योमगङ्गप्रवाहेष दिङ्नागमदगन्धिषु ॥४॥ हैमवल्कलाः । मक्तायज्ञोपवीतानि बिभ्रतो रताच सूत्राः प्रत्रज्यां कल्पवृत्ता इवाश्रिताः ॥६॥ प्रस्थापितारवेन समावर्जितकेतना । सहस्राश्मिना साचात्सप्रमासम्बदीचिताः ॥७॥

### छठा सर्ग

त्व पार्वतीजीन, पट-पटमे रमनेवाले शकरतीको धपनी सक्षीके मृँहसे पीरेले कहलाया

कि मेरा विवाह करने यान करनेवाले मेरे पिता हिमानत है, इस्तिये परि प्राप्त पुत्रसेत विवाह
करना वाहते हों तो पहले उन्हें जाकर मना लीजिए ॥१॥ प्रेममे पयी हुई पार्वतीजी धपनी
सक्षिके मृँहसे महादेवजीको यह सन्देश कहलाती हुई वैसी ही मुद्योभित हुई जैते कोयलकी बोलीमे
कस्ततके पास पपना सन्देश भेजती हुई धामकी डाल सोमा देती है ॥२॥ महादेवजीने कहा — मच्छी
वात है भीर उन्होंने भारी मनसे पार्वतीजीको किसी न किसी प्रकार पर जानेकी धाजा दी । पार्वतीजी
के चले जानेवर उन्होंने तेवसे जममगानेवाले सार्व व्हिप्तिको मदले समरत्य किया ॥३॥ समर्रा
करते ही प्रमने तेजीमडलीसे उनाला करते हुए प्रक्त्यतीको साथ केवर तरकाल शंकरजीक धागे
करते ही प्रमने तेजीमडलीसे उनाला करते हुए प्रक्त्यतीको साथ केवर तरकाल शंकरजीक धागे
करते ही प्रमने तेजीमडलीसे उनाला करते हुए प्रक्त्यतीको साथ केवर तरकाल शंकरजीक धागे
करते ही प्रपने तेजामडलीसे उनाला करते हुए प्रक्त्यतीको साथ केवर तरकाल शंकरजीक धागे
करते ही पारेल स्वती हो गए।।।।। उन्होंने उस प्राच्यानंपार्य स्वतान कर रक्ता था आपने
तीरपर गिरे हुए कल्पवृक्षके कुलीको धपनी लहरीपर उखालतो चलती है छोर जिसके जलमें
दिस्त्रजीके सदकी सुगन्य धाया करती है, ॥४॥ उनके कन्योंपर मोतीके यशोपबीत सटक रहे थे,
पीठपर सीनेके वत्कल पहें हुए थे, हावभे रत्नीकी मालाएँ भी धीर जो इस वेश में ऐसे जान
पहले ये मानो कल्पवृक्षीने संस्यास के सिया हो।।। उनके उनके उत्तर प्राप्त किया हुधा सूर्य पपने भोड़े नीचे
रीककर प्रीर फंडी उतारकर बड़ी नमताते उन्हें अरप प्रीक्ष उठाकर प्रसास किया हुधा स्वीत निक्त करते हैं।।।

सार्धग्रुद्धतया भुवा । आसक्तवाहुलतया विश्रान्ताः प्रलयापदि ॥=॥ महावराहर्द**ष्टायां** सर्गशेषप्रणयनादिश्वयोनेरनन्तरम् पुराविद्भिर्धातार इति कीर्तिताः ॥६॥ पुरातनाः परिपाकस्रुपेयुपाम् । विश्रद्धानां प्राक्तनानां फलान्यपि तपस्विनः ॥१०॥ तपसाम्रपभ्रञ्जानाः साध्वी पत्यः पादार्पितेक्षणा। तेषां मध्यगता सिद्धिर्वभासे बह्वरुन्धती ॥११॥ तपः तामगौरवभेदेनध्रनीश्रापश्यदीश्वरः स्त्रीपुमानित्यनास्थैपा वृत्तं हि महितं सताम् ॥१२॥ तहर्शनादभच्छंभोभीयान्दारार्थमादरः क्रियाणां खल धर्म्यांणां सत्पत्न्यो मुलकारणम् ॥१३॥ धर्मेगापि पदं शर्वे कारिते पार्वतीं प्रति। कामस्योच्छवसितं पूर्वापराधभीतस्य मनः ॥१४॥ अथ ते मनयः सर्वे मानयित्वा जगदगुरुम्। प्रीतिकएटकितत्वचः ॥१५॥ इदमुचुरन्चानाः

जो प्रलयके समय वराह भगवानके जवडोसे उवारी हुई पृथ्वीके साथ धपना हाथ रूपी लता लगाए रसतेके कारण पृथ्वीके साथ हो उनके जवड़ोसे विश्राम किया करते है उनके फिर लोग कहते हैं कि इह्याके सुष्टि कर चुकनेपर स्ती प्रयोग है। गृष्टि की थी थी थीर इसीलिए उनहें इतिहास जाननेवाले पुराने जोन विचाता कहा करते हैं ॥६॥ वे धपने पूर्व जमकी तपस्या प्रीर पुष्प करनेवाले पुराने जोन विचाता कहा करते हैं ॥६॥ वे धपने पूर्व जमकी तपस्या प्रीर पुष्प कर्मों का फल भोगते रहनेपर भी धवतक तपस्या करते चले जाते हैं ॥१०॥ उनके बीचमें, प्रपने वित बीचक्रजीके चरणोंकों थीर नहारणों हुई सती घरण्यती ऐसी समती भी मानो साशाद तपकी विद्ध हो धमर सही हो गई हो ॥११॥ उक्तरजीने घरण्यती प्रीर क्यानिक विज्ञा के भी-पुण्यके वेद-भाव किए समान प्रादरते देखा बसीके सक्कत जोगीकी क्यानिक व्यवहार करते समय यह नहीं देखा जाता कि यह पुष्प है या की, वरण यह विचार किया जाता है कि इनका चरित कैंसा है। १२॥ विवजीने वब घरण्यतीजीको देखा तब उनके मनमें यह बात चीर भी पक्की जम गई कि बिना परिवता पत्नीवे विचाह किए सामिक क्याने हैं हो सकते। ॥:३॥ वकरजीके नगमें पार्वतीजीके विचाह करतेकी इच्छा देखकर उस कामदेवके मनमें भी कुळ्कुळ बाइब होने लगा जो धमी तक प्रपत्ने एक वारके किए हुए ग्रयराध्में हरा बँठा था।।१४॥ तकरजीक निवाह को जानेवाले घीर प्रेमसे पुणिकत

यव्त्रक्ष सम्यगाम्नातं यद्मौ विधिना हुतम्। यच तप्तं तपस्तस्य विपकः फलमद्य नः ॥१६॥ यदध्यज्ञेश जगतां वप्रमारोपितास्त्वया । मनोरथस्याविषयं मनोविषयमात्मनः ।।१७॥ यस्य चेतसि वर्तेथाः स तावत्कृतिनां वरः। कि पुनर्बह्मयोनेर्यस्तव चेतसि वर्तते ॥१८॥ सत्यमकीच सोमाच परमध्यास्महे पदम्। श्रद्य तुच्चेस्तरं ताभ्यां स्मरशानुग्रहात्तव ॥१६॥ त्वत्संभावितमात्मानं बद्दमन्यामहे वयम् । प्रायः प्रत्ययमाधत्ते स्वगुरोषुत्तमादरः ॥२०॥ यानः श्रीतिर्विरूपाच त्वद नुध्यानसंभवा । सा किमावेद्यते तुभ्यमन्तरात्मासि देहिनाम् ॥२१॥ साज्ञादृष्टोऽसि न पुनर्विग्रस्तां वयमञ्जसा। प्रसीद कथयात्मानं न धियां पथि वर्तसे ॥२२॥ किं येन सजसि व्यक्त स्वत विभिषेतत्। अथ विश्वस्य संहर्ता भागः कतम एष ते ॥२३॥

अथवा सुमहत्येषा प्रार्थना देव तिष्ठत । चिन्तितोषस्थिताँस्तावच्छाधि नः करवाम किम् ॥२४॥ मौलिगतस्येन्दोर्विशदैर्दशनांश्रभिः उपचिन्वन्य्रभां तन्वीं प्रत्याह परमेश्वरः ॥२५॥ विदितं वो यथा स्वार्थान में काश्वित्प्रवृत्तयः। नन पर्तिभिरष्टाभिरित्थंभृतोऽस्मि स्चितः ॥२६॥ सोऽहं तृष्णातुरैर्वृष्टिं विद्युत्वानिव चातकैः। प्रति याचितः ॥२७॥ श्रारिविप्रकृतैदेंवैः प्रसृति त्राहर्त्तमिच्छामि पार्वतीमात्मजन्मने । हविभोक्तर्यजमान इवारशिम् ॥२८॥ तामस्मदर्थे यष्माभिर्याचितव्यो हिमालयः। विक्रियायै न कल्पन्ते संबन्धाः सदन्तप्रिताः ॥२६॥ स्थितिमता धरम्रद्वहता तेन योजितसंबन्धं वित्तं मामप्यविश्वतम् ॥३०॥ एवं बाच्यः स कन्यार्थमिति वो नोपदिश्यते ।

भवत्त्रशीतमाचारमामनन्ति हि साधवः ॥३१॥

श्रार्याप्यरूम्बती तत्र व्यापारं कर्तमहीति। प्रायेखेंबंबिधे कार्ये प्रगंत्रीखां प्रगहभता ॥३२॥ तत्प्रयातीषधीप्रस्थं सिद्धये हिमवतपुरम् । महाकोशीप्रपातेऽस्मिन्संगमः प्रनरेव नः ॥३३॥ तस्मिन्संयमिनामाद्ये जाते परिसायोनमखे । परिग्रहत्रीहां प्राजापत्यास्तपस्विनः ॥३४॥ जहः ततः परममित्यक्त्वा प्रतस्थे म्रनिमण्डलम् । संग्राप्त: प्रथमोहिष्टमास्पदम् ॥३५॥ चाकाशमसिश्यामग्रतपत्थ परमर्थय:। **ऋासेदरोपधिप्रस्थं** मनसा समरंहसः ॥३६॥ श्रलकामतिवाह्यैव वसर्ति वससंपदाम् । स्वर्गाभिष्यन्दवमनं कृत्वेवोपनिवेशितम् ॥३७॥ गङ्गस्रोतः परिचिप्तं वप्रान्तर्ज्वानितौषधि । बृहन्मिशिशासालं गुप्तावि मनोहरम् ॥३८॥ जितसिंहभया नागा यत्राश्चा बिलयोनयः। यत्ताः किम्प्ररुषाः पौरा योषितो वनदेवताः ॥३८॥

हाँ, सार्या प्रकल्पती भी इस काममें सहायता कर सकती है क्यों कि इन वातों में प्राय. क्षियों प्रशिक्ष कर्तुत होती है ॥३२॥ इसनियं अब प्राय लोग हिमानवकं प्रोयिष्ठस्य नगरसे जाकर काम बनाइए सीर वहिले लोटकर महाकोंद्री निक्ष कि अपने भरते प्रशिक्ष कर काम बनाइए सीर वहिले लोटकर महाकोंद्री निक्ष कि अपने अपने कि स्वाय के स्वाय कर प्राय लोग प्रभु मिल लीविष्णा ॥१३६॥ जब कर्ति वहा कि संवयमियों में न्यू कर महावें बती ही विवाह के लिए इतने उतावत है तब उन लोगोंके मनमें विवाह की बातोंसे फिमक हुआ करती थी वह सब जाती रही ॥३४॥ तब ऋषि लोग क्ष्म क्ष्म के क्ष्म क्ष्म के क्ष्म क्ष्म के स्वाय के स्वाय के स्वय क्ष्म क्ष्म के स्वय क्ष्म के स्वय क्ष्म के स्वय क्ष्म के स्वय क्ष्म क्ष्म के स्वय क्ष्म के स्वय क्ष्म क्ष्म के स्वयं क्ष्म क्ष्म के स्वयं क्ष्म क्ष्म के स्वयं कर स्वयं स्वयं के स्वयं क

शिखरासक्तमेघानां व्यज्यन्ते यत्र करगौर्मरजस्वनाः ॥४०॥ अनगर्जितसंदिग्धाः यत्रकल्पद्र मेरिव विलोलविटपांशकैः। गृहयन्त्रपताकाश्रीरपौरादरनिर्मिता 118811 स्फटिकहर्म्येष नक्तमापानभूमिषु । प्रतिबिम्बानि प्राप्तवन्त्यपहारताम् ॥४२॥ यत्रौषधीप्रकाशेन दर्शितसंचराः । नक्तं दर्दिनेष्वभिसारिकाः ॥४३॥ श्चनभिज्ञास्तमिस्रागां यौवनान्तं वयो यस्मिन्नान्तकः कुसुमायुधात । संज्ञाविपर्ययः ॥४४॥ रतिखेदसम्रत्पन्ना निद्रा सकम्पोष्ठैर्ललिताङ्ग्रलितर्जनैः। अभेदि भिः यत्र कोपै: कता: स्त्रीसामात्रसादार्थिन: त्रिया: ॥४४॥ संतानकतरूच्छायासप्तविद्याधराध्वग**म** चोपवनं गन्धवद्गन्धमादनम् ॥४६॥ बाह्य<sup>°</sup> अध ते सुनयो दिव्याः प्रेच्य हैमवतं पुरम्। स्वर्गाभिसंधिसकतं वञ्चनामिव

बादल छाए रहते ये थीर जब कभी उन घरोमें 'मृश्य बजने तमता था तब लोगोको पहले यही ध्रम होने लाता था कि यह बादलोको गरजकी पूंज है पर फिर उनकी तालसे समक जाने वे कि ये बादल नहीं गरजते वरन् मृश्य बजन रहे हैं । ॥४०॥ क्लाइकारी जब ला हामाएं हो उस नगरीको अंदिया औं भीर वसपि उन्हें किसी नगरिक ने बनाया नहीं था पिर मी ने एसी लग रही थी मानो घरोपर इंडे लहें करके उनमें आंदियाँ बीच दी गई हो ॥४१॥ क्लाइक्के मबनोने सके हुए मदिरास्त्रयपर रातको जब तारोकी परखाई ववती थी तब ऐसा जान परता था मानो किसीने फूल बिकेर दिए हों ॥४१॥ बरसातके दिनों रातको जमकने बालो जड़ी-बुटियों ऐसा प्रकाश देती थी कि बहाँको प्रिम्सारिकारों को बरसातको घनी ग्रंथियारों से मो ग्रंथियत ता नही बलता था ॥४३॥ वहाँके लोग सादा जबात थे, कामदेवको छोड़क घोर कोई किसीको मारता नही था थीर सभोनति धकावदसे औं नीर भ्राति भी वहाँ वहाँ मुख्यं थी ॥४४॥ ग्रो तो वहाँ कोई किसीको डांटता-छपता नहीं था पर हाँ, वहाँको दिवयाँ भीहे बढ़ा-जबाकर, धोर केपा-केपा हो था पर हाँ, वहाँको रिजयों भीहे बढ़ा-जबाकर, धोर केपा-केपा हो था पर हाँ, वहाँको तिवतक सबक्य डांटती थी जब तक वे भीरी आयेके लिये कान न पकड़ लें ॥४४॥ गत्यमारन नामका सुग्नियत पर्वत हो उस नगरके बाहरका उपनत था विस्ति करन-मुक्तिकी छारा-विद्यां सोने लवते-जबते एकतेपर नीर ते हो था १४॥ हमालको उस राजवानीको देखकर विद्यां सोने तिवतक सबते-जबते पकतेपर नीर ते ते थे। ॥४॥ हमालको उस राजवानीको देखकर विद्यां सोने तिवतक सबते-जबते पकतेपर नीर ते ते थे। ॥४॥ हमालको उस राजवानीको देखकर उत्तर हो सामको हमालको उस राजवानीको देखकर उत्तर विद्यां सुनियोंने सोचा कि दशकेर नीर ते ते थे। ॥४॥ हमालको उस राजवानीको देखकर उत्तर हो सामको हमें हमें हमालको उस राजवानीको देखकर उत्तर हो सामको हमें हमें पहले हमें हमें सुनियार सामको हमें हमालको उस राजवानीको हो सामको हमालको हमाल हमें हमें हमें हमें हमें हमालको उस राजवानीको हो सामको हमाल हमें हमें हमें हमें हमें हमें हमें हमालको हमें हमें हमालको हमालको हमें हमालको हमालको हमालको हमें हमें हमालको हमालक

सबनि गिरेर्वेगादनम्बद्धाःस्थवीचिताः। श्रवतेरुर्जटाभारें लिखितानलनिथलैं: 118211 रारानादवनीर्गा यथावृद्धपुरस्सरा । सा तोयान्तर्भास्करालीव म्रनिपरम्परा ॥४६॥ तानर्ध्यानर्ध्यमादाय दरात्त्रत्युद्ययौ गिरि: 1 नमयन्सारगुरुभिः पादन्यासैर्वसुंधराम् ॥५०॥ प्रांशर्देवदारुबहद्धजः । धातुताम्राधरः प्रकृत्यैव शिलोरस्कः सुव्यक्तो हिमवानिति ॥५१॥ विधिष्रयुक्तसत्कारैः स्वयं मार्गस्य तैराक्रमयामास श्रद्धकर्मभिः ॥५२॥ श्रद्धान्तं वेत्रासनासीनान्कतासनपरिग्रहः। तत्र इत्युवाचेश्वरान्वाचं प्राञ्जलिमंघरेश्वरः ॥५३॥ वर्षमद्द्यक्समं **अपमेघोदयं** अतर्कितोपपन्नं वो दर्शनं प्रतिभाति मे ।।५४॥ बुद्धमिवात्मानं हैमीभतमिवायसम् । भेवदनुष्रहात ॥५५॥ मन्ये

भतानामधिगम्योऽस्मि शुद्धये। **अ**द्यप्रभृति यदध्यासितमईद्भिस्तद्धि प्रचन्नते ॥५६॥ प्रतमात्मनं द्वयेनैव द्विजोत्तमाः। ग्रवे मि मुर्धिन गङ्गाप्रपातेन घौतपादाम्भसा च वः ॥५७॥ जलमं प्रैष्यभावे वः स्थावरं चरणाङ्कितम्। विभक्तानग्रहं मन्ये द्विरूपमपि मे वपः ॥५८॥ परितोषाय मुर्च्छते। भवत्मंभावनोत्थाय श्रपि व्याप्तदिगन्तानि नाङ्गानि प्रभवन्ति मे ॥५६॥ न केवलं दरीसंस्थं भास्वतां दर्शनेन वः। श्चन्तर्रातमपास्तं मे रजसोऽपि परं तमः ॥६०॥ कर्तव्यं वो न पश्यामि स्याच्चेत्कि नोपपद्यते । मत्पावनायेव प्रस्थानं भवतामिह ॥६१॥ तावत्कस्मिश्रिदाज्ञां मे दातुमईथ। विनियोगप्रसादा हि किङ्कराः प्रभविष्णुषु ॥६२॥ एते वयममी दाराः कन्येयं कुलजीवितम् । येनात्र वः कार्यमनास्था बाह्यवस्तुषु ॥६३॥

हूँ ॥१५॥ में ब्रावसे व्यवनंतो ऐसा वहा सारी तीर्थ समझने नता हूँ वहाँ घाते ही लोग पुद हो लायँ, नयाँकि सनना नोग वहाँ आकर सह जायं वहीं तो तीर्थ हो जाता है।॥६॥ है हहाऋषियों में प्रपंत को दो अकार से पवित्र मानता हूँ, एक तो सिरप्तर गागोंकी धार कि हहाऋषियों में प्रपंत को दो अकार से पवित्र मानता हैं, एक तो सिरप्तर गागोंकी धार कि तरेसे, हमरे प्राप लोगोंने करएको धोयन पा लेनेसे ॥४७॥ हे मुनियों ! मुझे ऐसा जान पहता है कि प्राप लोगोंने मेरे चल और ब्रचल दोनो स्वरीरों पर सलग-सलग हुता की है क्योंकि मेरे चल सरीरको तो सापने प्रपात दोस वता लिया है धोर मेरे प्रचल सरीरपर प्रापने प्रमुत्त वित्र चला परेत हैं।॥६॥ साप लोगोंने यहाँ झावर जो हुता में हैं उनसे मुझे हुता प्रमुत्त वित्र चला हो रही है कि हर-दूरतक फंते हुए प्रपने हन वहे ब्रद्धों में में मूलता नहीं समा प्रदाह हैं।॥६॥ पाप-वेंसे तेवस्थियोंके दर्धनेते केवल मेरी गुष्तामोंका हो स्वरीर नहीं मिटा वरतू मेरे हुरधके प्रजानका धेयेरा भी जाता रहा ॥६०॥ मेरी समझने साप किसी कामसे तो यहाँ आए नहीं होगे। क्योंकि प्रापमें तो स्वय इतनी हक्ति है कि केवल मुझको पावन वित्र हो सार नहीं होगे। वहाँ सामका कहा किया है ॥६१॥ पर जब प्राप सारी के लिय हो आप सोगोंने यहाँ सामको कहा किया है ॥११॥ पर जब प्राप साही संदें हो मेरे लिय हो और सव बताइए। स्वामीको तमी प्रसन्त समझना चाहिए वल विवर है जब स्वत्र सरित है के से स्वत्र सरित है विवर हो अप सोगोंने यहाँ सामको सामका पानन करनेके किये

इत्युचिवाँस्तमेवार्थगुहामुखविसर्पिखा प्रतिशब्देन व्याजहार हिमालयः ॥६४॥ श्रथाङ्गिरसमग्र**गयमुदाहर**गावस्तुषु नोदयामासः प्रत्युवाच स भूधरम् ॥६४॥ सर्वमतः उपपन्नमिदं चरस चि त्वयि । मनसः शिखराणां च सद्दशी ते सम्रुविः ॥६६॥ स्थाने त्वां स्थावरात्मानं विष्णुमाहस्तथा हि ते। चराचराणां भतानां कविराधारतां गतः ॥६७॥ गामधास्यत्कथं नागो मृखालमृद्भिः फर्णैः। श्रारसातलम्लान्तमवालम्बिष्यथा न चेत् ॥६८॥ ग्रच्छिन्नामलयंतानाः समुदोर्म्यनिवारिताः । प्रनन्ति लोकान्प्रस्यत्वात्कीर्तयः सरितश्च ते ॥६६॥ यथैव श्राध्यते गङ्गा पादेन परमेष्टिनः । दितीयेन तथैवोच्छिरसा त्वया ॥७०॥

मैं भ्रापके ग्रागे खड़ाही हैं, ये मेरी स्त्रियाँ है ग्रीर यह मेरे घर भरकी प्यारी कल्या है। इनमेसे जिससे भी आपका काम बने उसे आजा दीजिए. क्योंकि धन-सम्पत्ति आदि जितनी बाहरी बस्तुएं है वे तो धापकी सेवाके लिये तुच्छ है इसलिये उनका नाम लेते हुए भी मुक्ते हिचक हो रही है।।६३।। हिमालयके कह चुकतेपर मुकाओमे से जो गुज निकली वह ऐसी जान पडती थी मानो हिमालयने भ्रपनी बात फिरसे दहरा दी हो ॥६४॥ तब ऋषियोंनै महादेवजीका सदेश हिमालयमे कहनेके निये अपनेमेमे उन अंगिरा ऋषिको उकसाया खो बातचीत करनेनें बड़े चतुर वे । तब झगिरा ऋषिने हिमालयमे कहा ।।६४॥ हे हिमालय ! जो कुछ प्रापने कहा है वह और उससे भी अधिक जो कुछ कहा जाय, सब ग्रापको होशा देता है। क्योंकि आपका मन वैसा ही ऊँचा है जैसी आपकी चोटियाँ ॥६६॥ आपको जो सब धचल पदार्थों का विष्णु कहा जाता है, वह ठीक ही है, क्योंकि चर और अचर सब आपकी गोदसे ही सहारा पाते है, जितने रत्न है वे सब आपकी गोदमे होते है भीर भापकी ही गोदसे निकली हुई नदियोसे मार्यावर्त्त जी रहा है ॥६७॥ यदि माप पातालके नीचेतक पृथ्वीको प्रपने बोक्से न दवाए रहे तो बताइए शेषनाग प्रपने कमलकी नालके समान कोमल फर्गोंपर पृथ्वीको कैसे सँभालते ।।६८।। जैसे मापके यहाँसे निकलती हुई, निरन्तर बहती हुई भौर समुद्रकी सहरोंसे भी टक्कर लेनेवाली निर्मल नदियाँ अपनी पवित्रतासे सारे संसारको पवित्र करती हैं वैसे ही भापकी कीर्ति भी सब लोकोंको पवित्र करती है ।।६१।। जैसे गंगाजी विष्युके, करणोंसे निकलकर अपनेको बहुत बड़ा मानती हैं उसी प्रकार आपके शिखरसे निकलकर

तिर्यगुर्ध्वमधस्ताच व्यापको महिमा हरेः। त्रिविक्रमोद्यतस्यासीत्स त स्वाभाविकस्तव ॥७१॥ पदमातस्थुषा यज्ञभागभ्रजां मध्ये त्वया । उच्चे हिंगसम्यं গঙ্গ समेरोर्वितथीकृतम् ॥७२॥ काठिन्यं स्थावरे काये भवता सर्वमर्पितम् । इदं त ते भक्तिनम्रं सतामाराधनं वपुः ॥७३॥ तदागमनकार्यं नः शृष्य कार्यं तर्वेव तत्। श्रेयसामपदेशाच वयमत्रांशभागिनः ॥७४। श्रशिमादि गुक्षोपेतमस्पृष्टपुरुषान्तरम् । शब्दमीश्वर इत्युच्चैः सार्द्धचन्द्रं विभर्ति यः ॥७४॥ कलितान्योन्यसामध्यैः पृथिव्यादिभिरात्मभिः। ध्रियते विश्वं धर्येर्यानमिवाध्वनि ॥७६॥ येतेदं योगिनो यं विचिन्वन्ति चेत्राभ्यन्तरवर्तिनम् । अनावृत्ति भयं पदमाहुर्मनीषिगः ॥७७॥ यस्य स ते दुहितरं साचात्साची विश्वस्य कर्मणाम्। वृग्राते बरदः शंभरस्मत्संकामितैः पटैः ॥७८॥

बहुनेमें भी वे घ्रपनी बडाई ही सममती है ॥ ७०॥ मगवान् विष्णुकी महिना संतारमें तब फंती जब उन्होंने ऊपर, नीचे भीर तिरक्षे पर सकर वामन घरनार धारण करके तीन लोकोको माप बाला, पर धापकी महिमा तो पहुनेमें ही तीनो लोकोम फंती हुई है ॥ ७१॥ बत्रका भाग तिनेकों के वापने महिन तो पहुनेमें ही तीनो लोकोम फंती हुई है ॥ ७१॥ बत्रका भाग तिनेकों के वेताधोभे स्थान वाकर धापने मुनेक पर्वति मुनहरी घीर ऊर्जे वोटियोको मी नीचा दिखा दिया ॥ ७२॥ धापने घपनी लारो करोत है प्रति मित्रकों पूर्वति है । धापका बहु चल बारीर मित्रकों ऐसा मुका हुधा है कि सच्यत लोग धा-आकर इसकी पूजा किया करते हैं ॥ ७३॥ इसलिये हुत धापको धानकों धानकों है लाते है धीर वह काम ऐसा है जितमे धापकों सामा है धीर वह काम ऐसा है जितमे धापकों सामा है धीर वह काम ऐसा है जितमे धापकों सामा है धीर वह सामा दो बालों की भी बही-सी बहाई मिल वापामा धार्य माठों शिद्धिकों के असामी है, जिन्हें धीरकर दूसरा कोई ईस्वर कहता नहीं सकता, जिनके मायेवर साधा चन्द्रमा बता हुया है, जो अपने पुथ्वी-जल साथि वन धाठो धारीरोंचे पृथ्वीको जिलाए रहते हैं जो एक दूसरेकी खाकि वडानेवाले धीर संसारकों हस प्रकार ठीकले चलानेवाले हैं जैसे घोडे सामामें रकते लोकों के बीरिक प्रति हैं जिले से साम रकते कामानेकों देशनेवाले कहता है के जम-मरएलके बन्वनीय बाहर ही हैं, जन्ही ससार मरके कामानेकों देशनेवाले की स्थार सामीकों सामित्र सामित्रकी सामा सामित्रकी सामित

तमर्थमिव भारत्या सुतया योक्तमहीसि। अशोच्या हि पितुः कन्या सद्भवं प्रतिपादिता ॥७६॥ यावन्त्येतानि भृतानि स्थावराणि चराणि च। मातरं कल्पयन्त्वेनामीशो हि जगतः पिता।।=०।। प्रशस्य शितिकरहाय विश्वधास्तदनन्तरम् । चरगाँ रञ्जयन्त्वस्याश्चडामशिमरीचिभिः ॥८१॥ उमा वधर्मवान्दाता याचितार इमे वयम । वरः शंध्ररलं होप त्वत्कुलोद्भ तये विधिः॥⊏२॥ श्रस्तोतः स्तयमानस्य वन्धस्यानन्यवन्दिनः। विश्वगुरोर्गहः ॥⊏३॥ सतासंबन्धविधिना भव वादिनि देवपौँ पारवें पित्रधोमस्वी। पार्वती ॥=४॥ लीलाकमलपत्रांशि गगयामास संपूर्णकामोऽपि मेनामखमदैवत । शैल: प्रायेग गृहिग्रीनेत्राः कन्यार्थेषु कुरुम्बिनः ॥=४॥ मेन मेनापि तत्सर्वं पत्युः कार्यमभीष्सितम्। भवन्त्यव्यभिचारिएयो भर्तुरिष्टे पतिव्रताः ॥=६॥

पुनी पार्वती मोगी है ॥७४-७६॥ इसनिये प्राप विजयनी सुपनी पुनीका बेसे ही सदूट सम्बन्ध कर दीजिए जैसे वारोशिक अपरेंड हो गया है, क्योंकि घण्ड पतिले कन्याका दिवाह हो जाय तो पिताकी चिन्ता मिट जाती है ॥७६॥ आप यह समफ लोजिए कि महादेवजी सारारेके एवा है इसनिये पार्वतीओं मी ससारके बर और घण्य सब प्राह्मिकीको प्रणास करके घण्ये सिरारेके एवा है इसनिये पार्वतीओं मी ससारके बर और घण्य सब प्राह्मिकीको प्रणास करके घण्ये सिरायर परे हुए मिल्योंकी किरणोंसे पार्वतीओं के ही जरण रेंगा करेंगे ॥००-६१॥ भीर संयोग तो देखों कि उमा हो बहु, धाप हो कन्या दान करनेवाले, हम हो विवाहके लिये कहनेवाले भीर महादेवजी हों बर। दताओ, पुम्हारे कुचके सिये इस बवकर भीर कोन-सी प्रतिकाली बात होगी ॥१२२॥ परि किर उन ते सपनी पुनीको विवाह करके भाग उन महादेवजीके भी बढ़े वन जाएए जो लगां किसी की स्तुति नहीं करते पर संसार जिनकी स्तुति करता है भी बढ़े वन जाएए जो लगां किसी की स्तुति नहीं करते पर संसार जिनकी स्तुति करता है भीर को स्वयं किसीकी वन्दना नहीं करते पर संसार जिनकी स्तुति करता है विद्याल करता है ।।०३॥ देविष लोग जिस समय यह कह रहे थे उस समय पार्वतिजी प्रपो पिताके पास नीचा मूँह किए खिलोजें के कमलके वन्दन ने के तिये मेनाकी भीर देवा क्योंकि जब कभी कम्याके सम्बन्धकी कोई बात होती है ती सुहस्थ नोग प्रपानी क्रियोंसे ही सम्मति लिया करते हैं ॥०५॥। मेनाने भी प्रपत्नी हिस्सा ने नीच प्रपानी क्रियोंसे ही सम्पति लिया करते हैं ॥०५॥। मेनाने भी प्रपानी क्रियोंसे ही सम्पति लिया करते हैं ॥०५॥। मेनाने भी प्रपानी क्रियोंसे ही सम्पति लिया करते हैं ॥०५॥। मेनाने भी प्रपानी क्रियोंसे ही सम्पति लिया करते हैं ॥०५॥। मेनाने भी प्रपानी क्रियोंसे ही सम्पति लिया करते हैं ॥०५॥।

इदमत्रोत्तरं न्याध्यमिति बुद्धचा विमृश्य सः। श्राददे वचसामन्ते मङ्गलालङ्कतां सुताम् ॥=७॥ एहि विश्वात्मने बत्से भिन्न।सि परिकल्पता। गृहमेधिफलं मया ॥ 🖂 ॥ अर्थिनो सुनयः प्राप्तं महीधरः । तनयामुपीनाह एतावदुक्त्वा सर्वास्त्रिलोचनवधूरिति ॥८६॥ नमित ਰ: शिरेर्वच: / ईप्मितार्थक्रियोदारं तेऽभिनन्द्य पुर:पाकाभिरम्बिकाम् ॥६०॥ भाशीभिरेषयामासः तां प्रशामादरस्रस्तजाम्बनदवतंसकाम् लजमानामरुम्धती ॥६१॥ अङ्कमारोपयामास चाश्रम्रखीं दृहित्स्नेहविक्लव।म् । तन्मातरं विशोकामकरोद्युसैः ॥६२॥ वरस्यानन्यपूर्वस्य प्रष्टास्तत्वर्णं हरबन्धना । वैवाहिकीं तिथिं **ज्यहादर्ध्वमा**ख्याय चेरुश्रीरपरिग्रहाः ॥६३॥ ते हिमालयमामन्त्र्य पुनः प्राप्य च शूलिनम्। सिद्धं चास्मै निवेदार्थं तद्विस्रष्टाः खम्रदायः ॥६४॥

पतिकी हो में हाँ मिनाकर सब बाते माननी क्योंक जो सती क्रियों हुमा करती है वे किसी भी बातमे पतिसे बाहर नहीं होती ।।६६।। ऋषियोंसे कह चुकनेपर हिमामयने सुन्दर मानिक बन्नोंसे सनी हुई भपनी करवाको बुनाया भीर कहा—यहाँ आभी बरसे ! हैकी, पट-पटमें एननेवाले विवानीने पुनने तुन्दे मोनो है पीर वह भिक्षा तेनके नियं से समस्विक को प्राप्त हुए हैं सचमुज मान मुक्ते हृहस्थ होनेका सच्या पत्त मिना है कि ऐसे मीननेवाले मेरे हारपर पथारे ।।६७—६॥। यपनी पुत्रीते इतना कहकर वे ऋषियोंसे कोले—यह महावेवजीको पत्ती भाषको प्रस्ताम करती है ।।६१।। यपना काम पूरा हुमा देखकर सह ऋष्टियोंने हिमामयकी प्रधास को । उन्होंने धरिनकाको ऐसे ब्राधीबाँव दिए जो तत्काल एक वैनेवाले हो ॥१०।। ऋषियोंको प्रमाप्त करतेने लिए पार्वतीजी जनोही सवाती हुई सुक्ती के तत्कोल एक कानीसे सोनेका कुण्डल विसक गया भीर परस्पतीजीन उन्हें सट उठाकर सपनी गोदमें बैठा विस्ता ।।१३।। विवाह सी सिक्ष प्रस्तावीजीन उन्हें सनी वरके गुल सुना गुनाकर बड़ा धीरव वैद्या ।।१३।। विवाह सी सिक्ष प्रक्ष जानेवर समस्वियोंने बताया कि तीन दिन पीड़े दिवाह करता ठीक होगा यह कहकर वे खख ऋषि वरसि विदा हो गए।।।१३।। हिमामयने विदा होकर उन्होंने महादेवजीके वाक्ष कहकर बावा कि

पशुपतिरपि तान्यहानि कुच्छ्राद-

गमयदद्रिसुतासमागमोत्कः

कमपरमवशं

न विप्रकुर्यु

विश्वमपि तं यदमी स्पृशन्ति भावाः ॥६४॥

इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये जमाप्रदानो नाम प्रष्टः सर्गः ॥

सब ठीक हो गया है भौर फिर उनसे माजा लेकर व माकाशमे उड़ गए ॥६४॥ पार्वतीजीसे मिलनेकें लिये महादेवजी इतने उताबंत हो गए कि तीन दिन भी उन्होने वडी बड़ी कठिनाहिसे काटे। बताइए जब महादेवजी जैसोकी प्रेममें यह दशा हो जाती हो तब भला दूसरे लोग प्रयमें मनको कैसे सँमाल सकते हैं॥६४॥

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसभव नामके महाकाव्यमे पार्वतीजीकी मँगनी नामका छठा सर्ग समान्त हुमा। श्रासीत्पुरं

।। सप्तमः सर्गः ॥ अधीषधीनामधिपस्य बद्धौ तिथौ च जामित्रगुणान्वितायाम् । विवाहदीचा विधिमन्वतिष्ठत् ॥ १ ॥ समेतबन्धुर्हिमवान्सुताया वैवाहिकै: कौतकसंविधान गृहे गृहे व्ययपुरन्ध्रिवर्गम्। साजुमतोऽनुरागादन्तःपुरं चैककुलोपमेयम् ॥ २ ॥ तचीनांशकैः कल्पितकेतुमालम् । संतानकाकीर्शमहापर्थ भासोज्ज्वलत्काञ्चनतोरणानां स्थानान्तरं स्वर्ग इवावभासे ॥ ३ ॥ एकेव सत्यामपि पुत्रपङ्कौ चिरस्य दृष्टेव मृतोत्थितेव। श्रासन्त्रपाशिग्रहसेति पित्रोरुमा विशेषोच्छवसितं बभूव ॥ ४ ॥

श्रक्षाद्ययावक्कमदीरिताशीः सा मण्डनान्मण्डनमन्वश्रुङ्कः । संबन्धिभिन्नोऽपि गिरे: कुलस्य स्नेहस्तदेकायतनं जगाय ॥ ५॥ शशलाञ्छनेन योगं गतास्त्रफल्ग्रनीषु ।

तस्याः शरीरे प्रतिकर्म चक्रर्बन्धुस्त्रियो याः पतिपुत्रवत्यः ॥ ६ ॥ गौरसिद्धार्थनिवेशवद्भिर्द्वाप्रवालैः प्रतिभिन्नशोभम् । निर्नामि कौशेयम्पात्तवासमम्यङ्गनेपथ्यमलश्चकार ॥ ७॥

## सातवाँ सर्ग

तीन दिन पीछे हिमालयने लग्नसे सातवें घरमे पड़ी हुई शुक्क पक्षकी शुभ तिथिको प्रपने भाई-बन्धुमों को बुलाकर शंकरजीके साथ धपनी पुत्रीका विवाह कर दिया ।।१॥ वहाँके सब लीग हिमालयसे ऐसा प्रेम करते थे कि उस नगरके घर-घरमे सब स्त्रियाँ वडी धूमधामके साथ विवाहका उत्सव मना रही थी। घर और बाहरके लोग ऐसे हिलमिलकर काम कर रहे थे मानो सब एक ही कुलके हो ।।२।। बड़ी-बड़ी सड़कोपर कल्प-वृक्षके फूल बिछे हुए थे, दोनो और रेशमी भंडियाँ पातोंमें टेंगी हुई थी श्रीर द्वार-द्वार पर सोनेके बन्दनवार बंधे हुए थे। इन सबकी चमकसे जगम-गाता हमा वह नगर ऐसा जान पड़ता था मानो स्वर्गही उतर कर वहाँ चला भ्राया हो ॥३॥ यद्यपि हिमालयके बहुतसे पुत्र वे फिर भी उन समय हिमालय और मेना दोनों को पार्वतीजी ऐसी प्राणुसे बढ़कर प्यारी लग रही थी मानो बहुत दिनोपर मिली हो या ग्रभी जी कर उठी हो क्योंकि विवाह हो जाने पर वे ग्रभी वहाँसे चली जाने वाली थी ।।४।। सब कुटुम्बियोने पार्वतीजीको बारी-बारीसे प्रपत्ती-प्रपत्ती गोदी में बैठाकर आशीर्वाद दिया और एक-से-एक बढकर गहने दिए । ऐसा जान पड़ता या मानो हिमालयके सब कुटुम्बियोंका स्नेह पार्वतीजीमें ही ब्राकर भर गया हो ॥॥॥ सूर्यं निकलनेके तीन मृहत्तं पीछे उत्तरा फारगुनी नक्षत्रमे कूट्रम्बकी सुहागिन ग्रौर पुत्रवती स्त्रियाँ पार्वतीजी का सिंगार करने लगी ।।६।। पहले दूबके श्रंकरों श्रीर सरसोके दानोंसे उनका सिंगार किया गया फिर उन्हें नाभितक ऊँची रेश्नमी साड़ी पहना कर उसमें एक बाए। स्रोंस दिया गया। बभी च संपर्कस्रपेत्य बाला नवेव दीवाविधिसायकेन। **भानोर्ब**हलावसाने संघच्यमाखेव शशाङ्करेखा ॥=॥ तां लोधकल्केन हताङ्गतैलामाश्यानकालेयकृताङ्गरागाम् । वासी वसानामभिषेकयोग्यं नार्यश्रतुष्काभिम्रखं विन्यस्तवैदर्यशिलातलेऽस्मिन्नाबद्धमुक्ताफलभक्तिचित्रे सत्तर्य मेनां श्चावर्जिताष्टापदक्रम्भतोयैः स्नपयांत्रभवः ॥१०॥ मङ्गलस्ना नविश्रद्धगात्री गृहीतपत्यद्रमनीयवस्त्रा । निर्व त्तपर्जन्य जलाभिषेका प्रफुल्लकाशा वसधेव रेजे ॥११॥ तस्मात्प्रदेशाच्च वितानवन्तं यक्तं मगिस्तम्भचतुष्टयेन । पतिव्रताभिः परिगृह्य निन्ये क्लुप्तासनं कौतुकवेदिमध्यम् ॥१२॥ तां प्राङ्क्षुर्खीं तत्र निवेश्य तन्वीं वर्णं व्यत्तम्बन्त पुरोनिषएणाः । प्रसाधने सन्निहितेऽपि नार्यः ॥१३॥ भृतार्थशोभाहियमाखनेत्राः धपोष्मणा त्याजितमाईभावं केशान्तमन्तः कुसुमं तदीयम्। पर्याचिपत्काचिद्दारबन्धं पाण्डुमधुकदाम्ना ॥१४॥ दर्वावता विन्यस्तशक्लागरु चक्ररङ्ग' गोरोचनापत्रविभक्त मस्याः सा चक्रवाकाङ्कितसैकतायास्त्रिस्रोतसः कान्तिमतीत्य तस्थौ ॥१५॥

इस प्रकार तेल लगाकर सिगार करनेकी सजावट पूरी हो गई ।।७।। इस नये विवाह का बाए। कमरमें खोंसकर पार्वतीजी ऐसे चमकने लगी जैसे शुक्ल पक्षमे सूर्यकी किरुग पाकर चन्द्रमा चमकने लगता है ।। दा। तव सुहागिन स्त्रियोंने उनके शरीरपर मले हुए तेलको लोधकी बकनीसे सुखाया और कुछ-कुछ गीला सुगन्धित लेप लेकर उनका शरीर रैंगा। तब स्नान करनेका कपड़ा पहनाकर वे उन्हें चौकोर स्नानघरमें लिवा ले गई ।।१॥ उस स्नानघरमे नीलमस्मिनी एक सुन्दर चौकी बिछी हुई थी भौर चारों ओर रंग विरंगी मोतियोकी माला सबी हुई बीं उस चौकीपर उन स्बियोने उमाको बैठाया ग्रीर गाते-बजाते हुए सोनेके घड़ोंके जलसे पार्वतीजीको नहला दिया ।।१०॥ मगल स्नान करनेसे पार्वतीजीका शरीर अत्यन्त निर्मल हो गया भीर उन्होंने विवाहके वस्त्र पहन लिए । उस समय वे ऐसे लगने लगी मानो गरजते हुए बादलोंके जलसे धुनी हुई और काँसके फूलोसे भरी हुई घरती शोभा दे रही हो ।।११।। यो नहला-चुलाकर वे सुहागिनी पतिवताएँ पार्वतीजीको सहारा देकर उस एकान्त भवनमें ले गई जहाँ मिलायोंके लंभोंपर चैंदवा तना हुआ वा, बीचमे मंगल-वेदी बनी हुई थी भीर उसपर सजा हथा धासन बिखा हथा था ।। १२।। वहाँ उन्होंने पार्वतीजीको पुरवकी धोर मेंह करके बैठा दिया। सिगारकी सब वस्तुएँ पासमें होनेपर भी वे सब पार्वतीजीकी स्वामाविक शोभापर ही इतनी लटट हो गई कि कुछ देरतक तो वे सुबब्ब भूनकर उनकी ग्रोर एकटक निहारती हुई बैठी रहीं ॥१३॥ फिर, किसीने तो अगर-चन्दनके घुएँसे उनके बाल स्लाकर बालोंमें फुल गंधे और फिर दुवमें पिरोई हुई पीले महुएके फूलोंकी माला उनके जुढेमे लपेटी ।।१४।। किसीने

लम्नद्विरेफं परिभूय पद्मं समेघलेखं शशिनश्र त्रिम्त्रम्। तदाननश्रीरलकैः प्रसिद्धैश्विच्छेद सादृश्यकथापसङ्गम् ॥१६॥ लोधकषायरुसे गोरोचना तेपनितान्तगौरे । चर्चाष यवप्ररोहः ॥१७॥ परभागलाभाद्भवन्ध रेखाविभक्तः सुविभक्तगात्र्याः किंचित्मधृच्छिष्टविमृष्टरागः । स्फरितैरपुष्यदासञ्चलावरयफलोऽघरोष्ठः ॥१=॥ कामप्यभिख्यां पत्यः शिरश्रनद्रकलामनेन स्पृशेति सख्या परिहासपूर्वम। सा रञ्जियत्वा चरणौ कृताशीर्माल्येन तां निर्वचनं जधान ॥१६॥ तस्याः सजातोत्पलपत्रकान्ते प्रसाधिकाभिर्नयने निरीच्य । न चत्रपोः कान्तिविशेषबुद्धया कालाञ्जनं मङ्गलमित्यपात्तम् ॥२०॥ सा संभवद्भिः इसमैलतेव ज्योतिर्मिरुद्यद्भिरिव त्रियामा। सरिद्विहङ्गैरिव लीयमानैराम्रच्यमानाभरणा श्रात्मानमालीक्य च शोभमानमादर्शविम्वे स्तिमतायताची । हरोपयाने त्वरिता बभव स्त्रीमां त्रियालोकफलो हि वेष: ॥२२॥

उजले धगरसे बनाया हथा अगराग उनके शरीरपर मला और फिर धत्यन्त लाल गोरोचनसे उनका करीर चीता । उस समय पावंतीजी इतनी सुन्दर लग रही थी कि उनके रूपके ग्रागे उजली धारा-वाली उन गंगाजीकी जोभा भी फीकी पह गई जिनके तीर परकी वालूमें चकवे बैठे हों।।१४।। भौरोंसे बिराहमा कमल भौर बादलके टुकड़ोमे लिपटाहुब्राचन्द्रमा, कोई भी ऐसा न दिखाई दिया जो उनके गुयी हुई चोटीवाले मुखकी सुन्दरताके प्रांगे टहर सके ॥१६॥ उनके कानोपर लटकते हुए जौके मंकुर मोर लोधसे पुते तथा गोरोचन लगे हुए गोरे-गोरे गाल इतने सुन्दर लगने लगे कि सबकी प्रक्ति बरबस उनकी ग्रीर खिची जाती थी ।।१७।। सुडौल ग्रंगोवाली पार्वती-जीका जो निचला मोठ ऊपरके घोठसे एक रेखासे ग्रलग हो गया था, जिसपर लगी हुई चिकनाईने जसपर और भी लाली चढाकर उसे सुन्दर बना दिया वा और जिसकी सुन्दरता **बस** फलने ही वाली थी वह ग्रीठ जब फडकना या उस समयकी उसकी शोभा कही नही जा सकती ॥१६॥ पार्वतीजीके चरणोमे जब सली महावर लगा चुकी तब उसने ठिठोली करते हुए आशीर्वाद दिया कि भगवान करे तम इन पैरोंसे भ्रपने पतिके मिरकी चढ़कलाको छुस्रो । इसपर पार्वतीजी मँहसे तो कुछ त बोलीं पर एक माला उठाकर उसकी पीटपर उन्होंने जड़ ही दी ॥१८॥ सिगार करनेवाली स्त्रीत पार्वतीजीको नील कमल जैसी बडी-वड़ी और काली काली आँग्वोम जो काजल लगाया वह इसलिये नहीं कि मौजनसे उनकी प्रौंक्षोको कुछ शक्ता बढ़ेगी वरन इसीलिये कि वह भी मंगल सिंगारकी एक चलन थी ।।२०।। जैसे फूल जानेपर लताएँ स्वय भी खिल उठती हैं या जैसे तारे निकलनेपर रात जगमगाने लगती है या जैसे रंगविरगे पक्षियों के स्ना जानेसे नदी सुहावनी लगने लगती है, वैसे ही मिलायो, मोतियों भ्रौर सोनेके गहने पहना दिए जानेपर पार्वतीजीकी स्वामाविक सुम्दरता भ्रौर भी निवर उठी ।।र१।। अपने इस सजीले रूपको दर्यगुपे देखकर पार्वतीजी भी ठक रह

श्रथाङगुलिभ्यां हरितालमाई माङ्गल्यमादाय मनःशिलां च । कर्णावसक्तामलदन्तपत्रं तदीयं मुखमुक्तमय्य ॥२३॥ माता उमास्तनोदमेदमन् प्रवृद्धो मनोरथो यः प्रथमं बभव। दृहितुः कथंचिद्विवाहदीसातिलक चकार ॥२४॥ बबन्ध चास्राकलदृष्टिरस्याः स्थानान्तरे कल्पितसिक्षवेशम् । धाज्यङग्लीभिः प्रतिसार्यमाणमृण्मियं कौतुकहस्तसूत्रम् ॥२५॥ चीरोद वेलेव सफेनपञ्जा पर्याप्रचन्द्रेव शरत्त्रियामा। नवं नवज्ञौमनिवासिनी सा भयो वभौ दर्पणमादधाना ॥२६॥ तामचितास्यः कुलदेवतास्यः कुलप्रतिष्ठां प्रशामय्य माता। श्रकारयत्कारियतच्यद्चा क्रमेश पादग्रहर्श सतीनाम ॥२७॥ श्रविण्डतं प्रेम लभस्य पत्यरित्यच्यते ताभिक्षमा सम् नम्रा । तया त तस्यार्द्धशरीरभाजा पश्चात्कृताः स्निग्धजनाशिषोऽपि ॥२८॥ इच्छानिभत्योरनुरूपमद्रिस्तस्याः कृती कृत्यमशेषयित्वा । ् सभ्यः सभायां सुहृदास्थितायां तस्थौ वृषाङ्कागमनप्रतीचः ॥२६॥

गई ग्रीर महादेवजीसे मिलनेके लिये मचल उठी क्योंकि स्त्रियोका श्रुकार तभी सफल होता है जब पति उसे देखे ॥२२॥ इतनेमे पार्वतीजीकी माता मेना वहाँ आई और उन्होंने उमाका बह्र मखडा ऊपर उठाया जिसके दोनों और कानोंने सुन्दर कर्एफुल भूल रहे थे। उस रूपको देखकर वे मानन्दसे बेम्घ हो गई पर किसी प्रकार उन्होंने भपनी दो उँगलियोसे गीली हरताल भीर मगल-सचक मैनसिल लेकर अपनी पुत्रीके माथेपर विवाहका तिलक कर दिया। उस समय ऐसा जान पड़ा मानो मेनाने यह तिलक लगाकर. पार्वतीजीके मनमे जो जवानी खानेके समयसे ही शंकरजीकी पानेकी साथ बराबर बट रही थी वह पूरी कर दी ॥२३-२४॥ आनन्दके मारे मेनाकी आँखोंमे भीस भर भाए, इसलिये ठीक-ठीक देख न सकतेके कारण उन्होंने पार्वतीजीके हाथमे जहाँ कगना बौधना था वहाँ न बौधकर कही और बौच दिया। पर उनकी घायन चपनी उँगलियोंसे खिसकाकर उनके कगनको ठीक स्थानपर पहुँचा दिया ॥२४॥ नई साड़ी पहने हुए और हाथमे नये दर्पेश लिए हुए वे ऐसी लगने लगी मानो वे कीरसमुद्रकी उत्तराते हुए फेनवाली लहर हों ॥२६॥ विवाहके सब रीति-दग जाननेवाली मेनाने अपने कुलका यश बढानेवाली पावंताजीसे सब कुलके देवताओं को प्रशाम करवाया और फिर सब सखियों के पर खुबाए ॥२७॥ साजसे सक्चाती हुई पार्वतीजीको सब सिखयोंने यह माशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पति तुम्हे तन-मनसे प्यार करें। पर पार्वतीजीने भगवान शंकरके धार्ष शरीरमें बसकर अपनी सांख्योंके आशीर्वाद छोटे कर दिए ॥२८॥ द्विमालयने भी बड़े बत्साहसे जी सोलकर पार्वतीजीके विवाहके समय के प्रारम्भिक काम निपटा दिए भीर फिर सभामे बैठकर भगवान संकरजीके भानेकी बाट जोहने लगे। उसी समय कैलास पर्वतपर भी सप्तमाताग्रों ने ग्राकर शुक्रारकी वे नव सामग्रियाँ लाकर महादेवजीके ग्रागे रखदी जो उनके पहले

ताबद्धवस्यापि क्रवेरशैले तत्पूर्वपासिग्रहसानुरूपम् । प्रसाधनं मात्रभिराद्दताभिन्यस्तं प्रस्तातप्ररशासनस्य ॥३०॥ तद्भीरवान्मञ्जलमण्डनश्रीः सा पस्पृशे केवलमीश्वरेण। स एव बेपः परिखेत्ररिष्टं भावान्तरं तस्य विभोः प्रपेदे ॥३१॥ बभव भस्मैव सिताङ्गरागः कपालमेवामलशेखरश्रीः। उपान्तभागेष च रोचनाङो गजाजिनस्यैव दक्तलभावः ॥३२॥ श्रद्धान्तरद्योति विलोचनं यदन्तर्निविष्टामलपिङ्गतारम् । सामिध्यपने हरितालमय्यास्तदेव जातं तिलकियायाः ॥३३॥ यथाप्रदेशं अज्ञगेश्वरामां करिष्यतामाभरणान्तरत्वम् । शरीरमात्रं विकृतिं प्रपेदे तथैव तस्थः फण्रत्नशोभाः ॥३४॥ दिवापि निष्ठ्यतमरीचिभासा बाश्यादनाविष्कृतलाञ्छनेन । चन्द्रेस नित्यं प्रतिभित्रमौलेश्चडामसेः कि ग्रहसं हरस्य ॥३४॥ इत्यद्भतैकप्रभवः प्रभावात्प्रसिद्धनेपथ्यविधेविधाता । ब्रात्मानमासन्नग्णोपनीते खड्गे निपक्तप्रतिमं ददर्श ॥३६॥ स गोपति नन्दिभ्रजावलम्बी शाद लचर्मान्तरितोरुप्रष्टम् । तद्भक्तिसंविष्तत्रवहत्त्रमाणमारुख कैलासमिव प्रतस्थे ॥३०॥

तं मातरो देवमतुबन्यन्यः स्ववाहनवोमध्वावतंसाः । स्ववंः प्रभामण्डलरेखुनौरैः पद्मावतं चकुरिवान्तरीवम् ॥३८॥ तासां च पश्चात्कनकप्रमाणां काली कपालाभरणा चकासे । वलाकिनी नीलपपोदराजी द्रं पुरःविभगतहदेव ॥३६॥ ततो गणैः शुल्भुनः पुरोगैहदीरितो मङ्गलतूर्वधोषः । विमानशृङ्गाण्यवगाहमानः शश्चंस सेवावसरं सुरेश्यः ॥४०॥ उपाददं तस्य सहस्ररिमस्त्वप्ट्रा नयं निर्मितमातपत्रम् । स तदुङ्गलाद्विद्रमौलिवंभौ पतदङ्ग इवोचमाङ्ग ॥४१॥ मृतं च गङ्गायस्रने तदानीं सचामरे देवमसेविधाताम् । स्वद्गात्वाद्यपेवपयेयेऽपि सहंसपाते इव लच्यमाणे ॥४२॥ तमभ्यगच्छन्तप्रयोगे विधाता श्रीवत्सलचमा पुरुषश्व साचात् । जयेति वाचा महिमानमस्य संवर्द्यग्तौ हिषयेव विद्वस् ॥४३॥ एकंव मृतिविभित्रं त्रिधा सा सामान्यमेषां प्रथमावरत्वम् । विष्णोहरस्तस्य हरिः कदाचिद्वधास्तयोस्ताविधातात्वा ॥४४॥ विष्णोहरस्तस्य हरिः कदाचिद्वधास्तयोस्ताविधातुराद्यौ॥४४॥

मपने-मपने रथोपर बैठकर पीछे-पीछे, चली तो रथोंके ऋटकेसे उनके कर्एफूल हिलने लगे। उस समय उनके मृह प्राकाशमे ऐसे लग रहे वे मानो किसी तालमें बहुतसै कमल खिल गए हों। ।।३६।। सोनेके सनान चमकनवाली उन माताओं के पीछे-पीछे उजले खप्परीसे देह सजाए हुए भद्रकालीओ या रही थी जो ऐसी लग रही थीं मानो बगलोसे भरी हुई और दर तक चमकती हुई विजलीवाली नील बादलो की घटा चली ग्रा रही हो ।।३६।। महादेवजीके ग्रागे-ग्रागे बलनेवाले गराोने जो मञ्जल तरही बजाई उसकी ध्वतिने देवताग्रोके विमानोंकी छसरियोमे गैजकर यह सचना दी कि श्रव सबको अपने अपने काम में जुट जाना चाहिए ।।४०।। ऋट सर्यने विश्वकर्माके हावका बनाया हुआ नया छव लेकर शिवजी पर लगा दिया। उस समय शिवजीके सिरके पास छत्रसे लटकता हमा कपडा ऐसा जान पडता था मानी गंगाजीकी बारा ही गिर रही हो ।।४१।। गंगा और यमुना भी अपना नदीका रूप छोड़कर " महादेवजीपर चेंबर इलाने लगी। वे चेंबर ऐसे सगते वे मानो हंस उड़ रहे हो ॥४२॥ जैसे आगमे वी डालनेसे उसकी सपट बढ जाती है वैसे ही ब्रह्मा और विष्णु ने धाकर नमकी अग्रजग्रकार करके उनकी महिमा और भी बढा वी ११४३।। सम्बी बात तो यह है कि बह्या, विष्यु और महेश एक ही भूतिके तीन रूप हो गए हैं और ये सब बराबर भापसमें एक इसरेसे छोटे-बढ़े हमा ही करते हैं। कभी शिवजी विष्णुसे बढ़ जाते हैं, कभी बह्मा इन दोनोंसे बढ़ जाते हैं ग्रीर कभी ये दोनों बहुबासे बढ़ जाते है ।।४४।। वहाँ प्रपना राजसी ठाट छोड़कर स्रोर बिनीत देश बनाकर इन्द्र सादि लोक-पाल जब उनके दर्शन करनेको साए तो

तं लोकपालाःपुरुहृतमुख्याः श्रीलव्यात्सर्गविनीतवेषाः ।
दिष्टप्रदाने कृतनिद्देश्वास्तर्हिंगाः प्राञ्जलयः प्रयोष्ठः ॥४५॥
कम्पेन पूष्नैः शतपत्रयोनि वाचा हरिं हुत्रहृष्णं स्मितेन ।
आलोकसात्रेण मुरानशेषान्यस्भावयामास यथा प्रधानम् ॥४६॥
तस्मै जयाशीः सद्युजे पुरस्तात्सप्तार्थिभस्तान्स्मतपूर्वमाह ।
विवाहयत्रे विततेऽत्र यूयमध्यय्वः पूर्वृत्वा मयेति ॥४०॥
विश्वाहमुग्रग्रदरः प्रवीणः संगीयमानत्रिपुरावदानः ।
अध्वानमध्वान्तविक्तरलङ्क्यस्ततार ताराधिपखण्डधारी ॥४८॥
वे लेलगामी तम्रवाह वाहः सशब्दचामीकर्राकिकण्वेकः ।
तटाभिषातादिव लम्नपङ्के धुन्वनमुहुः प्रोतघने विपाणे ॥४६॥
स प्रापदप्राप्तपराभियोगं नगेन्द्रगुप्तं नगरं मुहृत्तित् ॥
पुरोविलमुँहरदिष्टपातैः सुवर्णसूत्रैरिव कृष्यमाणः ॥४०॥
तस्योपकरुठे धननीलकरुठः कृतृहृत्वादुःमुखपीरदृष्टः ।
स्ववाण्विहृदिवरीर्थं मार्गादासक्रभुष्टमयाय देवः ॥४१॥

नन्दीने सकेतसे इन लोगोंको महादेवजीके दर्शन करा दिए ग्रीर तब इन लोगोंने हाथ जोड-कर जिबजीको प्रसाम किया ।।४५।। शिवजीने बह्याजीकी ग्रोर सिर हिलाकर, विष्साजीसे कुशल मंगल पुछकर, इन्द्रकी और मुस्कराकर और जितने देवता थे उन सबको केवल देखकर जो जैसा बडा छोटाया वैसे ही सबका ग्रादर किया ॥४६॥ फिर जब सप्तऋषियोंने जय कहकर जन्हें भाशीर्वाद दिया. तब शिवजी जनमे बोले कि इस बढ़े भारी विवाहके काममें पुरोहितका काम मैंने पहलेसे ही आपके लिये रख छोडा है ॥४७॥ सब विकारोसे परे रहनेवाले महादेवजी जब चलने लगे उस समय उनके आगे-आगे विश्वावस आदि प्रसिद्ध गंधर्व गर्वेट त्रिपुरामुरपर विजय पानेके गीत गाते चल रहे ये ।।४८।। वडी मीठी चालसे चलनेवाला ग्रीर ग्रपने गलेमें लटकी हुई सोनेकी छोटी-छोटी घंटियोंको टनटनाता हुग्रा वह बैल उन बादलोंको ग्रपने सीगोसे बार-बार फॅकारता हथा चला जा रहा था जो उसके धीगोमें इस प्रकार लगे हुए थे मानो नदीके तीर परके टीले ढाते समय उनमें कीचड़ लग गई हो ॥४६॥ किसीसे भी कभी न हारनेवाला वह बैल हिमालयके श्रोषधित्रस्य नामवाले नगरमें इस प्रकार क्षण भरमें पहुँच गया मानो ग्रागे पडती हुई शिवजीकी चितवनकी सोनेकी डोरियाँ उसे स्त्रीचती ले गई हों ।।५०।। उसी नगरके पास बादलोंके समान नीले कण्ठवाले महादेवजी उस प्राकाशसे पृथ्वीपर उतरे जिसमें उन्होने त्रिपुरासूरको मारते समय बहुतसे बारण चलाकर विन्ह बना दिए थे। वे जब उतर रहे थे तो वहाँके निवासी बढ़े चावसे ऊपर मूँह उठाए हए उन्हें देख रहे थे ।। ११।। महादेवजीके आनेसे पर्वतराज हिमालय बढे प्रसन्न हुए और अपने उन घनी कुदुम्बियोंको हाथीपर चढ़ा-चढ़ाकर शिवजीकी अगवानीके लिये ले चले जो

तमृद्धिमन्द्रन्धजनाधिरुद्धैर्वन्दैर्गजानां गिरिचक्रवर्ती । प्रत्युजनामागमनप्रतीतः प्रफ्रज्लवृत्तैः कटकैरिव स्त्रैः॥५२॥ वर्गानुभौ देवमहीधराणां द्वारे पुरस्योद्धिटितापिधाने । समीयतुर्द्रविसर्पिघोषौ भिन्नैकसेत् पयसामिनौघौ ॥५३॥ ह्रीमानभृद्भमिधरो हरेण त्रैलोक्यवन्द्येन कृतप्रणामः। पूर्व महिन्ना स हि तस्य दूरमावर्जितं नात्मशिरो विवेद ॥५४॥ प्रतियोगाद्विकसन्मुखश्रीर्जामातुरग्रेसरतामुपेत्य प्रावेशयनमन्दिरमृद्धमेनमागुल्फकीर्शापसमार्गपुष्पम् 119911 तस्मिन्महर्ते पुरसुन्दरीगामीशानसंदर्शनलालसानाम् । प्रासादमालासु वभवुरित्थं त्यक्तान्यकार्याणि विचेष्टितानि ॥४६॥ श्रालोकमार्गं सहसा त्रजन्त्या कयाचिदद्वेष्टनवान्तमाल्यः। बद्धं न संभावित एव तावत्करेण रुद्धोऽपि च केशपाशः ॥५७॥ प्रसाधिकाऽऽलम्बितमग्रपादमाचिप्य काचिदुद्रवरागमेव । उत्सप्टलीलागतिरागवाव ।दलक्तकाङ्कां पदवीं दक्षिसमञ्जनेन संभाव्य तद्वश्चितवामनेत्रा । वातायनसन्निकर्षं ययौ शलाकामपरा वहन्ती ॥५८॥

 जालान्तरत्रेषितदृष्टिरन्या प्रस्थानभिन्नां न बबन्ध नीवीम । साभिप्रविष्टाभरणात्रभेका हस्तेन तस्थाववलम्ब्य वासः ॥६०॥ अर्जीचिता सत्वसम्रत्थितायाः पदे पदे दुर्निमिते गलन्ती । तदानीमङ्गुष्ठमूलापितस्त्रशेषा ॥६१॥ **क**स्याश्रिदासीद्रशना म्रखेरासवगन्धगर्भेव्याशान्तराः सान्द्रकृतृहलानाम् । विलोलनेत्रभ्रमरेर्गवाद्याः इवासन् ॥६२॥ सहस्रपत्राभरखा तावत्पताकाकुलमिन्दुमौलिरुचोरखं प्रपेदे । राजपर्थ त्रासादशृङ्गाणि दिवापि कुर्वञ्ज्योत्स्नाभिषेकद्विगुण्यतीनि ॥६३॥ तमेकदृश्यं नयनै: पिबन्त्यो नार्यो न जग्मविषयान्तराशि । तथाहि शेषेन्द्रियवृत्तिरासां सर्वात्मना चत्रुरिव प्रविष्टा ॥६४॥ स्थाने तपो दुश्ररमेतदर्थमपर्शया पेलवयापि तप्तम्। या दास्यमप्यस्य लमेत नारी सा स्यात्कृतार्था किम्रुताङ्कराय्याम् ॥६४॥ परस्परेश स्पृह्णीयशोभं न चेदिदं द्वन्द्वमयोजयिष्यत् । अस्मिन्द्रये रूपविधानयतः पत्यः प्रजानां विफलोऽभविष्यत ।।६६॥

खिड़कीकी जालियोंसे जाकर भारतके लगी कि उसकी कमरका नाड़ाखुल गया धीर बिना वांचे ही उसे हाथसे पकड़े जो खड़ी हुई तो उसके हाथके कंगनके रत्नकी चमकसे उसकी नाभि क्षमकती दिखाई देने लगी ।।६०।। एक स्त्री डोरेमे मिए पिरो रही भी। इतनेमें ही शकरजीकी बरातका हल्ला सुनकर वह हड़बड़ाकर उठी और खिड़कीकी ग्रीर दौड़ी। हुग्रा यह कि खिड़की तक पहुँचते-पहुँचते मिलायोंके दाने तो सब बिसर गए पर पैरके घँगूटेमें बँघा हुआ डोरा क्योंका त्यों फैंसा रह गया ।।६१।। उन वावभरे-नैन-वालियोंके बासबसे महकते हुए बीर चंदल नेत्रवाले मुख खिड़कियोमे फाँकते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे ये मानो खिड़कियोंकी जालियोंमें भौरोसे भरे कमत टाँग दिए गये हो ॥६२॥ इतनेमे ही उन चुनेसे पूरे हुए छत्रसे भवनोंके कंग्ररोको प्रपने सिरके चंद्रमाकी चाँदनीसे और भी प्रधिक चमकाते हुए महादेवजीने व्यजामों भौर पताकाभोंसे सजे हुए राजमार्गमें प्रवेश किया ॥६३॥ नगरकी स्त्रियां सब सुधब्ध भूलकर इस प्रकार एकटक देखती हुई उन्हे अपने नेत्रोसे पी रहीं थीं मानो उनकी सब इन्द्रियाँ भाकर भौलोंमें ही समा गई हों ।।६४।। वे सोचने लगीं कि ऐसे बरके लिये सुकुमार पार्वतीका तप करना ठीक ही था क्योंकि ये तो ऐसे सन्दर हैं कि जो स्त्री इनकी दासी भी हो जाय वह भी धन्य हो जाय फिर जो इनकी गोदमें जाकर लेटे उसका तो कहना ही क्या है ।।६५।। स्न्दरतामे एक दूसरेसे बढ़े-बढे हुए इस जोड़ेका यदि विवाह न होता तो हम यही समझते कि बहुगाजीने इन दौनोंका रूप गढ़नेमें जो परिश्रम किया वह सब धकारच ही था ।।६६।। धव हमारी समझमें था रहा है कि इन्होंने कामदेवको क्रोधकरके अस्म

शरीरमनेन दर्ग्ध कुसुमायुषस्य। न नुनमारुढरुषा बीडादमं देवसदीच्य मन्ये संन्यस्तदेहः स्वयमेव कामः ॥६७॥ श्रनेन संबन्धमपेत्य दिष्ट्या बनोरश्वप्रार्थितमीरवरेण। मुद्धानमालि चितिधारको च्याप्रचेस्तरं बच्चति शैलराजः ॥६८॥ इत्योषधिप्रस्थविज्ञासिनीनां शृखन्कथाः श्रोत्रसस्त्रास्त्रिनेत्रः। केयुरच्लीकृतलाजमुष्टि हिमालयस्यालयमाससाद ॥६६॥ तत्रावतीर्याच्युतद्त्तहस्तः शरद्धनादीधितिमानिवोच्छः। क्रान्तानि पर्व कमलासनेन कच्यान्तराख्यदिपतेर्विषेश ॥७०॥ तमन्वगिन्द्रप्रमुखाश्च देवा: सप्तर्षिपर्वाः परमर्थयश्च । गिर्यालयमभ्यगच्छन्प्रशस्तमारम्भमिवोत्तमार्थाः ॥७१॥ तत्रेश्वरो विष्टरभाग्यबावत्सरत्तमध्यै मधमच्च नगोपनीतं प्रत्यप्रहीत्सवममन्त्रवर्जम् ॥७२॥ नवे दक्रले दुकूलवासाः वधुसमीपं निन्ये विनीतरवरोधदत्तैः। स्फ्रटफेनराजिन बैहदन्वानिव चन्द्रपादै: ॥७३॥ वेलाममीपं तया प्रवृद्धाननचन्द्रकान्त्या प्रपुत्न्तच्यः कुमुदः कुमायी। प्रसम्बचेतःसलिलः शिवोऽभृत्संसञ्यमाँनः शरदेव लोकः॥७४॥

नहीं किया है बरन कामदेव ही इनकी मृत्दरता को देखकर टीसके मारे स्वयं जल मरा ॥६७॥ हे सखी ! पर्वतेश्वर हिमालय बडे भाग्यवान हैं। एक तो पृथ्वी धारण करने से उनका सिर वैसे ही ऊँचा या उसपर अपने मनचाहे वर भगवान शकरजीसे सम्बन्ध करके उनका सिर भीर भी ऊँचा हो जायगा ॥६८॥ भ्रोपश्चित्रस्वकी स्त्रियोकी ऐसी मीठी-मीठी बाते सुनते हए-महा-देवजी हिमालयके उस घरमे पहेंचे जहाँ इतनी भीड़ थी कि कुमारियोने धाचार दिखालानेके लिये जो सीले विसेरी यी वे वहाँके सोगोके भूजवधोकी रगड़से ही पिसकर पूर्यां बन गई थीं ा६६।। वहाँ पहुंच नेपर विष्णु जी ने हायका सहारा देकर महादेवजीको इस प्रकार बैससे उतार सिया मानो शरदके उजले बादलोंसे सुर्यको उतार लिया हो । वहाँ से वे हिमालयके अवलकी उस भीतरकी कोठरीमे पहुँचे जहाँ ब्रह्माजी पहलेसे बैठे हुए वे 11७०11 उनके पीछे-पीछे इन्द्र प्रादि देवता सप्तिषियोंके साथ सब महिष और महादेवजीके सभी गण हिमालयके घरमें उसी प्रकार पैठे जैसे किसी काम के ठीक-ठीक प्रारभ हो जानेपर उसके पीछे ग्रौर भी बहतसे बडे-बडे काम सम् आते हैं।। ७१।। वहाँ श्रासनपर महादेव त्रीको बैठाकर हिमासयने रत्न, ग्रन्थ, मध्. दब्री धीर नये वस्त्र, जो कुछ साकर दिए वे सब उन्होंने मंत्रोंके साथ से लिए।। ७२।। रैलमी बस्च पहने हुए महादेवजीको रनिवासके सेवक उसी प्रकार पार्वतीजीके पास ले गए भैसे चंद्रमाकी किरएों फेनवाले समूद्रको तटतक पहुँचा देती हैं ।।७३ ।। जैसे घरदके आनेपर लोग प्रसम्ब हो जाते है वैसे ही बत्यन्त चमकते हुए चन्द्रपाके समान मुखवाली पार्वतीको देखकर तयोः समापित् कातराणि किंचिद्वचवस्थापितसंहतानि । ह्मीयन्त्रणां तत्त्वणमन्त्रभृवसन्योन्यलोलानि विलोचनानि ॥७४॥ तस्याः करं शैलगुरूपनीतं जग्राह ताम्राङगुलिमण्टमृर्तिः। उमातनी गृहतनोः स्मरस्य तच्छक्किनः पर्वमिव प्ररोहम् ॥७६॥ रोमोद्भमः प्रादुरभदुमायाः स्विन्नाङ्गुलिः पुङ्गवकेतुरासीत्। विस्तयोः पाशिसमागमेन समं विभक्तेव मनोअवस्य ॥७७॥ पुष्यति कान्तिमायाम् । प्रयक्तपाशिग्रहर्णं यदन्यद्वधूवरं सान्निध्ययोगादनयोस्तदानीं किं कथ्यते श्रीहभयस्य तस्य ॥७८॥ प्रदक्षिणप्रक्रमणात्कृशानीरुद्विषस्तन्मिथृनं वर्तमानमन्योन्यसंसक्तमहस्त्रियामम् ॥७६॥ मेरोरुपान्ते प्विव तौ दंपती त्रिः परिसीय वहिमन्योन्यसंस्पर्शनिमीलिताचौ । स कारपामास वध प्ररोधास्तस्मिन्सिमद्वार्चिषि लाजमोन्नम् ॥ = ०॥ सा लाजधमाञ्जलिमिष्टगन्धं गुरूपदेशाद्धदनं कपोलसंसर्पिशिखः स तस्या महर्तकर्शोत्पलतां प्रपेदं ॥=१॥

शकरजीके नेत्ररूपी कुमूद खिल गए और उनका मन जलके समान निर्मल हो गया । १७४।। पावंतीजीके भीर शंकरजीके नेत्र योडी देरके लिये मिलकर फिर हट जाते थे और इस प्रकार एक दूसरे को चाह-भरी चितवन से देखकर उनके हृदयमें फिर बडी लज्जा भी ग्राजाती थी कि हमें शकरजीके हाथ पर रख दिया। पार्वतीजीका वह लाल-लाल उँगलियीवाला हाथ ऐसा लगता था मानो महादेवजीके उरसे छिपे हुए कामदेवके अंकुर पहले-पहल निकल रहे हो ।। ७६ ॥ हाथ पकड़ते ही पार्वती जीको भी रोमांच हो स्राया और महादेव जी की उँगलियोमे भी पसीना छटने लगा। ऐसा जान पड़ा मानो उन दोनो का हाथ मिलाकर कामदेवने दोनो को एक साथ अपने वशमें कर लिया हो ।। ७७ ।। जो पावंती श्रीर शकर संसार भर में विवाहके समय स्मरण किए जानेपर बहु और वरोंकी शोभा बढाते है उन्ही पावंती और शकरका जब स्वयं ही विवाह हो रहा हो तब उनकी शोभाका तो कहना ही क्या है।। ७८।। इँघनसे जली हुई ग्राग्नका फेरा देते समय पार्वती और शंकरजी इस प्रकार शोभित हुए मानो रात और दिन दोनो मिलकर समेरु पर्वतका फेरा लगा रहे हों ।। ७६ ।। एक दूसरेको छूनेके कारण पार्वती और शकरजी आंख मुँदकर ग्रानन्द लेखे हुए धन्निका फेरा लगा रहे थे। जब तीन बार जलती हुई ग्रन्निक फेरे हो गए तब पूरीहितजीने प्रग्नि में घानकी खीलोंका हवन कराया ॥ ६०। पार्वतीजीने पुरोहितजीके कहनेसे उस खीलके होमसे उठे हुए सुगन्धित घुएँको भ्रपने हाथकी भंजलीसे सूँघा। वह घुर्भा उनके गालों के पास पहुँचकर क्षारा भरके लिये उनके कानोंका करांफूल बन जाता या ।। ६१।। उस हवनके गरम धुएँ से पार्वती- तदीषदाद्रहिगागण्डलेखग्रुच्छ्वासिकालाञ्जनरागमच्गोः क्लान्तयवोवतंसमाचारधूमग्रहणाद्वभूव ॥८२॥ वधं द्विजः प्राह तर्वेष वत्से विद्वविवाहं प्रति कर्मसाची। शिवेन भर्त्रा सह धर्मचर्या कार्या स्वया मुक्तविचारयेति ॥=३॥ आलोचनान्तं श्रवशे वितत्य पीतं गुरोस्तइचनं भवान्या । निदायकालोल्वणतापयेव माहेन्द्रमम्भः प्रथमं पृथिव्या ॥=४॥ ध्रवेश भर्ता ध्रवदर्शनाय प्रयुज्यमाना प्रियदर्शनेन। सा दृष्ट इत्याननम्बमय्य हीस्यक्रपठी कथमप्यवाच ॥=४॥ विधिन्नेन प्ररोहितेन प्रयुक्तपाणिप्रहणोपचारौ । प्रक्षेमतस्तौ पितरौ प्रजानां पद्मासनस्थाय पितामहाय ॥=६॥ वधर्विधात्रा प्रतिनन्यते सम कल्याणि वीरप्रसवा भवेति । वाचस्पतिः सन्नपि सोऽष्टमुर्तौ त्वाशास्य चिन्तास्तिमितो वभूव॥=७॥ बलप्रोपचारां चतरस्रवेदीं तावेत्य पश्चात्कनकासनस्थी। लौकिकमेपणीयमाद्रीचतारोपणमन्वभृताम् ॥==॥ पत्रान्तलझैर्जलिनदुजालैराकृष्टमुक्ताफलजालशोभम् तयोहपर्यायननालदंडमाधत्त सन्मीः कमलातपत्रम् ॥ द्विषा प्रयुक्तने च वाङ्मयेन सरस्वती तन्मिथुनं सुनाव । कमलातपत्रम् ॥=६॥ संस्कारपतेन वरं वरेएयं वधुं सुखग्राह्मनिबन्धनेन ॥६०॥

जीके गाल कुछ लाल हो गए, मृंहपर पसीनेकी बूरें छा गई, धांचाँका काला धांचन फैल गया धारेर कानोपर घर हुए जबे भी धुंजले पढ़ गए।।=२।। तब पुरेहितजीने पार्वतीजीसे कहा कि है वत्ते ! यह धांना नुप्तार विवाहका साथी है। धांचले पुरा सब प्रकार को धंका छोड़कर स्वरा खिल्ल्यों के साथ घंके काम करना।।=२।। धांचीलेक प्रपन्न कान फैलाकर पार्वतीजीने पुरोहितजीको बात बेंसे हो धांदरसे मुनी जेंसे गर्माके तथी हुई पृष्ट्यां वर्षाकी पहली बूँदें प्रहरण करती है।।=४।। जब धंकरजीने कहा कि धृवकी धोर देखों तब पार्वतीजीने ऊपर मृंह उठाकर बहुत लजाते हुए किसी-किसी प्रकार हता कहा—हो देख निवा ॥।=४।। इस प्रकार कर्मकाण्ड जाननेवाले पुरोहितजीने संसारके माता-पिता पार्वती धौर शंकरजीका विवाह पूरा करा दिया। तब कम्मके धामसप्त देते हुए कहाजीको दोनोने प्रशास किया।।=६।। बहाजीको दोनोने प्रशास किया।।=६।। बहाजीको ने नहके तो यह धाशीलीद दे दिया कि है कल्याएं। ] पुन बीरपुक्ती माता बनो, किन्तु वाएं।के स्वामी होते हुए भी उनकी यह समक्षमें नहीं धाया कि सब इच्छाजीन परे रहनेवाने शंकरजीको हम तथा धाशीलीद दें।।=७।। बहास मक्षमें नहीं धाया कि सब इच्छाजीन परे रहनेवाने शंकरजीको हम तथा धाशीलीद दें।।=७।। बहास महावेचजी धौर पार्वतीजी, हुनोते सजे हुए चौकने लाए गए धौर सोनेक धासनपर बैठा विर गए। तह उनके ऊपर लांकिक दिवाद प्रमाप स्वर्थ समाम स्वर्थ समाम स्वर्थ समाम स्वर्थ समाम स्वर्थ समाम स्वर्थ समामीकी।
सौर पार्वतीजी, हुनोते सजे हुए चौकने लाए गए धौर सोनेक धासनपर बैठा विर गए। तह उनके अपर लांकिक दिवाद प्रमाम स्वर्थ समाम स्वर्थ समाम स्वर्थ समामीकी।

तौ सन्धिषु व्यञ्जितवृत्तिभेदं रसान्तरेषु प्रतिबद्धरागम् । अपरयतामप्सरसां मुहते प्रयोगमायं ललिताङ्गहारम् ॥६१॥ देवास्तदन्ते हरमृद्धभार्यं किरीटवद्धाञ्जलयो निपत्य । शापावसाने प्रतिपत्तम् सूर्यपाचिरे पञ्चशरस्य सेवाम् ॥६२॥ तस्यानुमेने मगवान्वियन्युर्व्यापारमात्मन्यपि सायकानाम् । कालप्रयुक्ता खलु कायविद्धिविद्यापना भर्तपु सिद्धिमेति ॥६३॥ श्रथं विद्युवगणाँस्तानिन्दुमौलिविसुन्य, विविष्यगणाँस्तानिन्दुमौलिविसुन्य, करेण ।

कनककलशयुक्तं भक्तिशोभासनार्थ, चितिविरचितशय्यं कौतुकागारमागात् ॥६४॥

नवपरिखयत्तुज्ञाभूषणां तत्र गौरीं, वेदनमपहरन्तीं तत्कृतात्तेपमीशः । श्रपि शयनससीस्यो दत्तवाचं कर्यचित.

प्रमथ्रमुखविकारैर्हामयामास गृहम् ॥६५॥ इति महाकविश्रीकालिदासकृती कुमारसभवे महाकाव्ये उमापरिगयो नाम सप्तमः सर्गः॥

> महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसंभव महाकाव्यमें पार्वतीजीके विवाह वर्णन नामका सातवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

# ॥ अष्टमः सर्गः ॥

पाशिषीडनिविधेरनन्तरं शैलराजदुहितुईरं प्रति ।
भावसाध्वसपरिग्रहादम्न्कामदोहदमनोहरं वपुः ॥१॥
व्याहृता प्रतिवचो न सन्द्धे गन्तुमैच्छ्रदवलम्बितांशुका ।
सेवने स्म शयनं पराङ्मुखी सा तथापि रतये पिनाकिनः ॥२॥
केतवेन शिपते इत्ह्लात्पार्वती प्रतिम्रखं निपातितम् ।
चचुरुन्मिपति सस्मितं प्रिये विद्युताहतिमव न्यमीलयत् ॥३॥
नाभिदेशनिहितः सकम्पया शंकरस्य रुरुष नया करः ।
तद्कुलमथ चाभवस्वयं ृद्रमुच्छ्यसितनीविबन्धनम् ॥४॥
स्वमालि निरुपदिण्टमाङ्कृता नास्मरत्यमुख्यतिनि प्रिये ॥४॥
अप्यवस्तुनि कथाप्रदुत्ते परन्तत्त्परमनङ्गरासनम् ।
वीचितेन परिवीच्य पार्वती मूर्थकम्पमयमुत्तरं ददौ ॥६॥
श्रृत्तिनः करतल्ढयेन सा संनिरुध्य नयने हृतांशुका ।
तस्य परयति ललाटलोचने मोधयत्नविधुरा रहस्यमृत् ॥७॥

### ग्राठवाँ सर्ग

विवाह हो जानेपर पार्वतीजी यह तो चाहती ही थी कि शिवजीसे दूर न रहें पर साथ ही कछ भिभकती भी थी। उनके इस प्रेमे और भिभक्ते भरे सुन्दर शरीरको ही देख-देखकर महादेवजी उन पर लट्ट हए जारहे थे ।।१।। वे इतर्नाल जात थी कि शिवजी कुछ पूछते भी थे तो वे बोलती न थीं, यदि वे इनका ग्रांचल थाम लेते तो वे उठकर भागने लगती थी ग्रीर साथ सीते समय भी वे इसरी घोर मह फेरकर ही सोती थी। पर शिवजीको इन बातोमे भी कम धानन्द नहीं मिलता या ।।२।। जब कभी शिवजी सोनेका बहाना करके आँख मुँदकर लेट जाते तब पावेतीजी उनकी भीर घुमकर उन्हें टकटकी बाँधकर देखा करती। इतनेमें ही शिवजी मुस्कराकर भांखें खोल देते और ये चट इस फुर्तीने अपनी आँखे मीच लेती मानो बिजलीकी चकाचौधसे आँखे मिच गई हो ॥३॥ जब शंकरजी अपने हाथ उनकी नाभिकी और बढाते तब पार्वतीजी काँपते हुए उनका हाथ थाम लेती, पर न जाने कैसे इनकी साड़ीकी गाँठ ढीली पड़कर अपने आप खुल जाती ।।४।। पार्वती जीकी सखियाँ इन्हें सिखाया करती कि देखो सखी, तुम डरना मत और जैसे-जैसे हम सिखाती हैं वैसे ही वैसे प्रकेले में शंकरजीके पास रहना, पर शिवजीके सामने पहेँचते ही वे इतनी घबरा जाती कि सखियोंकी सब सीख इनके घ्यानसे उतर जाती ।।१।। जब कभी बात-बात में शिवजी ऊट-पटाँग बातें छेड कर इनसे उत्तर माँगते तो ये अपने महसे तो कुछ न कहतीं, वस अपनी आंखे ऊपर उठाकर और सिर घुमाकर यह जता देती कि में प्रापकी सब बातें मानती हैं ।।६।। जब कभी धकेलेमें शिवजी इनके कपड़े खींचकर इन्हें उचाड देते तो वे प्रपनी दोनों हथेलियोसे शिवजीके दोनों नेत्र बन्द कर लेतीं जिससे वे चुम्बनेष्वधरदानवर्जितं खिन्नहस्तसदयोपगृहनम् । क्लिप्टमन्मथमपि प्रियं प्रभोर्ट्लभप्रतिकृतं वधुरतम् ॥=॥ यनमुखग्रहरामचताधरं दानमत्ररापदं नखस्य यत्। यद्भतं च सदयं प्रियस्य तत्पार्वती विषहते स्म नेतरत ॥६॥ रात्रिष्ट्रतमञ्जयोक्त् द्यतं सा प्रभातसमये सखीजनम् । नाकरोदपक्रवहलं हिया शंसितं त हृदयेन तत्वरं ॥१०॥ दर्पसे च परिभोगदर्शिनीं पृष्ठतः प्रस्विनो निषेद्रपः। प्रेच्य विम्बम्पविम्बमात्मनः कानि कानि न चकार लज्जया ॥११॥ नीलकएठपरिश्वक्तयौवनांतां विलोक्य जननी समाधमत्। भर्तबस्लभतया हि मानसीं मातुरस्यति शुचं वधुजनः ॥१२॥ वासराणि कतिचित्कथञ्चन स्थाणना रतमकारि चानया । ज्ञातमनमथरसा शनैः शनैः सा स्रमीच रतिदःखशीलनाम ।। १३।। सस्वजे त्रियम्ररोनिपीडनं त्रार्थितं मुखमनेन नाहरत । मेखलावसायलोलतां गतं इस्तमस्य शिथिलं स्रोध सा ॥१८॥

देखन पावे। पर शिवजी भी ऐसे गुरु ये कि ऋट भ्रपना तीसरा नेत्र खोल लेते श्रीर ये हार मानकर बैठ जाती ।।।।। महादेवजी जब इन्हें चुमना चारने तो ये ग्रयना छोठ ही न बढातीं और जब वे इन्हें कसकर छाती लगाना चाहते तो ये अपने शय तक न सनाती। इस प्रकार बाधाओं के साथ प्रधुरे रसके साथ भी शिवजीने यथके साथ में सभीग किया उसमें उन्हें श्रानन्द ही मिला ।। घीरे-घीरे पार्वतीजीकी भिरुक मिटने लगी ग्रीर इसलिये जब कभी महादेवजी इन्हें चूमते समय काटते नहीं थे, चूमते हुए घाय नहीं करते थे धीर बहुत वीरे-धीरे सभीग करते थे तो ये श्रानाकानी नहीं करती थी। पर उहाँ व इससे आगे बढ़े कि ये घसरा उठती ।। है।। पार्वतीजी इतनी लजीली थी कि जब इनकी मिलयाँ इनमें रातकी बाते पुछने समतीं तो ये चाहते हुए भी लज्जाके मारे उनसे बता नहीं पानी थी।।१०।। जब ये हाथमे दर्परा लेकर उसमे अपने शरीरपर बने हुए सभोगके चिन्ह बैठी देखती और उस समय कही पीछेसे अपचाप शिवजी पहुँच जाते तो उनकी परछाही दर्पसभें पडते ही वे एसी लजा जाती कि भेपके मारे क्या-क्या नहीं करने लगती थी ।।११।। मेनाको यह देखकर बड़ा सन्तोप हुमा कि महादेवजी हमारी कन्याके यौवनका उपभोग कर रहे हैं, क्योंकि जब माना यह देख नेती है कि मेरी कन्याका पति कन्याको प्यार करता है तो उसका जी हल्का हो जाता है ॥१२॥ कुछ दिनो तक तो महादेवजी ज्यों-त्यों करके पार्वतीजीसे संभोग करते रहे पर वीरे-घीरे जब पार्वतीजीको भी सभोगका रस मिलने लगा तब इनकी भी भिन्नक धीरे-मीरे जाती रही ।।१३।। ग्रीर इसलिये जब महादेवजी इन्हें कसकर छातीसे लगाते तो ये भी उन्हें दोनों हाथोंसे कस लेती, जब वे चूमनेको मूँह बढ़ाते तो ये भपना मूँह हटाती नहीं थी और जब शंकरजी इनकी मानस्वित्तमध्यवित्रियं दार्ह्यभानस्वावित्रोगकातरम् । कैथिदेव दिवसैस्तथा तयोः प्रेमगृहमितरेतराश्रयम् ॥१५॥ तं यथात्मसद्यां वरं वधुरन्वरज्यत वरस्तथेव ताम् । सागरादनपगा हि जाह्वत्री सोऽपि तन्मुख्यसँकष्टविभाक् ॥१६॥ शिष्यतां निधुवनोपदेशिनः शंकरस्य रहसि प्रपत्रया । शिवितं युवितनैपुर्खं तया यचदेव गुरुद्विखीकृतम् ॥१७॥ द्यमुक्तभपशोष्टमित्रका वेदनाविधुतहस्तपल्लवा । शीतलेन निरवापयत्त्वणं मौलिचन्द्रशक्लेन श्रूलिनः ॥१८॥ दुम्बनाद्वक्त्यर्श्वर्षापं शंकरोऽपि नयनं ललाटजम् । उज्ल्यसत्क्रमल्यन्थयं ददौ पार्वतीवदनगन्ध्याहिने ॥१६॥ पूर्वमिन्द्रियसुखस्य वर्सनः सेवनादनुगृहीतमन्मथः। एवित्राज्ञयने सहोमया मासमात्रमवसदृष्यजः॥ २०॥ सोऽनुमान्य दिवनन्तमारमभूरात्मजाविरहर्श्वस्रवितम् । तत्र तत्र विज्ञार संपतन्त्रप्रयोतना कङ्ग्यता॥ २१॥

तगडी पकडकर सीचते तो ये ब्राधे मनसे ही उनका हाथ रोकती ।।१४।। थोड़े ही दिनोंमें दोनोकी चाल-डालसे यह जान पडने लगा कि अब ये बहुत धूल-सिल गये हैं क्योंकि दोनों एक दूसरेकी बड़ाई करते अधातेन थे। और जो कही क्षरण भरके लिये भी एक दूसरेसे ग्रनग हुए कि बस तडपने सगते ।।१५।। जैसे—समुद्रके पास जाकर ग्रीर मिलकर गगा**जी** वहाँसे लौटनेका नाम तक नहीं लेती और समुद्र भी उन्होंके मूखका जल ले-लेकर बराबर उनके प्रेम किया करना है वैसे ही पार्वतीजी भी जैसे-जैसे अपने प्रियतमका मन बहलाती वैसे-वैसे महादेवजी भी उनके मनकी ही बाते किया करते थे ॥१६॥ पार्वतीजीने शकर जीसे अकेले 4 जो काम-कलाकी शिक्षा ली थी उस कलाके प्रनुसार इन्होंने महादेवजीके साथ नई नवेलियोकी चटक-मटकस भरा जो सभोग किया वही मानो कला सीखनेकी गुरुदक्षिणा थी ।।१७।। जब कभी पार्वतीजीका अग्रेठ महादेवजी काट कते तो वे पीडासे अपने हाथ भट-कने सगती और फिर तत्काल महादेव तीके सिरपर बसे हुए चन्द्रमापर ज्यो ही ग्रोठ रखतीं त्यों ही उन्हें ऐसी ठढक मिलती कि उनकी सब पीड़ा जाती रहती ॥१८॥ इसी प्रकार चुम्बन लेते समय जब पावंतीजीके केशोका चूर्ण भडकर शिवजीके तीसरे नेत्रमें पडता तो वह नेत्र दखने लगता। तब खिले हए कमलकी गधवाले पार्वतीजीके मेंहकी फंक पानेके लिये वे प्रयना नेत्र उठाकर उनके मँहतक पहुँचा देते ।।१६।। इस प्रकार जवानीका रस लेकर महादेवजी ने कामदेवपर बढ़ी कपा की और हिमालयके घरपर उमाके साथ रहते हुए उन्होंने एक महीना विता दिया ॥२०॥ तब उन्होंने हिमालयसे जानेकी बाजा माँगी । कन्याकी धपनेसे ग्रलग करनेमें हिमालयको दृःख तो बहत हमा पर उसने बिदा दे दी। वहाँसे अपने बेरोक मेरुमेस्य मरुदाधुगोचकः पार्वतीस्तनपुरस्कृतान्कृती ।
हेमपल्लविभक्नसंस्तरानन्वभृत्सुरतमर्दनवमान् ॥२२॥
पद्मनाभचरखाङ्किताश्मसु प्राप्तवत्स्वसृतविमुनो नवाः ।
मन्दरस्य कटकेषु चावसत्पार्वतीवदनपद्मपद्दः ॥२३॥
रावख्वितिस्मीतया तथा कएठसक्तद्दवाहुबन्धनः ।
एकपिक्नलिगरी जगद्गुरुतिर्विवेश विश्वदाः शशिप्रभाः ॥२४॥
तस्य जातु मल्यस्थलीरते पृत्वन्दनलतः प्रियाचलमम् ।
स्वाच्याम सल्वक्केसस्थादुकार इव दिच्छानिलः ॥२४॥
हेमतामरसतादितिष्या तत्कराम्बृविनिमीलितेचणा ।
सा व्यगाद्दत तरिङ्गाधुमा मीनपक्तिपुनरुक्कमेखला ॥२६॥
सा व्यगाद्दत तरिङ्गाधुमा मीनपक्तिपुनरुक्कमेखला ॥२६॥
नन्दने चित्रसुग्रमलोचनः सस्पृदं सुत्वपूमिरीचितः ॥२७॥
इत्यमौममनुभूय शंकरः पार्थिवं च दियतासखः सुखम् ।
लोहितायति कदाचिदात्ये गन्धमादनवनं व्यगाहत ॥२८॥।

टोक चलनेवाले नन्दीपर चढकर वे जहाँ-तहाँ घूम-घूमकर विहार करने लगे ॥२१॥ पवनके समान वेगसे चलनेवाले उस बैलपर चढ़कर घोर धारो पार्वतीजीको बैठाकर उनके स्तन पकडे हुए वे मेरु पर्वतपर जा पहुँचे और वहाँ मूनहरे पत्तोसे बिछी हुई शस्यापर उन्होने एक रात संभोग किया ॥२२॥ पार्वतीजीके मूल-कमलका रस लेनेवाले महादेवजी वहाँसे चलकर मन्दराचलके उस ढालपर पहुँचे जहाँकी चट्टानोंपर विष्णुके चरणोकी छाप और समुद्र-मंबन के समय उड़े हुए ग्रमृतकी वृदीके नये-नये छीटे पढ़े हुए थे ।।२३।। बहाँसे चलकर वे कुबेरकी राजधानी कैलासपर पहेंचे जहाँ रावसाकी ललकार मुनकर पार्वतीजी ऐसी डर गई कि अपनी कीमल भूजाएँ शिवजीके गलेसे डालकर उनसे लिपट गई। वहाँ रहकर शंकरजीने जजली चॉदनीका भरपूर भ्रानन्द लूटा ॥२४॥ वहाँमे घुमते-घामते वे मलय पर्वतपर पहेँच गए जहाँ चन्दनकी कोमल शालाओको हिलानेवाला और लौगके फुलोकी केसर उडानेवाला दक्षिराका बाय सभोगसे यकी हुई पार्वतीजीकी धकावट उसी प्रकार दूर कर रहा था जैसे कोई मीठी-मीठी बातें करके किसी थके हुएका मन बहला रहा हो ॥२५॥ कभी पावंतीजी उस ग्राकाश-गंगामें जल-विहार करने लगती जहाँ उनकी कमरके चारों धोर खेलनेवाली मछलियाँ ऐसी लगती थी मानों उन्होने दूसरी करधनी पहनली हो। वहाँ वे सोनेके कमल तोड-तोडकर उनसे महादेवजीको मारती ग्रीर महादेवजी भी ऐमा पानी उछालते कि इनकी ग्राखें बन्द हो जाती ॥२६॥ वहाँसे नन्दनवनमें पहुँचकर महादेवजी पारिजानके उन फुलोंसे बहुत दिनों तक पार्वती जीका शृङ्कार करते रहे जिनसे इन्द्रागीके केश सजाए जाते थे। वहाँकी अप्सराएँ महा-देवजीकी इस कलाको बड़े चावसे निहारा करती ॥२७॥ इस प्रकार अपनी प्राराण्यारीके साथ सांसारिक भीर स्वर्भीय दोनों सुख भोगते हुए वे एक दिन गन्ध-मादन पवंतपर जा पहुँचे। तत्र काञ्चनशिलातलाश्रयो नेत्रगम्यमवलोक्य भास्करम्। दत्तिसोत्तरभ्रजव्यपाश्रयां व्याजहार सहधर्मचारिखीम् ॥२६॥ पद्मकान्तिमरुगत्रिभागयोः संक्रमध्य तव नेत्रयोग्नि । मंचये जरादिव प्रजेशर: संहरत्यहरसावहर्पतिः ॥३०॥ सीकरव्यतिकरं मरीचिभिर्दरयत्यवनते । विवस्वति । पित्रर्वजन्त्यमी ॥३१॥ इन्द्रचापमरिवेषशून्यतां निर्भरास्तव क्रन्दतीर्विपरिवत्तकगठयोः । दष्टतामरसकेसरस्रजोः निध्नयोः सरसि चक्रवाकयोरन्यमन्तरमनन्यतां गतम्।।३२॥ स्थानमाह्निकमपास्य दन्तिनः सन्तकीविटपभक्रवासितम्। श्राविभातचरणाय गृहते वारि बारिरुहबद्धषटपदम् ॥३३॥ पश्चिमदिगन्तलम्बिना निर्मितं मितकथे विवस्तता। लब्धया प्रतिमया सरोम्भसां तापनीयमिव सेत्रबन्धनम् ॥३४॥ उत्तरित विनिकीर्य परवर्त गाडपद्भमतिवाहितातपाः । दष्टभङग्रविसाङ्करा वनवराहयथपा

उस समय साँभ हो चली थी और सुर्व लाल-लाल दिलाई पह रहे थे ॥२८॥ वहाँ पहेंचकर वे सोनेकी एक चटानपर बैठ गए। उस समय सर्वका नेज इतना कम हो गया था कि उसकी श्रीर भली भौति देखा जा सकता था। उसे देखकर अपनी बाई भूजाके सहारे बैठी हुई श्रपनी धर्मपरनीसे महादेव भी बोले - ॥२६॥ देखो व्यागी ! इस समय सुर्व ऐसा दिखाई पह रहा है मानो यह तुम्हारी तिहाई लाल ग्रांखोके समान सुन्दर कमलोकी बोभाको लजाकर उसी प्रकार दिनको समेट रहा है जैसे प्रनयके समय ब्रह्माजी सारे संसारको समेट लेते है ।।३०।। देखों ! ज्यों-ज्यों दिन बनता जाता है, त्यों-त्यों सूर्यकी किरण हिमालयके भरनोकी फुहारोंने हटती जाती हैं और उनके हटते ही उन फुहारोमें बने हुए इन्द्र-धनुष जी छिपते जा रहे हैं ॥३१॥ फूले हुए कमलोकी केसर चोचमे उठाकर ये चकवी-चकवे एक दूसरेके कंठसे झलग होकर चिल्लाने लगे हैं और तालाबका छोटासा पाट भी इनके लिये बहत बडा हो गया है ।।३२॥ सलईके वृक्षोंके टूटनेसे जहाँ गन्ध फैल गई है और जहाँ हाथी दिनमें रहा करते थे उन स्थानोंको अगले दिन तकके लिये छोड़-छोड़कर ये हाथी उस तालकी ओर बढ़े चले जा रहे हैं जहाँ कमलोंने भौरे बन्द पड़े हैं ॥३३॥ हे मिठबोली ! देखो पच्छिमने लटके हुए सूर्यने बपनी परछाईसे तालके जलमें एक स्नहरा पूल-सा बना डाला है ।।३४।। देखी ! तालोंकी मधकर उनके गाढे की चडमे लोट-लोटकर दिनभरकी गर्मी बितानेवाले ये जो बढे-बढे दौत-वाले लंबे-चौड़े जंगली सुधर निकले बले था रहे हैं, इनके दाँत ऐसे दिखाई देते हैं मानी इनके जबडोंमें खाए हुए कमलोकी ढंठले घटकी हुई हों ॥३५॥ सामने पेहकी वाखापर बैठे एष वृक्षशिखरे कृतास्पदो जातरूपरसगीरमण्डलम् ! हीयमानमहरत्ययातपं पीवरोरु पित्रतीव बर्हिस: ॥३६॥ पूर्व भागतिमिर प्रवृत्ति भिर्व्य क्तपङ्कमिव जातमेकतः । सं हतातपजलं विवस्वता भाति किञ्चिदिव शेषवत्सरः ॥३७॥ मृगैर्मृ लसेकसरसैंश्च **आविशद्धिरुटजाङ्गगं** श्राभमाः प्रविशदग्रधेनवो विश्वति श्रियमदीरिताययः ॥३८॥ बद्धकोशमपि तिष्ठति चर्ण सावशेषविवरं कशेशयम् । षद्पदाय वसति ग्रहीष्यते प्रीतिपूर्वमिव दातुमन्तरम् ॥३६॥ दरमग्रपरिमेयरशिमना वारुखी दिगरुसोन भाजना भाति केसरवतेव मण्डिता बन्धुजीवतिलकेन कन्यका ॥४०॥ सहस्रशः स्यन्दनाश्वहृदयङ्गमस्वनैः। भातुमग्निपरिकीर्श्यतेजसं संस्तुवन्ति किरगोष्मपायिनः ॥४१॥ कर्णचामरविष्टद्वितेवर्छैः। सोऽयमानतशिरोधरैईयैः अस्तमेति युगश्चग्नकेसरैः सन्निधाय दिवसं महोदधौ ॥४२॥

हुए मोरकी पूँछमे बसी हुई गोल-गोल और सोनेके पानीके समान सुनहरी चन्द्रिकाओंको देखनेसे ऐसा लगता है मानो यह बैठा हुआ साँभको सब धूप पीए डाल रहा हो और उसीसे दिन दलता जा रहा हो ।।३६।। देखो <sup>1</sup> मूर्वने आकाशसे धूपका पानी खीच लिया है इसलिये श्चाकाश उस तालाबके समान दिखाई दे रहा है जिसमे पूर्वकी श्रीर श्रंथेरा बढ श्वानेसे ग्रह जान पडता है कि उधर की बढ़ बचा रह गया है और पिच्छममे हुछ-कुछ उजाला रहनेसे ऐसालग रहा है कि उधर अभी थोडा-थोड़ा पानी बचा रह गया है ॥३७॥ पर्गा-कटियोंके भौगनमें आते हुए हिरएोंसे, सीचे हुए जड़वाले हरे-भरे पौधांसे, लौटकर आती हुई सन्दर दुषारू गौग्रोसे भीर हवनको जलती हुई ग्रम्निस ये आश्रम कैसे मुहावन लग रहे है ॥३८॥ देखो ! ये कमल इस सनय मुँद चले, फिर भी पल भरके लिये धपना मृँह योडा-सा इसलिये खला रक्से हए हैं कि जो भीरे बाहर रह गए हो उन्हें हम प्रेमस भीतर बसा लें ॥३६॥ है सुन्दरी ! बहुत दूरपर सूर्यकी हल्की-सी फनक दिखाई पड़नेसे पिन्छन दिशा उस कत्याके समाम लगरती है जिसने अपने माथेपर केसरसे भरे बन्धु तीवके फूनका निलक लगारक्खा हो ॥४०॥ किरगोकी गर्मी वी जानेवाले और सहस्रोंके मुण्डमे रहनेवाल बालिलस्य ग्रादि ऋषि इस समय सूर्यके रथके घोड़ोको भला लगनेवाला सामवेद गा-गाकर उस मूर्यकी स्तूति कर रहे है जिन्होंने इस समय अपना तेज अग्निको सौँप दिया है ।।४१।। दिनको समुद्रभ हुबोकर और अपने उन घोड़ोको लिए हुए सूर्य धस्ताचलकी भोर जा रहे है जिनके सिर नीचेकी छोर उत्तरनेके कारए। मूने हुए हैं, जिनके कानोंकी चौरियाँ रह-रहकर ग्रांधोंपर मूल जाती है ग्रीर जिनके केशर कवेपर रक्से हुए जूएसे लग-लगकर खितरा गए है ।।४२।। सूर्यके खिपते ही सारा ग्राकाश सोसा

खं प्रसुप्तमिव संस्थिते रवी तेजसी महत ईटशी गतिः। तत्त्रकाशयति यावदद्वतं मीलनाय खल् तावतश्र्च्यतम् ॥४३॥ संध्ययाप्यतुगतं रवेर्वपूर्वन्द्यमस्तशिखरे समर्पितम् । येन पूर्वग्रदये पुरस्कृता नानुयास्यति कथं तमापदि॥४४॥ रक्तपीतकपिशाः पयोग्रुचां कोटयः कुटिलकेशि भान्त्यमुः। द्रच्यसि त्वमिति संध्ययानया वर्तिकाभिरिव साधुमण्डिताः ॥४४॥ सिंहकेसरसटास भुभतां पद्मवत्रमविष द्रमप् परय धातशिखरेष भाजना संविभक्तमिव सांध्यमातपम् ॥४६॥ श्चदिराजननये तपस्विनः पावनाम्बुविहिताञ्जलिकियाः । ब्रह्म गृहमभिसंध्यमाहताः शुद्धये विधिविदो गृर्णन्त्यमी ॥४७॥ तन्म्रहर्त्तमन्तमहीसि प्रस्तताय नियमाय त्वा विनोदनिपुराः सखीजनो वन्गुदादिनि विनोदयिप्यति ॥४८॥ निर्विभ्रज्य दशनच्छदं ततो बाचि भर्तरवधीरखापरा। शैलराजतनया समीपगामाललाप विजयामहेतुकम् ॥४६॥ ईश्वरोऽपि दिवसात्ययोचितं मन्त्रपूर्वमनुतस्थिवान्विधिम् । पार्वतीमवचनामसूयया प्रत्युपेत्य पुनराह सस्मितम् ।।५०।।

हुमा-सा जान पड़ रहा है। देखों ! तेजस्वियोकी ऐसी ही बात होती है कि वे जहाँ निकलते है वहाँ उजाला हो जाता है और जहाँ वे खिवते है वहाँ ग्रेंघेरा छा जाता है ॥४३॥ देखो ! पजनीय सर्य प्रस्तानलको चले तो सन्ध्या भी उनके पीछे-पीछे चल दी, क्योंकि तडके उदयके समय जो सूर्यके भागे-मागे रही वह सूर्यकी विपत्तिके समय उनका साथ भला कैसे छोड़ दे ॥४४॥ है ध्रीपराले बालोवाली ! ये सामने लाल-पीले और भूरे बादलके टुकडे फैल हुए ऐसे लग रहे है मानो सन्ध्याने जन्हे यह समक्रकर तुलिकासे २ग दिया हो कि तुम उन्हे देखोगी ।।४५।। हिमालयके सिंहोंके लाल-लाल केसरोको, नये-नये पत्तोसे लदे हुए वृक्षोको श्रीर रगीन धातुवाकी हिमालयकी चोटियोको देखनेसे ऐसा जान पड़ रहा है मानो अस्त होते हुए सूर्यने अपनी लाल धुप इन सबको बांट दी है ।।४६।। हे पार्वती ! सब क्रिया जाननेवाले ये तपस्वी, पवित्र जलसे सूर्यको सन्ध्या समय **बा**ध्यं देकर बड़ी श्रद्धाके साथ बपनी बात्म-शृद्धिके लिये रहस्य-भरे गायत्री मंत्रका जप कर रहे हैं ॥४७॥ हे मिठवोली ! अब साँफ हो चली है, इसलिये तुम भी मुक्ते थोडी देरकी छटी दो तो मैं सन्ध्या कर डाल् । उतनी देर तक मनबहलावके काममे चतुर तुम्हारी सखियाँ तुम्हारा मन बहलाती रहेंगी ॥४८॥ यह सुनकर पार्वर्ताजीने महादेवजीकी बात अनसुनी-सी करके अपना भोठ बिचका दिया ग्रीर पान बैठी हई विजयासे उन्होंने इधर-उधरकी बेसिर-पैरकी बातें छेड दी ॥४६॥ मन्त्रोंके साथ प्रपनी सन्ध्या पूरी करके महादेवजी उन पार्वतीजीके पास पहुँचे जो पूर्णी साधकर कठी हुई बैठी थी। महादेवजी उनसे मुस्कराते हुए कहने लगे ॥५०॥ दिना बातके क्रोध करने ग्रुञ्च कोपमनिमिचकोपने संध्यया प्रश्नमितोऽस्मि नान्यया । किं न देतिस सहधर्मचारिगां चक्रवाकसमवृत्तिमात्मनः ॥४१॥ निर्मितेषु पितृषु स्वयंभवा या तनः सतन् सेयमस्तम्बद्धं च सेवते तेन मानिनि ममात्र गौरवम् ॥५२॥ तामिमां तिमिरवृद्धिपीडितां शैलराजतनयेऽधुना घात्रसनिम्नगामिव ॥५३॥ एकतस्तटतमालमालिनी षश्य सान्ध्यमस्तमितशेषमातपं बिभर्ति रक्तलेखमपरा मण्डलाग्रमिव तिर्यगुजिमतम् ॥५४॥ सांपरायवसधासशोशितं यामिनीदिवससन्धिसम्भवे तेजिस व्यवहिते दिच दीर्घनयने विजम्भते । १५४॥ एतदन्धतमसं निरङ्कशं नोर्ध्वमीचग्रगतिर्न चाप्यधो नाभितो न पुरतो न पृष्ठतः। लोक एव तिमिरीघवेष्टितो गर्भवास इव वर्तते निशि ॥५६॥ वक्रमार्जवगुणान्वितं च यतः। श्रद्धमाविलमवस्थितं चलं समीकतं धिङमहत्त्वमसर्ता हृतान्तरम् ॥५७॥ नुनम्रज्ञमति यज्वनां पतिः शार्वरस्य तमसो निषिद्धये। केतकीरिव रजभिराहतम् ॥५८॥ पर्वदिङमुखं

वाली भामिनी ! देखी, क्रोघन करो ! मैं सन्ध्या करने ही तो गया था। सदा तुम्हारे ही साथ धर्मका काम करनेवाले मूऋको क्या तुम चकवेके जैसा सच्चा प्रेमी नहीं समऋती हो ॥ ११॥ देखों सन्दरी ! ब्रह्माने जब पितरोंको रचा या उस समय उन्होने ग्रपनी एक छोटीसी ग्रांत बना छोडी थी। वही मृति सर्योदय और मुर्यास्त के समय सन्ध्यांक रूपमे पूजी जाती है। इसीलिये है रूठनेवाली ! मैं भी सन्त्याका इतना भादर करता हूँ ॥ ६२॥ हे पार्वती ! एक श्रीरसे बढते हुए अन्धकारसे बिरी हुई सन्ध्या इस समय ऐसी जान पड रही है मानी बहते हुए गेरूकी षाराके एक किनारे तमालके पेड छाए हए हो ॥ १३॥ भीर इसरी भीर भस्त होनेसे बचे हए सन्ध्याके प्रकाशकी लाल रेखा पिन्छममे ऐसी दिखाई पष्ट रही है मानो युद-भूमिमे टेढ़ी चलाई हुई लहूभरी करवाल हो ॥४४॥ हे बडी-बड़ी <mark>मांसोंबाली !</mark> सूर्यास्त हो जानेने रात और दिनका मेल करनेवाली साँभका सब प्रकाश सुमेर प्**वंतक** बीचमें ग्रा जानेसे जाता रहा और ग्रव यह घोर ग्रेंबेरा मनमाने उगसे चारों श्रोर फैलता जा रहा है।।४४।। बंबेरा फैल जानेसे न तो इस समय ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है न नीचे. न ग्रास-पास, न भागे-पीछे । इस रातके समय सारा संसार इस प्रकार ग्रॅंधेरेमे थिर गया है जैसे गमंकी भिल्लीमे लिपटा हुमा बालक पढा हो ।।१६।। इस समय ग्रंबेरेमें, उजले ग्रीर मैले, खढे भीर चलते, सीधे और टेढ़े सब एकसे हो गए है। माडमे आय ऐसे दृष्टीका राज, जहाँ सले-बूरे एक घाट उतारे जाते हो ।।५७।। हे कमलके समान मुखवाली ! पूर्व दिशाका बगला भाग कुछ-कुछ ऐसा उजला दिखाई पड़ रहा है मानो केतकीके फूलका पराग उधर फीला हुआ हो। इससे यह निश्चय

मन्दरान्तरितमृतिंना निशा लच्यते शशसृता सतारका । तं मया प्रियसखीसमागता श्रोप्यतंव वचनानि पृष्ठतः ॥४६॥ रुद्धनिर्ममन्मादिनच्यार्प्वं दृष्टवन् चिन्न्रिकास्मितस् । एतद्वृद्विर्तते चन्द्रमण्डलं दिग्रहस्यमित्र रात्रिनोदितम् ॥६०॥ एर्य एक्किलिनीकलिव्या विम्वलान्त्रितवित्याम्भसा । विग्रकृष्टिवरं हिमांशुना चक्रवाकमिथुनं विद्यम्पये ॥६१॥ श्राव्यमोपिधियतेनीबोदयाः कर्णप्ररचनाकृते तव । प्रशा अक्रयास्थयवद्विकोमलारक्रेचुमग्रनलसंग्रुटेः कराः ॥६२॥ अक्रयुन्तिभिरिव केश्यसंचर्यं सिक्गृत्व तिमरं मरीचिमः । क्र्युमलिकतसरोजलोचनं चुम्बतीव रजनीग्रुखं शशी ॥६३॥ एर्य पार्वित नवेन्दुरिसमिभिभिक्सान्द्रतिमिरं नभस्तक्य । लच्यते द्विरद्योगर्द्यपं सम्मादिमव माननं सरः ॥६॥ रक्त्यावमप्रहाय चन्द्रमा जात एप परिशुद्धमण्डलः । विक्रया न खलु कालदोपजा निर्मलप्रकृतिवु स्थिरोदया ॥६॥।

जान पह रहा है कि रातका ग्रंधेरा दूर करनेके लिये चन्द्रमा निकले चले ग्रा रहे हों ।।४ दा। यद्यपि ग्रभी चन्द्रोदय हुआ नहीं है पर आकाशमे तारे निकल आए हैं। इसलिये इस समय मन्दराचलके पीछे छिपे हुए चन्द्रमा इस तारोंवाली रातमे ठीक ऐसे लगते हैं जैसे मैं तुम्हारे पीछे भाकर तम लोगोकी बात उस समय सुनता हैं जब तुम प्रपनी सिखयोके साथ बैठकर बातें करती होती हो ।।५६॥ को चन्द्रमा दिनभर दिखाई नही देता था, वह इस समय निकला हुआ ऐसा लगता है मानी रातके कहनेसे यह चौदनीके रूपमें मस्कराता हमा पर्व दिशाके सब भेद खोले दे रहा हो ।।६०।। है पार्वती ! यह उदय होता हमा चन्द्रमा इस ममय पके हुए प्रियमुके फलके समान लाल दिखाई पह रहा है। इस समय श्राकाशका चन्द्रमा और तालके पानीने पडी हुई चन्द्रमाकी परछाई दोनों ऐसे लगते हैं मानो रात होनेसे चकवी-चकवेका जोडा दूर-दूर जा पहा हो ।।६१।। चन्द्रमाकी निखरती हुई नई किरएों नये और कोमल जौके ग्रॅंक्वोके समान कोमल हैं। तुम चाहो तो श्रपने कनफूल बनानेके लिये अपने नखोंकी नोकसे उन्हें तोड लो ।।६२।। इस समय कमल मेंद्र गए हैं और बाँडनी फैल जानेसे श्रंधेरा मिट गया है। इसलिये इस समय चन्द्रमा ऐसा लग रहा है मानो बह अपनी किरएा-रूपी उँगलियोंने रात-रूपी नायिकाके मंहपर फैले हए ग्रेंबेरे-रूपी बालोंकी हटाकर उसका में ह चूम रहा हो और रात भी उस चूम्बनका रस लेनेके लिये अपने कमस-रूपी नेत्र मेंदे बैठी हो ॥६३॥ हे पार्वती ! उठे हुए चन्द्रमाकी किरस्पेंसि खना ग्रंथेरा मिट जानेपर भाकाश ऐसा जान पड रहा है मानो हाथियोकी जल-कीडासे गेंद्रला मानसरीवर निर्मल हो चला हो ।।६४।। अब चन्द्रमाका मण्डल ललाई छोडकर धीरे-बीरे जजाला होने लगा है। ठीक भी है, क्योंकि जो निर्मल स्वभाववाले होते हैं उनमें यदि उन्नतेषु शशिनः प्रभा स्थिता निम्नसं अयपरं निशातमः ।
नृतमात्मसद्शी श्रकल्पिता वेधसा हि गुण्दोषयोगीतः ॥६६॥
चन्द्रपादजनितप्रवृत्तिमिश्रन्द्रकान्तजलविन्दुभिर्गिरिः ।
मेखलातरुषु निद्वितानमृत्वीध्यत्यसमये शिखिण्डनः ॥६७॥
कल्पवृत्तिशिक्तरेषु संप्रति प्रस्कुरद्वितिव परय गुन्दिरि ।
हारयप्टियनामिवांशुभिः कर्तुमागतकृत्वहलः शशी ॥६=॥
उन्नतावनतभाववच्या चिन्त्रका सतिमिरा गिरेरियम् ।
भक्तिमिब्हृवियामिगर्पता भाति भृतिरिव मचहस्तिनः ॥६॥
एतदुञ्ज्वसित्तपीतमैन्द्यं बोद्धमन्त्रमित्व भगारसम् ।
सक्तपट्पद्विरावमक्तमा भिवते कुमुदमानिवन्धनात् ॥७०॥
परय कल्पत्रलन्वि शुद्धया ज्योन्स्तया जनितस्पर्यश्यम् ।
मान्ते चलति चण्डिकं बलाद्वज्यन्ते विपरिवृत्तमंशुकम् ॥७१॥
शक्यमकुगुलिभिकृत्यतैर्भिकृत्कचिष्ठी तवालकान् ॥७२॥

समयके फेरसे कभी कोई दोप आ भी जाता है तो वह बहुत दिनोतक नहीं टिक पाता ॥६५॥ पर्वतोकी चोटियोपर तो चाँदनी फैन गई है पर घाटियो और खड़ढोंमें सभी भेंधेरा बना हुआ। है। सचमच ब्रह्मान गुरा और दोषकी कुछ चाल ही ऐसी बनाई है कि गुरा तो ऊँचे पर रहता है भीर दोप नीचेकी मोर चला जाता है ॥६६॥ चन्द्रमाकी किरण पड़नेके कारण इस प्रदेतके चन्द्रकान्त मिस्तकी चट्टानोसे जलको बंदे टपक रही है। इसलिये पर्वतकी ढालपर वृक्षोकी छायामें सीए हए मोर, इन बंदोको वर्षाकी बंदे समक्तकर बिना वर्षा आए ही जाग खड़े हुए है।।६७।। हे मन्दरी ! इस समय कल्पवक्षकी फनियापर चमकती हुई किरगा)को देखकर ऐसा जान पढ रहा है मानो चन्द्रमा अपनी किरस्पोमे कल्पवृक्षोमे चन्द्रहार बनाने आ पहेँचा हो ॥६८॥ पहाडके ऊँचे-नीचे होनेसे कही तो चाँदनी पड़ रही है और कही ग्रेंधेरा है। इसलिये यह ऐसा दिखाई पड रहा है मानो किसी मतवाले हाथीपर बनेक प्रकारकी चित्रकारी कर दी गई हो ॥६६॥ यह जो भौरोकी गुत्रसे भरा ह्या कूमूद खिल रहा है, वह ऐसा लगता है मानो सांस ले-लेकर इसने जो भरपेट चाँदनी पी ली थी उसे पचान सकतेके कारण इसका पेठ फट गया हो भीर यह कराह रहा हो ॥७०॥ हे चण्डिके ! कल्पवृक्षमे लटके हुए कपडो धौर चन्द्रमाकी निर्मल किरएगिके एक से होनेके कारण उनमें घोखा हो जाता है, पर वायुके चलनेपर जब कपडे हिलने लगते हैं तब अपने बाप पता चल जाता है कि यह कपड़ा ही है।।७१।। पत्तों के बीचसे छनकर धरतीपर पडनेवाली चाँदनी ऐसी मुन्दर और महावनी दिखाई दे रही है जैसे पेड़ोसे माड़े हुए फूल हो, इसलिये तुम चाहो तो फूलोंके समान दिखाई पडनेवाल इन चाँदनीके फूलोंसे ही तुम्हारे केल गृथ दिए जायें ।।७२।। जैसे नई-नई बहु पहली बार संभोगके डरसे कौपती हु**ई धपने पतिके**  एष चारुम्रखि योग्यतारया युज्यते तरलविम्बया शशी। कन्ययेव नवदीचया वरः ॥७३॥ साध्वसादुपगतप्रकम्पया पाकभिकाशरकाएडगौरयोरुस्लसत्प्रकृतिजप्रसादयोः रोहतीव तव गण्डलेखयोश्रन्टविम्बनिहिताच्या चन्दिका ॥७४॥ लोहितार्कमिणभाजनार्पितं कल्पवृत्तमध विश्रति स्वयम् । त्वामियं स्थितिमतीग्रुपागता गन्धमादनवनाधिदेवता ॥७४॥ श्रार्द्रकेसरसुगन्धि ते मुखं मत्तरक्तनयनं स्वभावतः। अत्र लब्धवसतिर्गुखान्तरं किं त्रिलासिनि मदः करिष्यति ॥७६॥ मान्यभक्तिरथवा सस्तीजनः सेव्यतामिदमनद्वदीपनम् । इत्यदारमभिधाय शंकरस्तामपाययत पानमस्विकाम् ॥७७॥ पार्वतीं तदुपयोगसम्भवां विक्रियामपि सतां मनोहराम् । अवनक्य विधियोगनिर्मितामास्रतेव सहकारतां ययौ ॥७८॥ तत्त्वसं विपरिवर्तितहियोनेंध्यतोः शयनमिद्धरागयोः। सा बभव वशवर्तिनी द्वयोः शुलिनः सुबदना मदस्य च ॥७६॥ घुर्णमाननयनं स्खलत्कथं स्वेदिबन्दु मदकारणस्मितम्। श्राननेन न त ताबदीधरश्रज्ञवा चिरसमाम्रखं पयौ ॥=०॥

पास जाती है बैसे ही हे सुन्दरी ! ये टिमटिमाती हुई तरेंयें भी कौपती हुई बन्दमाके पास जा रही है । 10 देश है सुन्दरी ! तुम जो बन्दमाकी घोर टकटकी लगाकर देख रही हो तो पके हुए सरकडें के समान गोर-गोरे और प्रपन्नी स्वाभाविक प्रस्नतांके सिंख हुए तुम्हारे गान पढ़े सम रहे हैं मानो उनपर चौरनी चढ़ती था रही हो । 10 दंगा तो, तुन्हे यहाँ बैठी हुई देखकर तास सूर्यकान्तमांगुके प्यालेमें करवृद्धकों मारिता शिल हुए गम्प्यमानकों वनरेंदी धपने प्राप्त तुम्हारी धावमान करने था पहुँची हैं । 10 दंगा तिल हुए गम्प्यमानकों वनरेंदी धपने प्राप्त तुम्हारी धावमान करने था पहुँची हैं । 10 दंगा तुम्हारी धावमान करने था पहुँची हैं । 10 दंगा तुम्हारी मतिवासी भी तुम्पर कोई विवेध प्रभाव तो पढ़ेगा तहीं। 10 हा। और फिर सिखयोंका भाष्ट टालना भी नहीं चाहिए, इसिलयें तो, यह कामको उकतानेवाली महिरा पी हो हालो । यह जुमानमें स्वात कहकर संकरजीने बड़ी उदारताने वह मामित उनकी स्वाभाविकों ऐसा दी । 10 था। तो से वस्त्वमें सुद्धाकी क्रयाने धामका पेड़ पिक सुपन्तित होकर सहकार बन जाता है बैते ही परिदा पीनेके पार्वतीजीका क्ष्य कुछ ऐसा हो गया कि उनकी स्वाभाविक सुन्दरता धौर भी बढ़ गई । 10 था। मिरिता पीनेके सुन्दर मुखवाली पार्वतीजी ऐसी मदमें पूर होकर बोकरजीनों गोदमें गिरी कि उनकी स्वाभाविक सुन्दर सुव्याली पार्वतीजी हो सिता पार्वतीजीको धारे में गिरी कि उनकी स्वाभाविक सुन्दर सुव्याली पार्वतीजी हो सिता पार्वतीजीको क्षेत्र विवास के सित्त विवास के सित्त विवास के सिता विवास के सिता विवास के ही वेह सिता विवास के ही वेह सिता विवास है। 10 दार्वतीजीको सिता विवास है। सिता पार्वतीजीको सिता विवास है। सिता पहुँचा सिता विवास है। विवास हो सिता वारतिकी हो हो सिता वारतिकी हो हो सिता वारतिकी हो सिता वारतिकी हो सिता वारतिकी हो हो सिता वारतिकी हो हो सिता वारतिक हो वेह है हम हम रही पी। पार्वतीजीको सिता वारतिकी हो हो पी पार्वतीजीको सिता वारतिकी हो हो सिता वारतिकी हो हो सिता वारतिक हो वेह हम रही पी पार्वतीजीको सिता वारतिक हो वेह हम रही पी। पार्वतीजीको सिता वारतिक हो वेह हम रही पी पार्वतीजीको सिता वारतिक हो वेह हम रही पर रही पी पार्वतीजीको सिता वारतिक हो वेह हम रही पर रही पी पार्वतीजीको सिता वारतिक हो वेह हम रही पर रही पार्वतीजीको सिता वारतिका हम रही हम सिता वारतिक हो वेह हम रही सिता वारतिक हो वेह हम रही

विलम्बितपनीयमेखलाग्रुद्वहञ्जघनभारदुर्वहाम् । तां ध्यानसंभृतविभृतिरीश्वरः प्राविशन्मिशिलागृहं रहः॥८१॥ हंसधवलोत्तरच्छदं जाह्वनीपुलिनचारुदर्शनम्। श्राच्यशेत श्यनं प्रियासखः शारदाश्रमिन रोहिसीपतिः ॥**८२॥** क्लिष्टकेशमवलप्रचन्दनं व्यत्ययार्षितनखं समत्सरम् । तस्य तच्छिद्रमेखलागुर्गं पार्वतीरतमभूत्र तृशये ॥८३॥ केवलं प्रियतमादयालना ज्योतिषामवनतास पङ्किष । तेन तत्प्रतिगृहीतवन्नसा नेत्रमीलनकतृहलं कृतम् ॥=४॥ स व्यब्ध्यत बुधस्तवोचितः शातक्रम्भकमलाकरैः समग् । मुर्च्छनापरिगृहीतकैशिकैः किमरैरुपसि गीतमङ्गलः ।। = ४।। ती चर्ण शिथिलितोपगृहनौ दम्पती चलितमानसोर्मयः। पद्म मेद पिशनाः सिषेविरे गन्धमादनवनान्तमारुताः ॥८६॥ ऊरुमूलनखमार्गराजिभिस्तत्व्यं इतविलोचनो वाससः प्रशिथिलस्य संयमं कुर्वतीं प्रियतमामवारयत् ॥ = ७॥

**उस मुखको भगवानू शंकरने ध**पने मुँहसे कूमा नही विरन्न बहुत देर तक धपनी ग्राँख**से** ही जनकी सुन्दरताको पीते रहे ।। ६०।। सोनेकी करधनी लटकाकर प्रपने भारी नितम्बोंके बोक्से धीरे-बीरे चलनेवाली पार्वतीको लिए हए भगवान शिव, मिशशिलाके बने हुए उस सनसान घरमें पहेंचे जहाँ सुसकी सभी सामग्रियाँ उनके सोचने भरसे उत्पन्न हो गई थीं ॥६१॥ जैसे रोहिसीके पति चन्द्रमा उजले बादलोंमे विश्वाम करते-से जान पहते हैं बैसे ही उस शयनागरमें इंसके समान उजली चादरवाले और गंगातीरके समान मनोहर दिखाई देनेवाले पलंगपर भगवान शंकर भपनी प्रियतमाके साथ लेट गए ।। दानों एक दूसरेको हरानेके लिए तुले हुए थे, इसलिये हमा भीर शंकरजीने ऐसा संभोग किया कि दोनोंके केश खितरा गए, चन्दन पूछ गया, नख-चिक्क भी इचरके उचर हो गए और पार्वती जीकी करवनी भी टूट गई फिर भी पार्वती जीके साथ संभोग करके शंकरजीका जी नहीं भरा।।=३।। पर रातके पिछले पहरमें जब तारे छिपने जा रहे वे सब केवल अपनी त्रियतमापर दया करके शंकरजीने उमाके हाथोंमें बंधे-बंधे ही सोनेके लिये भपनी ग्रांखें मेंद्र ली ।।५४।। ग्रीर जब सनहले कमल खिलने लगे ग्रीर वीताा-धारी गत्धवें मलाप भरते हुए बांकरजीका मंगल-गान करने लगे, उस उषा-कालमें देवताग्रीके पुज्य शिवजी जाग उठे ॥ दशा उस समय गन्धमादन वनका जो पवन मानसरोवरमें लहरियाँ उठाता हवा मन्द-मन्द बहु रहा था और जिसे छू जानेसे ही मानी कमल खिलते जा रहे थे, उस वायुका उन दोनोंने बोडो देर तक प्रलग होकर प्रानन्द लिया ॥ ६६॥ वायुके फोंकेसे कपडा हट जानेसे पार्वतीकी नंगी जौबोंपर जो नलोंके चिन्होंकी पाँत दिलाई दे रही थी उसे शिवजी एकटक होकर देख रहे ये और जब अपने उचने हुए कपडेको पार्वतीजी ठीक करने लगीं तो शिवजीने उनका स प्रजागरकपायलोचनं गाढदन्वपरिताडिताघरम् ।
आकुलालकमरँस्त रागवान्त्रेच्य भिकातिलकं थियाम्रुखम् ॥==॥
तेन भिकाविषमोत्तरच्छदं मध्यपिणिडतविष्ठत्रमेखलम् ।
निर्मेलेऽपिशयनं निशात्ययं नोज्यितं चरणरागलाञ्छितम् ॥=६॥
स प्रियाम्रुखरसं दिवानिशं हर्षष्टकिननं सिषेविषुः ।
दर्शनप्रणयिनामदस्यतामाजगाम विजयानिवेदनात् ॥६०॥
समदिवसनिशीथं सङ्गिनस्तत्र शंभोः
शतमगमदत्रनां साप्रमेका निशेव ।

शतमगमःदत्ना साग्रमका ानश्व। न तु सुरतसुखेम्यरिङ्गकृष्णो बभृव ज्वलन इव सम्रुट्ठान्तर्गतस्तज्जलीघैः॥६१॥

> इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये उमासुरतवर्णन नामाष्टमः सर्गः ॥

हाथ थाम लिया ।।=।। रातपर जागनेते पार्वतीजीकी सीलं लाज हो रही थी, सोठोपर शिवजीके दितिके बाद मरे पड़े थे, सेवारे हुए केंच इथर-जयर विद्वतरा गये थे सौर उनका तिलक भी पूँछ गया था। सपनी प्रियतमाके ऐसे मुखको देखकर प्रेमी भगवा वृद्ध कर सगन हो उठे ।।==।। जिस पदंतपर दे सौए थे उसकी चाररों सत्तवटे पड़ गई थी, बिना डोरीवाली हुटी करवणी उसर इकट्टी हुई पड़ी थी सौर उसपर कही-कही पांचके महावरकी छाप भी जहाँ-तहाँ लगी हुई थी। वह पत्तव महावरकी छाप भी जहाँ-तहाँ लगी हुई थी। वह पत्तव महावरकी छाप भी जहाँ-तहाँ लगी हुई थी। वह पत्तव महावरकी काम निया।।=।। विद्यतमाक सुन व्यविक्ति मोठों का रव दिन-रात पीकेची इच्छा करनेवाले शिवजीकी यह दवा हो गई कि यदि कोई उनके दर्वकोकी स्वात तो विजयात सुन्ता पार्च-पर भी दे देशों दे नेतकको बाहर न निकस्त ।।=०।। भगवानु संकरने वरावर दिनरात पार्वतीजीके साथ संभोग करते हुए सेकड़ों वर्ग ऐसे विद्वा दिए मानो एक राठ हो। पर मणवानु संकरलोका की इतने संभोगके भी उसी प्रकार नहीं भरा जंदी समुद्रके उसने रहनेवर भी बढवानसकी प्यास नहीं हुकता भी। भी उसी प्रकार नहीं भरा जंदी समुद्रके उसने रहनेवर भी बढवानसकी प्यास नहीं हुकता गती।।।

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसंभव महाकाव्यमें शंकर-पार्वेतीजीकी काम-क्रीडा वर्णन नामका बाठवाँ सर्प समाप्त हुया ।

### ॥ नवमः सर्गः ॥

तथाविधेऽनङ्गरसत्रसङ्गं ग्रुखारविन्दे मधुपः त्रियायाः। प्रविशन्तमन्तर्ददर्श पारावतमेकमीशः ॥१॥ संभोगवेशम सुकान्तकान्तामणितानुकारं कृजन्तमापूर्णितरक्तनेत्रम् । प्रस्फारितोश्वप्नविनम्बरूएठं मुदुर्मुदुर्न्यश्चितचारुपुच्छम् ॥२॥ पत्त तियम्मभीषद्यानमानन्दगति श्रभांशवर्णं जटिलाग्रपादमितस्ततो मएडलकैथरन्तम् ॥३॥ रतिद्वितीयेन मनोभवेन ह्रदात्सुधायाः प्रविगाह्यमानात । तं वीच्य फेनस्य चयं नवोत्थमिवास्यनन्दत्वसमिन्दमौलिः ॥४॥ तस्याकृतिं कामपि वीच्य दिञ्यामन्तर्भवश्लबाविहंगमग्निम । विचिन्तयन्संविविदे स देवो अभङ्गभीमश्र रुपा वभृव ॥४॥ स्वरूपमास्थाय ततो हताशस्त्रसन्वलत्कम्पकृताञ्चलिः सन्। प्रवेषमानो नितरां स्मरारिमिदं बचो व्यक्तमथाध्युवाच ॥६॥ असि त्वमेको जगतामधीशः स्वर्गोकसां त्वं विषदो निहंसि।

ततः सरेन्द्रप्रमुखाः प्रभो त्वामुपासते दैत्यवरै विधृताः ॥७॥

#### तवां सर्ग

जिन दिनो पार्वती बीके मूख-कमलपर भौरिके समान लट्ट होकर शिवजी सभीग कर रहे थे खन्ही दिनो एक बार शिवजी देखते क्या है कि जिस घरमे वे सभीग कर रहे थे उसीमें एक कहतर भूस भाषा है ।।१।। यह कबूतर बैसा ही मीठा बोल रहा वा जैसे सभोगके समय सन्दरियाँ बोलती हैं। उसकी लाल-लाल आईलो डघर-उधर नाच रही थी, वह कभी अपना कठ ऊँचा कर लेता था. कभी भका लेता या और बार-बार धपनी पंछ सिकोडता जाता था ॥२॥ चन्द्रमाके समान उजले रंगवाला कबूतर भगने पजे समेटे हुए दोनो पख खोले मस्तीका भ्रानन्द लेता हथा इधर-उधर उडता हुमाचक्कर लगा रहाया।।३।। उस कबूतरको देखकर शिवजी बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि वह उन्हें ऐसा दिलाई दे रहा या मानो वह उस अमृत कुण्डकी नई फेनका पिड हो जिसमे कामदेवने रतिके साय इबकी लगा-लगाकर नहाया हो ॥४॥ पर जब भगवान शकरने उसका रग-इंग कुछ देवताओं का-सा देखा तो उनका माथा ठनका ग्रीर ध्यान लगाते ही वे समक्त गए कि ग्रान्त ही यह कपट देश बनाकर ग्राया है। यह देखते ही क्रोघसे उनकी टेढ़ी भौहें दरावनी बनकर तन गई।।॥। शिवजीका यह रूप देखकर अग्निने अपना सच्चा रूप बनाकर, दोनों काँपते हुए हाथ जोडकर, हरसे मत्यन्त परवराते हुए, सब बातें सच्ची-सच्ची कह सुनाई-॥६॥ भगवन् ! ससारके भाप ही तो एक स्वामी हैं। प्राप ही स्वर्गमें रहनेवाले देवताओं की विपत्तियों को मिटानेवाले हैं। हे प्रभी ! इसीलिए

प्रियाप्रेमवशंबदेन शर्तं व्यतीये सुरतादतुनाम्। रहःस्थितेन त्वदवीज्ञकार्तो दैन्यं परं प्राप सुरैः सुरेन्द्रः । = ॥ त्वदीयसेवावसरप्रतीचैरम्यर्थितः शक्रमसैः विद्रत्समयोचितेन ॥ ६ ॥ उपागतोऽन्वेष्ट्रमहं विहंगरूपेस इति प्रभो चेतसि संप्रधार्य तन्नोऽपराधं भगवन्त्रसस्य । पराभिभता वद कि चमन्ते कालातिपातं शरणार्थिनोऽमी ॥१०॥ प्रभो प्रसीदाश सजारमपुत्रं यं प्राप्य सेनान्यमसी सुरेन्द्रः । स्वलींकलच्मीप्रभुतामवाप्य जगत्त्रयं पाति तव प्रसादात ॥११॥ स शंकरस्तामिति जातवेदोविज्ञापनामर्थवतीं अभत्प्रसन्नः परितोषयन्ति गीर्भिर्गिरीशा हचिराभिरीशम् ॥१२॥ तारकारेर्जियनो भवाय। मदनान्तकारः स शकस्य सेनाधिपतेर्जयाय व्यचिन्तयच्चेत्रसि भावि किंचित् ॥१३॥ यगान्तकालाग्रिमिवाविपहा परिच्यतं मन्मथरङ्गभङ्गात । हिरएयरेतस्यथोर्घ्वरेतास्तद्मोघमाघात ॥१४॥ श्रथोष्णवाष्पानिलदृषितान्तर्विशुद्धमादर्शमिवात्मदे**हम्** प्रशरिरेतः परिचेपकुवर्णमग्निः ॥१५॥ वभार भम्ना सहसा

इन्द्र मादि देवता जब-बब दैत्योसे हारते है तब-तब वे आपकी ही अरस्मे आते है ॥ ।। आपने प्रपत्ती प्रयाके प्रेममे सो वर्ष तो सभीग मे ही बिता दिए भीर आप यही एके किनेने रहने लगे कि भाषका दर्शन न पानेसे इन्द्र शौर दूसरे देवता लोग सब बडे घरारे तसे थे ॥ ।।। है भगवन है से सब इन्द्र मादि देवता अब आपके दर्शन के बिचे बैटे बाट जोह रहे है। उन्होंके कहनेसे मैं आपकी दूंडने निकला था। मैंन यही जानकर पक्षोका रूप बना तिया कि पाप इस समय सभीग कर रहे हों हों।। इस जिये है प्रभा । आप ने साथ क्या कि तिया है आप हों सोच देखिए कि अधुमेंसे हारकर और अपमानित होंकर आपको धरएमें आप हुए देवता लोग भाग कितने दिनोतक मन मार्र बैटे रह सकते थे ॥ १ जा इस लिए है प्रभो ! आप प्रसन्त होंकर सोच हो में प्रपत्न वे वी से एक ऐसा पुत्र उत्परन की जिए में से लिए है प्रभो ! आप प्रसन्त होंकर सोच हो में प्रपत्न वे वी से एक ऐसा पुत्र उत्परन की जिए लिसे से नापति बनाकर इन्द्र भगवान फिरसे स्वर्ग-जीकके स्वामी बनकर एस पुत्र उत्परन की जिए लिसे से नापति बनाकर इन्द्र भगवान फिरसे स्वर्ग-जीकके स्वामी वाक को अपलि हों से ती हों की हों हो पार हो जिस हो हो हो अपने वाती से पपने स्वामिश्व अपने कर हो तेते हैं ॥ १२॥ वस कामदेवको जताने कहें ॥ ११॥ अपने कर वी सुक्त वात सुनकर एक राजसको जी तक करने शिक से से स्वर्ग जी तार से साथ सिते ॥ १३॥ अपने विवास किया जो तारक राजसको जीत कके धीर सेनायित वनकर इन्द्र की जिता सके ॥ १३॥ अपने वी से अपने साथ की साथ के साथ कि सहसे सिते हो सह साथ कि सही से सहा जा साथ साथ की साथ की साथ की साथ के साथ कि सही से सहा जा साथ की साथ है। साथ जो सर बीव सकनेवाल के बन्दें नो सक्त जो से सकर्यों में मानित वनकर है निता सके साथ सिते सिते साथ साथ सक्तेवाल साथ साथ है सिता ॥ १४॥ उसे की देती हो से साथ जो स्वर्य की मानित है दिया।। १४॥ उसे की देती हो से साथ जो स्वर्य की मानित है सिता ॥ १४॥ उसे की देती हो से साथ जी स्वर्य की मानित है दिया।। १४॥ उसे की देती हो से स्वर्य की स्वर्य की मानित है सिता साथ । उसे की देती हो से साथ हो से साथ हो साथ की स्वर्य की साथ हो साथ हो से साथ की साथ की साथ की साथ की साथ हो साथ हो से साथ हो है साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो साथ हो है साथ हो है साथ हो हो साथ हो है साथ हो सा

कुष्ठाभिभतोऽनलधूमगर्भः। त्वं सर्वभन्नो मव भीमकर्मा इत्थं शशापाद्रिसुता हुताशं रुष्टा रतानन्दसुखस्य भङ्गात् ॥१६॥ दच्चस्य शापेन शशी चयीव प्लुप्टो हिमेनेव सरोजकोशः। विद्धः किल निर्जगाम ॥१७॥ वपुरुष्ररेतश्रयेन स पावकालोकरुपा विलवां स्मरत्रपास्मेरविनम्रवक्त्राम् । गिरीन्द्रपुत्रीं शृङ्कारगर्भेर्मधरैर्वचाभिः ॥१८॥ विनोदयामास विकीर्णं धनधर्मतोयैनेत्राञ्जनाङ्कं हृद्यप्रियायाः। द्वितीयकौपीनचलाञ्चलेनाहरन्मुखेन्दोरकलङ्किनोऽस्याः मन्देन स्विकाङ्गुलिना करेख कम्पेन तस्या बदनारविन्दात । परामशन्धर्मजलं जहार हरः सहेलं व्यजनानिलेन ॥२०॥ तरकवरीकलापमंसावसक्तं रतिश्रशं विगलत्प्रस्नम् । स पारिजातोद्भवपुष्पमय्या स्रजा ववन्थामृतपृर्तिमौलिः ॥२१॥ कपोलपाल्यां मृगनाभिचित्रपत्रावलीमिन्दुमुखः सुम्रुख्याः। स्मरस्य सिद्धस्य जगद्विमोहमन्त्राचरश्रेशिमिवोल्लिलेख ॥२२॥

श्रीनिका उजला शरीर एकदम ऐसा बुँधला पढ़ गया जैसे मुँहकी भाषसे दर्पण धुँधला पढ़ जाता है ।।१५।। उधर सभोगके सुलमें इस प्रकार बाघा पड़ जानेसे पार्वतीजी भी आगव-बूला हो उठी ग्रीर उन्होंने अग्निको शाप दिया-जाओ, तुम आजसे पवित्र-अपवित्र सब वस्तुएँ खाओ और संसारकी वस्तुओ को जलानेका भयानक काम करो, कोढी हो जाग्रो और सदा धुएँसे भरे रहो ॥१६॥ महादेवजीका बीयं लेनेसे ग्रम्निका रूप ऐसा बिगड गया जैसे दक्षके शापसे क्षय रोगवाले चन्द्रमाका रूप, या पालेसे मारे हुए कमलके कोशका रूप । वहीं रूप लेकर अग्नि वहाँसे बाहर निकले ॥१७॥ अग्निने अचानक संभोगके समय ही उन्हें देख लिया था इसीलिये पार्वनीजी क्रोधके मारे आपेसे बाहर हो गई। काम भीर लाजके मारे भावनी भीप मुस्कराहटमे खिवाती हुई और नीचा मेंह किए विगडी बैठी हुई पार्वतीजीको प्रेम भरे मीठे वचनोसे शकर भगवानु बहुलाने लगे ।।१८।। घने पसीनेको बंदोके काररा पार्वतीजीकी ग्रांखोंका ग्रांजन उनके मुँहपर इघर उघर फैन गया था। शंकरजीकी प्रासा-प्रियाके मखचन्द्रपर वे ग्राजनके चिन्ह ऐसे लग रहे ये मानो वे चन्द्रमाके कलंक हों। सहादेवजीने फैला हुमा ग्रांजन अपने कन्वेके कौपीनसे पौंछ डाला ॥१६॥ अपनी गीली अँगुलियों वाले हाथोंको पंस्रेके समान फलकर शिवजीने घीरे-घीरे पावंतीके मुख-कमलका सव पसीना मुखा दिया ॥२०॥ सभोगके समय जूड़ा खुल जानेसे पार्वतीजीके बाल कंघोंपर फैल गए थे और जुडेमे लगे हरा सब फूल भी निकल गये थे। उस जुड़ेको महादेवजीने फिरसे पारिजातके फुलोंकी मालासे बाँध दिया ॥२१॥ चन्द्रके समान मुखवाले शंकरजीने सुन्दर मुखवाली पार्वती जीके गाल कस्तुरीके लेपसे चीत दिए । उसे देखकर यह जान पढ़ा मानो वह चित्रकारी भी सिद्ध कामदेवके हाथोंसे लिखे हुए वे

रथस्य कर्षांविम तन्युखस्य ताटकूचक्रद्वितयं न्यभारतः ।
जगज्जिगीषुर्विषमेषुरेष ध्रुवं यमारोहित पुष्पचापः ॥२३॥
तस्याः स कर्यटे पिहितस्तनाम्नां न्यथच सुक्ताफलहारवल्लीम् ।
याप्राप मेरुद्वितयस्य मूर्ष्ति स्वितस्य गाङ्गीषयुगस्य लच्मीम् ॥२४॥
नख्रव्यश्रेशिवरं ववन्ध नितम्बविम्ने रशनाकलापम् ।
चलस्वचेतोग्रगवन्धनाय मनोश्चवः पाशमिव स्मरारिः ॥२५॥
मालेचलाद्मी स्वयमझनं स मङ्कत्वा दशोः साधु निवेश्य तस्याः ।
नवोत्पलाच्याः पुलकोषमृद्धे कर्यटे विनीलेऽङ्गुलिग्रुजअधर्ष ॥२६॥
अलक्तकं पादसरोहहाभ्रे सरोहहाच्याः किल संनिवेश्य ।
स्वमौलिगङ्गामलिलेन हस्ताहण्यत्मवालयदिन्दुचृङः ॥२७॥
भस्मानुलिप्ते वपुषि स्वकीये सहेलमादर्शवलं विमुज्य ।
नेपथ्यलचम्याः परिमावनार्थमदर्शयझीवितवल्लमां सः ॥२८॥
प्रयोण दचे मणिदर्पेणे सा संभोगचिद्वः स्वपुर्विभाव्य ।
प्रयावती तत्र धनानुरागं रोमाश्चदम्मेन बहिवेभार ॥२६॥

मत्र हो जिनसे वह ससारको वदाने कर लिया करता है ।।२२।। शंकरजीने पार्वतीजीके दोनों कानों मे दो गोल कनफूल पहना दिए। उनसे इनका मख ऐसा सुन्दर दिखाई पडने लगा मानो यह कामदेवका ऐसा रथ हो जिसपर बैठकर वह तीनो लोकोको जीतने निकला हो धीर ये दोनों कनफूल उस रथके दोनो पहिए हो ॥२३॥ शकरजीने पावंतीके गलेमें जो मोतियोका हार पहनाया वह उनके स्तनोकी चडियोको छकर खातीपर लटका हुआ ऐसा जान पहता था मानो दो समेरु पर्वतोकी चोटियोंसे गंगाजीकी दो घाराएँ गिर रही हो ॥२४॥ शकरजीने पार्वती जीके उन नितम्बोपर करधनी पहना दी जिनपर उनके हाथोसे बने हए नस्रोके चिह्न चमक रहे थे। वह करधनी ऐसी लगती थी मानी कामदेवने सपने चन्नल चित्त रूपी मुगको बांधने के लिये फाँस लगादी हो ।।२५।। उन्होंने अपने ललाटमें जलनेवाले नेत्रसे स्वयं आँजन पारकर नये कमल-जैसी भौबोंवाली पार्वतीजीके नयनोंमें काजल लगा दिया भौर फिर उँगली में लगा हमा मौजन पोंछनेके लिए वह उँगली भाषने नीले कंठमे रगड़ ली ।।२६।। सब उन कमलनयनी पार्वतीजीके चरएकमलके पंजीमें शंकरजीने महावर लगाकर ग्रापने सिरपर बहती हुई गगाकी घारामें प्रपने हायका रंग घो डाला ।।२७।। यह सब करके बढे मगन होकर उन्होंने अपने भस्म लगे हुए शरीरपर दर्पण रगडकर पोछा और फिर अपनी प्राण-प्यारीको सिंगारकी सजावट दिखानेके लिये वह दर्पेश उनके ग्रागे कर दिया ॥२८॥ शंकरजीके हाथसे दिखाए हए उस दर्परामें धपने शरीरपर बने हए संभोगके चिक्न देखनेसे उन्हें लाजके मारे जो रोमांच ही बाया उसीसे उन्होंने जतला दिया कि हम शंकरजीसे कितना प्रेम करती हैं ।।२१।। ब्रयने प्यारे नेपथ्यलच्मीं दियतोषक्लमां सस्मेरमादर्शतले विलोक्य। श्रमस्त सौभाग्यवतीष पुर्यामात्मानमुद्धतविल्लवभावा ॥३०॥ श्चन्तः प्रविश्यावसरेऽथ तत्र स्निग्धे वयस्ये विजया जया च । ससंपदोपाचरतां कलानामङ्के स्थितां तां शशिखण्डमौले: ॥३१॥ व्यधर्वहिर्मञ्जलगानमञ्जे वैतालिकाश्रित्रचरित्रचारु जगुश्र गन्धर्वगणाः सशङ्खस्त्रनं प्रमोदाय पिनाकपाणेः ॥३२॥ ततः स्वसेत्रावसरे सरामां गर्गास्तदालोकनतत्परामाम् । द्वारि प्रविश्य प्रसातोऽथ नन्दी निवेदयामास कताव्यलिः सन ॥३३॥ महेश्वरो मानसराजहंमीं करे दधानस्तनयां हिमादे:। संभोगलीलालयतः सहेलं हरो बहिस्तानभि निर्जगाम ॥३८॥ क्रमान्महेन्द्रप्रमुखाः प्रशोधः शिरोनिवदाञ्चलयो महेशम् । प्रालेयशैलाधिपतेस्तनजां देवीं च लोकत्रयमातर ते ॥३५॥ यथागतं तान्विवुधान्विसुच्य प्रमाद्य मानक्रियया प्रतस्थे । स नन्दिना दत्तभुजोऽधिरुख वृषं वृषाङ्कः सह शैलपुत्र्या ॥३६॥ मनोतिवेगेन ककुबता स प्रतिष्टमानो गगनाध्वनोऽन्तः। वैमानिकै: साञ्जलिभिर्ववन्दे विहारहेलागतिभिर्गिरीश:॥३७॥

पितके हामसे किए हुए विचारको शोभा जब उन्होंने दर्गसामे देखी तो वे मुस्कुरा दी धौर सब क्रोध छोड़कर ऐसी प्रमान हो गई कि वे धपनेको संगारकी तब सोभायबती क्रियोमे सबसे बढ़कर समझे लगीं ।।३०।। तब जया धौर विजया नामको तालयोने देखा कि घर ठीक प्रवत्त है। वे कर भीर पार के ति वे पार के कि प्रवत्त है। वे कर भीर पार है भीर वाकरको नी गोश्या है। वे समझ कर भीर पाई भीर वाकरकों नी गोश्या के कि विचार के ति वे पार को कि प्रवाद के समझ के समझ की ति वास के ति वे पार के समझ के समझ की वेतता हो। प्राप्त कर ति हो हो के स्वत्तर जानकर नन्दी भी भीतर जा पहुंचे धौर उन्होंने वकर जीने प्रार्थना की देवता हो। प्राप्त कर वर्षन के स्वत्त हो भी भीतर जा पहुंचे धौर उन्होंने वकर जीने प्रार्थना की देवता हो। प्राप्त कर वर्षन के स्वत्त हो। से भीर जा कर के स्वत्त हो ति का समझ का समझ साम का साम का साम का हो। से साम के स्वत्त हो साम का साम

स्वर्वाहिनीवारिविहारचारी रतान्तनारीश्रमशान्तिकारी । मरुत्मिषेवे शिरिजागिरीशौ ॥३८॥ तौ पारिजातप्रसवप्रसङ्गो पिनाकिनापि स्फटिकाचलेन्द्रः कैलासनामा कलिताम्बरांशः। विभृतिधारी स्व इव प्रपेदे ॥३६॥ ष्ट्रतर्द्धसोमोऽन्द्रतमोगिभोगो विलोक्य यत्र स्फटिकस्य भित्तौ सिद्धाङ्गनाः स्वं प्रतिविम्बमारात् । भ्रान्त्या परस्या विम्रखीभवन्ति त्रियेषु मानग्रहिला नमत्स ॥४०॥ सविभिन्तस्य स्फटिकांशगप्तेथन्दस्य चिह्नप्रकरः करोति । गौर्यापितस्येव रसेन यत्र कस्तरिकायाः शकलस्य लीलाम ॥४१॥ यदीयभित्तौ प्रतिबिम्बिताङ्गात्मानमालोक्य रुषा करीन्द्राः । मत्तान्यकुम्भिश्रमतोऽतिभीमदन्ताभिघातव्यसनं निशास यत्र प्रतिविभ्वतानि ताराकलानि स्फटिकालयेष । रतान्तच्युत्तारहारम्रकाश्रमं विश्रति सिद्धबध्वः ॥४३॥

उन सबने शिवजीको हाथ जोडकर प्रशाम किया ॥३७॥ उस समय ग्राकाश-गगाके जलकी फुहारोंसे शीतल, पारिजातके फलोमे बसे हुए और सभीग करके थकी हुई नारीकी बकावट मिटानेवाले प्यनने ग्राकर शकरजी ग्रीर पार्वतीजीकी बड़ी सेवा की ।।३६।। यो चलते-चलते भगवान शकर स्फटिकके बने हुए पर्वतोमे श्रेष्ट कैनामपर जा पहुँचे। यह पहाड जकरजीके समान ही लगता था क्योंकि अपने बडण्पनसे शकरजी सारे आकाशमें व्याप्त हैं और कैलासके भी चारों ओर धाकाश है। इसलिये दोनों ही ग्राकाशसे सजे है। सोम कहलानेवाले भगवान शकरणी इस पर्वतपर रहते है और सोम कहलानेवाला चन्द्रमा महादेवजीके माथेपर रहता है । इसीलिये दोनो ही मोमको धारण करनेवाले हैं। इस पर्वतपर भोगी या कामी अनुठा सभोग करते है और महादेवजीपर भोगी (अर्थात साँप) अनुठे उगसे लिपटे रहते हैं। इसलिये दोनो ही बन्दे भोगीवाले हैं। इस पर्वतपर बहुत विभृति (अर्थात रस्तमिण) मादि पाए जाते है और महादेव ओके दारी रपर विभूति (अर्थातु भस्म) है। इसलिंग दोनो ही विभूति वाले भी हैं 113811 जब सिद्धोकी स्त्रियाँ अपने पतियोंके साथ कैलास प्रवंतकी स्फटिककी दीवारोंके पास पहेंचकर ग्रपनी परछाई देखती है तो उन्हें यह घोला हो जाता है कि हमारे पति किसी दसरी स्त्रीको तो साथ नहीं लिए हुए है। एन यह होता है कि अपने पतियोंके मनाते रहनेपर भी वे कठी ही रहती हैं।।४०।। जब उस स्फटिकके बने हुए कैलासपर चन्द्रमाकी सन्दर परछाही पहती है तब चन्द्रमाके कलककी छाया तो दिखाई पढती है पर चन्द्रकी छाया उसीमे मिल जाती है। वह कलककी छाया ऐसी लगती है मानो पार्वतीओने कस्त्री पीसकर श्रीर उसकी पिंडी बनाकर वहाँ छाप दी हो ।।४१।। इसी पर्वतकी भीतोंपर अपने प्रञ्जोकी छाया देखकर मतवाले हाथी उसे दसरा मतवाला हाथी समक्त बैठते हैं। इसलिये क्रोधमे भरकर भपने दाँतोंसे उनपर करारी टक्करें स्त्रियोंको यह घोखा हो जाता है कि ये कही संभोगके समय छटकर गिरे हुए मोलिगोके दाने तो नभवरीमण्डनदर्पण्थीः सुधानिधिर्मर्द्धनि यस्य तिष्ठन्। अनर्घ्यचुडामिखताम्रुपैति शैलाधिनाथस्य शिवालयस्य ॥४४॥ समीयिवांसी रहिस स्मरार्ता रिरंसवी यत्र सुराः प्रियाभिः। एकाकिनोऽपि प्रतिविम्बभाजो विमान्ति भयोभिरिवान्विताः स्वैः॥४४॥ देवोऽपि गौर्या सह चन्द्रमौलिर्यहच्छया स्फाटिकशैलशृङ्गे। श्रुक्षारचेष्टाभिरनारताभिर्मनोहरामिर्व्यहरचिराय देवस्य तस्य स्मरद्धदनस्य इस्तं समालिङ्गय सुविश्रमश्रीः। सा नन्दिना वेत्रभृतोपदिष्टमार्गा पुरोगेख कलं चचाल ॥४७॥ चलच्छिखात्रो विकटाङ्गभङ्गः सुदन्तरः शुक्लसतीच्णत्रण्डः। अवीपदिष्टः स तु शंकरेण तस्या विनोदाय ननर्त भृङ्गी ।।४८।। कराठस्थलीलोलकपालमाला दंष्टाकरालाननमभ्यन्त्यत् । प्रीतेन तेन प्रभशा नियक्ता काली कलत्रस्य ग्रुदे प्रियस्य ॥४६॥ भयकरी तो विकटं नदन्ती विलोक्य बाला भयविह्नलाङ्गी। सरागमुत्सङ्गमनङ्गशत्रोगाढं प्रसद्य स्वयमालिलिङ्गः ॥५०॥ उत्तक्षपीनस्तनपिग्हपीहं ससंभ्रमं तत्परिरम्भमीशः। प्रपद्म सद्यः पुलकोषगृदः स्मरेण रूढप्रमदो ममाद ॥५१॥

नहीं हैं ॥४३॥ बरवराप्रोंके वर्षणुके समान मुन्दर तमनेवाला चन्द्रमा जब इस कैलासकी चोटीचर प्रा पहुँचता है तब यह उस हिमालयका प्रमाने चुरवामील-वा त्याने त्याता है जिनपर शिवाजी निवास करते हैं ॥४४॥ कामसे पीडित देवता लोग प्रमाने-प्रमान क्षित्रोंको साथ लेकर जब एक एकात्मी विहार करते माते हैं तब त्यां क्रके होनेचर भी प्रमेक परखाइयाँ पहनेके कारण उन्हें एंडा जान पहनत है मानो हमारे बहुतने रूप हो ॥४६॥ उसी मुन्दर कैलासकी स्कटिककी चोटीचर संकरणीने भी पार्वतीजीक साथ बहुत दिनोतक तमातार जो भरकर सनेक प्रकारकी काम क्षीड़ाएं की ॥४६॥ प्रमाने रिक्षीजी नदक-पटकसे जो लुमानेवाली पार्वतीजी मी शकरणीके हायसे हाय दिए हुए उन पर्योपर भूमा करती मी जहाँ हायमें बेतका उच्छा निए हुए नन्दी बाते-सामे माने माने वातात चलता था ॥४७॥ खंकरणीकी चौहींका संकेत पार्वत मे-के दोतीवाल, लहराती हुई चौटीवाले, टेड्रे-मेड्रे संगीवाले सौर उचके बेडमे मूंहसाले भूगीने पार्वतीजीका मन बहलानेके वियो बढ़ा नाच दिखलाया ॥४६॥ हैसमा किलते हुई खोपड़ियाँकी माला करूमें पहृतनीखालिका भी माने स्वताने दरावने दौतीवाला, पार्वत हिस्सी होणा स्वताने हिस्सी स्वाप पार्वत हिस्सी स्वाप स्वाप स्वतान स्वतान स्वतान साथा स्वाप स्वतान स्वतान

इति

गिरितनुजाविलासलीला

विविधविमङ्गिभिरेष तोषितः सन् ।

श्रमृतकरशिरोमिसिगिरीन्द्रे

कृतवसतिर्वशिभिर्गशैर्ननन्द ॥५२॥

इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये कैलासगमनो नाम नवमः सर्गः ॥

उठे हुए भीर मोटे-मोटे स्तरीके भ्रपनी खातीपर लगते ही खंकरवी मगन हो उठे भीर उनके मनमें इतना काम उत्पन्न हो गया कि वे प्रेममे मतवाले हो उठे।।११।। इस प्रकार श्री पावंतीजीकी भगेत हाथ-भाव भरी लीलांधो श्रीर भनेक प्रकारके वंभोगते सन्तुष्ट होकर भगवाबु शंकरजी अपने साथ कैलासपर रहनेवाले गर्छोंके साथ बड़े प्रचन हुए ।।१२।।

> महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसभव महाकाव्यमें कैलास गमन नामका नवां सर्गं समाप्त हुआ।।

# ॥ दशमः सर्गः ॥

त्र्याससाद सुनासीरं सदसि त्रिदशैः सह**।** त्रैयम्बक<u>ं</u> तीव्र वहन्बद्धिर्महन्महः ॥१॥ सहस्रेण दशामीशः कृत्सिताङ्गं च सादरम्। दुर्दर्शनं ददर्शामि धूम्रधूमितमण्डलम् ॥२॥ दृष्टा तथाविधं वह्निमिन्द्रः चन्धेन चेतसा। व्यक्तितय चिरं किञ्चित्कन्दर्पद्वेषिरोपजम् ॥३॥ विलच्यमुखैदेवैवीच्यमाणः चर्णं चराम्। उपाविशत्सुरेन्द्रे गादिष्टं सादरमासनम् ॥४॥ न्वयासादि दुर्दशेयं दशा इति पृष्टः सरेन्द्रेग स निःश्वस्य बचोऽवदत्।।४।। श्रनतिक्रमणीयाचे शासनात्सुरनायक । प्राप्य वेषमानोऽतिसाध्वमात् ॥६॥ पारावतं वपुः ग्रभिगौरि रतासक्तं जगामाहं महेश्वरम् । कालस्येव स्मरारातेः स्वं रूपमहमासदम् ॥७॥ दृष्टा छ्याविहङ्गं मां सुज्ञी विज्ञाय जम्भभित्। ज्वलद्भालानले होतं कोपतो माममन्यत ॥८॥

### दसवां सगं

यंकरलीके वस जलते हुए वीर्यको लेकर प्रिम्न उस सशामे पहुँचे, जहाँ इन्द्र भगवान देवताओं के माथ बंठ हुए थे ॥१॥ इन्द्रने बड़े धादरके साथ प्रथनी सहस्त्रों धांसीते उन प्रिम्नकी धोर देखा जिनके प्रमं बढ़ेते भड़े और चुरेंसे काले पड़ गए थे।२॥ धिनको यह स्था देखते हुए और पोडों दे सोचले हैं। वे सम्भ गए कि सकरलीके कोचसे हो धीम्मकी यह दशा हुई है ॥॥ जिन प्रीम्मकी धोर सब देवता वहे दुखी होकर बराबर देख रहे थे उन्हें इन्द्रने सकेटसे एक धासनपर वैठा दिया ॥४॥ धौर उन्होंने धाननदेव से प्रमुचन प्रमुचन केहिए ! आपकी यह दुदेशा करे हो गई ! तब लंबी सीम लेकर प्रिमेदेव कहने लगे—॥१॥ 'हे देवेन्द्र ! आपकी घटन प्राज्ञानों में कबूतर बनकर वड़ा डरता-डरता महादेवजीके पास पृदेशा । उस समय व पावंतीजीके साथ संभीग कर रहे थे । भुभे पहचानते ही जब वे क्रोपके मार्ट महादालके साम प्रयोग हो एत. व मैंने कबूतरका रूप प्रोप्त संस्ता हो साथ संभीग स्वत्र संस्ता सहादालके साम प्रमें पहचानते ही जब वे क्रोपके मार्ट महादालके सामा प्रयोग हो इन्द्र ! मुभे प्रश्नीक कपट विभाग देखते हुए आनोवाले हा करवीको ऐसा क्रोप आया कि वे मुभे प्रभी स्वात कपट विभाग देखते हैं पास क्रोप सामा कि वे मुभे प्रभी के कपट विभाग देखते हैं साम हिन्त सुभे अपने स्वातकी विभाग है साम है साम स्वात्र सहस्त है साम देखते स्वत्र स्वात्र हो साम हो साम हिन वे मुभे प्रभी के कपट विभाग हो साम स्वात्र कि सुभे अपने स्वातक कपट

वचोभिर्मधरैः सार्थैविनश्रेण मया स्ततः । स्तोत्रं प्रीतिमानभव**देवः** कस्य तप्रये ॥६॥ सकलत्राता शंकर:। मामत्रायत क्रोधाग्नेर्ज्जलतो ग्रासात्त्रासतो दर्निवारतः ॥१०॥ दृहितुर्गिरे: । परिहत्य परीरम्भरभसं कामकेलिरसोत्सेकादबीडया विरराम सः ॥११॥ रंतस्तद।मोधं सदर्वहम् । रङ्गभङ्गच्यतं त्रिजगहाहकं सबो महिग्रहमधि न्यधात्॥१२॥ दर्विषद्धेरा तेनाहं तेजसा दहनात्मना। निर्दग्धमात्मनो दहं दर्बहं बोद्धमचमः ॥१३॥ रौदेश महसातिमहीयसा । दह्यमानस्य प्राणपरित्रागप्रगुगो भव वासव ॥१४॥ इति श्रत्वा बचो बह्ने: परितापोपशान्तये। विचिन्तयामास मनसा विद्यधेश्वरः ॥१५॥ तेजोदग्धानि गात्राणि पाणिनास्य परामृशन् । किंचित्कपीरयोनिं तं दिवस्पतिरभाषत ॥१६॥

जनती हुई बागमे भ्रोक ही देते।। द ।। पर मैंने बहुन निहिन्हाकर बड़े बर्च-भरे मीठे शब्दों में उनकी बही सुन्नि की तो वे पियल गए, क्यों कि बपनी प्रधासा भना कि सकते नहीं प्रचक्त स्वारी । ह ।। यह तो आप जानते हो है कि सकरजीकी शरए में जो पहुंच जाता है उसकी भीर सारे जगतकी वे रला करते ही हैं। इसलिए उनके क्रोपकी जनते हैं कि ब्राग्ये कोई बच नहीं सकता उसकी बाहुदि बनते-बनते मैं बच गया ।। १० ।। उन्होंने अन्य पायंतीजीके कसकर वेथे हुए हाथों से धार्मकों छुड़ा लिया और करजाक कारण, सम्भोगके सुन्नक संबंध हुए हाथों से धार्मकों छुड़ा लिया और करजाक कारण, सम्भोगके सुन्नक सोकों को जाते तोनों को सोकों को जातों वालों सिंध हुए हाथों से धार्मकों का साम के बीच है। रंगमें अंग होने से उनका जो तोनों को सोकों का जातों वालों सिंध हुए हाथों से धार्मकों का साम के साम करती हैं साम के साम

स्वाहास्वधाहन्तकारैः श्रीखयसे स्वयम । देवान्पित् नमनुष्याँस्त्वमेकस्तेषां मुखं यतः ॥१७॥ त्विय ज्रह्मति होतारो हवींपि ध्वस्तकल्मणाः। भक्जिन्त स्वर्गमेकस्त्वं स्वर्गप्राप्ती हि कारणम् ॥१८॥ हवींपि मन्त्रपूतानि हताश त्विय जुह्नतः। तपस्विनस्तपःसिद्धिं यान्ति त्वं तपसां प्रभः॥१६॥ स पर्जन्योऽभिवर्षनि । निधत्मे इतमकीय ततोऽस्मानि प्रजास्तेभ्यस्तेनासि जगतः पिता ॥२०॥ अन्तश्ररोऽसि भूतानां तानि त्वत्तो भवन्ति च। ततो जीवितभतस्त्वं जगतः प्रामादोऽसि च ॥२१॥ सकलस्यास्य त्वमेकोऽस्यपकारकृत । कार्योपपादने तत्र स्वत्तोऽन्यः कः प्रगल्भते ॥२२॥ त्वमेकोऽर्थसमर्थने । अमीषां सरसंघानां संश्लाघ्योपकारव्रतिनोऽनल ॥२३॥ विषत्ति ग्रिष देवी भागीरथी पूर्व भक्त्यास्माभिः श्रतीपिता। निमज्जतस्तवोदीर्शं तापं निर्वापयिष्यति ॥२४॥

हाथ फेरते हुए इन्ह्र बोले—।। १६ ।। हे प्रांग ! देखो, जब हवन करनेवाले होता लोग स्वाहा, स्वधा और वयद कहकर हवन करते हैं उस समय तुम प्रवत्न होकर देखों, पितरों और मनुष्योंको प्रस्तान करते हैं। वर्षों कि तुम्हारे ही मुखले तो सबको प्रयना प्रयना भाग मिनता है।। १७॥ होता लोग तुमने हवन करते वास्त्रे छूटकर स्वयंतोंकों बाकर सुख भोगते हैं। वे एक तुम्हारे ही सहारे तो स्वर्गतक पहुँच पाते हैं।।१८॥ हो प्रांग । यह करनेवाले तपस्यों लोग मन्त्र पढ़कर थो तुम्हें हो स्वर्ग के प्रवाद के प्रयान प्रवाद के प्रांत हो है। १९॥ होता है हो।।१९॥ सूर्य के लिय को माहृति दी जाती है उसे तुम प्रदोहरकी भाँति कर उन्हें दे ते ही। पूर्य उसे स्वर्ग के प्रवाद का का प्रवाद की भाँति कर उन्हें दे ते ही। पूर्य उसे स्वर्ग के प्रांत हो। इस साम के प्रांत हो। है।।१९॥ है प्रांग । एक प्रांत के प्रांति के प्रांत के प्रांत के प्रवाद की प्रवाद के प्रांति है। हम प्रवाद सारे संवार के प्रवाद भी प्रवाद के प्रांति है। इस स्वर्ग सारे संवार के प्रांति हो। हम प्रवाद सारे संवार के प्रवाद में प्रवाद सारे ही। हम प्रवाद सारे संवार के प्रवाद सारे के प्रांत सारे के प्रवाद सारे के प्रांत सारे के त्रांत हो। हम सारे संवाद के त्रांत हो। हम सारे संवाद के त्रांत हो। हम सारे संवाद के त्रांत हो। हम सारे के त्रांत हो। हम सारे संवाद हम सारे के त्रांत हो। हम सुन्ही तो एक हम हम सारे संवाद हम सारे के त्रांत हमें हम सारे के त्रांत हम सहस्त हो। हम सारे संवाद हमें हमें हम सारे के त्रांत हम सारे हम सारे हम सारे के त्रांत हमा सारे हमें हम सारे हम सारे हम सारे हम सारे हम सारे हमें हम सारे हम सारे हम सारे हम सारे हम सारे हमें हम सारे ह

गङ्गां तद्रच्छ मा कार्षीर्विलम्बं हव्यवाहन। कार्येध्ववश्यकार्येषु सिद्धये चित्रकारिता ॥२५॥ शंभोरम्भोमयी मूर्तिः सैव देवी सुरापगा। त्वत्तः स्मरद्विषो बीजं दुर्घरं धारियण्यति ॥२६॥ इत्यदीर्य श्रनासीरो विरराम स प्रतस्थे स्वधुनीमिम ॥२७॥ तिहसृष्टस्तमापृच्छ्य देवी स्वर्गतर क्रिसी। हिरसयरेतमा तेन तीर्खाध्वना प्रपेदे सा निःशेषक्लेशनाशिनी ॥२८॥ स्वर्गारोहरानिःश्रेशिमोच मार्गाधिदेवता दर्गतारिखी ॥२६॥ उदारदुरितोद्वारहारिसी महेश्वरजटाजटवासिनी पापनाशिनी । सगरान्वय निर्वाशकारिशी धर्मधारिसी ॥३०॥ त्रहालोकाद्रपागता । विष्णुपादोदकोदभुता त्रिभिः स्रोतोभिरश्रान्तं प्रनाना भ्रुवनत्रयम् ॥३१॥ जातवेदसमायान्तम्मिहस्तैः समृत्थितै:। सुप्रसादघरेव सा ॥३२॥ श्चाजहाबार्थसिद्धर्ये तं

हम लोगोंने पहलेसे ही बहुत हाय-पेर लोडकर गंगाबीको प्रसन्न कर लिया है। बस, ज्यों हो तुम उनकी धारामें स्नान करोने त्योही व इस चौर जनतको धारामें स्नान करोने त्योही व इस चौर जनतको धारत कर देंगी। १२४। इस जिए है धांना ! तुम भटरप्ट गंगाबोके पास लाधों, देर त करो, जिस कामको पूरा करनेकी बात बीमें जान सी जाय उसे पूरा करनेके दे नहीं करनी थाहिए। १२॥ देसो ! श्रीगंगाजी तो शंकरजीकी ही असवासी मूर्ति है वे उनके तेजस्वी बीमेंको तुमसे लेकर अपनेमें रख लेगी । १२६।। इतना कहकर इन्द्र खुप हो गए और असिनेक भी उनसे विदा होकर गंगाजीकी धोर चल पहे । १२०।। और चलकर उन गंगाजीके तीरपर जा पहुँचे जो सब टुबोको मिटा देती हैं, सीच देशालती हैं, वे इन्द्र बोको पिटा देती हैं, सीचा दे आतरी हैं, विज्ञाल करने स्वर्ग पहुँचा वे ती हैं, सीचा दे आतरी हैं, विज्ञालकों अटा-बूटमें रहती हैं, सामकों अति हम ति हमें साम करने वाली हैं, विज्ञालकों अटा-बूटमें रहती हैं, सामकों प्रसा करनेवाली हैं, विज्ञालकों अटा-बूटमें रहती हैं, सामकों प्रसा करनेवाली हैं, विज्ञालकों साम पित्र करने हम ति हमें हम साम सामकों साम पित्र करनी हैं। १८०-२१।। वहीं गंगीकों को जा लहरें उठ रही सी वे ऐसी सामती पी मानो दूरते आते हुए असिनको देवकर से असलम सनके अपनी तहरीके हामों देवाल करानी थी। उन्हें इससे ही बुता रही हों।। १२।। वहीं बहुतते राजहंदी राजहंदी एक साम सामनेके लिये उन्हें इससे हुतते हुता हुता ही हामों उनका का साम सामनेके लिये उन्हें इससे हुत बुता रही हैं।।। इस साम सामनेके लिये उन्हें इससे ही बुता रही हों।। १२।। वहीं बहुतते राजहंदी एक साम सामनेके लिये उन्हें इससे ही बुता रही हों।।

संमिलद्भिरालैः सा कलं कजिङ्गरूनमदैः। ददे श्रेयांसि दुःखानि निहन्मीति तमस्यधात्॥३३॥ तरमभिद्रतैः । कल्लोलैस्ट्रतरविचीनं स्बर्धनी प्रीतेव तमभीयाय जातवेदसम् ॥३४॥ श्रथाभ्यपेतस्तापार्ता निममज्जानलः किं व्यवस्यन्ति विलम्बितुम् ॥३४॥ विषदापरिभताः गङ्गावारिसा श्रमहारिणि। **क**ल्याशाकारिशा स मझो निर्वृति प्राप पुरुषभारिणि तारिणि ॥३६॥ संचकाम माहेश्वरं धाम गङ्गायाम् तरंगायामन्तस्तापविपद्धति 113011 रेतस्याहते मरिता कशान्तरेतसी निश्रकाम ततः सौख्यं हव्यवाहो बहन्बहु ॥३८॥ सधासार रिवाम्भोभिरभिषिक्तो हताशनः । परां निर्वृतिमाद्धत् ॥३६॥ जगामाथ सा सुदुर्विषहं गङ्गा धाम कामजितो श्रादधाना परीतापमवाप व्योमवाहिनी ॥५०॥

मिनकर पतवाले बने हुए जो कलकन शब्द कर रहे थे वह ऐसा लग रहा था मानो गंगाजी धिनिसे कह रही ही कि मैं सबका भला किया करती है धीर इ.स. हर लिया करती हैं ॥३३॥ गंगाजी कर ही उँची उठती हुई धीर हर-हर करके धागे वहती हुँ दर रोगे वो डलुवे तटपर बढती धा रही धीर है। ॥३५॥ स्वी के ऐसी लगती थी मानो गाजी हुछ धागे वहकर धिनका स्वागत करने चली धा रही ही ॥३५॥ शाजी जलते हुए प्रिनिने वहाँ पहुँचकर फट गगाजीमे हुबकी लगाई। सब है विषदाके मारे लोगोंकी कही हुछ देर ककर शोजनेकी हुप थोड़े ही रहती है ॥३५॥ सबका कल्याएा करलेवाली, पमानवट इन करनेवाली, पपा पवित्र तथा सबका तारनेवाली गाजीके जलमें हुबकी लगाकर धीनकों वहा मुख मिला ॥३६॥ धपमां उचालाके दहकता हुया शकरोका वीर्य धिनसे निकसकर केंची तरियोवाली गयाजीमें पहुँच गया ॥३६॥ धपमां उचालाके दहकता हुया शकरोका वीर्य धिनसे निकसकर केंची तरियोवाली गयाजीमें पहुँच गया ॥३६॥ धपमां उचालाके दिल्ला एवं हुक सकता हो स्वाप स्वाप ॥३६॥ धीर स्वप्त स्वप्त संवर्ण हुक स्वप्त स्वप्त स्वप्त स्वप्त स्वप्त स्वप्त संवर्ण हुक स्वप्त स्वप्त

बहिरार्ता युगान्ताग्नेस्तप्तानीव शिखाशतैः। हित्वोष्णानि जलान्यस्या निर्जग्मर्जलजन्तवः ॥४१॥ तेजसा तेन रौद्रेश तप्तानि सलिलान्यपि। समुदञ्जन्ति चएडानि दर्घराणि बभार सा ॥४२॥ जगचच्चिष चएडांशौ किंचिदभ्यदयोनमुखे। जग्मुः पट् कृत्तिका माघे मासि स्नातुं सुरापगाम् ॥४३॥ श्रभं रभंदरैरू मिशते: स्वर्गनिवासिनाम् । कथयन्तीमिवालोकावगाहाचमना दिकम मुनीन्द्रासां बलिकमीचितैरलम् । बहिः पुष्पोत्करैः कीर्श्वतीरां दर्वाचतान्वितैः ॥४५॥ वहाध्यानपरेयोगपरे विहासनस्थितै: योगनिद्रागतैयोगपद्भवन्धैरुपाश्रिताम् 118 & 11 पादाङगृष्टात्रभमिस्थैः सर्यसंबद्धदृष्टिभिः । ब्रह्मपिंभिः परं ब्रह्म गुगद्धिरुपसेविताम् ॥४७॥ श्रथ दिव्यां नदीं देवीमभ्यनन्दन्विलोक्य ताः। कं नाभिनन्दयत्येषा दृष्टा पीयपवाहिनी ॥४८॥

 चन्द्रचृहामित्रदेंवो यामुद्रहति मूर्द्रनि । यस्या विलोकनं प्रस्यं श्रद्धधस्ता मुदा हदि ॥४६॥ दिच्यां विष्णुपदीं देवीं निर्वाणपददेशिनीस। निर्धतकल्मवां मुर्घ्ना सप्रह्वास्ता ववन्दिरे ॥५०॥ सौभाग्यैः खलु सुप्रापां मोचप्रतिश्चवं सतीम्। मक्त्यात्र तुष्दुबुस्तां ताः श्रद्दधाना दिवोधनीम् ॥५१॥ म्रक्तिस्रीसङ्गदत्यज्ञैस्तत्र ता विमलैर्जलैः। प्रज्ञालितमलाः सस्तुः सुस्नातास्तपसान्विताः ॥५२॥ स्नात्वा तत्र सुलभ्यायां भाग्यैः परिपचेलिमैः। चरितार्थं स्वमात्मानं वह ता मेनिरे सदा ॥५३॥ रेतस्तासामभिकलेवरम् । कशानरेतसा श्रमाघं संचचाराथ सद्यो गङ्गावगाहनात ॥५४॥ रौद्रं सदर्दरं धाम दधाना दहनात्मकम्। परितापमवापुस्ता मझा इव विपाम्बुधौ ॥५४॥ अज्ञमा दुर्वहं बोद्धमम्बनो बहिरातुराः। श्रक्ति ज्वलन्तमन्तस्ता दघाना इव निर्ययः ॥५६॥

मुख ही जायगा ॥४८ । स्वयं मगवान् वांकर, जिन गंगाजीको मस्तकपर रखते हैं, जिनके दर्शन करनेसे ही पुग्न होता है जन गंगाजीको देखकर खयाँ इंधिकारीएँ मनते बडी प्रमन्न हुई धौर उनके मनमें गगाजीके लिये बड़ी अद्वा जाग उठी ॥४८॥ उन इंसिकारीं, मुत्ति देवाशी, विक्युक्ते करायों है जिन देवाशी, विक्युक्ते करायों है जिन देवाशी, विक्युक्ते करायों है जिन गंगाजीको वहता की ।॥१॥ जिनका बड़े सीमाग्यसे दर्शन होता है धौर जो साखात् मोख ही हैं उन गंगाजीको स्तुति इंसिकारोंने बड़ी अस्तिके साथ को ॥११॥ और तब उन तयरिवनी इंसिकारोंने वो मर ममस्वकर गंगाबीको उस निमंत्र कर की ॥११॥ और तब उन तयरिवनी इंसिकारोंने वही मेर समस्वकर है।॥११॥ जिन गंगाजीमें स्वयुक्त किया हो। हो।॥११॥ जिन गंगाजीमें वहे सानक के साथ स्तान करके उन इत्तिकारोंने प्रपत्न मागवको बड़ा सराहा।॥११॥ जब वे गंगाजीमें स्वान कर रही सी उस समय मंकरबीका प्रमुक्त सीयं गंगावीचे निकनकर उन इत्तिकारोंके सरीरमें पैठ गंग।॥१४॥ तब विकारीके स्वयुक्त सीयं गंगावीचे त्यान सीयेके प्राण्वानेसे वे बहुत तरत हो उठी भीर उद्देश होता जन पड़ा मानो हम विचक्त सुद्ध हो इब गई है।॥१॥ तिवान उत समस्य तेजको सहुत देत रहत है इब गई है अस तवन तव समस्य तेजको सहुत देत रक्त हो ही सी र स्वती है इस कर है इस के स्वता उत्ति है इस तक्त है है उन सीय तवन उत्त समस्य तेजको सहुत देत र तक न सह इस करने के हारण वे भीतर ही भीतर क्षती है इस है इस तक्त ति तह है उस तेजको लिए

व्यमोधं शांभवं बीजं सद्यो नद्योज्मितं महत् । तासामम्युदरं दीप्तं स्थितं गर्भत्वमागमत् ॥४०॥ सुज्ञा विज्ञाय ता गर्भीभृतं तडोद्धमचमाः । विषादमद्युः सद्यो गाढं भर्तृभिया हिया ॥४८॥ श्रकामकरणं जातमकाण्डे माविनोऽर्थतः । संभ्यान्योन्यमात्मानं शुश्रुबुस्तास्तदाविलम् ॥४६॥ ततः शरवणे सार्वं भयेन बीडया च ताः । तद्वर्भजातम्बल्दन्य स्वान्गृहानभिनिर्ययुः ॥६०॥

ताभिस्तत्र।भृतकरकलाकोमलं भासमानं तद्विचित्तं चर्यामभिनभोगर्भमभ्युजिहानैः । स्वैस्तेजोभिदिनपतिशतस्पर्धमानैरमानै

र्वक्तैः षड्भिः स्मरहरगुरुस्पर्धयेवाजनीव ॥६१॥

इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये कुमारोत्पत्तिर्नाम दशमः सर्गः ॥

जलसे बाहर निकली ॥५६॥ यकरजीका वह मभकता हुमा प्रजूक वीयं गयाजीते छूट जानेवर जन क्रितिकायोके रेटमे खुँककर गमं बन गया ॥५०॥ जब उन क्रितिकायोने देखा कि वह तेज तो गमं बन गया है धीर हमते सँभाने नहीं सँजेजा तब वे बुद्धियती क्रितिकारों प्रपत्ने-अपने 'तिवयोंके करसे भीर लाजके मारे बढी दुखी हो गई॥५६॥ होनहार वाले उस मिनिष्टत प्रमनवरके गर्भकी उन खहों क्रितिकायोंने परस्वर पितकों के साथ होनहार वाले उस मिनिष्टत प्रमनवरके गर्भकी उन खहों क्रितिकायोंने परस्वर पितकर सेवा की ॥५६॥ भीर तब उत बजवा छोर भयके कारण के एक सरवतके बगलमे प्रपत्न-प्रपत्ने गर्भ छोडकर घवने-प्रपत्ने पर बीट गई॥६०॥ क्रितिकायोंने उस सरवतके बगलमे प्रपत्न-प्रपत्ने गर्भ छोडकर घवने-प्रपत्न वर बीट गई॥६०॥ क्रितिकायोंने उस सरवतके बगलमे लो बदमाविक हिएगोंक स्वान कोमल धीर तेवस्वी गर्भ छोड़े ये वे ऐसे तेजस्वी बन गर्भ कि उनका तेव उत्पत्न होत हुएगोंक हो सुत्रों से भी होड़ करता या छोर धपने छ मुझौते वे सार मुखवाले बहुगांको भी मानो चुनीती दे रहे थे॥६१॥

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसभव महाकाव्यमें कुमार का जन्म वर्णन नामका दसवाँ सर्ग समाप्त हुआ।

## ॥ एकादशः सर्गः ॥

श्वस्यर्थ्यमाना विवुधैः समग्रैः प्रहुँः सुरेन्द्रप्रप्तृवेहरेत्य । तं पाययामास सुधातिपृष्णं सुरापगा स्वं स्तनमाश्च सृत्री ।। १ ।। पिवन्स तस्याः स्तनयोः सुपौधं च्यां चर्यं साधु समेधमानः । प्रापाकृतिं कामिष पिह्भरेत्य निषेन्यमायः खलु कृतिकाभिः ॥ २ ॥ भागीरधीपावककृतिकानामानन्दवाष्पाकृत्वाचेनानाम् । तं नन्दनं दिव्यप्त्रपासुमानीत्परस्परं प्रौहतरो विवादः ॥ ३ ॥ अत्रान्तरे पर्वतराजपुत्र्या समं शिवः स्वैरविहारहेतोः । नमो विमानेन विगाहमानो मनोतिवेगेन जगाम तत्र ॥ ४ ॥ निसर्गवात्सरुयवशाद्विष्ठ्वचेतः प्रमोदौ गलदश्रुनेत्रौ । अपस्यतां तं गिरिजागिरीशौ पढाननं पट्दिनजातमात्रम् ॥ ५ ॥ अधाह देवी शशिखरुष्टमौक्ति कोऽयं शिशुर्दिव्यवपुः पुरस्तात् । कस्याथवा घन्यतमस्य पुंसो मातास्य का भाग्यवतीषु धुर्या ॥ ६ ॥ स्वर्गापमासावनलोऽयमेताः पट्कृत्विकाः किं कलहायमानाः । पुत्रो ममार्यं न तवायमित्यं मिथ्येति वैलन्यप्रदाहरन्ते ॥ ७ ॥

#### ग्यारहवां सर्ग

कस्येदमपत्यमीशाखिलित्रलोकीतिलकायमानम् । एतेष देवदैत्यगन्धर्वसिद्धोरगराचसेषु ॥=॥ कस्याप्यथ अत्वेति वाक्यं हृदयप्रियायाः कौतृहल्लिन्या विमलस्मितश्रीः। सान्द्रश्मोदोदयसौख्यहेतुभृतं वचोऽवोचत जगत्त्रयीनन्दन एष वीरः प्रवीरमातुस्तव नन्दनोऽस्ति । बरुयाणि करुयाणकरः सराणां त्वत्तोऽपरस्याः कथमेष सर्गः ॥१०॥ देवि त्वमेवास्य निदानमासीः सर्गे जगन्मङ्गलगानहेतोः। सत्यं त्वमेवेति विचारयस्व रत्नाकरे युज्यत एव रत्नम् ॥११॥ श्रतः शृषुष्वावहितेन वृत्तं बीजं यद्भौ निहितं, मया तत् । संकान्तमन्तस्त्रिदशायगायां ततोऽवगाहे सति कृत्तिकास ॥१२॥ गर्भत्वमाप्तं तदमोघमेतत्ताभिः शरस्तम्बमधि न्यधायि । तत्रायमभृतपूर्वी महोत्सवोऽशेषचराचरस्य ॥१३॥ यशेषविश्वप्रियदर्शनेन धर्या त्वमेतेन सप्रतिशीनाम । अलं विलम्ब्याचलराजपुत्रि स्वपुत्रग्रहसङ्गतले निधेहि ॥१४॥ वादिन्यमृतांशुमौलौ शैलेन्द्रपुत्री रभसेन सद्यः। सान्द्रप्रमोदेन सुपीनगात्री धात्री समस्तस्य चराचरस्य ॥१५॥

सचमुच किसका पुत्र है ? या यह इनकी छोडकर किसी और ही देव, देख, गान्यवं, सिद्ध, नाम या रास्त्रसका पुत्र है ॥६॥ अपनी प्रास्त्रपत्री पार्वतीकी यह चायनरी बात सुनकर निर्मल कालित फंतानेवाली पुन्कराहरके साथ सकरतीने बढ़ी प्यारी बात हरी-॥६॥ तीनों नोकोको प्रान्तर देने-बाता यह बात्रक तुन चीर माताका हो वीर पुत्र है । हे कस्थाएं। तुन्हें छोड़कर देवताश्रोका कस्याएं करनेवाला ऐना पुत्र कीन उपलान कर सकता है ॥६॥ हो देवी ! सनार क्रारेक मंगलके कामोंने जिस बात्रकको निर्माण पुत्र के निर्माण करनेवाला ऐना पुत्र कीन उपलान कर सकता है ॥१॥ हो देवी ! सनार काले मंगलके कामोंने जिस बात्रकको निर्माण पुत्र विकास करते हैं। हिस्सी प्रान्त है । हिस्सी होत स्वार्क के स्वार्क होते के रतन तो रतनाकरसे ही निकल सकता है ॥११॥ हा पार्वी ! सात्रधान होकर इन बात्रकके उपला होनेकी कथा सुनो । देखो ! मैंने प्रपत्न जो पहुक वीचे प्रान्ति रखदिया था, उद्ये प्रान्ति गंगाजी होत्र छोड़ हिया और वह किर स्नान करती हुई छभों कृतिकाधोंके पेटम पहुक्त वार्यको कुत्तिकाधोंने परपत्रके कगतने हात दिया। उसी गंभले वर धौर ध्रवर प्रात्यिक्षोंके हुयं देनेवाला यह धनीला बात्रक जगनो हात दिया। उसी गंभले वर धौर ध्रवर प्रात्यिक्षोंक हुयं देनेवाला यह धनीला बात्रक जगनो है ॥१२ – १३॥ हे पार्वती ! सारे संसारके प्यारे इस बात्रक की माता होनेते तुम प्रपत्रके वस पुत्रकरी क्रिक्शोंके यह बात्र मुकर सारे संसारकी माता पार्वतीकी हुक्ती न समाई धौर कट विमानते उत्तरकर दत पुत्र-रत्नको गोदमें सेनेके लिये प्रधीर होते उती। उस समय धाकाध्रमें इन्द्र धादि देवा। लोग ध्रवन सुक्टोणर होत्र बोडकर धौर विषर होते उती। उस समय धाकाध्रमें इन्द्र धादि देवा। लोग ध्रवन सुक्टोणर होत्र बोडकर धौर विषर

किरीटबढाञ्चलिभिर्नभ:स्थैर्नमस्कता सत्वरनाकिलोकै: । विमानतोऽवातरदात्मजं ब्रहीत्मुत्किण्डितमानसाभृत् ॥१६॥ स्वर्गापगापावककत्तिकादीन्कताञ्चलीनानमतोऽपि हित्वोत्सका तं सतमाससाद प्रत्रोत्सवे माद्यति का न हर्षात ॥१७॥ प्रमोदवाष्पाकुललोचना सा न तं ददर्श चरामग्रतोऽपि। परिस्पृशन्ती करकुडमलेन सुखान्तरं प्राप किमप्यपूर्वम् ॥१८॥ शिशुर्गलद्वाष्पतरंगितायाः। सविस्मयानन्द विकस्वरायाः विव्रद्धवात्सरुयरसोत्तराया देव्या दशोगींचरतां जगाम ॥१६॥ तमीचमाणा चरामीचरानां सहस्रमाप्तं विनिमेपमैच्छत्। सा नन्दनालोकनमङ्गलेष चर्ण चर्ण तप्यति कस्य चेतः ॥२०॥ तं पाशिसरोरुहास्याम । विनम्रदेवासुरपृष्ठगाभ्यामादाय पार्वगाचन्द्रचारुं गौरी स्वम्रत्सङ्गतलं निनाय ॥२१॥ स्वमङ्कमारोप्य सुधानिधानिमवात्मनो नन्दनिमन्द्रबङ्या । जगदेकवीरं बभुव पुज्या धुरि पुत्रिणीनाम् ॥२२॥ निमर्गवात्सल्यरसौधिसका सान्द्रप्रमोदामृतपरपर्का । तमेकपुत्रं जगदेकमाताभ्युत्सङ्गिनं प्रस्नविसी वभव ॥२३॥

भूकाकर उन्हे प्रसाम करने लगे ।।१५-१६॥ गगा, ग्रन्नि ग्रीर कृत्तिकाएँ सभी बार-बार भक-भुककर उन्हे प्रसाम कर रही थी पर पार्वतीजीका ध्यान उधर गयाही नहीं और उन्होंने बढे चावसे उस पुत्रको अपनी गोदमे उठा लिया। भला कौन ऐसी माता होगी जो अपने पुत्रके प्रेसमे सुध-बुध न खो बैठती हो ॥१७॥ भौलोमे भानन्दके श्रॉम् छलक श्रांनसे वे थोड़ी दरतक तो अपने पुत्रको देख ही न पाई और कलीके समान अपने कोमल हायसे ही पुत्रको सहलाने भरसे वे अनोसा सुख लेती रही ।।१६।। अन्हे वह मनोहर बालक तब दिखाई दिया। जब उनकी **प्रां**से भचरज और ग्रानन्दसे खिली जा रही थी, जी उमडा पड रहा था, ग्रांमू बहे जा रहे थे भीर वात्मल्यभाव रोम-रोमसे छलका पढ रहा था ।।१६।। उस वच्चेकी छोर एकटक देखती हुई पार्वती-जी सोचने लगी कि यदि इस समय मुक्ते एक सहस्त्र आँखे मिल जाती ता कितना अच्छा होता ! भला पुत्र दर्शनके समय किसका जी भरता है ॥२०॥ प्रशाम करनेके रामय भूके हुए देवलाग्री श्रीर दैत्योंकी पीठपर श्रपमे जो हाथ रखकर वे श्राज्ञीय दिया करनी थी उन्ही हाथोंसे पार्वतीजीने पूनोकं चन्द्रमाकं समान श्रपने सुन्दर पूत्रको ग्रपनी गोदमे बिठा लिया।।२१।। चन्द्रमाके समान मुखवाली पार्वतीजीने संसारमे सबसे श्रेष्ठ अपने उम अनोखे वीरपृत्रको गोदमे इस प्रकार ले लिया मानो अमृतका कलका गोदमे रख लिया हो । उस समय वे पुत्रवितयो से सबसे श्रेष्ठ पुजनीय हो उठी ।।२२।। समारकी माता पार्वतीजीने जब उस ब्रनोखे पुत्रको गोदमें उठा लिया तो वात्मरूप रसकी स्वाभाविक घारा उनके राम-रामसे उमह पड़ी, हर्षके ग्रमुतकी बा**ट धा गई**  श्रशेषलोकत्रयमातुरस्याः षारमातुरः स्तन्यसुधामधासीत् । सुरस्रवन्त्याः किल कृत्तिकाभिर्ग्रहर्मुहः सस्पृहमीच्यमाणः ॥२४॥ ससाश्रपर्णेन मृगाङ्कमौलेः कलत्रमेकेन म्रखाम्बजेन । तस्यैकनालोद्गतपञ्चपद्मलत्त्रमी क्रमात्पडवदनीं चुचुम्बे ॥२४॥ फलं हेमगिरेर्लतेव विकस्वरं नाकनदीव दिङ्नूतनमिन्दुमाभाचं पार्वती नन्दनमादधाना ।।२६॥ ग्रीतात्मना सा प्रयतेन दत्तहस्तावलस्या शशिशेखरेगा। विमानमञ्जलहमारुगेह ॥२७॥ क्रमारम्रत्सङ्गतले दधाना प्रमद प्ररूढरोमोद्रमो महेश्वरोऽपि म्घरनन्दनायाः । श्रङ्कादुपादत्त तदङ्कतः सा तस्यास्तु सोऽप्यात्मेजवत्सलत्वात् ॥२८॥ नेत्रमुधैकसत्रं पुत्रं पवित्रं सुतया तयाद्रेः। संश्लिष्यमार्यः श्रोशखण्डधारी विमानवेगेन गृहाख्रगाम ॥२६॥ स्फाटिकशैलशृङ्गे तङ्गे निजं धाम निकामरम्यम् । प्रमथप्रमुख्यानपृन्थनगणाञ्शंभ्ररथादिदेश ॥३०॥ पृथुप्रमोदः प्रगुर्शो गुर्शानां गुरुः समग्रो वृषवाहनस्य । गिरीन्द्रपुच्याम्तनयस्य जन्मन्यथोत्सवं सववते विधातम् ॥३१॥

भीर उनके स्तनोंसे दूधकी धारा वह चली ।।२३।। जब कार्तिकेयजी सब लोकोकी माता पार्वती-जीके स्तनोका धमत पीने लगे तब गगाजी और कृत्तिकाएँ बडे डाइसे उनकी भ्रोर बार-बार देखने लगी ।।२४।। शकरतीकी प्यारी पार्वतीजीने हथंके प्रांस बहाते हुए अपने कमलके समान एक मूखने उस पुत्रके उन छुत्रों मूखोको चूमा जो ऐसे लगते थे मानो कमलकी एक डठलमें पाँच क्षन्दर कमल निकल आये हो और उन पाँचोके बीचमें उन कमलोकी ही शोभा छठा कमल बनकर निकल ग्राई हो ।।२४।। गोदमे सुन्दर पुत्र लिए हुए पार्वतीजी ऐसी सुन्दर लग रही थी मानो सोनेके सुमेरु पर्वतपर उत्पन्न होनेवाली सुनहली लतामे फल निकल ग्राया हो या ग्राकाशगंगामें कमल खिल उठा हो या पूर्व दिशामे चन्द्रमा निकल ग्रामा हो ।।२६॥ पुत्रको गोदमे लिए हुए सूखी मनसे पार्वतीजी शकरजीके हायका सहारा लेकर झाकाश चूमनेवाले ऊँचे विमानपर चढ़ गई ।।२७।। वे दोनो पुत्र-प्रेममें इतने मगन हो गए वे कि कभी तो पावंतीजीकी गीदसे शंकरजी उस पृत्रकों ले लेते थे और कभी उनकी गोदसे उसे पार्वतीजी ले लेती थी। इस प्रकार पृत्र-प्रेममें भरे हुए दोनों उसे खिला रहे थे ।।२८।। धाँखोको समुतके समान सख देनेवाले इस परम पवित्र पूत्रको गोदमें लिए भौर अपनी छातीसे लिपटी हुई पार्वतीजीको साथ लेकर भगवान शंकर वेगसे चलनेवाले विमानपर चढकर कैलास लौट ग्राए ॥२६॥ स्फटिकके बने हए उस कैलासके ऊँचे शिक्षरपर ग्रपने सुन्दर भवनमें बैठकर शंकरजीने ग्रपने मुख्य-मुख्य प्रमय ग्रादि गर्गोको ग्राजा दी कि पृत्र उत्पन्न होनेका उत्सव मनाश्री ।।३०।। बढ़े धानन्द और चावसे सभी गुरावान गरा

स्फ्ररन्मरीचिच्छुरिताम्बराणि संतानशाखिप्रसवाश्चितानि । उचिचित्रपुः काश्चनतोरणानि गणा वराणि स्फटिकालयेषु ॥३२॥ प्रसर्पस्तदधीश्वरासामधामरासामित्र मध्यलोके। दिज्ञ महोत्सवं शंसितमाहतोऽन्यैर्दध्वान धीरः पटहः पटीयान् ॥३३॥ महोत्मवे तत्र समागतानां गन्धर्वविद्याधरसन्दरीणाम् । गृहेऽभवनमङ्गलगीतकानि ॥३४॥ गिरिराजपुत्र्या समङ्गलोपायनपात्रहस्तास्तं मातरो मात्वद्भ्युपेताः । विधाय दुर्वाचतकानि मृधिन निन्युः स्वमङ्कं गिरिजातन्जम् ॥३४॥ सुमन्द्रमङ्क्ष्यालिङ्गयोर्ध्वकेष्यप्सरसो रसेन। ननृतः स्वृत्तगीतानुगं भावरसानुविद्धम् ॥३६॥ वाता वतुः सौच्यकराः प्रसेद्राशा विधमो हृतस्रुद्धिदीपे। जलान्यभवन्विमलानि तत्रोत्सवेऽन्तरित्तं प्रससाद गम्भीरशङ्कध्वनिमिश्रमुच्चैग्र होद्भवा दन्दभयः दिवीक्सां व्योग्नि विमानसंघा विम्रच्य पुष्पप्रचयान्त्रसम्बः ॥३८॥ महेशाद्रि मुतासुतस्य जन्मोत्सवे संमदयांचकार । चराचरं विश्वमश्यमेत्रपरं चकम्पे किल तारकश्रीः ॥३६॥

लोग पार्वतीजी और शंकरजीके पुत्रजन्मके उपलक्ष्यमं महोत्सव मनानेमे जुट गए ।।३१।। कुछ गरा तो स्फटिकमे चमकती हुई किरगोंके पड़नेसे रग-बिरगे दिखाई देनेवाने कपडोसे और कल्पवृक्षके फुलों ग्रीर पत्तोंसे बनाए हुए सुनहरे सुन्दर बन्दनवारोंसे ग्रपने स्फटिकके भवन सजाने लगे ।।३२।। भौर कुछ गुगोने जो नगाडे बजाए उनकी गभीर ध्वनि जब दशो दिशाओं में फैली तो धरती से उठी हुई उसकी धमक मानो यह बताने लगी कि दिग्यालो धीर देवताओं के लोकके समान ही यहाँ भी पुत्रीत्सव मनाया जा रहा है ।।३३।। इस महोत्सवके उपलक्ष्यमे गन्धवाँ ग्रीर विद्याधरोंकी सुन्दरियोंने घर आकर बर्षया गाई और पार्वतीजीने उन सबकी बढी आवभगत की ॥३४॥ बाह्यी ब्रादि माताएँ भी बधावेकी सामग्री लेकर बालकके पास बली ब्राई और उसके सिरपर दूब, ग्रक्षत छिडकेकर सब उसे भ्रपनी-ग्रपनी गोदीमें लेने लगी ॥३५॥ वहाँ भ्रक्य, ग्रलिकुध भीर ऊर्ध्वक नामकी अनेक प्रकारकी तुरिहियाँ मीठी-मीठी बज उठीं और भाव तथा रस भरे प्रच्छे-प्रच्छे छन्दोमे बँघे हुए गाने गाती हुई अप्सराएँ, बडे हाव-भावसे नाचने लगीं ॥३६॥ सुख देनेवाला पवन बहुने लगा, दिशाएँ खिल उठीं, घुआँ मिट जानेसे आग चमक उठी और जल निर्मल हो गया, यहाँ तक कि उस उत्सवमें बाकाश भी तत्काल खल गया ।।३७॥ शसकी गम्भीर ष्विनिके साथ-साथ घर-घरके छोटे-छोटे नगाड़े भी बजने लगे। देवता लोग भी ग्राकशिमें ग्राकर विमानोसे फूल वरसाते और चले जाते ।।३८।। इस प्रकार शंकरजी और पार्वतीजीके पृत्रके जन्मोत्सवसे संसारके सभी चर भ्रोर भ्रचर प्रांगी तो हवंसे फूल उठे पर तारक राक्षसकी राज-लक्ष्मी ततः कुमारः स मुदां निदानैः स बाललीलाचरितैर्विचित्रैः । गिरीशगौर्योर्ह्यं जहार मुद्दे न हृद्या किस बालकेलिः ॥४०॥ शेलसुता च हर्पात्सतर्वमेकेन मुखेन गाइम । श्रजातदन्तानि स्रखानि सनोर्मनोहराशि कमतश्चचम्ब ॥४१॥ कचित्स्खलद्भिः कचिद्स्खलद्भिः कचित्प्रकम्पैः कचिद्प्रकम्पैः। वालः स लीला बलनप्रयोगैस्तयोर्प्रदं वर्घयति स्म पित्रोः ॥४२॥ अहेत्हासच्छरिताननेन्दर्गहाङ्गग्रकीहनधालिधमः मुहर्बद निकश्चिद लिबितार्थ ग्रदं तयोरङ्गतस्ततान ॥४३॥ ग्रह्मन्विपाणे हरवाहनस्य स्पृशन्तुमाकेसरिखं सलीलम् । म मृङ्गिणः सदमतरं शिखाग्रं कर्षन्वभव प्रमदाय पित्रोः ॥४४॥ एको नव हो दश पश्च सप्तेत्यजीगसमारमग्रस्वं प्रसार्य। महेशकण्ठोरगदन्तपङक्ति शैशवमीम्ध्यमैशिः ॥४५॥ तदङ्गः कपदिकएठान्तकपालदाम्नोऽङगुलि प्रवेश्याननकोटरेषु । दन्तानुपाचं रभमी वभव मुक्ताफलश्रान्तिकरः क्रमारः ॥४६॥ शंभोः शिरोऽन्तः सरितस्तरंगान्विगाह्य गाढं शिशिरात्रसेन । जातजाङ्यं निजपाणिपद्ममतापयद्भालविलोचनाम्मौ ॥४७॥

 किंचित्कलं भङ्गुरकंघरस्य नमजटाज्टधरस्य शंभोः। प्रलम्बमानं किल कौतुकेन चिरं चुचुन्वे मुक्कटेन्दुखरुदम् ॥४८॥ इत्थं शिशोः शंशवकेलिङ्चमैनोमिरामैगिरिजागिरीशौ। मनोविनोदेकरसप्रसकौ दिवानिशं नाविदतां कदाचित्॥४६॥ इति बहुतिथं बालकीडाविचित्रविचेष्टितं

ललितललितं सान्द्रानन्दं मनोहरमाचरन् । श्रलभत परां बुद्धिं पष्टे दिने नवयौवनं स किल सकलं शास्त्रं शस्त्रं विवेद विभयया ।।४०॥

> इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये कुमारबाललीलावर्गानं नामकादशः सर्गः ॥

सिरपरके चन्द्रमाको ही बडी देर तक जूसता रहता ॥४६॥ इन प्रकार पुत्रको मनोहर घोर -विजवाबके भरी बाल-सीलाफ्रोंम प्रानन्द कोते हुए शकरणी धोर पार्वताओं इतने मनन हो गए कि उन्हें यहाँ मुच नहीं रह गई कि कब दिन चढा धोर कब रात घाई ॥४६॥ यो प्रनेक प्रकारको मन-जुनाबनी घोर बड़ी मुहाबनी बाल-सीलाएँ करते हुए वह बालक छटे दिन बडा धुदिमाल चोर जबान हो गया घोर छह ही दिनोमे उसे सब साझ घोर शक्त-विद्याएँ भनी प्रकार घा गईँ॥४०॥

> महाकवि श्रीकालिदामके रचे हुए कुमारसम्भव महाकाव्यमे कुमारकी बाललीलावर्णन नामका ग्यारहवाँ सर्ग समाप्त हुन्ना ।

# ॥ द्वादशः सर्गः ॥

श्रथ प्रपेदे त्रिदशैरशेषैः करासरोपप्लवदखितात्मा। पुलामपुत्रीद्यितोऽन्धकारिं पत्रीव तृष्णातुरितः पयोदम् ॥१॥ दृष्तारिसंत्रासिखलीकतात्स कथंचिदमभोदविहारमार्गात । अवातताराभि गिरिं गिरीशगौरीपदन्यासविशुद्धमिन्द्रः ॥२॥ संक्रन्दनः स्यन्दनतोऽवतीर्य मेघात्मनो मातलिदत्तहस्तः। पिनाकिनोऽथालयमुचचाल शुचौ पिपासाकुलितो यथाम्भः॥३॥ इतस्ततोऽय प्रतिविम्बभाजं विलोकमानः स्फटिकाद्रिभूमौ । आत्मानमप्येकमनेकथा स वजन्विभोरास्पदमाससाद ॥४॥ विचित्रचअन्मणिभङ्गिसङ्गं सौवर्णद्रगढं द्वधतातिचग्रहम् । नन्दिनाधिष्ठितमध्यविष्ठत्सीधाङ्गणद्वारमनङ्गात्रोः ॥५॥ ततः स कचाहितहेमदण्डो नन्दी सुरेन्द्रं प्रतिपद्य सद्यः। प्रतोषयामास सुगौरवेश गत्वा शशंस स्वयमीश्वरस्य ॥६॥ भ्रमज्ञयानेन कृताभ्यनुज्ञः सरेश्वरं तं जगदीश्वरेख । प्रवेशयामासं सुरै: पुरीगः समं स नन्दी सदनं सदस्य ॥७॥ चिएडभक्किप्रमुखैर्गरिष्ठैर्गसैरनेकैविविधस्वरूपैः। अधिष्ठितं संसदि रत्नमध्यां सहस्रनेत्रः शिवमाललोके ॥=॥

#### बारहवां सर्ग

कपर्यमुद्धद्भहीनमूर्घरत्नांशुभिर्भासुरमुन्लसद्भिः दधानग्रुच्चैस्तरमिद्धधातोः सुमेरुशृङ्गस्य समत्वमाप्तम् ॥६॥ विभ्राणपुत्तङ्गतरङ्गमालां गङ्गां जटाज्यतटं भजन्तीम्। गौरीं तदुत्सङ्गजुषं इसन्नीमिव स्वफेनैः शरदश्रश्रश्रैः ॥१०॥ गङ्गातरङ्कप्रतिबिम्बितः स्वैर्वहभवन्तं शिरसा चलन्मरीचिश्रचयैस्तुषारगौरै हिंमद्योतितमुद्रहन्तम् लोचनमेधमानधामाधरीभृतरवीन्दुनेत्रम् । मीनध्वजप्लोषणमादधानम् ॥१२॥ युगान्तकालोचितहव्यवाहं महार्हरत्नाश्चितयोस्दारं स्फुरत्प्रभामण्डलयोः समन्तात् । कर्णस्थिताभ्यां शशिभास्कराभ्याग्रुपासितं कुण्डलयोरछलेन ॥१३॥ स्वबद्धया करिएठकयेव नीलमाणिक्यमध्या कुतुकेन गौर्याः । नीलस्य कर्ष्ठस्य परिस्फुरन्त्या कान्त्या महत्या सुविराजमानम्।।१४॥ कालार्दितानां त्रिदशासुरागां चितारजोभिः परिपागहुरा ज्जम । महन्महेभाजिनसुद्गताश्रुपालेयशैलश्रियसुद्वहन्तम् पाणिस्थितब्रह्मकपालपात्रं वैक्रुएठभाजापि निषेव्यमाणम् । नरास्थिखरहामरगं रणान्तमृल त्रिशूलं कलयन्तप्रुच्चैः ॥१६॥

सिपांसे लिपटा हुया शिवजीके विराण जटा-कूट बासुक मारिव वंद सांपोले एनोले मिशुयोको किरानोले समकता हुया धूमेर पर्वतकी चांटीके ममान दिलाई पढ़ रहा था ॥१॥ विवर्शनेल जटा-कूटने प्रतान स्वा दुई जैंसी-जैंसी तर क्लेंचिया मार्गा विवर्शनेल करा-उल्लेख समान उजली फेन उन्हा का सांपा किरानेल समान उजली फेन उन्हा अला करा हुई है ॥१०॥ शिवजीके मिरके चन्द्रमाली हिम-जैंसी उजली किरणोली जो पर छाई गमाजीकी तरंगोम वहुत क्लोमें नाच रही थी वह ऐसी जान पटनी थी मानो उन एक चन्द्रमाली हिम-जैंसी उजली किरणोली जो पर छाई गमाजीकी तरंगोम वहुत क्लोमें नाच रही थी वह ऐसी जान पटनी थी मानो उन एक चन्द्रमाली हिम-जैंसी उजली शिवजी हो मार्ग कहा हो सार्ग कहा सार्ग कर हो सार्ग कहा से सार्ग कर सार्ग वह तीसरा नेत्र चनक रहा था जिसके बढ़ते हुए तेजले खागे प्रत्यक्त सूर्व प्रीर चन्द्रक्यी नेत्र मी क्लेंप जाते हैं ॥१२॥ उनके कानोमें किरणोले पेरेसे पिरे हुए प्रनांस रल्लीन जेड़े से कुण्डल ऐसे लटक रहे थे मानो इनके बहाने सूर्व धीर चन्द्र ही शकरजीके दोनों कानोगर उनकी सेवा कर रहे हो ॥१३॥ उनका नीना कठ ठोक बंसा ही चमकता था जैंसा कभी-कभी सिलवाड़में नीलामक हार पहन लेनेपर पार्वतीकोक गला चमक उठता है ॥१४॥ मरे हुए देव-दाननोकी चिताधोंकी भस्म पुते हुए प्रयन उजले कांपपर हाथीकी खात थोड़े हुए वे ऐसे दिखाई देते थे मानो बादनोने पिरा हुया विवाल हिलायल हो ॥१४॥ उनके एक हाथमे ब्रह्म-कपालना पात्र था, गलेमें मरे हुयोंकी हिलाके हुक्कोके गहने थे धीर दूवरे हाथमे ब्रह्म-कपालना पात्र था,

पुरातनीं ब्रह्मकपालमालां कराठे वहन्तं पुनराश्वसन्तीम् । मुकुटेन्द्रवर्षत्सुधामरीघाप्लवलब्धसंज्ञाम् ।।१७॥ उद्गीतवेदां मलीलमङ स्थितया गिरीन्द्रपुत्र्या नवाष्टापदवल्लिभामा । शरद अखराउं परिस्फरन्त्य।चिररोचिषेव ॥१८॥ पिनाकं महासुरस्त्रीविधवात्वहेतुम् । द्यान्धकप्रासहरं करेण गृह्यन्तमगृह्यमन्यैः पुरा स्मरप्लोपणकेलिकारम् ॥१६॥ महाह माशिक्य विभक्ति चित्रम । काञ्चनपादपीठं भटासनं चन्द्रमरीचिगौरैरुद्वीज्यमानं चमरैर्गेशाभ्याम् ॥२०॥ शक्षास्त्रविद्याभ्यसनैकसक्ते सविस्मर्यरेत्य गर्गौः नीम (ज्यमाने स्फटिकाचलेन सानन्दनिर्दिष्टदशं तथाविधं शैलसुताधिनाथं पुलोमपुत्रीदयितो निरीच्य । आसीत्त्रणं चोभपरो त कस्य मनी न हि ब्रम्यति धामधाम्नि ॥२२॥ विकस्वराम्भोजवनश्रिया तं दशां सहस्रेख निरीचमाणः। रोमालिभिः स्वर्गपतिर्वभासे पुष्पोत्कराकीर्ण इवाम्रशाखी ॥२३॥ दृष्ट्वा सहस्रेख दशां महेराममूत्कृतार्थोऽतितरां महेन्द्रः। सर्वोङ्गजातं तद्थो विरूपमिव प्रियाकोपकरं विवेद॥२४॥

ऊपर उठा हुमा त्रियुल या। इस ऊटपटाँग वेषमे होनेपर भी वैकुण्ठवासी विष्णा उनकी सेवा कर रहे थे ।। १६।। उनके गलेमें ब्रह्म-कपालोकी एक पुरानी माला पढी थी जो सिरपर बसे हए चन्द्रमासे बरसी हुई प्रमतकी बंदें पी-पीकर जीवित-सी हो-होकर वेद गा रही थी ॥१७॥ सोनेकी नई सताके समान सुन्दर पार्वतीजीको अपनी गोदमें बैठाए हुए वे ऐसे दिखाई पड़ते ये मानो चमकती हुई बिजलीवाला कोई शरदका बादल हो ॥१८॥ उनके हाथमें वह पिनाक धन्य था जिसने भन्धक नामके मतवाले दैत्यके प्रामा ले लिए थे, बढे-बढे दानवींको मारकर उनकी स्मियोंको विधवा बना दिया था, कामदेवको जलाकर राख कर दिया था और जिसे दूसरा कोई उठा भी नहीं सकता था ।।११। घनमील मोती और मिरायोकी सजावटसे रंग-विरगे दिखाई देनेवाले उस सिहासनपर वे बैठे हुए ये जिसके नीचे सोनेका पैर-पीढा रक्खा हुया या और दोनों घोरसे दो गरा उनपर चन्द्रकी किरलोंके समान उजले चैंवर हुला रहे थे ।।२०।। वे बैठे हुए बड़े चावसे उन कुमार कार्त्तिकेयकी शस्त्र-विद्या ग्रीर ग्रस्त्र-विद्याका श्रम्यास देख रहे थे, जिन्हें खंकरजीके गरण भी बढ़े ग्राश्चर्यसे देख रहे थे और वह स्फटिकका पर्वत भी जिनकी ग्रास्ती उतार रहा था ॥२१॥ ऐसे शकरजीको देखकर थोड़ी देरके लिये इन्द्रका मन भी ललच उठा क्योंकि अचानक इतनी सुझ-सम्पत्ति इकटी देखकर मला किसका मन नहीं वलच उठेगा ।।२२।। खिले हए कमलोंके समान प्रवते सुन्दर सहस्रों नेत्रोंसे शकरजीको देसते हुए इन्द्र, उस भामके पेड़के समान सुन्दर समने लगे जो नीचेसे ऊपरतक मञ्जरियोंसे लदा हुआ हो ।।२३।। अपनी सहस्रों आँखोंसे शंकरजीको

ततः कुमारं कनकाद्रिसारं पुरंदरः प्रेच्य शृतास्वशसम्। महेश्वरोपान्तिकवर्तमानं शत्रोजीयाशां मनसा श्रीनीलकएठ द्यपतिः पुरोऽस्ति त्वयि प्रणामावसरं प्रतीच्छन् । सहस्रनेत्रेऽत्र भव त्रिनेत्र दृष्ट्या प्रसादप्रगुर्शो महेश्।।२६॥ इति प्रबद्धाञ्जलिरेत्य नन्दी निधाय बज्जामिम हेमवेत्रम्। प्रसादवात्रं प्ररतो भविष्यास्य स्मरारातिष्ठवाच वाचम् ॥२७॥ सुरसङ्घसेव्यं त्रिलोकसेव्यस्त्रिप्रसासगरिः। सरेन्द्रं प्रीत्या संधासारनिधारिखेव ततोऽनुजग्राह विलोकनेन ॥२**८॥** किरीटकोटिच्यतपारिजातपुष्पोत्करे**णानमितेन** स्वर्गैकवन्त्रो जगदेकवन्त्रं तं देवदेवं प्रशानाम देवः ॥२६॥ अनेकलोकैकनमस्क्रियाई महेश्वरं तं त्रिदशेश्वरः भक्त्या नमस्कृत्य कृतार्थनायाः पात्रं पवित्रं परमं बभूव ॥३०॥ सुभक्तिमाजामधिपादपीठं प्रान्तिच् तं नम्रतरैः शिरोभिः। ततः प्रखेमुः पुरतो गणानां गणाः सुराणां क्रमतः पुरारिम् ॥३१॥ प्रभूगोपदिष्टः शुभासने हेममये पुरस्तात्। प्रापोपविश्य प्रमदं सुरेन्द्रः प्रभुप्रसादो हि मुदे न कम्य ।।३२॥

देल कर इन्द्रने ग्रपना बड़ा भाग्य सराहा पर इससे उनके शरीर भरंग जो रोमान्त्र हो श्राया उसे देखकर उन्हें यह डर हम्रा कि कही इन्द्रागी यह न समक्त बैठे कि किसी दूसरी सुन्दरीको देखनेसे रोमाच हो बाया इसपर वह सौतिया डाह करके रूठ न वैठे ।।२४।। इसक प्रधान जब उन्होंने शकरजीके पास बैठे हुए, समेरके समान बनवाले और प्रस्न-जन्त-भागे कुमारको देखा हो उनके मनमं यह आशा होने सभी कि अब हम शत्रको अवस्य जीत लेंगे ।। २४।। उत्तनमं अपने सोनेका इडा एक कोनेमें रखकर, ब्रागे बढकर और हाय जोडकर, शकरजीक्न कपा पानवी उच्छासे नन्दीने वकरजीसे जाकर कहा कि हे नीलकठ 1 देवताओं के स्वामी इन्द्रदेव धापको प्रमाम करने की ताट जोहते हुए यहाँ खड़े हुए हैं, इसलिये कृपा करके इनकी ओर भी अपनी कृपा . च्टि घूमा लीजिएगा ।।२६-२७।। यह सनकर त्रिपर राक्षमका नाश करनेवाल, समारके प्रजनीय शकर भगवान्छे देवताओंके पुत्रनीय इन्द्रको अपनी अनुतकी चारा बरसाती हुई-मी हिन्छसे देखकर अनुगृहीत किया ॥२८॥ स्वर्गमें जिनकी सब पूजा करते है, वे देवराज इन्द्र, जब मारे ममारक एक साथ पूजनीय भीर देवता भीके देवता महादेवजीको प्राम्म करनेके लिये मुके तो उनके मस्तकके किरीटकी नोकसं परिजातके बहुतसे फूल निरकर बिखर गए ॥२६॥ सब लोकोक एक मात्र पुजनीय भगवान शकरको मिक साथ प्रसाम करके स्वर्गके स्वामी इन्द्रने धपनेको परम पवित्र ग्रीर जन्य समका ।।३०।। ग्रीर दूसरे देवताग्रीने भी प्रमय ग्रादि गए।।के दखत-देखते वड़ी भक्तिसे संकरकीके पर रखनेके पीढेके पास घरतीपर माथा टेककर बारी-बारोसे उन्हें प्रगाम किया ॥३१॥ यह सन हो चुक्तनेपर शंकरत्रीकी ब्राज्ञा पाकर एक गरा जाकर एक ब्रासन उठा लाया जिसपर

क्रमेण नान्येऽपि विलोकनेन संभाविताः सस्मितमीश्वरेख। उपाविशँस्तोषविशेषमाप्ता हम्मोचरे तस्य सुराः समग्राः ॥३३॥ देवो बलवैरिम्रख्यान्गीर्वाणवर्गान्करुणाई चेताः । कताञ्जलीकानसराभिभतान्ध्यस्तश्रियः श्रान्तम्रखानवेच्य ॥३४॥ श्रहो बतानन्तपराक्रमाणां दिवीकसो वीरवरायधानाम् । हिमोद्बिन्दुग्लपितस्य किं वः पद्मस्य दैन्यं दधते मुखानि ॥३४॥ स्वर्गीकमः स्वर्गपरिच्युताः किं स्वपुरूपराशौ सुमहत्तमेऽपि । चिद्वं चिगोढं न त युयमेते निजाधिपत्यस्य परित्यजध्वम् ॥३६॥ देवगृहं विहाय मनुष्यसाधारगतामवाप्ताः। कतः कारणतश्वरध्वं महीतले मानमृतो महान्तः ॥३७॥ यनन्यमाधारणमिद्धमच्चैस्त**ई**वतं निकामरम्यम् । धाम कस्मादकस्माश्विरगाद्भवद्भयश्विरार्जितं पुरुवमिवापचारात ॥३८॥ दिवौक्रमो वो हदयस्य कस्मात्तथाविधं धैर्यमहार्यमार्याः। जलाशयस्य ग्रीष्मातितापादिवशादिवास्मः ॥३६॥ तुराः सुराधीशपुरःसराणां समीयूषां वः सममातुराणाम् । तद्वत लोकत्रयजित्वरार्तिक महासुराचारकतो विरुद्धम् ॥४०॥

बैठकर इन्द्रको यहा ग्रानन्द हुमा । भला शकरजीका प्रसाद पाकर कौन भपनेको घन्य नही मानेगा ।।३२।। सब देवताओकी घोर वारी-वारीमे मुस्कराते हुए देखकर शंकरजीने उन सबका भी सम्मान किया। इनसे वे सब भी बढ़े प्रसन्न होकर उनकी घाखोंके सामने ही बैठ गए ॥३३॥ इन्द्र घादि जो देवता हाथ बोढे थांगे बैठे हुए ये और दैत्योते हार जानेके कारण जिनके मह उदास धीर मरभाए-से दिखाई पड रह थे उनकी ग्रोर देखकर करुणासे पिषले हुए हृदयवाले शियजी बोले--।।३४।। हे देवताओ ! इतने बडे-बडे वीर होकर, एकसे एक बढकर ग्रस्थ-शस्त्रींसे संअधजकर धौर स्वर्गमे रहकर भी धाप लोगोके मख पाला मारे हुए कमलोके समान उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं ।।३४।। हे देवनाओं ! इतने बड़े पण्य करनेपर भी ग्राप लोग स्वर्गसे निकल कैसे ग्राए । ग्राप लोग इतने दिनोंसे जो छत्र-चंबर ग्रादि राज-चित्र साथ रखते ग्रा रहे ये उन्हे ग्राप लोग कभी छोड़िए मत ॥३६॥ श्राप लोग इतने मनस्बी, महिमाञ्चाली और स्वर्ग-निवासी होकर भी स्वर्ग छोडकर साधारण मनुष्योके समान पृथ्वी-तलपुर इघर-उघर वयो मारे-मारे फिर रहे हैं ॥३७॥ जैसे पाप करनेसे बहुत दिनोंसे इकट्रा किया हुआ पूज्य हायसे निकल जाता है, वैसे ही बड़ी-बड़ी सिद्धियोसे भरा हमा बड़ा सुन्दर स्वर्ग भी आप लोगोंके हाथसे अचानक कैसे निकल ग्या ।।३६।। हे देवताओं ! जैसे बहत गर्मी पडनेसे गहरा तालाब भी सख जाता है. वैसे ही ग्राप लोगोंके हृदयमे रहनेवाला वह बड़ा भारी घटल घीरज कहाँ चला गया ॥३६॥ म्राज व्याकुल होकर एक साथ ग्राए हवे इन्द्र ग्रादि देवताओं ! ग्राप यह तो बताइए कि ग्राप लोगोने तीनों लोकों-

महासुरस्य निषेद्धमेकोऽहमलं भविष्णुः। दावानलप्लोपविपत्तिमन्यो महाम्बदार्तिक हरते वनानाम् ॥४१॥ मन्मथमर्दनेन सराः सरेन्द्रप्रमखा सान्द्रप्रमोदाश्रतरङ्गितेषु दधः सत्वरमाश्वसन्तः ॥४२॥ श्रियं ततो गिरीशस्य गिरां विरामे जगाद लब्धावसरः सुरेन्द्रः। धवं फलाविष्टमहोद्याय ॥४३॥ भविन्त वाचोऽवसरे प्रयुक्ता ज्ञानप्रदीपेन तमोपहेन।विनश्वरेशास्वलितप्रभेश । भतं भवद्भावि च यश्च किंचित्सर्वज्ञ सर्वे तव गोचरं तत् ॥४४॥ य चारकेणामरघरमरेण । दर्वारदोरुद्यमदःसहेन तदीशतामाप्तवता निरस्ता वयं दिवोऽमी वद किं न वेत्सि ॥४४॥ सद्यस्त्रिजगञ्जिगीपः। वरप्रसादमासाद्य मरानशेषानहकप्रमुख्यान्दोर्दण्डचण्डो मनुते पुरास्माभिरुपासितेन पितामहेनेति निरूपितं नः। सेनापतिः संयति दैत्यमेतं पुरः स्मरारातिमतो निहन्ति ॥४७॥ अहो ततोऽनन्तरमद्ययावत्सुदुःसहां तस्य प्राभवार्तिम् । हन्त हृदन्तश्रन्यमाज्ञानिवेशं त्रिदियौकसोऽमी ॥४८॥

को जीतनेवाले दत्यराज तारकसे ऋगड़ा तो मोल नहीं ले लिया है ।।४०।। देखिए, उस महा-दैत्यने ग्राप लोगोका जो ग्रपमान किया है उसका बदला केवल मैं ही ले सकता हूँ क्योंकि जगलो-में लगी हुई आग बादलोकी बडी घटाको छोडकर खौर कौन बुभा सकता है।।४१।। शकरजी-केऐसा कहनेपर इन्द्र भ्रादि सभी देवतश्रोकी श्रांखोमे भ्रत्यन्त भ्रानन्दके श्रांसु छलछला प्राए भीर जब उन्हें यह ढाढस दे दिया गया कि श्रव श्राप लोगोकी प्राशा-रक्षा हो जायगी तो वे सब खिल उठे ॥४२॥ भगवान शंकरके कह चक्रेपर ठीक श्रवसर जानकर इन्द्रेन कहना श्रारम्भ किया, क्योंकि प्रवसरपर कही हुई बातका धवश्य ही ठीक फल मिलता है--।।४३।। हे प्रभू ! भाप घट-घटकी जाननेवाले हैं, बाप बजानको मिटानेवाल है, बापका कभी नाश नहीं होता. भीर अपने कभी न बुभनेवाले ज्ञानके प्रकाशमें आप संसारके भत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालोकी सब बाते जान जाते हैं ॥४४॥ इसलिए हे नाथ ! यह तो झाप जानते ही होंगे कि अपने कठोर बाहवलके पराक्रमसे मतवाला होकर, देवताश्रोको पीडा देनेवाला तारक श्रसर स्वर्गका मालिक बन बैठा है और उसने हम सबको स्वर्गसे निकाल भगाया है ।।४४।। वह तारक ममुर बह्यामे प्रचुक वरदान पाकर प्रपनी भूजाग्रीके बलसे तुरंत तीन लोकोंको जीत लेना चाहना है और मुक्ते तथा दूसरे बड़े-बड़े देवताओं को भी तिनके के बराबर तुच्छ समक्षता है ।।४६।। है भगवन् ! हम लोगोंने पहले जब ब्रह्माजीकी स्तृति की बी तब उहोंने प्रसन्त होकर हमें बताया चा कि जब शकरजीका पुत्र देवताबोंका सेनापति बनकर उससे सड़ेगा तभी वह देख मारा जायगा ।।४७।। तबसे ब्राजतक सब देवता लोग तारक ब्रसुरके हाबसे हारनेकी कसक और

निदाघधामञ्जमविक्लवानां नवीनमम्भोदमिवीषधीनाम् । सनन्दनं नन्दनमात्मनो नः सेनान्यमेतं स्वयमादिश त्वम् ॥४६॥ शैलोक्यलचमीहृदयैकशन्यं समृलग्रुत्खाय महासुरं तम् । अस्माकमेपां प्रतो भवन्सन्दःखापहारं युघि यो विधत्ते ॥४०॥ महाहवे नाथ तवास्य सुनोः शस्त्रैः शितैः कृत्तशिरोधरासाम् । महासुराणां रमणीविलापैदिंशो दशैता मुखरीभवन्त ।। प्रशा महारणचो शिपश्रपहारी कते इसरे तत्र बन्दिस्थितानां सुदृशां करोतु वेगीप्रमोत्तं सुरलोक एषः ॥५२॥ इत्थं मुरेन्द्रे बद्ति स्मरारिः सुरारिदुश्चेष्टितजातरोषः। कृतानुकम्पसिदशेषु तेषु भृयोऽपि भृताधिपतिर्वभाषे ॥५३॥ ग्रहो श्रहो देवगणाः सरेन्द्रमुख्याः शृणुष्वं वचनं ममैत । विचेष्टते शंकर एव देवकार्याय सङ्जो भवतां सुतादी: ॥४४॥ पुरा मयाकारि गिरीन्द्रपुत्र्याः प्रतिग्रहोऽयं नियतात्मनापि । तर्त्रेष हेतः खल तद्भवेन वीरेश यद्भध्यत एव शत्रः ॥४४॥ श्रत्रोपपन्नं तदमी नियुज्य कुमारमेनं पृतनापतित्वे। निघ्ननतु शत्रुं सुरलोकमेष भुनक् भूयोऽपि सुरै: सहेन्द्रः ॥४६॥

हदयमें चुभे हुए गाँसके समान कसनेवाली उसकी बाजाका अपमान सहते चले बा रहे हैं ।।४८।। इनलिये हे भगवन् ! जैसे गर्मीके मूर्यकी तपनसे जले हुए लता-बक्षीकी नये बादल हरा कर देने है वैसे ही अपने इस आनन्द-दायक पुत्रको हमारे सेनापित बननेकी आजा देकर भ्राप भी हमे जिला लीजिए ।।४६।। तीनों लोकोके हृदयमे काँटेके समान चुमनेवाले इस महा-दैत्यको जब आपके ये पुत्र युद्धमे आगे बढकर मार डालेंगे तभी हमारा द ख मिट पावेगा ।।५०।। हे नाथ! ऐसा की जिए कि जब इस महासग्राममें भ्रापके पुत्रके नुकीले बाखोसे महादत्यों के सिर कट-कटकर गिरे तब उन दैत्योकी स्त्रियोके विलापसे दसी दिशाएँ गँज उठें ।। ११।। ग्रीर जब धापके पुत्र उस महासमर-भूमिमे उन दैत्योको सियार बादि जन्तुबोकी भेट चढावे तब स्वर्गमें बन्दी बनी हुई श्रपनी मृत्दर नेत्रोवासी स्त्रियोकी उसकी हुई एकलड़ी वासी चीटियोंको ये देवता लोग जाकर वोले।। ५२।। इस प्रकार इन्द्रके मुँहसे तारकका ग्रत्याचार सुनकर भूतपति शक्ररजी क्रोधसे लाल हो उठे और उन देवताओं पर कृपा करते हुए ये फिर बोले ।।५३।। हे इन्द्र मादि देवताओ ! ग्राप लोग मेरी बातें सुनिए । ग्रब मै शकर ग्रपने पुत्रको लेकर तुम्हारा काम करनेके लिये तैयार हो गया है ।। १४।। हे देवो ! समाधिमें लगे होनेपर भी मैंने पार्वतीके साथ इसीलिये विवाह किया था कि इनका पुत्र तारकको मार डाले ।। ११। इसलिये भाषका काम करनेवाले इस कमारको सेनापति बनाकर बाप शत्रका नाश की जिए और इन्द्रके साथ फिर स्वर्गका आनन्द लीजिए ।।५६।। इतना कहकर शकरजीने उस घोर संग्रामको एक महोत्सव मानकर उसके लिये इत्युदीर्य अगवाँस्तमात्मवं घोरसंगरमहोत्सवोत्सुकम् । नन्दनं हि जहि देवविद्विषं संयतीति निजगाद शंकरः ॥४०॥ शासनं पशुपतेः स कुमारः स्वीचकार शिरसावनतेन । सर्वर्थेव पितृभक्तिरतानामेष एव परमः खलु धर्मः ॥४८॥ अस्तुरयुद्धविषी वित्रुपेश्वरे पशुपतौ वदतीति तमात्मजम् । गिरिजया सुसुदे मुतविकमे सतिन नन्दति का खलु वीरसः ॥४६॥ सुरपरिवृदः गौटं वीरं कुमारसुमापते,

र्वलबदमरारातिस्त्रीणां दगञ्जनभञ्जनम् । जगदभयदं सद्यः प्राप्य प्रमोदपरोऽभवद्-

ध्वमिमते पूर्णे को वा मुदा न हि माद्यति ॥६०॥

इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये कुमारसैनापत्यवर्णनं नाम द्वादशः सर्गः ॥

प्रपने पुत्रके कहा—हे पुत्र ! तुम जाकर देवतायोके राजु तारक प्रमुक्तो पुर्द्धभूमिम सार प्राथो ।। प्रधान क्षांसिक कि निर्माण प्रधान रहा कि प्रसान कि प्रमान कि प्रसान कि प्रसान कि प्रमान कि प्रसान कि प्रमान कि प्रसान कि प्रसान कि प्रमान कि प्रसान कि प्रसान कि प्रमान कि प्रसान कि प्रमान कि प्रमान कि प्रमान कि प्रमान कि प्रसान कि प्रमान कि प्रसान कि प्रसान कि प्रमान कि प्रसान कि प्रमान कि प्रसान कि प्रसान कि प्रमान कि प्रसान कि प्रमान कि प्रसान कि प्रसान कि प्रमान कि प्रसान कि प्रमान कि प्रमान कि प्रसान क

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसभव महाकाव्यमें कुमारके सेनापित होनेका वर्णन नामका बारहवाँ सर्ग समाप्त हुग्रा ।।

# ॥ त्रयोदशः सर्गः ॥

प्रस्थानकालोचितचारुवेष: स्वर्गिवर्गेरनगम्यमानः । स ततः क्रमारः शिरमा नतेन त्रैलोक्यमर्तः प्रणनाम पादौ ॥१॥ जहीन्द्रशत्रं समरेऽमरेशपदं स्थिरत्वं नय वीर वत्स । इत्याशिषा तं प्रशामन्तमीशो मुर्द्धन्युपाद्याय मुदास्यनन्दत् ॥२॥ प्रह्वीभवन्त्रप्रतरेख मृष्ट्री नमश्रकाराङ्घियुगं प्रमोदाश्रुपयः प्रवृष्टिस्तस्याभवद्वीरवराभिषेकः ॥३॥ तमङ्कमारोप्य सुता हिमाद्रेराश्लिष्य गाढं सुतवत्सला सा । शिरम्युपाद्माय जगाद शत्रं जित्वा कृतार्थीकुरु वीरसं माम् ॥४॥ उद्दामदैत्येशविषत्तिहेतः श्रद्धालचेताः समरोत्सवस्य । त्रापृच्छच भक्त्या गिरिजागिरीशौ ततः प्रतस्थेऽभिदिवं क्रमारः॥४॥ देवं महेशं गिरिजां च देवीं ततः प्रशम्य त्रिदिबौकसोऽपि। प्रदक्षिणीकृत्य च नाकनाथप्रवाः समस्तास्तमथाज्ञज्यः ॥६॥ वजद्भिस्त्रिदशैरशेषैः स्फ्रान्त्रभाभासरमण्डलैस्तैः। नभी बभासे परितो विकीर्ण दिवापि नज्जन्मेरिवोग्रै: ॥७॥

### तेरहवां सर्ग

लड़ाईकः बाना पहनकर धौर सब देवनाधोक धागे होकर कुमारने चनते समय तीनों लोकोक स्वामी विवजीक करणोमे प्रणास किया । ११। प्रणास करते हुए पुत्रको उठाकर धौर उसका सिर पृंपकर विवजीन यह धाशीवंद देते हुए कुनारको उत्साहित किया कि है वीर पुत्र ! जाशो पुद्रमे स्टक्ति शत्रुको मारो धौर हस्को उनके पदयर पिरते सबी मीति वैदा दो ॥२।। जिस समस कुमार प्रपत्ने विवजीके दोनो चरणोमें प्रकृतकर माया देके हुए प्रणास कर रहे थे उस समय शिवजीकी धौलांसे वरसे हुए प्रमास कर रहे थे उस समय शिवजीकी धौलांसे वरसे हुए प्रमास का प्रति क्षा अध्या शिवजीकी धौलांसे वरसे हुए प्रमास का प्रति क्षा अध्या शिवजीको हाना को प्राच्या का प्रमास कर प्रवि प्रमास का प्रति के स्व स्थान प्रति का समय का प्रति के स्व स्थान प्रति प्रमास का प्रति के स्व स्थान प्रति प्रमास का प्रति के स्थान प्रति के स्थान प्रति प्रमास का प्रति के स्थान करते हुए स्थान करते हुए स्थान स्थान प्रति के स्थान स्थान करते हुए स्थान स्थ

रराज तेषां वजतां सुराखां मध्ये कुमारोऽधिककान्तिकान्तः। नच्त्रताराष्ट्रहमण्डलानामिव त्रियामारमगो नभोन्ते ॥=॥ सार्घ पुलोमपुत्रीद्यिताद्यस्ते। गिरीशगौरीतनयेन उत्तीर्य नक्त्रपर्थ मुहुत्तित्रप्रेदिरे लोकमधात्मनीनम् ॥६॥ ते स्वर्गलोकं चिरकालहर्ष्ट महासरत्रासवशंबदत्वात । सद्यः प्रवेष्ट्रं न विषेहिरे तत्त्वणं व्यलम्बन्त सराः समग्राः ॥१०॥ परो भव त्वं न पुरो भवामि नाहं पुरोगोऽस्मि पुरःसरस्त्वम् । इत्थं सुरास्तत्त्व गामेव भीताः स्वर्गं प्रवेष्ट्रं कलहं वितेतः ॥११॥ शुचिस्मेरविलोचनास्ते । सरालयालोकनकौतकेन ग्रदा दुंधः क्रमारस्य मुखारविन्दे दृष्टि द्विषत्साध्वसकातरान्ताम् ॥१२॥ सहेलहासच्छुरिताननेन्द्रस्ततः क्रमारः पुरतो भविष्यः। स तारकापातमपेच माखो रखप्रवीरो हि सरानवीचत ।।१३॥ भीत्यालमद्य त्रिदिवौकसोऽमी स्वर्ग भवन्तः प्रविशन्तु सद्यः। अर्जन मे हक्पथमेत शत्रमहासरो नः खल हप्टपर्नः ॥१४॥ स्वलींकलदमीकचकर्वशाय दोर्मण्डलं बल्गति यस्य चण्डम । इहैंव तच्छोखितपानकेलिमद्वाय कुर्वन्तु शरा ममेते ॥१४॥

शक्तिर्ममासावहतप्रचारा प्रभावसारा सुमहःप्रसारा। स्वलोकलच्म्या विपदावहारः शिरो हरन्ती दिशतान्म्रदं वः ॥१६॥ इत्यन्धकारातिसतस्य दैत्यवधाय युद्धोत्सकमानसस्य । सर्वे श्रचिस्मेरमुखारविन्दं गीर्वाणवृन्दं वचसा ननन्द ॥१७॥ सान्द्र प्रमोदात्प्रलकोपगढः सर्वोङ्गसंफ्रन्लसहस्रनेत्रः । तस्योत्तरीयेण निजाम्बरेण निरुञ्छनं चारु चकार शकः॥१८॥ घनप्रमोदाश्रतरंगिताचैर्मुखैश्रत्भिः प्रचरप्रसादैः । अथो अचुम्बद्धिधरादिवृद्धः पडाननं पट्सु शिरःसु चित्रम् ।।१६॥ तं साध साध्वित्यभितः प्रशस्य मुदा कुमारं त्रिपुरासुरारेः। श्रानन्दयन्त्रीर जयेति वाचा गन्धर्वविद्याधरसिद्धसंघाः ॥२०॥ दिव्यर्षयः शत्रविजेष्यमाणं तमभ्यनन्दन्किल नारदाद्याः। चक्ररथोत्तरीयैश्वामीकरीयैनिंजवल्कलेश ॥२१॥ निरुच्छनं ततः सराः शक्तिधरस्य तस्यावष्टम्भतः साध्वसमृत्स्यजन्तः। उत्संहिर स्वर्गमनन्तशक्तेर्गन्तं वनं यूथपतेरिवेभाः ॥२२॥ श्रथाभिप्रष्ठं गिरिजासतस्य प्ररंदरारातिवधं चिकीर्षीः। सरा निरीयुस्त्रिपुरं दिघन्नोरिव स्मरारेः प्रमथाः समन्तात ॥२३॥

मेरी शक्ति यहीपर शत्रका सिर काटकर ब्राप लोगोको ब्रानन्द दे ॥१६॥ दैश्योंका नाश करनेकी इच्छासे लडाई करनेपर उतारू होने वाले उन कुमारकी ये बाते सनकर देवताश्रोके सुन्दर मुख-कमल खिल उठे, श्रीर वे सभी प्रसन्त हो उठे ।।१७।। श्रत्यन्त श्रानन्दके कारण इन्द्र भी इतने पुलकित हो उठे कि उनके शरीरकी सब आँखे खिल उठी। तब इन्द्र भीर कुमारने ग्रापसमे एक दूसरेसे उत्तरीय वस्त्र बटलकर ग्रपनी मित्रता पक्की करली ।।१६।। छला माई। उनके चारो मुख प्रसन्नतासे खिल उठे भीर उन्होने अपने चारो मुस्रोसे कुमारके छहों मूलोका बड़े विचित्र ढगसे चुम्बन किया ।।१६।। उस समय गन्धवं, विद्याधर धीर सिद्धोंने कुमारको 'साधुसाधू' कह कर बड़े ग्रानन्दके साथ उनकी बढाई करते हुए यह कहकर उन्हे ग्रानन्दित किया कि हे बीर ! तुम्हारी जय हो ॥२०॥ देवर्षि नारद ग्रादिने भी शत्रको जीतनेवाले कुमारकी प्रशासा की धौर उनके सुनहले उत्तरीय आदि वस्त्रोंसे अपने बल्कल बदलकर उनसे भाईपनका नाता जोड लिया ॥२१॥ हाथमे शक्ति लिए हए कुमारका इस प्रकार सहारा पाकर, देवता लोग निडर हो गए और वे उसी उत्साहसे स्वर्गमे पैठ गए जैसे किसी शक्तिशाली बढ़े हाथीका सहारा पाकर छोटे हाथी भी जंगलमे धूस पहते हैं ॥२२॥ जैसे त्रिपूरासूरको जलानेके लिये जाते समय शांकरजीके पीछे धनके प्रमध ग्रादि गरा चले ये वैसे ही तारकको मारनेकी इच्छा करनेवाले कुमारके पीछे-पीछे देवता लोग भी स्वर्गमें घुस पढ़े ।।२३।।

सुराङ्गणानां जलकेलिभाजां श्रदालितैः संततमङ्गरागैः। प्रपेदिरे पिञ्जरवारिपरां स्वर्गीकसः स्वर्गधुनीं प्ररस्तात् ॥२४॥ बराहतैभीमतरैस्तरंगै: । दिग्द न्तिनां वारिविहारभाजां आफ्तावयन्तीं मुहुरालवालश्रेसि तरूणां निजनीरजानाम् ॥२४॥ लीलार साभिः सर कन्यकाभिहिंरएमयीभिः सिकताभिरुच्चैः। माशिक्यगर्भाभिकपाहिताभिः प्रकीर्शतीरां वरवेदिकाभिः॥२६॥ सौर भ्यलब्ध अमरोपगीतैहिंर एयहं सावलिकेलिलीलैं: चामीकरीयै: कमलैविनिदंश्यतै: परागै: परिपिद्धतीयाम ॥२७॥ सुरसुन्द्रीभिः। कुत्रहलादुद्र ष्टुम्रपागताभिस्तीरस्थिताभिः अभ्यर्मिराजिप्रतिविम्बिताभिर्श्वदं दिशन्तीं बजतां जनानाम् ॥२८॥ ननन्द सद्यश्चिरकालदृष्टां विलोक्य शकः सुरदीर्घिकां ताम । **ऋदर्शयत्सादरमद्रिप्रत्रीमहेशप्रत्राय** पुरोगः ॥२८॥ तत: स कार्तिकेयः प्रतः परीतः सुरैः समस्तैः सुरिनम्नगां ताम् । त्रपूर्वदृष्टामवलोकमानः सविस्मयः स्मेरविलोचनोऽभृत् ॥३०॥ उपेत्य तां तत्र किरीटकोटिन्यस्ताञ्जलिर्भक्तिपरः क्रमारः। गीर्वाणवृन्दैः प्रणुतां प्रणुत्य नम्रेण मुर्ध्ना मुदितो ववन्दे ॥३१॥

पहले पहल उन्हें वह प्राकाशनगा दिखाई दी जिसका जल, जल-विटार करनेवानी प्रप्तराधों के छुने हुए प्रङ्गीय छुटे हुए प्रङ्गिय पान वावा करता है, जिसके जाशे विहार करते समय दियालों के हाथी, लहरी पर प्रपत्ती मूंद पटका करते हैं और जिसकी लहरों के जलने तीरपर खड़े हुए पेड़ोंने व्यान स्वात हैं हैं, जहां सेल नेलने किया प्राप्त हुई देवकच्यामों के हाथोंने वाले हुई मुनदले बालूकी वे उंची-उंची वेदिकारों हुर-दूरतक बनी हुई थी जो उन्होंने बीच-बीचमें मिण डाल-हाल बालूकी वे उंची-उंची वेदिकारों हुर-दूरतक बनी हुई थी जो उन्होंने बीच-बीचमें मिण डाल-हाल कर प्रपत्ने केन किये वार रचले थी, जहां मुग-वर्गने सोगे और सदा गुनगुनाते रहते हैं, त्या है जी ते मुनदिल हस किलोन करते रहते हैं, जहां ऐसे बोजेंक कमल खिले रहते हैं जिनके पिर हुए पराप्त वहांका जल भी पीजा हो उठता है, जहां देवताओं से मुनदिल्या मन बहुलाक किये मा-पानकर तटपर बंठी रहती हैं पर तरङ्गीये पहले हुई विनची परधाई उपसे प्रान-जानेवाले पियकोका जी भी तुनाती रहती हैं। पर-र-दा। इतते दिनीपर का देवन वेदिकार का प्रपत्त हैं। उद्योग प्रमान हो उठ भीर धागे बढ़कर धादरके साथ उन्होंने कुगारको भी बहु नदी दिखलाई ॥२६।। धव देवताली पीक स्वात का प्राप्त का स्वत है है। उस प्राप्त का स्वत है उत्त है। उस भार का स्वत है उत्त है। उस प्रपत्त का स्वत हो साथ का उत्त है। उस प्रपत्त का स्वत हो साथ उत्त हो साथ का स्वत हो साथ का स्वत हो साथ साथ हो उत्त है। उस प्रपत्त हो साथ साथ साथ हो उत्त है। उस प्रपत्त हो साथ साथ हो उत्त है। उस प्रपत्त हो साथ साथ साथ हो उत्त है। उस मंदाकिमीक तत्वर अवकर कहे अपन हो साथ हो साथ हो उत्त हो उत्त हो उत्त साथ साथ हो साथ हो उत्त हो उत्त साथ हो साथ हो किय प्रपत्त हो उत्त हो उत्त हो साथ हो साथ हो हो उत्त हो साथ हो हो साथ हो हो उत्त हो उत्त हो हो हो है। इतता हो हो साथ हो उत्त हो है। इतता साथ हो हो उत्त हो हो हो हो साथ हो हो हो हो हो है हो हो है। हो हो हो हो हो हो हो हो हो है। हो हो हो हो हो हो हो है। हो हो हो हो हो हो हो हो है। हो है। हो है। हो हो हो हो हो हो हो है। हो है हो हो हो हो हो है। हो हो हो है। हो है। हो है हो हो है। हो हो हो हो है। हो हो है हो हो है। हो है। हो हो हो हो हो है। हो हो हो हो है। हो हो हो हो हो है। हो हो है हो है। हो हो हो है। हो हो हो हो है। हो हो हो हो

प्रणातितस्मेरसरोजराजिः परीरम्ममिलन्महोसिः । पुर: कपोलपानिश्रमवारिहारि मेजे गहं तं सरितः समीरः ॥३२॥ ततो व्रजन्दननामधेधं लीलावनं जम्भजितः पुरस्तात । विभिन्नभय्नोद्धतशालसंघं प्रेचांचकार स्मरशत्रमूनः ॥३३॥ सरद्विपोपप्तुनमेवमेतद्वनं बलस्य द्विपतो इत्थं विचिन्त्यारुणलोचनोऽभृद्भ्रभङ्गदुष्प्रेच्यम्रुखः स कोपात् ॥३४॥ निर्लनलीलोपवनामपश्यदः संचरीभतविमानमार्गाम् विध्वस्तसौधप्रचयां क्रमारी विश्वैकसाराममरावतीं सः ॥३५॥ गतश्रियं वैरिवराभिभतां दशां सदीनामभितो दधानाम् । नारीमबीरामिव तामवेच्य स बाहमन्तः करुणापरोऽभृत् ॥३६॥ दश्चेष्टिने देवरिपौ सरोषस्तस्याविषएणः समराय चोत्कः। तथाविधां तां स विवेश पश्यन्सुरैः सुराधीश्वरराजधानीम् ॥३७॥ दैतेयदन्त्य।विलदन्त्वातैः चएगान्तराः स्फाटिकहर्म्यपङ्कीः। महाहिनिर्मोक्रिपनद्धजालाः सँ बीच्य तस्यां विषसाद सेवः ॥३८॥ उत्कीर्मचामीकरपङ्कजानां दिग्दन्तिदानद्रवद्षितानाम् । हिरएयहं सत्रजवर्जितानां विदीर्शवैदर्यमहाशिलानाम् ॥३६॥

नवानवाल तरगोसे गले मिलकर चलनेवाले और गालोके पसीनेको संखानवाले मदाकिनीके मन्द पवनने वहाँ भ्राए हए कुमारको सेवा की ।।३२।। वहाँसे चलकर काल्तिकेयने इन्द्रके विलासके मन्दम उपवनको देखा । वहाँके सब सालके पेड या तो तोड डाले गए थे या जडसे ही उखाड डाले गए थे ॥३३॥ कार्त्तिकेयने समभ लिया कि तारकामूरके अत्याचारसे ही इन्द्रके इस सुन्दर वनकी यह शोभा बिगडी है। यह सोचते ही मारे क्रोधके उनका मेंह तमतमा उठा, भौहे उन गई शौर श्रौंखें लाल हो उठी ॥३४॥ वहाँसे और मागे बढकर कुमारने विश्वकी सर्वश्रेष्ठ नगरी ग्रमरावतीको देखा जिसके लीला-उपवन तहस-नहस कर डाले गए थे. ऊँचे-ऊँचे अवन गिरा दिए गए थे और सब ऐसा उजाड हो गया था कि उघर विमानपर चढकर जानेको भी किसीका जी नही करता था।।३५।। तारकके हाथों उवाडी हुई उस नष्ट-भ्रष्ट भीर सुनसान नगरीको देखकर कान्तिकेयको उसी प्रकार बडी दया आई जैसे किसी नष्सककी स्त्रीको देखकर दया आती है ।।३६।। अमरावतीकी वह दर्दशा देखते ही कुमार उस दूराचारी दैत्यपर बढे ऋद हो उठे और युद्धके लिये बढ़े उताबलेसे होकर वे देवताओंकी राजधानीमे पुसे 113011 वहाँके स्फटिकके बने हुए बड़े-बडे भवन दैत्योंके हाथियोंके दातोकी टक्करोसे तडक गए वे और जहाँ तहाँ बढ़े-बढ़े साँपोंकी के बुलियाँ छुटी पड़ी थीं। यह सब देखकर कुमारको बडा दुःख हुमा ।।३८।। उन्होंने देखा कि देवतामीं के विलास-घरोंमें बनी हुई बावलियोंमेसे सीनेके कमल उखाड़ डाले गए थे, दिग्यजोंके मदसे उनका जल गंदला ही गया था, सुनहरे हस वहांसे उड़ गए थे, पन्नोंकी बनी-बड़ी पटिएँ भी टूट-फूट गई वीं ग्रीर चारों ग्रोर

श्राविभीवद्वालतृसाश्चितानां तदीयलीलागृहदीर्घिकासाम् । स दुर्दशां वीच्य विरोधिजानां विषादवैलच्यभरं वभार ॥४०॥ तद्दन्तिदन्तच तहेमभित्ति सुतन्तुजालाकुलरत्नजाल।म् । निन्ये सरेन्द्रेश परोगतेन स वैजयन्ताभिधमारमसौधम् ।।४१।। निर्दिष्टवत्मा विवधेश्वरेख सरै: समग्रेरनगम्यमानः। स प्राविशत्तं विविधारमरश्मिच्छिक्षेन सोपानपथेन सौधम् ॥४२॥ निसर्गकल्पद्रमतोरसं तं स पारिजातत्रसबस्रगाट्यम् । दिव्यैः कृतस्वस्त्ययनं सनीन्द्रैरन्तःप्रविष्टप्रमदं प्रपेदं ॥४३॥ पादौ महर्षेः किल कश्यपस्य क्रलादिवृद्धस्य सुरासुराणाम् । प्रदृत्ति गीकृत्य कृताञ्जलिः सन्षडभिः शिरोभिः स नर्तेर्ववन्दे ॥४४॥ स देवमातुर्जगदेकवन्यौ पादौ तथैव प्रसानाम कामग । मुनेः कलत्रस्य च तस्य भक्त्या प्रह्वीभवञ्शेलस्तातनृजः ॥४५॥ स करयपः सा जननी सरागां तमेधयामासतराशिषा हो। तया यया नैकजगज्जिगीषुं जेता मुधे तारकमुत्रवीर्यम् ॥४६॥ स्वदर्शनार्थं सम्रुपेयुपीलां सुदेवतानामदितिश्रितानाम् । पादौ वबन्दे पतिदेवतास्त्रमाशीर्वचोभिः पुनरम्यनन्दन् ॥४७॥

खीटी-खीटी यास उग प्राई थी, शत्रुघाँके हाथी बहाँकी यह दुर्वशा देखकर उनका मन टु.खसे मारी हो उठा ।।३ ई.४०।। तब एक मगवाब कुगारको धरने उस वेवयन नामके भवनमे ने गए नहाँकी सुनहसी दीवालं देखोक हाथियोक दोतीकी टक्करोंके धरने उस वेवयन नामके भवनमे ने गए नहाँकी सुनहसी दीवालं देखोक हाथियोक दोतीकी टक्करोंके पर वा परे थी। इस अकार रल्लोंकी चमकसे पाने-पाने कर व रहे थे धोर पीछे भीड़े सब देखना चने वा रहे थे। इस अकार रल्लोंकी चमकसे पुहानने नगनेवाली सीठियोपर चक्कर कुमार उस अवनमे गए। ।।४२।। धौर सब लोग भी उस मुक्टर भवनमे पही जो हो कहाँ करववृद्ध ही स्वय बन्दनवार बना हुधा था, नहीं देखे डेर पारिजातके कुल बिखरे पडे थे, नहीं देखीपत्रीने स्वतित-पाठ किया था धौर जहाँ एकसे एक बक्कर सप्तराएँ रहती थी।।४३।। वहाँपर देव-दानव वशके खस्ते वहे बुढ़े महार्थ करवाणीकी प्रतिशास करके कुमारने अपने छहाँ निरोधे उन्हें प्रशास किया।।४४।। जुमारने बने कहाँ मिलिसे उन्हें प्रशास किया।।४४।। जुमारने बने किया और देवाँकी ग्रादि मात्रा प्रदितिक उन चरणोको भी भवी भीति प्रखाम किया जिन्हें सारा संसार पूजता है।।४५।। तब रूपय भीर देव नमात्रा प्रदितिक उन चरणोको भी भवी भीति प्रखाम किया जिन्हें सारा संसार पूजता है।।४५।। तब रूपय भीर देव नमात्रा प्रदितिक उन सरको साहि भारिया। वह साथीवीद देकर उनका साहस बढ़मार कि दीनो लोकोंके जीतनेवाने इस बालिशालो तारक समुरको तुम पुढ़से प्रवस्त हरायोगे।।४६। वहाँ प्रदितिक यहाँ भीर वो तेवाङ्गाणे रहनों थी वे भी कुमारको देसनेक लिए प्रा पृत्ति । कुमारने उन सबको प्रशास किया थी।।४७।। तब हुमारो उन सब पिठाला तिस्वाने कुमारको प्रशास किया थी है अहार साथीवीद देकर उनका बढ़ा मान बढ़ाया।।४७।। तब कुमारने इन सब पिठाला हित्या भीर कुमारको आधीवीद देकर उनका बढ़ा साम वहाया।।४७।।

पुलोमपुत्री विबुधाधिभर्तुस्ततः शर्ची नाम कलत्रमेषः।
नमञ्जकार स्मरशत्रुद्धनुस्तमाशिषा सा सहुपाचरब ॥४८॥
अधादितीन्द्रप्रमदाः समेतास्ता मातरः सप्त घनप्रमोदाः।
उपेत्य भक्त्या नमते महेशपुत्राय तस्मै ददुराशिषः प्राक् ॥४६॥
समेत्य सर्वेऽपि हुदं दघाना महेन्द्रहुष्ट्यास्त्रिदिवौकसोऽय।
आनन्दकल्लोलितमानसं तं समन्यपिश्चन्युतनाधिपत्ये॥४०॥
सकलविव्यल्लोकः सस्तनिःशेषशोकः,

कृतरिपुविजयाशः श्राप्तयुद्धावकाशः। अजनि हरसुतेनानन्तवीर्येख तेना,

खिलविबुधचम्नां प्राप्य लच्मीमन्नाम् ॥५१॥

इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये कुमारसेनायत्याभिषेको नाम त्रयोदशः सर्गः ॥

॥४६॥ तब कुमारने करवपत्रीकी उन तातों पत्नियोके पास जाकर वहीं मक्तिले प्रणाम किया जो बड़े धानन्दसे भरी वहीं इकट्ठी बैटी हुई थीं। उन्होंने प्रणाम करनेले पहले ही कुमारको विजय पानेका प्राधीवाद दे दिया था।॥४६॥ उस समय इन्द्र धादि सभी देवताधीने धानन्दके साथ इकट्ठे होकर हैंसमुख कुमार कार्तिकेयको धपना सेनापति बना दिया।।४०॥ इस प्रकार जब धनन्त शक्ति। साली कुमार कार्तिकेय, देवताधीकी समुची सेनाके सेनापति हो गए तो देवताधीको विश्वास हो गया कि प्रव हम सीग मुद्धमें शानुधीको धवस्य जीत लेगे धीर यह समफ्रकर उनका सब शोक भी जाता रहा।।४१॥

> महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसम्भव महाकाव्यमे सेनापतिका प्रभिषेक नामका तेरहवाँ सर्ग समात हथा ।

# ॥ चतुर्दशः सर्गः ॥

रखोत्सुकेनान्यकराषुयुन्ता समं प्रयुक्तैस्तिदशैकिगीपुणा ।
महासुरं तारकर्मञ्जकं डियं प्रसद्ध हन्तुं समनसत द्रुतम् ॥ १ ॥
स दुनिवारं मनसोऽनिवेगिनं जयश्रियः सञ्चयनं मुदुःमहम् ।
विजित्तरं नाम नदा महारथं धनुषेरः शक्तिघरोऽघ्यरोहयन् ॥ २ ॥
सुरालयश्रीविपदां निवारणं सुरारिमंपत्यरितापकारणम् ।
केनापि दश्चेऽस्य विरोधिदारणं सुचारचामीकरघमारणम् ॥ ३ ॥
शरक्रस्वन्द्रमरीचिपाण्डुरैः स वीज्यमानो वरमावाग्यमः ॥ ४ ॥
शरासरैः किक्तरसिद्धनारणं रखेज्छुरस्त्यत वाग्मिरुव्यमै। ॥ ४ ॥
प्रयाखकालोचितचारवेग्धद्धकं वहन्यवैतपद्यसम् ॥ ४ ॥
तमावनाञ्छद्विस्युक्कसोदरं नतोऽभिरुह्य द्युपतिस्तमन्वगान् ॥ ४ ॥
तमनवगञ्छद्विस्युक्कसोदरं नदोद्धनं मेषमिधिष्ठतः शिखी ।
विरोधिविद्धेषरुवाधिकं ज्वलन्महोमहीयस्तरमापुषं दथन ॥ ६ ॥
अथेन्द्रनीलाचलचण्डवित्रदं विषाणविध्वस्तमहापयोधरम् ॥
अधिष्ठतः कासरस्रद्धरं सुदा वैवस्वतो दण्डघरम्तमन्वगात् ॥ ७ ॥

### चौदहवाँ सर्ग

मदोद्धतं प्रेतमथाधिरुदवाँस्तमन्धवद्वेषितनृज्ञमन्वगात् । महास्र द्वेषविशेषभीषणः सुरोषसञ्चरहरसाय नैऋतः ॥⊏॥ नवीद्यदम्भोधरघोरदर्शने युद्धाय रूढो मकरे महत्तरे। दुर्वारपाशो वरुखो रखोल्ब सस्तमन्वियाय त्रिपुरान्तकात्मजम् ॥६॥ दिगम्बराधिक्रमणोल्बणं चणान्मृगं महीयांसमरुद्धविक्रमम् । अधिष्ठितः संगरकेलिलालसो मरून्महेशात्मजमन्त्रगः दूर्तम्।।१०।। विरोधिनां शोखितपारखैषिकीं गदामनुनां नरवाहनी वहन्। महाहबाम्भोधिविगाहनोद्धतं यियासमन्वागमदीशनन्दनम् ॥११॥ महाहिनिर्बद्धजटाकलापिनो ज्वलत्त्रिशलप्रवलायघा युधे। रुद्रास्तुपाराद्रिसस्य महावृषं ततोऽधिरुद्धास्तमयुः पिनाकिनः ॥१२॥ श्चन्येऽपि संनद्य महारखोत्सवश्रद्धालवः स्वर्गिगखास्तमन्वयुः। स्ववाहनानि भवलान्यधिष्ठिताः प्रमोदविस्मेरमुखाम्बुजश्रियः ॥१३॥ उदरण्डहेमध्यजदरण्डसंकुलाश्रश्चद्वित्रातपवारसोज्ज्वलाः चलद्भनस्यन्दनघोषभीषणाः करीन्द्रघरटारवचरडचीत्कृताः ॥१४॥ स्फुरहिचित्रायुथकान्तिमुण्डलैरुबोतिताशावलयाम्बरान्तराः । दिवीकसां सोऽनुबहन्महाचम् ः पिनाकपासेस्तनयस्ततो ययौ ॥१४॥

लड़नेके लिये मतवाले प्रेतपर चढकर कुमारके पीछे चल दिया ॥ ।। अपनी अचूक फॉस लिए हुए बढ़े बलवान वस्पादंव प्रपने उस बड़े भारी धडियालपर बैठकर युद्धके लिये कुमारक पीछे चले जो उठी हुई घटाके समान एकदम काला था ।।१।।पवनदेव लडाईकी इच्छासे क्षण भरमे ग्रपने उस पराक्रमी हरिसापर बैठकर कुमारके पीछे चल दिए जो पृथ्वी ग्रीर ग्राकाशमे सब कही बिना रुके चौकडी भरता उड़ता चलना था ।।१०।। जो गदा शत्रग्रोका सह पीकर ही यद्धका बत तोडनी थी, वह भारी गदा लंकर कुबेर उस पालकीपर चढकर कुमारके पीछे चले जिसे मनुष्य हो रहे थे ।।११।। ग्रपने-प्रपने हाथोंने पिनाक धनुष ग्रीर जलते हुए त्रिशूल लेकर ग्रीर ग्रपने जटा-जूटोको बड़े-बडे सौपों से कसकर हिमालयके समान उजने वैलोपर चढकर ग्यारहो छ्व कुमारके पीछ-पीछे हो लिए।।१२॥ महायद्धके इस उत्सवमे रुचि रखनेवाले दूसरे सब देवता भी अपने-अपने तगड़े वाहनोपर चढकर धानन्दसे हैंस-हेंसकर धपना मूख-कमल खिलाते हुए कातिकेयके साथ चल पढे ।।१३।। इस प्रकार सब ठाठोसे सजी हुई, श्रनगिनत सोनेकेडडे ऊपर उठाकर चलती हुई, चमचमाते हुए रंग-बिरंगे छत्र चमकाती हुई, फ्रुण्डके फ्रुण्ड चलनेवाले रथोकी बनघनाहटसे भयंकर लगती हुई मसवाले हाथियोंके घंटोंकी टन-टन सौर उनकी चिग्घाड़ोसे कान फाड़ती हुई, ग्रनेक प्रकारके भिलमिलाते हुए श्रस्त-शस्त्रोकी चमकसे चारों दिशाश्री श्रीर श्राकाशको चमकाती हुई उस देवताश्रोंकी महासेनाको लिए हुए वीर कुमार चले ॥१४-१५॥ उछलते-कूदते चलनेवाल देवताओं के हल्लेसे घौर उस बड़ी भारी सेनाकी ऊँची-ऊँची घौर बड़ी-बड़ी घ्वजाश्रोंस, दसी दिशाएँ पाकाश ग्रीर

कोलाहलेनोचलतां दिवीकसां महाचमूनां गुरुभिध्वीजन्नजैः। घनै निरुच्छ्वासमभूदनन्तरं दिङ्मण्डलं व्योमतलं महीतलम्।।१६॥ सुरारिलच्मीपरिकम्पहेतवो दिक्चकवालप्रतिनाद्मेदुराः। नभोन्तकविभरयो घनाः स्त्रना निहन्यमानैः पटहैर्वितेनिरे ॥१७॥ प्रमध्यमानाम्बुधिगर्जितर्जनैः सुरारिनारीगणगर्भपातनैः। नभश्रमृधृलिकुलैरिवाकुलं ररास गाढं पटहप्रतिस्वनैः ॥१८॥ चुएएं रथैर्वाजिभिराहतं खुरै: करीन्द्रकर्थै: परित: प्रसारितम् । धतं ध्वजैः काश्वनशैलजं रजो वातैर्हतं च्योम समारुहत्क्रमातु ॥१६॥ रथ्यतुरङ्गपुङ्गचैरुपेत्यकाहाटकमेदिनीरजः । गतं दिगन्तान्मुखरैः समीरगैः सुविश्रमं भृरि वभार भृयसा ॥२०॥ अधस्तथोध्यं पुरतोऽथ पृष्ठतोऽभितोऽपि चामीकररे गुरुचकः। चमृषु सर्पन्मरुदाहतोऽहरन्नवीनसूर्यस्य च कान्तिवेभवम् ॥२१॥ वलोद्भुतं काश्वनभूमिजं रजो वभौ दिगन्तेषु नभःस्थले स्थितम् । अकालमन्ध्याधनरामपिङ्गलं घनं घनानामित् वृन्दमुद्यतम् ॥२२॥ हेमावनीषु प्रतिविस्वमात्मनो ग्रुहुर्विलोक्यार्भिमुखं महागजाः। रसातलोत्तीर्यागजअमात्क्रुधा दन्तप्रकाग्डप्रहृतानि तेनिरे ॥२३॥

पृथ्वी सब एक से दिखाई पड़ने लगे ॥१६॥ उनके नगाडोकी चोर प्यतिनकी गूँव चारो घोर सुनकर देंदगेकी राज-सक्त्री भी काँच उठी ॥१६॥ तेनाके चलनेने उठी हुई भूनने भरा हुआ प्राकार ऐसा लगता वा मानो भयनेके समय नमुद्रके गर्जनके मी धर्षिक दरावनी प्र्यतिनक्षा घोर देंदगोकी क्षियोंके गर्म गिरानेवाले नामोंकी वनक मुद्रके गर्जने मुगोंक हो ॥१६॥ वहीं मुनेद पदेवकी यूल इस इमले प्राकाशमें पहुँचीकि पहलेतो रघोने वहाँकी मिट्टी उलाडी ग्रिर घोटोंने सपने होने लूं मुद्रे-कर उसे महीन कर दिया, तब हाधियोंने प्राप्त कांचा होता है। ॥१६॥ वहाँ होता है तहर तथा होता है कर वाय उसे प्राप्त मानों के व्यवत्व पूर्व कर उसे महीन कर दिया, तब हाधियोंने प्राप्त कांचा हिल्दा-हिलाकर उसे बारो धोर फीन दिया, तब वहाधियों इस्पर-प्राप्त क्लिट दिया घोर फिर बाय उसे प्राप्त कांच वहारों है फाडियोंने उत्त हुकती पीर भी स्वर-प्रप्त क्लिट दिया घोर किर बाय उसे प्राप्त कांचा कर विकास के स्वर स्वर्ण कांचा के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त कांचा कांचा के प्रप्त के प्राप्त कांचा है। स्वर सामे दिया घोर प्राप्त कांचा क

सुजातिसन्द्रपरागिष्झरैः कलं चलक्किः सुरसैन्यसिन्धुरैः ।
शुद्धासु चामीकरशैलभूमिषु नादरयत स्वं प्रतिविम्बमप्रतः ॥२४॥
इति क्रमेखामरराजवाहिनी महाहवाम्मोधिविलासलालसा ।
अवातरत्काश्चनशैलतो दुतं कोलाहलाकान्तविधुतकन्दरा ॥२४॥
महाचमूस्यन्दनचण्डचीत्कृतैर्विलोलपण्टेमपतेश्च वृहितैः ।
सुरेन्द्रशैलेन्द्रमहागुहाशयाः सिंहा महत्त्वप्रसुखं न तत्यजुः ॥२६॥
सम्भीरमेरिष्चितिर्वभंकर्यर्महागुहान्तप्रतिनाहमेदुरैः ।
महारयानां गुरुनेमिनिःस्वनैरनाकुलैस्तैर्धनः।जताजिन॥२७॥
सम्विथेतेन त्रिदिवैकसां महाचमूरवेखादित्यन्दरात्याः।।२८॥
भया सुरानोकिविमद्वजन्मना विद्वुदुदुर्दरत्यं दुतं सुनाः ।
गुहागृहान्ताद्वहिरेत्य हेल्या तस्पुर्विश्चाङ्कन्तराचिषाः।।२६॥
विलोकिताः कौतुकिनामरावनीजनेन जुष्टप्रमदेन द्रतः ।
सराचलप्रान्वश्चः प्रपेदिरे स्विस्तानाः ॥द०॥

बिगड़कर वे उस परखाही इयोपर ही अपने बड़े-बडे दौतोसे टक्कर मारने लगे ।।२३।। बढिया सिन्दूरकी बुकनीसे रॅंगे हुए मौर घीरे-घीरे चलनेवाले उन देवतायोंकी सेनाके हाथियोको सुमेरु गिरिकी चमकदार सोनेकी घरतीपर भी अपनी परखाही ठीक-ठीक नहीं दिखाई पड़ती थी, क्योंकि दोनोंकारंग एक-साथा ।।२४।। इस प्रकार यद्धके समुद्रमे तैरनेको उतारू देवराजको सेना भपने हल्लेसे गुफाओंको गुँजाती हुई सुमेरु पर्वतसे बड़े वेगसे नीचे उतरी ॥२४॥ देवताओंकी इस बड़ी भारी सेनाके रथोकी घोर घरघराहट और बजते हुए घटों और बड़े-बड़े हाथियोकी चिन्घाडोंकी इतनी व्वति होते हुए भी समेरु पर्वतकी लंबी-लंबी गुफाओंमें सोनेवाले सिहोने अपनी नीदके सपनींका सुख नहीं छोड़ा, वे सोए ही पढ़े रहे ।।२६।। गुकाधोंने गूँजते हुए नगाड़ोंकी गंभीर धीर भयंकर ष्वित भीर बड़े-बड़े रथोके पहियोकी चड़चड़ाहट गुफाओंसे टकराकर दूनी होकर गुँज रही **बी. फिर भी वहाँके सिंह ज्योंके** त्यों बैठे रहे ग्रीर इस प्रकार उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि हुन सचमुच मृगोके राजा है ॥२७॥ सुमेरुकी चोटियोको फोड़नेवाली उस देवोकी बहासेनाके चलनेसे जो हल्ला हो रहा वा, उसे सुन-सुनकर वे सब सिंह और भी मतवाले हो उठे जो प्रपनी शक्तिके बलपर सब पशुप्रोंके राजा बने हुए थे ।।२८।। वहाँ जितने हरिए। थे वे सब तो इस डरसे चौकड़ी भरकर दूर भाग गए कि कहीं दैवताओं की सेना हमें मार न डाले, पर जिसने सिष्ठ थे, वे प्रपनी गुफार्घोंके बाहर निडर होकर मस्तीके साथ निकल-निकलकर खड़े हो गए।।२६॥ जब वे सैनिक उस ऊँचे सुमेद पर्वतकी तलहटीमें उत्तरे, उस समय समरावतीमें रहनेवाले स्त्री-पृष्ण सब उन्हें बड़े पावसे देख रहे थे ।।३०।। सुमेरु पर्वतकी पीली, नीली, लाल ग्रीर उजली चट्टानोसे उड़ी

सराचलप्रान्तस्थितैर्घातुरजोभिरम्बरम् । पीतासितारकसितेः बभार भूम्नोत्पतितैरितस्ततः ॥३१॥ भ्रयत्नगन्धर्वपुरोदय भ्रमं सैन्यविमर्दसंभवः कर्णान्तकूलंकषतामुपेयिवान् । षयोनिधेः चुब्धतरस्य वर्धनो वभृव भृम्ना भ्रुवनोदरम्भरिः ॥३२॥ महागजानांगुरु बृंहितैस्ततै: सुहेष्तिंघोंग्तरंश्च वाजिनाम् । **धनै र्**थानां गुरुचण्डचीत्कृतैस्तिरोहितोऽभृत्पटहस्य निःस्वनः ॥३३॥ कचाविपचमस्तनमण्डलेषु च। महासराणामवरोधयोषितां ध्वजेषु नागेषु रथेषु वाजिषु चर्यान तस्थी सुरसैन्यजं रजः ॥३४॥ धनैविलोक्य स्थिगतार्कमण्डलैश्रमुरजोभिनिचितं नभःस्थलम् । अयायि हंसैरभिमानसं घनअमेण सानन्दमनति केकिभिः ॥३५॥ सुरानीकरजोभिरम्बरे नवाम्बदानीकनिभैरभिश्रिते । चकाशिरे स्वर्णमया महाध्वजाः परिस्फरन्तस्तिहितां गणा इव ॥३६॥ विलोक्य भूलीपटलैर्भृशं भृतं द्यावापृथिव्योरलमन्तरं महत् । किमुर्ध्वतोऽघः किमघस्त ऊर्ध्वतो रजोऽभ्युपैतीति जनैरतक्यीत ॥३७॥ नोर्ध्वं न चाधो न पुरो न पृष्ठतो न पार्खतोऽभूत्खन चन्नुषोर्गतिः। सूच्यप्रभेद्येः पृतनारजश्रयैराच्छादिता प्राणिगणस्य सर्वतः ॥३८॥

हुई भूलते सरा हुमा बाकाश ऐसा तमने लया मानी बिना परिश्वमके ही वह सनेक रानीसे मरा मान्यसंपुर वन गया हो। प्रशास कालीक परदाको जाकनेवाना देवनेनाका वह उसका हुमा भी राज्य हरमहात हुमा प्रशास कर के स्वास के स्वस के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वस के स्वास के स्वस के स्वास के स्वस्त के स्वस्त के स्वास के स्वास के स्वास के स्वस के स्वास के स्वस के स्वास के स्वस के स्वास के स्वस्त के स्वस के स्वस्त के स्वस के स्वस के स्वस के स्वस के स्वस के स्वस के स्वास के स्वास के स्वस के स्वस के स्वास के स्वास के स्वस के स्वास के स्वास के स्वास के स्वस के स्वास के साव के स्वास के स्वास के स्वस के स्वास के साव के स्वास के स्वास के साव के साव

दिगन्तदन्त्याबलिदानहारिभिर्विम।नरन्ध्रप्रतिदानमेद्ररैः अनेकवाद्यध्वनितेरनारतैर्जगर्ज गार्ट गुरुभिन भस्तलम् ॥३६॥ भुवं विगाह्य प्रययौ महाचम्: कचित्र मान्ती महतींदिवं खलु । सुसंकलायामपि तत्र निर्भरातिक कान्दिशीकत्वमवाप नाकुला ॥४०॥ उद्दामदानद्विपबृन्द चृंहितै निंतान्तमु चङ्गतुरङ्गह्रे पितैः चलद्धनस्पन्दननेमिनिःस्वनैरभिष्ठिच्छवासमिवाकुलं जगत् ॥४१॥ महागजानां गुरुभिस्त गर्जितै विलोलघएटारणितै रणोल्बणैः। बीरप्रमादैः प्रमदप्रमेदरैर्वाचालतामादधिरेतरां दिश: ॥४२॥ दन्तीन्द्रदानद्रवयारिवीचिभिः सद्योऽपि नद्यो बहुधा पुपूरिरे । धारारजोभिस्तरगैः वर्तेर्भृता याः पङ्कतामेत्य रथैः स्थलीकृताः ॥४३॥ निम्नाः प्रदेशाः स्थलतामुपागमित्रम्नत्वमुच्चैरपि सर्वतश्र ते । तुरंगमाणां त्रजतां खरैः चता रथैर्गजेन्द्रैः परितः समीकृताः ॥४४॥ नभोदिगन्तप्रतिघोषभीषशौर्महामहीभुत्तटदारखोल्बशौः पयोधिनिर्धननकेलिभिर्जगद्भभव मेरीध्वनितैः समाकुलम् ॥४४॥ वातविधृतचञ्चलैनीरन्धिताशागमनैर्ध्वजांशुकैः। लचैः कणत्काञ्चनकिङ्किणीकलैरमञ्जि धूली-जलधौ नभोगते ॥४६॥

सेनामें ऐसे बहतसे बाजे निरंतर बज रहे ये जिनकी घोर ध्वनि मुनकर मतवाले हाथियोंका मद भी सुख जाता या ग्रीर जिनकी ध्वनि विमानोंकी छत्तरियोंमें टकराकर ग्रीर भी दूनी गुँज उठती थी। ... उन्हें सन-सनकर ऐसा लगता था मानों बाकाश ही घनघोर गरज रहा हो ॥३६॥ देवताब्रोंकी यह महासेना पहले तो घरती से भर गई. पर वहाँ न समा सकनेके कारण बाकाल में जा पहेंची बीर जब वहाँ भी न समा सकी तो मानो वह यह समक्षकर घवरा उठी कि श्रव यहाँसे कहाँ चला जाय ।।४०।। ऊँचे-ऊँचे मतवाले हाबियोंकी चिग्बाडों से. ग्रत्यन्त ऊँचे घोडो की हिनहिनाहटोंसे भौर चलनेवाले रथो की घड-घडाहटसे सब ऐसे घडडा उठे मानो सबकी साँस घटी जा रही हो ।।४१।। बड़े-बंद हाथियोंकी घोर चिग्घाड, उनके हिलते हुए युद्धके घंटोंकी टन-टन घौर मतवाले वीरोंकी सलकार चारों धोर फैली हुई ऐसी लगती बी मानो दशो दिशाएँ कोलाहल मचा रही हों ।।४२।। बड़े-वहे हाथियोंका इतना मद बहा कि सूखी हुई नदियोमें तूरन्त बाढ़ ग्रागई। श्रीर फिर घोडोंके सुमोंकी खुँदसे उठी हुई धूलभर जानेसे उन नदियोंमें की वड ही की वड हो गया भीर फिर त्थोंके पहियोंसे दबकर वहीं फिर ज्योंकी त्यों धरती निकल माई ।।४३।। चलते हए घोडोंके खरोंसे रौंदी जानेपर ग्रौर रहा तथा हाथियोंके चलनेसे दब जानेपर नीचे स्थान ऊँचे हो गए और ऊँचे स्थान नीचे हो गए ॥४४॥ बडे-बडे पहाडोको फोड देनेवाली छीर समुद्रमे हलचल मचा देनेवाली वह नगाडेकी ध्वनि निकलकर आकाश और दिशाओं में गैंजी तो उनकी ग्रीर भी भयानक व्यक्ति सुनकर सारा संसार व्यक्ता उठा ॥४५॥ उस सेनाकी टन-टनाते हुए प्रकारीवाली लाखों मंडियों जो सारे भाकाश में भरकर सब मार्ग रोके हुए वायुके षयटारवे रौद्रतरैनिरन्तरं विमुत्वरैर्गर्जरवै: मुमैरवै: ।
मचिद्विपानां प्रथपंवभूविरे न बाहिनीनां पटहस्य निःस्वनाः ॥४०॥
करालवाचालमुखाश्रम्भवनेर्ष्वस्ताम्बरा वीच्य दिशो रजस्वलाः ।
तिरोबभूवे गहनैदिनेरवरो रजोन्यकारै: परितः कुतोप्यसौ ॥४८॥
माक्रान्तपूर्वा रभसेन सैनिकैदिंगक्षना व्योमरजोमिद्षिता ।
मेरीरवाशां प्रतिशब्दितैर्भनैर्जर्णकं गाढं घनमस्सरादिव ॥४६॥
गुरुसमीरसमीरित भूषरा इव गजा गगनं विजगाहिरे ।
गुरुतरा इव वारिषरां रथा मुवमितीह विवर्ष इवाभवत् ॥४०॥
बलसदसुरलोकानस्यकस्यान्वकाले

निरवधय इवाम्भोराशयो घोरघाषाः । गुरुतरपरिमञ्जद्भृशृतो देवसैना वष्ट्रपुरि सुपूर्का व्योमभम्यन्तराले ॥४१॥

इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये देवसेनाप्रयागां नाम चतुर्दशः सर्गः ।।

भोंकों करकरा रही थी। वे बी उस वेवाके बननेते उसी हुई भूनके समुद्रमे दूव गई। 19६1) मतवाले हाथियोकी मूंबती हुई पिएमाइ भीर पन-पत्तमें अपकर होकर बवती हुई पएने विश्वी व्यक्ति विश्वी स्थानके साथे बेताके नामहोक्ता वान्य सुनाई ही नहीं पढ़ रहा था। 1950। वेके विवी हनों को साथे केता के नामहोक्ता वान्य सुनाई ही नहीं पढ़ रहा था। 1950। वेके विवी हनों के पाने से पत्त कराती हुई सीर भागाना-कची वक्तको प्राहृकर एवले भरी हुई दिशा-कची नाथिकाको देखकर एके हुई सौर भागाना-कची कर रहे थे जनकी व्यक्ति ऐसी तथा रही थी नामहे का उत्त कर दे थे जनकी व्यक्ति ऐसी तथा रही थी मानो भागाका-कची नाथक प्रवृत्त सुने भरी हुई पपनी दिशाक्षी रजस्वना नाथिका पर वेकिको हतना बढ़ा थावा देखकर थोर ईप्यों से गरज उठा हो। 1921। वहें जो उत्तर उठ रहे थे जनकी व्यक्ति ऐसी तथा रही हो। भरा। वहें जो उत्तर उठ रही हो। भूमिपर एवं इस प्रकार कपर वह रहे थे वह कि सिनी वह तथा हो। हो। इस पुदर्श हो हो। इस पुदर्श हो। हो। एका वाना पहला था मानो पुन्नों के राह्म से मानो बढ़े-बढ़े हालो स्ताह को हो। इस पुर्वे ऐसी वाना पहला था मानो पुन्नों के राहम हो भागाकों यह वह तथे हो। इस पुर्वे से सा वाना पहला था। मानो पुन्नों के राहम हो भागाकों यह उन तथे हों भीर पाताकों से भरी वह देवतेना सभी प्रकार चारों भीर सरी होने पर भी भीर सिक्त करने नाथे। इसे देवतर हो। वाना पहला था। यानो वलावा वान्य हो। पर हो से प्रकार सा भीर स्थान स्वा नाथ पर वह नाथा। वाना वलावा वान्य हो। अरा। वह से देवतर हो। यह नाया पता पता वा वाना वलावा वान्य हो। अरा। वह सहा सहा समुक्त वित सुन हो। वह नाया पता वलावा वान्य हो। अरा।

महाकवि श्रीकानिदासके रचे हुए कुमारसभव महाकाव्यमे देवसेनाका प्रस्थान नामका चौदहवाँ सर्ग समाप्त हुगा ।

# ॥ पश्चदशः सर्गः ॥

सेनापितं नन्दनमन्धकिद्यां पुघे पुरस्कृत्य बलस्य शाववः ।
सैन्येरुपैतीित सुरिद्यां पुरोऽन्निक्वदन्ती हृदयप्रकम्पिनी ॥१॥
चमृत्रमुं मन्मथमर्दनात्मवं विवित्वरीभिविंवयिश्रयाश्रितम् ।
श्रुत्वा सुराणां पृतनाभिरागतं चित्रे चित्रं चुत्तुमिरे महासुराः ॥२॥
समेत्य दैत्याधिपतेः पुरे स्थिताः किरीटबद्धाञ्जलयः प्रश्मय ते ।
न्यवेदयन्मन्मथश्रमुख्नुना युयुत्सुना जम्मजितं सहागतम् ॥३॥
दासीकृताशेषजगत्त्रयं मां जिगाय युद्धे कितशः शचीपितः ।
गिरीशपुत्रस्य बलेन साम्प्रतं ध्रुवं विजेतित स काकुतोऽहसत् ॥४॥
ततः कृषा विस्फुरिताधराधरः स तारको दर्षितदोर्वलोद्धतान् ।
युघे त्रिलोकीजयकेलिलालसः सेनापतीन्सक्वहनार्थमादिशत् ॥४॥
महाचमृनामिषपाः समन्ततः सन्ध्य सद्यः सुतराष्ट्रदायुधाः ।
तस्पुर्विनत्रचित्रालमंकुले तदङ्गनद्वारवरप्रकोष्टके ॥६॥
स द्वारपालेन पुरः प्रदर्शितान्कृतानतीन्वाहुवरानधिपिठतान् ।
महाहवाम्मोधिविध्ननोद्धतान्ददर्शं राजा पृतनाधिपान्वहृन ॥७॥

#### पन्द्रहवाँ सर्ग

जपर जब दैरबोक नगरमें यह हल्ला मचा कि शंकरबीके पुत्र कालिकेयको वेनापित बनाकर घोर देवतायों को सेना साथ लेकर दैरबोके साइ हर बही युद्ध करनेके लिये जले था रहे हैं तो दैरबों में बड़ी जलसबनी मच गई ॥११॥ धीर जब उन्होंने यह जान लिया कि ज्यनवर्धों के साथ देवतायों को लिय के ला रहे हैं तो दैरबों में बड़ी जलसबनी मच गई ॥११॥ धीर जब उन्होंने यह जान लिया कि ज्यनवर्धों के साथ देवतायों की सेना लेकर विकास के सिक्त कि जान है त्यों के राजा तारककी सेना लेकर होते हो हो पहना देव हैं हो सानों उन्हें काठ मार नया हो ॥२॥ दैरवों के राजा तारककी नगरी में रहनेवाले बहुत देरतक ऐसे घवराए बैठे रहे मानों उन्हें काठ मार नया हो ॥२॥ दिखों के राजा तारककी नगरी में रहनेवाले सब देव मिनकर तारकके वास पहुँचे धीर उनके धाये किर पुक्त कर प्रशास करके कहते नाने कि युद्ध करनेको उताक कुमारको साथ लेकर इन्द्र प्रापट्टी है ॥३॥ यह पुनकर तारकके बड़े तानेके साथ हैं हो हुए कहा—पिछले कई युद्धीमें तो मुक्त नैलीवर-विजयी को इन्द्र जीत नहीं सका घव कुमारके मरीले जनके बता है तो मला क्या जीतेगा ॥३॥ यह नहते ही तीनों लोकोको लेक ही बेलमें जीतनेकी लांक रखनेवाले तारकके घोठ कांपने लगे धीर उनके घरने उन घरनाडिये तेनापतियोंको युद्धके लिये सजने की धाजा दी विन्हें धपने बाहुबंल पर बड़ा समख या।।।।। तब घरन-शत्स बौकक दहेन बेहे तथे ताराविते हो हो पूंछ दवार कहे सारी प्राटक वाले योग पहले हो ही पूंछ दवार कहे हुए जहीं बहुवंस धाजाकार राजा पहलेके हो पूंछ दवार को प्रशास के से वाले वेजकर द्वारपा पहुँचकर जो जो प्रशास करते जाते वे उनकी बड़ी-बड़ी मुजामों लोने देवरोंको लेकी-वेजकर द्वारपाल मी तारकायुरके छानने कहते हमरी बहुवंस धाजाने कार करता वाला में देवरोंको लेकी-वेजकर द्वारपाल मी तारकायुरके छानने कहते हमरी बड़ी हम करता जाता था। देवरोंको लेकी-वेजकर द्वारपाल मी तारकायुरके छानने कहते हमरी बहुवा करता जाता था। देवरोंको

बली बलारातिबलातिशातनं दिग्दन्तिनादद्रवनाशनस्वनम् । महीधराम्भोधिनवारितक्रमं ययी स्थं घोरमधाधिरुद्य सः ॥ ८ ॥ युगच यच्च व्धपयोधिनिः स्वनाश्चलत्पताकाकुलवारितातपाः धरारजोग्रस्तदिगन्तभास्कराः पति श्रयान्तं प्रतनास्तमन्वयः ॥ ६ ॥ चमुरजः प्राप दिगन्तदन्तिनां महासरस्याभिसरं प्रसर्पिणः। दन्तप्रकाराडेषु सितेषु शुभ्रतां कम्भेषु दानाम्ब्यनेषु पङ्कताम् ॥१०॥ महीभतां कन्द रदारसोच्यसँस्तद्वाहिनीनां पटहस्वनेर्घनै:। उद्रेलिताश्र विभिरे महार्शवा नभःसवन्ती सहसाभ्यवर्धत ॥११॥ सरारिनाथस्य महाचमुस्वनै विंगाद्यमाना तुम्रुलैः श्रम्युच्छितैरूमिश्रतैश्र वारिजैरचालयन्नाकनिकेतनावलीम् ॥१२॥ श्रथ प्रयाणाभिम्रुखस्य नाकिनां द्विषः पुरस्तादशुभोपदेशिनी। श्रगाधदु:खाम्बुधिमध्यमजनं चोत्पातपरम्परा तद्र ॥१३॥ वभव श्रागामिदैत्याशनकेलिकाङ्मिणी कुपन्तिणां घोरतरा परम्परा। व्योम्नि सुरारिवाहिनीरुपर्युपर्येत्यनिवारितातपा ॥१४॥

देखा कि वे प्रनिश्नती सेनापति, महायुद्धके हलचल मचानेमे एकसे एक बढकर हैं ।।७।। तब वह बलवान दैस्य भी स्वय उस भयंकर रखपर चढकरचल पढाजो ध्रकेलाही इन्द्रकी सेनाको तहस-नहस कर सकता या, जिसकी घरघराहट सुनकर दिग्गजोका चिग्याङना ग्रीर मद बहानाबन्द हो जाता या ग्रौर जो पर्वत भीर ममुद्रमे कही भी वेरोक टोक चला जा सकता था ।।।।। पृथ्वीसे उडी हुई धूलसे सब दिशाओं और बाकाशको डकती हुई दैरयोकी वह सेना भी प्रपने सनापति तारकासुरके पीछे-पीछे, चल पडी, जो प्रनय कालके हडहडाते हुए समुदके समान घोर हल्लामचारही बीधौर जिसमे इतनी पताकाएँ हिल रहो बी कि उनसे बूप तक रुक गई थी ।।६।। जब देवताग्रीसे लडनेके लिये महादैत्य तारककी सेना वसी तो उसके चलनेसे उडी हुई धल दिग्गजोके उजले दाँतोपर पडकर उजली हो उठती मी और जब उनके मद बहते हुए गाओं ू पर पड़नी बो तब कीचड बन जाती थी ।।१०।। उसकी सेनाके नगाडोकी जो गम्भीर ध्वनि पहाडोकी कन्दराधीको भी कोड़ सकती थी उसे सुनकर समुद्र भी हिनोरें लेकर धपने तटसे कपर उठ घाया और भाकाशगगामे भी अचानक बाढ घा गई ॥११॥ दैत्यराजकी बड़ी भारी सेनाका भयकर हल्लाबो घाकाशगर्गामें गूँबा तो उसमेसे उछनी हुई सुन्दर कमलोसे भरी मैकडों लहरोने बहाके मदन वो डाले ।।१२।। जब वह दैत्यराज लड़नेके लिये चला तो उसके श्रागे ऐसे बरे-बुरे ग्रसगुन होने तसे जिनमे यह जान पडता या कि वह दैत्य किसी मारी विपत्तिके समुद्रमे हुबनेबाला है ॥१३॥ उसी समय देश्योंका माँस पानेकी टोहमें बहुतसे गिद्ध, कौवे आदि मयकर जीव-जन्तु पति बाँध-बाँधकर दैत्योंकी सेनाके ऊपर ठीक इस प्रकार मेंडराने लगे कि

ग्रहर्विभग्नातपवारसध्वजश्रलद्धराष्ट्रतिकलाकुलेवसाः भूताश्वमातङ्गमहारथाकरानवेद्यायोऽभूतप्रसमं प्रभक्तनः ॥१५॥ विभिन्नाश्चनपुञ्जतेजसो मुखैविंपारिंन विकिरन्त उचकैः । पुर: पथोऽतीत्य महाभुजङ्गमा भयङ्कराकारभृतो भृशं ययु:॥१६॥ मिलन्महाभीम अजङ्गभीषणां प्रभृदिनानां परिवेषमादधौ । द्विषतोऽतिमत्सरादिवान्तमास्चियितं त्विषामधीशस्य प्ररोऽधिमण्डलं शिवाः समेताः परुषं ववाशिरे । सरारिराजस्य रखान्तशोखितं प्रसद्ध पातं द्रतम्रत्सका ६व ॥१८॥ दिवापि तारम्तरलास्तरस्विनीः परापतन्तीः परितोऽय वाहिनीः। विलोक्य लोको मनसा व्यचिन्तयत्प्राणव्ययान्तं व्यसनं सुरद्विपः ॥१६॥ ज्वलद्धिरुच्चैरभितः प्रभाभरे रुद्धासिताशेषदिगन्तराम्बरम् । रवेश रीद्रेश हृदन्तदारशं पपात बच्चं नभसो निरम्बुदात् ॥२०॥ ज्वलद्भिरकारचयेर्नभस्तलं ववर्षे गारं सह शोशितास्थिभि: धृमं ज्वलन्तो व्यस्वजन्मुखं रजो दधुर्दिशो रासभक्रण्ठधुसरम् ॥२१॥ गिरिशृङ्गशातनो घनोऽम्बराशाङ्कहरोदरम्भिः। निर्घातघोषो भम्ना श्रविभित्तिभेदनः प्रकोपिकालार्जितगर्जितर्जनः ॥२२॥

उनकी छाया भी नोचे नहीं पहती थी । १४।। बाकाशमें बार-बार ऐसी ब्रांधियाँ उठने लगी कि छन्न-चैमर, पताकाएँ, सब टूटवफूट गई, धूल उड़-उड़कर सबकी बाँसोंमे भर गई ग्रीर षोड़े, हाथी, रथ सबको उन ग्रांधियोने अकओर डाला ।।१५।। तुरन्त पारे हए काजलमे ट्रटकर गिरे हए ट्रकडेके समान काने भीर विष-मरी भागकी ऊँची-ऊँची लपटें उगलने-वाले ब**ढ़े** भयकर डील-डौलवाले साँप, सेनाका मार्गकाट-काटकर सामनेसे निकलने लगे ⊔१६॥ भौर वैरके कारता ही मानो सूर्वने भयंकर सौंपोंकी कृण्डलीके समान बडा-सा मंडल चारों भीर डाल लिया था जो यह बता रहा था कि देवताओं के शत्रु तारक असूरके दिन पूरे हो चले हैं ।।१७।। युद्धमे तारक असरका लह पीनेकी उतावलीमें सियारिनियाँ सूर्य-मण्डलके चारी ग्रोर भा-प्राक्तर बबे डरावने स्वरमें रोने लगीं ॥१६॥ दिनमे निकले हुए तारे उस सेनाके चारो ओर बड़े देगसे टूट-टूटकर गिरने लगे और लोगोंको विद्वास हो गया कि ये सब उपद्रव तारकके नाशके लिये ही हो रहे हैं ॥१६॥ प्रपनी चोर और भयंकर तड़पसे हृदय फाड़ देनेवाली ग्रीर धपनी जलती हुई चमकसे सारी दिशाओं और आकाशको चमका देनेवाली विजली भी विना बादलके ही आकाशसे टट-टटकर गिर रही थी ॥२०॥ आकाशमें वघकते हुए अगारोकी लहसी भीर हिंडियोकी वनघोर वर्षा हो रही थी और दसो दिखाएँ गर्वके गलेके रग-जैसा भरा-भरा पूर्मी उगल रही थी ।।२१।। चारों मीर माकाशमे भीर दसी दिशाभीमें ऐसा भयकर हल्ला हो रहा था जो क्रोबने मरे हुए कालकी गरजके समान कानोंके पर्दे फाड़े डाल रहा था ग्रीर

परस्पराश्लिष्टजनं स्वलन्महेमं प्रयतच्रक्रमं द्विषोऽभृदवनिश्रकम्पात् ॥२३॥ प्रस्मयदम्मोधिविभित्रभृधराद्धलं समेत्य सर्वे सुरविद्विषः पुरः। ऊर्ध्वीकृतास्या रविदत्तदृष्ट्यः श्वानः स्वरेण अवणान्तशातिना मिथो रुदन्तः करुणेन निर्ययुः ॥२४॥ गादमरिष्टसन्ततिम् । महत्त्रमां पश्यन्परिशामदारुशां प्रयागुच्यवसायतोऽसुरः ॥२४॥ क्रधा न्यवर्तेत दर्देवदष्टो न खल् विपाकदारुगं निवार्यमासोऽपि बुधैर्महासुरः। अरिष्टमाशङ्घ महतां वृथा भवेदसद्ग्रहान्धस्य हितीपदेशनम् ॥२६॥ तदीयनामीकरघर्मवारणम् । चितौ प्रतिकलवायना रराज मृत्योरिव पारगाविधी प्रकल्पितं हाटकमाजनं महत् ॥२७॥ विजानता भाविशिरोनिकन्तनं प्रज्ञेन शोकादिव तस्य मौलिना। म्रक्ताफलबाष्पविन्दुभिः ॥२८॥ ग्रहर्गलद्भिस्तरलैरलन्तरामरोदि निवार्यमार्शैरभितोऽनुयायि भिर्ब्रहीतुकामैरिव महमहः । गृत्रैरिममौलिमाकुलैर्भविष्यदेतन्मरगोपदेशिभिः ॥२८॥ श्चपाति निकृत्ताञ्जनसोदरद्यति फलामखिप्रज्वलदंशुमंडलम् । सद्यो महाहिमैचत ॥३०॥ निर्यद्विषोलकानलगर्भफ्रत्कृतं ध्वजे जनस्तस्य

जिसकी गुजसे पहाइकी चोटियाँ भी फटी पड़ रही थी ।।२२।। इतनेमे ही ऐसा भूडील भाया कि समुद्र हिलोरे लेने लगा, पहाड़ोमे दरारे पड़ गईं, तारक के सैनिक एक दूसरेको पकडकर लिपट गए, बड़े-बड़े हाथी लडखड़ाने लगे और घोड़े जहाँ तहाँ पटपट गिरने लगे ॥२३॥ सूर्यकी घोर देखते हुए मुँह उठाकर एक साथ बहुतसे कुत्ते रोते हुए घीर बुरे उगसे भूँकते हुए तारकके सामने निकल माए ।।२४।। इस प्रकारके बुरे-बुरे डरावने ग्रसपून देखकर भी दुर्भाग्यके मारे उन दैत्यने क्रोधसे लड़ाईमे जानेसे मूँह नहीं मोड़ा ॥२५॥ ऐसे बड़े, डरावने और बरे धसगुन देखकर विद्वानोने उस महादैत्यको बहुत रोकना चाहा पर वह घागे बढ़ता ही गया। जो लोग हठसे ग्रन्थे हो जाते है उन्हें बड़े-बूढ़ों का उपदेश भी ग्रच्छा नहीं लगता ॥२६॥ इतनेम ही उल्टे बहते हुए वायुका ऐसा भीका साया कि सुनहरा राजछत्र भी भूमिने धौंचा जा गिरा और ऐसा लगने लगा मानो उसकी मृत्युने अपना बत तोइनके समय भोजन करनेके निये यह सीनेका बान ना रक्खा हो ॥२७॥ तारकके किरीटके हुट-हुटकर गिरते हुए मोती ऐसे खग रहे ये मानो तारकका सिर कटनेकी बात पहलेसे जाननेवाला वह समऋदार मुकट सपने मोतीके भौसू बार-बार बरसाकर रो रहा हो ।।२८।। उसके विरूपर मेंडराते हुए गिद्धोके उसके सेवक बरावर भगा रहे वे फिर भी वे गिद्ध व्याकुलताके साथ निरंपर ही गिरकर मानो यह बता रहे ये कि अब तुम्हारे दिन पूरे हो चले हैं ॥२६॥ इतनेमें लोगोंने देखा कि उसके संदेपर तुरन्त पारे हुए काजलके समान काला, अपने फ़्एाकी मिलाकी किरगोके प्रकाशसे चमकते हुए

रथाश्वकेशावलिकर्णचामरं बागासनबागवागधीन्। ददाह हुताशनस्तस्यातज्ञस्यन्दनधुर्यगोचरः ॥३१॥ श्रकारसत्थरस्तरो ् इत्याद्यरिष्टेरशुभोपदेशिभिर्विहन्यमानोऽप्यु**सुरः** पुनः यदा मदान्धो न गतान्त्यवर्तताम्बराचदाभृत्महतां सरस्वती ॥३२॥ मा गा अजदण्डचिएडमावलेपतो मन्मथहन्तसन्तना। सुरै: मनाथेन पुरन्दरादिभि: समं समन्तात्समरं विजित्वरै: ॥३३॥ गहाऽमरै: यडदिन जातमात्रको निदाधधामेव निशातमोभरै:। विषद्धते नाभिम्रखो हि सगरे कृतस्त्वया तस्य समं विरोधिता ॥३४॥ अभंतिहैः शृङ्गशर्तः समन्तो दिक्चकवालैः स्वगितस्यभभतः। क्रीश्चस्य रन्ध्रं विशिखेन निर्ममे येनाहवस्तस्य सह त्वया कतः ॥३५॥ धनुर्वेदमनङ्गविद्विषस्त्रिसप्तकृत्वः समरे महीश्रजाम् । कृत्वाभिषेकं रुधिराम्बुभिर्धनैः स्वक्रोभविह्नं शमयांबभव यः ॥३६॥ न जामदण्न्यः चयकालरात्रिकत्स चत्रियाणां समराय बस्मति । त्रिलोकीसभटेन तेन क्रुतोऽबकाशः सह विग्रहग्रहे ॥३७॥ त्यजाशु गर्व मद्मुढ मा स्म गाः स्मरारिखनोर्वरशक्तिगोचरम् । तमेव नूनं शरणं ब्रजाधूना जगत्सुवीर स चिराय जीव ततु ॥३८॥

फनोवाला ग्रोर भयानक विष-भगे घागकी फुंकार छोडनेवाला एक बड़ा धारी सीप जा लिपटा है। 1३-०।। इतनं म धवानक उसके रचके सुदेगे मानको ऐसी भारी लपट उठी कि एकके छोड़ों के बात, कान ग्रोर वीरियों फुनस गई भीर तारकके पनुष, बाल ग्रोर तूलीर भी जल उठे।। ३१।। बात-कार, वात होर सुरे देख न लोटा, तब भाकाको बार-बार ऐसा बुरे-बुरे बसपुन होनेर भी जब वह धनको कूर देख न लोटा, तब भाकाको यह देववाली मुनाई दी।। ३२।। —हे धमको कूर देख न पपने मुजदों पर पमड करके उन कालिकेयजीले युद्ध करने न जा, जिनके साथ इन्द्र भीर विजयी देवता चले था रहे है।। ३२।। हे भरवाले देख यह दिनके बालक कुमारके भागे पुनर्क प्रदेश होती है। इतारक है अपने ते लोके भेचेरकी होती है। बना तू उनसे बना लड़ पावेगा। १३४।। हेतारक है जिस कीच पर्वतकी संकड़ों चोटियो भाकाश चूचती है थीर वो दसो दिखाधों फेला हुया है उसे भी जिजने बालांसि वेच डाला है, उनके साथ तू बया लड़ पावेगा। १३५॥। जिन परसुराम तीने शकरजीले मर्जुदेखा सीखकर इक्कीस बार युद्ध राजाधोंके गांद रक्का राजा करके प्रपत्ना क्रोच ठल्डा क्या है ऐसे क्षत्रियोंक गायको कालराणि बुलानेवाले परसुराम भी जिनसे लड़ने परमांत्र करता है एसे सिजयोंके गायको कालराणि बुलानेवाले परसुराम भी जिनसे लड़ने परमांत्र करता है प्रकेशन अधिते सहायोग्रस महायोग्रस करने प्रमांत्र अपने क्या है है। १३६०।। भर पमंत्रस प्रमांत्र अपने सुल्या हुन प्रमांत्र प

अत्वेति वन्त्रं वियतो गरीयसीं क्रोधादहंकारपरो महासुरः। प्रकम्पिताशेशजगत्त्रयोऽपि समकम्पतोच्चैदिवमम्यधाच्च सः ॥३६॥ किं सूथ रे व्योमचरा महासुराः स्मरारिस्र नुप्रतिपद्मवर्तिनः। मदीयबास्त्रवस्तेवता हि साऽधना कथं विस्मृतिगोचरीकृता ॥४०॥ कटस्वरै: प्रालपथाम्बरस्थिताः शिशोर्बलात्पहिदनजातकस्य किम् । श्वानः प्रमत्ता इव कार्त्तिके निशि स्वैरं वनान्ते मृगध्रतिका इव ॥४१॥ सङ्गेन वो गर्भतपस्विनः शिशुर्वराक एषोऽन्तमवाप्स्यति ध्रवम्। श्रतस्करस्तस्करसङ्गतो यथा तहो निहन्मि प्रथमं ततोऽप्यमुम् ॥४२॥ इतीरयन्यग्रतरं महासरे महाकृपासं कलयत्यलं क्रधा। परस्परोत्पीडितजानवो भयात्रभश्वरा दरतरं विदुर्यः ॥४३॥ ततोऽबलेपादिकटं विहस्य स व्यथत कोशादसिम्रतम बहिः। रथं द्रतं प्रापय बासबान्तिकं नन्त्रित्यवोचन्निजसार्थि रथी ॥४४॥ रथेन सारथिप्रकोदितेन प्रचलन्महासरः सुरसैन्यसागरं भयङ्कराकारमपारमग्रतः ॥४५॥ पुर: सुराणां पृतनां प्रथीयसीं विलोक्य वीर: पुलकं प्रमोदजम् ।

तीनो लोकोको केपानेवाला यह चमधी देखा भी ऐसी धाकाण वाली मुनकर एक बार स्वय कीप उठा, पर फिर संभन्न कर झाकाशकी धोर मंह करके मन्यवर होता—॥३६॥ धरे काित्तकस्वी बढाई करनेवाले धाकाशमें पूमनेवाले दवताथां । वया प्राय तुन्हें मेरे वालोके सांवेशी में मुनेवाले कर कार कर-वक किए जा रहे हो ॥४०॥ घर देवताथी ! काितक सहीनेने जैसे पामण कुत्ते मूंका करते हैं और रातको वनसे दिवार, लांमझी धादि पूर्त पश्च बोला करते हैं वेसे ही तुम लांग भी धाकाशमें चडकर उस छह दिनके बच्चे कुमारके सबसे वा रिरिया-रिरियाकर भूडी धान बचार रहे हो ॥४६॥ घर देवताथी ! पुन लोगों के साथ पटनेसे यह बेचारा तपस्वी वालक काितक मी तुम लोगों का साथ देने वाला भी दड भागता है ॥४२॥ यह कहकर उस महामुग्नेन जो धपना भारी धीर बड़ा भयावना कृपाए उठाया तो धाकाशमें खड़े हुए सब देवताथी में भार प्राय मारी धीर बड़ा भयावना कृपाए उठाया तो धाकाशमें खड़े हुए सब देवताथी में भार मारी धीर बड़ा भयावना कृपाए उठाया तो धाकाशमें खड़े हुए सब देवताथी में भार मारी धीर बड़ा भयावना कृपाए उठाया तो धाकाशमें खड़े हुए सब देवताथी में भार मारी धीर बड़ा भयावना कृपाए उठाया तो धाकाशमें खड़े हुए सब देवताथी में भार मारी धीर बड़ा भयावना कृपाए उठाया तो धाकाशमें खड़े हुए सब देवताथी मारी मारी धीर बड़ा भयावना कृपाए उठाया तो धाकाशमें खड़े हुए सब देवताथी मारी मारी भार मारी धीर बड़ा भयावना कृपाए तहा कि स्व ब्याकर स्वप्त प्राय ने साम प्राय मारी धीर बड़ा कि पास बढ़ाकर स्वप्त पान ने वेस देवताथी ।।४४॥ मनसे भी प्रायक्त वेस वेस वेस विताशों विता हमाने देखकर उठा पुढ़ेक विशे उतावकी विताश हमाने देखकर उठा पुढ़के विशे उतावकी

वभार भुम्नाथ स बाहुदएडयोः प्रचएडयोः मङ्गरकेलिकौतकी ॥४६॥

ततो महेन्द्रस्य चराश्रमुचरा रखान्तलीलारभसेन भूयसा। पुरः प्रचेलुर्मनसोऽतिवेगिना युयुन्सुमिः किं समरे विलम्ब्यते ॥४७॥ पुरःस्थितं देवरियोश्रमुचरा वलद्विषः सैन्यसम्रहमभ्ययुः। भ्रुलं सम्रुत्तिष्यपरेग्य आत्मनोऽभिषानश्रुच्चैरभितो न्यवेदयन्॥४८॥ पुरोगतं देंत्यचम्महार्शवं दृष्ट्वा परं चुच्चुभिरे महासुराः। प्रारिख्तोनंयनं ककोखके महुर्भटास्तस्य रखेऽबहेलया ॥४६॥ द्विपद्धलब्रासविभीपिताश्रमूर्दिवौकसामन्यकश्रशुनन्दनः । अपश्यदृहिश्य महारखोत्सवं प्रसादयीयृष्यरेख चच्चुषा ॥४०॥ उन्साहिताः शक्तिथरस्य दर्शनान्त्र्ये महेन्द्रप्रभुखा मखाशनाः। अदं पृथे जेतुमरोनरीरमभ कस्य वीर्याय वरस्य संगतिः ॥४१॥ परस्यरं वत्रथरस्य सैनिका द्विषोऽपि योद्धं स्वकरोद्धतायुधाः। वैतालिकश्रावितारविकमाभिषानमीयुर्विजयैषिको रखे ॥४१॥

## सड्ग्रामं प्रलयाय संनिषततो वेलामतिकामतो पृन्दारासुरसैन्यसागरयुगस्याशेषदिग्व्यापिनः । कालातिथ्यञ्जोबञ्जवहलः कोलाहलः कोपणः

्शैलोत्तालतटीविघडनपदर्श्रद्धारहक्र्यस्थि।।५३॥

इति महाकविश्रोकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये सुरासुरसैन्यसंघट्टो नाम पञ्चदश: सर्गे. ॥

संसारको हुबोते-बहाते कालका भोजन बनाते हुए दो समुद्र एक दूसरेसे टकराते हुए यह चले हो वैसे ही ताडके बुलोवाले पहाडकी सलहटोको पाड़ देने वाला यह देवनाओं और देखोकी सेनाधीके समुद्रॉका भारी कोसाहल, यमको स्पीता देता हुमा सारे जहाग्ड मे फिर गया ॥१३॥

> महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसभव महाकाव्यमे देवता श्रीर दैत्योकी लड़ाई नामका पन्द्रहवाँ सर्ग समाग्त हुन्ना ॥

# ॥ षोडशः सर्गः ॥

अथान्योन्यं विश्वकाक्षशस्त्रजालैर्भपंकरैः।
युद्धमासीत्सुनासीरसुरारिवलयोर्महत् ॥१॥
पतिः पत्तिमभीयाय रखाय रथिनं रथी।
तुरंगस्थं तुरंगस्थो इन्तिस्थं दन्तिनि स्थितः॥२॥
युद्धाय धावतां धीरं वीराखामितरेतरम्।
वैतालिकाः इलाधीशा नामान्यलसुद्दाहरन्॥३॥
पठतां वन्दिष्टन्दानां प्रवीरा विक्रमावलीम्।
वस्यं वित्तस्य विनानि ददुर्युद्धोत्सुकाःधुरः॥४॥
सम्प्रमानन्यविष्यौ विश्वहे पुलकाक्षिते।
आसीत्कवचित्रकुदो वीराखां मिलतां मिथः॥४॥
निर्देयं सक्क्षभिकेभ्यः कवचेभ्यः सम्रुत्थितैः।
आसन्य्योमदिशस्तुलैः पलितैरिव पाण्डुराः॥६॥
सहर्या हिषरसंलिप्ताथण्डांशुकरभासुराः ।
इतस्ततांऽपि वीराखां विवृतां वैभवं दधुः॥७॥

### सोलहवां सर्ग

विसृजन्तो मुखैज्बीला भीमा इव मृजंगमाः। विसृष्टाः सुभटै रूप्टैर्व्योम व्यानशिरे शराः ॥ = ॥ बाढें वर्ष्षि निर्मिद्य धन्विनां निध्नतां मिथः। अशोशितम्सा भूमि प्राविशन्दरमाशुगाः ॥ ६॥ निर्मिद्य दन्तिनः पूर्वे पातयामासुराशुगाः। पेतः प्रवरयोधानां प्रीतानामाहवोत्सवे ॥१०॥ ज्वलद ग्रिमस्वैवस्थिनीरनधै रितरेतरम् उच्चेवें मानिका व्योम्नि कीर्शे दरमपासरन् ।।११॥ विभिन्नं घन्विनां बार्गैर्व्यथार्तिमव विह्वलम् । ररास विरसं व्योम श्येनप्रतिरवच्छलात ॥१२॥ चापैराकर्णमाक्र ध्टैविम्रका दरमाश्चगाः । श्रधावन्रुधिरास्वादलुब्धा इव रखेषिसाम् ॥१३॥ गृहीताः पालिभिवीर विकोशाः खडगराजयः। कान्तिजालच्छलादाजी व्यहसन्संमदादिव ॥१४॥ खड्गाः शोखितसंदिग्धा नृत्यन्तो वीरपाखिषु । रजोघने रखेऽनन्ते विद्युतां वैभवं द्युः ॥१४॥

क्रन्ताथकाशिरे चएडम्रन्लयन्तो रखार्थिनाम् । जिह्नाभोगा यमस्येव लेलिहाना रसाइस्से ॥१६॥ प्रज्वलत्कान्तिचकाणि चकाणि वरचकिणाम् । चरडांग्रमरहलश्रीसि रखन्योमनि बश्रमः ॥१७॥ केचिद्धीरैः प्रशादेश वीराशामस्यपेयपाम् । निषेतः चोभतो वाहादपरे मुमुहुर्मदात् ॥१८॥ कश्चिदभ्यागते वीरे जिघांसी मुदमादधी। परावृत्य गते चुन्धे विषसादाहवप्रियः ॥१६॥ बहुभिः सह युद्ध्वा वा परिश्रम्य रखोल्बखाः । उद्दिश्य तानुषेयः केऽपिये पूर्ववृतारणे ॥२०॥ अभितोऽस्यागन्योदं वीरान्समदोद्धनान् । प्रत्यनन्दन्भुजादण्डरोमोद्गमभृतो भटाः ॥२१॥ शस्त्रभिन्नेभकुम्भेम्यो मौक्तिकानि च्युतान्यधः । अध्याहवत्तेत्रसुप्तकीतिंबीज।इरश्रियम् वीराणां विषमैघींपैविंद्रता वारखा रखे। शास्यमाना अपि त्रासाद्मेजुर्घताङ्कशा दिशः ॥२३॥

रखे बाखगरौरिका अमन्तो भिन्नयोधिनः। निममञ्जूर्मिलंद्र क्तनिम्नगास महागुजाः ॥२४॥ रथेषुच्चैस्तरेष्वपि । अपारंऽस**क्स**रित्प्रे रिवनोऽभिरिपुं कृद्धा हुंकृतैर्व्यमुजञ्शरान् ॥२४॥ खड्गनिर्लूनमूर्छ।नो च्यापतन्तोऽपि वाजिनः। दारितानरीन ॥२६॥ प्रथमं पात्यामासुरसिना बीरासां शस्त्रभिन्नानि शिरांसि निपतन्त्यपि । अधावन्दन्तद्ष्टोष्टभीमान्यभिरिषुं क्रघा ॥२७॥ वरयोधानामर्द्धचन्द्रहतान्यलम् । शिरांसि श्राददाना भृशं पादैः श्येना व्यानशिरे नभः ॥२८॥ क्रोधाद भ्यापतह न्तिदन्तारूढाः गजारोहप्रामान्त्रासरपाहरन ॥२६॥ ग्रश्नागोहा शस्त्रक्रिन्नगजारोहा विश्रमन्त इतस्ततः। यगान्तवातचलिताः शैला इव गजा वभः ॥३०॥ मिलितेषु मिथो योद्धं दन्तिषु प्रसम भटाः । श्रगृह्धन्य्ध्यमानाश्र शस्त्रैः प्राखान्यरस्परम् ॥३१॥ मिथो मिलद्दन्तिदन्तसंघर्षजोऽनलः। योधाञ्शस्त्रहृतप्राणानदहृत्सहसारिभिः 113511

साकर जियर-ज्यर मान निकलते ये ।१२१। जिन हामियों के हासीयानु युद्धे राजुसीके बालाते मार काले गए थे, वे हायो मनमाने पुसर्त हुए लाकुकी नहीं में लाल ही उठे ।। ४।। बड़े जेले राशेषर कह हुए सेनिक, लहुकी नहीं की मारा यारा में हुस्ती रहनेयर भी कुद होकर सलकारते हुए राजुसे जयर बाला छोड़ रहे थे ।।२१॥। बहुनते ऐसे बीर भी वे कि शबुके करवालते सिर कर जानेयर जब वे मारने भोडोसे नीचे मिरते थे तो गिरते-निरते भी सपने करवालते साजुका जिर काट निया करते थे ।।११॥ शक्तीके कटकर मिर हुए बीरोके सिर क्रोयों से शहरा। शक्तीके कटकर मिर हुए बीरोके सिर क्रोयों तीच पीतते हुए शबुकी मोर दौड़ रहे थे ।।११॥ शक्तीके कटकर मिर हुए बीरोके सिर क्रोयों तीच पीतते हुए शबुकी मोर दौड़ रहे थे ।।१९॥ प्रयचने बालोंने जो सिर काट दिए ये भौर जिन्हें बाज मपने पजीमें उड़ा ते पार उत्तर से ।।१९॥ प्रयचने बालोंने जो सिर काट दिए ये भौर तिन्हें बाज मपने पजीमें उड़ा ते पार उत्तर करे कि स्थान के स्थान स

त्राविष्ता अपि दन्तीन्दैः कोषनैः पत्तयः परम् । तदस्तहरन्षड्गघातैः स्वस्य पुरः प्रभोः ॥३३॥ उत्विप्य करिभिर्दरान्यकानां योधिनां दिवि । प्रापि जीवात्मभिदिंच्या गतिवा विग्रहेमेही ॥३४॥ खडगेर्धवलधारालेनिंहत्य करिकां करान । तैर्भवापि समं विद्धानसंतोषं न भटा ययः ॥३५॥ आचिप्यामिदिवं नीताः पत्तयः करिभिः करैः। दिव्याङ्गनाभिरादातं रक्ताभिर्द्रतमीषरे ॥३६॥ धन्विनस्तरगारूढा गजारोहाञ्शरैः चतान । प्रत्येच्छनमुर्च्छतानभयो योद्धमाश्वसतश्चिरम् ॥३७॥ क्रद्धस्य दन्तिनः पत्तिर्जिष्ठचौरसिना करम् । निर्भिद्य दन्तमसलाबारुरोह जिघूबया ॥३८॥ खडगेन मूलतो इत्वा दन्तिनो रदनद्वयम्। प्रातिपच्ये प्रविष्टोऽपि पदातिर्निरगावद्भतम् ॥३६॥ करेश करिशा बीरः सगृहीतोऽपि कोपिना। श्रमिनास्त्रहाराश तस्यैव स्वयमचतः ॥४०॥

तुरंगी तुरगारूढं प्रासेनाहत्य वचसि। पत्तस्तस्य नाज्ञासीत्शसघातं स्वके हृदि ॥४१॥ द्विषा प्रासहतवाणी वाजिपृष्ठदृढासनः। हस्तोद्भुतमहाप्रासो भुवि जीवन्निवाश्रमत् ॥४२॥ तुरंगसादिनं शस्त्रहतप्राणं मतं भवि। श्रवद्धोऽपि महावाजी न साश्रनयनोऽत्यजत् ॥४३। भल्लेन शितधारेण भिक्कोऽपि रिपुणाश्चनाः। नामुर्च्छत्कोपतो इन्तुमियेष प्रपतस्रिप ॥४४॥ मिथः प्रासाहतौ वाजिच्यतौ भूमिगतौ रुषा / शस्त्र्या युगुधतुः कौचित्केशाकेशि अजाअजि ॥४४॥ रथिनो रथिभिर्वासिंह तप्रासा द्वासनाः चतकार्म्यकसंथानाः सप्राणा इव मेनिरे ॥४६॥ न रथी रथिनं भृयः प्राहरच्छस्तमृच्छितम्। प्रत्याश्वसन्तमन्विच्छन्नातिष्टद्यघि लोभतः ॥४७॥ श्रन्योन्यं रथिनौ कौचिद्गतप्रामौ दिवं गती । एकामप्सरसं प्राप्य युयुधाते बरायुधी ॥४८॥

क्रोच में भरे हुए हाथीकी सुंडमें कसकर निषट जानेवर भी एक बीर घपनी तलवारस हाथीको मारकर औरा जानजा निकल घाया ॥१४॥ एक बुस्सवार दूसरेकी छातीमें भाना मारकर ऐसा प्रसन्न हुया कि जब उस पोदेसे गिरते हुए सैनिकने उजरकर उसपर भासा बाता तो उसे यह भी जान न पड़ा कि मुसे चौर नगी है ॥४२॥ मारके तिये हाथमें भारी मारा उठांकर घोड़ेकी पीठवर जसकर देठा हुया एक विभिन्न सुन्हे मारेके तिये हाथमें भारी मारा उठांकर घोड़ेकी पीठवर जसकर देठा हुया एक विभन्न सुन्हे मारेके मारे जानेवर भी ऐसा लग रहा या मानो वह धमी जीता जागता ही हो ॥४२॥ सक्की बोटसे जो पूड़सवार पुष्टीपर मरा पड़ा या, उसका बढ़ा सा घोड़ा बदवरवाई हुई घौचोंने घपने स्वामीको देवता हुया वही छवा रहा, हटा नहीं ॥४३॥ सन्द्रके तोचे सालेका चाव खाकर एक पुड़स्वार कहन कहन कहन हाते ॥४३॥ सन्द्रके तोचे सालेका चाव खाकर एक पुड़स्वार सहा प्रमु भी कोचके मारे पूछित नहीं होता था धोर वाहता या कि सन्द्र भूमिने तो उछे घमी मार डालूँ ॥४४॥ हो पुड़सवार प्रापसमे एक दूसरेके सालेकी चोट साकर भूमिने तिर हुए भी अधिक मारे एक दुसरेके बाद पहन कर हो साथ मार हाते हिस सुन्हे साथ के सालेकी चार साव पुड़सवार प्रमु सुन्हे साथ होता पर प्रमु सुन्हे साथ सुन्हे सुन्हे सुन्हे साथ सुन्हे सुन्हे साथ सुन्हे सुन्हे साथ सुन्हे सुन्हे सुन्हे सुन्हे सुन्हे साथ सुन्हे सुन्हे सुन्हे साथ सुन्हे सुन्हे सुन्हे सुन्हे सुन्हे सुन्हे सुन्हे सुन्हे सुन्हे साथ सुन्हे सुन्हे

मिशोऽर्द्धचन्द्रनिर्जूनमृथांनी रथिनी रुचा ।
सेचरी स्वि नृत्यन्ती स्वक्वन्धावपस्यताम् ॥४६॥
रखाङ्गये शोशितपङ्कपिच्छिले
कथं कथिश्वकृतुर्धृतायुधाः ।
नदत्तु तूर्येषु परेतयोषितां
गर्येषु गायत्सु क्वन्धराजयः ॥४०॥
इति सुरिरपुर्वृचे युद्धे सुरासुरसैन्ययो
स्थिरसरितां मञ्जद्दिनवजेषुतटेष्वलम् ।
अरुणनयनः कोधाद्वीमअमद्भुकुटीमुखः
सपदि कङ्कभामीशानस्यामगत्स युयत्सया ॥४१॥

इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये सुरासुरसैन्यसंग्रामवर्णनं नाम षोडशः सर्गः ॥

तब वे दोनो वहाँ एक ध्रम्सराके लिये बायसमे लड़ाई करने तमे ।।४८।। धर्षचन्द्र बालोंसे एक हूसरेका सिर काटकर दो रथी स्वर्गमें जा पहुँचे और वहिंसे वे ध्रयने उन घड़ोका केल देखते रहे जो बहुत देतक हाथमें तनवार तिए युद्ध-भूमिमें नाव रहे थे ।।४६।। उस युद्ध-लेक्क्मे जहाँ-तहाँ नगाड़े कर रहे थे धौर पूत-प्रेतोको क्रियमें गीत गा रही थी। वहां युद्ध-भूमिमें लहके कीवडसे हतनी फिस्सन हो गई थी कि बाल निए हुए थीरोके घड बड़ी कटिनाईसे नाच पा रहे थे ।।४०।। इस प्रकार कर वे-बायसोंका युद्ध धाररम हो गया धौर लहकी नदीके तीरेपर ही वे ह्वजे समे तब वह देवतामोंका शक्त तारक कोचके मारे मोहें नवाकर धौर लाल-साल धौले करके युद्ध करनेके लिए तुरंस इन्द्र धादि दिग्यलोंके आगे आ कटा ।।११।।

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसम्भव महाकाव्यमें देवताओं ग्रीर दैत्योंकी सेनाग्नोंके युद्धका वर्णन नामका सोलहवी सर्ग समात हुगा । ॥ सप्तदशः सर्गः ॥

द्युम्भपुषेतमय दैत्यवर्ति पुरस्तात्मंग्रामकेलिङ्गुकेन वनप्रमोदम् । योद् मदेन मिमिलुः कङ्गुभामधीशा बालान्यकारितदिगम्बरगर्भमेत्य ॥ १ ॥ देवद्विषां परिष्ट्दो विकटं विद्वस्य वालावलीभिरमरान्विकटान्ववर्ष । शैलानिव प्रवर्त्वारिघरो गरिष्ठानद्भिः पराभिरय गाढमनारताभिः ॥ २ ॥ जम्मद्विषरप्रभृतिदिक्पतिचापमुक्ता बालाः शिता दत्तुजनायकवालमङ्गान । अङ्गाय तार्च्यमिवहा इव नागप्राम्सद्यो विचिच्छिदुरलं कस्परो रखान्ते ॥ ३ ॥ तान्प्रप्रवतस्क्रस्वविचैत्यः सुरारिर्नामाङ्कितैः पिहितदिन्मानान्तरालैः । आंच्छ्यादितस्त्रस्वयानिव हृव्यवाहिभिच्छेद सोऽपि सुरसैन्यशराज्यरौषैः ॥ ४ ॥ दैत्येश्वरो ज्वलितरोषविशेषभीमः सद्यो सुमीच युधि यान्विशिकान्यहेलः ॥ ४ ॥ ते प्रापुरुद्भद्भद्वरस्वेममभीममावं गाढं ववन्युरपि वाँस्विदशेन्द्रस्वयान ॥ ४ ॥ ते नामपाशाविशिस्तेरसुरेख बद्धाः स्वासानिलाङ्गुलद्वस्या विम्रुखा रखस्य । दिङ्नायका वलरिपुप्रमुखाः स्मरास्त्रिनोः समीपमाननिवपदन्तहेतोः ॥ ६ ॥ दृष्ट्यपातवश्रतोऽपि पुरारिद्वनोस्त्रं नागपाश्यवनवन्यविपत्तिदुःखान् । इन्द्रादयो सुस्विदं स्वयमस्य देवाः सेवां व्यधुनिकटमेत्य महाजितीयोः ॥ ७ ॥

सत्रहवाँ सर्ग

जिस दैरवराजके रोम-रोम लड़ाईके चावसे फरफरा रहे वे धोर जिसने पुत्रीभार वागा बरसाकर घरती-धाकास सबसे धेंदैश कर दिया था, उसे धाते हुए देखकर सब दियान, राएमे मनवाने होकर एक साथ उससे लोहा नेनेके लिये था बुट ॥ १ ॥ जैसे सावन-भारोकी वर्गी घराएँ लगातार जल बरसाकर वह वेद पहाईकों नोचेसे उत्तरतक भियो देती हैं वेत हो वह देवतायोका शुरु तारक भी बड़ी करावनों हैंती हैंतता हुआ देवतायों राप अवसरक रूपसे पुर्विधार वागा वरसाने लगा ॥२१॥ उस रएा-अंतमें हर्ग सादि दिग्याल को तीके-तीने बाए छोड़ते थे उन्हें चुन-पुनकर दैरवराजके बाएा बैसी ही हुन्ति काटते वने का रहे थे जैसे बहुतते गरू कि पान है सात्र कारते हैं हैं सात्र कराते वेद का वारों के अपने कार हरे हैं सात्र कराते वेद का तारहे ही हो हित्त हुआ देवता है सात्र कराते वेद का तारहे ही सात्र करा कारती है हा प्राप्त करात हा सात्र है ही सात्र करा कारती है ॥४॥ अभिसे लाल उस भयंकर देवराजने उस सुदक्ष कुल न समभने हुए वो बाएा छोड़े वे तुरंत सौधीकों भीति भवकर बनकर इन्द्र धार्व देवताओं के उस हो हुए सात्र करा कारती है ॥४॥ अभिसे लाल उस भयंकर देवराजने उस सुदक्ष कुल न समभने हुए वो बाएा छोड़े वे तुरंत सौधीकों भीति भवकर बनकर इन्द्र धार्व देवताओं के सात्र वाल से प्राप्त करा हता है सात्र करा करा है सात्र करा हता है है सात्र करा हता है सात्र करा हता है सात्र हता है सात्र है सात्र हता हता है सात्र हता है सात्र है

उदीप्तकोपदहनोऽश्व सुरेन्द्रशत्रुपह्वाय सारधिमवीचत चरुडवाहुः । बद्धा मया सुरपतिप्रस्रुवाः प्रसस्य बालस्य धूर्विटसुतस्य निरीक्षणेन ॥ = ॥ सुक्ता वभृत्रुरधुना तदिमान्विहाय कर्तास्म्यश्चं समरभूमिपशूपहारम् । तत्स्यन्दनं सपदि वाहय शंश्चसुनुं द्रष्टास्मि दर्पितश्चवायनाहवाय ॥ ६ ॥ तत्स्यन्दनः सपदि वाहय शंश्चसुनुं द्रष्टास्मि दर्पितश्चवायनाहवाय ॥ ६ ॥ तत्स्यन्दनः सपदि सारधिसम्प्रशुक्षः प्रबुच्धवारिषरघीरगभीरघोषः । चरुडश्चाल दिलताखिलशत्रुत्तैन्यमांसास्यिशोखितविषक्क विलुत्तचकः ॥ १०॥ द्रष्ट्या रथं प्रलयवातचलिद्दिरीन्द्रकर्त्यं दलद्धलविदाविशेषरौद्रम् । अस्यवातां सुररिवोः सुरराजसैन्यं बोभं जनाम परमं भयवेपमानम् ॥ १९॥ प्रबुच्यमाखमवलोवय दिगीशसैन्यं शंभोः सुतं कलहकेलिकृत्हलोत्कम् । उद्दामदोः कलितकार्स्वक्दयन्यन्यः प्रोवाच वाचसुपगम्य स कार्तिकेयम् ॥ १२॥ रे शंश्वतापसिशिशो वत सुत्र सुत्र देर्पमत्र विरम त्रिदिवेन्द्रकार्यात् । श्रम्त्रं: किमत्र भवतोऽनुचितैरतीव वालत्वकोमलश्चातुलमारभूतैः ॥ १३॥

गए ग्रीर तब वे सब देवता उन कार्त्तिकेयके पास बा-जाकर उनकी बड़ाई करने लगे जो देत्योको जीतनेके लिये कमर ही कसे हुए ये ।।७।। जब उस बडी-बडी भुजाभोवाले तारकने यह सब देखा तब वह क्रोधसे जल मरास्त्रीर उसने तुरन्त ध्रपने सारवीको ध्राज्ञादी कि मैंने जिन इन्द्र मादि बडे-बडे देवतामीको फेंदेमे बाँव लिया या, वे सव कार्तिकेयके देखने भरसे छूटकारापा गए है इसलिये इन सब देवताश्रोंको छोडकर मैं पहले इसीको गिद्ध-सियार श्रादिकी . भेंट करताहूँ। तो तुम फटपट रव बढाकर उस शकरजीके पुत्रके पास मुफ्ते पहुँचामी जिससे मैं भी तो देख़ कि मुक्तसे लडनेके लिये वह अपनी किन मुजाओं के बलपर इनना ऐंठ रहा है ।। द-६।। तरकाल सारधीने इस वेगसे रव चलाया कि वह रथ प्रलयके उमड़े हुए बादलों-के समान धडधडाता हुआ। भयंकर वेगसे चल पड़ा। वहाँ इतने शत्रु सैनिक कटकर गिरे हुए थे कि उनके मौस, हडडी और लहके की बडमें उस रखके पहिल् तक छिप गए ।।१०।। वह रथ चलता हुआ ऐसा लगता या मानो प्रलयको आँथीमें हिमालय उडा चला जा रहा हो। उसके नीचे देवताओं की सेनाके जो सैनिक पिसे जा रहे वे उनके हाहाकारसे वह धौर भी मयकर हो गया था भीर जब वह रथ देवताओं के एकदम पास था गया तब तो उसे देखकर देवताओं की सेनाके प्रारण ही सूख गए ॥११॥ उस देवताओंकी घवडाई हुई सेनाको देखते हुए ग्रीर ग्रपनी वडी भारी मुजाग्रोमें चनुषकी लकडी पकडे हुए तारक, उन कात्तिकेयके पास पहेंचा जो ऐसे लगते वे मानो लड़नेके लिये प्रधीर हो रहे हो। वहाँ पहुँचकर तारकने का -केयजीसे कहा--।। १२।। 'हे तपस्वी शंकरके पुत्र ! तुम भवनी मुजाम्रोंके बलपर मत ऐंठो और खोडो इन देवतायोका साथ । बतायी कहाँ तो तुम्हारी वे छोटी-छोटी बचकानी कोमल भुजाएँ ग्रीर कहाँ ये भारी-भारी शस्त्र । ये तुम्हारे हावमें नही जँवते ।।१३।। तुम पार्वती ग्रीर एवं त्वमेव तनयोऽसि गिरीशागीयों: किं यासि कालविषयं विषमैं: शहें में ।
संग्रामतोऽपसर जीव पितुर्जनन्यास्त्यां प्रविश्य वरमङ्कतलं विघेहि ॥१४॥
सम्यवस्वयं किल विमृश्य गिरीशपुत्र जम्मद्विगेऽस्य जिहिह प्रतिपत्तमाशु ।
एष स्वयं पयसि मज्जति दुर्विगामे पाषासनौरिव निमञ्जयते पुरा त्वाम् ॥१४॥
इत्यं निशम्य वचनं युधि तारकस्य कम्पाधरो विकवकोकनदारुसाकः ।
सोमातिवलोचनसुतो धनुरीचमासः प्रोवाच वाचप्रवितां परिमृश्य शक्तिम् ॥१६॥
दैत्याधिराज भवता यद्वादि गर्वातत्स्यमप्युचितमेव लवैव किं तु ।
इष्टास्मि ते प्रवरवाहुवलं वरिष्ठं शस्त्रं मृष्टास्म इक् कार्मुकमाततन्त्रम् ॥१७॥
इत्युक्तवन्तमवदित्रपुरारिषुत्रं दैत्यः कृषीष्टमभ्यं किल निर्विभिद्य ।
दुःश्रेचसीयमिरिक्यंत्रतन्त्रम् सवी विधाय विषमानिविश्वान्त्यच्य ।
स क्रोधमीरमुजनेन्द्रनिभं स्वचापं चयद प्रपञ्चयति जैत्रशरीः इम्पो ॥१६॥
कर्मान्तमेत्य दितिजेन विकृष्यमासं कोदस्टमेतदिभतः सुषुवे शरीधान् ।
च्योमाङ्गस्य लिपिकरान्त्रिन्यस्त्रप्रशेषककुभां पलितं करिन्युन् ॥२०॥

शंकरके इकलीते पत्र होकर मेरे तीचे बार्गांसे बिधकर नयो काल के गालमें जाना चाहते हो। जाग्रो, यहाँसे भागकर भपने प्रारण बचाभ्रो भौर ऋटसे जाकर अपने माता-पिताकी गोदमें छिप जाग्रो ॥१४॥ हे काल्तिकेय ! तुम स्वयं ग्रपना भला-बुरा सोवकर इन्द्रका साथ छोडकर भ्रमग हो जाओ क्योंकि जब मैं इसपर बाल बरसाऊँगा, तब पत्थरकी नावके समान यह नो भ्रपने माप गहरे जलमें इवेगा ही, साम ही तुम्हे भी ले इवेगा ।।१५।। तारककी ऐसी बातें मूनकर कार्तिकेयके फ्रोठ क्रोधसे काँपने लगे घोर खिले हुए लाल कमलके समान उनकी भयानक लाल-लाल ग्रांखें क्रोध से नाच उठी। बढे क्रोधसे ग्रपने धनपकी ग्रोर देखते हुए भयने गलको समभकर अन्होने तारकको यह मुँहतोड़ उत्तर दिया-।।१६॥ हे दैत्यराज । धमंडमे चूर होकर तुमने जो कुछ कहा है वह तुन्हें कहना ही चाहिए था, पर ग्राज मुक्ते भी तुन्हारी इन बड़ी-बड़ी भुजाग्रोके बलकी बाह लेनेका मन कर ग्राया है। इसलिये उठाग्रो ग्रपने शस्त्र भीर चढ़ामो अपने धनुषकी डोरी ।।१७।। यह सुनकर तारकने कृद्ध होकर कालिकेयपर दौत पीसकर श्रीर दौतोंसे शोंठ चवाने हुए कहा- यदि तुम्हे गुद्धके निये अपनी इन प्रचण्ड भुजाओंका धमण्ड है तो साम्रो भीर शत्रुओंकी पीठको चलनी बना देनेवाले मेरे बारगोंकी चोट इसो तो ।।१६॥ अपैसे सौंप क्रोबसे पागल हो जाता है वैसे ही अक्ट होकर कुमार ग्रापने धनुषपर प्रपना जीतनेवाला भयकुर बाला नढा ही रहे ये इतनेमें तारकने वह बाल चढ़ाया जिस ी ग्रीर देखनेमे भी शत्र घवराते थे ॥१६॥ अपनी चमकसे आकाशको जगमगा देनेवासे ग्रीर सब दिशाधींको चमका देनेवाले बारा धपने चनुषपर चढा-चढाकर ग्रीर धनुपको कानसक

बागै: सुरारिधनुषः प्रसृतैरनन्तैनिर्धापभीषितमटो लसदंशुजालै:। श्रन्धीकृताखिलसुरेश्वरसैन्य ईशस्तुः कृतोऽपि विषयं न जगाम दृष्टेः ॥२१॥ मन्मथरिपोस्तनयेन गाढमाकर्णकृष्टमभितो धनुराततज्यम । देवेन बाणानसूत निशितान्युधि यान्सुजैत्रास्तैः सायका विभिदेरे सहसा सुरारेः ॥२२॥ सरारिशरदर्दिनके निरस्ते सद्यस्तरां निखिलखेचरखेदहेती। स्मरशत्रुबु: प्रद्योतनः सुधनदुर्धरधामधामा ॥२३॥ प्रभाप्रभारव तत्राथ द:सहतरं समरे तरस्वी धामाधिकं दधति धीरतरं क्रमारे। मायामयं समरमाशु महासुरेन्द्रो मायाप्रचारचतुरी रचयाश्रकार ॥२४॥ श्रह्वाय कोपकलुपो विकटं विहस्य व्यर्थां समर्थ्य वरशस्रुपुधं कुमारे। जिष्णुर्जगाद्विजयदुर्ललितः सहेलं बायव्यमसमसुरो धनुषि न्यधत्त ॥२४॥ संघानमात्रमपि यस्य युगान्तकालभृतभ्रमं परुषभीषख्घीरघीषः। उद्धतभूलिपटलैं: पिहिताम्बराश: प्रच्छन्नचएडिकरणी ब्यसरत्समीर: ॥२६॥ कुन्दोज्ज्वलानि सकलातपवारणानि धतानि तेन महता सुरमैनिकानाम् । उड्डीयामनकलहंसकुलोपमानि मेघामधूलिमलिने नमसि प्रसस्रः ॥२७॥

तान-तानकर तारक बारा छोड़ने लगा ।।२०।। उसके धनुषसे छूटे हुए चमचमानेवाले भनिगत बालोको भयकर सनसनाहट देखकर सब सैनिक काँप उठे, सब देवताम्रोकी खाँखोंके बागे ब्रेंघेरा छ। गया स्वय कात्तिकेयको भी थोडी देरतक कुछ न दिखाई दिया ॥२१॥ तब कात्तिकेयजीने भी परे बलके साथ धनुषकी डोरी कानतक खीच-खीचकर प्रपने तीखे भीर जीतनेवाले बाए। बरसा-बरसाकर तारकके बाखोंके घूरें उड़ा दिए ॥२२॥ सब देवताझीको दु.ख देनेवाली तारकके बास्पोकी घटा फट जानेपर शकरजीके पुत्र कार्त्तिकेयजी अपने घने और अपार त्रेजके कारण सुर्यक समान जमकते हुए शोमा देने लगे ।।२३।। युद्धमे कात्तिकेयका ऐसा प्रवल प्रताप बढता हुन्ना देखकर खलविद्यासे युद्ध करनेमे चतुर और बलवानु तारकने तुरन्त मायाका युद्ध करना भारम्भ कर दिया ।।२४।। जिस विजयी तारकने सारे ससारको मुद्रीमे कर लिया था उसने जब यह समक्ष लिया कि और श्रस्त लेकर कुमारके साथ लड़नेमे जीत न पाऊँगा तब उसने बड़े कोधके साथ किसीको कुछ न समभते हुए अन्धड़ चलानेवाला वायव्य नामका बाग् ग्रपने धनुषपर चढाया ।।२४।। उस बासाके धनुषपर चढ़ाते ही ऐसी वेगसे भयंकर घड़घड़ाती हुई आँची चलने लगी कि लोग समऋने लगे वस प्रलय था गया। उसकी धूलसे सब आकाश और टिशाएँ भर गडुँ और प्रचण्ड किरलोवाले सुर्यभी छिप गए ॥२६॥ देवताओं-के सैनिकोंके जो कुन्दनके फूलके समान उजले खत्र ये उन्हें उस भयंकर घन्धड़ने ऐसा फक्रफोर कर उड़ा दिया कि वे धूलसे भरे हुए आकाशमें उड़ते हुए ऐसे दिखाई देने लगे मानो बादल छाए हए स्नाकाशमें राजहस उड़े चले जा रहे हों ।।२७।। उस धन्धड़ने देवताधोकी सेनाकी सब

विध्वस्य तेन सुरसैन्यमहापताका नीता नमस्थलमलं नवमण्लिकाभाः । स्वर्गापगाजलमहौषसहस्रलीलां व्यातेनिरे दिवि सिताम्बरक्रँतवेन ॥२०%। धृतानि तेन सुरसैन्यमहापजानां सयः शतानि विधुराणि दलस्कुथानि । पेतुः वित्तै क्रुपितवासवव जल्न-पवस्य भृषरक्रुलस्य तुलां वहन्ति ॥२६॥ तास्ताः खरेख मक्ता स्थराजयोऽपि दोधृयमाननिपतिष्णुतुरंगमाश्च । विस्तस्तमारथिक्रलभ्वराः समन्ताह्यावृत्य पेतुस्वनी सुरबोहिनीनाम् ॥३०॥ हिस्ताधृषानि सुरसैन्यतुरङ्गवाह वातेन तेन विधुराः सुरसैन्यमध्ये । शक्ताध्यापानि सुरसैन्यतुरङ्गवाह वातेन तेन विधुराः सुरसैन्यमध्ये ॥३१॥ तेनाहताश्चिर्वास्यपदानपेऽपि स्वस्ताधुषाः सुविधुराः परुषं गसन्तः । वात्याविवतेदलवद्भमनेत्य दूरं निषेतुरस्वरत्तवाहमुधानकेऽस्मिन ॥३२॥ हस्यं विलोवय सुरसैन्यमधो अशीचं दैन्येश्चरं विधुरीकृतमस्वयोगात् । स्वलोंकृताथकमलाकुशलकेहेतुर्दिच्यं प्रभावमतनोदत्तुः स देवः ॥३२॥ तेनोजिकतं सकलमेव सुरंन्द्रसैन्यं स्वास्थ्यं प्रपद पुनरंव पुधि प्रवृत्तम् । इश्वाकितनेत्रतं स्वरूत्वस्य स्वस्य पुनरंव पुधि प्रवृत्तम् । इश्वाकितनेत्रतं सकलमेव सुरंन्द्रसैन्यं स्वस्थ्यं प्रवृत्तव पुधि प्रवृत्तम् । इश्वाकितन्तव सुरसिन्यस्य स्वरूपे स्वरूपे प्रवृत्तव पुधि प्रवृत्तम् । इश्वाकितनेत्रतं सकलमेव सुरंन्द्रसैन्यं स्वस्थ्यं प्रवृत्तव पुधि प्रवृत्तम् । इश्वाकितन्तव सुरसिन्यस्य स्वरूपे स्वरूपे प्रवृत्तव पुधि प्रवृत्तम् । सुरसि सुरस्वस्य सुरसिन्यस्य सुरसिन स्वरूपे सुरस्वस्य पुनरंव पुधि प्रवृत्तम् ।

घ्वजाग्रो ग्रीर पताकाग्रोंको नये खिले हुए चमेलीके फूलके समान तौड-फोडकर श्राकाशमे उडा दिया भौर वे ब्राकाशमे उड़ती हुई उजले वस्त्रकी पताकाएँ ऐसी दिखाई दी मानो उस ब्रन्थडन माकाश-गंगाकी उछलती हुई सहस्रो लहरियाँ माकाशमें फैसा दी हो ॥२८॥ इस भयकर ग्रेथडके भोंकेमे पड़ी हुई देवसेनाके जो बहुतसे बड़े-बड़े हाथी अपनी भूले मसलते हुए देखते-देखते लड़-खड़ाकर निरते हुए ऐसे दिखाई पड़ते थे मानो इन्द्रके बच्चसे पख कट जानेपर बहुतसे पहाड पुरुवीपर लुढकते चले जा रहे हो ।।२१।। उस प्रचण्ड ग्रन्थडकी लपेटमे ग्राकर देवसेनाके रथोंके प्रनिगतत घोडे लड़-खड़ाकर गिरने लगे, सारबी भी इधर-उधर फेका गए और उसक रख भी उस युद्ध-भूमिमे इधर-उत्तर उलट-उलटकर निर गए ।।३०।। उसे भयकर ग्रन्थडकी भक्तोरे साकर देव-सेनाके धुड़सवार इतने घवड़ा उठे कि वे अपने अस्त्र-शस्त्र वही देव सेनापर फोंकन लगेग्रीर बिना किसी क्षम्मसे चोट खाएही ग्रापने उन घोडोंकी पीठमें गिरने लगे जो ग्रत्यक्षकी भोकमें लुढ़कते चले जा रहे थे ।।३१।। उस वायव्य ग्रस्त्रसे देवसेनाके पैदल सैनिक भी इतने घबरा उठे कि सब धपने-ग्रथने अस्त्र डालकर व्याकुल होकर रोने जिल्लाने समे और बवण्डरकी भौति घुमनी खाते हुए दूरतक श्राकाशमे उड़-उड़कर घरतीपर गिरने लगे ॥३२॥ देश्यराज तारकने जो वायब्य भस्त्र चलाया या उससे देवसेनाको इस प्रकार तहस-नहस होते देशकर स्वर्गकी राजलक्ष्मीकी नाव चतुराईसे खेनेवाले कार्तिकेयने ग्रपना अनोसा भौर ् बड़ा भारी करतब दिखाना ब्रास्म्य कर दिया ॥३३॥ उन्होने कुछ ऐसा जादू फेरा कि देवसेनापर छाया हुन्ना ग्रन्थड दूर हो गया भ्रीर सारी सेना हरी-भरी भ्रीर नई-सी होकर फिर लडने लगी।

वर्षाितकालजलदयुतयो नभोन्ते गाढान्यकारितदिशो यनथुमसंघाः।
सद्यः प्रमुसुरसितोत्पलदामभासो दग्योचरत्वमखिलं न हि सभयन्तः ॥३॥॥
दिक्चकवालगिलनेर्मलनेरतयोभिलिन्दं नभः स्थलमलं यनष्ट्नदसान्द्रैः।
धूमैविंलोक्य मुदिताः खलु राजहंसा गन्तुं सरः सपदि मानसमीषुरुञ्चैः ॥३६॥
जञ्जाल विद्वरत्तुलः सुरमैनिकेषु कल्पान्तकालदहनप्रतिमः समन्तात् ।
श्राशाम्रुखानि विमलान्यखिलानि कीलाजालैरलं कपिलयन्सकलं नभोऽपि ॥३७॥
उज्जागरस्य दहनस्य निरर्गलस्य ज्ञालावलीभिरतुलाभिरनारताभिः।
कीर्णं पयोदनिवहैरिव धूमसंबैन्योंमाभ्यलच्यत कुलैस्तिहतामियोच्चैः ॥३८॥
गाढाङ्गयाद्वियति विद्रुतखेचरेख दीप्तेन तेन दहनेन सुदुःसहेन।
दन्दद्यमानमखिलं सुरराजमैन्यमत्याकुलं शिवसुतस्य समीपमाप ॥३६॥
इत्यञ्जना वनतरेख ततोऽभिभृतं तद्देवमैन्यमखिलं विकलं विलोक्य ।
सस्मेरवक्ष्त्रकालेन्यकशृत्युख्तुवांसासनेन समधत्त स वारुसाख्नम् ॥४०॥
धोरान्धकारनिकरत्रतिमो युगान्तकालानलवन्नव्यम्मिमो नमोन्ते ।
गर्जारवंविंयटयश्वननीधरासां शृङ्गाखि मेघनिवहो घनमुज्जगाम ॥४१॥

यहदेलकर तो तारकके शरीरमे श्रागसी लग गई ग्रौर इस बार उसने श्रपना सघा हुग्रा श्राग बरसानेवाला श्रनिवास चलाया ॥३४॥ उसके चलाते ही बरसातके काले-काले बादलोके समान और नील कमलोके भूण्डके समान काला काला घना धूर्मी चारो और ऐसा छा गया कि कही कुछ सुभाई नहीं पड़ता था ।।३५।। जब उस घने बादलोके समान काले-काले घूएँसे सारा प्राकाश भर गया तो राजहसोको यह भ्रम हम्रा कि बरसात ग्रा गई ग्रीर वं प्रसन्त होकर मानसरोवरकी छोर चलनेकी तैयारी करने लगे ।।३६।। इतनेमे ही देवसेनाके भीतर प्रलय कालकी आगके समान ऐसी भयानक आग उठी कि उसकी लपटोसे स्वच्छ भाकाश भौर दिशाएँ भी पीली पड़ गईँ ।।३७।। बिना रुके हुए धमक-घमककर जलती हुई ग्रागकी बडी-बडी लगातार उठती हुई लपटोसे ऊपर फैले हुए काले-काले घूएँसे भरा हम्रा माकाश ऐसा दिलाई पहता था मानी वह ऊँचे ऊँचे बादलों भौर बिजलियोंसे भरा हुआ हो ।।३८।। सब लोग माकाशमें फैली हुई इस घडकती मागकी भारमे भूलसकर इधर-उधर भागने लगे ग्रीर बार-बार मूलसी हुई सारी देवसेना बहुत घबराकर फिर कार्तिकेयके पास जा पहुँची ।।३६।। उस भयंकर ग्रागसे फुलसी हुई सारी देवसेनाको देखकर कास्तिकेयने हुँसते हुए धपने धनुषपर वह वारुगास्त्र चढ़ाया जिससे पानी बरमता था ।।४०।। उसके चलाते ही भयंकर भाँबेरा करती हुई प्रलयकी भागसे उठे हुए भूएँके समान काली काली घटाएँ भाकाशमे उमह आई जिनकी गरजसे पहाडोंकी चोटियों तकमें दरारें पढ गई ॥४१॥ इन बादलोंमें से बडी भयानक

विद्युल्लता वियति वारिदवृन्दमध्ये गम्भीरभीपसरवैः कपिशीकृताशा। घोरा युगान्तचलितस्य भयंकराथ कालस्य लोलरसनेव चमचकार ॥४२॥ कादम्बिनी विरुह्चे विश्वकिएटकाभिरुत्तालकालरजनीजलटावलीभिः। ष्योम्म्युवक्रैरचिरहक्परिदीपितांशा दृष्टिच्छदा विषमघोपविभीषणा च ॥४३॥ व्योक्स्तलं पिद्यतां कक्रमां मुखानि गर्जारवैरविरतेस्तदतां मनांसि । श्रम्भोभृतामतितरामनशीयसीभिर्धारावलीभिरभितो ववृषे समृहैः ।।४४॥ घोरान्धकारपटलैः पिहिताम्बराखां गम्भीरगर्जनरवैर्व्यथितासराखाम् । षृष्ट्या तया जलमुचां वरुगास्रजानां विश्वोदरम्भरिरपि प्रशशाम वह्निः ॥४४॥ दैत्योऽपि रोषकलुपो निशितैः चुरप्रेराकर्गकृष्टधनुरुत्पतितैः स भीमैः। तद्भीतिविद्रतसमस्तसुरेन्द्रसैन्यो गार्ड जधान मकरध्य जशत्रस्तुम् ॥४६॥ देनोऽपि दैत्यविशिखप्रकरं सचापं वार्गीश्वकर्त कणशो रहाकेलिकारी। योगीव योगविधिशुष्कमना यमाद्यैः सांसारिकं विषयसंघममोधवीर्यम् ॥४७॥ भ्रभङ्गभीषणग्रुखोऽसुरचक्रवतीं संदीप्तकोपदहनोऽथ ∓थं क्रीडरकरालकरवालकरोऽसुरेन्द्रस्तं प्रत्यधावदभितस्त्रिपुर।रिस्नुम् ।।४८॥

घडमडाहटके साथ भयकर विजली तड़पी और उसकी चमकमे सब दिशाएँ पीली पड़ गईं। उस समय वह ऐसी लगती थी मानो प्रलय कालमे कालकी लपलपाती हुई मयकर जीभ हो ॥४२॥ भ्रपनी विजलीकी चमकसे सब दिशाधीमे चकाचींच कर देनेवाली ग्रीर भयकर गर्जनसे भरी ग्रत्यस्त भयंकर प्रलयके बादलोंके समान बत्यन्त काली और जलसे भरी हुई घटाएँ ऊपर आकाशमें इस प्रकार क्रॉबेरा करके छागई कि फ्राँखोसे कुछ भी दिखाई नहीं देताया ।।४३।। ग्राकाशर्मे छाई हुई लगातार गरज-गरजकर लोगोका जो कँपातो हुई वे घटाएँ चारो स्रोर मूसलाधार पानी बरसाने लगी ।।४४।। कार्सिकेयके चलाए हुए बारुखास्त्रमे स्रवेरा गुप्प करके ग्राकाशको छिया देनेवाले **धीर** प्रवनी कडकसे देत्योंको केंपा देनेवाले जो बादल छा गए वे उनकी वर्षासे ससारमे फैली हुई सब ग्राग तस्काल बुक्त गई।।४५।। तब तारकने भी क्रोबसे नाल होकर कानतक खीच सीचकर पैने और चमचमाते हुए ख़्रोंवाले भयकर वाल बरसाकर देवसेनाको डराकर तितर-बितर कर दिया और कात्तिकेयपर भी वडा गहरा प्रहार किया ॥४६॥ कात्तिकेयजीने भी तारकके धन्य और बाला एक एक करके सेल-सेलमें ही इस प्रकार काट कर गिरा दिए जैसे योगी लोग यम, नियम ब्रादि साधकर ब्रंपने मनको सब सांसारिक इच्छाएँ मिटा डालते हैं।।४७॥ यह देखकर दैश्यरात्र तारकका क्रोब भीर मी भड़क उठा। अपनी तनी हुई भौंहोंके कारसा भीर भी मयकर दिखाई देनेवाला वह दैत्य रथ छोडकर हाथमें लपलपाती हुई मयंकर तलवार संकर कार्त्तिकेयपर ट्रट पद्मा ॥४८॥ जब कार्त्तिकेयने देखा कि ऐसे प्रयंकर रूपवाला तारक

अस्यापतन्तमसुराधिपमीशपुत्रो दुर्वारबाहुविभन्नं सुरसैनिकैस्तम् । हृष्टा युगान्तदहनप्रतिमां सुमीच शक्ति प्रमीदविकसद्दनारविन्दः ॥४६॥ उदद्योतिताम्बरदिगन्तरमंशुजालैः शक्तिः पपात हृदि तस्य महासुरस्य । हर्षाश्रुभिः सह समस्तदिगीश्वराणां शोकोष्णवाष्पसल्लिः सह दानवानाम् ॥५०॥ शक्तया हतासुमसुरेश्वरमापतन्तं कल्यान्तवातहत्त्रिक्वमिवाद्विशृङ्गम् । दृष्टा प्ररूढपुलकाञ्चितचारुदेहा देवाः प्रमोदमगमस्त्रिदशेन्द्रमुख्याः॥४१॥ यत्रापतत्स दत्रुजाधिपतिः पराद्धः संवर्तकालनिपतच्छिखरीन्द्रतस्यः। तत्राद्धात्काणिपतिर्धरणीं कणाभिस्तव्भृरिभारविषुराभिरधो त्रजन्तीम् ॥५२॥ स्वर्गापगासिललसीकरिशी समन्तात्सौरभ्यलुब्धमधुपावलिसेव्यमाना । कल्पद्रमप्रसवष्टिरभृत्रभस्तः शंभोः सुतस्य शिरसि त्रिदशारिशत्रोः।।५३॥ पुलकभरविभिष्मवारवासा भ्रजविभवं वह शत्रो: । तारकस्य महेन्द्रमुख्याः प्रमद्रमुखच्छविसंपदोऽस्यनन्दन् ।।५४॥ सक्लस्रगणा

पुक्तपर काट रहा है और देवतायों के सैनिकोंसे हाए नहीं हार रहा है तब उन्होंने हैंसकर अपना अपवाधी अिनके समान भयंकर माला उत्तपर फंक कर मारा ।।४६॥ अपनी जमकते सब दिखायों को पनकाती हुई वह उक्ति ठीक तारक हृदयमे बाकर लगी और उक्ति कराक लगते ही देवतायों की पांचती हुई वह उक्ति ठीक तारक हृदयमे बाकर लगी और उक्ति कराक लगते ही देवतायों की प्रांतती हुई वह उक्ति ठीक तारक है स्वाधी अपवाधी अपवाधी आप तारक देवको ।।४०॥ उन्न माने अन्यक्ती अपीधी हुटकर मिरी हुई पहाडकी चोटो हो । ज्यों ही इन्द्र आदि देवतायोंने उन्न तारक देवको गिरा हुआ देवता कि वे सब हुवंदे उद्धल पढ़े और उनके रोम-रोम एएकरा उठे ॥४१॥ जब वह देवराज तारक प्रत्य कालकी अपीधी हुटकर मिरे हुए पहाडक समान मरकर पिरा तो उनके मारी बोक्से वेषकर जो पूर्वी गोंको बेती तो नामराज बाबुकी उन्न स्वयोग राज्योवर किसी किसी अकार सैनाला ॥५२॥ उन्न समय कालिकेयक सिरा र आपका गंगांक बनकी पुहारोंसे मरे हुए और गथको लोगी मीरीये यि विद्युष्ट करनतक कुल आकाश वे सकते वी ॥६३॥ आनव्यक मारे देवताओं मूँह लिख उठे और वे मुख्ये इतने कुल उठे कि उनकी छारियोंपर को हुए कव्य भी ताइताक हटने तो । इस प्रकार आनव्यक्ती कुमरकी बदाई करने लगे ॥४१॥ इस प्रकार ताइकको सारतेवाले कुमरकी मुंता सा अपवास कालाक अपवास के सकते हुए इस्ट आदि सब देवता पारा आकर ताइकको सारतेवाले कुमरकी कुमारकी मुंता अपवास कालाक अपवास के सहार करने लगे।॥४१॥ इस प्रकार ताइकको सारतेवाले कुमरकी मुंता अपवास अपवास के सकते हुए इस आदि सब देवता पारा आकर ताइकको सहारतेवाले कुमरकी कुमारकी मुंता अपवास के सकते हुए इस आदि सब देवता पारा आकर ताइकको सहार करने लगे।॥४९॥ इस प्रकार वारा सावस्व सहार करने लगे।॥४९॥ इस प्रकार विजयों सहार करने लगे।॥४९॥ इस प्रकार वारा सावस्व सावस्व सहार करने लगे।॥४९॥ इस प्रकार वारा सावस्व सहार करने लगे।॥४९॥ इस प्रकार वारा सावस्व सावस्व सावस्व सावस्व सावस्व सावस्व सावस्व सावस्व सावस्व सहार करने लगे।॥४९॥ इस प्रकार वारा सावस्व सावस

इति विषमशरारेः सञ्जना जिप्णुनाजौ

त्रिश्चवनवरशस्ये प्रोद्धृते दानवेन्द्रे ।
बलरिपुरथ नाकस्याधिपत्यं प्रपश

व्यजयत सरवृद्धारत्वधृष्टाप्रपादः ॥४४॥

इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये तारकासुरवधो नाम सप्तदशः सर्गः ॥

॥ इति कुमारसंभवम् ॥

कात्तिकेयने जब तीनों सोक्रोके हृदयमें कटिके ममान सरकनेवाले उस तारक राक्षसको मार डाला तब हन्द्र फिर स्वर्गके स्वामी बन गए धीर उन्हें घपनेमें मबसे श्रेट्ठ समक्षकर सब देवता स्रोग ध्रपने-प्रपने मुकुरके मिल्यों सहित ध्रपने सिर उनके चरणोमे रसकर प्रणाम करने लगे ॥४१॥

> महाकवि श्रीकालियासके रचे हुए कुमारसभव महाकाव्यमे तारक राक्षसका वय नामका समहयौ सर्ग पूरा हुया ।

> > कुमारसंभव समाप्त हुन्ना ।







₩ मेघदृतम् ₩







# # मेघदृतम् \*

# ॥ पूर्वमेघः ॥

कथित्कान्ताविरहगुरुखा स्वाधिकागात्प्रमत्तः शापेनास्तंगमितमहिमा यत्तश्रके जनकतनयास्नानपुरयोदकेष वसतिं रामगिर्याश्रमेषु ॥१॥ स्निग्धच्छायातरुष कतिचिद्वलाविप्रयुक्तः तस्मिन्नदौ मासान्कनकवलयभ्रंशरिक्तप्रकोष्टः । नीत्वा प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसान वप्रक्रीडापरिसातगजप्रेचसीयं ददशे ॥२॥ तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधानहेतो रन्तर्बाष्पश्चिरमञ्ज्यरो राजराजस्य सखिनोऽप्यन्यथावृत्ति चेतः **मेघालोके** भवति जने कि प्रनदरसस्थे ॥३॥ कराठाश्लेषप्रसायि नि

## पुर्वमेश

[ अलकपुरीमें कुबेरके यहाँ एक बक्र प्रतिदिन मानसरोबर से स्वर्शकमस लानेके कामपर लगाया गवा था, पर बह दिन-राद पपनी क्लोक दीवे हो वागल रहता बा। इसी बेनुमीने एक बार उसने अपने काममें कुब दिनाई कर दी। वस कुबेरने फल्लाकर उसे यह कहकर देव-निकाला वे दिया कि प्रव क्लाकर कुब हिन प्रपत्नी पलीने नहीं यिवने पायवा। ] इस लायने उसका सार राम-रंग बाता रहा धौर लायके दिन काटनेके निये उनने रामिविरके उन आध्यमेने जाकर देरा दाला कहीं के हुँगें, तालाबों और बाविद्योंका जल श्रीजानकोशीके स्नानते पत्रिक हो। गया था और कहीं वहीं कुबेर हो। यह वाथ और वाय और वाल कहीं कहीं सहसार के प्रति हो। यह वाथ और सिक्त के प्रति के सिक्त करा है। यह वाथ और सिक्त के सिक्त करा है। यह वाथ की एक साल कहीं कहीं सहसार के प्रति हो। यह वाथ कि सिक्त के प्रति के सिक्त करा है। यह वाथ करा है कि सामने वारकोहे पहले ही दिन कह देवता क्या है कि सामने वारकोहे कि स्वर्थ है है सहसे की है हाथों पपने मायके टक्कर सिक्त है कि सामने वारकोहे है कि साम के वारकोहे है सामने वारकोहे है कि सामने वारकोहे है कि साम के वारकोहे है कि साम के वारकोहे है सामने वारकोहे है सामने वारकोहे है कि साम के वारकोही के कि साम के वारकोही है कि साम के वारकोही के कि साम के वारकोही है कि साम के वारकोही है कि साम के वारकोही के कि साम के वारकोही है कि साम के वारकोही के कि साम के वारकोही है कि साम के वारकोही के वारकोही है कि साम करा करा है कि साम के वारकोही है कि साम के वारकोही है कि साम कर कर है कि साम के वारकोही है कि

नभसि दयिताजीवितालम्बनार्थी प्रत्यासको स्वकुशलमयीं हारयिष्यन्त्रवृत्तिम् । जीमतेन प्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै ग्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं धमज्ज्योतिःसलिलमरुतां संनिपातः सन्देशार्थाः क पदकरगैः प्राणिभिः प्रापणीयाः। इत्यौत्सक्यादपरिगणयन्गुह्यकस्तं प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु ॥५॥ कामाची हि वंशे भ्रवनविदिते प्रष्करावर्तकानां जातं ज्ञानामि त्यां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मधोनः। विधिवशाह् स्वन्धुर्गतोऽहं तेनार्थित्वं त्विय मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ॥६॥ याञ्चा

कुबेरका वह सेवक ग्रांमू रोके ज्यो-त्यों खडा हुया बहुत देरतक सोचता ही रह गया, क्योंकि बादलोको देखकर जब सखी लोगोका मन भी डोल जाता है तब उस बिछोहीका तो कहना ही क्या जो दर देशमे पड़ा हमा अपनी प्यारीके गले लगनेके लिये दिन-रात तहप रहा हो ॥३॥ बादलको देखते ही उसे ध्यान ग्राया कि ग्रासाद बीतते ही सावन भी ग्रा जायगा और उस समय मेरी कोमल प्रिया प्रपनेको सँभाल न पावेगी। इसलिये उसने सोचा कि अपनी प्यारीको ढाढस बँघानेकेलिये ग्रीर उसके प्रारा बचानेके लिये क्योंन इन बादलोके हाथ ही अपना कुशल-समाचार भेज दें! यह ध्यान आते ही वह मगन हो उठा। उनने भट कुटजके खिले हुए फुल उतारकर पहले तो मैशकी पूजा की और फिर कुशल-मंगल पुछकर उसका स्वागत किया ॥४॥ भला बताइए, कहाँ तो धुएँ, धन्नि, जल भौर वायके मेलसे बना हमा बादल भीर कहाँ सदेसेकी वे बाते, जिन्हे बने चतुर लोग ही लाया पहुँचा सकते हैं। पर यक्षको अपने तन-मनकी तो सूच यो ही नही, फिर मला उसका व्यान यहाँतक पहुँच कैसे पाता ! इसीलिये वह यहा अपना सेंदेसा भेजनेके लिये बादलके आगे गिडगिडाने लगा। सब है, प्रेमियोंको यह जाननेकी सुध ही कहाँ रहती है कि कौन जड़ है और कौन चेतन ॥५॥ बादलकी वहाई करते हए यहा कहने लगा—'हे मेघ! ससारमें पुष्कर ग्रौर ग्रावर्त्तक नामके जो बादलोके दो प्रसिद्ध ग्रौर केंचे कुल हैं, उन्हीमें तुमने जन्म लिया है। मैं यह भी जानता हैं कि तुम इन्द्रके दूत ही स्रीर जैसा माहो वैसा प्रथमा रूप भी बना सकते हो, इसीलिये प्रथमी व्यारीसे इतनी दूर लाकर पटका हुआ। मैं ग्रभागा तुम्हारे ही भागे हाथ पसार रहा है, क्यों कि गुराकि ग्रामे हाथ फैला-कर रीते हायों लौट ब्राना बच्छा है, पर नीचसे सफलेच्छा हो जाना भी बच्छा नहीं ।।६।। बकेले तुम्ही तो

संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्वयोद वियायाः सन्देशं धनपतिक्रोधविश्लेषितस्य । हर वसतिरलका नाम यसेश्वराणां ते बाह्योद्यानस्थिनहरशिरश्रन्द्रिकाधौतहर्म्या **न्वामारू**ढ पवनपद वीमुदुगृहीतालकान्ताः ग्रेचिप्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसन्त्यः। विरहविधरां त्वय्यपेन्नेत जायां संनद्धे न स्यादन्योऽप्यहमित्र जनो यः पराधीनवृत्तिः ॥ ॥ ai चावश्यं दिवसगणना तत्परामेक पतनी मन्यापन्नामविहतगतिई च्यसि आतुजायाम् । क्समसद्दशं प्रायशो हाङ्गनानां ग्रामाबन्धः सद्यः वाति प्रस्विप हृद्यं विश्वयोगे रुसाद्धि ॥६॥ मन्दं मन्दं नुइति पवनशानुकूलो यथात्वां वामश्रायं नदति मध्रं चातकस्ते संग्रह्य: । गर्भाधानव गपरिचयान्त्रनमाबद्धमालाः सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः ॥१०॥

संसारके तथे हुए प्राश्चिमोको ठरक देनेबाने हो, इसनिये हे मेच ! कुबेरके क्रोधिक निकले हुए प्रोर प्रपनी प्यारीके दूर पटके हुए मुक्त बिखांहीका नदंवा भी तुन्हीं मेरी प्यारीके पास पहुँचा प्रामी। हैको ! यह सदेशा नेकर पुन्हें बढ़े ठाठ-बाटके रहनेबाल यहांकी प्रसक्त नामकी उस बदलेको बाता होगा, जहाँके अवनीम, बस्तीकं बाहरवालं उद्यानमें बनी हुई शिवबीकी मूर्तिके स्थिपर जहीं हुई चिन्निकासे सदा उजाला रहा करता है ॥७॥ जब तुम बायुष्ट पैर रस्तकर ऊपर चड़ीमें तब न्यर्शनियोकी न्यियो प्रयोग प्रनके ऊपर उठा-उठाकर बढ़े भरोगेसे बाहुस पाकर तुन्हारी धोर एकटक देखेगी, क्योंकि मुक्त-वेंसे परायोगको छोड़कर भौर कौन ऐसा निर्देयी होगा जो तुन्हे उसडा हुआ देखकर भी विछोहमें तहपनेवाली घपनी पत्नीसे मिस्तनेको उतावता न हो उठे ॥६॥ हे सेथ ! ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ तुन्हारी पहुँच न ही, इसबिये तुम प्यानी उस पतिवता माभीको प्रवस्य ही पा जाभीयो जो जैठों मेरे लोटने के दिस बिस रही होगी। वर्योक्त देखों, प्रीमयोका फूल जैसा कोमन हृदय, बस मिसनेको घाशा पर ही प्ररक्ता एहता है। इसियो क्यारेक निर्माण निवार एसते हैं। श्राधी खीड हुहनेपर एक क्षरण नहीं दिखे रह सकते, वे इसी प्राशाके कहारे उन स्वयंक्त विवार एसते हैं। इस्पर प्रमरी प्रामत पत्न से सु अच्छे ही रहे है तुन्हारा हाथी वाजु भीर-बीर तुन्हें धामे बया रहा है। इसर प्रमरी प्रामत पत्न सिंह सच्छे ही रहे है तुन्हारा हाथी वाजु भीर-बीर तुन्हें धामे बया रहा है। इसर प्रमरी प्रामत पत्न स्वार्ष कर्तुं यच प्रभवति महीमुच्छिलीन्ध्रामवन्ध्यां। तच्छत्वा ते अवगासुभगं गर्जितं मानभीत्काः। श्राकेलासाद्विसकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः संवत्स्यन्ते नभूमि भवतो राजहंसाः सहायाः ॥११॥ आपृच्छस्व प्रियसखमम् तङ्गमालिङ्गय शैलं। वन्धैः प्रसां रघुपतिपदैरक्कितं मेखलासु । काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य। स्नेहच्यक्तिश्वरविरहजं मुश्रवो बाष्पमुष्णम् ॥१२॥ मार्ग तावच्छण कथयतस्त्वत्त्रयागानुरूपं। संदेशं मे तदन जलद श्रोध्यसि श्रोत्रपेयम् । खिन्न: खिन्न: शिखरिष पदं न्यस्य गन्तासि यत्र। चीगः चीगः परिलघु पयः स्रोतसां चोपशुज्य ॥१३॥ अद्रे: शृक्षं हरति पवनः किंस्विदित्युन्मुखीभि। र्देष्टोत्साहश्रकितचितं मृग्धसिद्धाङ्गनाभिः। स्थानादस्मात्सरसनिचुलादुत्पतोदङ्गसः खं। दिङ्नागानां पथि परिहरन्स्थूलहस्तावलेपान् ॥१४॥

मुहानेवाला रूप देखकर बजुिलवी भी समफ लेगी कि हमारे वर्ष थारण करनेका समय था गया है सीर वे पीत वीध-वीधकर सपने पंखीत तुरु पत्ता फलनेक लिये प्रवस्त ही पालाइसे उठ-उककर समी थार ही होंगी। १८०॥ तुन्दुरं दिन पंजनेन कुन्दुरनुत निकल थाते हैं धीर घरती उठवाळ ही जाती है, वही कानोको सजा लानेवाला तुन्दुरा परजग पुनकर, मानवरीवर जानेको उजावले राजवुंद प्रपत्ती चोंगोंने कमलको धनानी उठत लिए केलाव प्रवंततक तुन्द्रारो साध-साध प्रकाश के उठवा हिए केलाव प्रवंततक तुन्द्रारो साध-साध प्रकाश के उठवा हिए जायों था ।११।। हे मेथ! लिया पहार पुनिताई हुए ही, सबसे बालो पर समावाई पानवन्द्रजीके उन पेरीकी छाप जहीत हुए पुनित हिए ही हा सबसे बालो पर समावाई पानवन्द्रजीके उन पेरीकी छाप जहीत हुए ही ही हिए ही हा सबसे बालो पर समावाई पानवन्द्रजीके उन पेरीकी छाप जहीत हुए ही ही हिए ही हा साध प्रकाश हुम्हार साथ पानवन्द्रजीक उन पेरीकी छाप जहीत हुन हुन है। हिए ही हा साथ साथ प्रकाश हुम्हार साथ पानवन्द्रजी है। इकिये धरने पर साथ पानवन्द्रजी है। हिप्त हिप्त हुम्हार धरना प्रमाप प्रकाश है। इकिये धरने पर पानवन्द्र हुम्हार साथ पानवन्द्रजी हुम्हार प्रवस्त हुम साथ साथ प्रमाप प्रकाश हुम्हार साथ प्रमाप प्रमाप प्रमाप प्रकाश हुम्हार साथ प्रमाप प्याप प्रमाप प्र

रत्नच्छायाच्यतिकर इव प्रेच्यमेतत्प्ररस्ता इन्मीकाबारप्रभवति धनुःखरहमाखरहतस्य । येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापतस्यते ते बहें सेव स्फ्रारितरुचिना गोपवेषस्य विष्सो: ॥१५। त्वय्यायचं कृषिफलमिति अविलासानभिज्ञैः प्रीतिस्निग्धैर्जनपदवधुलोचनैः पीयमानः । सद्यः सीरोत्कषणसर्भि चेत्रमारुख मालं किंचित्पश्चाद्वजलघुगतिर्भय एवोत्तरेख ॥१६॥ त्वामासारप्रशमितवनोपप्लवं साधु मध्नी वच्यत्यध्वश्रमपरिगतं सातुमानाम्रकूटः । न चढोऽपि प्रथमसकतापेचया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः॥१७॥ **छन्नोपान्तः परिग्यतफलद्योतिशिः काननाम्रै** स्त्वय्यारूढे शिखरमचलः स्निग्धवेशीसवर्शे । नृनं यास्यत्यमरमिथुनप्रे चर्णीयामवस्थाम् मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शेषविस्तारपारहः ॥१८॥

भाजी स्त्रियाँ प्रांखे फाड-फाडकर तुम्हारी श्रीर देखती हुई सोचेगी कि कही पहाडकी चोटीको ही तो पदन नहीं उडाए लिए चला जा रहा है <sup>?</sup> इस प्रकार ठाटसे उड़ते हुए तुम दिग्गजोंकी मोटी सुँडोकी फटकारोंको धकेलते हुए उत्तरकी धोर घूम जाना ॥१४॥ देखी ! वहाँ सामने बांबीके ऊपर उठा हुमा इन्द्रधनुषका एक दुकड़ा ऐसा सुन्दर दिखाई पड़ रहा है मानी बहुतसे रस्नोंकी चमक, एक साथ वहाँ लाकर इकट्री कर दी गई हो । इस इन्द्र-धनुषसे सजा हथा तुम्हारा सौवला शरीर ऐसा सुन्दर लगने लगा है जैसे मोरमुकुट पहने हुए स्वालेका वेश बनाए हुए श्रीकृत्याजी ही बाकर खड़े हो गए हो ।।१५।। देखी ! खेतीका होना न होना भी सब तुम्हारे ही भरोसे है. इनिलये किसानोंकी वे भोली-भाली स्त्रियाँ भी तुम्हें बढ़े प्रेम घौर घादरसे देखेंगी, जिन्हे भी चलाकर रिफाना नहीं भाता है। वहाँ तुम माल देशके उन खेतीपर बरस जाना जहाँ ग्रभी जोते जानेके कारण सोधी-सोधी सुगन्ध निकल रही हो। वहाँसे थोडा पण्छिम-की घोर धुमकर फिर ऋटपट उत्तरकी घोर बढ़ जाना ॥१६॥ जब तुम मुसलाधार पानी बरसाकर भास्रकूट पहाड़के जंगलोंकी भाग बुक्तामीगे तो वह तुम्हारा उपकार मानकर मौर तुम्हे थका हुना समझकर, बढ़े प्रेमसे तुन्हें मित्र बनाकर अपनी चोटीपर आदरके साथ ठहरावेगा, क्योंकि जब दरिद्र लोग भी धाए हुए मित्रके उपकारका ब्यान करके उसका सत्कार करनेमें नहीं चूकते तब बामकट-जैसे ऊँचोंका तो कहना ही क्या 118911 देखी ! पके हए फलोसे लदे बामके वृक्षोंसे विरा हमा माम्रकट पर्वत पीला-सा हो गया होगा। उसकी चोटीपर जब तुम कोमल अध्वक्लान्तं प्रतिमखगतं सानुमानाप्रकृट स्तक्रेन त्वां जलद शिरसा वच्यति श्लाध्यमानः। श्रासारेण त्वमपि शमयेस्तस्य नैदाधमग्नि सद्भावार्दः फलति न चिरेखोपकारो महत्स ॥१६॥ स्थित्वा तस्मिन्वनचरवधुभुक्तकुञ्जे महर्त तोयोत्सर्गद्रनतरगतिम्तत्परं वर्त्म तीर्थाः। रेवां दक्त्यस्यपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णा भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भृतिमङ्गे गजस्य ॥२०॥ तस्यास्तिक्तं र्वनगजमदेवांसितं र्जम्बुकुञ्जप्रतिहतरयं तीयमादाय गव्छेः। श्चन्तःमारं घन तलयितं नानिलः शच्यति त्यां रिक्तः मर्वा भवति हि लघः पर्गता गौरवाय ॥२१॥ नीपं दृष्टवा हरितकपिशं केमरें। भेरू है राविभीतप्रथमग्रुकुलाः कन्दलीश्रानुकच्छम् । जग्ध्वार एयेष्वधिकसरभि गन्धमाद्याय चोर्ब्याः मारङ्गास्ते जललवग्रचः युचयिष्यन्ति मार्गम् ॥२२॥

बालों के कुड़े के समान सीवला रण लेकर चढ़ोंगे, तब वह पर्वत, देवताओं के दम्पतियों को दूरते ऐसा दिखाई देगा मानो वह पुरुषीका उठा हुणा ऐसा स्तन हो, जिसके बीचमं काला हो और पारो कोर पीना हो ॥१६॥ हे सेप ं जब तुल सककर आफ्रकुट पर्वतपर पहुँचोंगे, तब वह प्रश्नेत पारो कोर पीना हो ॥१६॥ हे सेप ं जब तुल सककर आफ्रकुट पर्वतपर पहुँचोंगे, तब वह प्रश्नेत पारो का प्रश्नेत केप प्रभित्न केप प्रश्नेत केप प्रभित केप प्रश्नेत केप प्रभ्नेत केप प्रश्नेत केप प्रश्नेत केप प्रश्नेत केप प्रश्नेत केप प्रभ्नेत केप प्रश्नेत केप प्रश्नेत केप प्रभाव केप केप प्रभाव केप प्रस्नेत केप प्रश्नेत केप प्रभाव केप केप प्रस्नेत केप प्रस्नेत के

श्रम्मोबिन्द्रप्रहणचतुराँशातकान्वीचमाणाः श्रेमीभृताः परिगमनया निर्दिशन्तो बलाकाः । त्वामासाद्य स्तनितसमये मानविष्यन्ति सिद्धाः सोत्कम्पानि त्रियसहचरीमंश्रमालिङ्गितानि ॥२३॥ उत्परयामि इतमपि सखे मतित्रयार्थ विवासीः कालचेप ककुभसुरभी पर्वते पर्वते ते। शुक्लायाङ्गैः मजलनयनैः स्वागतीकृत्य केकाः प्रत्युद्यातः कथमपि भवान्गन्तुमाशु व्यवस्येत् ॥२४॥ पारहुच्छायोपवनवृतयः केतकैः सृचिभिन्ने नींडारमभैर्ग्रहत्रलिभुजामाङ्क्लग्रामचैत्याः परिगानफलश्यामजम्बुबनान्ताः मंपत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायिहंमा दशार्खाः ॥२५॥ दिच् प्रथितविदिशालच्या राजधानीं गत्वा मद्यः फलमविकल कामकत्वस्य लब्धा । तीरोपान्तस्तनितम्भग पास्यमि स्वाद यस्मान मञ्ज्ञभङ्गं मुरामिव पयो वेत्रवत्यावलोमि ॥२६॥

 नीचैरारूयं गिरिमधिवसेस्तत्र विश्रामहेतो स्त्वत्संपर्कात्पुलकितमिव प्रीदप्रपः कदम्बैः। यः पर्यस्त्रीरतिपरिमलोद्वारिभिनीगरासा महामानि प्रथमति शिलावेश्मभियौवनानि ॥२७॥ विश्रान्तः सन्त्रज वननदीतीरजातानि सिश्र नवजलकशौर्य थिकाजालकानि । न्नद्यानानां गएडस्वेदापनयनरुजाकान्तकर्णोत्पलानां द्धायादानात्त्वसपरिचितः पुष्पलावीमुखानाम् ॥२८॥ वक्र:पन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां सौधोत्सङ्गप्रखयविश्वखो मा स्म भुरुज्जयिन्याः। विद्यहामस्फ्रारितचकितैस्तत्र पौराङ्गनानां लोलापाङ्गीर्यदि न रमसे लोचनैर्वश्चितोऽसि ॥२६॥ वीचिद्योभस्तनितविहगश्रेशिकाश्रीगुरायाः संसर्पन्त्याः स्खलितसभगं दर्शितावर्तनामेः। निर्वित्हवायाः पथि भव रसाभ्यन्तरः सन्निपत्य स्त्रीतामाद्यं प्रणयवचनं विशमो हि प्रियेषु ॥३०॥

वेगीभुतप्रतनुसलिलाऽसावतीतस्य सिन्धुः तटरुहतरुभ्र'शिभिजीर्शपर्थै:। पारह च्छाया सौभाग्यं ते सुभग विरहावस्थया व्यञ्जयन्ती कार्य येन त्यजति विधिना स त्वयैवोपपाद्य: ॥३१॥ प्राप्यावन्तीनुद्यनकथाकोविद्यामबृद्धान् पूर्वादिष्टामनुसर पुरी श्रीविशालाम विशालाम । स्वल्पीभृते सुचरितफले स्वर्गिणां गां शेषै: पुरायैर्ह्तमिवदिवः कान्तिमत्खरहमेकम् ॥३२॥ दीर्घीकर्वन्पर मदकलं कृजितं प्रत्यपेष स्फटितकमलामोद मैत्रीकपायः। हरति सुरतग्लानिमङ्गानुकुल: शिप्राचात: प्रियतम इव प्रार्थनाचादुकारः ॥३३॥ हाराँस्ताराँस्तरलगुटिकान्कोटिशः शहशक्तीः शष्पश्यामान्मरकतमणीनुन्मयृखप्ररोहान् दृष्ट्रा यस्यां विपर्णिरचितान्त्रिद्रमार्गा च मङ्गाम् **मंत्रच्य**न्ते सलिलनिधयस्तीयमात्रावशेषाः ॥३०॥

षटक-मटक दिखाकर ही धपने प्रेमियोंको धपने प्रेमको बात कह देती है ॥३०॥ देखों ! निविच्वा नदीकी धारा तुन्हारे बिछोहमें जीटोंक समान पताची होगई होगी धीर तीरके बुट्टोंके पील पत्तीक सक्फड़कर पिरनेते उसका रंग भी पीणा पढ़ गया होगा । इस प्रकार, है बढ़भागी मेथ ! धरंगी यह
विसोगकी दखा दिखाकर वह मही बता रही होगी कि मैं तुन्हारे वियोगमें सुखी जा रही हैं । देखो
दुम ऐसा उपाय करना कि उस बेचारीका दुक्तापन दूर हो जाय [पर्यात्त कल बरसाकर उक्के पर
देना ] ॥३१॥ धविन्त देशमें पहुँकर तुम धन-धान्यदे भरी हुई उस विद्याला नगरीकी धोर कले
काना जिसको वर्षों में एत्तही कर जुका हैं धीर वहीं गीवक बड़े बूढ़े लोग. महाराजा उदयनकी
कथा भली-फ्रकार जानते-कुफते हैं । वह नगरी ऐसी लगती है मानो स्वयंमें धपने पुण्योंका कल
भागेवित्त पुण्यारमा लोग घपने पुण्य समात होने हुई हो हो, पण्ये वर्षे हुए पुण्ये बदले, स्वर्गका कोई
चमकीना भाग लेकर उसे धपने साथ घरतील एता लाए हीं ॥३२॥ उस नगरीमें, सत्वाको
धारवाँकी भीठी बोलोको दूर-दूरतक कैनाता हुमा, तड़के लिले हुए कमलोकी गन्धमें बसा हुमा
धौर धरीरको मुहानेवाला धिप्राक्त बारु, क्लाकी समोपकी चकावरको उसी प्रकार हुर कर रहा होगा
चौर धरीरको मुहानेवाला धिप्राक्त बारु, अलेल सुंधाकर घर एका समीपसे सका हुमा क्यांके सुर सुर कर रहा होगा
चारिको चलावर हुर कर रहा है। ॥३३॥ [उक्लियोंकी हाटोमें तुन्हें कही तो करोड़ों में तिस्ति की स्थान हों मोतियांकी
ऐसी मासाएँ सजी हुई दिखाई देंगी जिनके बीच-बीचमें खड़े बहे रत्न पूर्व दूरों में, कही करोड़ों सोत

प्रद्योतस्य त्रियदहितरं बत्सराजोऽत्र तस्येव तालद्रमवनमभृद्व अत्रोदभान्तः किल नलागेरिः स्तमभग्रत्पाख दर्पादित्यागन्तन्रमयति जनो यत्र गन्धनश्मित्रः ॥३४॥ जालोद्रीसैंरुपचितवपुः केशमंस्कारधपै भवनशिखिभिर्दत्तन्त्योपहारः। र्बन्धप्रीत्या कुमुम**सु**रभिष्यध्व**से**दं हर्म्य प्वस्याः लच्छीं पश्यं क्लालितवनितापादरागाङ्कितेष ।। ३६॥ भर्तः क्रएठच्छविनिति गर्शैः सादरं वीच्यमार्गः यायास्त्रिभ्रवनगुरोर्धाम चएडीश्वरस्य । पुरुषं कवलयरजोगन्धिभिर्गन्धवत्या धतोद्यानं स्तोयकीडानिरतय्वतिम्नानितक्तं मेरुद्धिः 113911 **अप्यन्यस्मिजलधर** महाकालमामाद्य ते नयनविषयं यावदत्येति भातः। कुर्वन्संध्यावलिपटहतां श्रुलिन: मामन्दामां फलमविकलं लप्स्यसे गर्जिनानाम ॥३८॥

स्रोर सीपियाँ रक्की हुई मिलेगी स्रोर कहीपर नई वासक गमान नील स्रोर वमकीन तीलम विद्धे दिखाई देंगे। उन्हें देखकर यही जान पढ़ेगा कि रत्न तो सब यहाँ निकालकर ला रक्के गए है भीर समुद्रमें केवल पानी ही पानी बचा छोड़ दिवा गया है | 11३४ । | वहाँके जानकर लोग रक्के या समुद्रमें केवल पानी ही पानी बचा छोड़ दिवा गया है | 11३४ । | वहाँके पानकर लोग रक्क व्याव सुता-सुनाकर बाहर से माए हुए सप्ते सबिव्यंग्येका मन बहला रहे होंगे कि यहाँपर वस्त देशके राजा उदयमने उज्जविनोंके महाराज प्रयोतको प्यापित क्या वासवदत्ताको हरा या, यही उनका बनाया हुमा ताइके पेड़ोका सुनहरा उपवत्त वा स्रोर यहीपर मदमे मरा हुया नलगिरि नामका हायी, खूँटा उपाइ कर इस्ट-उपर पागल होकर पूपाता किरता था ] 11३६ ।। बहुनि क्रियोके बालोको सुगियत करके, स्पारकी पूपका जो सुर्यो करिले होता था ] 11३६ ।। बहुनि क्षेत्र के बालोको सुगियत करके, स्पारकी पूपका जो सुर्यो करिले होता था है होता था उद्योगित होता है स्वार्थ करिले हम स्वार्थ के परस्थी मिल स्वार्थ करिले हम स्वार्थ के परस्थी में क्यों के पति महाकालके पत्रित सहाकालके पत्रित सहान करने सहत हमा और क्यान स्वार्थ कि स्वार्थ के स्वर्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ क

पादन्य।सैः कणितरशनास्तत्र लीलावधर्त रत्नच्छाय।स्टचितवलिभिश्वामरैः क्लान्तहस्ताः । नखपद्मुखान्त्राप्य वर्षाग्रविन्द वेश्यास्त्वत्तो नामोच्यन्ते त्विय मधुकाश्रेशिदीर्घानकटाचान ॥३६॥ पश्चादच्चैर्भजतस्वनं मण्डलेनाभिलीनः मान्ध्यं तेजः प्रतिनवजपापुष्परक्तं दधानः। पश्पनेराईनागाजिनेच्छां नत्तारमभे शान्तोद्रेगस्तिमितनयनं दृष्टभक्तिभवान्या ॥४०॥ गञ्ळन्तीनां रमगवसति योपितां **नरपतिपश्च** रुद्धालाके सचिभेदौस्तमोभिः। मीडामन्या कनकनिकपस्निग्धया दर्शयोवीं तायोत्सर्गस्तनितम्बरो मा स्म भविक्लावास्ताः ॥४१॥ तां इस्यांचिद्धवनवलभौ समपारावतायां रात्रिं चिरविलसनात्सिन्नविद्यत्कलत्रः। सर्वे पुनरपि भवान्वाहयेदध्वशेषं न खल महदामभ्यपेतार्थकत्याः ॥४२॥ मन्दायन्ते

मदिरमें सीफ होनेसे पहले पहुँच जाखी तो वहाँ तबतक ठहर जाना जबतक सूर्य भली प्रकार धाँखोसे श्रीभत्त न हो जाय और जब महादेवजीको सॉभ्तकी सहावनी श्रारती होने लगे तब तुम भी ग्रपने गर्जनका नगाडा बजाने लगना । तुम्हे अपने मद गभीर गर्जनका पूरा-पूरा फल मिल जायगा ॥३६॥ सत्त्वाको नाचमे पैरोपर थिरकती हुई जिन वेश्यामोंकी करधनीके चंघरू बडे भीठे-मीठे बज रहे होगे भीर जिनके हाथ, कमनके नगोकी चमकसे दमकते हुए डंडोवाल चैवर इलाते-इलाते यक गए होंगे. उन वेज्याग्रीके नम्ब-क्षतीपर जब तम्हारी ठडी-ठडी बंदे पहेगी तब वे बडे प्रेमसे भपनी भौरोकी पाँतोंके समान बडी-बडी चितवन तूमपर डालेगी ॥३६॥ साँभकी पूजा हो चुकनेपर जब महाकाल ताण्डव नृत्य करने वर्गे, उस समय तुम गाँभकी नलाई लेकर उन वृक्षोपर छा जाना जो उनकी ऊँची उठी हुई बाहिके समान खडे होगे। ऐसा करनेसे शिवजीके मनमे जो हाथीकी खाल श्रोहनेकी इच्छा होगी यह भी परी हो जायगी । यह देखकर पहले तो पार्वती डर जायँगी कि यह हाथीकी खाख धा कहींसे गई, पर फिर तुम्हे पहचानकर उनका डर दूर हो जायगा और वे एकटक होकर शिवजीमें तुम्हारी इतनी भक्ति देखती रह जार्येंगी ॥४०॥ वहाँपर जो स्त्रियाँ अपने प्यारोसे मिलनेके लिए ऐसी घती ग्रॅंधेरी रातमे निकली होगी, उन्हें जब सडकोपर ग्रेंधेरेके मारे कुछ भी न सुभता होगा, सब तुन कमीटीमें सोनेके समान दमकनेवाली अपनी बिजली चमकाकर उन्हें ठीक-ठीक मार्ग दिखा एर देखी <sup>1</sup> तम गरजना-जरसना मत । नहीं तो वे घवरा उठेगी ११४१। बहुत देस्तक चमकते-बमकन थकी हुई प्राची प्यारी विज्ञतीको लेकर तुम किसी ऐसे भकानके छुज्जेपर रात बिता

नय समिलिलं योषितां खंडितानां तस्मिन्काले प्रशायिभिरतो वर्तम भानोस्त्यजाश्च। कमलबदनात्सोऽपि हर्त नलिन्याः प्रत्याञ्चत्तस्त्वयि कररुधि स्यादनल्पाभ्यस्यः ॥४३॥ मरितश्चेतसीव प्रसन्ने गम्भीरायाः पयसि शकृतिसभगो लप्स्यते ते प्रवेशम् । स्त्रायात्मा ऽपि क्रमदविशदान्यहींस त्वं न धैर्या तस्मादस्याः न्मोधीकर्त चदलशफरोइर्तनप्रेचितानि ॥४४॥ किंचित्कर षृतमिव प्राप्तवानीर शाखं तस्याः सलिलवसनं मक्तरोधोनितम्बम् । प्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्बमानस्य भावि ज्ञातास्वादो विवृतज्ञधनां को विहातं समर्थः ॥४५॥ त्वश्चिष्यन्दोच्छवसितवसधागन्धसंपर्वरम्यः स्रोतोरन्ध्रध्वनितसभगं दन्तिभिः पीयमानः। नीन्त्रैर्वास्यत्युपजिगमिषोर्देवपूर्व गिरिं शीतो वायुः परिशामयिता काननोदुम्बराशाम् ॥४६॥

देना जिसमें कबतर सोए हुए हो और फिर दिन निकलते ही वहाँसे चल देना, क्योंकि जो ग्रपने मित्रोका काम करनेका बीडा उठाता है, वह असमेट नहीं किया करता ॥४२॥ देखों ! उस समग्र बहतमं प्रेमी लोग ग्रपनी उन प्यारियोके भ्रांसु पोछ रहे होगे जिन्हे रातको श्रकेली ओडकर वे कही दूसरी ठौरपर रमे होगे। इसलिए उस समय तुम सुर्यको भी मत वकना न्योकि वे भी उस समय अपनी प्यारी कमलिनीके मूख-कमलपर पडी हुई स्रोसकी बँदे पोछनेके लिये या गए होगे। तम उनके हाय न रोक बैठना, नहीं तो वे बूरा मान जायेंगे ।।४३।। हे मेघ ! तुम्हारे सहज-मलोने शरीरकी परछाही गंभीरा नदीके उम जनमें ब्रवस्य दिखाई देगी, जो चित्त जैसा निर्मल है। उनमें किलोसे करती हुई कुमुदके समान उजली मखुलियोको देलकर तुम यही समभ्रता कि वह नदी तुम्हारी भ्रोर धपनी प्रेम-भरी चचल चितवन चला रही है। कहीं तम धपनी रुखाईसे उसके प्रेमका निरादर न कर बैठना ।।४४।। जब तुम गभीरा नदीका जल पी लोगेतो उसका जल कम हो आयया और उसके दोनो तट नीचेतक दिखाई देने लगेगे। उस समय जलमें मुकी हुई बेंतकी लताग्रोको देखनेसे ऐमा जान पढेगा मानो गंभीरा नदी धपने तटरूपी नितम्बोपरसे धपने जलके वस्त्र खिसक जानेपर लज्जाने ग्रपनी बेतकी लताभ्रोके हाथोसे भ्रपने जलका वस्त्र थामे हुए है। यह सब देखकर भैया मेघ ! उसपर फूके हुए तुम वहाँसे जा न पाम्रोगे, क्योंकि जवानीका रस ने चुकनेवाला ऐसा कीन रंगीला होगा जो कामिनीकी खुली हुई जाँघोंको देखकर उसका रस लिए बिना ही बहाँसे चल हे ।।४५।। वहाँसे चलकर जब तुम देविगरि पहाड़की स्रोर जास्रोगे तब वहाँ घीरे-घीरे बहुता हसा वह

स्कन्दं नियतवसर्ति पुष्पमेधीकृतातमा पुष्पासारै: स्नपयत् भवान्व्योमगङ्गाजलार्द्धैः। रबाहेतोर्नवशशिभता वासवीनां हुतबह्रमुखे संभृतं तद्धि मत्यादित्यं तेजः ॥४७॥ ज्योतिर्लेखावलयि गलितं यस्य बहे पुत्रप्रेम्सा क्रवलयदलप्रापि घौतापाङ्ग' हरशशिरुचा पावकेस्तं पश्चादद्विग्रहणगुरुभिर्गर्जितैर्नर्तयेथाः 118=11 ऋाराध्येनं देवमुल्लाङ्गताध्वा शरवसभवं सिद्धद्वन्द्वैर्जलकणभयाद्वीशिभिर्म्रक्तमार्गः सुरभित**न**यालम्भजां स्रोतोम्दर्या भ्रवि परिगतां रन्तिदेवस्य कीर्तिम् ॥४६॥ जलमवनते शार्क्निको त्वय्यादातुं तस्याः सिन्धोः पृथुमपि तन् दुरभावात्प्रवाहम्। प्रे**चि**ष्यन्ते गगनगतयो नृनमावर्ज्य मुक्तागुणमिव भ्रवः स्थूलमध्येन्द्रनीलम् ॥५०॥

शीतल पवन नुस्हारी मेवा किया करेगा जिसमें तुम्हारे बरसाए हुए जलसे बानन्दकी साँस लेती हुई घरतीकी गध भरी रहेगी, जिसे चिग्वाहते हुए हाथी अपनी संडोसे पी रहे होगे ग्रीर जिसके चलनेसे बनके गूलर पकने लग गए होगे ॥४६॥ उसी देवगिरि पर्वतपर स्कन्द भगवान भी सदा निवास करते है। इसलिये वहाँ पहुँचकर तुम फूल वरसानेवाले बादल बनकर उनपर झाकाश-गगाके जलसे भीगे हुए फूल बरसाकर उन्हें स्नान करा देना । देखो ! स्कन्द भगवानुको तुम ऐसा-वैसादेवतान समकता। इन्द्रकी सेनाग्रोको बचानेके लिये शिवजीने सूर्यसे भी बढकर जलता हुआ भ्रपना जो तेज श्रग्निमे डालकर इकट्टा कियाया, उसी तेजसे स्कन्दका जन्म हुआ है ।।४७। वहाँ पहुँचनेपर तुम अपनी गरजसे पर्वतकी गुफाओको गुँजा देना उसे सुनकर स्वामी कार्तिकेयका वह मोर नाच उठेगा जिसके नेत्रों के कोने सदा शिवजीके सिरपर धरे हुए चन्द्रमाकी चमकसे दमकते रहते है। उस मोरके फडे हुए उन पंखीसे चमकीली किरएो निकल रही होंगी, जिन्हे पार्वतीजी, पुत्रपर प्रेम दिखानेके लिये ग्रपने उन कानोपर सजा लेती हैं, जिनपर वे कमलकी पँखड़ी सजाया करती थीं ।।४८।। स्कन्द भगवान्की पूजा करके जब तुम आगे बढ़ोगे तो हाथोंसे बीसा लिए हुए अपनी खियोके साथ वे सिद्ध लोग तुम्हें मिलेगे जो मपनी बीरगा भीगकर बिगड जानेके डरसे तुमसे दूर ही दूर रहेंगे। तब तुम कुछ दूर जाकर उस चर्मण्यती नदीका ब्रादर करनेके लिये नीचे उतर जाना जो राजा रन्तिदेवके गवालंभ यज्ञ करनेकी कींसि बनकर घरतीपर वह रही है ॥४६॥ हे मेच ! जब तुम विष्णु भगवान्का साँवला रूप चुराकर तामुत्तीर्थ परिचितभ्रलताविभ्रमागां त्र ज पच्मोन्बेपादपरि विलयत्कृष्णशास्त्रभागाम् । कुन्दत्तेपानुगमधुकरश्रीमुपामात्मविम्बं पात्रीकुर्वन्दशपुरवधनेत्रकौतृहलानाम् 119911 ब्रह्मावर्त जनपदमथ च्छायया गाहमान: त्तत्रप्रधनपिशनं कौरवं तद्धजेथाः । सेबं मितशरशतैर्यत्र गाएडीवघन्वा राजन्यानां धारापातसत्वमिव कमलान्यभ्यवर्षनम्यानि ॥५२॥ हालामभिमतरसां रेवतीलोचनाङ्कां हिस्बा बन्धप्रीत्या समरविमुखो लाङ्गली याः निपेवे। तासामभिगममपां मौम्य मार स्वतीना शदस्त्वमपि भविता वर्णमात्रेसकृप्णः ॥५३॥ तस्म। इच्छेर तकनखलं शैलराजावतीर्गा सगरतनयस्त्रर्गमोपानपङक्तिम् । जह्योः कन्यां या विहस्येव फेनेः गौरीवक्त्रभ्र कृटिरचनां केशग्रहणमकरोदिन्दलम्रोमिहस्ता ॥५४॥ शंभो:

चमंण्यतीका जब पीनेके लिये जुकींगे, उस समय बाकायांगे विचरनेवांगं मिछ. गण्यं धारिको दूरसे पतली दिखाई देनेवानी उस नदीको चौडी धारांक बीचमें गूम गंग रिकाई दोंगे मानो पुत्रीके गणेमें यह हुए एकत्वहे हारके बीचमें एक वहीं मोटी-सी इन्दर्शनमाणि पोह दो गई हो । ११०।। चमंग्यती नदी पार करके नुस्त कर देवां मानो पुत्रीके पत्रेच वह पत्र पत्र प्राच्या कर देवां मानो उन्होंने कुन्यके फूबोंपर मंग्रतांको रिकाना, जिनकी काली-काली केंद्रीली भीड़े ऐसी जान पहेंगी मानो उन्होंने कुन्यके फूबोंपर मंग्रतांको रोत्रीको रिकाना, जिनकी काली-काली केंद्रीली भीड़े ऐसी जान पहेंगी मानो उन्होंने कुन्यके फूबोंपर मंग्रतांको रोत्रांको पत्र जान काली काला केंद्रीली भीड़े ऐसी जान पहेंगी मानो उन्होंने कुन्यके फूबोंपर मंग्रतांको रिकाना, जिनके काली को भीड़े भी हों कारण बाजता बदमा। है भीड़े वह सुर्वेच कर केंद्रीली काला केंद्रीली केंद्रीली केंद्रीली केंद्रीली केंद्रीली केंद्रीली केंद्रीली काला काला केंद्रीली केंद्रिली केंद्रिली केंद्रीली केंद्रिली केंद्रीली केंद्रिली केंद्रिल

तस्याः पातुं सुरगज इव व्योम्नि पश्चार्द्धलम्बी त्वं चेदच्छस्फटिकविशदं तर्कयेस्तिर्यगम्भः। मंसर्पन्त्या सपदि भवतः स्रोतसि च्छाययाऽसी स्यादस्थानोषगतयग्रन।सङ्कमेवाभिरामा ग्रामीनानां सरभितशिलं नाभिगन्धेर्मृगाणां तस्या एव श्रभवमचलं प्राप्य गौरं तुषारैः। वच्यस्यध्वश्रमविनयने तस्य शृङ्को शोभां श्रुअत्रिनयनवृषोत्खातपङ्कोपमेयाम् ॥४६॥ तं चेद्रायौ सरति सरलस्कन्धसं घडजन्मा वाधेतोल्काच पितचमरीबालभारो दवाग्रिः। ऋई स्येनं शमयितमलं वारिधारासहस्त्रे रापनातिप्रशमनफलाः संपदो ह्यत्तमानाम् ॥५७॥ संरम्भोत्पतनरभसाः स्वाङ्गभंगाय म्रक्ताध्वानं सपदि शरभा लङ्क्येयुभवन्तम् । नान्कुर्वीथास्तुमुलकरकावृष्टिपातावकीर्यान् के वा न स्यः परिभवपदं निष्फलारस्भयत्नाः ॥५८॥

द्दषदि चरखन्यासमधेन्द्रमौलेः तत्र व्यक्तः भक्तिनम्रः शश्चरिसङैरुपचितवलि परीयाः । करणविगमादध्वं मुद्धतपापाः य स्मिन्टच्टे कस्पिष्यन्ते स्थिरगणपदप्राप्तये श्रद्धानाः ॥५६॥ शब्दायन्ते मधुरमनिलैः कीचकाः पूर्य मागाः संसक्ताभिस्त्रिपुरविजयो गीयते किंत्रगीभि:। निर्ह्वादस्ते प्ररज इव चेत्कन्दरेषु ध्वनिः स्यात संगीतार्थो नत् पशुपतेस्तत्र भावी समग्रः।।६०।। प्रालेया दे**र**पतटमतिक्रम्य ताँस्तान्विशेषान भृगुपतियशोवत्रमं यत्कौश्चरन्ध्रम् । हं सद्वारं दिशमनुसरेस्तिर्यगायामशोभी तेनोदीचीं श्यामः पादो बलिनियमनाभ्यद्यतस्येव विष्णोः ॥६१॥ चोर्ध्व दशग्रसञ्जोच्छवासितप्रस्थसंथेः त्रिदशवनितादर्पशस्यातिथिः स्याः। मुद्रोच्छायै: इम्रद्रविश्रदैयों वितत्य स्थित: खं प्रतिदिनमिव त्र्यम्बकस्याङ्गासः ॥६२॥ राशीभृतः

लगते हैं, उन्हें ऐसे ही ठीक करना चाहिए।।४६।। वही हिमालय पर्वतकी एक विलापर तुन्हें विवयोक परकी ब्राप बनी हुई मिलेगी जिसपर सिद्ध लोग वरावर पूजा पढ़ाया करते हैं, तुन भी भक्ति-भावते कुक्कर उसकी प्रवीस्ता कर लेना क्यों कि अहा-भरे लोगोका पाप उसके दर्शनते ही चुल जाता करते हैं सोर वे सारीर तथान करतेपर सरावे नियं विवयोक पे ला हो जाते हैं।।४६॥। हे मेच ! वहाँके पोले बीसोंगे जब बायु अरने सनता है तब उनमेंसे मीठे-मीठे त्वर तिकलने लगते हैं पोर किन्तरीकी क्यां भी स्वर प्रमुख्य करता है होरा किन्तरीकी क्यां भी स्वर प्रमुख्य कर सुद्ध की सार्व कर होने तो विवयोक स्वायोक स्वयं प्रदे हो जायों भी स्वर प्रमुख्य कर मुख्य के समाज बब्द कर होने त्वा है, उन सबको दे तकर तुम उस की व्यायोग ।१६॥। हिमाल वर्तक प्रमुख्य के समाज बब्द कर होने त्वा है, उन सबको दे तकर तुम उस की व्यायोग ।१६॥। हिमाल वर्तक प्रमुख्य के सामाज की हमें होते हैं आप विवयं के स्वयं के

उत्परयामि त्वयि तटगते स्निग्धभिकास्त्रनाभे क्तचिरददशनच्छेदगौरस्य मदाः गोभामदेः **स्तिमितनयन वेत्रेशीयां** भवित्री मंग्रन्य स्ते सति हलभतो मेचके वाससीव ॥६३॥ तस्मिन्धजगवर्लयं शंभ्रना क्रीडाशैले यदि च विचरेत्यादचारेख गौरी। भक्की भक्त्या विरचितवप स्तम्भितान्तर्जलीघः मोपानत्वं मिलतटारोहसायाग्रयायी ॥६४॥ वलयक्रानिशोद्धइनोद्गीर्शातीयं तदावश्यं नेप्यन्ति त्वां सुरयवतयो यन्त्रधारागृहत्वम् । ताभ्यो मोचस्तव यदि सखे धर्मलब्धस्य न स्यात कीदालोलाः श्रवशापरुवैर्गर्जितैभीषयेस्ताः ॥६५॥ हेमाम्भोजप्रसवि म लिलं मानमस्याददानः कर्वन्कामं चगम्रखपटशीतिमैरावतस्य । धुन्वन्करूपद्र मिकसलयान्यंशकानीव र्नानाचेप्टैर्जलढ ललितैनिर्विशेस्तं नगेन्द्रम् ॥६६॥

इकट्टा किया हुया खिवजीका ष्रहुहास हो ॥६२॥ हे मेच । तुम तो हो चिकले छुटे हुए स्रोजनक समान काल, और कीनात है तुरत काटे हुए हाथी दोतक कमान गोरा। इससिय जब तुम कीनाक करार पहुँचोंने उस समय तुम मेरी ममक्तमे करारों पर पढ़े हुए चटकीले बलके समान ऐसे मनोहुर तमोगे कि प्रांखें एकटक तुम्हें हो देवती रह जायें ॥६३॥ उन कीनासपर जब पार्थतीजी जन महोहर तमोगे कि प्रांखें एकटक तुम्हें हो देवती रह जायें ॥६३॥ उन कीनासपर जब पार्थतीजी जन महोहर तमोगे कि प्रांखें मान केल देवती पर वह तमें सुवान हो। वह समय तुम बरसना मत, वरद् धारों बढ़कर सिंबोंके समान कन आना जिससे उन्हें कार चढ़नेने मुविचा हो। ॥६४॥ है मित्र । उस प्रतंतर बहुत-सी खप्तपार प्रपने नम-जे कन्तोकों नौक तुम्हारे घरीरसे चुमोकर तुम्हारे घरीरसे जल-धाराएँ मिकाल लेंगी धीर तुम्हे फुहारका पर बना डालंगी। उस समय यदि वे धारों प्रांखे पर्यो परितेक जल-धाराएँ मिकाल लेंगी धीर तुम्हे फुहारका पर बना डालंगी। उस समय यदि वे धारों पर्यो परितेक जल-धाराएँ मिकाल लेंगी धीर तुम्हे फुहारका पर बना डालंगी। उस समय यदि वे धारों पर्यो परितेक जल-धाराएँ मिकाल लेंगी धीर तुम्हे कुहारका पर बना डालंगी। उस समय यदि वे धारों पर्यो परितेक जल-धाराएँ मिकाल लेंगी धीर तुम्हे कुहारका पर वना डालंगी। वह समय यदि वे धारों पर्यो पर तुम किना कालका किना कि साम पर साम पर विभाव कि साम पर साम विभाव कर किना हो हो ति हो साम पर साम पर साम कि साम पर साम कि साम पर साम कि साम पर साम साम पर साम कि साम पर साम कि साम पर साम कि साम पर साम साम पर साम पर साम काल कर काल पर साम पर साम हो हो पर साम कर हो साम पर साम कर कर काल पर वर्तन साम पर साम हो साम पर साम कर कर साम कर काल पर वर्तन साम पर साम कर साम हो साम पर साम कर साम कर साम कि साम पर साम कर साम काल पर वर्तन साम कर साम काल पर वर्तन साम कर स

तस्योत्सङ्गे प्रश्वयिन इव स्नस्तर्गगाडुक्लां न त्वं दृष्ट्वा न पुनग्लकां ज्ञास्यसे कामचारित् । या वः काले वहति सलिलोद्रागग्रुच्चेर्विमाना भ्रुकाजालग्रथितमलकं कामिनीवाभ्रष्ट्-ट्रम् ॥६७॥

।।इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ मेघदते काव्ये पूर्वमेघ. समाप्त ॥

भूमना ॥६६॥ उसी र्कताम पर्वतको गोदमे अनकापुरी वेसे हो बसी हुई है जैसे अपने प्यारेकी गोदमे कोई कामिनी बैठी हो और बहाँसे किस्सी हुई गाजीकी धारा ऐसी जनती है मानी उस कामिनीक रागेरपन्त सरकी हुई उसकी साडी हो। यह नहीं हो नकता कि ऐसी अनकापो देसकर तुम पहलान न पान्नो। उसे-उसी अन्यनीवाली असकापर वर्षकि हिनोमे बरमने हुए बादल ऐसे खाए रहते हैं जैसे कामनियोक सिरयर मोती गुँचे हुए खुई ग्रदशा

ग महाकवि श्रीकालिदासके बनाए हुए मेघदूत काव्यमे पूर्वमेघ समाप्त हुन्ना ।।

॥ उत्तरमेघः ॥ विद्यत्वन्तं जल्लितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः संगीताय प्रहतप्ररजाः स्निग्धगम्भीरघोषम् । श्चन्तस्तोयं मश्चिमयभ्रवस्तङ्गभ्रं लिहाग्राः प्रामादास्त्वां तलयितमलं यत्र तैस्तैविंशेषैः ॥१॥ लीलाकमलमलके बालकुन्दानुविद्धं हस्ते नीतालोधवसवरजसा पाएइतामानने श्री:। नवक्रवदं चारु कर्से शिरीषं चडापाशे सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं वधूनाम् ॥२॥ [यत्रोन्मत्तश्रमरमुखराः पादपा नित्यप्रष्पा हंसश्रेणीरचितरशना नित्यपद्मा नलिन्य:। भवनशिखिनो नित्यभास्वत्क्रलापा केकोत्कएठा नित्यज्योत्स्नाः प्रतिहत्ततमोष्ट्रचिरम्याः प्रदोषाः ।।३॥ नयनसलिलं यत्र नान्यैर्निमित्तै-**ग्रानन्दो**त्थं र्नान्यस्तापः कुसुमशरजादिष्टसंयोगसाध्यात । नाप्यन्यस्मात्त्रखयकलहाद्वित्रयोगोपपत्ति-वित्तेशानां न च खलु वयो यौवनादन्यदस्ति ॥४॥

### उत्तरमेघ

 यस्यां यत्ताः सितमशिमयान्येत्य हर्म्यस्थलानि ज्योतिरञ्जायाक्समरचितान्युत्तमस्त्रीसहायाः । रतिफलं कल्पग्रच प्रसतं श्चामेवन्ते त्वद्रम्भीरध्वनिषु शनकैः पुष्करेष्वाहतेषु ॥४॥ मन्दाकिन्याः सलिलशिशिरैः सेव्यमाना मरुद्धि-र्मन्दाराशामनुतदरुहां आयया वारितोष्णाः । कनकमिकताम् प्रिनिचेपग्रहैः श्चरतेषच्यै: संकीदन्ते समित्रिसस्यार्थिता यत्र कत्याः ॥६॥ नीवीबन्धोच्छवसितशिथलं यत्र त्रिम्बाधराणां चौमं रागादनिशतकरेष्वाचिपत्स प्रियेष । श्रचिंस्तुङ्गानभिम्नुखमपि प्राप्य रत्नप्रदीपान ह्रीमुढानां भवति विफलप्रेरणा चुर्णमुष्टिः ॥७॥ नेत्रा नीताः सतगतिना यहिमानाग्रभूमि-रालेख्यानां नवजलकसैदीपम्रत्याद्य सद्यः। इव जलमुचस्त्वादशा जालमार्गे-शङ्कास्पृष्टा र्धमोद्वारानुकृतिनिप्रणा जर्जरा निष्पतन्ति ॥=॥

भाते हैं। प्यारेके मिलनेसे दूर हो जानेवाली विरहको जलनकी छोड़कर और किसी प्रकारकी जलन वहाँ नहीं होती । प्रेममे रूठनेको खोडकर और कभी किसीका किमीसे विछोह नहीं होता और जवानी-की श्रवस्थाको छोडकर दूसरी अवस्था वहाँ नही पाई जाती ॥४॥ वहाँके यक्ष अपनी श्रलवेली स्वियोंको लेकर स्फटिक मिणासे बने हुए प्रपने उन भवनोपर बैटते है जिनकी गचपर पडी हुई तारोंकी छाया ऐसी जान पडती है मानो फूल टैंके हुए हों। वहाँ बैठकर वे लोग कामदेशको उभारनेवाला वह मध पी रहे होंगे जो उन बाजोके मन्द-मन्द बजनेपर कल्पवृक्षसे निकसता है जो तुम्हारे गंभीर गर्जनके समान ही गैजा करते है ।।५।। वहाँकी कन्याएँ इतनी मन्दर है कि देवता भी उन्हे पानेके लिये तरसते हैं। वे कन्याएँ, मंदाकिनीके जलकी फुहारसे ठंढाए हुए पवनमे, तटपर खडे हुए कल्प-वृक्षोंकी छायामें भ्रपनी तपन मिटाती हुई, भ्रपनी मुद्रियोंमें रत्न लेकर उनको सुनहरे बालुमें डालकर छिपाने ग्रीर ढंढनेका खेल खेला करती हैं ।।६।। वहाँके प्रेमी लोग मभोगके लिये ग्रपने चचल हाथोंसे भवनी प्यारियोंकी कमरकी गाँठें खोलकर जब उनकी ढीली साडियोको हटाने लगते हैं तब वे लाजसे इतनी सक्चा जाती हैं कि वे ग्रीर कुछ न पाकर मुद्रीमें गुलाल भरकर ही जगमगाते हुए रस्त-दीपों-पर फॅकने लगती हैं, पर उनका गुलाल फॅकना सब धकारय ही जाता है ।।७।। हे मेघ ! तुम्हारे जैसे बहुतसे बादल, वायके भोकेके साथ वहाँके सत-खडे भवनोके ऊपरी खडोमें पुसकर भीतपर टैंगे हुए चित्रोको घपने जलकणोसे भिगोकर मिटा देते हैं और फिर, वे घुएँका रूप बनानेमें चतुर रादल, इरके मारे ऋटसे ऋरोसोंकी जाजियोमेसे खितरा-खितराकर निकल मागते हैं।।।।। वहाँ यत्र स्त्रीणां प्रियतमशुजालिङ्गनोच्छवासिताना-मङ्ग्लानि सरतजनितां तन्तजालावलम्बाः। न्वत्संरोधापगमविशदैश्वन्द्रपादैर्निशीथे व्यालम्पन्ति रक्करजललवस्यन्दिनश्रन्द्रकान्ताः॥६॥ अत्तरयान्तर्भवननिधयः रक्तकगरी-प्रत्यहं रुद्रायद्भिर्धनपतियशः किनरैर्यत्र सार्धम् । विबुधवनितावारमुख्यासहाया वैभाजास्यं बद्धालापा बहिरुपवनं कामिनो निर्विशन्ति ॥१०॥ गत्युत्कम्पादलकपतितैर्यत्र मन्दारपृष्पैः पत्रच्छेदैः कनककमलैः कर्णविश्रंशिभिश्र । स्तनपरिसरच्छि श्रम्तत्रैश्र हारे-र्नेशो मार्गः सवितुरुदये खच्यते कामिनीनाम्॥११॥ वामश्चित्रं नयनयोर्त्रिभ्रमादेशदत्तं पुष्पोद्भेदं सह किसलयैर्भषणानां विकल्पान्। चरणकमलन्यासयोग्य ेच यस्या-लाचारागं मेकः स्रते सकलमबलामण्डनं कल्पवृत्तः ॥१२॥

पत्रश्यामा दिनकरहयस्पर्धिनो यत्र बाहाः

शैलोदब्रास्त्वमिव करिखो वृष्टिमन्तः प्रभेदात् ।

योधाग्रवयः प्रतिदशमुखं संयुगे तस्थिवांसः

प्रत्यादिष्टाभरग्रुचयश्रन्द्रहासवणाङ्कः ॥१३॥

मत्वा देवं धनपतिसस्वं यत्र साज्ञाइसन्तं

श्रायश्वापं न बहति भयान्मन्मथः षट्पदज्यम् ।

सभूभंगप्रहितनयनैः कामिलच्येष्वमोधै-

स्तस्यारम्भश्रतुरवनिताविश्रमैरेव सिद्धः ॥१४॥

तत्रागारं धनपतिगृहानुत्तरेगास्मदीयं

द्राण्लच्यं सुरपतिधनुश्रारुण। तोरणेन।

यस्योपान्ते कृतकतनयः कान्तया वर्धितो मे

हस्तत्राप्यस्तवकनिमतो वालमन्दारवृत्तः ॥१४॥

वापी चास्मिन्मरकतशिलाबद्धसोपानमार्गा

हैमैरछन्। विकचकमलैः स्निग्धवैदूर्यनालैः।

यस्यास्तोये कृतवसतयो मानसं संनिकृष्टं नाष्यास्यन्ति व्ययगतशचस्त्वामपिप्रेच्य इंसाः॥१६॥

तस्यास्तीरे रचितशिखरः पेशलैरिन्द्रनीलैः

त्यास्तार राचताशुखरः पशलारन्द्रनालः क्रीडाशैलः कनकदलीवेष्टनप्रेचणीयः ।

C-C-12--2

मद्गेहिन्याः प्रिय इति सखे चेतसा कातरेश

प्रेच्योपान्तस्फुरिततडितं त्वां तमेव स्मरामि ॥१७॥

हुए उसकी चन्द्रहाव नामकी करवालसे लाए थे ॥१३॥ वहीपर कुबेरके मित्र शिवजी भी रहा करते हैं हमलिये दरके मारे कामदेव प्रपत्ता भीरोंकी दोरीवाला चनुत वहाँ नहीं जवाता वरन वहाँकी छवीसी चनुर कियाँ जो प्रपने प्रेमियोकी घोर वाँकी चित्रवन चलाती है उसीसे कामदेव प्रपत्ता चनुत्तका काम निकाल लेता है ॥१४॥ वहीं कुबेरके भवनते उत्तरकी घोर इन्द्रचनुषके समान सुन्दर गोस फाटकवाला हमारा घर तुन्हें दूरते ही विवाह चेत्रण । उसीके गात एक छोटा सा कल्पवृक्त है जिसे भेरी शतीन पुत्रके समान सुन्दर गोस किये हैं। शतीन पुत्रके समान पात रक्ष्या है। वह हुलाँके गुच्छोचे हतना मुक्त हुम्मा होगा कि नीचे अके सके ही वे गुच्छे हापने तोवे जा सकते हैं।।१४॥ मीत घरमे जानेपर तुन्हें एक वावड़ी मिलेगी विवास तीविधिया पत्रकाल पत्रकाल है। यह इसकी स्वीपित तीविधिया पत्रकाल के बहुत-से मुनहरे कमल विवते हुए होग उसके जलाये बसे हुए हस इतने मुलते हैं कि मानसरोवरक के हतने पत्र होते हुए भी तुन्हें देखकर वे वहाँ नहीं जाना चाहेंने।।१६॥ उस्त बावड़ीके तीरपर एक बनावटी पहाड़ है, जिसको चोटी नीतसराधकी को हुई धोर जो चारों घोरसे सोनेके केलों

रक्ताशोकश्रलकिसलयः केसरशात्र कान्तः करवकष्रतेमधिवीमग्हपस्य । प्रत्यास**को** एक: संख्यास्तव सह मया वामपादाभिलाषी काङ्चत्यन्यो बदनमदिरां दोहदच्छबनास्याः॥१८॥ तन्मध्ये च स्फटिकफलका काञ्चनी वासयष्टि-र्मले बद्धा मिशिभिरनतिष्ठौढवंशप्रकाशैः। तालैः शिक्षावलयसुभगैर्नतितः कान्तया मे यामध्यास्ते दिवसविगमे नीलकएठः सहद्रः ॥१६॥ एभिः साधो ! हृदयनिहितैर्लक्सौर्लक्येथा द्वारोपान्ते लिखितवपुषी शङ्खपद्मी च दृष्टा ! न्नामच्छायं भवनमधुना महियोगेन नृनं सूर्यापाये न खलु कमलं पुष्यति स्वामभिक्याम्।।२०॥ गत्वा सद्यः कलभतनुतां शीघसंपातहेतोः कीलाशैले प्रथमकथिते रम्यसानौ निष्रुणः । अर्हस्यन्तर्भवनपतितां कर्तमल्पाल्पभासं खद्योतालीविलसितनिभां विद्युदुन्मेषद्दष्टिम् ॥२१॥

बन्वी श्यामा शिखरिदशना पक्कविम्बाधरोष्टी मध्ये जामा चिकतहरिसीयेचसा निस्नाभिः। स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां श्रोगीभारादलसगमना या तत्र स्याद्यवतिविषये सृष्टिराद्येव धातः ॥२२॥ तां जनीथाः परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयं द्रीभृते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवैकाम्। गाहोत्कराठां गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बालां जातां मन्ये शिशिरमथितां पश्चिनीं वान्यरूपाम्।।२३।। तस्याः प्रबल्हदितोच्छननेत्रं प्रियाया ननं निःश्वासानामशिशिरतया भिन्नवर्णाधरोष्ट्रम् । इस्तन्यस्तं ग्रखमसक्तव्यक्ति लम्बालकत्वा-दिन्दोदैंन्यं त्वदनुसरणिक्लष्टकान्तेविंभितिं ॥२४॥ आलोके ते निपतति प्रश सा बलिच्याकला वा मत्सादृश्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती। वा मधुरवचनां सारिकां पञ्जरस्थां किबद्धर्तः स्मरिस रसिके त्व हि तस्य प्रियेति॥२५॥

बैठना भीर फिर भपनी विजलीकी भाँखे जुगनुश्रोके समान थोडी-थोडी-सी चमकाकर मेरे घरके भीतर भाकना ।।२१।। वहाँ जो दुबली-पतली, नन्हे-नन्हे दाँतोवाली, पके हए विवासलके समान लाल भोठोंबाली, पतली कमरवाली, डरी हुई हरिग्गी समान भौकोवाली, गहरी नाभिवाली, नितम्बोंके बोक्सो धीरे-धीरे चलनेवाली और स्तनोके भारसे कुछ आयेको ऋकी हुई युवती तुम्हे दिखाई दे वही मेरी परनी होगी। उसकी सन्दरता देखकर यही जान पडेगा मानो ब्रह्माकी सबसे बढिया कारीगरी वही हो ।।२२।। अपने साबीसे विछुड़ी हुई चकवीके समान श्रकेली रहनेवाली भीर कम बोलनेवाली उस सुन्दरीको देखकर ही तुम समऋ लोगे कि वह मेरा इसरा प्राण ही है। विरहके कठोर दिन बडी उतावलीसे बिताते-निताते उसका रूप भी बदल गया होगा और उसे देसकर तुम्हें यह घोखा हो सकता है कि यह कोई बाला है या पालेसे मारी हुई कोई कमलिली है ।।२३।। देखों मेघ ! मेरे बिछोहमें रोते-रोते मेरी प्यारीकी ग्रांखे मूज गई होगी, गर्म ससिसे उसके मोठोंका रंग फीका पड गया होगा, चिन्ताके कारण गालोपर हाथ धरनेसे मौर बालोंके मुँहपर घा जानेसे उसका ध्रघूरा दिखाई देनेवाला मुँह मेघले ढके हुए चन्द्रमाके समान घंघला भीर उदास दिलाई दे रहा होगा ।।२४।। देखो मेघ ! या तो वह तुम्हे वहाँ देवताश्रोंको पूजा चढ़ाती मिलेगी या प्रथमी कल्पनासै मेरे इस विरहसे दुबले शरीरका चित्र बनाती मिलेगी या पिजडेमें बैठी हुई मिठबोली मैनासे यह पूछती मिलेगी कि हे मैना! तुम अपने जिस पतिकी प्यारी हो, उसे भी कभी स्मरण करती हो ? ।।२५।। या मैया ! वह मैले कपड़े पहने हए,

उत्सङ्गे वा मिलनवसने सौम्य नििष्य वीषां

महोत्राङ्कं विरिचतपदं गेयसुहातुकामा।
तन्त्रीमार्द्रां नयनसिलितः सारियत्वा कथंषिद्धयो भूयः स्वयमिष कृता मूर्ण्क्रनां विस्मरन्ती ॥२६॥
शोषन्मासान्विरहित्तस्थापितस्यावधेदां
विन्यस्यन्ती भृवि सखनया देहलीद्चपुण्यैः।
मत्सङ्गं वा हृदयनिहितारस्थामास्वादयन्ती
प्रायेगैते रमणविरहेष्यङ्गनानां विनोदाः॥२७॥
मच्यापारामहिन न तथा पीडयेन्महियोगः
शङ्के रात्रौ गुरुतरशुचं निर्विनोदां सस्तीं ते।
मत्सदेशः सुखयितुमलं पश्य माखीनिकारयन्त्रः॥२८॥
ताभ्रक्षियास्वनित्रयनां सीधवातायनस्थः॥२८॥

स्निग्धाः मरूयः कथमपि दिवा तां न मोच्यन्ति तन्वी-मेकप्ररूपा भवति हि जगत्यक्कनानां प्रवृत्तिः ।

म त्वं रात्रौ जलद शयनासन्त्रवातायनस्थः कान्तां सप्ते सति परिजने वीतनिद्राष्ट्रपेयाः ॥२६॥

गोदमे बीएग लिए, ऊँचे स्वरसे मेरे नामवाले गीत गाती मिलेगी। उस समय वह अपनी प्रांखीके श्रांसुश्रोसे भीगी हुई बीएगको तो जैसे-तैसे पोछ लेगी पर मेरा स्मरए श्राजानेसे वह ऐसी बेसुध हो जायगी कि प्रपने सबे हुए स्वरोके उतार चढावको भी वह बारबार भूलती जा रही होगी ॥२६॥ या मेरे बिरहके दिनसे ही वह देहलीपर जो फल नित्य रखती चलती है उन्हे घरतीपर फैलाकर गिन रही होगी कि स्रव विरहके कितने महीने बच गए है। या फिर वह मेरे साथ किए हुए सभोगके प्रानन्दका मन ही मन रस लेती हुई बैठी होगी, क्योंकि ग्रपने प्यारोके बिछोहमे स्थियाँ प्राय: ऐसी ही बातों में अपने दिन काटती है। १२७॥ हे मित्र ! तुम्हारी सलीके इन कामोमें लगे रहनेके कारए। दिनमें तो उने मेरा विश्वोह कुछ नहीं सताता होगा पर मुसे डर है कि रातके लिये कुछ काम न होनेसे उसकी रात बड़े कब्टसे बीतती होगी। इसलिये मेरा सदेश सुनाकर उसे सुख देनेके लिये तुम आधी रातको मेरे मवनके ऋगेखोपर बैठकर उसे देखना, क्योंकि उस समय बह तुम्हे धरतीपर उनीदी-सी पडी मिलेगी ॥२८॥ देखो । उसकी प्यारी सखियाँ, उस कोमल देहवालीको दिनमें कभी अकेली नहीं छोडेंगी, क्योंकि ससारमें सभी खियां, अपनी सखियोंके दू.खमें कभी उनका साथ नहीं छोडतीं। इसलिये तम उसके पलगके पासवाली खिडकीपर बैठकर बोडी देर परखना भीर जब वे सिखरों सो जाय तब रातको मेरी जागती हुई व्वारीके पास पहुँच जाना ॥२६॥ भीर वहाँ तम मेरी प्यारीको ढंढ लेना, जो वही कहीं घरतीपर एक करवट पढ़ी होगी। उसके ग्रास-पास मोतियोके हारके टटे हए दकडोंके समान ग्रांस बिखरे हए होंगे भौर वह भपने बढ़े हुए नखोंवाले डायसे भपना उस इकडरी चोटीके उन रूखे भीर उसके हुए अन्वेष्टव्यामवनिशयने सन्त्रिकीर्शेकपारवाँ तत्वर्य क्रमालितनवै शिल्लघहारै रिवासीः । भूयो भूयः कठिनविषमां सादयन्तीं कपोला-दामाक्तव्यामयमितनखेनैकवेशीं करेशा। ३०॥ श्चाधितामां विरहशयने संनिष्एशैकपार्श्वा प्राचीमृले तनुमिव कलामात्रशेषां हिमांशोः। नीता रात्रिः चरा इव मया सार्धमिच्छारतैया तामेबोष्णैविरहमहतीमश्रमियापयन्तीम् ॥३१॥ पादानिन्दोरभृतशिशिराञ्जालमार्गप्रविष्टा-न्पूर्वप्रीत्या गतमभिम्नखं संनिवृत्तं तथैव । चन्नः खेदात्सलिलगुरुभिः पच्मभिश्छादयन्तीं साभ्रेऽह्रीव स्थलकमलिनीं न प्रवुद्धां न सुप्ताम ॥३२॥ नि:श्वासेनाधरक्सिलयक्लेशिना विविधन्तीं शहरनानात्परुषमलकं नृतमागएडलम्बम् । मत्संभोगः कथमपनयेत्स्वमजोऽपीति निद्रा-माकाङ्चन्तीं नयनसलिलोत्पीडरुद्धावकाशाम् ॥३३॥

बालोको ध्रयने गालोपरसे बार-बार हटा रही होगी जो ध्रव शापके बीतनेपर ही सलक्षाए जा मकों ।।३०। देखो ! जो प्यारी, मेरे साथ जी भरकर सभोग करके परी रात अरण भरके समान बिता देती थी वही ग्राज बिछोहकी जिन्तामे सूखी हुई ग्रीर सूने पर्लंगपर एक करवट लेटी हुई पुरवके क्षितिजयर पहुँचे हए एक कला भर बचे हुए चन्द्रमाके समान दुबली होकर अपनी रातें गर्म औस बझ-बहाकर बिता रही होगी ॥३१॥ जालियोमेसे खनकर जो चन्द्रमाकी किरलें ग्रा रही होगी उन्हें वह समभती होगी कि पहले सुखके दिनोमें वे जैसी प्रमुतके समान ठण्डी थी वैसी ही धव भी होगी भौर यही समक्तर वह उन किरलोकी श्रीर मुँह करेगी पर फिर विरहके कारल जब वे किरलें वसे जलाने लगेंगी तब वह अपनी ग्रांस-भरी ग्रांसें पलकोसे ढक लेगी। उस समय मेरी प्यारी ऐसी दिखाई देगी जैसे बदलीके दिन घरतीपर खिलनेवाली कोई अधिखली कमिलनी हो ॥३२॥ मेरे विरहमे वह ग्राजकल कोरे जलसे ही नहाती होगी इसलिये उसके रूखे भौर बिना सँवारे हए बाल, उसके गालोपर लटककर उसके पतले बोठोंको तपानेवाली साँसोसे हिल रहे होंगे। वह बारवार यह सोचकर प्रपनी ग्रांंसोंमें नीद बूला रही होगी कि किसी प्रकार स्वप्नमे ही प्यारेसे सभोग हो जाय पर श्रांखोसे लगातार बहते हुए श्रांस, उसकी श्रांखे श्री नहीं लगने देते होये ।।३३॥ विसुड़नेके दिनसे ही उसने भ्रपने जुड़ेकी माला खोलकर जो वह इकहरी चोटी बाँघ ली थी जिसे छूनेमें भी उसे पीड़ा होती है और जिसे शाप बीतने पर मैं ही सबसे खोलकर बाँधुगा, उसी उलक्की और बिसरी हुई रूसी चोटीको वह अपने बड़े हुए नखोवाले हाथोसे अपने भरे हुए गालों परसे बार-बार

श्राद्ये बद्धा विरहृदिवसे या शिखा दाम हित्वा श्रापस्यान्ते विगलितश्चा तां मयोद्वेष्टनीयाम् । स्पर्शक्लिष्टामयमितनखेनासकृत्सारयन्तीं गण्डाभोगात्कठिनविषमामेकवेणीं करेण ॥३४॥ सा संन्यस्ताभरणमबला पेशलं धारयन्ती शय्यात्सङ्गे निहितमसकृदःखदुःखेन गात्रम् । त्वामप्यस्रं नवजलमर्यं मोचयिष्यत्यवश्यं प्राय: सर्वो भवति करुणावत्तिरादीन्तरात्मा ॥३ ५॥ जाने सरुयास्तव मिय मनः संभृतस्नेहमस्मा-दित्थं भृतां प्रथमविरहे तामहं तर्कयामि । वाचालं मां न खल सभगम्मन्यभावः करोति प्रत्यचं ते निखलमचिरादभातरुक्तं मया यत ॥३६॥ रुढापाङ्कप्रसर**मलकैरञ्जनस्नेहशून्यं** प्रत्यादेशाद्पि च मधुनो विस्मृतभूविलासम् । त्वय्यासने नयनम्परिस्पन्दि शक्के मृगाच्या मीन दो भा चलकुवलय श्रीत ला मेध्यतीति 113011 वामश्रास्याः कररुद्दपर्देर्भ्रच्यमानो मदीयै-

हुटा रहीं होगी ।।३४।।अब तुम देखोगे कि वह वेचारों बार-बार दुखेंसे पछाड़ ला-खाकर पर्लेगके पास पड़ी हुई, किसी-किसी प्रकार धयने दिना धाभूपणीवाले कोमल सरीरको सेंपाले हुए है तब तुम भी उसकी दखार धर्मन ने ने नक के भीन इहाए दिना न रह लकोगे क्योंकि इसरोंका दुखे है तब तुम भी उसकी दखार धर्मन है के पहले प्रतिक्र हुई के देख- कर कीन ऐसा कोमल हुदयवाला है जो पढ़ी न नाय ।।३४।। मैं वानता हूँ कि तुम्हारी स्था हो ही स्था त्यार करती है इसीकिय में सोचला हूँ कि वह इस पहले पहलके विखोहसे दुखती हो गई होगी। यह न समक्री कि ऐसी पत्रिवता खोका पति होने के सोमाम्यसे मैं इतना बढ़-बढ़कर बोल रहा है बरपू मैया! मैं ने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारी धौलों के सामने ही था नायगा। ॥६६॥ जब तुम उसके पास पहुँचोंने तब उस मुगनयनीकी नह साई भीन कहक उठेगी जिसप साम कैत हुए हिंगे, जो भीनन सानते से कही हो। हो ही हो भी भी में बहु ति दिनोंसे महिरान सीमें कारण मीहें कलाना भी भूल पई होगी। उस समय फड़कती हुई वह बाई घौल उस नीले कमस-वैती सुन्दर दिखाई सीगी जो मझिलायोंके इसर-उपर धाने-साने-साने कीप उठा करता है। ॥३॥। वह तुन्दर रिखाई सी जो मझिलायोंके स्थान उसकी सह सोरी-नारी बाई जोच भी कहक उसेगी जिसे मैं संभीन कर सुकते पर सान है सान उसी सह सोरी-नारी बाई जोच भी कहक होनी जिसे मैं संभीन कर सुकते पर सुकते होने सान होना होनी सिंहर सान करता है। सुकत सुन्दर रिखाई सीन जो सुन्दर सुन्द

र्भ्रकाजाल चिरपरिचितं त्याजितो देवगत्या ।

हस्तसंवाहनानां मंभोगान्ते सम्रचितो मम यास्यत्युरुः सरसकदलीस्तम्भगौरश्रलत्वम् ॥३८॥ तस्मिन्काले जलद यदि सा लब्धनिद्रासुखा स्या-दन्वास्यैनां स्तनितविग्रखो याममात्रं सहस्व। माभदस्याः प्रणयिनि मयि स्वप्नलब्धे कथंचि-त्सद्यः करुठच्यतभजनता ग्रन्थि गाढोपगृदम् ॥३६॥ स्वजलकशिकाशीतलेना निलेन ताम्रत्थाप्य प्रत्याश्वस्तां सममभिनवैजीलकैमीलतीनाम् । विद्यद्वर्भः स्तिमितनयनां स्वत्सनाथे गवाचे वक्तं घीरः स्तनितवचनैर्मानिनीं प्रक्रमेथाः ॥४०॥ त्रियमविधवे विद्धि मामम्बुवाई तत्संदेशें हूर यनिहितौरागतं त्वत्समीपम् । यो बन्दानि त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोपितानां मन्द्र स्निग्धैर्ध्वनिभिरबलावेखिमोचोत्सकानि ॥४१॥ पवनतनयं मैथिलीवोन्म्रखी इत्याख्याते त्वामुतकएठाच्छवसितहृद्या वीच्य संभाव्य चैवम्। श्रोध्यत्यस्मात्परमवहिता सौम्य सीमन्तिनीनां कान्तोदन्तः सहद्दवनतः संगमार्तिकचिदनः ॥४२॥

चिह्न ही बने मिलेंगे घीर न दुर्मायवद्य उत्तपर वह मीतियांकी करवारी ही वडी मिलेंगी जिसे यह बहुत दिनोंसे पहनती चनी था रही थी ।।३६।। हे मेच ! तुम्हारे पहुँचनेपर यदि उसे कुछ नीद धाने जये तो तुम उत्तक रीवे खुवाया एक वहर उहरे रहना जिससे यदि मेरी प्यारी कही स्वक्त नीद प्राप्त कर के तो तुम उत्तक रित्त प्राप्त कर कि क्षण नीद हमने के स्वक्त दिवारी हुई हो तो मेरे कंटमें पढ़ी हुई उत्तकी थुआएं स्वानक नीद हटनेसे सूट न पढ़ें ॥३६। एक पहर ठहरेनर भी बहु साँच न सोत तो तुम भावतींके नये कुलोंके समाम कीमल मेरी प्यारीको, सपने जलकी फुहारींत उच्चा किया हुमा बातु चलाकर, जमा देना ! भीलें शोतनेपर जब बहु करोंबेसे तुम्हारी और एकटक होकर रखे तो तुम धपनी बिजलीको खिला लेता भीर पत्त पत्त के सहना— से साम के साम के

वचनादातमनश्रोपकर्त तामायुष्मन्मम त्र्यादेवं तव सचहरी रामगिर्याश्रमस्थः। अन्यापनः कुशलमबले पुच्छति त्वां वियक्तः पूर्वाभाष्यं सुलभविपदां प्राश्विनामेतदेव ॥४३॥ अङ्गेनाङ्ग' प्रतनु तनुना गाहतप्तेन तप्तं साम्रेगाश्रद्रतमविरतोत्कएठमुत्किएठतेन समाधेकतरोच्छवासिना दुरवर्ती उप्गोछवामं संबल्पेस्तैविंशनि विधिना वैरिसा रुद्धमार्गः ॥४४॥ शद्धारूयेयं यदिप किल ते यः सखीनां प्ररस्ता-त्कर्णे लोलः कथयितमभुदाननस्पर्शलोभात । सोऽतिक्रांतः श्रवस्विषयं लोचनास्यामदृष्ट-स्त्वाम्रत्कराठाविरचितपदं मनमखेनेदमाह ॥४४॥

श्यामास्त्रङ्गं चिकतहरिखीश्रेवसे दृष्टिपातं वक्त्रच्छायां शिशानि शिखिनां बर्दभारेषु केशान् । उत्परयामि प्रततुषु नदीवीचिषु श्रुविलासान् हतुँकस्मिनकचिदपि न ते चिख्द सादृश्यमस्ति ॥४६॥

हनुमानजीकी बाने सुनी थी। हे भैया । सित्रके मुँहसे पतिका संदेश पाकर स्त्रियोंको अपने प्रियके मिलनसे कुछ कम मुख योडे ही मिलता है ? ।।४२।। हे आयुष्मन ! तुम मेरे कहनेसे भीर दसरेकी भलाई करनेका पूज्य लेनेके लिये उनसे जाकर कहना-हे अबला ! तुम्हारा बिखडा हुआ साथी रामगिरिके बाधममें कुशलसे है और तुम्हारी कुशल जानना चाहता है क्योंकि देखों ! जिन लोगोंपर प्रचानक विपत्ति था गई हो, उनसे पहले-पहल यही पूछना ठीक होता है ॥४३॥ उससे कहना--दूर बैठे हुए प्यारे साथीका मार्ग तो वैरी बह्या रोके बैठा है, इसलिये वह तुमसे मिल भले ही न सके, फिर भी वह अपने दुबलेपन, तपन, लगातार बहते हुए आँसू, मिलनेका चाव और गर्म उसाँसों को देख-देखकर ही मनमें समभ लेता है कि तुम भी वैसे ही विछोहमे दवली हो गई होगी. विरहसे तप रही होगी, ग्रांखोंसे भर-भर गाँस वहा रही होगी, मिलनेको उतावली होगी ग्रीर दिन-रात संबी संबी गर्म उसाँसें ते रही होगी ॥४४॥ हे घवला ! तुम्हारे प्यारेको जब तुमसे कोई ऐसी भी बात कहनी-होती थी जो तुम्हारी संखियोंके धागे ऊँचे स्वरसे कही जा सकती थी तब भी वह तुम्हारा मृंह चूमनेके लोभसे तुम्हारे कानमे ही कहनेको तुला रहता था। ग्रब तुम ग्रपने उस प्यारेकी न तो बानवीत ही सून सकती हो और न उसे ग्रांख भर देख ही सकती हो, इसलिये उसने बढ़े भावसे मेरे महिमे यह कहला भेजा है ॥४५॥ कि हे प्यारी ! मैं यहाँ बैठा, प्रियंगुकी लतामें तम्हारा करीर, ढरी हुई हरिएतिकी श्रौलोंने तुम्हारी वितवन, चन्द्रमामें तुम्हारा मूख, मोरोंके पंखोंमें तम्हारे बाल और नदीकी छोटी-छोटी लहरियोमे तुम्हारी कटीली भौहे देखा करता हैं। तो भी हे त्वामालिख्य प्रखयकुपितां घातुरागैः शिलायामात्मानं ते चरखपतितं यावदिच्छामि कर्तम् ।
असेस्तावनमुहुक्पचितैर्देष्टिरालुप्पते मे
क्रूरस्तिस्मचिप न सहते संगमं नौ कृतान्तः ॥४७॥
[धारासिकस्थलसुरमिखस्वनमुखस्यास्य बाले
दूरीभृतं प्रतनुमिप मां पञ्चवायाः वियोति ।
धर्मान्तेऽस्मिन्वमस्य क्यं वासराखि ज्ञेषुदिक्संसकप्रविततधनव्यस्तस्यतित्वानि ॥४८॥।

दिक्संसक्तप्रावतत्वचनव्यस्त्वसूर्यातयानि । ।।४८। मामाकाशप्रशिहितद्वजं निर्देशरलेपहेतो-र्लव्यायास्ते कथमपि मया स्वप्नमंदर्शनेषु । परयन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां

म्रुकास्यूलास्तरः किसलयेष्वश्रुलेशाः पतन्ति ॥४६॥ भिक्ता सद्यः किसलयपुटान्देवदारुदुमार्था ये तत्त्वीरसृतिसुरभयो दिवस्तेन प्रवृत्ताः।

अमलिङ्गयन्ते गुर्गवित मया ते तुषाराद्रिवाताः पूर्व स्पर्य यदि किल भवेदङ्गसेसिस्तवेति ॥५०॥

वार्षी ! मुझे दुख है कि हतमें से कोई एक भी पूरे उनसे तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाता ॥४६॥ जब मैं स्वराकी परिवार ने शब्दों कुतारी करते हुई मृतिका विश्व लीकर यह बनाना वाहता हूँ कि तुम्हें नवानों ने तिये मैं दुम्हार देरेंगे पड़ा हूँ उन्न समय और है पेंड उनहें पड़ते हैं कि भर भील देवने पूरे नहीं ने निवंधी कातकों हुमारा विश्वमें मिलता भी नहीं से तुहाता ॥४५॥ है बाला ! एक तो मैं यों ही तुम्हारे उन मुखले दूर रहने के कारण मुखा जा रहा हूँ विवये से ऐसी सीधी गंव धाती है जैसे पानी पड़नेपर धातीमें आती है, उन्नपर यह पीच वासोवाना कामदेव मुझे भीर भी स्वाराण जा रहा है। भव तुम्ही सोच की कि धार्मिक वीतनेपर जब चारी धोर उनमें हुई विश्व वीत वासोवाना कामदेव मुझे भीर भी स्वाराण जा रहा है। भव तुम्ही सोच की कि धार्मिक वीतनेपर जब चारो धोर उनमें हुई विश्व वीत कारण मुख्य का स्वाराण पारेशा जब कभी मैं स्वाराण पुरत्य हुं वायानी उन समय मैं किनके सहारे घपने दिन काट पाउँमा ॥४६॥ जब कभी मैं स्वापमें मुन्दे देखकर कत्वकर छातीने नागनेक तिये प्रपने हाव उत्तर कीता है, उस समय वनके देवता भी मेरी स्वापर तरस लाकर प्रपने नोतीके समान बड़े-बड़े धांसू हुं कोके कीमल पत्तींपर वहुंचा उनकाया करते है।।४६॥ हु हुजवानी ! देवरार के कोवन पत्तीं धारने कोत धार है है होंने ॥१९॥ समस्वर पत्ती और सुद्धा के साम कहे-बड़े धांसू हुंवोंके कीमल पत्तींपर करते हैं सही स्वाराण करते हैं सही स्वाराण होते हैं सही स्वाराण होते हैं सही स्वराण होते होते धार को धार हहे हैं उनहीं सुस्ता करते हैं सही स्वराण होते होते धार को धार हहे हैं कही से ही साम करते हुंवों साम होते हुंवों होते हैं सही स्वराण होते हैं सही साम होते हुंवों होते हैं सही होते ॥१९॥ होते हुंवों होते हुंवों होते हुंवों होते हुंवों होते हैं सही होते साम होते हुंवों होते हुंवों होते हुंवों होते होते हुंवों हुंवों होते हुंवों हुंवों होते हुंवों होते हुंवों हुंव

सचिप्येत चल इव क्यं दीर्घयामा त्रियामा सर्वावस्थास्वहरपि कथं मन्दमन्दातपं स्यात् । इत्थं चेतश्रदुलनयने दुर्लभग्रार्थनं मे गाढोष्माभिः कतमशरगं त्वद्वियोगव्यथाभिः ॥५१॥ नन्वात्मानं बहु विग्णयञ्चात्मनैवावलम्बे तत्कस्यासि त्वमपि नितरां मा गमः कातरत्वम। कस्यात्यन्तं सुखग्रुपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचैर्गच्छत्यपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेश ॥४२॥ शापान्तो मे भ्रजगशयनादस्थिते शार्क्कपासौ शेषान्मासान्गमय चतुरी लोचने मीलयित्वा । पश्चादावां विरहगिष्यतं तं तमात्माभिलापं निर्वेच्यावः परिशातशरचन्द्रिकास चपास ॥४३॥ भ्रयश्चाहं त्वमपि शयने कएठलङ्गा पुरा मे निटां गत्वा किमपि रुदती सस्वनं विश्वबुद्धा । सान्तर्हामं कथितमसकृत्युच्छतश्च त्वया मे दृष्ट: स्वप्ने कितव रमयन्कामपि त्वं मयेति ॥५८॥

है कंचल नैनोवाली! मैं मनसे यही मनाया करता हूँ कि किसी प्रकार रातके लवे-लवे तीन पहर कराय मने समान छोटे हो जायें सौर दिनकी तपन भी किसी प्रकार सदाके निये जाती रहे। पर मेरी यह दुलेभ प्रायंना बेकार ही जाती है। उपभर इन तिल तिल जनानेवाली विछोड़की जनता है। पर मेरी यह दुलेभ प्रायंना बेकार ही जाती है। उपभर इन तिल तिल जनानेवाली विछोड़की जनता है ते राज मेरा जो बेठा जा रहा है।। भर शा पर हं करवारणी बहुत कुछ छोच विचारकर मैं प्रयंगे मनको प्रभी है ही डाइस बेंचा लेता है, इन्तियों तुम भी बहुत कुछी पत होगा। देखी है हुल या खुक किसी- पर मदा नहीं रहा करते। ये तो पहिएके चक्करणे समान कर्या नीचे कभी ऊपर यों ही घाया-जाया करते है।। भरशा देखी है। प्रयान विचार करते है।। भरशा देखी है। प्रयान विचार करते है।। अपनी देखी ही प्रयान करते कि । अपनी मेरी जायागा। इसियं देश वर्ष वृद्ध पार महीनोंकी भी किसी-किसी प्रकार मार्क मुर्देश दिन मेरा शाप भी बीठ जायाग। इसियं देश वर्ष वृद्ध पार महीनोंकी भी किसी-किसी प्रकार मार्क मुर्देश दिन से साथ है। पित तो हम दोनों, विछोड़ है दिनोंमे सोची हुई पपने मनकी वह साथ सार्क मुंद्ध होनी चारी ही। पित दो हम दोनों साथी है अबता! तुम्हारे प्यारेन यह भी कहताया है कि एक बार जब तुम मेरे मंतनेस लगी हुई मेरे पर्नेगपर सो रही थी, उस समय तुम समानक विवस्ताकर रोती हुई जाग पड़ी थी और जब मैने वार-वार तुमले रोनेका कारण पुखा तब तुमने मीठी मुस्तानके साथ उत्तर दिया वा कि हे छली।। भूकी है करिया मेरी हो कि तुम किसी दूसरी स्वीके साथ परसा कर रहे हो, हसीलिय मैं रो पड़ी थी।।।१४।। है कारी पालोवाली ! इस पहलानी स्वीके साथ परसा कर रहे हो, हसीलिय मैं रो पड़ी थी।।।१४।। है कारी पालोवाली ! इस पहलानी स्वीके साथ प्रवार दिया वा कि हे छली। हिस्सी है कारी पालोवाली ! इस पहलानी स्वीके साथ प्रवार दिया है कार हो हो है कारी पालोवाली ! इस पहलानी स्वीके साथ परसा कर रहे हो हो हमी हम्मी हम साथ हमारे साथ हमारे हमारे

एतस्मान्मां कुशलिनमभिज्ञानदानाद्विदित्वा मा कौलीनाचिकतनयने मध्यविश्वासिनी भः। स्नेहानाहः किमपि विरहे घ्वंसिनस्ते त्वभोगा-दिष्टे वस्तुन्यपचित्रसाः ग्रेमराशीभवन्ति ॥४४॥ प्रथमविरहोद ग्रशोकां सर्खी श्चाश्चास्येवं शैलादाशु त्रिनयनवृषोत्खातकृटाश्रिवृत्तः। साभिज्ञानप्रहितकशलैस्तद्वचोभिर्ममावि प्रातः क्रन्द्रश्रसवशिथिलं जीवितं धारयेथाः ॥५६॥ कच्चित्सौम्य व्यवसितिमदं बन्धुकृत्यं त्वया मे प्रत्यादेशाच खलु भवतो घीरतां कल्पयामि । निःशब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितश्चातकेम्यः प्रत्युक्तं हि प्रश्विषु सतामीप्सितार्थक्रियैव ॥५७॥ **प्रियम्नुचितप्रार्थनावर्तिनो** एतस्कत्वा सौहार्दाद्वा विधुर इति वा मय्यनुकोशबुद्ध्या । इष्टान्देशाञ्जलद विचर प्रावृषा संभृतश्री-र्मा भदेवं चरामपि च ते विद्यता विषयोगः ॥५८॥

ही तुम समफ लेना कि मैं कुशलसे हैं। लोगोंके कहनेंसे तुम मेरे प्रेयमें सदेह न कर बैठना।
न जाने नोग यह क्यों कहा करते है कि विरक्षेत्रेम कम हो जाता है। सच्यों बात तो यह है
कि जब जाही हुई बहतूरों नहीं मिलती तभी उन्हें पानेके निवधे प्यास बढ जाती है और कैरो प्रेम
प्राक्तर इक्ट्रा हो जाता है। प्रेशा देशों मेथ। पहली बारके विद्योहसे हुखी प्रयमी मामोंको इस
प्रकार उक्त बंधाकर. उससे कुशल समाचार पाकर धौर वहचान लेकर तुम मेरे पास जच्ची हो
उस कैलास पर्वतसे लीट प्रामा जिसकी चोटियाँ महादेशबीके खोड़ने उलाइ दी है। और
फिर यहाँ प्राक्तर प्रातःकाल सिले हुए कुन्दके फूलके समान चू पढ़नेवाले मेरे प्रायोक्ती
रक्ता करता। प्रदेश स्था भेदा । तुमने मेरा यह प्यारा कामान चू पढ़नेवाले मेरे प्रायोक्ती
रक्ता करता। प्रदेश स्था केता कि मैं तुमसे हुकारी मक्तान करते ही तुमहें इस कामके योग
समभूमा। तुमहें में जाता हैं कि वस पपीहें तुमसे जन सौतते हैं, तृब तुम बिना उत्तर दिए
उन्हें जन दे देते हो। सज्जनोकी रीति ही यह है कि जब कोई उनसे कुछ मीने तो वे मृहसे कुछ न
कहकर, काम पूरा करके हि उत्तर दे बालते हैं। प्रधा। है सेय ! मैंने को तुमसे काम बताया है
वह पुत्ते कराना वही डिडार्स होगी, पर चाई मिनवाके नाते, चाहे मुक्त विद्योही पर तरस खाकर
सुम पहले मेरा प्राम कर देना घोर दिस्त अपना बराबा है स्वर कुपन करते हती निकर सात्रा है हि प्यारी विज्ञांकी एक सात्रा ति स्वरे मनता ही है प्यारी विज्ञांकी एक सात्रा किया निकर स्वरे विद्या स्वरे मारता है कि प्यारी विज्ञांकी एक सात्र स्वरे स्वरे में मुक्त सात्रा वार हो मन वार्त वहां वहां
भूमना। मैं यही मनता हो कि प्यारी विज्ञांकी एक सात्रा तिस्रे स्वरे सात्र स्वरे स्

तिस्माद हेर्निगदितमधो शीघ्रमेत्यालकायां यचागारं विगलितनिमं दृष्टिचिन्हैविदित्वा । मत्संदिष्टं प्रसायमधरं गुह्यकेन प्रयत्नात तदुगेहिन्या सकलमवदत्कामरूपी पयोदः ॥५६॥ इत्याख्याते सुरपतिसखः शैलकल्यापुरीष रिथत्वा स्थित्वा धनपतिपुरीं वासरै: कैश्चिदाप , मन्बासारं कनकरुचिरं लक्ष्रसै: पूर्वमुक्तै: तस्योत्संगे चितितलगतां तां च दीनां ददर्श ॥६०॥ संदेशं जलधरवरी दिव्यवाचाचचचे प्राणौंस्तस्या जनहितरतो रचितं यचवध्वाः। प्राप्योदन्तं प्रमुदितमना सापि तस्थौ स्वभर्तः केषां न स्यादिभमतफला त्रार्थना ह्यत्तमेषु ॥६१॥ वार्ता जलदकथितां तां धनेशोऽपि सद्यः शापस्यान्तं सदयहृदयः संविधायास्तकोपः । संयोज्येती विगलितश्ची दंपती हृष्ट्चिची भोगानिष्टानविरतसुखं भोजयामास शस्त्रत ॥६२॥

न हो, जैसा में भोग रहा हूँ 11% दा। यसकी ये बाते मुनकर मनचाहा रूप घारण, करनेवाला वह बादल, रामिंगिरेसे चलकर धनका पहुँच गया थीर बताए हुए विद्वांको देखकर उसने यक्षका वह मदन पहचार निया जिसकी सब शीभा फीकी पढ़ गई थी। वहाँ उसने यक्षको प्यापित वह प्यारभार महान पहचार कही का निया जिसकी स्वापित की वा पा 11% शा हुए सदेश मुनाया, जिसे यसने बढ़े जतने भेजा था। १८१। यह मुनकर बादल बहीने वनिद्या थीर कभी पद्माहियों पर, कभी नदियों के पाक और कभी नपारे कहरता हुआ थोड़े ही दिनोंने कुनेवरकी राजधानी अलकामे पहुँच गया। वहाँ धपने मित्रके बताए चिह्नोसे उसने वियोगी यक्षका, सीनेक समान पमकता हुआ मदन पहुँचान तिया थीर उत्तरी वहाँ देखा कि यसकी की बेजारी उस मवनमे परतीपर पहुँ हुई है। १६०।। वहाँ पहुँचकर सत्तरा भाग करनेवाले उस मले भेज देवी सावर्योग यसकी की आण बचानेके निये सत सदेश मुना डाजा। यक्षकी भीभी भाग पर्प प्यारेका हुआस समाचार पाकर फूली न तमाई। सब है, पच्छे तोगोसे कोई काम करनेकी कहा जाय तो वह सबस्य पूरा होता ही है। १६१। जब कुनेदरेन यह बात मुनी कि बादलने यसकी क्रीको ऐता संदेश दिया है तब उतके मनमे बढ़ी दया थाई, उनका क्रीव उतका राय शेर उन्होंने प्रवनना साप लोटाकर उन देगों पति-पती को फिर मिला दिया। इस मिसनेसे उनका सब हु ज जाता हा धीर वे फिर कभी मत्तर हो गए। कि उत्तर ति सार है। पत हिस कि में पता हिस पता है कि उत्तर हो सि कभी

इत्यंभूतं सुरचितपदं मेघदृतामिधानं कामकीडाविरहितजने विषयुक्ते विनोदः। मेघस्यास्मिन्नतिनिषुणता बुद्धिभावः कवीनां नत्वार्यायास्वरसक्तमलं कालिदासस्चकार ॥६२॥

॥ इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ मेघदूते काव्ये उत्तरमेघ. समाप्तः ॥

टुन्स भिना हो नहीं ॥६२॥ कवि कानियासने घायाँदेवी कालीके चरणु-कमलो में प्रणान करके पुन्दरताक्षे सजाए हुए बस्तोने यह उत्तर कही हुई नैयदृत नामकी कविता रखी है। यह कविता वियोगके समय उन लोगोका भी मन बहलावेची जिन्हें दिखास मिन्सू हो नहीं साथ ही इसमें मेथको प्रयत्न चुरुएहोंका भीर कवियोजी करूनाका वरिषय भी मिन जाया। ॥६३॥

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए मेघदूत कान्यमे उत्तरमेघ समाप्त हुग्रा।

**% ऋतुसंहारम् %** 

## \* ऋतुसंहारम् \*

।। प्रथमः सुर्गः ॥ श्रीष्मवर्णनम्

प्रचण्डसूर्यः स्वृहस्थीयचन्द्रमाः सद्विगाहबतवारिसञ्चयः। दिनान्तरम्योऽस्युपशान्तमन्मथो निदाधकालोऽयसुपागतः प्रिये ॥१॥ निशाः शशाङ्कचतनीलराजयः कचिडिचित्रं जलयन्त्रमन्दरम् । मिश्राः शशाङ्कचतनीलराजयः कचिडिचित्रं जलयन्त्रमन्दरम् । मिश्राम् सरसं च चन्दनं शुचौ विशे यान्ति जनस्य सेच्यताम् ॥२॥ सुवामितं हर्म्यतलं मनोहरं प्रियासुस्वोच्छ्यामविकम्पतं मधु । सुतन्त्रभीतं मदनस्य दीपनं शुचौ निशिधेऽजुभवन्ति कामिनः ॥२॥ नितम्बविम्बंः सदुक्लमेखलंः स्तनः सहारामरशैः सचन्दनैः । श्रिरोहहैः स्नानकषायवासितैः स्वियो निदाधंशमयन्ति कामिनाम् ॥४॥ नितान्तलाखाससरागरङ्गवैनितिम्बनीनां चरशैः सनुषुरैः। पदं पदं हंसहतानुकारिभिजैनस्य चित्रं क्रियते समन्मथम् ॥४॥

#### पहला सर्ग गर्मीका वर्गन

भिये ! गरमीके दिन था गए हैं भूप बड़ी कही हों। गई है भीर बन्द्रमा बड़ा मुहावना लगता है। कोई बाहे तो धाजकल दिन-रात गहरे जलमें स्वान कर सकता है। इन दिनो सीफ जड़ी कुमावनी होती है धीर कामधेव तो एक-रम ठड़ा पड़ गला है। ११ गरेली प्यारी ! धाजकल तो नोग यह वाहते हैं कि वारों भीर निले हुए जन्माको चौरनी छिटकी हुई हो, रंग-विरंग फन्मारीके तके हुए लोग बेठे हुए हीं इथर-जमर डंग-बंगके रात विवस्त पड़े हो धीर सुनिम्बत जन्म नारीके तके हुए लोग बेठे हुए हीं इथर-जमर डंग-बंगके रात विवस्त पड़े हो धीर सुनिम्बत जन्म नारी भीर खिडका हुमा हो। १२।। धीर प्रेमियोंको भी इन दिनों मन बहलानेके लिये ऐसी-ऐसी कामको जमारने अवस्त नारी के मुहल प्रान्त वाहते हैं मिदर सुनिम्बत जमा हुल हुमा अवनका तल, प्यारीके मुहली अभागते अवस्त नारी हैं मिदर हों पहुंच के सुनर सुनिम्बत जम । हुला हुमा अवनका तल, प्यारीके मुहली अपने गमीसे सताए हुए प्रेमियोंको तपन सिटानेके तिये उन्हें पपने जन नित्तयोगर लिटाती है जिनपर रेशामी बन्ध धीर करधनो पड़ी होती है, प्रपने जन बन्दन पुते हुए ठेडे स्तनोसे लिपटाती है जिनपर रेशामी बन्ध धीर करधनो पड़ी होती है, धार भग जन वन्दन पुते हुए ठेडे स्तनोसे लिपटाती है जिनपर हार और दूसरे तहने वहे होते है धीर धमने जन बन्दन पुते हुए ठेडे स्तनोसे लिपटाती है जिनपर सुनी सुनी सुनी सुनी सुनी सुनी सुनी होती है आप सुनी वह कुनी पन सुनावी है जो उन्होंने स्वान सुनी होते हैं धीर धमने उन स्वन्न होती है जा नहीं होती है आर सुनी कर सुनी के उन्होंने स्वान सुनी होती है साम सुनी कर सुनी विष्ठ पुता करते हैं। अस

पयोधराश्चन्दनपङ्कचिंतास्तुपारगौरार्पितहारशेखराः ।
नितम्बदेशाश्च सहेममेखलाः प्रकृषिते कस्य मनो न मोत्मुकम् ॥६॥
सङ्कद्वतस्वेदचिनाक्षसंघयो विमुच्य वासांसि गुरुखि साम्प्रतम् ।
सत्तेषु तन्वंशुकमुष्तरस्तना निवेशयन्ति प्रमदाः सयौवनाः ॥७॥
स्वन्दनाम्युज्यजनोद्धवानिक्तैः सहस्यप्टिस्तनमण्डलापेशैः ।
सवन्दत्ताम्युज्यजनोद्धवानिक्तैः सहस्यप्टिस्तनमण्डलापेशैः ।
सवन्दत्तमेक्काक्तिलातिनस्वनैविवोच्यते सुन् द्वाद्य मन्मयः ॥८॥
सतेषु हम्येषु निशासु योपितां सुखप्रसुप्तानि मुखानि चन्द्रमाः ।
विलोक्य नृनं भुशमुन्तुकक्षियं स्वयस्वयोत्तराविता मही ।
न शक्यते द्रस्युप्तप्तिक्ष्मर्यक्षत्ति प्रचावस्ययोत्तराविता मही ।
न शक्यते द्रस्युप्तप्तिक्ष्मर्यक्षति प्रचावस्ययोत्तराविता सही ।
स्वाः प्रचण्डतस्य परिकृष्तिक्ष्मर्यक्षति ।।१०॥
स्वाः प्रचण्डतयत्वापिता भृशं तुषा महत्या परिशुष्कतालवः ।
वनान्तरं तोयमिति प्रधाविता निरोच्य मिकाक्षनम्विभं नमः ॥११॥
सविभमः सस्मितजिक्षवीचित्रविलासवत्यो मनसि प्रवानिनाम् ।
अनक्षसंदीपनमाशु कुर्वते यथा प्रदोषाः शशिचारुपृप्ताः ॥१२॥

इन दिनो स्त्रियोके हिमके समान उजले झीर अनूठे हारसे सजे हुए चन्दन-पुते स्तन देखकर और सुनहरी करधनीसे बेंधे हुए नितम्ब देखकर मला किसका मन नहीं ललच उठगा ॥६॥ ऊँचे-ऊँचे ु . स्तनोबाली जिन युवतियोके द्यगोंके जोड़ जोड़में गर्सीके मारे पसीना छूटा करता है वे भी इस गर्मीमे भवने मोटे बस्च उतारकर पतले-पतले कपढ़े पहननं लगी है ।।।।। याजकल लोग कामहेवको उसी प्रकार जगाया करते है जैसे कोई स्त्री, घपने सोए हुए प्रेमीको चन्दनम बसे हए ठडे जलसे भीगे हुए पत्नोकी ठढी बयार ऋतकर या मोतियोक हारोकी लटकनी हुई भालरोसे सजे हुए भ्रपने गोल-गोल स्तन प्रेमीको छातीपर रखकर, या वीएगके साथ प्रपने मीठे गलेसे गीत गा-गाकर जगाया करती है ।। ।। रातके समय उजले भवनमें सुख्ये सोई हुई युवतीका मुख निहारनेको उतावला रहनेवाला चन्द्रमा जब बहुन देरतक उनका मेह देख चुकता है तो लाजके मारेवहरातके पिछले पहरमें उदास हो जाता है।।६।। परदेसमें गये हुए जिन प्रेमियोंका हृदय ग्रपनी प्रेमिकाधोंके बिछोहको तपनसे मुलस गया है, वे आँगीके फोकोसे उठी हुई घूलके बवडरोंवाली ग्रीर कड़ी धूपकी लपटोसे तपी हुई धरतीकी ग्रीर देखने है तो उनसे देखा नहीं जाता।।१०।। जसते हुए सुबँकी किरएोंसे कुलसे हुए जिन जगली पञुषोकी जीम प्याससे बहुत सूख गई है वे घोड़ोमें उन जगलोंकी ग्रोर दौड़े जा रहेहैं जहांके ग्रांजनके समान नीले .. प्राकाशको हो वे पानी समऋ बैठे हैं ॥११॥ चमकते हुए चन्द्रमावाली साँऋके समान जो सुन्दरियाँ चन्द्रमाके समान उजले चन्द्रहार ग्रादि ग्राभूचर्सोसे सत्री हुई वडी प्यारी लगरही हैं वेबडी चटक मटक भीर मुस्कुराहटके साथ भ्रपनी चितवन चलाकर परदेसियोके मनमे भटसे कामदेव रवेर्मयुखैरभितापितो भ्रशं विदह्यमानः पथि तप्तपांसभिः। श्रवाङ्गुस्तो जिह्नगतिः स्वमन्मुहः फणी मयूरस्य तले निषीदति ॥१३॥ हत्विक्रमोद्यमः श्वसन्प्रहर्दश्विदारिताननः। तवा विलोलजिह्नश्रलिताग्रकेसरः ॥१४॥ हन्त्यदुरेऽपि गजान्म्रगेश्वरो विशुष्ककएठोद्धतमीकर।म्भसो गमस्तिभिर्भात्रमतोऽनुतापिताः । प्रश्रुद्धतप्लोपहता जलार्थिनो न दन्तिनः केमिरिखोऽपि विस्यति ॥१४॥ कलापिनः क्लान्तशरीरचेतसः। मवितर्गभस्तिभिः कलापचकेषु निवेशिताननम् ॥१६॥ ध्नन्ति समीपवर्तिनं खनश्रायतपोतमण्डलेः। सभद्रमस्तं परिशष्ककर्दमं सर: रवेर्मयुखैरभितापितो भशं वराहयुथो विशतीव भतलम् ॥१७॥ तीच्णतरांश्चमालिना सपङ्कतोयात्सरसोऽभितापितः । उत्प्लत्य भेकस्त्र्षितस्य भोगिनः फगातपत्रस्य तले निपीदति ॥१८॥ विपन्नमीनं द्रतभीतसारसम् । सम्बद्धताशेषमृणालजालकं परस्परोत्पीडनमंहतैर्गजैः सान्द्रविमर्दकर्दमम् ॥१६॥ कृतं सर:

जगा देती है ।।१२।। देखी ! धूपसे एकदम तपा हबा बीर पेड़ेकी गर्म धूलसे भुलसा हबा यह सर्प ब्रयना मेंह नीचे छिपाकर बार-बार फुफकारना हबा मोरकी छायामे कुडल मारे भैठा हमा है पर मोर भी गर्मीके मारे उसे कूछ नहीं कह रहा है।।१३।। देखों । हाथियोके पास होनेपर भी यह सिंह उन्हें मार नहीं रहा है क्योंकि गर्मी इतनी पड रही है कि बहुत प्यासके मारे इसका सब साहस ठडा पड गया है, प्रपना पूरा मुँह खोलकर यह बार-बार हाँफ रहा है, धपनी जीअसे श्रपने श्रोठ चाटता जा रहा है श्रौर हाँफनेसे इसके कथेके बाल हिलते जा रहे हैं।।१४।। जो हाथी धूप भौर प्याससे बेचैन होकर ध्रपने मूचे मृँहसे ऋाग फेकते हुए पानीकी खोजमे इधर-उधर घूम रहे है वे इस समय सिंहमें भी नहीं डर रहे हैं ।।१५।। हदनकी ग्रन्तिके समान जलते हुए सूर्यकी किरए।से जिन मोरोंके शरीर बौर मन दोनो सुस्त पड गए है, वे ग्रपने पास कुडल मारकर बैठे हुए सौपोको भी नहीं मारते वरन् उल्टे धूपसे भवना मृंद बबानेके लिये भवना गला उनकी पृंछकी कुडलमे डाले चुप-चाप बैठे हुए है।।१६।। ध्रुपसे एकदम भूजसा हम्रायह जगली सुग्ररोका भूँड ग्रपने लंबे-लंबे षुषनोंसे नागरमोथेसे भरे हुए बिना की चडवाने गडढेको खोदता हुआ। ऐसा लगता है मानो धरतीमे पूसा जा रहा हो ।।१७।। घूपसे तपे हए मेढक, गँदले जलवाले पोखरेसे बाहर निकल निकलकर प्यासे सांपोके फनकी खातीके नीचे मा-माकर बैठ रहे है ॥१८॥ यह देखो, यहाँपर हावियोंने इकट्टे होकर श्रापसमे लड-भिडकर इस तालके सब कमल उखाड़ डाले, मछलियोंको शैद डाला ग्रीर सब सारसोको डराकर भगा दिया है।।१६।। जिस प्यासे साँवकी मिल सुर्यकी चमकसे ग्रीर भी

रवित्रभोडिकशिरोमशिव्रभो विलोलजिह्नाद्वयलीढमास्तः। विषाग्निसर्यातपतापितः हन्ति मण्डककल तुपाकुलः ॥२०॥ विनिःस्रतालोहितजिह्नसुन्सुखम् । सफेनलालाषुतवक्त्रसंपुटं महिषीकलं तपाकलं निःसतमहिगहरादवेचमार्थ जलम् ॥२१॥ परुषपवनवेगोत्चिप्तसंशब्कपर्णाः। पदत्तरदवदाहोच्छष्कसस्यप्ररोहाः दिनकरपरितापची सत्रोयाः समन्ताद्विद्धिति अयम्रुच्चैर्वीच्यमासा बनान्ताः ॥२२॥ श्वसिति विद्वगवर्गः शीर्श्यपर्गद्वमस्थः कपिकलमपयाति क्लान्तमद्रे र्निकुञ्जम् । भ्रमति गवययुषः सर्वतस्तोयमञ्जञ्जारभक्तमजिक्षं प्रोद्धरत्यम्बु कृपात् ॥२३॥ विकचनवकुसुम्भस्वच्छसिन्द्रभासा प्रवलपवनवेगोद्भतवेगेन तुर्गम्। तरविरुपलतामालिङ्गनच्याकलेन दिशि दिशि परिद्या भूमयः पावकेन ॥२४॥ ज्वलति पवनवृद्धः पर्वतानां दरीषु स्फटित पदनिनादः शुष्कवंशस्थलीषु । प्रसरति त्यामध्ये लब्धवृद्धिः चर्णेन म्लपयति मृगवर्ग प्रान्तलम्नो दवाग्निः ॥२४॥ बहुतर इव जातः शारमलीनां वनेषु स्फुरति कनकगौरः कोटरेषु द्रमासाम् । परिशतदत्त्रशाखानुत्पतन्त्रांशुवृत्तान्भ्रमति पवनपृतः सर्वतोऽग्निर्वनान्ते ॥२६॥

चमक उठी है वह प्रपनी लवलपाती हुई दोनो जीभोसे पवन पीता जा रहा है ग्रीर घूपकी लपटें धीर धपने विषकी आरसे जलनेके कारण मेढकोंको नहीं मार रहा है ।।२०।। जुगाली करनेसे जिन भैसोंके मुँहसे भाग निकल रही है धीर लार वह रही है वे अपना मुँह खोलकर प्रवनी लाल-लाल जीभें बाहर निकाले हए प्यासके मारे ऊपर मेह उठाए पहाडकी गुफरमे निकल निकलकर जलकी ग्रीर लपकी चली जा रही हैं ।।२१।। आजकन वन तो और भी डरावने लगने लगने है क्योंकि वहाँ जगल-की भागकी बढ़ी-बढ़ी लपटोसे सब बुक्षोकी टहनियाँ ऋलस गई है, भ्रथटमे पहकर सने हुए पत्ते कपर उड़े जा रहे हैं और सूर्य की गर्मीत बारों भोरका जल मूख गया है।।२२।। जिन बुक्षों के पत्ते **कड़ गए हैं उनपर बैठी हुई सभी चिड़ियाँ हाँ**फ रही है, उदास बदरोके कड पहाडकी गुफायोमे धूमे जा रहे है, पशुद्धों के भूड चारों धीर पानीकी खोजमे बूम रहे है धौर ग्राट पैरोवाले शरभोका भड एक कुएँमे गटागट पानी वीता जा रहा है ॥२३॥ पूरे खिले हुए नये कुमुस्भी फूलके समान धीर स्वच्छ सिन्द्रके समान लाल-लाल चमकनेवाली, भौधीसे भीर भी धवक उठनेवाली और तीरपर खढे हए वृक्षों भीर लतामोकी फुनगियोंको चूमती जानेवाली जगलकी मागसे जहाँ-तहाँ धरती जल गई है ।।२४।। वनके बाबेसे उठती हुई बौर वायुमे बौर भी भडकी हुई यग्निकी लपट, पहाडकी घाटियोमे फैलती हुई सभी पशुप्रोको जलाए डाल रही है. सुखे बाँसोमे चटचटा रही है और क्षाण भरमें ग्रामे बढकर घास पकड़ से रही है ।।२४।। पवनमे भडकाई हुई और सेमरके बुक्षोके कार्जोमें फैली हुई धाग बृक्षके लोखलोंमें ग्रपना सुनहला पीला प्रकाश चमकाती हुई ग्रीर ऊँचे बृक्षोपर उछलती हुई बनमें चारों बोर घूम रही है जिनको डालियोके पत्ते बहुत गर्मी पहनेसे पक-पककर ऋडते जा रहे गजगवयमृगेन्द्रा वह्निसंतप्तदेश सुहृद इब समेता द्वन्द्वभावं विद्वाय । हुतवहपरिखेदादाशु निर्मत्य कचाद्विपुलपुलिनदेशां निम्नगां संविशन्ति ॥२७॥ कमलवनचिताम्बुः पाटलामोदरम्यः

सुखसिललिनिषेकः सेव्यचन्द्रांशुहारः । त्रजतु तव निदाधः कामिनीभिः समेतो निशि सुललितगीते हर्म्यपृष्ठे सुखेन ॥२⊏॥

इति महाकविश्रोकालिदासकृतौ ऋतुसंहारे ग्रीष्मवर्णन नाम प्रथम सर्गः ।।

है।।२६।। मागने पबराए हुए मीर फुलसे हुए हाथी, बैल घीर सिंह, घान मित्र बनकर साथ-साथ इकट्टे होकर पानके जनको फटयट निकल घाए है बीर नदीके बोबे और बजुए तीरपर माकर विश्रास कर रहे हैं।।२७।। जिस गर्मीकी ऋतुने कमलोसे सरे हुए खीर खिले हुए पाटलको गंधमे बसे हुए जलमे स्नान करना बहुत मुहाता है घीर जिन दिनो चन्द्रमाकी बौदनी घीर मोतीके हार बहुत मुख देते हैं, वह ऋतु प्रापकी ऐसी बोते कि रातको आप प्रपने घरको खतपर लेटे हो, मुक्सियों प्रापको धैरे बैटो हों घीर मनोहर सगीत खड़ा हुया हो।।२८।।

> महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए ऋतुसहार नामके महाकाव्यमे गर्मीका वर्णन नामका पहला सर्गसमाप्त हुन्ना।

### द्वितीयः सर्गः शावृड्वर्णनम्

ससीकराम्भोधरमचकुखरस्तिहत्यताकोऽशिनशब्दमर्दलः ।
समागतो राजवदुद्धतव्यतिर्घनागमः कामिजनिषयः प्रिये ॥१॥
नितान्तनीलोत्पलपत्रकान्तिभः कचित्रभिकाखनराशियंनिभैः ।
कचित्सगर्भप्रमदास्तनप्रभैः समाचितं व्योम धनैः समन्ततः ॥२॥
तृषाकुलैशातकपविणां कुलैः प्रयाचितास्तोयभरावलम्बनः ।
प्रयान्ति मन्दं बहुधारविष्णो बलाहकाः श्रोत्रमनोहरस्वनाः ॥३॥
बलाहकाश्राशनिशब्दमर्दलगः सुरेन्द्रचापं दघतस्तिहिद्गुलम् ।
सुतीच्लशारायतनोग्रसायकैस्तुदन्ति चेतः प्रसमं प्रवासिनाम् ॥॥॥
प्रभिन्नवैद्यनिभैस्तृलाङ्करैः समाचिता प्रोत्थितकन्दलीदलैः ।
विभाति शुक्लेतररत्नभृषिता वराङ्गनेव वितिरन्द्रगोपकैः ॥॥॥
सदा मनोजं स्वनदुत्सवोत्मुकं विक्रीलीवस्तीर्थकलापिशोभितम् ।
ससंश्रमालिङ्गनचुम्बनाकुलं प्रवृचनुत्यं कुलमद्य वर्हिलाम् ॥६॥

#### दूसरा सर्ग वर्षाका वर्णन

देखो प्यारी! जलको कुहारोसे गरे हुए बादलोके मतवांने हाथीपर चढा हुया, चमकती हुई विजियिकी फडियोको पहरावा हुया थारे बारलोकी गरवण ता हुया यह कामियोका प्यारा पांचल प्रायोका सा ठाट-वेट वक्त कर या पहुँचा है। ।११। कही तो प्रथम तो ले कमलको पंचारा पांचल प्रायोका सा ठाट-वेट वक्त कर या पहुँचा है। ।११। कही तो प्रथम तो ले कमलको पंचारी ले के ताले, कही गिलिएके स्तानेके स्थान काले-काले बादल प्राप्वारो रेपर-चथर खाए हुए है। ।११। देखो ! तिन बादलोके पीर विश्वरिक स्थान काले-काले बादल प्राप्वरो रेपर-चथर खाए हुए है। ।११। देखो ! तिन बादलोके धोर कालोको भारते नाने मान रहे हैं, ऐसे पानोके भारते नाने काले हुए धांचार पानां बरहाने छोर कालोको भारते नाने काले कर कर पानी मान रहे हैं, ऐसे पानोक पारे की पीर-वेट चित्र के वा रहे हैं। ।११ पुरतके समान गड़गढ़ाते हुए, विजलोकी डोरोवाजा इन्द्रम्युप कडाए हुए ये बादल प्रथमी तीली धारोके पैने बाख बरखाकर परदेशमे पहुँचे हुए लोलीका मन कहमला रहे हैं। ।४॥ छितराई हुई वैदूर्यमिएके समान दिखाई देनेवाली धासके कोमल मेंकुवाले भरी हुई, उपर निकते हुएक-स्ततीके पत्नोते कहा हुई प्रीप्त उस नामिका जेती दिखाई रे हुए हैं जे धोरेन रत्नको छोड़कर घोर सभी रेपके रत्नीवेत हुई पीर पीर ति उस नामिका जेती दिखाई रे हुए हैं की धोरेन रत्नको छोड़कर घोर सभी रेपके रत्नीवाले घानू पत्नीति साई हुई गारी उस नामिका जेती दिखाई रे हुए है जो धोरेन रत्नको छोड़कर घोर सभी रेपके रत्नीवाले हुई पीर पीर स्वत्त हुई पीर स्वति हुए सावलोकी छोमपर रीकेकर मनन है। उठनेवाले और प्रयोग पत्न होता हो हुई सुहाकने लगानेवाले से गोरिके कुछ्ड , स्वत्त हुए धान स्वति हुई है। ।१॥ विजल होता हो हुई हुई एस हाम विज्त होता हो कालेवाले से गोरिके कुछ्ड , स्वत्त हुए धान स्वति हो होता होने हुई है। ।॥ वीच होता होनेवाले सो बीच होता होता होने हुई है। ।१॥ विजल होनेवाले की स्वति होनेवार सपने की बो बेठते हैं।

परितस्तटद्रमान्त्रबद्धवेगैः सलिलैरनिर्मलैः। नियातयन्त्यः स्तियः सदश इव जातिविश्रमाः प्रयान्ति नद्यस्त्वरितं पयोनिधिम् ॥ ७ ॥ **त्रणोत्करै हद्गतकोमला** इरें श्रितानि नीलहिरिशीमखन्नतै:। बनानि वैन्ध्यानि हरन्ति मानमं विभूषितान्युद्रतपरलवैर्द्रमैः॥ = ॥ विलोलनेत्रोत्पलशोभितानर्नम् गैः समन्तादपजातसाध्वसैः। समाचिता सैकतिनी वनस्थली सम्रत्सकत्वं प्रकरोति चेतसः॥ ह ॥ अभीच्यामुच्चैर्ध्वनता पयोमुचा घनान्धकारीकृतशर्वरीष्वपि । तिहत्त्रभादिशितमार्गभूमयः प्रयान्ति रागादिभसारिकाः स्त्रियः ॥१०॥ पयोधरे भीमगभीर निस्वन स्तिहि डिस्ट्रे जितचेतसो भृशम् । कतापराधानपि योपितः प्रियान्परिष्वजन्ते शयने निरन्तरम् ॥११॥ विलोचनेन्दीवरवारिविन्द्भिर्निपिक्तविम्बाधरचारुपल्लवाः निरस्तमाल्याभरणानुलेपनाः स्थिता निराशाः प्रमदाः प्रवासिनाम् ॥१२॥ कीटरजस्त्रणान्त्रितं भुजंगवद्वकगतिप्रसर्पितम् । विपास**स**रं ससाध्यमेर्भेकक्लैनिरीचितं प्रयाति निम्नाभिष्क्षं नवीदकम् ॥१३॥ विपत्रपुष्पां नलिनीं समृत्सुका विहाय भृङ्गाः श्रुतिहारिनिस्वनाः । पतन्ति मृढाः शिखिनां प्रनृत्यतां कलापचक्रेषु नवीत्पलाशया ॥१८॥

नववारिदस्वनैर्मदान्वितानां महर्महः । वनद्विपानां ध्वनतां समृद्भयुर्थेर्मद्वारिभिश्विताः ॥१५॥ क्योलदेशा विमलोत्पलप्रभाः सितोत्पलाभाम्बदच्यम्बतोपलाः समाचिताः प्रस्रवर्णैः समन्ततः। प्रवृत्तनृत्यैः शिखिभिः समाकुलाः सम्रत्सुकत्वं जनयन्ति भूधराः ॥१६॥ कद म्बसर्जार्जनकेतकीवनं विकम्पयँस्तत्कसमाधिवासितः ससीकराम्भोधरसङ्गशीतलः समीरणः कं न करोति सोन्सकम् ॥१७॥ शिरोस्है: श्रीणितटावलम्बिभि: कृतावतंसै: कुसुमै: सुगन्धिभि:। स्तनै: सहारें वेदनै: ससीधुभि: खियो रति संजनयन्ति कामिनाम ॥१=॥ बहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति व्यायन्ति नत्यन्ति समाश्रयन्ति । नद्यो घना मत्तराजा बनान्ताः त्रियाविहीनाः शिखिनः प्लबक्ताः ॥१६॥ तडिक्लताशक्रधनर्विभविनाः पयोधरास्तोयभरावलम्बनः। स्त्रियश्च काश्चीमश्चिक्रएडलोज्ज्वला हर्गन्त चेतो युगपत्प्रवासिनाम् ॥२०॥ मालाः कदम्बनवकेमरकेतकीभिरायाजिताः शिरसि विश्वति योपितोऽद्य। कर्णान्तरेष ककुभद्रममञ्जरीभिरिच्छानुकुलरचितानवर्तसकाँथ ॥२१॥

पढ़ रहे है। ११४।। नये-नये बादलोके गरजनेसे जब बनैले हाथी मस्त हो। जाते हैं और उनके माथेसे बहते हुए मदपर भौरे बाकर लिपट जाते हैं, उस समय उन हाथियोके माथे स्वच्छ नीले कमल जैसे दिलाई देने लगते है ।।१५।। धौले कमलके समान उजले बादल जिन पहाडी चट्टानोंको चूमते चलते है और जिनपर मोर नाच रहे हैं उन चट्टानोपरसे बहनवाले सैकडो भरनोको देखकर प्रेमियोके मनमे हलचल मच जाती है ।।१६।। कदम्ब, सर्ज, अर्जुन और केनकीसे भरे हए जगलको कँपाता हुआ और उन वृक्षोके फूलोकी सुगन्धमे बसा हुआ और चन्द्रमांकी किरणोसे तथा बादलोसे ठडा होकर बहनेवाला वायु किसे मस्त नहीं कर देता ॥१७॥ घाजकल स्त्रियाँ, ग्रपने भारी-भारी नितम्बोपर केश लटकाकर, ब्रपने कानोमे सुगंधित फूलोंके कनफूल पहनकर, छातीपर माला डालकर ग्रीर मदिरा पीकर प्रपने प्रेमियोके मनमे प्रेम उकसा रही हैं ।।१८।। बरसातमे नदियाँ बहती है, बादल बरसते है, मस्त हाथी चिन्घाडते हैं, जगल हरे-भरे हो जाते हैं, घपने प्यारोसे बिछुडी हुई स्त्रियाँ रोती-कल-पती है, मीर नाचते हैं, और बन्दर चुप मारकर गुफाओ मे जा छिपते है।।१६।। एक और ती इन्द्र-यनुप और विजलीके चमकते हुए ग्रौरपतले घागोसे सजी हुई ग्रौर पानीके भारसे भूकी हुई काली-काली घटाएँ श्रीर दूसरी श्रीर करवनी तथा रत्न जड़े कुण्डलीसे सजी हुई स्त्रियाँ, ये दोनों ही परदेसमें बैठे हुए लोगोंका मन एक साथ हर लेती हैं ॥२०॥ इन दिनो नई केसर, केतकी और कदम्बके मेथे फुलोकी मालाएँ गूंचकर स्त्रियाँ ध्रपने जुड़ोमें बाँघतो हैं, धौर ककूमके फुलोके मनचाहे इगसे बनाए हुए कर्एफूल प्रपने कानोमे पहनती हूँ ॥२१॥ जिन स्त्रियोके भगोपर भगर-मिला चन्दन लगा

हुमा है, जिनके बाल फूलोके गुच्छोसे मेंहक रहे है, वे बादलोकी गड़गडाहट सुनकर भट ग्रपने घरके बढ़े-बढ़ोके पाससे उठकर सही साँभको ही श्रपने शयनघरमें घूस जाती है।।२२।। कमलके पत्तोके समान साँवले, पानीके भारसे ऋक जानेके कारण बहुत बोडी ऊँचाईपर ही छाए हुए और घीमे-धीमे पवनके सहारे धोरे-धीरे चलनेवाले जिन बादलोमे इन्द्रधनुष निकल बाया है उन्होने परदेसमे गए हुए लोगोकी उन स्त्रियोकी सब सूध-वृध हर ली है जो प्यारोंके विछोहमे व्याक्ल हुई बैठी है।।२३।। वनमे चारो स्रोर खिले हुए कदम्बके फूल ऐसे लग रहे है मानो वर्षाके नये जलसे गर्मी दूर हो जानेपर जगल मगन हो उठा हो। पवनसे ऋमती हई शाखाधोको देखकर ऐसा लगतां है मानो पूराका पूरा जंगल अपने हाथ मटका-मटकाकर नाच रहा हो । श्रौर केतकीकी उजली कलियोंकी देखकर ऐसा लगता है मानो जंगल खिलखिलाकर हैंस रहा हो ॥२४॥ जैसे कोई प्रेमी अपनी प्यारी के लिये दग-दंगके फलोके श्रामचरण बनावे वैसे ही वर्षा काल भी ऐसा लगता है मानो वह प्रपनी प्रेमिकाके लिये जुहीकी नई-नई कलियों तथा मालती और मौलसिरीके फुलोकी माला गुथ रहा हो भौर उनके कानोंके लिए खिले हुए नये कदम्बके फूलोंके कर्एफूल बना रहा हो।।२४।। इन दिनो स्त्रियाँ, भपने बड़े-बड़े गोल-गोल उठे हुए सुन्दर स्तनोंपर मोतीकी मालाएँ पहनती है भीर भपने भारी-भारी गोल गोल नितम्बोपर महीन उजली रेशमी साड़ी पहनती है। उनके पेटपर दिखाई पहनेवाली सुन्दर तिहरी सिकडनोपर जब वर्षाकी नई फहार पडती है तो वहाँके नन्हे-नन्हें रोएँ खडे हो जाते हैं ।।२६।। वर्षाके नये जलकी फुहारोंसे ठंडा बना हमा पवन, फुलोंके बोक्ससे कुके हुए पेडोंको नचा रहा है, केतकीके फूलोका पराग लेकर चारों बोर मनभावनी सुगंध फैला रहा है और परदेश गए हुए

#### बहुगुखरमणीयः कामिनीचित्तहारी

तरुविटपलतानां बान्धवो निर्विकारः।

जलदसमय एष प्राणिनां प्राणभृतो

दिशतु तब हितानि प्रायशो वाञ्छितानि॥२६॥

॥ इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ ऋतुमहारे प्रावृड्वर्र्णन नाम द्वितीयः सर्गः ॥

प्रीमियोंके मन चुरा रहा है।।२०।। ये गानीकं बोकसे कुके हुए बादल, गरगीकी प्रागकी लपटोंसे कुलसे हुए विक्याजनको तपन प्रपंत ठडें बजकी पुहारतं भानो यह समक्रकर बुका रहे है कि जब इस पानीके बोकसे लदकर घाते है तो यहाँ हमें महारा देता है।।२०।। यपने बहुतसे सुन्दर गुणोंसे मुहाबती लानेवासी, क्रियोका जी विकालेवाली, पेशोकी टहाबियो घोर बेलोकी सबी बखी तथा जीबोका प्राश बनी हुई यह वर्षा ऋतु धापकं मनकी साथे पूरी करे।।२२।।

महाकवि कालिदासके रचे हुए ऋतुसंहार नामके काव्यका दूसरा सर्ग समाप्त हुन्ना।

## तृतीयः सर्गः

शरद्वर्शनम

सोन्मादहंसरवनृषुरनादरम्या । काशांशका विकचपद्ममनाञ्जवक्त्रा श्रापकशालिरुचिरानतगात्रयष्टिः प्राप्ता शरकवधरिव रूपरम्या ॥१॥ काशैर्मही शिशिरदीधितिना रजन्यो इसैर्जलानि सरितां कुमुदैः सरांसि। सप्तच्छदैः कुसुमभारनतैर्वनान्ताः शुक्लीकृतान्युपवनानि च मालतीभिः ॥२॥ चश्चन्मनोज्ञशफरीरसनाकलापाः पर्यन्तसंस्थितसिताएडजपङ्कितहाराः। नद्यो विशालपुलिनान्तनितम्बविम्बा मन्दं प्रयान्ति समदाः प्रमदा इवाद्य ॥३॥ व्योम कचिद्रजतशङ्खमृशालगौरैस्त्यक्ताम्बुभिर्लघुतया शतशः प्रयातैः। संलच्यते पत्रनवेगचलेः पयोदै राजेव चामरशतैरुपबीज्यमानः ॥४॥ भिनाञ्जनप्रचयकान्ति नभी मनोज्ञं वन्धृक्षुष्परजसाऽहिशाता च भूमिः। वप्राश्च पक्तकत्तमावृतभूमिभागाः प्रोत्कएठयन्ति न मनो भ्रवि कस्य यूनः ॥५॥ मन्दानिलाकुलितचाहतराप्रशाखः पुष्पोद्गमप्रचयकोमलपल्लवाग्रः। मत्ति द्विरेफपरिपीतमध्यमेकश्चित्तं विदारयति कस्य न कोविदारः॥६॥

#### तीसरा सर्ग शरद् का वर्णन

फूले हुए काँसके कपडे पहने, मस्त हसोंकी बोलीके सुहावने बिछुए पहने, पके हुए धानसे मनोहर शरीरवाली और खिले हुए कमलके समान सुम्दर मुखवाली शरद ऋतु, नई ब्याही हुई रूपवती बहुके समान ग्रद ग्रा पहुँची है ॥१॥ काँसकी भाड़ियोने घरतीको, चन्द्रमाने रातीको, हसीने नदियोके जलको, कमलोने तालाबोको, फुलोके बोभसे भूके हए छतिवनके वृक्षीने जंगलको और मालतीके फुलोने फुलवारियोंको उजला बना डाला है ॥२॥ इस ऋतुमे नदियाँ भी उसी प्रकार घीरे-घीरे वही जा रही हैं, जैसे करधनी और माला पहने हुए बड़े-बडे नितम्बोवाली कामिनियाँ चली जा रही हों क्योंकि उछलती हुई सुन्दर मछलियाँ ही उन नदियोकी करधनी हैं, तीरपर बैठी हुई उजली चिडियोकी पाँतें ही उनकी मालाएँ हैं भीर ऊँचे-ऊँचे रेतीले टीले ही उनके गोल नितम्ब हैं ।।३।। बाँदी, श्रंस भीर कमलके समान उजले जो सहस्रों बादल पानी बरसनेसे हलके होकर, पवनके सहारे इधर-उघर घूम रहे है, उनसे भरा हुआ श्राकाश कहीं-कही ऐसा लगने खगता है मानो किसी राजा पर सैकड़ों चैवर इलाए जा रहे हों ।।४।। घुटे हुए भौजनकी पिडी-जैसा नीला सुन्दर माकाश, दुपहरियाके फूलोंसे लाल बनी हुई घरती भौर पके हुए धानसे लदे हुए सुन्दर खेत, इस संसारमें किस युवकका मन डाँवाडील नहीं कर देते ।।।।। निसकी शासाम्रोंकी सुन्दर फुनगियोंको घोमा-बीमा पवन भूला रहा है, जिसपर बहुतसे फूल खिले हुए हैं, जिसकी पत्तियाँ बड़ी कोमल हैं भीर जिसमेंसे बहते हुए मधुकी धारको मस्त भीरे धीरे-धीरे

तारागणंभवरभ्यसमुद्धहन्ती मेघावरोघपरिम्रुक्तशशाङ्कवक्ता ।
ज्योत्स्नादुकुलममलं रजनी दघाना दृद्धि प्रयात्यनुदिनं प्रमदेव वाला ॥७॥
कारण्डवाननविषष्टितवीचिमालाः कादम्बसारसकुलाकुलतीरदेशाः ।
कुर्वन्ति इसविस्तैः परितो जनस्य जीति सरास्ट्रस्तोस्रस्तिस्त्वारिवर्षाः ॥ ।
नेत्रोत्सयो इदयहारिमरीचिमालः प्रह्णादकः शिशिरसीकरवारिवर्षा ।
परपुर्वियोगविषदभ्धशरचतानां चन्द्रो दहत्यतितरां तनुमङ्गनानाम् ॥६॥
आकम्पयन्फलभरानतशालिजालान्यानतीयस्तस्त्रस्तरान्कुमुमावनम् ।
उरकुक्षपङ्कजवनां निलनीं विभुन्वन्यूनां मनश्रल्यति प्रसमं नभस्वान् ॥१०॥
सोन्मादइसमिधुनैस्पशोभितानि स्वन्छप्रफुल्लकमलोत्पलभूषितानि ।
मन्दप्रभातपवनोद्वतवीचिमालान्युत्कण्डयन्ति सहमा हृदयं सर्रासि ॥११॥
नर्ष्टं घनुर्वलभिदो जलदोदरेषु सौदामिनी स्कुरति नाद्य वियत्पताका ।
धुन्यन्ति पचपवनैर्म नभो बलाकाः परयन्ति नोञ्जसुखा गगनं मयुगः ॥१२॥

पूस रहे हैं, ऐसा कोविदारका वृक्ष किसका हृदय टुकड़े-टुकडे नही कर देता ।।६।। बादल हटे हुए चन्द्रमाके मुँहवाली भ्राजकलकी रात भी तारोके सुहावन गहनी वाली भीर चौदनीकी उजली साडी वाली अलवेली छोकरीके समान दिन-दिन बढती चली जा रही है ।।७।। जिन नदियोका जल कमलके परागम लाल हो गया है, जिनपर हस कूत्र रहे हैं, जिनकी लहरे जल-पक्षियोकी चोचोंसे टकराती जा ग्ही है, ब्रौर जिनके तीरपर कदम्ब बौर सारस पक्षियोंके मुण्ड घूम रहे है, वे निर्दर्श लोगोको बढी सुहावनी लगती है ॥ ॥ सेवकी श्राँखोंको भना लगनेवाले जिस चन्द्रमाकी किरसों मनको बरबस घपनी घोर खीच लेती है, वही सुद्रावना और ठण्डी फुहार वरसानेवाला चन्द्रमा, उन स्त्रियोके फ्रंच बहुत भूने डाल रहा है जो ग्रपने पतियोके बिछोहके विष बुभे बारगोसे घायल हुई घरोमे पडी-पडी कलप रही है ।। ।। अन्त भरी हुई बालियोंसे मुके बानके पींथोंको केंपाता हुमा फूलोसे लदे हुए सन्दर बृक्षोंको नचाता हुमा भीर खिले हुए कमलोसे भरे तालोकी कमलिनयोंको हिलाता हुम्रा शीतल वाय, युवकोंका मन भक्तकोरे डाल रहा है ।।१०।। जिन तालोके तीरपर मस्त हंसोके जोडे घूम रहे हैं, जिनमें स्वच्छ खिले हुए उजले धौर नीले कमल शोभा दे रहे हैं और जिनमे प्रात: कालके धीमे-धीमे पवनसे लहरे उठ रही है, वे ताल, धचानक हदयको मस्त बनाए डाल रहे हैं ।।११।। श्राजकल न तो बादलोमें इन्द्रधनुष रह गए है, न बगले ही श्रपने पँख हिला-हिलाकर भाकाशको पंला कर रहे है भौर न मोरोके फुण्ड ही मुँह उठाकर ग्राकाशकी ग्रोर देख रहे हैं।।१२।। जिन मोरोने नाचना छोड़ दिया हैं उन्हें छोउकर ग्रब कामदेव उन हसोंके पास पहुँच गया है जो बड़ी मीठी बोली में रुनभुन-रुनभुन कर रहे हैं। फूलो की सुन्दरता भी कदम्ब, कुटज, झर्जुन, सर्घ ग्रीर

नृत्यप्रयोगरहिताञ्ज्ञिखिनो विहाय हंसानुपैति मदनो मधुरप्रगीतान् । म् मुक्त्वा कदम्बकुटजार्जनसर्जनीपान्सप्तच्छदानुपगता कसमोद्रमश्रीः ॥१३॥ शेफालिकाकसमगन्धमनोहराणि स्वस्थस्थिताएडजकलप्रतिनादितानि । पर्यन्तसंस्थितसृगीनयनोत्पलानि प्रोत्कएठयन्त्युपवनानि मनांसि पुंसाम् ॥१४॥ कह्मारपञ्चक्रमदानि म्रहर्विधन्वंस्तत्संगमादधिकशीतलताम्रपेतः । उत्करहरूयस्यतितरां पवनः प्रभाते पत्रान्तलग्रतहिनाम्बविधयमानः ॥१५॥ संपन्नशालिनिचयावृतभूतलानि स्वस्थस्थितप्रचुरगोकुलशोभितानि । हंसै: समारमकलै: प्रतिनादितानि सीमान्तराणि जनयन्ति नृणां प्रमोदम् ॥१६॥ सललिता गतिरङ्गनानामम्भोरुहैविंकसितौर्धसचन्द्रकान्तिः । नीलोत्पलैर्मदक्लानि विलोचनानि अविश्रामाश्च रुचिरास्तन्तिमस्तरक्रैः ॥१७॥ श्यामा लताः कुसमभारनतप्रवालाः स्त्रीणां हरिन्त धृतभवगुत्राहकान्तिम । दन्तावभामविशदस्मितचन्द्रकान्ति कङ्केलिपुष्परुचिरा नेवमालती च ॥१८॥ केशान्तितान्तवननीलविकञ्चताग्रानापुरयन्ति वनिता नवमालतीभिः। कर्षेषु च प्रवरकाश्वनक्रएडलेषु नीलोत्पलानि विविधानि निवेशयन्ति ॥१६॥

श्रशोकके वृक्षोको छोड़कर छतिवनके पेडपर जा वसी है।।१३।। जिन उपवनोमे शेफालिकाके फुलोकी मनभावनी स्गन्य फैली हुई है, जिनमे निश्चिन्त बैठी हुई चिडियोकी चहचहाहट चारो ग्रीर गुँज रही है, जिनमे कमल-जैसी आँखोवाली हरिशायां जहाँ-तहाँ बैठी पगुरा रही है, उन्हें देख-देखकर लोगोंके मन हाथसे निकल-निकल जाते है । १४।। प्रात काल पत्तीपर पड़ी हुई श्रोमकी बँदे छितराता हुमा और कोकाबेल, कमल तथा कुमुदसे छू-छुकर ठडक लेता हमा जो पवन थीमे-थीमे बह रहा है वह किसे मस्त नहीं बना देना ।।१५।। जहाँके खेतोमें भरपूर धानके पौधे लहलहा रहे हो, जहाँ घासके मैदानमे बहुतसी गौएँ चर रही हो, जहाँ बहुतसे सारसों और हुसोके जोडे ब्रापनी मीठी बोसी बोल रहे हो, ऐसे स्थान लोगोको बाजकल बढे बच्छे लगते है ।।१६।। इन दिनो हंमीन मुन्दरियोकी मनभावनी चालको, कमलिनियोंने उनके चन्द्रमध्यकी चमकको नील कमलोन उनकी मदभरी र्मांखोको ग्रीर छोटी लहरियोने उनकी भौहोंकी सुन्दर मटकको हरा दिया है ॥१७॥ जिन हरी बेलोंकी टहनियाँ फूलोके बोमसे मूक गई हैं, उनकी सुन्दरतान स्त्रियोकी गहनोसे सजी हुई बाहोंकी सुन्दरता छीन ली है घौर ककेलि तथा नई मालतीके सुन्दर फूलोने दाँतोकी चमकसे खिल उठने-ु वाली स्त्रियोकी मुस्कराहटकी जमकको लजा दिया है।।१⊏।। स्त्रियाँ ग्रपनी घनी धृषराली काली लटोमे नये मानतीके फूल गुँब रही है और अपने जिन कानोंमे वे सोनेके बढिया कुण्डल प्रसा करती थीं, उनमें उन्होंने प्रनेक प्रकारके नीले कमल लटका दिए है ।।१६।। ग्राजकल स्त्रियाँ बडी डमंगसे अपने स्तनोपर मोतिबोंके डार पड़नती और चन्दन पोतती है, अपने भारी-भारी नितम्बोपर

हारै: सचन्दनरसैः स्तनमण्डलानि भोखीतर्ट सुविपुलं रसनाकलापैः।
पदाम्युजानि कलन्पुरशेखरैश नार्यः प्रहृष्टमनसोऽद्य विम्वयन्ति ॥२०॥
रफुटकुमुद्दचितानां राजहं साश्रितानां मरकतमणिभासा वारिणा भूषितानाम् ।
श्रियमतिशयरूपां व्योम तोषाश्रयानां वहति विगतमेषं चन्द्रतारावकीर्णम् ॥२१॥
शरिद कुम्रुदसङ्गाद्वायवो वान्ति श्रीता विगतजलदङ्गन्दा दिनिभागा मनोहाः ।
विगतकलुपमम्मः श्यानपङ्का धरित्रो विमलक्तिष्णचन्द्रं व्योम ताराविचित्रम् ॥२२॥
करकमलमनोहाः कान्तसंसक्तहस्ता वदनिवितत्वन्द्राः कश्विदन्यास्तरुण्यः ।
रचितत्रसुमगन्धि प्रायशो यान्ति वेश्म प्रवलमदनहेतोस्त्यकसंगीतरागाः॥२॥
सुरतरुसविलासाः सत्सखीिमः समेता असमशरिवनोदं स्वयन्ति प्रमोमम् ।
अनुपमग्रुखर्वाभ्यस्यां विनोदं शरिद तरुखकान्ताः स्वयन्ति प्रमोदा ॥२४॥
इसुदमिय गर्वेवंभ्यमानं प्रभाते वत्युवतिमुख्यमं पङ्कवं जुन्मतेऽद्य ।
इम्रुदमिय गतेऽस्तं लीयते चन्द्रविम्बे हसितिमव वधुनां प्रापितेषु प्रयेषु ॥२४॥
असितनयनलदर्मां लच्चित्वारपलेषु क्रिकतककाश्चां मत्त्रहं सस्वनेषु ।
अधररुचिरशोमां बन्धुजीवे प्रियाणां प्रिकतन इदानीं रोदिति आन्तचित्रः ॥२६॥

करधनी बाँघती हैं भौर भ्रपने कमल-जैसे कोमल सुन्दर पैरोमे छम-छम बजनेवाले बिछुए पहनती हैं ।।२०।। खिले हुए चन्द्रमा और छिटके हुए तारोसे भरा हुआ बाजकलका खुला आकाश उन तालोके समान दिलाई पड़ रहा है जिनमें नीलमके समान चमकता हुआ। जल भरा हुआ हो, जिनमे एक-एक राजहस बैठा हुमा हो भीर जिनमें यहाँ-वहाँ बहुतसे कुमुद खिले हुए हों ।।२१।। भाजकल कमलोंको छूता हुआ शीतल पवन वह रहा है, बादसोके उड़ जानेसे चारो श्रोर सब सुहावना दिखाई दे रहा है, पानीका गँदलापन दूर हो गया है, धरतीपरका सारा की वह सुख गया है और माकाशमें स्बच्छ किरशोंबाला चन्द्रमा भीर तारे निकल भाए है ।।२२।। चन्द्रमासे भी भिक सुन्दर मुखबाली युवतियाँ प्रपना सब गाना-बजाना छोडकर धत्यन्त कामालर होकर प्रपने सन्दर कमल जैसे हाथ भपने प्रेमीके हाथोंमें डालकर उन घरोंमे चली जा रही हैं जिनमें सुगंधित फूलोकी सेज बिछी हुई है ॥२३॥ शरहमें संभोगका रस लेनेवाली और अनुठे प्रकारसे मेंह रंगनेवाली प्रवितयों जब अपनी सखियोंके साथ बैठती हैं तो आपसमें एक इसरीको सब बाते बता डासती हैं कि रातमें कैसे-कैसे मानन्य लूटा गया ।।२४॥ प्रात.काल जब सूर्य अपने करोंसे कमलको जगाता है तब वह कमल सुन्दरी युवतीके मुखके समान खिल उठता है औह जैसे ब्रियके परदेस चले जानेपर स्त्रियोंकी मुस्कराहट चली जाती है, वैसे ही चन्द्रमाके खिप जानेपर कोई भी सकूचा जाती है।।२४॥ जब परदेसमें गए हुए लोग नीले कमलोंमें धपनी त्रियतमाकी काली धांखोंकी सुन्दरता देखते है, मस्त हसोकी व्यक्तिमे उनकी सुनहली करधनीकी रुनग्रुन सुनते हैं और बन्धुजीवनके फुलोंमें उनके निचले घोठोंकी चमकती हुई सुन्दरताकी चमक पाते हैं, तब तो वे बेचारे सब सुध-दुष

स्रीणां विहाय बदनेषु शशाङ्कलचर्मां
काम्यं च हंसवचनं मिणिनृपुरेषु ।
बन्धृककान्तिमधरेषु मनोहरेषु
काषि प्रयाति सुभगा शरदागमश्रीः ॥२७॥
विकचकमलववत्रा फुल्लनीलोत्पलाची
विकसितनवकाशरुवेतवासो बसाना ।
कुम्रुदरुचिरकान्तिः कामिनीवोन्मदेयं
प्रतिदिशत शरद्वरुचेतसः प्रीतिमध्याम् ॥२=॥

इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ ऋतुसंहारे शरद्वर्णनं नाम तुनीयः सर्गः ।

महाकवि श्रीकान्वितासके रचे हुए ऋतुसंहार काव्यमे शरद्का वर्णन नामका तीसरा सर्ग समाप्त हुग्ना।

## ॥ चतुर्थः सर्गः ॥

#### हेमन्तवर्श्यनम्

नवप्रवालोद्गमसस्यरम्यः प्रकुल्ललोधः परिपक्षशालिः ।
विलीनपद्यः प्रयत्नुपारो हेमन्तकालः समुपागतोऽयम् ॥१॥
मनोहर्रेश्वन्दनरागगीरेस्तुपारकुन्देन्दुनिभैश्व हारैः ।
विलासिनीनां स्तनशालिनीनां नालंक्रियन्ते स्तनमण्डलानि ॥२॥
न बाहुयुग्मेषु विलासिनीनां प्रयान्ति सङ्गं वलपाङ्गदानि ।
नितम्बविम्मेषु नवं दुक्लं तन्त्रशुकं पीनपयोधरेषु ॥३॥
काञ्चीगुणैः काञ्चनरस्वित्रैनीं भूषयन्ति प्रमदा नितम्बाद ।
न नृष्रेर्देशस्तं भवद्भिः पादाम्बुलान्यम्बुलकानिभालि ॥४॥
गात्राणि कालीयकचर्चितानि सपत्रलेखानि ष्रसाम्बुलानि ।
शिरांसि कालागुरुपृपितानि कुर्वन्ति नार्यः सुरतोत्स्याय ॥४॥
रतिभमदामविपाण्डवस्त्राः संप्राप्तदर्पयुत्पास्तरुण्यः ।
हसन्ति नोच्चेर्रुशनाव्रभिष्मान्यपीष्ट्यमानान्यरानवेच्य ॥६॥

#### **चौथा सर्ग** हेमन्त वर्णन

पीनस्तनोर:स्थलभागशोभामासाद्य तत्पीडनजातखेदः। तृथात्रलझैस्तुहिनैः पति दिराक्रन्द ती बोषसि शीतकालः ॥७॥ प्रभृतशालिप्रमर्वे श्वितानि मृगाङ्गनायुथविभूषितानि । मनोहरकोश्चनिनादितानि सीमान्तराएयत्सकयन्ति प्रफलनीलोत्पलशोभितानि सोन्मादकादम्बविभूषितानि । प्र**मन्त्रतोयानि** सशीतलानि सरांसि चेतांसि हरन्ति प्रसाम ॥६॥ समीच्यातिनिर स्तनीरं प्रवास स्विन्नं पतिमद्वहन्त्यः । हरिगोचगाच्यः प्रबोधयन्तीव मनोरथानि ॥१०॥ हिमजातशीतैराध्यमाना सततं प्रिये प्रियक्कः प्रियविषयुक्ता विपागडतां याति विलामिनीच ॥११॥ पुष्पासवामोद सुगन्धिवक्त्रो नि:श्वासवातै: स्रभीकताङ्गः । परस्पराङ्गच्य तिपङ्गशायी शेते कामरसानुविद्धः ॥१२॥ जनः दन्तच्छदै. सत्रगढन्तचिह्नैः स्तनैश्र पाएय प्रकृताभिलेखैः । संग्रच्यते निर्दयमङ्गनानां रतोपभोगो नवयौवनानाम् ॥१३॥ काचिद्विभवयति दर्पसस्तहस्ता बालातपेष वनिता बदनारविन्दम् । दन्तच्छदं त्रियतमेन निपीत सारं दन्ताग्रभिक्रमवकृष्य निरीत्तते च ॥१८॥

 अन्या प्रकामसुरत्भमस्विवदेहा रात्रिप्रजागरविषाटलनेत्रपथा। सस्तांसदेशलुलिताकुलकेश्याशा निद्रां प्रयाति सृद्धर्यकरामितद्वा।।१४॥ निर्माल्यदाम परिश्वत्तमनोज्ञगत्थं मृष्नोऽपनीय धननीलशिरोहहान्ताः। पीनोन्नतस्तनभरानतगात्रयष्टयः कुर्वन्ति केशरचनामपरास्तरस्यः॥१६॥ अन्या प्रियेश परिश्वत्तमवेत्य गात्रं हर्षान्तिता विरचिताधरचारुशोभा। कुर्पासकं परिद्धाति नस्बचताङ्की व्यालम्बिनीलललितालककुञ्जिताची॥१०॥ अन्याथिरं सुरतकेलिपरिश्रमेख खेदं गताः प्रशिथिलीकृतगात्रयच्यः। संह्य्यमासपुलकोल्पयोधरान्ता अभ्यञ्जनं विद्धति प्रमदाः सुशोभाः॥१८॥ वहरासरमासपुलकोल्पयोधरान्ता अभ्यञ्जनं विद्धति प्रमदाः सुशोभाः॥१८॥ वहरासरमासपुलकोल्पयोधरान्ता अभ्यञ्जनं विद्धति प्रमदाः सुशोभाः॥१८॥ वहरासरमासपुलकोल्पयोधरान्ता अभ्यञ्जनं विद्धति प्रमदाः सुशोभाः॥१८॥

परिसत्वदुशास्त्रियाकुलग्रामसीमा । विनिपतिततुषारः क्रौञ्चनादोपगीतः

प्रदिशतु हिमयुक्तः काल एषः सुखं वः ॥१९॥ इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ ऋतुसंहारे हेमन्तवर्णन नाम चतुर्थः सर्गः॥

प्रपने जिन घोठोंका प्यारेने रस पी लिया है घोर जिनगर प्यारेक दोतोंके यात्र बने हुए है, जन धोठोंको छोक-सीवकर रेख रही है।।१४॥ धरमत संभोगते कक जानेके कारए। एक हुसरी ख़ोकी कमन-जैसी प्रांखे रात्रभर जागनेसे लाल हो गई है, उसके कंगे फूल गये है, उसके वाल इधर-उधर मिलर पए हैं घोर यह प्रातःकालके सूर्यंकी कोमल किरणोंधे पुत्र वाती हुई नो गई है।।१६॥ लम्मे, कांगे धीर घने केशोशानी जिन क्लियोंके घरेर, मोटे घोर उंचे स्तरोंके कारण फुक गए है, वे प्रपत्ने सिरते वह मुरक्कांहे हुई साला जागर रही है जिसकी मधुर सुक्त्यका धानन्द रातमें ले इक्तेन्द्र सबेटे एट्टर घरने वालोको सेवार रही है शाहु । जलाके घानोंने म दे हुए धोमांशा धीर स्टब्सी हुई मुन्दर प्रनकोंते कांत्र हुई धोलांवाली एक दूसरी रखी, प्रपत्ने प्यारेख उपभोग किए हुए सारिको देल-देखकर बड़ी मनन होती हुई पगने घरपोंको फिर पहलेको नाई सुन्दर बनाकर प्रपत्नी बोली पहनने लगी है ॥१९॥ इसी प्रकार बहुत देरतक सभोग करने-करते जो युवतियाँ चक गई है, जिनके कोमल घौर लक्कोने धरीर बीजे पढ़ गए हैं घोर जिनकी जींधो धोर स्ततींपर रोमाब्र हो घाया है, वे युवतियाँ बंटी धपने धारीपर तेल मतवा रही है॥१६॥ मतवा कर यह हैमन बहु धायको सुक दे जो घनेक मुणोंसे मनको मुग्य करतेवालो घोर क्रियोंके नित्तको सुमानेवालो है, जिससे गाँवोंके धास-पास पढ़े हुए वानोंके खेत सहतहाते है, पाता गिरता है धीर धारत बोजते हैं॥१६॥

> महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए ऋतुसंहार काव्यमें हेमन्त वर्णान नामका चौचा सर्ग समाप्त हुग्ना।

#### ॥ पश्चमः सर्गः ॥ शिशिरवर्शनम

प्ररूदशाली जुचया वृति वि कचित्स्थतकौञ्चनिनादराजितम् । प्रकासकामं प्रमदाजनप्रियं वरोरु कालं शिशिराह्ययं निरुद्धवातायनमन्दिरोद**रं** मानुमतो हताशनो गुरूणि वासांस्यवलाः सयौवनाः प्रयान्ति कालेऽत्र जनस्य सेव्यताम् ॥२॥ न चन्दनं चन्द्रमरीचिशीतलं न हर्म्यपृष्ठं शरदिनदुनिर्मलम्। न बायवः सान्द्रतुषारशीतला जनस्य चित्तं रमयन्ति सांप्रतम् ॥३॥ तुषारसंघातनिपातशीतलाः शशाङ्कभाभिः शिशिरीकृताः पुनः। विपारहुतारागणचारभवणा जनस्य सेव्या न भवन्ति रात्रयः ॥४॥ गृहीतताम्बूलविलेपनस्रजः पुष्पासवामोदितवक्त्रपङ्कजाः । प्रकामकालागुरुधृपवासिनं विशन्ति शय्यागृहसुत्सुकाः कृतापराधान्बहुशोऽभितर्जितान्सवेपथुन्साध्वसलुप्तचेतसः

निरीच्य भवुन्सुरताभिलापिणः स्त्रियोऽपराधान्समदा विसस्मरुः ॥६॥

#### वांचवां सर्ग

#### शिशिरका वर्गान

हे सुन्दर जॉंघोंबाली! सुनो जिस ऋतुमे धान ग्रीर ईल के के खेत भर जाते हैं,जिसमें कभी-कभी सारसकी बोली भी गूँज जाती है और काम भी बहुत बढ जाता है, वह स्त्रियोंकी प्यारी विशिष्ट ऋत् भा पहुँची है।।१।। म्राजकल लोग भपने घरोके भीतर लिड्कियाँ बन्द करके, माग तापकर, भूप लाकर, मोटे-मोटे कपढ़े पहनकर और युवती स्त्रियोसे लिपटकर दिन बिताते हैं।।२।। इन दिनों न किसीको चन्द्रमाकी किरलासे ठढाया हुन्ना चन्दन ही ग्रच्छा लगता है न शरद्के चन्द्रमाके समान निर्मल छतें सुहाती हैं, न घनी ग्रोसमे ठंढा बना हथा वाय ही मनको भाता है ।।३।। इन दिनों घने पालेसे कडकडाते जाडोंवाली, चन्द्रमाकी किरखासे भीर भी ठंडी बनी हुई ग्रौर पीले-पीक्के तारोंबाली रातोंमें कोई भी बाहर नहीं निकलता ॥४॥ फूलोके ग्रासव पीनेसे जिनका कमल जैसा मूँह स्गन्धित हो गया है वे स्त्रियाँ पान खाकर, फूलेल लगाकर भौर मालाएँ पहनकर, काले अगरके धुएँसे महकनेवाले अपने शयन-घरोमे बड़े चावसे चली जा रही हैं ।।१।। मदमाती स्त्रियोने अपने जिन पतियोको अपराध करनेपर डाँटा-फटकारा था, वे जब काँपते हुए भीर डरसे चबराए हुए उनके पास संभोग करनेके लिये घाते हैं तो उन्हें देखते ही वे स्त्रियाँ उनका सब अपराध भूलकर उनसे संभोग करने लगती है ॥६॥ जिन नवयुव-तियोंने युवकोंके साथ माजकलकी लम्बी रातोंमें बहुत देरतक जी भरकर और कसकर संभोगका प्रकामकामैर्प्रविभः सुनिर्दयं निशास दीर्घास्वभिरामिताश्रिरम्। अमन्ति मन्दं अमखेदितोरवः चपावसाने नवयौवनाः खियः ॥७॥ मनोज्ञ%र्पासकपीहितस्तनाः सरागकौशेयकभूषितोरवः । कुसुमै: शिरोरुहैर्विभूषयन्तीव हिमागमं ख्रिय: ॥=॥ निवेशितान्तः कंकमरागपिखरें. सुखोपसेव्येर्नवयौवनोष्मभिः। पयोधरै: विलासिनीभिः परिपीडितोरसः स्वपन्ति शीतं परिभूय कामिनः ॥६॥ सुगन्धिनि:श्वासविकम्पितोत्पलं मनोहरं कामरतिप्रबोधकम् । निशास हृष्टा सह कामिभिः खियः पिवन्ति मद्यं मदनीयम् तमम् ॥१०॥ श्रपगतमदरागा योषिदेका प्रभाने कृतनिविडकचाग्रा पत्यरालिङ्गनेन । त्रियतमपरिश्चक्तं वीचमाणा स्वदेहं वजति शयनवासाद्वासमन्यं हसन्ती॥११॥ श्रगुरुसुरभिधृपामोदितं केशपाशं

गलितकुसुममालं कुञ्चिताग्रं वहन्ती । त्यजित गुरुनितस्या निम्ननाभिः सुमध्या उपिस शयनमन्या कामिनी चारुशोभा ॥१२॥ कनककमलकान्तेश्रारुताश्राधरोष्टैः श्रवणतटनिषक्तैः पाटलोपान्तनेत्रै । उपिस वदनविम्बर्ससंसक्तकेशैः श्रिय इव गृहमध्ये संस्थिता योपितोऽद्या।१३॥

मानन्द लूटा है, वे स्त्रियाँ, रातके परिश्रमसे दुलती हुई आँघोंके कारुए प्रातःकाल बड़े धीरे-भीरे चल रही हैं ॥७॥ सुन्दर चोलियोमे ग्रपने स्तन कमे हए, जांघोपर रेशमी कपड़े पहने हुए ग्रीर बालोमे फूल गूँथे हुए स्त्रियाँ ऐसी लग रही हैं मानो जाड़ेके स्वागतका उत्सव मनानेके लिये सिगार कर रही हो ।। दा। इन दिनो प्रेमी लोग केसरसे रँगे हुए लाल स्तनोंबाली और सखसे छुटी जानेवाली जवानीकी गर्मीसे भरी हुई कमनियोको कसकर खातीसे लिपटाए हुए जाहा भगाकर सीते है ॥६॥ इन दिनो स्त्रियाँ बडे हर्पसे अपने प्रेमियोके साथ रातको, रुचिकर, बहिया, सद बहानेवाली और काम-वासना जगानेवाली वह मदिरा पीती हैं, जिसमें पड़े हुए कमल, उन कामिनियोकी सुगंधित सौससे बराबर हिलते रहते हैं ॥१०॥ देखों ! प्रातःकाल होनेपर एक स्त्री अपने प्रियतमसे उपभोग किए हुए अपने शरीरको देखती हुई अपने शयन-घरसे इसरे घरमें चली जा रही है। इस समय इसके मुखपर मदकी लाली भी नहीं रह गई है और पतिकी छातीसे लगे रहनेके कारण उसके स्तनोंकी पुण्डियाँ भी कड़ी हो गई हैं ॥११॥ एक दूसरी भारी नितम्बवाली, गहरी, नाभिवाली, लचकदार कमरवाली और मनभावनी सुन्दरतावाली स्त्री अगरके बूर्णेमे बसी हुई अपनी विना मालावाली घनी र्षंघराली लटे हायमे थामे प्रात काल पर्लेंग छोडकर उठ रही है ॥१२॥ इन दिनो प्रात:कालके समय स्त्रियोंके सुन्दर लाल-लाल घोठोंबाले, लाल कोरोंसे सजी हुई बड़ी-बड़ी घाँखोंबाले, कंबोंपर फैले हुए बालीबाले और मुनहले कमलके समान अमकनेवाले गौल-गोल मुखोंको देखकर ऐसा लगता है मानो घर-घरमे लक्ष्मी बा बसी हों ।।१३॥ अपने मोटे नितम्बोंके बोक्ससे दुसी, अपने स्तनोंके

ष्टुथुज्ञधनभरार्ताः किंचिदानम्रमध्याः स्तनभरपरिखेदान्मन्दमन्दं त्रजन्त्यः । सुरतसमयवेषं नेशमाशु प्रहाय दघति दिवसयोग्यं वेशमन्यास्तरुषयः॥१४॥ नखपदचितमागान्वीजमाखाः स्तनान्तानघरकित्तलयाग्रंदन्तमित्रं स्पृशन्त्यः । अभिमतरतवेषं नन्दयन्त्यस्तरुषयः सवितुरुदयकाले भृषयन्त्याननानि ॥१५॥

प्रचुरगुडविकारः स्वादुशालीचुरम्यः

प्रवलसुरतकेलिजीतकन्दर्पदर्पः ।

प्रियजनरहितानां चित्तसंतापहेतुः

शिशिरसमय एष श्रेयसे वोऽस्तु नित्यम् ॥१६॥ इति महाकविथीकालिदासविरचिते ऋतुमंहारकाव्ये विशिरवर्णन नाम पञ्चनः सर्गः ॥

बोक्कते कुकी हुई कमरवाली और यकनेके कारए। बहुत धीरे-धीरे चलनेवाली बहुत-सी क्लियों रातके सभोगवाल वक्क उतार उतारकर दिनमें पहननेके कपडे पहन रही हैं।।१४।। धपने प्यारेके नक्षोंके मानोते मरी धपनी छाती देखती हुई, प्यारेके दौतीसे काटे हुए, घपने कोंपलोके समान कोमल प्रभारीको छूती हुई भीर इस प्रकार धपने मनचाहे संभोगके वेशपर खिलखिलाती हुई क्लियों प्रात-काल प्रपने मुँह सजा रही हैं।।१४।। जिस जिल्लास उत्तुने मिठादर्श बहुतायकों मिलती है, स्वाद जगनेवाले चावल भीर इस बगरो घोर मुहाते है, लोग बहुत संभोग करते है, कामदेव भी पूरे वेगने बढ़ जाता है घोर प्यारोके विना प्रकेते दिन काटनेवाल लोग मन मसोसकर रह जाते हैं वह विश्विर ऋतु प्राप लोगोका मला करे।।१६।।

महाकवि श्रीकालियासके रचे हुए ऋतुसहार काव्यमें शिश्चिर ऋतुका वर्णन नामका पाँचवाँ सर्गे समाप्त हुआ ॥

#### ॥ षष्ठः सर्गः॥ वसन्तवर्धनम्

प्रफुल्लचुताङ्करतीचग्रसायको द्विरेफमालाविल १ द्वनुर्गणः । सुरतप्रसङ्गिनां वसन्तयोद्धा समुपागतः प्रिये ॥१॥ ह्माः सपुष्पाः सलिलं सपद्यं स्त्रियः सकामाः पवनः सुगन्धिः। सुखाः प्रदोषा दिवसाश्च रम्याः सर्वे प्रिये चारुतरं वसन्ते ॥२॥ ईपचपारै: कृतशीतहर्म्य: सुवासितं चारु शिरश्र चम्पकै:। नार्याऽपि वसन्तकाले स्तनं सहारं क्समैर्मनोहरै: ॥३॥ मशिमेखलानां शशाङ्कभासां प्रमदाजनानाम । कुसुमान्वितानां ददाति सौभाग्यमयं चृतद्रमागां कुसुम्भरागारु णिते दु कुलै नितम्ब विम्बानि विलासिनीनाम । तन्वंशकः कुइमरागगौरैरलंकियन्ते स्तनमण्डलानि ॥४॥ कर्णेषु योग्यं नवकर्णिकारं चलेषु नीलेष्वलकेष्वशोकम्। पुष्पं च फुल्लं नवमल्लिकायाः प्रयान्ति कान्ति प्रमदाजनानाम् ॥६॥ हाराः सितचन्दनार्द्रा भुजेषु सङ्गं बलयाङ्गदानि । प्रयान्त्यनङ्गातुरमानसानां नितम्बनीनां जघनेष काञ्च्यः ॥७॥

> छठा सर्ग वसन्तका वर्णन

नी त्यारी ! फूले हुए धामकी मञ्जरियों है वे बाल तेकर और अपने बनुषयर औरों की पीतीं की हीरे बदाकर वीर वसना संबोध करनेवा ते रिक्षों के का पार्ट्वचा है ॥१॥ देखों स्थारी ! वसनतेक आते हो सद बुझ फूलोंसे तद गए हैं, जनमें कमन किया गए हैं, क्रियों मतावासी ही गई हैं, बायुमें सुन्य पाने तथी है, किया मतावासी ही गई है, बायुमें सुन्य पाने तथी है, कियें मुहादियों है वा चार्ट हैं भीर दिन लुभावने हो गए हैं। सचनुत मुन्यर वयनतमे सर्व की छुतांबन तथा है ॥२॥ वयनतमे पर्व की छुतांबर ठंडी मीस छा गई है अपने फूलोंसे छुतांबर ठंडी मीस छा गई है अपने फूलोंसे प्रवास के स्वास के स्वस के स्वास के स्वास के स्वास के स्वस के स्वास के स्वस के स्वास के स्वास के स्वस के स्वास के स्वस के स्वस के स्वस के स्वस के स्वास के स्वस के स्वास के स्वस के

विलासिनीनां वक्त्रेषु सपत्रलेखेष हेमाम्बुरुहोपसेषु । रत्नान्तरे मौक्तिकसङ्गरम्यः विस्तरताम्रपैति ॥ = ॥ स्वेदागमो उच्छ्वासयन्त्यः श्लथबन्धनानि गात्राणि कंदर्पसमाकलानि । समीपवर्तिष्वधुना त्रियेष सम्रुत्सुका एव भवन्ति नार्यः॥ ६॥ मदालसानि मुहुर्मुहुर्ज् म्भखतत्पराखि । तननि पागङ्गनि प्रमदाजनस्य करोति लावएयससंभ्रमाखि ॥१०॥ ह्यायां जनः समभिवाञ्छति पादपानां नक्तं तथेच्छति प्रनः किरगं सुधांशोः। हम्यं प्रयाति श्यितं सुखशीतलं च कान्तां च गाढसपगृहति शीतलत्वात ॥११॥ नेत्रेषु लोली मदिरालसेषु गएडेषु पाएडुः कठिनः स्तनेषु । मध्येषु निम्नो जघनेषु पीनः स्त्रीणामनङ्गो बहुधा स्थितोऽद्य ॥१२॥ श्रकानि निद्रालसविश्रमाणि वाक्यानि किंचिन्मदिरालसानि । भ्रत्तेपजिक्षानि च वीचितानि चकार कामः श्रमदाजनानाम् ॥१३॥ प्रियङगुकालीयककु**इ**माक्तं स्तनेषु गौरेषु विलासिनीभिः। श्चालिप्यते चन्दनमङ्गनाभिर्मदालसाभिर्मृगनाभियुक्तम् ॥१४॥

हार पहुन लिए हैं, हाथों में युजबन्य और कंजन डाल लिए हैं थीर धपने नितम्बोंपर करवानी बीध सी है ॥।।। मुनहरे कमजले समान सुहावने और बेलबूटे वीते हुए क्रियों के मुलाँपर करेती हुई पत्तीने की दूँ ऐसी दिखाई पड़ती है मानी पर्नेक प्रकार रे रात्ती के बील व बहुतत सोती जह दिए गए हों ।।।। कामजावाती पीड़ित क्रियों अपने प्रेरीमयों सामने प्रपने क्या उपाइती हुई उन्हें लक्खा भी रही है और सपनी सपीरता भी दिखा रही है ॥।।। इन दिनों क्रियों में इतनी काम-बासना भर आती है कि उनके अंग दुनते पत्ते और पीले पड़ जाते हैं, वे भरते सलकाई-सी हो जाती है, बार-बार जेमाइयों तेती है और उनके सारे खरीरों कुछ प्रनोका ही रक्षीला पहा ति ने सी सार की सार खरीरों कुछ प्रनोका ही रही जाती है, बार-बार जेमाइयों तेती है और उनके सारे खरीरों कुछ प्रनोका ही रही जाती है। इत्तर ना वाहते हैं, रातमे चहमा की किरणोंका आनन्त लेला चाहते हैं, रातमे चहमा किरणोंका अन्त है जो की ती है और थोड़ी-बोड़ी उंड पड़नेके कारण अपनी प्यारियोंको कसकर छाती से लियटाए रहते हैं।।११।। इन दिनों कामवेब भी क्रियोंको मदसाती अखितों चाहतता है। सुहस कार कार कार की सार बार की सार बार है।।११।। इन दिनों कामवेब भी क्रियोंको मदसाती अखितोंको च्छावता, उनके गरलोंके लिया कार सार की स्वारियों किरणों है।।११।। इन दिनों कामवेब भी क्रियोंका मदसाती अखितोंके चार बार कर सार बार है।।११।। इन दिनों कामवेब भी क्रियोंका मदसाती अखितोंके चार बार कर सा बार है।।११।। इन दिनों कार है। सुहस उनका चलता-बोलना भी किरणों हुई रसीक्षी स्थित किया है। सुहस प्रवार कर सार बार कर सा बार है। सुहस प्रवार की सार बार है सार सार है। सुहस प्रवार कार सा बार की सार सा है। है सुहस प्रवार कार कार बार की सार सा बार है।।१९।।

गुरुखि बासांसि विहाय तूर्ण तत्ति लावारसरिक्षताति ।
सुगन्धिकालागुरुष्पिताति षचे जनः काममदालसाङ्गः ॥१४॥
पुँस्कोकिलरच्तरसासवेन मत्तः प्रियां चुम्बति रागहृष्टः ।
इज्बृद्धिरेफाऽप्ययमम्बुजस्थः प्रियं प्रियायाः प्रकरोति चादु ॥१६॥
ताष्ठप्रवालस्त्वकावनप्रास्तुत्दुमाः पुण्यत्तारुशाक्षाः ।
इविन्ति कामं पवनावभृताः पर्युत्सुकं मानसमङ्गनानाम् ॥१७॥
आमुखतो विद्रुमरागतामं सपन्त्रवाः पुण्यवयं द्यानाः ।
इविन्त्यशोका हृदयं सशोकं निरीच्यमाला नवयीवनानाम् ॥१८॥
मत्तद्विरेफपरिचुम्बितचाहपुष्पा
मन्दानिलाङ्गिलतनप्रसृदुप्रवालाः ।
इविन्ति कामिमनसां सहसोत्सुक्तवं

कुर्विन्त कामिमनसां सहसोत्सकत्वं बालातिष्ठक्तलिकाः समवेच्यमाखाः ।।१६॥ कान्ताष्ट्रखयुतिज्ञपामचिरोद्रतानां शोमां परां क्ररवक्द्रममञ्जरीखाम् । इष्टा प्रिये सहदयस्य अवेश्व कस्य

केंद्रप्वासापतनव्यधितं हि चेतः ॥२०॥

श्रादीप्तवह्निसहशैर्महताऽ**वधृतैः** 

सर्वत्र व्हिशुक्तननैः कुसुमावनम्रैः।

सद्यो वसन्तसमयेन समाचितेयं

रक्तांशुका नववधृरिव माति भृमिः ॥२१॥

विंशुकै: शुक्रमुखच्छविभिर्म मिसं

कि कर्शिकारकुसुमैर्न कृतं तु दग्धम्।

यत्कोकिलः पुनरयं मधुरैर्वचोमि-

र्युनां मनः सुबदनानिहितं निहन्ति ॥२२॥

पुँस्कोकिलैः कलवचोभिरुपाचहर्षेः

क्रजद्भिरुम्मदक्लानि वचांसि भक्तैः।

लुजान्वितं सविनयं हृदयं चरोन

पर्याञ्चलं इलगृहेऽपि कृतं वधूनाम् ॥२३॥

श्राकम्पयन्कुसुमिताः सहकारशासा

विस्तारयन्परभृतस्य वचांसि दिच्छ ।

वायुर्विवाति हृदयानि हरनराखां

नीहारपातविगमात्सभगी बसन्ते ॥२४॥

सगतेवाले कुरवकके फूलोंकी घतोली बोभा देलकर किस रिसक्ता मन कामदेवके बाससे पास गहीं हो जाता ।।२०।। वसन्तके दिनोमे पननके फोकेले हिल्ली हुई वाचा ।।२०।। वसन्तके दिनोमे पननके फोकेले हिल्ली हुई वाचाले उन्होंकी फूली हुई धावालाएँ जलती हुई धामको लपटोंके समान दिलाई देती है, ऐसे पलासके जंगकोसे उकी हुई पृथ्वी ऐसी तम देशे हैं प्राथ्वी माने वाहा पहने हुए कोई नई हुनहे न हो।।२१।। घपनी प्राप्ती पासिक हुन्योंकी हुए कोई नई हुनहे को ।।२१।। घपनी प्राप्ती पासिक हुन्योंके हुन्योंकी हुए के स्वक्षांपर रीफे हुए प्रेमियोंके हुन्यको सुगेवि ठोरके समान लाल टेसूके फूलोंने ही कुछ कम इस हुक-हुक कर रक्खा था या कर्नरके फूलोंने ही कुछ कम जला रक्खा था कि यह कोपल भी घपनी मीठी कुक सुना-सुनाकर उन्हे घोर मार बालनेवर उताक हो रही है।।२२।। मनन होकर मीठे स्वर्स सुक्कोवाले नर कोपलोंने धोर सर्दाशे गूँवते हुए भीरोंने सती क्लियोंके साथ धोर मर्दाश पर हुन्योंको भी थोडी देशके लिये घणीर कर दिया है।।२१।। वसन्तमे पाला तो पढ़ता नहीं है, इसलिए सुक्कावाली स्वार्शियोंके लाव धोर मर्दाश कर दिया है।।२१।। वसन्तमे पाला तो पढ़ता नहीं है, इसलिए सुक्कावाली सार कोपलोंने सार के स्वर्म के सार्वे प्राप्त है। स्वर्म हिला सार्वे प्राप्त है। स्वर्म हिला स्वर्म प्राप्त है। स्वर्म हिला स्वर्म पाला तो पढ़ता नहीं है, इसलिए सुक्कावाली स्वर्म है।

इन्दैः सिवभ्रमवशृहसितावदातै
रहपोतितान्युपवनानि मनोहराणि ।

चित्रं मुनेरिष हरिन्त निङ्कतरागं

प्राणेव रागमलिनानि मनांसि यूनाम् ॥२५॥

श्रालम्बिहेमरसनाः स्तनसक्तहाराः

कंदर्षदर्पशिथिलीकृतगात्रयष्टयः ।

मासे मधौ मधुरकोकिलमृङ्गनादै
नांधा हरिन्त हृदयं प्रसभं नराणाम् ॥२६॥

नानामनाङ्गङ्कसुम्रभूभितान्ता-

न्हृष्टान्यपुष्टनिनदाङ्कलसानुदेशान् । शैलेयजालपरिगद्धशिलातलान्ता-

न्द्रथ्वा नतः चितिभृतो ब्रुदमेति सर्वः ॥२७॥ नेत्रे निर्मालयति रोदिति याति शोकं ब्राखं करेख विरुखद्वि विरौति चोच्चैः । कान्तावियोगपरिसेदितचित्रवृत्ति-

र्द्युाऽध्वगः इसुमितान्सहकारवृत्तान ॥२८॥

फैलानेवाला मुन्दर बसती पवन तोगोका मन हरता हुण वह रहा है ॥२४॥ कामिनियोंकी सत्तातों हैंबीके समान उनने कुन्दके फूनीसे चमकते हुए मनोहर उपवन जब मोह-मायासे दूर रहेनेवाले मुनियों तका मन हर तेते हैं तब नववुवकीके प्रेमी हृदयकी तो बात ही क्या ? ॥२४॥ चैतने वब नोशनकी कुरू मुनाई देने लगती है, भीरे गूँ नने लगते हैं, उस समय कम्पर्के सोनेकी करपनी वीथे, स्तानंदर मोतीके हार लटकाए घीर कामकी उन्तेजनाते की से सीरियोंकी पीर-छोरपर मुनदर कुनोके पेड़ काई है, जिनपर कोस्पर्नो ही है॥२६॥ जिन पवंदोंकी चीरियोंके धीर-छोरपर मुनदर कुनोके पेड़ काई हैं, जिनपर कोस्पर्नोकी कुक धीर मेरियोंकी मृत सुनाई दे दे तरी है सीर सिवरपर चाहमें केनी हुई है, उन पवरीने पहार्थोंकी देख-देखदर सककी मानन्य मिलता है।।।।।।।। प्रथमी क्रियों दूर रहनेके कारण जिनका जी वर्षने हो रहा है वे सानी जब सामितीकी कोरे हुए मानके रोजोंकी देवते हैं तब प्रथमी धीस बन्द करके रोते हैं, पदतारी हैं, प्रयानी माक सन्द कर तेते हैं। करही साहियोंकी मंत्री-भीनी महरू नाकमे पहुँचकर रश्नीकी बाद न दिसादे धीर

समदमधुकराणां कोकिलानां च नादैः

कुसुमितसहकारैः कर्णिकारैश्र रम्यः।

इषुभिरिव सुतीच्यौर्मानसं मानिनीनां

तुद्वि इसुममासो मन्मथोद्दीपनाय ॥२६॥

रुचिरकनककान्तीनमञ्जतः

पुष्पराशी-

न्मृदुपवनविधृतान्पुष्पिताँश्चृतवृत्वान् ।

श्रमिष्ठसम्भिवीच्य द्यामदेहोऽपि मार्गे

मदनशरनिघातैमींहमेति प्रवासी ॥३०॥

परभृतकलगीतैर्ह्वादिभिः

सद्रचांसि

स्मितदशनमयुखान्कुन्दपुष्पप्रभाभिः

कर किसलय का निंत

पञ्जने विंद्रुमाभै

रुपहसति वसन्तः कामिनीनामिदानीम् ॥३१॥

कनककमलकान्तैराननैः

पाराहुगारहै-

रुपरिनिहितहारैश्रन्दनाद्वै: स्तनान्तै:।

मद जनितविलासैर्देष्टिपातौर्स्रनीन्द्रा-

न्स्तनभरनतनार्यः कामयन्ति प्रशान्तान् ॥३२॥

फूट-फूटकर रोने लगते हैं ॥२८॥ कोवल भीर मदमाते भीरों के स्वरीसे गूँवनेवाले बीरे हुए मामके पेड़ीसे भरा हुमा भीर मनोहर कर्नरके फूर्लोवाले मपने पंने बाखारेते यह वसन्त मानिनी क्रियों के मन इसिनिये बीम रहा है कि उनमें प्रेम कमा जाय ॥२१॥ परदेवमें पढ़ा हुमा यात्री एक तो यों ही सिक्षोहसे दुवसा-यतला हुमा रहता है तिमयर व व वह मन्न-मन्त बहनेवाले पवनके फोकेसे हिलते हुए भीर सुन्दर सुनहले बीर निराजेवाले, बीरे हुए मामके कुलोकी प्रपने सानने मार्ग में स्वता है तो वह कामदेवके बालांकी चोट खाकर मूर्कित होकर निरा परवाले हैं। अपने क्षाचेत चार मार्ग है तिमारिक कोकिसके गीत सुना मुनाकर यह वमन्त, मुन्वरियोंकी रसमरी बालोंकी जिल्ली उड़ा रहा है। भपने कुल्लेक गीत सुना मुनाकर यह वमन्त, मुन्वरियोंकी रसमरी बालोंकी जिल्ली उड़ा रहा है। भपने कुल्लेक क्षाक पत्री साम दिखाकर उड़ा कामित्रांकी हैंसी उड़ा रहा है भीर भी जैती बाल-साल कोमक पत्रीकी लक्षाई स्वाकर उड़ कामित्रांकी क्षांकी कामह स्वाकर उड़ा कामित्रांकी क्षांकी कामह स्वाकर उड़ा कामित्रांकी क्षांकी काम स्वाकर स्वाक कामित्रांकी क्षांकी कामह स्वाकर उड़ा कामित्रांकी काल-साल कोमक पत्रोंकी लक्षाई स्वाकर उड़ा कामित्रांकी क्षांकी कामक स्वाकर स्वाक स्वाक्त कुलि स्वाकर स्वाक्त स्व

मधुसुरिम श्वस्तान्त्रं लोचने लोघतात्रे
नव्हरवक्त्युः केशपाशो मनोहः।
गुरुवरकुचयुःमं श्रोसिविम्यं तयैव
न भवति किमिदानीं योषितां मन्मथाय ॥३३॥

श्राकश्पितानि इदयानि मनस्विनीनां बातैः प्रफल्लसहकारकताधिवासैः।

उत्कृजितैः परभृतस्य मदाक्रुलस्य श्लोत्रप्रियैर्मधुकरस्य च गीतनादैः ॥३४॥

रम्यः प्रदोषसमयः स्कुटचन्द्रभासः

पुँस्कोकिलस्य विरुतं पवनः सुगन्धिः।

मचालियुथविरुतं निश्चि सीधुपानं सर्वे स्सायनिमदं इसुमायुधस्य ॥३४॥

रकाशोकविकल्पिताधरमधुर्मचिद्धरेफस्वनः

क्रन्दापीडविशुद्धदन्तनिकरः प्रोत्फुल्लपद्माननः।

चूतामोदसुगन्धिमन्दपवनः शृङ्गारदीचागुरुः

कस्पान्तं मदन्त्रियो दिशतु वः पुष्पागमो मङ्गलम् ॥३६॥

हुए स्तनसे और मतवाली बंबनता भरी चितवनने, सान्त वित्तवाने नरस्वियों हा मन भी हिमा देती हैं ॥३२॥ प्रास्ववे महरूता हुमा क्रियों का कमक समान गुच उनकी बोध-वेती साल-सान प्रांत, रुए कुरवक के प्राप्ती से तो हुए बनके मुन्तर जूने उनके बड़े-बड़े गोस-गोम स्तन धीर वेते ही बंब-वेद-बड़े गोस-गोम स्तन धीर वेते ही बंब-वेद-बड़े गोस-गोम स्तन धीर वेते ही बंब-वेद-बड़े गोस-गोम स्तन धीर वेते ही विवाद के स्ति हैं ॥३३ स्ति विवाद के स्ति हैं ॥३३ स्ति विवाद के स्ति है हैं ॥३३ सम्बद्ध की नहीं व्या रहे हैं ॥३३ सम्बद्ध के साम मेरी हैं सम्बद्ध के स्ति हैं मेरी हैं सम्बद्ध के साम मेरी हैं सम्बद्ध के स्ताप्त की स्ताप्त

मलयपवनविद्धः

कोकिलालापरस्यः

सुर भिमधुनिषेकाल्लब्धगन्धप्रवन्धः

विविधमधुपयूर्थैर्वेष्टयमानः

समन्ता-

द्भवत तव वसन्तः श्रेष्ठकालः संखाय ॥३७॥

बाम्री मञ्जूलमञ्जरी वरशरः सर्तिकश्चकं यद्धन्-

ज्या यस्यालिकुलं कलङ्करहितं छत्रं सितांशुः सितम् ।

मचेमो मलयानिलः परभृता यद्गन्दिनो लोकजि-

त्सोऽयं वो वितरीतरीतु वितनुर्भद्रं वसन्तान्वितः ॥३८॥

इति महाकविश्रीकालिदासिवरिचिते ऋतुसंहार काच्ये वसन्तवर्णनं नाम षष्ठः सर्गः ॥

देनेबाला और कामका जित्र वसन्त भाष कोगोंका सदा प्रसन्त रक्के ॥३६॥ मलयके बायुवासा, कोकिलकी कूकते जी लुमानेवाला, सदा मुगन्तित मधु बरसानेवाला भौर चारों भौर भौरीते पिरा हुंद्रा वस्तत भाषको चुकी भौर प्रसन्त रक्के ॥३०॥ जिसके भ्रामके और ही बाख हैं, टेसू ही क्नुक हैं, भौरोंकी पौत कीशी है, कोयल ही गामक हैं भौर को पत्र हो है, क्षेत्र को स्वाप्त की शोश स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की शोश स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की शोश स्वाप्त की स्वाप्त की

महाकवि श्रीकालिदासका रचा हुमा ऋतुसंहार काव्य में बसन्त-वर्णन नामका छठा सर्ग पूर्ण हुमा ।। ऋतुसंहार काव्य पूर्ण हुमा ।।

# द्वितीयं खगडम्

## महाकविश्रीकालिदासस्य नाटकानि

महाकवि श्रीकालिदासके नाटक

#### पात्र-परिचयः

#### पुरुषा:

सुवचारः—नाटकस्य प्रवन्धकर्ता । इध्यन्तः—हस्तिनापुत्स्य सम्राद् । भव्रसेनः—सेनापितः । मावन्थः—विदूषकः । सर्वस्यननः—दुष्यन्तस्य पुत्रः (भरतः) सोमरातः—राज्ञः धर्मपुरुः । रैवतकः—दोवास्कः ।

करभकः — राजसेवकः । पार्वदायनः — कञ्चुकी । वैतालिकौ — राजचारस्मौ ।

बेलानत, बाङ्गरवः सारहतः, हारीभः, गौतमः स्यामलः—बुष्यन्तन्य स्यालः, प्रधान राज-पुरुषः ।

भीवर — मस्स्यग्राही । सूचकः, जातुकः — राजपुरुषौ । मातकः — इन्द्रस्य सारथिः । मारोवः — (कस्यपः) प्रजापतिः । दुर्वासा — ऋषिः ।

#### स्त्रियः

नटी—सूत्रधारस्य पत्नी ।

शहुन्तवा—कण्वस्य पानिता कन्या ।

प्रममूर्या, प्रियवदा—शहुन्तलायाः सस्यौ ।

गोमतो—एका तपरिवनी ।

चतुरका

परभृतिका

भृष्कारिका

प्रतिहारी, यवनी—परिचारिके ।

सानुमती—एका प्रस्तरा ।

भदितिः--कश्यपस्य पत्नी ।

#### ॥ श्रीः ॥

## ॥ त्रभिज्ञानशाकुन्तलम् ॥

#### प्रथमोऽङ्कः

या सृष्टिः ऋष्ट्राद्या बहति विधिद्वतं या हविर्याच होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् । यामाहुः सर्वेवीजप्रकृतिरिति यया प्रीणिनः प्राणवन्तः प्रत्यचाभिः प्रपक्ततनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः ॥ १॥

#### [नान्चन्ते]

सूत्रवारः— प्रालमतिबिस्तरेसः । (नेपस्याभिमुखनवत्तोक्य) द्वार्ये ! यदि नेपस्यविधानमवतितस् इतस्ताबदागम्यताम् ।

#### ग्रभिज्ञानशाकुन्तल

#### प्रथम अकू

धिवजी उस जल के रूपमे हमे प्रश्यक्ष दिखाई देते हैं जिसे बह्याने सबसे पहले बनाया; उस प्रिनिक रूपमें दिखाई देते हैं जो विधिक साथ दी हुई हदन-सामग्री प्रहला करती है; उस होताके रूपमें दिखाई देते हैं जिसे यह करतेका काम मिला है; उन चन्द्र धीर सूर्यके रूपमें दिखाई देते हैं जो दिन धीर रातका सम्म निष्यत करते हैं; उस प्राकाशके रूपमें दिखाई देते हैं जिसका गुख शब्द है पीर जो संतार करमें राता हुता है; उस पृथ्वीके रूपमें दिखाई देते हैं बिसका गुख शब्द है पीर जो संतार करमें राता हुता है; उस पृथ्वीक रूपमें दिखाई देते हैं बीस अमेशिको उरस्म करनेवाली बताई जाती है; धीर उस वायुके रूपमें दिखाई देते हैं बिसके कारण सब जीव जी रहे हैं। जस, धिन, होता, सूर्य, चन्द्र, धाकाश, पृथ्वी धीर वायुके इन धाठ प्रस्तक रूपमें मंत्रों मानवान शिव सबको दिखाई देते हैं वे धाप सोमोंका करवाल करों।।१।।

#### [ मंगलावरण हो चुकनेपर ]

सुवचार:— भव बहुत विस्तार करना ठीक नही है। [नेपय्यकी ग्रोर देलकर] मार्गे । यदि श्रुक्कार हो चुका हो तो इंपर मा जाना। [प्रविद्य]

सूत्रधारः — स्रायं इयं हि रसभावविद्येषतीलागुरोविकमादित्यस्याभिक्यभूमिष्ठा परिवत् । प्रस्याच कानिवासपवित्यस्तुनार्पभक्षानकाकुन्तसनायवयेन नवेन नाटकेनोपस्यातस्यस्मनाभिः । तत्प्रतिचात्रमार्थीयतां यत्तः ।

नटो - सुविहिवप्पश्रोधदाए श्रजस्त ए कि वि परिहावइस्सवि । ( सुविहितप्रयोगताऽऽयंस्य न किमपि परिहापयिष्यते ।

सत्रधार.—[ सस्मतम् ] द्वार्ये ! कथयामि ते भूतार्यम्—

त्रा परितोषाद्धिदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम् ।

आ पारतावाहिद्वा न सांचु मन्य प्रयागावज्ञानम् । बलवद्पि शिक्तितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः॥२॥

नटी — [ सविनयम् ] प्राच एवं एवस् । क्राएन्सरकरिएज्जं वाव प्राची प्रासावेतु । ( प्रायं एवमेतत् । प्रनन्तरकरिएोय तावदायं माज्ञापयत् । )

( ग्रय कतमं पुनऋ त् ग्रधिकृत्य गास्यामि । )

[ग्राकर]

नटी — या गई ग्रायंपुत्र ! ग्राज्ञा की जिए कौन-सा नाटक खेला जाय ।

भूगवार—पाय । रस धीर भावका चमरकार दिखानेवात कलाकारीके बाश्रयदाता महाराज विक्रमादियको दत नमाको धात्र पैत्रवेश रूप से बडे-बड़े विद्वानीने सुधोभित किया है दसक्षिये इन्हें कानिदासका नया रचा हुवा प्रभिन्नान-बाकुन्तल नाटक ही दिखाना चाहिए। तो जाकर सब पात्रोंको ठीक कर बाली।

नटी—प्रापने तो पहलेसे ही ऐशा प्रच्छा सिलाकर पक्का कर दिया है कि कोई उँगली नहीं उठा सकता।

सूत्रवार--[मुसकराकर] ब्रायें ! सच्ची बात बताता हूँ कि जबतक विद्वान् सोग न मान में कि नाटक बढिया है तबनक मैं नाटकको सफल नहीं समक्कता क्योंकि पात्रोंको चाहे जितने भी प्रच्छे बँगसे सिखाया जाय फिर भी मनको सन्तीय नहीं होता।।२।।

नटी---[विनयके साथ] हाँ, यह तो ठीक है। भायं! तो भाव जो साझा दें वही भव किया जाया

सूत्रधार--- प्रायें ! इस समाके सदस्योंके कार्नोको धानन्द देनेवाला बढ़िया गीत छेडुनेसे बढ़कर ग्रीर क्या होगा ।

नटी---तो किस ऋतुपर गीत छेड़ा जाय ।

यूत्रधार:—झार्ये नन्धिमनेव तावदिवरप्रवृतनुषमोगकामं ग्रीव्यसमयमधिकृत्य गीयताथः। सन्प्रति हि—-

सुभगसन्तिनावगाहाः पाटनसंसर्गिसुरभिवनवाताः।

प्रच्छायसुलभनिद्रा दिवसाः परिखामरमखीयाः ॥३॥ नटी- तहः (तवा) [ इति गायति ]

> ईसीसिचुंतिआईँ भमरेहिँ मुउमारदरकेसरसिहाईँ। ओदंसअंति दश्रमाणा पमदाओ सिरीसकुसुमाईँ॥४॥ (ईयदोवच्छुम्बितानि भयरै: सुकुमारतरकेसरहिकानि। पवतवयांन रवमानाः मयराः शिरोवकुसुमानि॥)

सूत्रधारः—सार्यं ! ताषु गौतम् । सहो रागनिविष्टवित्तवृत्तिरात्तिकत इव सर्वतो रङ्गः । तदिवार्गी कतमं प्रयोगमाधिर्यनमाराषयामः ।

नटी — एरं सक्शमिरसेहिँ पडमें एवर सालातं सहिण्यालासाउन्यतं लाम सपुष्यं लाडसं पद्मीए सथिकरोसदत्ति।

( नन्वार्येमिश्रैः प्रयममेवाज्ञसमिज्ञानशाकुन्तलं नामापूर्वं नाटक प्रयोगेऽविक्रियतामिति । ) सूत्रपारः — सार्ये सम्यगनुवीचितोऽस्मि । तमु स्नास्मित्वस्ये विस्मृतं खलु नया । कृतः —

तबास्मि गीतरागेस हारिसा प्रसम हतः।

सूत्रभार — ग्रीब्स ऋतु ग्रमी-ग्रमी ग्राई ही है भीर बड़ी सुहावनी भी लगती है। इस-लिये इस समय ग्रीब्स ऋतुवर ही कोई राग छेड़ो। देखो —

इन दिनो नहानेमें जल वड़ा सुहाता है, पाटलमें इसा हुमा बनका पवन भी इड़ा मण्डा लगता है बुओंकी बनी छायामें नीद भी भ्रम्छी भाती है भीर प्रावकलकी सल्ब्या तो इतनी सुहाबनी होती है कि प्रखना हो क्या।।३॥

नटी - ठीक है। [ गाती है ]

जिन शिरीय-सुमनोंके कोमल केसर-दलकी मधुर शिखाएँ।

चूम-चूमकर रसमय भौरे फिर-फिर बैठ-बैठ उड़ जाएँ।

दया भावसे उनको चुनकर सहृदयतासे लेकर सस्वर। कर्माफुल रचकर कानोमें पहन रही उनको प्रमदाएँ ॥४॥

सूत्रवार—वाह बायें ! बहुत हो बच्छा नावा । देखो ! सुम्हारे रागसे लोग ऐसे बेसुच हो गए हैं कि सारी रंगधाला चित्र-लिखी-सी जान पढ़ती है। तो धव कौन-सा नाटक विकाकर इनका मन बहुलाया जाय।

नटी-—धापने भ्रमी-ग्रमी कहा या न कि अभिज्ञानशाकुन्तल नामका नया नाटक केसा जाय !

सूत्रकार - भ्रोह ठीक स्मरण दिलाया वार्ये ! मैं तो भूस ही गया वा । सुम्हारे गीतके मनो-हर रायने मेरे मनको बनपूर्वक वैसे ही स्रीच लिया--

#### [कर्णदला]

एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेखातिरंहसा ॥४॥

[इति निष्कान्तौ ]

॥ प्रस्तावना ॥

[ ततः प्रविश्चति मृगानुसारी सञ्चरचापहस्तो राजा रथेन सूतश्च। ]

सूतः — [राजान मृगं वावनोक्य] ब्रायुष्यन् । कृष्णासारे ददबद्धस्त्वयि वाधिज्यकार्मुके ।

सृगानुसारिशं साद्यात्पश्यामीव पिनाकिनम् ॥६॥ राजा--सूत ! दूरमपुना सारङ्गोण वयसाहृद्याः वयं पुनरिवानीमपि--

ब्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुर तुपत्ति स्यन्दने बद्धदृष्टिः

पश्चार्थेन प्रविष्टः शरपतनभयाङ्ग्रूयसा पूर्वकायम् ।

दभैंर्घावलीढैः श्रमविद्वतप्रस्तम् शिभिः कीर्सवरमा परयोदयप्तुतत्वाद्वियति बहुतरं स्त्रोकप्रवर्षं प्रयाति ॥७॥

[ सनिस्मयम् ] तदेव कथमनुपतत एव मे प्रयत्नप्रेक्षरणीयः संवृत्तः ।

[कान लगाकर सुनते हुए]

जैसे यह वेगसे दौड़ता हुमा हरिए। राजा दुष्यन्तको यहाँ सीच लाया है।।५।।

[दोनोंका प्रस्थान]

[ प्रस्तावना पूर्ण हुई ]

[सारियके साथ रवपर बैठे हुए बनुष-बाशु-धारी राजा दुष्यन्त मृगका पीखा करते हुए प्रवेश करते हैं।]

सारथी — [राजा भौर मृगको देखकर] भ्रायुष्मन् !

इस काले मृगपर बाँखें जमाए और बजुबकी डोरी चढाए हुए आप ऐसे दिसाई पढ रहे है मानो मृगके पीछे दौडेते हुए साक्षात् महादेवजी हो ।।६।।

राजा-सूत ! यह हरिए। तो हमें बहुत दूर दौडा लाया है । भीर भव भी यह-

बार-बार पीछे मुड़कर इस रचको एकटक देखते हुए सुप्यर समनेवाला हरि**छ बाख** सननेके इस्ते धमने रिखने साथे सरीरको विकोड़कर धायेके भागके निलाता हुमा कैसा दौडा चला बा रहा है। यकाबटके कारण इसके खुले हुए मूंहते साथी बचाई हुई कुया सार्योके पिरती बाली बा रही है भीर देखा ! यह इतनो सम्बी छलाँगे घर रहा है कि इसके याँच पीए। पृथ्वीपर नहीं पड रहे हैं। ऐसा लगता है मानो यह धाकाखसे उड़ा चला आ रहा है।।।।।

[ श्रास्त्रवर्षके साथ ] मरें ! हम ठोक इसके पीछे-पीछे ही लगे चले रहे हैं फिर भी हरि**ए। श्रांसरे घोकन कैसे** हो गया। सूतः—मायुष्मत् उद्यातिनी शृभिरिति सवा रश्मिसंबमनाद्रथस्य मन्दीकृतो वेगः। तेन मृग एव विप्रकृष्टान्तरः संबुत्तः। संप्रति सम्बेशवर्तिनस्ते न बुरासवो भविन्यति।

राजा-तेन हि मुख्यन्तामभीववः ।

पुतः—सवात्रायययापुष्मात् [ रवदेगं निरूप ] प्रापुष्मत् यस्य पश्य । प्रक्तेषु रश्मिषु निरायतपूर्वकाया निष्कश्यचामरशिखा निमृतोर्ध्वकर्णाः । आस्मोद्धतैरि रजोमिरलङ्कनीया धावन्त्यमी मृगजवाचमयेव रथ्याः ॥⊏॥ राजा—[ सद्देव ] पूनमतीस्य हरितो हरीश्र वर्तनो वाजिनः तथा हि—

यदालोके सूचमं अजित सहसा विद्विप्रलवां

यद्धें विच्छिन्नं भवति कृतसंधानिमव तत्। प्रकृत्या यद्धकं तदपि समरेखं नयनयो-

र्न मे दूरे किंचित्व्यमिष न पार्श्वे रथजवात् ॥६॥

सूत पश्येनं व्यापाद्यमानम् । [इति शरसंघानं नाटयति । ]

[नेपध्ये]

भो भो राजन् ! झाखनमृगोऽयं न हन्तव्या न हन्तव्यः ।

सारवी — बायुक्पन् ! ऊँची-नीची भूमि होनेके कारण मैंने रात स्रोचकर रथका वेग कम कर दिया बा, इसीलिये भूग बहुत दूर निकल गया है। पर भ्रागे समयल है, सद साथ उसे हावमें भ्राया ही समस्त्रिए !

राजा -- तो रास ढीली करो।

सारथों — जैसी साधुष्मानृकी साज्ञा। [रयका वेग देखकर ] देखिए, देखिए प्रायुप्मनृ — राम द्वीचते ही सपने सागेका शरीर फैलाकर सौर मायेकी चौरी सीधी खड़ी करके ये बोड़े इतने वेगसे दौड़ रहे हैं कि इनकी टायोंसे उठी हुई बूल भी इन्हें नहीं छू पा रही

है। ऐसा जान पड़ता है मानो हरिसाकी दौड़से ये होड़ कर रहे हों।।=।।

राजा — [अंतन्त होकर ] स्वयुव इन योहोने तो सूर्य और इन्द्रके योहोंको भी दौड़में पद्माढ़ बाता है क्योंकि जो वस्तु दूरते पतानी दिलाई देती थी वह पुरन्त मोटी हो जाती है जो बीचको कटी जाग पढ़ती थी बहु ऋट ऐसी जान पढ़ने लगती है मानो उसे किसीने जोड़ दिवा हो और जो स्वमावतः टेड्डी वस्तुर्ए है वे भौकको सीभी-सी दिलाई देती है। रच इतने वेवसे बीड़ रहा है कि कोई वस्तु न तो मुक्तसे दूर हो रह पाती है न समीप हो ।।।।

सारबी ! लो, हरिसाको मारता हूँ।

[ बारैत चढ़ानेका स्रिभनय करता है ।]

[नेपब्यमें]

है! है! राजनृ! यह धाश्रमका मृग है। इसे नहीं मारना चाहिए! नहीं मारना चाहिए।

सूत:---[ ग्राकर्ण्यावलोक्य व ] ग्रायुष्मतृ ! प्रस्य समुते बारापार्तातनः कृष्णसारस्थान्तरे तपस्विम उपस्थिताः ।

राजा---[ ससंभ्रमम् ] तेन हि प्रगृह्यन्तां वाजिनः ।

सूतः —तया। [इति रवस्यापयति।]

[ ततः प्रविश्वस्थात्मना तृतीयो वैसानसः ]

वैसानसः — [हस्तमुद्यम्य ] राजन् ! बाधममृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यः ।

न खलु न खलु बाखः सन्निपात्योऽयमस्मिन्

मृद्रनि मृगशरीरे तुलराशाविवाभिः। क बत हरियाकानां जीवित्रश्चातिलोलं

क च निशितनिपाता वजसाराः शरास्ते ॥१०॥

तत्साधुकृतसंधानं प्रतिसंहर सायकम् ।

श्रार्तत्रागाय वः शस्त्रं न प्रहर्तमनागसि ॥११॥

राजा-एव प्रतिसंहतः [ इति यथोक्तं करोति । ]

वैसानसः-सहकामेतत्युरुवंशप्रदीपस्य भवतः।

जन्म यस्य पुरोर्वशे युक्तरूपमिदं तव ।

पुत्रमेवं गुर्खोपेतं चक्रवर्तिनमाष्त्रुहि ॥१२॥

सारबी—[सुनकर ग्रीर देखकर] ग्रायुष्मन्! जिस काले हरिशापर ग्राप प्रभी बागा चला रहे हैं उसके बीचमें तपस्वी लोग धा लड़े हुए हैं।

राजा-[ वबराकर ] तो रोक लो घोड़ोको। सारबी — भच्छी बात है [रब सड़ा कर लेता है।]

[दो शिष्योके साथ वैसानस (तपस्वी ) का प्रवेश । ]

वैजानस-[हाय उठाकर] राजनू! यह बाश्चमका मृग है। इसे नहीं मारना चाहिए! महीं मारता चाहिए !!

इसपर कमी बागान चलाइएगा। बापका बागा इसके कोमल शरीरके लिये वैसा ही मयंकर है जैसे रूईके गट्टेके लिये ग्रान्ति । बताइए, कहीं तो बेचारे हरिस्लोंके कोमल प्रारण भौर कहाँ वज्जके समान कठोर भाषके नोकीले बासा ।।१०।। इसलिये यह जो भाषने तानकर बाए। नढाया है इसे उतार लीजिए। क्योंकि ग्रापके शस्त्र तो पीडितोंकी रक्षाके सिये हैं निरपराघोंको मारनेके लिये नहीं ।।११।।

राजा – लीजिए उतार लेता हूँ। [ बाख उतारता है। ]

वैसानस--- प्राप जैसे पुरुवशके दीपकको यही क्षोभा देता है।

जिसने पुरुवशमें जन्म लिया है उसके लिये यही उचित है। भगवान करे भापको ऐसे ही गुराोवाला चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो ॥१२॥

इतरी-[ हस्तमुखम्य ] सर्वया चक्रवतिमं पुत्रमाप्तुहि ।

राजा - [ सत्रसामम् ] त्रतिगृहीतम् ।

वैक्षानयः— राजन् ! समिवाहरागाय प्रस्थिता वययः । एव खतु कण्वस्य कृतपतेरनुमालिनी-तीरमाभमो इत्यते । न वेवन्यकार्यानिपातः तत्प्रविश्य प्रतिगृह्यतामानियेयः सत्कारः । प्रापं च---

रम्यास्त्रपोधनानां प्रतिहत्विघ्नाः क्रियाः समवलोक्य । ज्ञास्यसि कियद्धुजो मे रचति मौर्वीकिखाङ्क इति ॥१३॥ राजा-मिष संनिहतोज्य कृत्वपतिः।

वैक्षानसः—इदानीमेव दुहितरं शकुन्तलामतिथिसत्काराथ नियुज्य वैवमस्याः प्रतिकूलं शमिषितुं सोमतीर्थं गतः ।

राजा---भवतु तामेच इक्यामि । सा खबु विवितर्भोक्त मां महवः करिच्यति । वैज्ञानसः---साध्यामस्ताबत् । ] इति सिवाच्यो निष्कान्तः । ] राजा----मृतः ! तृर्णं बोबयात्र्यात् । पुण्याश्रमवर्शनेन ताबवात्मानं पुनोमहे । मृतः-----यवात्रात्यव्याव्यमात् । [ इति भूतो रववेग निक्थयनि । ]

दोनों जिष्य, - [हाथ उठाकर ] निश्चय ही चक्कवर्ती पुत्र प्राप्त हो । राजा---[प्रशाम करके ] प्रापका ग्राजीवींद सिरमाथे।

वैक्षानस---राजन् ! हम कोग समिधा लेने निकले हैं। यह सामने मालिनी नदी पर कुलपति कथ्वका स्राश्रम है। यदि प्रापके काम-कात्रमें स्वृद्यन न हो तो चलकर स्रतिधि-सस्कार सहस्य की जिल्ला। भीर फिर---

बहाँ जब प्राप देखेंगे कि ऋषि लोग निविष्त होकर सब कियाएँ कर रहे है तब प्राप जान भी जायेंगे कि धनुबकी डोरीकी फटकारसे बने घट्टोबाली प्रापकी भुजा कही-कहाँ तक पहुँचकर रक्षा कर रही है।।१३।।

राजा-स्या कुलपति जी यहाँ है ?

राजा—अच्छी बात है। मैं उसीसे मिल लूँगाः वही महिष्कि बता देगी कि मेरी उनमें कितनी भक्ति है।

वैज्ञानस— तो हम लोग चलते है। [शिष्योके साब प्रस्थान ]
राजा—सारयी ! पोड़े बढ़ाओ । चलें, पवित्र प्राप्तमके दर्शनसे प्राप्तम हो पवित्र करें।
सारयी — जैसी प्राप्तमानकी पाता। [फिर रचको वैशसे दौडाता है। ]

राजा—[ समन्तादवसोक्य ] सूत ! श्वकांत्रतोऽपि ज्ञायत एव वयाऽयमाध्रमाभोगस्तपोवन-स्वेति ।

सूतः--कथमिव।

राजा-कि न पत्रयति भवान् । इह हि-

नीवाराः शुक्रगर्भकोटरमुखभ्रष्टास्तह्रणामधः

प्रस्निग्धाः कचिदिंगुदीफलभिदः स्रच्यन्त एवीपलाः।

विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते सृगा-

स्तोयाधारपथाश्च वन्कलशिखानिष्यन्दरेखाङ्किताः ॥१४॥

क्रस्याम्भोभिः प्रसृतिचपलैः शाखिनो घौतम्लाः

भिन्नोरागः किसलयहचामाज्यधमोदुगमेन ।

एते चार्वाग्पवनभ्विच्छन्नदर्भाकुरायां

सूत:--सर्वेजुपपनम् । राजा--[स्तोकमन्तर गत्वा ] तपोबननिवासिनामुपरोधो माभूत । एताबस्येव रथं स्थापय याववनतरामि ।

सूतः-धताः प्रव्रहाः प्रवतरत्वायुष्मान् ।

राजा— [वारों मोर देलकर ] देखों सारवी! विनावताए हो जान पड़ता है कि हम प्राप्तमके तपोवनमें पहुँच गए हैं।

सारबी-जी, कैसे ?

राजा--देख नहीं रहे हो ? यहाँ-

कही तो बुक्षीके तने सुमाँकि पोसनीसे गिरेहुए निन्नीके दाने बिखारे पड़े हैं, कहीं इमर-क्यर पड़े हुए विकने पायर बता रहे हैं कि इनवर हिंगोटके एक कुटे गए हैं, कहीं निहर खड़े हुए पुन विश्वासके रच का जब्द जुन रहे हैं कि शाव्यमें कोई हुने छेड़ेगा नहीं भीर कही नदी-तालाबोंगर धाने-वानिकी बटियाधोंने मुन्तियोंके बक्कसोंग्रेट पके हुए जसकी रेखाएँ बनी हुई हैं ॥१४॥ और देखी ! बायुके कारए। लहरे लेनेवासी पानीकी मुक्तींके यहाँके बुक्तीकी जडें बुल गई हैं, घीके युर्तेंस नई चमकीसी कोचलोंका रंग युंक्ता पढ़ गया है धीर जहाँ-कहाँ उपवनसे कुखा उपाइ ली गई है वहाँ मुग-छोने निकर होकर घोरे-धीरे चर रहे हैं॥१४॥

सारबी जी हाँ, यह सब तो है।

राजा—[कुछ मागे बढ़कर] कहीं हम लोगोंके माजानेते तपोवन-निवासियोंको करून हो, इसलिये रच यहीं रोक लो। मैं उतर जाता हूँ।

सारबी -- लीजिए मैंने रास खीच खी है। ब्रायुष्मानु उतर जायें।

राजा—[ यनतीयं ] सुत विनीतवेषेण प्रवेखव्यानि तपोवनानि नाम । इसं तावष् पृद्यताष् । [ इति सुनस्यावरणानि वनुष्योवनीयार्थयति । ] सुत यावदाध्यमवासिनः प्रत्यवेच्या-हमुपावर्ते तावदाद्र पृथ्यः क्रियन्तां वाजिनः ।

सूत:-तथा । [इति निष्कान्त: । ]

राजा-[परिक्रम्यावलोश्य च ] इदमाश्रमद्वारम् यावत्त्रविशामि ।

[ प्रविश्य निमित्तं सूचयन् ]

शान्तिभिद्माश्रमपदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्य ।

अथवा भवितव्यानां द्वाराणि मवन्ति सर्वत्र ॥१६।

[नेपप्ये] इदो इदो सहोस्यो । (इत इतः सस्यो) राजा—[कर्स्य दत्त्वा] स्रये ! बसिस्येन वृक्षवाटिकामालाप इय सूपते । याववत्र गण्झामि । [परिक्रम्यावतोस्य व]| स्रये ! एतास्तपश्चिकम्यकाः स्वप्रमारगानुरूपैःसेवनधर्टबालपावपेम्यः पयो

बातुमित एवाभिक्तंन्ते । [निरुण निरूप] महो महुरवालां बर्गनम्— श्रुद्धान्तदुर्लेममिर्द वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य । दूरीकृताः खलु गुर्बैक्द्यानलता वनलताभिः॥ १७ ॥

राजा—[उतरकर] देखो सारबी! प्राथममे सीथे सादे वेशसे ही जाना चाहिए। इसमिये तब तक ये सब यही रक्तो। श्रियने प्राप्त्रूपण घीर बनुष उतारकर सारबीको देते हुए] भीर देखो सारबी! जबतक हम प्राश्रम-बासियोसे मिलकर सीटते हैं तबतक तुम भी घोड़ोंको ठंडा कर रक्तो।

सारबी - जी, ग्रच्छा । [ प्रस्थान ]

राजा—[पूमकर धोर देवकर] यही तो धाश्रमका द्वार जान पड़ता है। इसीसे भीतर चन्ना जाय। [प्रदेश करके प्रच्छे शक्त होने की सूचना देते हुए]—इस शान्त तपोबनकी भूमिमें मेरी दाहिनी भुजा नथो फड़क रही है। यहाँ भन्ना क्या मिलने-जुलने वाला है। पर हाँ, जो होनी होती हैं (वह तो कहीं भी होकर रहती है) उसके द्वार सब कहीं होते हैं।।१६॥

[नेपध्यमे] इघर आस्रो सलियो, इधर साम्रो।

राजा—[मुनकर] घरे | 'कुलवारीके दाहिनी घोर किसीकी बातचीत-अँसी मुनाई पढ़ रही है। उपर ही चलता हूँ। [भूमकर धौर देखकर ] घा हा ! ये तपित्वयोंकी कन्याएँ प्रपने-प्रपने मेलके पढ़े ले-लेकर छोटे-छोटे पौचोंको सीचनेके लिये इघर हो चली घा रही हैं। [ध्यान से देखकर ] घो हो ! ये तो बड़ी मुन्यर दिखाई पढ़ती हैं।—रिनवासकी रानियोंभे भी जो भूनदरता किठनाई से देखके की मिलती है वह यदि इस ध्यमनासिनी कन्यायोंको सिसी है। तो यही उसमना चाहिने कि बंगलकी लताघों ने घपने गुलों से उद्यानको लताहों को भी सवा दिया है। रिशा घच्छा, इनके घानेतक सैं यही घोटमें खड़ा ही रहता हूँ। दिसता हुधा खड़ा रहता है। दिसता हुधा खड़ा रहता है।

माविदमां छायामाश्रित्य प्रतिपालयामि । [ इति विलोकयन्स्यितः । ]

[तनः प्रविशति ययोक्तव्यापारा सह सखीम्यां शकुन्तला । ]

शकुन्तला-इदो इदो सहीश्रो। [इत इत सस्यौ ]

भनमूर्या—हला सउन्दले तुबत्तो वि तावकप्एस्स श्रस्समस्वका पिम्रवरेति तक्केमि केस् स्पोमालिमाकुसुमपेलवा तुसं वि एदासं भ्रासवालपूरस्रो सिउत्ता ।

(हला बकुन्तने रवतीऽपि तातकथ्वस्याश्रमतृक्षकाः प्रियतरा इति तर्कयामि येन नवमासिका-कुमुमपेनवा स्वमप्येनेवामालवालपुरसो नियुक्ता । )

शकुलना-ए केवलं तावरिणभोभो एवव । मत्यि मे सोवरसर्गहो वि एवेसु ।

(न केवल तातिनियोग एव । श्रस्ति में मोदरस्मेहोऽप्येतेषु । )

[इति वृक्षमेचन रूपयति।]

राजा — कयमियं सा कष्यदुहिता । ध्रसाधुदर्शी खतु तत्रभवान् कष्यः य इमामाश्रमधर्मे नियुक्ते ।

इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपःचमं साधियतुं य इच्छति ।

श्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां क्षेत्रमृषिर्व्यवस्यति ॥१८॥ भवतु । पावपान्तहित एव विश्वकथं ताववेनां पश्यामि । [ इति तवा करोति । ]

तो यही समफ्रना चाहिने कि ∮जसबकी सताधोने धपने पूर्णोसे उदानकी सताधोंको भी सवा दिया है।।१७।। ग्रच्छा, इनके धानेतक मैं यही घोटमें सडा हो रहता हैं। देसता हुमा सडा रहता है।

[ श्रपनी सिलयोके साथ पौधोको सीचनी हुई शकुन्तलाका प्रवेश । ] जकुन्तला—इधर प्राग्नो सिलयूो, इधर ग्राग्नो ।

भनसूत्रा-—परो शकुरतला । सैसमभ्रती है कि पिता कण्य इन साश्रमके **पौर्वोको** हुमने प्रथिक प्यार करते हैं, नहीं तो भना चमेतीकी कनी-जैसे कोमल संग्**वासी तुक्रकों वे** बावने भरने का काम वयों सीप बाते।

गकुन्तना---मैं केवल पिताबीकी बाजासे ही इन्हें नहीं सीचती हूँ, मैं स्वयं भी इनकी प्रपने संगे जैसा प्यार करती हूँ।

[पौधोमे पानीदेनेका नाट्य करती है।]

राजा-- ज्या यही कवा ऋषिको कत्या है। पूज्य कष्यको यह बात सवसुव ठीक मही सतती कि इसे भी उन्होंने भ्राथमके कायमे जीन दिवा है। जी ऋषि इसके सहज सुन्दर सरीरको तपत्याके निव सामना चाह रहे हैं वे मवसुव नीने कमवकी पंखड़ीकी भ्रारसे श्योका पेड काटने पर उनाक हुए हैं।। १८।। भ्रच्छा, तब नक निश्चित्त होकर बुखोंकी भोटसे स्मे भीनमर देख तो तुं।

[ऐसाहो करताहै।]

शकुन्तला---सहि प्रस्पसूष् । प्रविषिण्डेस बङ्कलेस िप्रवेदवाष् स्पिप्रनितद हि। सिडिलेहि दाच सं ।

( सिख धनसूर्य । ष्रतिपिनद्धेन वल्कलेन प्रियंवदया नियन्त्रिताऽस्मि । शिधिलय तावदेतत् । ) धनसूर्या--- तह । (तथा) [ इति शिधिलयति । ]

प्रियंवदा-- [ सहासम् ] एत्य प्रश्नोहरविस्थारङ्क्तम् अत्तराो जोव्वरां उवालह । मं कि उवालमेसि । ( प्रत्र प्रयोधरविस्तारिवतृ प्रात्मनो गौवनमुंगानभस्व । मां किमुपालभसे । )

राजा-काममनुरूपमस्या बपुषो बल्कलं न पुनरलंकारश्रियं न पुष्पति कुतः।

्सरसिजमजुबिदं शैंबलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमाशोर्लचम लच्मीं तनोति । इयमधिकमनोन्ना बन्कलेनापि तन्बी किमिब हि मधुराखां मण्डनं नाकृतीनाम्॥१६।

शकुलला — [ प्रप्रतोऽवनोक्य ] एसो बादेरिवयल्लबागुलीहि पुवरेवि विष्य मं केसर-यनक्ष्यो । जाव र्शंसंभावेषि । (एव वातेरिनयल्लबागुलीभिस्त्वरयतीव मा केसरवृक्षकः । यावदेन सभावयामि ) [ इति परिकासति । ]

प्रियवदा - हला सउन्दले ! एत्व एव्य दाव मुहुत्तम् चिट्ठ जाव तुए उवगदाए नदासरगाही विम्न सम्बं केतररुपत्रमा प्रिकारि ।

( हला शकुन्तले <sup>।</sup> अत्रैय तायन्मुहूर्त तिष्ठ यायस्वयोपगतया सतासनाव इवायं केसरवृक्षकः মনিমানি । )

शकुन्तला-प्रदो क्लु पिद्मंवदा सि तुर्म ( ग्रत खलु त्रियवदाऽसि स्वम् । )

राजा -- प्रियमपि तब्यमाह शकुन्तलां प्रियंवटा । ग्रस्थाः सतु---

षकुन्तला—सली प्रनमूया! इस प्रियवदान ऐसाकसकर बल्कल बीध दियाहै कि #िं हिसदुल नहीं पारही हूँं≀ श्राकर इसे दीसातो करदे।

भनसूया -- भच्छा। [ डीला करती है। ]

प्रियंवदा— [हँसते हुए। ] मुफ्ते क्या उलाहना देती हो। अपने उस यौवनको क्यो नही दोष देती जो तुम्हारे स्ननोको इतना बढ़ाता चला जा रहा है।

राजा — पदापि इसका कोमल शरीर बत्कलके योग्य नहीं है, फिर भी ये इसके शरीरको सलंकारों के समाज ही जुलाभित कर रहे हैं। ज्यों कि — जैसे सेवारके थिया होनेपर भी कमल सुरेदर समता है और चन्द्रमासे पढ़ा हुआ कक्क भी उसकी शोभा ही बढ़ाता है वैसे ही यह मुन्दरी भी वन्कल पहने हुए बढ़ी भनी दिलाई पड़ रही है। सच्ची बात तो यह है कि सुन्दर शरीरपर सभी कुछ शोभा देने नगता है।। १६।।

शकुन्तला—[सामने देखकर।] यह केसरका बृक्ष पवनके फोंकों से हिलती हुई पत्तियोकी उँगलियोंसे मुफ्ते बुला रहा है। बाऊँ इसका भी मन रख लूँ।[उघर घूमती है।]

प्रियंबदा — घरी शकुन्तला, क्षर्णभर वहाँ खडी तो रहजा। जब तूपेड्से लगकर साड़ी होती है तब यह केसरका बृक्ष ऐसा लगता है जैसे उससे कोई लता लिपटी हुई हो।

शकुन्तला-इन्हीं सब बातों से तो तेरा नाम प्रियंवदा पड़ा है।

राजा-प्रियंददाने शकुन्तनासे बड़ी प्यारी झीर सच्ची ही बात तो कही है, सचमुच-

#### अधरः किसलयरागः कोमलविटपातुकारिखौ बाह । **कु**सुममिव लोभनीयं यौवनमञ्जेषु संनद्भम् ॥२०॥

धनसूया -- हला सउन्दले । इस सम्रंवरवह बालसहमारस्स तुए किदलामहेमा बराजी-सिशित्ति गोमालिय । सं विसुमरिका सि ।

( हला शकुन्तले ! इयं स्वयंवावधुः बालसहकारस्य त्वया कृतनामधेया बनज्योत्स्नेति नवमालिका एनां विस्मृतासि । )

शकुन्तला-तवा बत्तारणं वि विसुमिरिस्सं । [ लतामुपेत्यावलोक्य च ] हला रमर्गीए क्लु काले इमस्स लदापाप्रविमहृएस्स बद्द्यरो संबुत्तो । एवकुमुमजोध्वरण वराजीसिर्गी बहु-फलदाए उदभोग्रस्तमो सहग्रारो ।

तदा बारमानमपि विस्मरिष्यामि । हला रमगीये सलु काले एतस्य लतापादपिमधृनस्य व्यति-करः संवृत्तः । नवकुस्मयौवना वनज्योत्स्नो बद्धफलतयोपभोगक्षमः सहकारः । ) [ इति पश्यन्ती

प्रियंवदा--[ सिस्मतम् ] अरुसूए। जारुगसि कि रिगमिलं सउन्दला बराजोसिर्गी अदिमेलं पेक्सविति ?

( अनसूरे ! जानासि कि निमित्तं शकून्तला वनज्योत्स्नामतिमात्र प्रेक्षत इति ? ) धनसूरा - स स्तु विभावेमि । कहेहि । ( न खलु विभावयामि । कबरा )

प्रियंतदा—जह वराजोसिरगी अञ्चल्बेरा पाम्रवेश संगदा मित्र राम एवा महं विम्नस्ता म्रजुरूवं वरं लहेमंसि । ( यदा वनज्योत्स्ना म्रनुरूपेश पादपेन सगता मिप नामैवमहम-प्यारमनोऽनुरूपं वरं लभेयेति । )

इसके लाल-लाल मोठ लताकी कोंपलो-जैसे लगते हैं, दोनों मुजाएँ कोमल-शाखामों-जैसी जान पहती हैं और इसके ग्रंगोमें खिला हुमा नया यौवन लुभावने फूलके समान दिखाई दे रहा है ॥२०॥

. श्रानसूया— शकुरतला, यह दूही नई चमेली हैन, जिसने ग्रामके वृक्षते स्वयंवर कर लिया है भीर जिसका नाम तूने वनज्योत्स्ना (वनकी चौदनी ) रख छोड़ा है। इसे ती उ भूले ही चली जा रही थी।

शकुन्तला - बाह इसे भूर्लूगी तब तो मैं प्रपने को भी भूल बाऊँगी, [ लताके पास जाकर भौरदेखकर] सखी, सचमुच इस लता भौर वृक्षका मेल बड़े श्रच्छे दिनोमें हुआ है। इधर यह वनज्योत्स्ना सिले हुए फूल लेकर नवयौवना हुई है, उधर फलसे लदी हुई शाखाओं वाला भामका वृक्ष भी उमार पर ग्राया हुमा है।

[ उसे देखती हुई खड़ी रह जाती है। ]

प्रियवदा—[ मुस्कराकर ] बनसूया ! जानती हो यह शकुन्तला इतनी मगन होकर बनज्योत्स्नाको क्यो देख रही है ?

भनम्या—नही सक्ती । मैं तो नहीं वानती तू ही बता डाल ।

प्रियंवदा—देस्रो यह सोच रही है कि जैसे यह वनज्योत्स्ना ब्रपने योग्य वृक्षसे लिपट गई है वैसे ही मुम्से भी मेरे योग्य वर मिल जाय ।

शकुन्तला—एसी सूर्यं तुह असगदी मस्तीरहो । (एव दूनं तदात्मगती मनोरवः) [ इति कसशमावर्जयति । ]

राजा - मिष नाम कुलपतेरियमसवर्शक्षेत्रसंभवा स्थात् । भयवा कृतं संवेहेन ।

असंशर्य चत्रपरिग्रहचमा यदार्यमस्यामभिलापि मे मनः।

सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमासामन्तःकरसाप्रष्टत्तयः ॥ २१ ॥

तथापि तस्वत एनामुपलप्स्ये ।

शकुन्तना—[ सर्वभ्रमम् ] ब्रम्मो ! सिलनसेश्वसंभ्रमुगयो खोमालिखं उठिकश्च वधरां में महुकरोऽग्निः महुक्यरो ब्रह्मिट्टइ । ( ब्रम्मो ! सिलनसेरुवंभ्रमोइतो नवगासिकामुज्यित्वा वदनं मे मधुकरोऽग्निः वतंते । ) [ इति भ्रमरबाघां रूपयति । ]

राजा-[ सस्पृहम् ]

चलापाङ्ग दृष्टः स्पृशसि बहुशो वेपशुमती

रहस्याख्यायीव स्वनिस मृदु कर्णान्तिनचरः । करी व्याधुन्वत्याः पिवसि रतिसर्वस्वमधरं

युप्तरवाः ।पदास्य राजसवस्यमयर वयं तत्त्वान्वेषान्मधूकर हतास्त्वं खलु कृती ॥ २२ ॥

शकुत्तला—ए। एसो बुट्टो विरमवि । प्रमणको गमिस्सं [ पदान्तरे स्थित्वा सहस्टिक्षेत्रमृ ] कहं इत्रो वि माम्रफ्क्षवि । हला परित्तामह मं इनिएला बुब्बरुगोबेरा महम्ररेरा प्रहिहस्रमारां ।

शकुन्तला - यह तो तू प्रपने मनकी बात कह रही है।

[घड़ेका जल पेड़की जड़में छोड़ती है।]

राजा—यह ऋषिकी कन्या कहीं दूसरे वर्णको स्त्रीते तो नही उत्पन्न हुई है। पर सन्देद किया ही क्यों जाया। क्योंकि जब मेरा खुद्ध मन भी इस पर रीफ उठा है तब यह निक्रम है कि इसका अनियते विवाह हो सकता है। क्योंकि सन्त्रनोके मनमे जिस बातपर शंका हो वहीं जो कुछ उनका मन कहे बही ठीक मान नेना चाहिए ॥२१॥ किर भी मैं इससे ठीक-ठीक जानने का प्रयत्न करता हैं।

शकुल्तका—[धबराकर] घरे रे, जल पड़ने से घबराकर उड़ा हुमा यह मौरा वमेलीको खोदर बार-बार भेरे ही मूँहपर सँडराने लगा है। [मौरेसे पीड़ित होने का नाट्य करती है भी

राजा—[सलवता हुमा ।] घरे भीरे, तुम सचमुच बढ़े भाग्यवातृ हो । इघर हम तो सच्ची बातकी क्षोचमें ही लुट गए, उघर तुम इसकी चक्कण विजयनते देखे जाते हुए इस कोचली हुई बालाको बार-बार छूते जा रहे हो, उसके कार्लोके पास बाकर ऐसे धीरे-धीरे गुनगुना रहे हो मानो कोई बढ़े वेदको बात उसे सुनाना चाहते हो धीर बार-बार उसके हाथों से फटके जाने पर भी तुम उसके रस-मरे मधरोंको रस पीते ही बा रहे हो ॥२२॥

शकुन्तला—मरे यह दुष्ट मानता ही नहीं है। चर्लू कहाँ ग्रीर हट जाऊँ। दूसरे स्थानपर

( न एव दुष्टो विरमति । भ्रन्यतो गमिष्यामि । कविमतोऽप्यागच्छति । हला परित्रायेषां मामनेन द्विनोतेन मधुकरेसा अभिभूयमानाम् । )

उभे--[सिस्मतम्] का वस्रं परितावुं । दुस्सन्वं एव्य सङ्कृत्व । राग्नरिक्खवव्याइँ तबीवरणाइँ

रणमः। (के ग्रावा परित्रातुम् । दुष्यन्तमेवाक्रन्द । रा∍रक्षितव्यानि तपोवनानि नामः।) ।

राजभावस्त्वभिज्ञातो भवेत् । भवतु एवं ताववभिषास्ये ।

शकुन्तला--[ पदान्तरे स्थित्वासदृष्टिक्षेपम् ] कहं इदोवि मं श्रश्चसरित ।

( कथमितोऽपि मामनुसरति ) राजा—[ सत्वरमृपसृत्य ] आयाः।

कः पौरवे वसुमतीं शासति शासितरि दुर्विनीतानाम् । अयमाचरत्यविनयं ग्रुग्थासु तपस्विकत्यकासु ॥२३॥

[सर्वा राजान हृष्ट्वा किचदिव सभान्ता ।]

प्रतन्त्या— प्रत्न स्व कि कि प्रत्यवादितं । इत्यं स्वो विप्रतस्ति दुद्ध सहस्रदेश प्रहिह-प्रमासा कारतेषुदा । ( यायं न स्वजुकिनध्यत्याहित । इय नौ प्रियससी दुष्टमधुकरेसाभिभूयमाना कारतेषुद्धतः । ) [ इति सकुन्तना दर्मयति । ]

राजा-[ शकुन्तलाभिमुखो भूत्वा ] अपि तपो वद्धं ते ।

[ शकुन्तला साध्वसावनतमुखी तिष्ठति । ]

जाकर और इंटिट फेरकर। ] घरे, क्यायहाँ भी आ पहुँचा? अब क्याकरूँ? घरी सिक्स्यो ! बचाओं! बचाओं इस दुष्ट भीरेसे!! इसने तो मुक्ते बड़ा तगकर डाला है।

दोनो—[मुस्कराकर :] हम कीन होती है बचानेवाली ! दुष्यन्तको क्यो नही पुकारती हो ! सरी ! तपोवनकी रक्षा करनक्ष्तो राजाका काम हैन !

राजा— घपनापरिचय देनेकायह धच्छा घटनर है। उरो मत ! डरो मत ! [धार्षी बात कहकर फिर मन ही मन । [किन्तु इससे तो ये समक्र जायेंगी कि मैं राजा हूँ। धच्छा, तो मैं फिर यों कहता हूँ।

गङुन्नला—[योड़ी टूर जाकर खड़ी होकर फिर इंब्टि फेरती है।] क्या करूँ? यह तो यहीं भी मेरा पीछा नही छोड़ता।

राजा--[फटसे प्रकट होकर ।] कोह ! बबतक हुप्टोको दड देनेवाका पुरुवंशी दुष्यन्त पृथ्वीपर राज्य कर रहा है तबतक कीन ऐसा है जो मोली-भाली ऋषि-क**र्यामों से** क्षेड्छाड़ करे।।२३।।

[राजाको देखकर सब सकपका जाती है।]

धनसूया—पार्य, ऐमी कोई बड़ी आरी विगत्ति नहीं है। हमारी इस प्यारी सत्तीको औरे ने तन कर रक्ता था, इसीसे यह कुछ घबरा सी गई है। [जकुन्तलाकी भ्रोर संकेत करती है।]

राजा--[ गकुन्तनाके सामने जाकर] प्रापकी तपस्या तो सफल हो रही है न ? [शकुन्तवा नीचा मुँह करके चुप रह जाती है :] प्रमुदा-- वालि प्रदिश्चित्तेसलाहेल । हला सडन्दले ! नच्छ उडप्रं कलमिस्सं प्रम्यं उच्छर, इदं पादोदग्रं भविस्सदि ।

(हदानीमतिबिविधेषताभेन । हता शकुन्तते ! तच्छोटवं फसमिश्रमर्घ्यं पुपहर । इदं पादोदकं भविष्यति)

राजा-भवतीनां सुनृतयैव गिरा इतवातिष्यम् ।

प्रियंतदा—तेस हि इर्नीस्स दाव पण्डामसीधनाए सत्तवण्डवेदिधाए शुक्रुतसं उद्धवि-सिम्न परिस्समदिसोटं करेड् धरुवो ।

(तेन ह्यास्यां तावत् प्रच्छायशीतलायां सप्तपसौवेदिकायां मुहूर्तमुपविषय परिश्रमविनोदं करोरवार्यः ।)

राजा-नृतं यूयमप्यनेन कर्मला परिभान्ताः ।

धनसूया — हला सउन्दले ! उद्दरं सो पञ्चुवाससां ब्रविहीसां । ता एहि एस्य उवविसम्ह । (हला शकुन्तले ! उचितं नः पर्युवासनमतियोनाम् । तदेहि ब्रत्नोपविशामः ।) इति सर्वे

उपविशन्ति ।]

शकुन्तना—[ग्रात्मगतन्] कि खु क्षु इमं कर्सा येक्किम तबीवस्पविरोहिस्सा विधा रस्सं ममस्पोमिन्ह संबुत्ता । (कि नु लिंडिम जनं प्रेक्ष्य तपीवनविरोधिनी विकारस्य गमनीयाऽस्मि सवता ।)

राजा-[सर्वा विलोक्य] बहो समक्योरूपरम्लीयं नक्तीना सौहाई व ।

प्रियंवदा—[जनान्तिकम्] सरासूष् ! को च च्यु एसो चडरणम्भीरिकदी महरं पिश्रं सालबन्दो पहाववन्दो विस्र लक्क्कोश्रवि । (धनसूत्रे ! को जु खल्वेष चतुरगम्भीराकृतिमंश्रुरं प्रियमालयन्त्रभाववानिक लक्ष्यते ।)

ध्रनसूया— जो हौ, धाप जैंडे धनूटे धतिषिके घावाने से तपस्यासफल ही समक्रिए । घण्छा शकुन्तला! जाकुटीसे कुछ फल-फूलके साथ घण्यं तो लेघा। चरए घोनेका वल यहीं मिल जायगा।

राजा-भापकी मीठी-मीठी बातोंसे ही मेरा श्रतिब-सरकार हो गया।

प्रियंबदा—तो मार्य ! वसिए बनी खायाबाले खतिबनके तले जो शोतल वीतरा है, वहीं क्षरणसर बैठकर प्रवनी बकान मिटाइए।

राजा-प्राप सब भी तो काम करते-करते बक गई होंगी !

प्रियंवदा -- शकुन्तना ! मितिक्की बात तो रखनी ही होगी । प्राची, चलो कैठा आय । शकुन्तना--[मन ही मन] उन्हे देखकर मेरे मनमें न जाने क्यों ऐसी उचन-पुचल हो रही है जैसी तरोवनके निवासियोके मनमे नही होनी चाहिए ।

राजा—[सबको देसकर] भाग सोग एक-सी रूपवाली ग्रीर शवस्थावाली हैं। ग्राप सोगोंका ब्रापसका प्रेम सुक्ते बढ़ा प्यारा सगता है।

प्रियंवदा—[मीरेसे] मनसूया, ये बतुर श्रीर सम्ब्रीर दिलाई देनेवाले तथा प्रिय श्रीर मधुर बोलनेवाले कोई बड़े आरी व्यक्ति जान पड़ते हैं। अंत्रमुयां — महि भव वि वारिव कोहुहलं । पुण्डिसं वाच रां [प्रकाणन्] सन्त्रस्स महुरासाव्यक्तियो बोसन्त्रो मानावेदि कदमो सन्त्रोत राज्यस्य संक्रमा व्यक्तिकियां स्वाप्ते स्वापते स्वाप्ते स्वापते स्वाप

्सितः समाप्यस्ति कौतुहसम् । वृच्छामि तावन्तम् । धार्यस्य मधुरालायजनितौ विश्वनमो मां भन्त्रयते कतम धार्येला राजवर्षेकीऽलंक्यित कतमो वा विरहपर्युसुकजनः कृतौ देशः किनिमित्तं वा सुकुमारतरोऽपि तपोवनगमनपरिश्वमस्यास्मा पदमुपनीतः ।)

शकुन्तला—[भ्रात्मगतभू] हिम्रम्य मा उत्तम्म । एता तुए चिन्तिवाई भ्रत्सम्या अन्तेवि । (हृदय मा उत्ताम्य । एवा त्यया चिन्तितान्यनमृया मन्त्रयते ।)

भननूया—सलाहा\_वालि थम्मचारिलो। (सनाथा इदानी धर्मवारिलः) [शकुन्तला शुङ्कारजञ्जां रूप्यति]

सस्यो—(उभयोराकारं विदित्वा जनान्तिकम्] हला सउन्दले **जइ एत्य प्रपन्न तावो** संस्मिहिदो भवे। (हना जकुन्तने यदानाच तातः सनिहितो भवेत्।)

शकुन्तना-तदो कि भवे । (ततः कि भवेत् ।)

धनसूया— [प्रियवदाने बीरे से ] सबी, मुक्ते भी जानने की बड़ी उत्तक्का है। चली रुही से पूर्व : [प्रकट] पार्य ! प्रापकी मीठी बातोत जो हमे प्रापम विश्वास उत्पन्न हो बया है वह हमें प्रापक यह पुलतेको उकता रहा है कि प्रापंत निकत राजवेशको सुलीमित किया है, कित देशकी प्रजाको पपने विरहत क्याकुत करके प्रापं यहाँ प्यारे है धोर ऐसा कीन-सा काम प्रापत है वितने प्रापके हस सुकुतार धरीरको हस उत्पोजन तक साने का कट्ट दिया है।

शकुन्तला—[मन ही मन] हृदय, उतावले मत बनो ! तुम्हारे ही मनकी बात धनसूया पूछ रही है 1

राजा—[मन ही मन] पब घनना क्या परिचय हूं धौर केले प्रवनेको खिलाकें है प्रचला मैं इससे यह कहता हैं। [बक्ट] मेंट पुडक्शी राजाने मुक्ते धपने राज्यकी हुआमिक क्रियामों की देव-मावका काम धीप रक्ता है। इससिये मैं यह देखने प्राया हैं कि धालममें रहनेवाले तपस्तियोके कार्यने कोई विभन्न तो नहीं पढ़ता।

धनसूया---धार्य ! धर्म-क्रिया करनेवाले लोगोंपर घापने बड़ी कुपा की है।

[शकुन्तना प्रेम भीर लज्जाका नाट्य करती है]

दोनो---[शकुन्तला प्रीर दुष्यन्तके मनकी बात ताककर धोरेसे] शकुन्तला ! यदि ग्राव पिताबी वर होते---

शकुन्तना-तो क्या होता !

सस्यो—इमं बोबियसम्बन्धेसः वि बाबिहिबिसेसं किरत्यं करिस्सवि । इमं जीवितसर्व-स्वेनाप्यतिविविक्षेत्रं कृतार्यं करिप्यति । )

शकुन्तला — तुम्हे अवेव । कि वि हिचए करिस्न जन्तेव । स वो वसरां सुशिस्ती । (युवामपेतम् । किमपि हुद्धे कृत्वा मन्त्रयेथे । न युवयोर्ववतं श्रोध्यानि ।)

राजा-वयमपि तावज्रवत्योः सत्तीगतं किश्वतं पुच्छामः ।

सस्यो - बन्त बनुत्वहो विच इसं बन्नत्वरण । (भायं धनुष्ठ इवेयमस्ययंना ।)

राजा - भगवान्त्रज्यः शाभ्यते बहुगरिए स्थित इक्षि प्रकाशः । इयं च वः सखी तदात्मजेति कथमेतत् । .

प्रनसूत्रा — सुराषु प्रत्ये । प्रतिष को वि कोसियोसि गोसरामहेक्षो सहाप्यहायो राएसी । (ऋगोस्वार्यः । प्रत्ति कोर्डाप कीविक इति गोर्जनामयेयो महाप्रभावो राजविः ।)

राजा - बस्ति श्वते ।

मनसूरा- तं हो विश्वसहीए यहबं श्रवणच्छ । उन्धिकाए सवीरसंबद्दरणाविहिं तादकच्छो से पिदा। (तमावयो: प्रियसक्या: प्रश्नवयवणच्छ । उन्धिताया: सरीरसंबर्धनादिभि-स्वातकच्योऽस्याः विता।)

राजा---उज्भितशब्देन जनितं मे कौतृहत्तम् । बामुलाच्छोतृमिच्छामि ।

योगों — इन समूठे प्रतिथिको धपने जीवनका सर्वस्व देकर मी इन्हें निहाल कर देते। शकुन्तका — चलो हटो, तुम जोगन जाने क्या-क्या मनमें लेकर बोलती हो। प्रवर्भ पुस्तारी बातें सुन्नी ही नहीं।

राजा—[धनसूया धौर प्रियंक्टासे]हम भी भापकी सखीके विषयमें कुछ पूछना चाहते हैं।

दोनों-पूछिए मार्य, यह तो मापकी कृपा ही है।

राजा—हमने तो सुन रक्लाचा कि महर्षि कथ्य जन्मसे ही ब्रह्मचारी हैं, फिर प्रापकी ये सची जनकी कन्या कैसे हो गईं?

धनसूया—मैं बताती हूँ धार्य ! कौशिक गोत्रके एक बढ़े प्रतापी राजींच है न !

राजा-हाँ, हाँ हैं, मैंने सुना है।

संनसूया— तो बस यही समस्त्रिय कि हमारी सक्षी उन्हींकी कन्या है। इसकी साता इसे इहीक्कर क्लार्यों तो कब्ब ऋषिने ही इसे पास-पोसकर बड़ा किया। इसीलिय वे इसके पिता कहलाते हैं।

राजा— छोड़कर बल देनेकी बात नुनकरतो मेरी उत्कंटाग्रीर भी बढ़ गई है। मैं इसकी पूरी कथा नुनना वाहता हूँ। पन्तुमा-चुलाबु अक्बो । गोहमीतीरे दुरा किस तस्त राएतिशो जगे तकति बहुना-एस्स किंवि नाससङ्कोह वेवीह अनुका त्यान अब्दुरा रेतिवा रिएमनिक्सकानित्ती । (रुप्तोलनारं नोसनीतीरे दुरा किस तस्य राजगंदने तरिस वर्तमानस्य किमपि जातक्केर्रवेसँनका नाम मन्त्रयः प्रेमिता निवस्तिनकारिशो ।)

राजा - ग्रस्येतदन्यसमाविभीदत्वं देवानाम् ।

मनसूया — तदो बसन्तोदारसमए से उच्मावहत्तम्रं स्व पेक्सिम — ( ततो वसन्तोदारसमये तस्या उन्मादयित् प्रेक्य — ) [ इत्यर्थोक्ते सञ्जया विरमति । ]

राजा-परस्तावज्ञायत एव । सर्वजा झप्सरः संभवेवा ।

मनस्या-बह इं। ( प्रविक्त । )

राजा---उपपद्यते

मानुषीषु कथं वा स्यादस्य रूपस्य संभवः।

न प्रभातरलं ज्योतिहदेति वसुधातलात् ॥२४॥

( यकुन्तमा प्रयोज्ञुली तिरुति । ) राजां — [ बारमगत् व ] हल सम्यावकाशो में मनोरथः । किन्तु सक्याः परिहासोबाहुतां वरप्रार्थनां सृत्या क्षतद्वेषीभावकातरं से सनः ।

प्रियंवदा—[ सस्मितं सङ्कतवां विलोक्य नायकानिमुत्तो भूत्वा ] पुत्तो वि वक्त् कामी विश्व सन्त्रको । (पुनरिष वक्तुकाम इवार्यः । )

[ शकुन्तला ससीमङ्गुल्या तजंयति । ]

मनसूया—तो सुनिए मार्थ । बहुत दिनोको बात है । गीतमी (गोदावरी) के तटपर बैठे हुए वे राजिय एक बार घोर तथस्या कर रहे थे । ऐसा कहा जाता है कि उनके तपसे कुढ़कर देवताओंने उनका तप दिगानेके सिये मेनका नामकी म्रप्सरा गेजी ।

राजा--हाँ, यह तो है हो। ब्रोरोंकी तपस्या देखकर देवता सोग कुढ़ा ही करते हैं। भनसूया--तो वसन्तके ब्रारम्भयं उसका मदभरा योवन देखकर [ ब्राचा कहकर ही

सवा जाती है।

राजा— वस-वस माने मैं समक्त गया। तो ये सचमुच झप्सराकी कन्या है। भनसूया— जी हाँ।

राजा—ठीक मी है। नहीं तो मनुष्योंमें भना ऐसा रूप कहाँ मिल पाता है। पञ्चल पमकवाली विवती पुष्यीतसले बोड़े ही निकला करती है ॥२४॥

[ शकुन्तमा सिर मुका नेती है। ]

राजा--[मन ही सन] चलो, मेरे मनोरचको कुछ बहारातो मिला। पर **इसकी लखी** प्रियंक्दाने हुँगी-हुँसीमे कुछ इसके वर मिलनेकी भी बात कही थी। इसीसे मेरामन स्वची दुविषामें ही पड़ा हुपा है।

प्रियंवदा — [मुस्कराकर पहले शकुन्तलाकी ग्रोर फिर राजाकी ग्रोर देखकर।] क्या ग्रायं कुछ ग्रोर मी पूछना चाहते हैं ?

[ शकुन्तला सबीको उँगलीसे तरजती है। ]

राजा—सम्बनुस्ताक्षतं मदस्या । बस्ति नः सद्यरितभवस्तानोमावन्यदिप प्रष्टस्यम् । प्रियंगवा—बालं विकारिय । बस्तिबन्तराख्योजी तवस्तिबन्ता साम । ( वर्म विचार्य प्रनियन्त्रसातृयोगस्तरस्विचनो नाम । )

राजा - इति सभी ते ज्ञातुमिच्छामि-

वैक्षानमं किमनया व्रतमाप्रदानावृत्यापाररोषि मदनस्य निषेवितव्यम् । भत्यन्तमेव मदिरेक्षणवन्लभाभिराहो निवत्स्यति समं हरिणाङ्गनाभिः ॥२४॥

प्रियनरा—सका ! सम्माचरले वि परवती सम्रं कलो । सुक्लो उला ते सम्बुक्यवरप्य-वार्से संकम्पो । ( पार्य ! वर्षांवरसेऽपि परवजोऽय जनः । तुरोः पुनस्या प्रनुक्पवरप्रदाने संकल्यः ।)

राजा-- [ भारमगतम् ] न दुरवापेयं सनु प्रार्थना ।

भव हृदय साभिलापं संप्रति संदेहनिर्शयो जातः। श्राशक्कसे यदम्मि तदिदं स्पर्शकमं रत्नम्॥२६॥

शकुन्तता—[ मरोविमव ] **बरामूए गमिस्सं बहं**। ( प्रतसूर्य ! गमिष्याम्यहम्। ) प्रतसूरा—कि रिप्तिस्तं। ( कि निमित्तम्। )

शकुन्तला — इमं ससंबद्धप्यसाविशि पिश्रंबरं समाए गोवमीए शिवेरहस्सं । ( इमामसबद्धप्रलापिनी प्रियवदामार्यायं गीतम्यं निवेदयिष्यामि । )

राजा—मापने हमारे मनकी वान ठीक ताड सी है। इनकी सुन्दर कथा सुननेके लोभसे हम कुछ मौर पूछना वाहते हैं।

प्रियंददा—तो संकोचन की जिए! तपस्वियोसे तो घाप बिना फिफ्फक के कुछ भी पूछ सकते हैं।

राजा—प्रापकी सलीके सम्बन्धमे हम यह बातना चाहते हैं कि हन्होंने कामदेवकी गतिको रोक्तेवाला यह वो तपस्वियोका सा बाता बताया है यह विवाह होतेतक ही रहेगा, प्रववा मे प्रथमा सारा जीवन, मदभरी प्रांत्रोंके कारए प्यारी लगनेवाली हरिएएयोके बीचमें रहकर यो ही बिता हालेंगी ॥२६॥

प्रियंवदा—प्रायं! घमंके काम भी यह प्रपने मनसे नही कर सकती। किर भी पिताजी का संकल्प है कि यदि इसके योग्य वर मिल जायगा तो विवाह कर देंगे।

राजा—[मन ही मन ] इस सक्कुत्पका पूरा होना तो कठिन नही है। हुदय, तूमाबा न छोड़। जो दुविचा बी वह तो जाती रही, क्योंकि जिसे तू स्रांग्न समस्कर छूनेसे डरता था वह तो छुनेके योग्य रख्न निकस साया।।२६॥

गकुन्तला—[ लीमकर] धनस्या, मैं वली बा रही हूँ।

धनसूया-क्यों ! क्यों !

शकुन्तला— इस घटपट वकनेवाली प्रियंवदाकी सारी वार्ते जाकर प्रार्था गौतमीसे कहे माती हैं। श्रनमुबार—सम्हः : स्व चुत्तं स्वस्वनवासिस्। प्रतिवसक्कारं स्रविहिषिसेसं विसर्किप्र सण्डान्यदो नगर्सः । :{ सक्ति न युक्तमकृतवस्कारनिर्दियविशेष विगुज्य स्वच्छन्दतो गयनम् ।)

[ शकुन्तला न किचिदुक्ता प्रस्थितैव । ] राजा---[स्वगतम् ] साः कयं यच्छति । [ ग्रहीतुमिच्छन्तिग्रह्यात्मानम् ]

श्रातुयास्यन्ध्रनितनयां सहसा विनयेन वारितप्रसरः।

स्थानादनुक्तन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिष्टतः ॥२७॥ प्रयंवदा—[ शक्तता निरुष्य ] हला स दे बुत्तं गर्तु । (हला न ते युक्तं गन्तुम ।)

प्रयथदा—[ शकुन्तला निरुध्य ] हला साथ ब चुत्त गणुः (हला प शकुन्तला—[ सभूमञ्जूम् ] कि सिमित्तं । [ कि निमित्तम् । ]

प्रियंवदा — क्लासेम्बर्स तुत्रे बारेनि मे । एहि बाव प्रसारा मोजिय तदो गमिस्सति । (क्रुससेचने द्वेषारयसि मे । एहि तावद धारमानं मोचियत्वा ततो गमिष्यसि । )

[ इति बलादेनांनिवर्तेयति ] राजा---भन्ने ! कुलसेजनादेव परिकान्तामत्रभवतीं तसके । भया ह्यस्याः---

स्नस्तांसावितमात्रलोहिततलौ बाहु घटोत्स्वेपणा-दद्यापि स्तनवेषथं जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः ।

बद्धं कर्णशिरीपरोधि वदने धर्माम्मसां जालकं,

बन्धे संसिनि चैकहस्तयमिताः पर्याकुला मूर्धेजाः ॥२८॥

भ्रमसूया—सखी, ऐमे वडे प्रतिथिका सत्कार किए विना उन्हें छोड़कर ऐंटते चले जाना भण्छा नहीं है।

[ शकुन्तला बिना उत्तर दिए चलनेको प्रस्तुत होती है । ]

राजा—[मन ही मन ] घर, जाती क्यो हो ? [ उसे रोकनेको उठते हैं फिर धरनेको रोक लेते हैं । इस मुनिकन्याके रीखे जाते-जाते लाजके कारणा मैं नहना रुक गया हूँ धीर प्रधाप में सपने स्थानते हिला तक नैही फिर भी मुखे ऐसा लग रहा है मानो मैं कुछ दूर चलकर सीट भाया होंडे । १२७।

प्रियंबदा--[ शकुन्तलाको रोककर। ] ससी तुम्हारा इस प्रकार चल देना ठीक नही है। शकुन्तला--[ भौह चढ़ाकर ] क्यो ?

प्रियवदा — क्योंकि तुम सभी दो पोधे और सीचने का काम मुक्के हार चुकी हो सपना

ऋग् चुका लेना तब जाना।

राजा—भद्रे, पौषोको सीवनेसे ही तो आपको ससी बकी हुई दिलाई पढ़ रही हैं। क्योंकि—पढ़े उठाते उठाते इनके कन्ये डीते पढ़ गए हैं, हथेलियाँ लाल हो गई हैं. इनके बार-बार उठते हुए स्तन बता रहे हैं कि बहान दे इनके होने पढ़ते हुए सिरा बता रहे हैं कि बहान होने हाने हम तो हैं हैं हि सिराउके फूल भी नही हित रहे हैं क्योंकि पसीने की बूरोसे उनकी पंत्रहें पालोंचर विपक पई है और ज़रीके खुल नानेसे ये अपनी दिलारों हुई से टेरक हाथवे किसी-किसी प्रकार सँभास पा रही हैं। 1921। इससिए सीविए इनका ऋसा में चुकार देता हैं। [ अपनी अँगूटी देता चाहता है। इस्पत्तका नाम सँगूटीपर पड़कर दोनो एक दूसरीको देखती हैं।]

राजा — झलसस्वानग्यवा संभाष्य । राजः परिष्कोऽयमिति राजपुरुषं मानवगण्यवः । प्रयदरा —तेरः हि स्वारिकृषि एवं अंतुनीश्वयं अंतृतिविद्योगं । प्रण्यस सद्यरोगः भित्रारिमा बालि एसा । [किविद्विहस्य ] हुला स्वज्वते भोहवाति अञ्चयित्या प्रण्येत भक्ता महाराएए । गण्ड सार्ति । (तेन हि नाहरेथोतरपुनीयनमंपुतिविद्योगव् । पार्यस्य वननेना नुता दरानोयेषा । हना अञ्चलते ! मोचितास्युकिय्यना धार्येण प्रथमा महाराजेन । गण्डेदानीम् ।)

शकुन्तमा—[ भारमगतम् ] **जदः चत्तरागे पहांचरसं** [प्रकाशम्] का तुसं विवाज्यव्यवस्स विश्वदक्यसः वा। ( यदाश्यन: प्रश्विष्यानि । का त्वं विवाजितव्यस्य रोद्धव्यस्य वा। )

राजा — [ राकुत्तनो विजोवय प्रारमगतम् ] किं तु ससु यथा वयमस्यानेवनियमन्यस्मान्प्रति स्यात् । प्रयथा लब्धावकाक्षा मे प्रार्थना । कृतः ।

वाचं न मिश्रयति यद्यपि महचोभिः कर्यं ईदात्यभिष्ठस्तं मयि भाषमायो । कामं न तिष्ठति मदाननसंक्रस्तीना भृषिष्ठमन्यविषया न तु दृष्टिरस्याः ॥२६॥

[नेपथ्ये]

भी भोस्तपस्थिनः सँनिहितास्तपोवनसस्य सार्वे भवतः । प्रत्यासम्नः किल मृगयाविहारी पार्थियो हुष्यन्तः ।

तुरगसुरहतस्तथा हि रेखुर्निटपनिषक्तजलार्द्रवल्कलेखु। पतति परिखतारुखप्रकाशः शलमसमृह स्वाश्रमद्रमेखु॥२०॥

राजा--- मुक्ते भ्राप कोई ग्रौर न समक्त बैठिएगा। यह ग्रेंगूठी मुक्ते राजासे पुरस्कारमें मिली है। मुक्ते भ्राप लोग राज-मुरुष ही समक्तिए।

श्रियवदा—तव तो इस अँगूठीको आपकी उँगलीको सलग करना ठीक नही है। आपके कहने ही भरते इसका ऋष्ण पुकता हो गया। शकुन्तला! इसकी या वों कहो कि महा-राजकी कुपासे तुम ऋणुते मुक्त हो गई हो। पद जा सकती हो।

शकुन्तला - [मन ही मन। ] भपना मन हाथमें हो तब तो जाऊँ। [प्रकट। ] मुक्ते

जाने देनेवाली या रोकनेवाली तुम होती कौन हो ?

राजा—[शकुन्तनाको देखकर धापही धाप] कही यह भी तो हमपर बेसे ही नही रीफ़ सई है जेते हम इसपर रोफ़े है? या फिर जान पड़ता है कि हमारे मनोरचोंके फलनेके दिन मा गए। क्योंकि—प्यविष्य हस्वय पुफते बातिन नही करती फिर भी जब मैं बोबने क्याता है जब कान जगाकर मेरी बातें पुनने चगती है भीर यखिप मेरे सामने यह मूँह करके नहीं बैठती फिर भी इसकी धांखें पुक्तपर ही लगी रहती हैं।

[नेपव्यमें]

हे तपश्चिमी ! म्राकर तपोबनके प्राशियों को बनामी । मालेटका प्रेमी राजा पुरुषस्त पात ही मा पहुँचा है। उसके मोड़ोंकी टापोसे उठी हुई भीर सीमकी सवाईके समान सास-सास भूक टिक्की दलके समान उककर साम्यमके उन बुलोपर फैली पढ़ रही है जिनकी सालाभीपर सीमें स्थानकों सन मैंनाए जा है।।३... सवि च---

तीब्राघातप्रतिहततरुः स्कन्धलग्नैकदन्तः

पादाकृष्टत्रतिवलयासङ्गसंजातपाशः । मृतो विध्नस्तपस इव नो भिन्न सारङ्गयूथो

धर्मारस्यं प्रविशति गजः स्यन्दनालोकमीतः ॥३१॥

[सर्वाः कर्गं दस्वा किचिदिव सभ्रान्ताः ।]

राजा—[ धारमगतम् ] आहो धिक्। सैनिका अस्मबन्देविश्एसयोगनमुपदम्यस्ति । भवतु । प्रतियमिष्यामस्तावत् ।

कस्यो — प्रक्र इमित्गा आरम्ल्याबुत्ततेल प्रकाउल म्ह । प्रश्चकार्माहि लो उड्यमनस्म । ( प्रार्थ अनेनारण्यकवृत्तान्तेन पर्याक्ताः स्म. । प्रमुवानीहि न उटवयमनाय । )

राज — [ ससंभ्रमम् ] राक्कृत्तु भक्त्यः । वयमच्याभ्रमपीडा यया न भक्ति तथा प्रयति-व्यासहे ।

[ सर्वे उत्तिष्ठन्ति । ]

सस्यी—-प्रजन घसंभवाविदम्रदिहसङ्कारं भूमो वि वेक्सएरिशमिसं लज्जेमो घण्णं विष्णविद्यं।

( धार्यं धर्समावितातिषिमस्कारं भूयोऽपि प्रेक्षसानिमत्तं लज्जाबहे धार्यं विज्ञापयितुम् । ) राजा-मा मैंबस् । दर्शनेनैव भवतीनां पुरस्कृतोऽस्मि ।

[ शकुन्तला राजानमवलोकयन्ती सञ्याज विलम्भ्य सह सस्तीम्या निष्कान्ता । ]

भीर देखी—राजाके रमले बरा हुमायह वसनी हाथी हमारी तपस्याके लिये साक्षात् विष्ण बना हुमा हरिस्पोंके मुज्बको तितर-बितर करता हुमा तपीयनमे मुसा यला मारहा है। इसने भ्रपनी करारी टक्कस्से एक बुक्क ब्लाड़ लिया है जिसमें बसका एक दौत फैसा हुमा है। भीर ट्रटी हुई लताएँ भन्देके समान उसके पैरोमें बनक्सी हुई हैं॥ १॥

[ सर कुमारियाँ सुनकर कुछ घवरा जाती हैं।]

राजा--[मन ही मन] घरे, धिक्कार है इन सैनिकोको। जान पड़ता है हमें ईंबनेके सिये ये तपोवनको रींदै डाल रहे हैं। ब्रब हमें उचर चलना ही चाहिए।

दोनों — मार्य ! इस जामती हादीको बात सुनकर हम लोगडर गई हैं। हमें कुटीमे जानेकी प्राज्ञा दोलिए।

राजा—[बीझ्रतासे] द्याप लोग चर्ले। मैं मी प्रयत्न करता हूँ कि तपीवनमें विष्य न हो।

दोनों—आर्यं! हम लोगोंने प्रापका कुछ भी सत्कार कहीं किया इसलिये—[सब उठती हैं।] आर्यसे यह प्रापंना करते हुए बड़ा संकोच हो रहा है कि हमे फिर दर्शन दें।

राजा — नहीं, नहीं ऐसा न कहिए। बाप लोगोंके दर्शनते ही हमारा सस्कार हो गया। [ शकुन्तला राजा को देखती हुई कुशा चुमने धौर शाखामे घोती फँसनेका बहाना करके

योड़ा रकती है और फिर सखियों के साथ चल वेती है।

गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चादसंस्तुतं चेतः। चीनांशुक्रमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य ॥३२॥

[इति निष्कान्ताः सर्वे।]

इति प्रथमोऽङ्कः।

राजा— नगरमें जानेका सारा हुसास ठडा पड़ गया है। इसिये प्राथमके पास ही सिनकों के साथ देरा डाले देता हूँ। जान पड़ता है कि शकुन्तकाके इस प्रेम-स्यवहारसे मैं क्षुटकारा न पा सकृंगा। क्यों कि— जैसे पवनके सामने ऋष्टा ले चलनेपर उसकी रेशमी ऋष्टी पीक्षे को फहराती चलती है वैसे हो ज्यों-ज्यों मेरा शरीर साथे बढ़ता है त्यो-त्यों मेरा शरीर साथे बढ़ता है त्यो-त्यों मेरा

[सबका प्रस्थान ।] पहला ग्रंक समाप्त

# द्वितीयोऽङ्कः

[ ततः प्रविश्वति विषण्गो विदूषकः । ]

विदुषकः — [तः त्वस्य] भो विदु 'एवस्स मध्यमातीलस्स रम्पो वधस्तमावेण णिकिक्षो निह । बसं मध्ये बसं वराहो ससं सहद्वतीति नकम्पणे वि विमहीवरकपाधकक्षामण्ड वरणार्षेष्ठ
साहित्यीक्षादि प्रवयीशे सवदं । वस्तरं स्वत्तामाद्र केष्ट्रावर्दे गिरित्यां नम्पणे प्रधान प्रिकास सहवार्वे
साहित्यीक्षादि प्रवयीशे सवदे । वस्तरं स्वतार्वे प्रधान प्रधान प्रिकास सहवार्वे
स्वत्ति । त्वते महत्वे एव्य पर्वृत्ते सातीपुर्वति हर्गाल्यावरण्यिक्वर्तित्या रितिम्म वि टिकासं सहवव्ये
सिह । एक्पएल वार्षिण वि श्रीवा स्वतिप्रकारित्ये । तदी पर्यस्त उत्तरि पिक्यम संसुत्ती । हिम्म किल सम्हेषु प्रदित्येषु तत्त्रीशे मधाद्वारारण्य सस्तमावं पविव्यस्त तावस्तरुप्पास । स्वत्यां
स्वत्र पर्यास्त्र स्वत्या । स्वत्यं राष्ट्रामात्र स्वत्यं प्रविद्वस्त । तावस्तरुप्पास । स्वत्यां
स्वत्यास्त्र सम्बत्या व वि सं राष्ट्रामात्र स्वत्या । स्वत्यां
विकासम्बत्यास सम्बत्या प्रधान प्राति । का गरी । जाव सं किरावारपरिक्तमं वेश्वामि । [हित्
परिकासावनोक्षय च ] एसो वार्यासण्यहत्याहि वव्यपुष्पनात्रावारित्याहि (विकृत्ये हिक्
स्व साम्रक्षि विस्वसस्ता । होतु । सङ्गानङ्गाविष्यतो विम भविष्य चिद्वस्त । जह एकं वि
स्वाव विस्तरं तरेष्टे ।

(सो इच्टम् । एतस्य मृगवाशीलस्य राज्ञो वयस्यमावेन निविष्णोऽस्मि । सर्य मृगोऽयं वराहोऽयं हार्द्मन इति मध्यान्द्वेऽपि ग्रीष्मविरसपादपञ्चायाषु वनराजोध्वाहिरुक्कोऽऽवीतोऽऽवी । पत्रसंकरक-वायाखि कट्टीन विरिनसीयकानि पीयन्ते। ग्रानियतवेस सून्यमांसप्रीयच्च साहारी मुख्यते। तुरगानुवावन-

### द्वितीय अङ्क

#### [ उदास मन से विदूषकका प्रवेश | ]

 किष्यतसंघे रात्रोविष निकासं शियतयां नास्ति । ततो महत्येव प्रश्चे वास्याःपुत्रैः सकुनिसुक्यकंत्रेनप्रवृत्यकोलाहमेन प्रतिकोधितोऽस्मि । इसतेवानीमिष पीका न निष्कामित । ततो गण्डस्योषिर
पिष्यतः संवृत्तः । द्यः कितास्यास्यवहीनेषु जनमवतो मृत्यानुसारेखास्यपदं प्रविस्टस्य तापसक्रस्यकां
सकुन्तता नमायस्यता दितता । सांप्रतं नगरगमनस्य मनः कवसीत । करोति । सखापि तस्य
तामेव विन्तयतोऽस्याः प्रभातमासीत् । का गितः । यावतं कृताचारपरिक्रमं परवामि । एव
बालासनहस्तामियंवनीभियनपुरुपमानावारिखोधः परिकृत इत एवाण्डद्वि प्रियवसस्यः । सब्तु ।
प्रजुभक्षविकल इव भूत्वास्थामि । यथेवनिष नाय विश्वमं समेय । )

[ इति दण्डकाष्ठमवलम्ब्य स्थितः । ] [ ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टपरिवारो राजा । ]

[ ततः प्रविधातं यथानिदिष्टपरिवारी राजा । राजा—

तथा हि-

कार्म प्रिया न सुलमा मनस्तु तक्कावदर्शनाश्वासि । अकृतार्थेऽपि मनसिजे रतिमुमयप्रार्थना कृष्टते ॥१॥ [स्मतं कृत्वा] एवमास्मृगिम्रायसंगाविकटकनिष्तकृतिः प्रार्थियता विवस्म्बते।

स्तिग्धं वीचितमन्यतोऽपि नयने यन्त्रेरयन्त्या तथा यातं यच नितम्बयोर्गुरुतया मन्दं विलासादिव। मा गा इत्युपरुद्धया यदपि सा साध्यश्चका सखी सर्वे तत्किल मन्यरायखमहो कामी स्वतां परयति॥२॥

उसीकी विन्तामें जागते हुए उनकी श्रीक्षोंने सबेरा कर दिया। क्या करूँ। वर्षू, वे नित्य-कर्षे कर बुके हों तो उनसे दो बाते करूँ। पूमकर और देककर। ] घरे, मेरे मित्र तो इवर ही क्षेत्र था रहे हैं जिनके साथ हाथ में धतुप किए और गनेमें जंगती फूर्तोंकी गाला पहने हुए बहुत सी यवनी सेनिकारों भी चनी था रही हैं। धन्छी बात है, मैं भी चूंब-यूंकसा वनकर कहा हो जाता हैं। कोन, जाने इसी प्रकार बोड़ा विश्वाम मित्र जाय। [बाठी टेककर कहा हो बाता है।]

[ जैसा ऊपर कहा गया है, उस प्रकारकी सेविकाओं के साथ राजाका प्रवेश । ]

राज(—यद्यपि प्यारीका मिलना है तो वहां कठिन पर उसकी वाल-सालसे मनको बड़ा सहारा मिल रहा है। हम दोनोंका मिलन मले ही न हो पर इतना तो सन्तोय है कि मिलनेका चाव योनों धोर एक सा है।। [मुसकराकर ] जो प्रेमी धपनी प्रियतमाके मनको प्रयने मनके परवता है वह इसी प्रकार घोला साता है। धोर देखी—जब वह धील पुनारी थी तब मैं समस्ता था कि उसने मुक्तपर ही प्यार-मरी चितवन हाती है। नितन्तीं के मारी होनेके कारए। वब वह धीरे-धीरे चसती थी तब मैं समस्ता था कि हमुके धपनी चटक-मटक मरी चाल विवार हो है। वस उसकी सात्रियों उसे लाने से सम्प्रता चा कि सुने प्रेम स्वार धरनी चटक-मटक मरी चाल विवार हो है। वस उसकी सात्रियोंने उसे लानेसे रोका उस समय धपनी सत्रियोंपर जो वह सात्र-मीलो हुई तब मैं समक्रा कि यह सब नेरे ही प्रेमके सिये हो रहा है। साह, कामीको सब वार्ते धपने ही मनकी दिलाई पड़ती है। त्या

विद्रवकः — [तथास्थित एवं] भो वश्वस्त ए में हरवणामा वसरन्ति । ता वामामेक्तएण सर्व करीयसि । जेबु जेबु मर्व ( भो वयस्य ! न में हस्तणादाः प्रसरन्ति । तद् वाचामात्रेण क्योंक्रिमते । जयत जयत् भवान ।

राजा---कुतोऽयं गात्रोपघातः ।

विट्रयक: - कुदो किल सम्बं अध्यक्षे आउलोकरिक अस्सुकारसं पुण्छेसि । (कृत: किल स्वयमध्योकलीक्रत्याश्रकारसं पुण्डलि । )

राजा-न सत्ववनच्छामि ।

विद्रपकः—भो कप्रस्त वं वेदसी कुञ्जलीलं विद्रवेदि तं कि प्रलाणी पहावेण उद साईवेप्रस्त । (भो वयस्य ! यदेततः कुञ्जलीला विद्रम्बयति तत्किमास्मनः प्रभावेश उत मठीवेगस्य ।)

राजा-नदीवेगस्तत्र कारएगम्।

विद्रवक:--मम वि भवं। (मनापि भवान्)

राजा --- कथमिव।

विद्रपकः — एव्यं रामकण्यारिः उठिकम्य तारिते म्राउत्तप्यदेते वराचरकृतिरा तुए होदम्यं । यं तस्यं पम्युं तायदतमुच्यार्त्याहे संबोहिमसंधिकण्यारां सम गतारां प्रदर्शको मिह संबुक्तो । ता पत्तावदस्यं वित्तिक्यं मं गृह्वाग्रं दि दाव विस्तिमिर्द् । (एव रावकार्याण्युः किन्द्रया ताद्ये प्राकृतप्रदेशे वनवरवृत्तिना त्या प्रवितव्यम् । यस्तरय प्रत्यह् श्वापदसमुस्तारर्थाः संबोधितत्रविदयमाना मम गात्रासामनीक्षोऽस्य संबुक्तः । तत्रमादयिष्यामि विसर्वितु मामेकाहुमपि तावदिश्रमितुम् ।)

विद्यक—[उसी मुद्रामे लडा हुमा] मेरे हाथ-पैर तो खुल नहीं रहे हैं, इसिलये मैं केवल मूँहसे ही ग्रापको जय-जयकार मनाता हैं। भ्रापको जय हो।

राजा-यह ग्रंग-भंग कैसे हो गया ?

विदूषक — कैसे नया ? श्रौक्षोमे उँगली कोंचकर पूछ रहे हैं कि श्रौसू कहाँ से झाए ? राजा — मैं तो कुछ भी नहीं समस्त्र पाया।

विदूषक — भण्छा मित्र, यह तो बताइए कि नदीमें जो बेंतकी सता कुबड़ी बनी सड़ी रहती है वह भपने मनसे बैसी रहती है या नदीके बेगके कारण ?

राजा-नदीका वेग ही उसका कारण है।

विदूषक - तो मेरे श्रंग-मंगके भी आप ही कारण हैं।

राजा-कसे ?

तिहुत्क- माप तो सब राज्य-कार्यक्षीडकर इस बीहुड प्रदेशमें अंगशियों के समान यूम रहें हैं, यहीं अंगती अनुसीका दीखा करते-करते भीरे संगीके बोड़ ऐसे टूट गए हैं कि हिसा वी नहीं जाता। सब साथ क्या करते कुके तो कमसे कम एक दिन विश्राम करनेकी साझा देही दीजिए। न नमयितुमधिज्यमस्मि शक्तो घनुरिदमाहितसायकं मृगेषु । सहबसतिग्रुपेरय यैः प्रियायाः कृत इव ग्रुग्यविलोकितोपदेशः ॥३॥ विद्यवकः - [ रात्रो मुखं विलोकर ] खलकदं कि वि हिम्मए करिस मन्तेवि । सप्पष्टे नए

राजा--[स्वगतम् ] सर्वं चैवमाह । ममापि कव्यमुतामनुस्मृत्य मृगयाविक्सवं चेतः ।

```
विश्वं ग्राप्ति । ( प्रत्रभवान्किमपि हृदये कृत्वा मन्त्रयते । ग्ररूचे मया चिंदतमासीत् । )
       राजा- सिस्मतम् । किमन्यत् अनितकमस्तीयं मे सुदृद्वानयमिति स्थितोऽस्मि ।
       विद्रयक:- चिरं जीचा। (चिरं जीवा) [इति गन्त्मिच्छति। ]
       राजा - बयस्य तिष्ठ । सावशेवं मे बचः ।
       विद्वक: - ग्राम्बेर् भवं ( ग्राज्ञापयत् भवान् । )
       राजा-विभाग्तेन भवता समाध्यनायासे कर्मींग सहायेन भवितव्यम् ।
       विद्यक:--कि मोदमसण्डिमाए । तेरा हि मम् सुगहीदो सरा। ( कि मोदकसण्डिकायाम्।
       तेन ह्मयं सुगृहीतः क्षणः । )
       राजा-यत्र बक्यामि । कः कोऽत्र भोः ।
                                    (प्रविश्यो
       दौवारिक:-- [ प्रस्पम्य ] चास्तवेदु भट्टा । ( प्राज्ञापयतु भर्ता । )
       राजा-रैवतक ! सेनापतिस्तावदाहयताम् ।
       राजा--[मन ही मन ] इघर यह भी कह रहा है, उधर कण्वकी कन्याका व्यान करते
करते मेरा मन भी प्राखेटसे ऊब-सा चला है। क्योकि--जिन हरिखोंने शक्तलाके साथ रहकर
उसे भोशी चितवन सिखाई है उन्हें मारनेके लिए यह बागा चढ़ाया हम्रा धनूष मूक्तसे खीचते ही
महीं बनता ।।३।।
       विद्रवक---[राजाका में ह देखकर ] ग्राप तो न जाने क्या मन ही मन बडबड़ा रहे हैं।
मैं इतना सब क्या अंगलमें ही रोता रहा ?
       राजा - [ मूसकराकर ] नहीं, नहीं, मैं भी यही सोच रहा था कि मित्रकी बात टालनी
नहीं चाहिए। इसीलिये मैं चूप हो गया।
       विदूषक--जीते रहिए। [ जाना चाहता है। ]
       राजा-ठहरो मित्र, सभी मेरी बात पूरी कहाँ हुई है ?
       विद्वक - वह भी कह डालिए, महाराज।
       राजा-देखो, विश्वाम कर चुको तो बाकर मेरे भी एक काममें सहायता देना जिसमें
तुम्हें कहीं भाना-जाना नहीं पढेगा ।
       विदूषक--- नया सब्दू साने हैं ? उसके लिए इससे बढ़कर और कौन सा ठीक धवसर
होगा ।
       राजा-डहरो, बताता हैं। घरे, कौन है ?
       दौबारिक-- बाकर प्रशाम करके । | प्राज्ञा की विए स्वामी !
       राजा-भरे रैवतक ! सेनापतिको बुला लाघो ।
```

दीवारिक:—तह । [इति निष्कम्य सेनापतिना सह पुनः प्रविषय ] एसी प्रम्णावसकः कृष्यो सद्दा इसे विश्वविद्वी एव्य चिद्ववि । उवसण्यहु प्रक्रो । (तथा । एयप्राज्ञा वचनीत्कण्ठो भर्तो इतो दलहरिद्धरेव तिष्ठति । उपसर्थसार्थः ।)

सेनापति:--[ राजानमवस्तोक्य स्वगतम् ] हष्टवोषाऽपि स्वानिनि सृगया केवलं पुरा एव संदूता । तथा हि वेदः--

श्चनवरतभनुज्यस्कालनक्र्रपूर्व रविकिरसमिहिष्णु स्वेदलेशैरिमिसम् । अपचितमपि गात्रं ज्यायतत्वादलच्यं गिरिचर इव नागः प्राससरं विभतिं॥४॥

[ उपेत्य ] जयतु जयतु स्वामी गृहीतःवापवसरस्यम् । किमज्ञाप्यवस्थीयते । राजा---मन्वोत्साहः इतोऽस्मि मृगवापवाविना माडस्पेन ।

सेनायतिः—[जनात्तिकम् ] ससे स्थिरप्रतिकन्यो भव । ग्रहं ताबस्थामिनव्यसमृतिसनु-वृतिष्ये । { प्रकाशम् ] प्रलप्त्येव वैषेयः । ननु प्रभूरेव निवर्शनम् ।

मेदरस्रेदकुशोदरं लघु भवत्युत्थानयोग्यं वषुः

सत्त्वानामपि लत्त्यते विकृतिमश्चितं भयकोधयोः । उत्कर्षः स च धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति लत्त्ये चले

मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयामीदिग्वनोदः कृतः ॥४॥

, दौवारिक—प्रज्छा । [बाहर जाकर सेनापतिको साथ लिए लीट ग्राता है । ] यह सामने इयर दृष्टि किए हुए स्वामी बैठे हैं ग्रीर कुछ ग्राज्ञा देने ही वाले हैं । ग्राणे बढ़ चलिए ग्रायं !

सेनापति—[राजा को देखकर, मन ही मन ] लोग ग्रामेट को इतना बुरा बढ़ाते हैं, पर स्वामीको तो इससे बढ़ा लाम हुमा है। क्योंकि—पहाड़ोमें पूननेवाले हाणीके समान इनके बनवान छारीके प्रामेक भाग तिकतर घनुवकी होरी खींकनेते ऐसा कहा हो गया है कि इसपर न तो पूपका ही प्रभाव पहता है और न पत्तीना ही छुटता है। बहुत दौड़-पूपसे स्वामि ये इसले पर गए हैं पर पुटुंकि वकते होनेके कारण इनका दुवनापन दिलाई नहीं पढ़ता।।४॥ [गास बाकर ] स्वामीकी वय हो। हमने ग्राबेटके पशुषोंको वनमें घर तिया है। यब विलस्स किसलिये हैं?

राजा-इस भानेटके निन्दक माढध्यने मेरा सारा उत्साह ठण्डा कर दिया है।

सेनापति— [ सलग विद्वकते ] सच्छा मित्र, करो तुम भी उटकर विरोध, धौर मैं भी देवो स्वामीके मनको कँसे पलटे देता हूँ। [ प्रकट ] इस मूखंको वकने दीजिए महाराज ! स्वामी हो स्वपं देख रहे हैं कि—सानेटले चर्ची पट जाती है, तींद छट जाती है, शरीर हलका प्रीर दुर्तिला हो जाता है, पशुस्कि मृहदूर जो प्रद धौर कोच दिखाई देता है उसका ज्ञान हो जाता है पीर चलते हुए सस्पेपर बाता के सी प्रवाह है जो प्रनुवसारियोंके लिसे बड़े गौरवकी बात है। भीग कूट-पूठ हो साबेटको दुरा बताते हैं, नही तो इतना मन-बहसाव भीर मिन्न कहीं सकता है। शान

विदूषकः— प्रवेहि रे उत्साहहेतुम्र श्रालमार्थ पर्किष मापण्णो । तुमं दाव ग्रवमीदो ग्रवमी माहिण्डम्लो राररणसिम्नालोजुवस्स विष्णारिष्कस्स कस्स वि मुहे पढिस्सति ।

( अपेहि रे उत्साहहेतुक अत्रभवान्त्रक्कतिमापन्नः । त्व तावदटवीतोऽटवीमाहिण्डमानी

नरनासिकालोलुपस्य जीगांक्षंस्य कस्यापि मुखे पतिष्यसि । )

गाइन्तां महिषा निपानसलिलं शृह्नेर्ध्वहस्ताडितं

छापाबद्रकदम्बकं मृगकुलं रोमन्थमस्यस्यतु । विश्रव्धं क्रियतां वराहपतिभिर्म्यस्ताचतिः पन्वले

वेश्रव्धं क्रियतां वराहपतिभिर्श्वस्ताचितः पन्वले विश्रामं लभतामिदं च शिथिलज्यावन्धमस्मद्भनः॥६॥

विश्राम समतामिद च शिथिलज्यावन्धमस्मद्भगुः ॥६॥ सेनावतिः – यत्त्रभविष्णवे रोचते ।

राजा—तेन हि निवर्तय पूर्वगतान्वनप्राहितः। यथा न वे सैनिकास्तपोवनश्रुपदम्यस्ति तथा निवेद्धव्याः। पदय—

शमप्रधानेषु त्पोधनेषु गृढं हि दाहात्मकमस्ति तेजः।

स्पर्शातुक्ला इव सूर्यकान्तास्तदन्यतेजोऽभिभवाद्वमन्ति ॥७॥ सेनापतिः—यवाजाप्यति स्वामो ।

विदूषकः - षंसदु दे उच्छाहबुत्तन्तो । ( व्यंसतां ते उत्साहबृत्तान्तः । )

विदूषक — भरे जल-चल उत्साह दिखानेवाले ! सब महाराज फिर मनुष्य बन गए हैं। पुंभे तो एक दिन इसी प्रकार इस बनसे उस बनमें बूम-चूमकर साझेट करते-करते कभी न कभी मुक्कमकी नाकके सोधो किसी बुढे भाखके मैंडमें पकना हो हैं।

राजा — भद्र सेनापति ! देखो, हम लोग तपोचनके कास ठहरे हुए है। इसलिये तुम्हारी बात इस समय मुझे जॅब नही रही है। साज तो — भेनोको छोड़ दो कि वे सपनी सीगोंसे पानीको हिलोरते हुए तालोमें तरें, हरिलाके कुण्ड देहोंकी बनी छायाने घेरा बनाकर बैठे जुनाकी करें, बढ़े-बड़े सुधर निटर होकर खिछले तालोंमें नागरमोवेको वह बोदें सीर भेरे भनुवकी डीकी डोरी मी कुछ देर विजान कर ते 11611

सेनापति — जैसी महाराजकी इच्छा।

राजा—तो जिन हुंक बोंको आगे भेव दिया है उन्हें लौटा नो धीर सैनिकोंको समफ्रा देना कि कोई ऐसा काम न कर बैठें जिबसे तथोजनके काममें बाधा पड़े। देक्को—सूर्य-कान्त्रमिश्र यों तो क्रूनेमे ठब्डों लनती है पर जब सूर्य उसपर धपना प्रकास दालता है तद वह भी धाग उपलाने सपती है। उसी प्रकार ऋषि लोग यथिप बड़े खान्त होते हैं पर उनमें इतना तेज भी होता है कि यदि कोई उन्हें कष्ट दे तो उसे जसाकर सस्म भी कर दें।।।।

सेनापति-जैसी स्वामीकी माजा ।

विदूषक -- नाश हो तुम्हारी उत्साहकी बातोंका ।

#### [निष्कान्तः सेनापतिः । ]

राजा—[ परिजनं विलोक्य ] अपनयन्तु अवन्तो भृगयावेषम् । रैवतक ! स्वमपि स्थं नियोगमञ्जूषं कुरु ।

परिजन:--जं देवो झारावेदि । ( यद्देव झाज्ञापयति ) । [ इति निष्कान्तः । ]

विदूपक.—किशं अवदा शिष्मिण्यां संपर्ध एवरिस पावनण्यामाए विरहनस्वाविवास्तरं सर्गो भासर्शे शिलोस्ट्र अयं जाव महं वि सुहासीर्शो होनि । ( कृतं प्रवता निर्मोद्यकम् । सांप्रतमे-तस्यो पावपञ्जायायां विरक्तिततावितानदर्यांनीयायामासने / नयोदतु प्रवानृ यावदहमि सुस्नासीनो भवानि । )

राजा---गच्छाप्रतः।

विद्रपक:-एड् भवं। (एतु भवान्।)

इत्यूभी परिक्रम्योपविष्टी।

राजा-माधव्य ! स्रनवासचक्षुःकलोऽसि येन त्वया दर्शनीय न हष्टम् ।

विदूषक:-- सां अवं समादों में बहुदि । ( ननु भवानग्रतों में वर्तते । )

राशं — सर्वः अतुकालनात्मानं पश्यति । यहंतु तामाध्यनततामभूतां शकुन्तनामधि-इत्य वयीमि ।

विद्यकः—[ स्वगतम् ] होतु । से श्रवसरं स बाहस्सं । [प्रकाशम् ] भो वसस्स ते तावत-कम्पन्ना प्रकारचलीया बीसदि । ( भवतु । प्रस्तावसरं न दास्य । यो वयस्य ते तापसकन्य-काऽम्ययंनीया हत्यते । )

#### [सेनापति चला जाता है।]

राजा—[ ग्रपने सेवकॉको देखकर ] श्रव तुम क्षोग श्री घपने श्राक्षेटके कपके उतार डालो । भीर रैवतक ! जाभो, तुम श्री ग्रपना काम देखो ।

सेवक-जैसी देवकी प्राज्ञा। [सब जाते है।]

विद्युषक— चलो घच्छा किया जो सब मस्तियाँ जगारीं घापने । घव चलिए, बुक्तोंकी चनी छात्रावाले सता-मध्यपके नीचे सुन्दर बाहनपर द्वाप भी चलकर बैटिए, स्रोर मैं भी सुन्तालेता हैं।

राजा----ग्रच्छा, वलो ग्रागे-ग्रागे ।

विदूषक-माप भी माइए।

[दीनों घूमकर बैठते है।]

राजा—माबव्य ! यदि तुमने देखनेके योग्य बस्तुएँ नहीं देखी तो स्रौत्स होनेसे तुम्हें शाम ही क्या हुसा?

विदूषक--ग्राप तो मेरी ग्रांंखोंके ग्रागे रहते हैं न !

राजा— अपनेको तो सभी सुन्दर समझते है, पर इस समय तो मैं शकुन्तसाकी बात कह रहा हूँ जो इस ब्राश्रमकी शोभा है।

विदूषक--[धाप ही धाप ] धच्छा, मैं इस बातको यही काटे देता हूँ [प्रकट ] क्यों मित्र, जान पढ़ता है कि उस तपस्वीको कन्यापर धाप लट्ट हो गए हैं। राजा-सबे न परिहार्ये वस्तुनि पौरवार्षा मनः प्रवर्तते ।

सुरयुवतिसंभवं किल धुनेरपत्यं तदुव्भिताधिगतम्। स्रर्कस्योपरि शिथिलं च्युतमिव नवमालिकाक्कसुमम्॥ =॥

बिदूबक:—[बिहस्य] जह कस्स वि जिब्बक्रजूरीह उज्वेजिवस्स तिस्तित्तेष्णेए सिहसासो भवे तह इत्यिकारफरण्यिरभाविणो भवतो इसं प्रकारकरण्य (यथा कस्यापि विज्वजूरैहडे-जितस्य तिन्तिच्यामीमतायो भवेत तथा क्षीरस्विपरिमाविनो भवत इयमन्ययंना।)

राजा-न ताबदेनां पत्र्यसि येनेवमवादीः।

विदूयकः—सं क्ष्यु रमिल्ज्यं वं भववो विम्हम्रं उप्यावेवि (तत्कलु रमिलीयं यद्भवतोऽपि विस्मयमुर्गादयति ।)

राजा--वयस्य कि बहुना।

चित्रे निवेश्य परिक्रिन्यतसस्वयोगा रूपोचयेन मनसा विधिना कृता नु। स्त्रीरत्नमुष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे धातुर्विभुत्वमनुचिन्त्य वपुत्र तस्याः ॥६॥ विदयकः—जह एव्यं प्रवादेसो वार्षिः क्वववीरा।

( यद्येवम् प्रत्यादेश इदानी स्पवतीनाम् । )

राजा-इबंच मे मनसि वतंते-

अनाधातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै-रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम् ।

राजा — मित्र ! पुरुवंधियोंका मन कुपंथकी भोर बढ़ता हो नहीं है — सुना है, उसकी मौ कोई प्रप्सरा थी। वह जब इसे बनने छोड़कर चली गई तब कच्च मुनि इसे उठा लाए। यह ठीक ऐसा हो हुया मानो नवमल्लिकाका फूल घपनी डालीले चूकर मदारपर मा गिरा हो।।।।।

विदूषक—[हॅसकर] जैसे कोई मोठा खुहारा खाते-खाते कवकर इमलीपर ट्रट पड़े बैसे ही धाप भी रनिवासकी एक-से-एक बढ़कर सुन्दरियोको जुलाकर इसपर लट्ट हो उठे हैं।

राजा-- तुमने भभी उसे देखा नहीं है न, इसीलिये ऐसा कह रहे हो।

विद्वयक—तो ठीक है। जब आप भी उसे देखकर सुध-बुध भूने बैठे हैं तब वह सचमुच रूपवती होगी।

राजा—पित्र ! धौर तो क्या कहूँ। तुन वस यही समक्ष तो कि—कह्याने जब उसे बनाया होगा तब पहले उसका चित्र बनाकर या मनवे संसारकी सभी सुन्दरियोंके क्योंको इकट्ठा करके उनसे प्रायु डाले होंगे। क्योंकि क्ह्याकी कुचलता धौर शकुन्तनाकी सुन्दरता दौनोंपर बार-बार विचार करनेते यही जान पढ़ता है कि यह कोई निराले हो डंगकी सुन्दरी उन्होंने गढ़ी है।। १।।

विद्वयक - ऐसी बात है तब तो इसने सभी सुन्दरियों को परास्त कर दिया। राजा --- मेरी समक्षमें तो उसका रूप वैसा ही पवित्र है जैसा बिना सुंधा हमा फूल,

### असर्ग्ड पुरायानां फलमिव च तद्रूपमनधं

न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः ॥१०॥

विदूतकः — तेरा हि सह परिताधदु संभवं। मा कस्तवि तवस्तिस्यो इस्पृदीतेरलीमस-चिक्कस्पत्तीस्तस्य सारप्यसम्बद्धाः प्रविद्यादि । (तेन हि सपु परितायतामेनां प्रवात्। मा कस्यापि तपस्विन इस्पृदीतैनामिश्रविकरुएसीपस्य हस्ते पतिस्थति ।)

राजा--परवती अलु तत्रभवती । न च संनिहितोऽत्र गुरुजनः ।

विद्रथकः — म्रात्तभवन्तं ग्रन्तरेण कीवितो ते विद्विराम्रो । ( म्रत्रभवन्तमन्तरेण कीदशस्तस्या दृष्टिरागः । )

राजा-वयस्य । निसगदिवाप्रगल्भस्तपस्विकन्याजनः । तथापि तु-

श्रमिमुखे मयि मंहतमीक्षितं हसितमन्यनिमित्तकृतोदयम् ।

विनयवारितवृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृत: ॥११॥ विद्रवक:--[विहस्य] शंक्खु विद्रवेत्तसः तुह संक समारोहवि। (न खलु दृष्टमात्रस्य तवाकः समारोहति।)

राजा—मियः प्रस्थाने युनः शालीनतयाऽपि काममाधिष्कृतो भावस्तत्रभवस्या । तथा हि—

### दर्भाङ्करेश चरशः क्षत इत्यकारहे तन्त्री स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा ।

नकों के सङ्घेन परो, बिनाधिया हुमा रत्न, बिना चला हुमानया मधु मीर बिना भौगा हुमापुम्योकाफलः। पर यह नहीं समक्षमे छाताकि इस रूपको भोगने के सिये बहुताने चुन किसे रनकाहै।। १०।।

विदूपक--तब प्राप इसे चठार हथिया लीजिए नहीं तो कड़ी हिगोटके तेलसे चिकनी स्रोपड़ी वाले किसी तपस्तीके हाथमें न जा पढ़े।

राजा—प्रदे<sup>।</sup> इसमे उसके बशको बात थोडे ही है, और फिर उसके पिता भी तो सहाँ नहीं हैं।

विदूषक — पण्डा, यह तो बतायों कि वह तुम्हारी धोर किस भावसे देखा रही थीं। राजा — भन्न ! कृषियों की कन्याएं स्वमावसे ही बडी भोती-माली होती हैं। फिर भी — जब मैं उसकी घोर मुंह करता या तब वह घाई पुरा तेती यो छोर किसी न किसी वहाने हैंसा भी देती थीं। वह बीससे हनती बडी हुई थी किन तो वह घपने ग्रेस को खिया ही पारही थीं धौरन लुल कर प्रकट हो कर पारहों थी। ११।।

विद्यक — [ हॅबकर ] तो नया बह धापको देखते ही धापको गोदमें धाकर बैठ जाती ! राजा — परे सुनो तो । जब वह जाने लगी उस समय धिष्टताको रक्षा करते हुये भी उसने प्रपना प्रेम जता ही दिया। क्योंकि — कुछ दूर चसनेपर वह सुन्दरी सहसा यह कह कर रक गई — प्ररे, मेरे पोवमें दायका कौटा दुम थया है। धौर यद्यपि उसका वस्कस

### श्रासीद्विष्टचबदना च विमोचयन्ती

#### शाखासु वल्कलमसक्तमपि द्रमाशाम् ॥ १२ ॥

विदूषकः — तेरा हि गहीबपहिष्रो होहि । किवं तुए उववरागे तथोवरां ति वेक्सामि । (तेन हि गृहीतपायेयो भव । कृत त्वयोपवनं तपोवनमिति पश्यामि ।)

राजा—सक्षे तपस्विभिः कैश्चत्परिज्ञातोऽस्मि । चिन्तय तावत्केनापदेशेन सकृष्पाश्रमेभ बसामः।

विद्रयकः -- को भवरो भवरेसो तुह रलस्यो । स्वीवारच्छद्वभाग्नं भ्रह्मारां उवहरन्तु सि । ( कोअरोअदेशस्तव राजः । नोवारपञ्चभावमस्याकमुपहरन्त्वित । )

राजा—मूर्वं धन्यद्भागधेयमेतेषां रक्षाः। निपतति यद्धत्नराज्ञीनपि विहायाभिनन्धपृ। पश्य—

> यदुतिष्ठति वर्षोभ्यो नृपामां चयि तत्फलम् । \_ तपःषड्भागमच्य्यं ददस्यारस्यका हि नः ॥ १३ ॥ विषयो

हन्त सिद्धार्थी स्व: ।

राजा--[ कर्गं दत्त्वा ] स्रये घीरप्रशास्त्रस्वरैस्तपस्विभिभेवितव्यम् ।

[प्रविदय]

कही उलका नहीं था फिर मी घीरे-घोरे बल्कल सुलकानेका बहाना करके वह मेरी मीर देखती हुई कुछ देर सड़ी रह गई।। १२।।

विद्रुपक सब प्राप प्रपता साज समाज सब यही मंगा स्रोजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि प्राप इस तपोवनको एकदम प्रमोदवन बनाए डाल रहे हैं।

राजा— मित्र ! कुछ ऋषि मुक्ते पहचान गए है। सब सोच-विचारकर कोई ऐसा उपाय बताओं कि कमसे कम एक बार तो किसी बहाने प्राथममें हो साउँ।

विदूषक—भाग राजामीके लिये कोई बहाना बनानेकी नया मावश्यकता है ? जाकर यहीं कहिए कि भाग लोग राज-करके रूपमें हमें तिन्ती का छठा भाग दे डालिए।

राजा—तुती एकदम मूर्ज है। घरे, इन ऋष्यिंकी रक्षाके बदले तो हमें ऐसा घनूठा कर मिलता है कि उसके धाने रक्षोका देर भी तुल्बह है। देशो—चारों वर्णोंने राजाधोंकी लीकर मिलता है उसका फल तो नष्ट हो बाता है पर ये बनवासी ऋषि सोग घपने तपका ली खुटा मान हमें देते हैं वह कभी नष्ट नहीं होता। १३।।

[नेपध्यमे]

महा, हम लोगोके सब काम पूरे हो गए। राजा—[कान सगाकर] घरे, यह गम्भीरधीर शान्त स्वर तो ऋषियोंका-सा जान पद्मताहै।

[ प्रवेश करके ]

दोवारिकः -- केबु केबु भट्टा । एवे बुबे इतिकुमारका पविकारभूमि उबद्विवा। ( जयतु जयतु भर्ता । एतो दौ ऋषिकुमारो प्रतिहारभूनिमुपस्थितो । )

राजा-तेन ह्यविलम्बितं प्रवेशय तौ।

दौदारिक:-एसो पवेतीम । [इति निष्कम्य, ऋषिकुमाराम्यां सह प्रविश्य ] इदो इदो भवन्तो । (एय प्रवेशयामि । इत इतो भवन्तो । )

[उभौ राजानं विसोकयतः।]

प्रथमः प्रहो दीक्षिमतोऽपि विश्वसनीयताऽस्य वपुत्रः स्रवदोषपन्नमेतहिषम्यो नाति-भिन्ने राजनि । कुतः ।

> अध्याक्रान्ता वसतिरमुनाऽप्याश्रमे सर्वभोग्ये । रचायोगादयमपि तपः प्रत्यहं मंचिनीति । अस्पापि चां स्पृश्ति वशिनश्रारखहुन्द्वगीतः पुरुषः शब्दो म्रानिरिति मुहः केवलं राजपूर्वः ॥१९॥

द्वितीयः — गौतम व्रयं स बसिअत्सक्तो बुष्यन्तः । प्रवमः — व्रथं किम् ।

द्वितीय:-तेन हि-

नैतचित्रं यदयम्रुद्धिश्यामसीमां धरित्री-मेकः कृत्स्नां नगरपरिघत्रांशुबाहुसुनक्ति ।

द्वारपाल — प्रभी लाया । [प्रस्थान भौर ऋषिकुमारीको साथ लेकर फिर प्रवेश । ] इथरसे माइए मगवन, इथर से ।

#### [ दोनों राजाको देखते है। ]

पहला— महा ! ये इतने तेनस्वी हैं कि इन्हें देशकर हमारे मनको बड़ा मरोसा मिल रहा है। क्यों न हों— ये राजा भी तो ऋषियोंके समान ही रहते हैं। जैते ऋषि क्षोग साम्रक्षमें रहते हैं वैते ही ये भी धरना नगर क्षोड़कर सबको मुख देनेवाले इस साम्रक्षमें झा टिके हैं। सपनी प्रजाको रक्षा करके ये भी तिल तपस्या ही करते हैं। और चारस-चारािख्यों जो इन जितेन्द्रिय राजिंधके मीत माती हैं वे गीत प्राय: स्वर्गतक सुनाई पढ़ते हैं। एथा।

दूसरा--गौतम ! बया इन्द्रके मित्र राजा दृष्यन्त ये ही हैं ?

पहला-हाँ ये ही हैं।

हुतरा—इसीबिये हमें यह देसकर तिनक भी घारचयं नहीं है कि नीले समुद्र से बिरी हुई सारी पृथ्वीपर ये नगरके फाटककी प्रगंताके समान प्रथनी सम्बी भुआग्रीसे यकेले

### श्राशंसन्ते सुरयुक्तयो बद्धवैरा हि दैत्यै-रस्याधिज्ये घतुषि विजयं पौरुहृते च बजे ॥ १४ ॥

उमी-[उपगम्य] विजयस्य राजन् ।

राजा-[ब्रासनादुत्थाय] ब्रभिवादये मक्ती ।

उभी-स्वस्ति भवते । [इति फलाम्युपहरतः । ] राजा--[सप्रणामं परिगृह्य] काकापवितृत्तिस्कामि ।

उमी—विवितो भवानाध्रमसदामिहस्यः । तेन भवन्तं प्रार्थयन्ते ।

राजा-कमाजापवन्ति ।

उभी--तत्रभवतः कण्वस्य महर्षेरसांनिष्याद्वाशांसिः न इष्टिविष्ममुरपादयन्ति । तरकति-ययरात्रं सारचिद्वितोयेन भवता सनाचीक्रियतामाध्यम इति ।

राजा---धनुगृहीतोऽस्मि ।

विदूषक:—[प्रवार्य] एसा दारिए भक्कता ते अक्सत्यरणा। (एवेदानीमनुकुला तेऽम्यर्थना।)

राजा - [स्मितं कृरवा] रेबतक ! महचमाबुच्यतां सारियः सवालासनं रवमुपस्थाययेति । दोवारिकः—मं देवो प्राराजेदि । (यहेव प्राज्ञापयित) [इति निष्कान्तः ।] उभी—[सहयंग्र]—

### अनुकारिशि पूर्वेषां युक्तरूपिमदं त्विय ।

शासन करते हैं, भौर दैश्योंसे बैर बौधनेवाली, देवताभोकी श्वियाँ इन्ही के चढ़े हुए धनुष भौर इन्ह्रके वज्यपर भपने विजयकी भाषा बौबे रखती हैं ॥१५॥

दोनों-[पास जाकर] राजन, ग्रापकी जय हो।

राजा-[बासनसे उठकर] बाप लोगोंको प्रशाम करता है।

दोनों—भापका कल्यासा हो । [फल भेंट करते हैं।]

राजा -- [प्रणाम करके फल लेकर] भाजा की जिए।

दोनों—सब धाश्रमवासी जान गए हैं कि भाप यहाँ ठहरे हुए हैं। इसलिए उनकी प्रार्थना है।

राजो-स्या प्राज्ञा है उनकी।

दोनों — उन्होंने कहनाया है कि धादरलीय महाँच कथके न रहने के कारल राजस लोग हमारे यज्ञ में बड़ा विच्न डाल रहे हैं। इसलिये धाप धपने सारबीके साथ यहाँ कुछ रातें बिताकर इस आश्रमको सनाथ करें।

राजा-बड़ी कुपा है उनकी।

विदूषक--[ असग ] यही तो भाप चाहते भी थे।

राजा—[मुस्कराकर] रैवतक! सारवी से कहना कि रव धौर बनुव-वाए। लेता धावे। हारवाल---वो धाला सहाराज की। [प्रस्थान]

दोनों---[प्रसन्त होकर] राजनु ! बाप वही कर रहे हैं जो बापके पूर्वज करते बाये हैं।

```
त्रापन्नाभयसत्रेषु दीचिताः खल्ल पौरवाः ॥ १६ ॥
```

राजा—[सप्रशामम्] गञ्छतां पुरो भवन्तौ । ग्रहमप्यनुपदमागत एव ।

उमी-विजयस्व । [ इति निष्कान्ती ]

राजा-माढव्य । भ्रप्यस्ति शकुन्तलावर्शने कुतुहलम् ।

विदूषक: — पदमं सपरीवाहं आसि वारिए रक्कसमुतन्तेत्यविद् वि शावसेसियो (प्रथमं सपरीवाहमासीत् । इरानीं राक्षसमुतान्तेत विन्दुरिण नावश्चेषितः । )

राजा-मा भैधीः । ननु मत्समीपे वितध्यसे ।

विदूषकः - एस रक्खमादो रक्खिदो म्हि (एव राक्षसाद्रिक्षितोऽस्मि । )

[प्रविश्य]

दौबारिक:—सन्त्रो रको भट्टिको विजयप्यस्थार्ग धवेश्विद एस उरा रामराहो देवीएं मारासिहरभो करममो मामदो। (सण्यो रक्षो प्रतृतिवयप्रशानमपेकते। एव पुनर्नगराहेवी-नामावितिहर: करभक मागतः।

राजा---[सादरम्] किमम्बाभिः प्रेवितः ।

दौवारिक:--- सह इं। [श्रय किम्।]

राजा - ननु प्रवेश्यताम् ।

दौवारिकः -- तहा [इति निष्कम्य करभकेल सह प्रविष्य] एसो भट्टाः उदसम्प । (तदा। एय भर्ताः उपसर्पः)

माश्रमको रक्षाकरनातो म्रापकावर्मही है क्योकियह बात सभी जानते है कि घरएामें भाषे हम्रोको स्रभयदान देने से पुरवंती कभी पीछे, नहीं हटते ॥१६॥

राजा — श्राप लोग चलिए । मैं भी ग्रा रहा हूँ । दोनों — ग्रापकी विजय हो । [प्रस्कान]

राजा-माढव्य ! क्या शकुन्तलाको देखने की कुछ इच्छा है ?

विद्यक — पहले तो इच्छा की बाढ प्रागई थी, पर जबसे राक्षसोका नाम मुना तबसे बूँद सर भी नहीं रह गई है।

राजा — डरो मत्। तुम्हें हम अपने साथ रक्खेंगे।

विदूषक--हाँ, तब तो राक्षसोसे प्रारा बने रहेंगे।

द्वारपाल—[प्रवेश करके] महाराज ! रथ नैयार है और श्रापकी विजय-यात्राके लिये चलनेकी प्रतोक्षा कर रहा है। और हाँ, राजमाता की श्राज्ञा लेकर नगर से करमक भी श्राया है।

राजा-[ ग्रादरके साथ] क्या माता जी ने भेजा है ?

द्वारपाल-जी हाँ।

राजा-तो उसे यहाँ ने प्रामी।

हारपाल —जो साज्ञा । [प्रस्थान । करमकको साथ लेकर फिर प्रवेश ।] महाराज ये बैठे हैं । साथै बढ़ जान्नो । करमकः -- जेबु भट्टा । देवी झारावेदि -- झामामिरित चडरपदिमहे पडलपारसे मे उववासी अविस्सदि । तर्हि दोहाउत्सा मबस्सं संगाविदव्या लि । ( जयतु गर्ता । देव्याज्ञापयति --म्रागामिनि चतुर्पदिवसे प्रवृत्तपारसो मे उपवाजो भविष्यति । तत्र दीर्घायुवाऽवर्ध्य संभावितव्यति ।)

राजा—इतस्तपस्विकार्यम् इतो गुक्बनाजा । इयमप्यनतिक्रमशीयम् । किमत्र प्रतिविषेयम् । विदूषकः—तिकाङ्क विद्य भन्तराले चिट्ठ । ( त्रिशङ्कुरिवान्तराले तिष्ठ । )

राजा - सत्यमाकुलीभूतोऽस्मि-

कृत्ययोर्भिन्नदेशत्वाद्द्वैधीभवति मे मनः । पुरः प्रतिहतं शैले स्रोतः स्रोतीवहो यथा ॥१७॥

[ विचिन्त्य ] सले त्वसम्बया पुत्र इति प्रतिगृहीतः । ब्रतो भवानितः प्रतिनिवृत्य तपस्थि-कार्यव्यक्रमानस मामावेद्य तत्रभवतीनां पुत्रकृत्यमनुष्ठातुम्हति ।

विदूषकः -- ए क्कुमं रक्को भोरकं गर्सोक्षः। (न खलुमा रक्षोभीरक गरायसि ।)

राजा — [सस्मितम्] कथमेतः दूवित संभाव्यते ।

विद्रपकः --- जह राम्राखुएरा गन्तस्य तह गम्बद्धामि । (यथा राजानुवेन गन्तस्यं तथा गम्बद्धामि ।) राजा--- नतु तपोवनोपरोधः परिहरसीय इति सर्वानानुयात्रिकौस्त्यवैव सह प्रस्थापयामि ।

करभक-महाराजकी विजय हो। माताजी ने कहलाया है कि घाजसे चौथे दिन मेरे स्रतका पारण होगा। उस धवसरपर चिरक्तीव भी घवस्य उपस्थित रहं।

राजा— इधर तो ऋषियों का काम, उधर वड़ों की बाझा। दोनो ही नहीं टाले जा सकते। क्या करूर ?

विद्वक - त्रिशंकुके समान बीचमे लटक जाग्री।

राजा— मैं तो सक्षमुत बड़ी उलक्ष्मि पढ़ गया हूँ। क्या बताऊँ ? दोनों कार्य दो झलग-स्तर्ग स्थानोंने पड़ रहे हैं। इसलिये इस समय दुविधामें पड़े हुए मेरे सनकी वही दशा हो रही है जो पहाइसे रुकी हुई नदीकी धाराकी होती है।।१७॥ [ सोचकर ] मित्र ! देखों! साताजी पुन्हें मी पुत्रके ही समान मानती हैं। इसलिये तुन जायो और माताजीसे कह देना कि मैं ऋषियोंकी रक्षामें लगा हुया हूँ। और वहाँ जो कुछ मेरे करनेका काम हो सब तुन्हीं कर दाखना।

विद्वक-यह न समिमए कि मैं राक्षसोंसे डरता हूँ।

राजा---[मुस्कराकर] मला तुम्हारे विषयमे क्या कभी ऐसा सोचा भी जा सकता है।

विद्यक-तो मैं वसे ही ठाट-बाटसे जाऊँगा जसे राजाका छोटा भाई जाता है।

राजा — ठोक है। जहतिक हो तयोवनसे सब बखेड़ा दूर ही रखना चाहिए। इसिस्ये सेनाको भी तुम्हारे ही साथ भेजे देता हूँ। विदूषक:—[सगर्वम् ] तेला हि चुवराक्रो न्हि बाँला संबुक्तो । [तेन हि युवराकोऽस्मोदानी संबुक्त:।]

राजा — [स्वगतम् ] वपलोऽमं बट्टः । कवाविवस्मरप्रार्थनामन्तःपुरेष्यः कवयेत् । भवतु । एनमेवं बच्चे — [बिट्यक हस्ते गृहोस्ता प्रकाशम् ] वयस्य ऋषिगौरवादाभमं गण्छामि । न सनु सस्यमेव तापसकत्यकायां नगाभितावः । पश्य-

क वर्ष क्व परोद्यमन्मधो सृगशावैः सममेधितो जनः । परिहासविजव्यितं सखे परमार्थेन न गृद्धतां ववः ।।१८८।। विदूषकः—बहदं। (वव किम् ।) दिले निष्कान्तः सर्वे।

इति विष्कान्ताः सर्वे।] इति द्वितीयोऽङ्कः।

विदूषक--तब तो इस समय मैं युवराज ही बन गया हूँ !

राजा— [मन ही मन ] नह बाह्यए बड़ा नटकट है। कही यह रनिवासमे जाकर मेरी सब सात न कह बाले। पण्या, दूसे यो समकाता हूँ— [बिदुएकका हाय पकड़कर। प्रकट ] मिन, मैं ऋषियोंका बड़ा धादर करता हूँ होशिये उनके साथमर्थे जाया करता हूँ। धौर उस अध्यक्तकाथक निये तो मेरे मनते तिक भी प्रेम नहीं है। क्योंकि—कहाँ तो हम, धौर कहां प्रेमकी बातोंसे एकटम धनवान, मुग्छीनोके साथ पत्नी हुई वह कन्या। मिन, हमने हुँसीमें जो स्तानी बातों तुमसे कहीं है उन्हें तुम स्थम न समक बैठना।। हम।

विद्यक- नहीं, नहीं, ठीक है।

[सब चले जाते हैं।] दूसरा अक समाप्त

## तृतीयो ऽङ्कः

तितः प्रविश्वति कृशानादाय यजमानशिष्यः । ]

शिष्य:—म्रहो महानुभावः पाषिवो बुष्यन्तः प्रविष्टमात्रे एवाश्रम तत्रभवति राजनि निवपद्रवारिए तः कर्मारिए प्रवृत्तानि भवन्ति ।

> का कथा वाणसंघाने ज्याशब्देनैव दूरतः। हुंकारेखेव भनुषः स हि विघ्नानपोहति ॥ १ ॥

याविस्तान्वेदिसंस्तरलार्षं वर्भानृतिकास्य उपनयानि [परिक्रम्यावनोक्य च ग्राकावे ] प्रियंवदे कर्न्येदमुत्रीरात्रुलेपनं मृत्यालवित च नितनोपक्षारित नीयन्ते । [ग्राक्यं ] कि क्रवीचि । ग्रात्म्य नार्वे न

विकास्थकः ।

## तृतीय अङ्क

[हावमें कुशा लिए हुए कण्वकं शिष्यका प्रदेश।]

शिष्य—महाराज दुष्यत्वका प्रताप तो देखिए कि जबसे वे धाथममे प्यारे है तभीसे हमारे सब काम बेरोक-टोक होते वल जा रहे हैं—बाएा चढानेकी तो बात ही क्या, केवल प्राप्त चृत्रकी टंकारसे ही वे विक्रोंको हुए भया देते हैं। ॥ १॥ तो वर्लू. ऋतिजाको किये वेदीपर बिद्धानेकी कुता ने जाकर पहुँचा धाऊँ। [ पूनकर धाकाशको घोर देखते हुए।] प्रिपेशियत्वत, से टंठलवाने कमजर्क पत्ते धौर खस मिला हुवा सेप किसके निये से या रही हो। [ पुननेका नाट्य करते हुए] बचा कहा कि शकुन्तना जूला जानेसे बड़ी देखने हो गई है, उबके धारीरकी ठडक पहुँचानेके लिये ही यह सब से जा रही हूँ! तो तुरत्त जाधी क्योंकि वह समवायु कुलपति कण्यके प्राएके समान है। मैं भी तबवक उसके लिये गौतमीके हाथ प्रकार धारित-जन में अवता है। [ प्रस्थान]

विष्कम्भक।

[ ततः प्रविश्वति कामयमानावस्यो राजा । ] राजा--[ सचिन्तं निःश्वस्य ]

जाने तपसो बीर्यं सा बाला परवतीति मे विदितम् । श्रक्तमस्मि ततो हृदयं तथापि नेदं निवर्तयितुम् ॥ २ ॥

[मदनदाधा तिरूप्य] अगवन्कुसुमायुष ! त्वया चन्द्रमसा च विश्वसनीयाम्यामसि-संबोयते कामिजनसार्यः। कुतः---

तव कुसुमशरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दोर्द्वयमिदमयमार्थेदस्यते मद्विषेषु । विसुजति हिमगर्भेरग्निमिन्दुर्मयृर्वेस्त्वमपिकुसुमवासान्वज्ञसारीकरोषि॥२॥ क्ष्यवा

अनिशमपि मकरकेतुर्मनमो रुजमावहन्नभिमतो मे । यदि मदिरायतनयना तामधिकृत्य प्रहरतीति ॥ ४ ॥

[ संबेद परिक्रम्य ] क्व नु क्वनु संस्थितं कर्मातः सदस्यैरनुव्रातः अमनसास्त्रमानं विनोदयामि । [ निःश्वस्य ] कि नु क्वनु मे प्रियादर्शनाहते तरायमन्यत् । यावदेनामन्विष्यामि । [ सूर्यमयनोक्य ] इमानुप्रातपवेतां प्रायेणसतावसयवस्यु मासिनीतीरेषु सतकोजना राकुन्तका गमयति । तत्रैव तावव्यनद्यामि [ परिक्रम्य सस्पर्यः क्पयित्वा ] ब्रहो प्रवातसुभगोऽसमुद्देशः ।

कामसे पीडित अवस्थामे राजा दृष्यन्तका प्रवेश । |

राजा-[ उसीसे भरकर । | मैं तपस्वियोकी शक्ति मली भाँति पहचानता हूँ, इसलिये मैं उसे हरकर भी नहीं लेजा सकता और यह भी जानता है कि विवाह करना न करना उस कुमारी के हाथोमे नही है इसलिय वह स्वयं भी मेरे साथ नही जा सकती। फिर भीन जाने क्या बात है कि मैं ग्रप्ना मन उसपरने हटाही नहीं पारहा हूँ।।३।।[काम पीड़ाका नाट्य करते हुए। ] —हे फूलोंके धनुष-बाग्रा धारग्रा करनेवाले कामदेव ! सुमने सीर चन्द्रमाने उन सब कामियोको बडा घोला दिया है जो तुमपर विश्वास किए बैठे थे। क्योंकि-तुम्हारा फूलोके बाखवाल। कहा जाना और चन्द्रमाका ठण्डी किरखोंबाला कहा जाना, ये दोनो बाते मुक्त-जैस बिरहियोको मूठी ही जान पड़ती हैं, क्योकि चन्द्रमा तो भपनी ठण्डी किरस्मोसे भाग बरसा रहा है भीर तुमने भी भपने फूलके बासोंमें वज्रकी कठोरता भर ली है।। ३।। पर यदि तुम मदभरी धीर बड़ी-बड़ी ब्रांसोबाली उस शकून्तलाके कारए। मेराजी बार-बार दुखाए जा रहे हो तो तुम ठीक ही कर रहे हो ॥ ४ ॥ [दुखी होकद घूमता हुआ ] यज्ञ-पूर्णहो जानेपर जब ऋषि लोग मुफे बिदा कर देगे तब मैं श्रपने दुखी प्रारा लेकर कहीं मन बहुनाऊँगा : [ठण्डी सौस भरकर ] प्रियाका दर्शन छोड़कर ग्रब ग्रीर दूसरा महारा क्या है। चल्रूं उसीको ढूंढूं। [ सूर्यको देखकर ] ऐसी भरी दुपहरीमें शकुन्तवा ग्रपनी सिलयोके साथ मानिनीके तटपर बने लतामण्डपोंमे ही जाकर प्राय: बैठा करती हैं। तो वही चलता हूँ। ] घूमकर और वायुका स्पर्श होनेका प्रसिनय करता हुमा ] वाह, यहाँ

### शक्यमरिवन्दसुरभिः कसवाही मालिनीतरङ्गासाम् । अङ्गैरनङ्गतप्तैरविरत्तमालिङ्गितुं पवनः ॥ ५ ॥

[ परिक्रम्यावलोक्य च ] ग्रस्मिन्वेतसपरिक्षिप्ते सतामण्डपे संनिहितया शकुन्तलया भवित-

ष्यपः । तथा [ पत्रो वित्तोतय ]— अभ्युन्नताः पुरस्तादवगाहाः जघनगौरवात्पश्चात् । द्वारेऽस्यः पाषडुमिकते पदपंक्तिर्देश्यतेऽश्वितवाः ॥ ६ ॥

यावाद्विटपान्तरेणावलोकयामि । [ परिक्रम्य नथा कृत्वा । शहर्षम् ] ग्रये सब्धं नेत्रनिर्वासम् । एषा मे ननोरविष्यतमा मुकुमुनास्तरलं शिलापट्टमधिशयाना सखीम्यामन्वास्यते । भवदु । श्रोध्यास्यासां विक्रम्भकवितानि । | इति विजीकयवृ स्थितः । ]

[ ततः प्रविशति यद्योक्तव्यापारा सह सस्त्रीम्यां शकुन्तला । ]

सस्यो — [ उपवीज्य सस्तेहम् ] हला सउन्दले ! प्रवि सुहेदि दे शालिसीपत्तवादो । ( हसा शकुस्तले प्रपि मुखयति ते नलिनीपत्रवातः । )

शकुन्तला-कि बीम्रग्रन्ति मंसहीम्रो । (कि वीजयतो मांसस्यौ ।)

[ सस्यौ विपादं नाटयिस्वा परस्परमवलोकयतः । ]

राजा — बसवदस्यस्यसरीरा शकुन्तला इस्प्रते । [सवितर्कम् ] तस्क्रमयमातपदोवः स्यात् उत्त यथा मे मनसि तर्तते [सांभिलाव निर्वण्य ] प्रथवा कृतं संदेहेन ।

कसा सच्छा पवन वह रहा है। — कमसये बसा हुया धौर मालिनीकी सहरोंकी कुहारीसे सदा हुया यह पवन, कम से तो हुए स्रगोको वडा मुहावना लग रहा है। 1811 [प्रमक्त और देककर] वैंतीसे पिरे हुए इस सनामकरण है। कही यकुन्तना बैटो होनी चाहिए। क्योंकि [नीचे देककर] इस कुंत्रके द्वार पर पीली रेतीमे भारी निजववालो सिखयों के पैरोके नये पडे हुए चिन्न दिखाई वे रहे हुँ को एक्षीकी भोर गहरे भीर सामेकी भोर उठे हुए है। इस स्वच्छा ! इन बुझाँकी स्रोटके देखता हूँ। [प्रमक्त भार प्रसन्त होकर] बाह ! सेरी भाले उन्हों हो गई! मेरी प्यारी यहाँ पुल्यत कुनीके विद्योगेनाली परवस्त विदायत स्वटी हुई है भीर दोनों सचिया इसकी सेवा कर रही हैं। भन्छा ! मब सुन्न तो कि ये मापसमें क्या बाले करती है। [खडा डोकर सुनता है।]

[ जैसा ऊपर कहा गया है उस दशामे शकुन्तलाके साथ सलियाँ दिलाई देती है। ]

संखियां—[बड़े प्यारते पह्ना फलती हुईं] क्यो सखी शकुन्तसा ! कमलके पत्तीके फलनेसे कुछ ठण्डक मिस रही है ?

शकुन्तना-सिंखयो ! क्या तुम मुभ्ने पह्चा भन रही थी ?

[ सिखर्या दुली होनेका ग्राभिनय करती हुई एक दूसरीको देखती हैं। ]

राजा— शकुन्तला तो बड़ी वेजन दिलाई पढ़ गही है। [सोचकर] क्या इसे सूलग गई है? या कहीं ऐसान हो कि जो दशा मेरे मन की हो रही है वही इसके मन की भी हो। [ललपाई प्रविसि देखता हुपा] पर सन्देह किया ही क्यो जाय। क्योंकि —

# स्तनन्यस्तोशीरं शिथित्तितमृषालैकवलयं त्रियायाः सावाधं किमपि कमनीयं वपुरिदम् । समस्तापः कामं मनसिजनिदाधप्रसरयो-

र्न तु ग्रीष्मस्यैवं सुभगमपराद्धं युवतिषु ॥ ७ ॥

प्रियंबदा—[ जनान्तिकम् ] सरामुए तस्त्र राष्ट्रिस्तो पढमबंसराचो झारहिम पण्डुस्सुमा विद्य सजन्वसा । कि छ वश्च से तिष्णिमत्तो स्त्र्यं भावको भवे। (अनस्ये तस्य राजवें: प्रयमदर्शनाथारम्य पर्युरमुकेव शकुन्तता । कि न खनु तस्यास्तीनिमतोऽयमातक्को भवेत् ।)

यनमृषा—सहि सम वि ईविसी बासञ्चा हिम्मस्स । होतु । पुष्किस्सं दाव एां । [ प्रकाशम् ] सहि पुष्किदव्यासि कि थि । बलवं क्षु वे संदायो । ( सिंत ममापीहरयाहाङ्का हृदस्य । भवतु । प्रदामि ताबदेनाम् । सिंत प्रष्ट्यार्जिस किमपि । बलवान्सलु ते संतापः । )

शकुन्तला—[ पूर्वाधॅन शयनादुत्थाय ] हला कि बत्तुकामासि । ( इला कि वक्तुकामासि ।)

प्रवत्त्वा—हता सज्वते ! प्रत्यक्षान्तरा क्षु प्राप्ते मदल्पवस्य वृत्तन्तस्य । किंदु काविसी इदिहासिल्बन्येषु कामप्रमालालं प्रवत्वा मुलोप्रदि तादिसी दे वेक्सामि । क्हेहि किलिमिसं संवाचो । विद्यार कषु परमत्यदो प्रजालिक प्रत्यारम्य परिव्यारस्य । (हला शकुनते ! प्रत-प्रत्यत्व क्ष्तवावां सदकातत्त्व कृतान्तस्य । किंदु वाहवी इतिहासिन्यन्येषु कामयमानामवस्या श्रूयते ताहचों ते वस्वामि । कथा किनिमस्तं ते संतापः । विकारं सन्तु परमार्थतः प्रजालकारम्यः प्रतीकारस्य ।

इसके स्तर्नोपर ब्रस्का नेप स्तृग हुमा है भीर एक हाथमें कमनकी नालका ढोला कंगन वेंचा हुमा है। पर इननी वेंचेन होनेपर में इसका शरीर कुछ कम मुस्दर नहीं तय रहा है। यद्याप कुलाने भीर प्रेमेंप पहनेपर वेचेंनी एक-सी ही होती है किन्तु चूसन जानेपर मुक्तियोंमें इसनी मुन्दरता नहीं रह जाती।।।।।

प्रियंवदा—[प्रतम] प्रनुसुया ! जबसे शकुन्तलाने उस राजविको देखा है तभीसे यह उनपर लट्ट हो गई है। कौन जाने यह बेर्चनी उन्होंके कारण हो।

भनसूया — नक्षी ! मैं भी कुछ ऐसी ही बात सोचती हैं। धच्छा ! इसीसे पूछ देखती हैं। [प्रकट] सखी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हैं। देखो, तुम्हारी बेचैनी बहुत बढ चली हैं।

शकुत्तला-[ बिखीनेपर ग्राधी उठकर ] क्या पूछना चाहती हो ससी ?

भगुरुवा-- मकुन्तवा ! हम लोग प्रेमकी बातें तो कुछ जानती नहीं हैं फिर भी कथा-कहानियोंमें हमने प्रेमियोकी जो बातें जुनी हैं ठीक बेची हो दशा तुम्हारी भी दिखाई पड़ रही हैं। तो बतायों बुग किसके कि तहनी बेचेंन हो। न्योंकि जबतक रोगका पता न चले तबठक उसका उपाय कैसे किया जा स्वकृता है?

राजा-अनसूयामप्यनुगतो नदीयस्तकः । न हि स्वाभित्रायेश ने दर्शनम् ।

शकुन्तला-[स्रत्ययसम्] बलवं क्षु मे ब्रह्मिखेसो । वास्यि वि सहसा एवास्यं स्र स्कूरोमि स्विचेवित्रुं । (बलवान्सलु मेऽभिनिवेश: । इदानीमपि सहसैतयोनं शक्नोमि निवेदयितुम् ।)

प्रियंवरा—तहि सउन्यते ! सुद्ध एसा महादि कि सत्ताहो झातकू उनेस्सति । सञ्जितमहे स्यु परिहिमति सङ्गीह । केवल लावन्यामई खामा तुमं रा गुन्ति । (शिल अङ्गतले ! सुन्दु एपा भयति । किनारसन धातकूमुनेक्षते । मनुदिवस सनु परिहीयसेऽङ्गाः । केवलं सावस्थामयी छाया त्यां न मुन्ति ।)

राजा--- प्रवितयमाह त्रियंववा तथा हि --

चामचामक्योलमाननपुरः कठिन्यप्रुक्तस्तनं मध्यः क्लान्ततरः प्रकामविनतानंसौ झविः पाग्डुरा । शोच्या च त्रियदर्शना च मदनक्लिप्टेयमालच्यते पत्रासामित शोषसेन महता स्पृष्टा लता माधवी ॥≃॥

शकुन्तता—सहि कस्सबा प्रष्णस्स कहृइस्सं । प्राधासङ्गतिष्रा द्याणि वो भविस्सं। (स्रोत कस्य वाऽन्यस्य कविष्यामि । प्रायाविषकीदानीं वा भविष्यामि ।

उभे--- ब्रबो एव्य क्षु लिब्बन्यो । सिलिद्धजलसंबिभक्तं हि दुक्तं सब्भवेदलं होदि (प्रत एव (प्रत एव सलु निवंन्य: । स्निन्यजनसंबिभक्त हि दुक्तः सङ्घवेदन भवति ।)

राजा— मैं जो बात समऋ रहा था वही धनसूयाभी सोचरही है। तो मैंने जो कुछ। सौचाथावह केवल मेरे मनकी ही बात नहीं थी।

शकुल्लक्षा—[सन ही मन] सचमुच मेरा प्रेम बहुत धागे तक बढ़ गया है धौर मुक्किसे एकाएक कुछ कहते नहीं बन रहा है।

प्रियंबदा — सखी शहुन्तला! धनसूषा ठीक कह रही है। तुन क्यों घपनारोग बढ़ाती जारही हो। दिन पर दिन तुन इतनी सुखती वली जा रही हो कि तुन्हारे शरीर पर बस सुन्दरताकी फलक भर बची रह गई है।

राजा—प्रियंवदा सच कहती है। क्योकि—इसके गाल मुरफा गए हैं, मूँह मूझ गया है, स्त्रनों की कठोरता जाती रही है, कमर भौर भी पतली हो गई है, कम्ये मुक्त गए हैं भौर देह पीली पढ़ गई है। बायुके परससे मुरफाई हुई पत्तियोंवाली माधवी सता के समान यह मुन्दर भी सबती है भीर इसपर दया भी माती है।।=।।

शकुन्तला-तुमसेन कहूँगी तो किससे कहूँगी? सची! घद तुम दोनोंको मेरे लिये कुछ। कष्ट करनाही पढ़ेगा।

दोनों — इसीलिये हम तुमसे इतना भाषह कर रही हैं। देखो, अपने स्नेहियोंसे दुःख बाँटलेनेपर बहु कम हो ही जाता है। एप्टा जनेन समदुःखमुखेन बाला। नेयं न वस्पति मनोगतमाधिहेतुम्। दृष्टो विकृत्य बहुगोऽप्यनया सतृष्णः। मत्रान्तरे अवसाकातरतां गतोऽस्मि॥ ६॥

शङ्घन्तमा — सहि जदो पहुरित मम दंसलगढ़ें प्राष्ट्रदो तो तदोवल्पिक्वदा राएसी तदो प्रारिह्म तप्पदेए पहिलासेस एतदवस्पिह संबुता (बांब वदाः प्रशृति मम दर्शनपथागतः स तपोवनरक्षिता राजिदः तत प्रारम्य तद्वतीनाविकार्यगृतदवस्याऽस्मि संबुता ।)

राजा---[सहर्षम् | श्रुतं श्रोतव्यम् ।

स्मर एव तापहेतुर्निर्वापयिता स एव मे जातः।

दिवम इवार्धश्यामस्तपात्यये जीवलोकस्य॥ १०॥

याकुन्तमा — तं जह वो अप्रस्तरं । ता तहबहुह जह तस्त राएतियो अप्युक्तयिएक्जा होमि । अप्रसाहा सबस्तं सिचय में तिलोदसं। (तहदि वामनुस्तम् तदा तथा वर्नेवाम् यया तस्य राजपॅरनु-कम्पनीया भवामि । अन्यया धवस्य सिन्चत में तिलोदकम्।)

राजा-- संशयच्छेवि वचनम्।

प्रियंबरा—[बनान्तिकम्] स्रणनूष् द्रश्यसम्महा सस्बमा इसं कालहरतासः । जस्सि स्वस्थाता एसा सो ललामञ्जरे पोरवारं । ता बुत्तं से स्वहितालो स्रीहलनिर्द । (सनसूरे ! दूरगत-मन्या प्रकायेयं कालहरतास्य । यस्मिन् बढ्यार्थया स नवामभूतः पोरवालाम् । तचुक्तस्या स्विकालोभितन्तिद्वम् ।)

राजा—दुल-मुक्त में साथ देनेवाली अपनी इन सक्तियों के पुश्तेपर तो यह बाला अवस्य ही अपने मनकी बात बता देनो । यद्याप शकुन्तवाने उस समय बडे प्यार से बार-बार मेरी और कलवाई प्रांत्रों देवा था, फिर भी मेरी वोने बडी पुरुपुती हो रही है कि देखें यह अपनी वेचैनीका क्या कारण, बताती है।। है।।

शकुन्तला — सखी, प्राश्रमकी रक्षा करनेवाले वे राजींप जबने मेरी प्रौद्धोमे समाए हैं तभीसे उन्हींके प्रेममें मेरी यह दशा हो गई है।

राजा— [हर्षसे] यहो तो मैं सुननाचाहताया। जो कामदेव मुक्ते पीड़ादे रहा या उसीने मुक्ते इस प्रकार जिलालिया जैसे गर्भीका दिन पहले तो जीवोंको व्याकुल कर देता है पर दिन दल जाने पर वही सबका जी हराभी कर देता है।।१०।।

शकुलला — यदि तुम दोनों ठीक समक्री तो कोई ऐसा उपाय करो कि उन राजिय की मुक्तपर कृपा हो जाय। नहीं तो मुक्ते तिलाञ्चलि देने के लिये तैयार हो जाग्नो।

राजा - [मन ही मन] बस, यह बात सुनकर सब सन्देह जाता रहा।

प्रियंवरा—[यनसूरावे समा] सली, इसकी प्रेम-स्थवा इतनी वढ़ गई है कि कोई खपाय शीघ्र ही करना चाहिए। सचमुख इस बातकी तो सराहना करनी ही पढ़ेगी कि शकुन्तलाने प्रेम किया तो पुरुषंत्रके भूषण दुष्यन्त से ही। भनसूया—तह जह भरमसि । (तदायदा भरमि ।)

प्रियंवदा — [प्रकाशम् 'सिंह विद्विषा मण्डक्वो दे महिग्णिवेसी । सामरं उन्निस्म कर्ति वा महागर्ड मोदरङ्क को प्राप्ति सहमारं मन्तरेण प्रविद्वस्तवयं वस्त्रविदं सहेदि । (सिंक विरुक्षान्त्रकृष्यस्तेऽभिनिवेदा । सागरपृष्ठिकत्वा कृत्र वा महानद्यवतरित कं इदानी सहकारमन्तरेणा-तिमुक्तकता वस्त्रविदां सहते ।)

राजा-किमत्र चित्रं यदि विशासे शशाकुलेसामनुवर्तेते ।

प्रनमूया — को उत्स उवाधी भवे जेता धविलम्बिसं शिहुसंस सहीए मनोरहं संपादेम्ह । ( क: पुनरुपाया भवेदोनाविलम्बितं निभृत च सस्या मनोरब सपादयावः । )

प्रियंवदा—िराहुकं ति चिन्तरिएज्जं भवे। सिग्धं ति सुक्षरं। (निभृतमिति चिन्तनीयं भवेतु।शीघ्रमिति सकरम्।)

धनस्या-कहं विद्याः (कथमिवः)

प्रियवदा — एां सो राएसी इमस्सि सिरिण्डविद्वीए सूदवाहिलासी इमार्ड विष्रहाई पत्राध-राकिसी लक्सीधिद । ( नतु स राजविरेतस्या स्तिधहष्ट्या सूचिताभिलाप एतान्दिक्सात् प्रजागरकृषी लक्ष्यते । )

राजां सत्यमित्यंभूत एवास्मि । तथा हि

इदमशिशिरैरन्तस्तापाद्वित्रर्णमणीकृतं । निशि निशि भ्रजन्यस्तापाङ्गप्रसारिभिरश्रुभिः । श्रनभिकुलितज्याघाताङ्कं मुहुमैशियन्थना । कनकत्रलयं सस्तंसस्तं मया प्रतिमार्थते ॥११॥

भनसूया -- हाँ, यह तो है।

प्रियवदा— [प्रकट] सली, तूबडी सीमाग्यशालिनी है कि ऐसे योग्य पुरुष से तूने प्रेम किया। बता तो, भला सागरको छोडकर महानदी भीर कही जायगी? धापके बृक्षको छोड़कर नये पत्तोवाली माधवी भला भीर किसका सहारा लेकर चढेगी?

राजा--यदि विशासाके दोनों नक्षत्र चन्द्रकलाके पीछे-पीछे चले तो ग्राध्चर्य ही क्या ?

सनभूया—तो कोई ऐसा उपाय बतायों कि इसकी इच्छा भी तुरुत पूरी हो जाय धौर कोई जान भीन पाये। प्रियंवदा—तुरंत-बाक्षा उपाय तो हो सकता है, पर बात खिपी रहे, इसीके लिये पोड़ा सोचना पड़ेगा।

भनसया—क्यो ?

भिगवदा — सच्ची बात तो यह है कि राजधि भी शकुन्तलासे श्रेम करते है। तभी तो दिन-रात जागते रहनेके कारए। इधर वे कुछ दुबलेसे दिखाई पड़ने लगे हैं।

राजा—सबमुख मेरी दशा ऐसी ही हो गई है। मैं इतना दुबना हो गया हूँ कि सिरके तके भगी हुई ख़बादर बँखा हुमा, रात-रात भर मरो मीलोंकी कोरोसे खन-छनकर गिरे हुरारम प्रतिस्थासे में के रिलोंबाला, यह सोनेका ख़बबन्य इतना ढीला पढ़ गया है कि बरार-बार करन सरकाते रहनेपर भी यह कट्टेपर सिसक माला है भीर भनुपको डोरोकी फटकारसे पड़े हुए स्ट्रीयर भी नहीं ठहर पाला ॥ ११ ॥ प्रियंवदा—[विचिन्त्य] हता मग्राल्लेहो से करोग्रहु। इसं वेवप्यसावस्ताववेसेत्य सुमत्यो-गोविवं करिक्य से हत्यकं पावदस्तं। ( हता मदनलेसोऽस्य क्रियताम्। इम देवप्रसादस्यापदेवेन सुमनोगोशित करवा तस्य हस्त प्रापयिष्यामि।)

सनसूता—रोधइ में मुख्यारो पामोमो । किंवा सङक्ता भएगावि । (रोवते में मुकुमारः प्रयोगः । किंव शकुरतना भएगित । )

शकुन्तला-को लिखोद्यो विकप्पीद्यदि । (को नियोगी विकल्प्यते ।)

प्रियंवदा —तेसा हि प्रसासो उवण्यासपुत्र्यं चिन्तेहि बाव सलिप्रपदबन्धरां। (तेन ह्यास्प्रन उपन्यासपुत्र चिन्तय तावल्ललितपदबन्धनम्।)

शकुन्तला—हला चिन्तिम ग्रहं। श्रवहोरएमोक्सं पुरो वेवद मे हिम्रमं। (हला चिन्त-याम्यहम्। भ्रवधीररामीरकं पुनर्वेपते मे हृदयम्। )

राजा - [ सहवंम ]-

श्रयं स तिष्ठति संगमोत्सुको विशक्क्से भीरु यतोऽवधीरणाम् । समेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियं श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत् ॥१२॥

सस्यो—प्रस्तपुरुणावमारिपरिष् को बार्रिष्ठ सरीरिष्ठस्थावनिम्नं सारविम्नं जोतिर्गिष् पद्यन्तिष्ठ वारेदि । ( मारमपुरुणावमानिनि ! क इदानी शरीरिनवीपित्री शारदी ज्योतस्ना पटान्तेन वारयति । )

वकुरतला—[ सहिमतम् ] खिमोइमा बाखि म्हि । ( निवाजितेदानीमस्मि । ) [ इत्युपविष्टा चिन्तयति । ]

प्रियवदा— [सोचकर] सखी! इससे एक प्रेम-पत्र लिखवाया जाय ग्रीर उसे फूलीमें श्चिपाकर देवताका प्रसाद कहकर उन्हें देकाया जाय।

धनसूया—यह उपाय को मुक्ते भी बड़ा सुन्दर जैंचा। पर शकुन्तलासे भी तो पूछ लो। शकुन्तला—तुम्हारी बातमे भला मैं क्या मीन-मेख निकाल सकती हैं।

प्रियवदा--तद प्रपनी दशाका वर्णन करते हुए एक सुन्दर-सी कविता बना डासो।

शकुन्तला—कवितातो मैं बना लूँगी। पर भेरा हृदय यही सोच-सोचकर कौप उठता है कि कहीं वे मस्वीकार न कर बैठें।

राजा—[हर्षसे] तुम जिससे निरादरकी ब्राइकाकर रही हो वह तुमसे भिक्तनेको स्वयं उतावला हुसा खड़ाहै। जो बस्मीको पाना चाहताहो उसे सदशी सले होन मिले पर जिसे स्वयं सक्सी चाहे वह सक्सीको न मिले, यह कैंसे हो सकताहै।। १२।।

दोनों—तू प्रपनेको इतना बुरा क्यो समके बँठी है! भला बता तो ऐसा कौन मूखं होगा जो शरीरको शास्ति देनैवाली शरत्की चाँदनीको रोकनेके किये सिरपर कपड़ा तान ले।

सकुन्तना — [ मुस्कराकर ] घच्छा, जो कहती हो वही कहती हूँ। [ यह कहकर बैठी हुई सोचती है। ]

राजा-स्थाने ससु विस्मृतनिमेवेश चलुवा प्रियामवलोक्यामि । यतः-

उन्नमितैकभूलतमाननमस्याः पदानि रचयन्त्याः । कर्ण्टकितेन प्रथयति मध्यनुरागं कपोलेन ॥ १३ ॥

शकुन्तला—हला चिन्तिबं मए गीवबर्यु । स बबु विष्यहिबासि उस लेहरासाहरमासि । (हसा चिन्तितं मया गीतवस्तु । न खनु सनिहितानि पुनर्वेखनसाधनानि ।)

प्रियंवदा — इमस्सि सुप्रोवरसुउमारे स्वितसीयते साहेहि सिमिन्नतवण्यं करेहि । (एतिस्म-ज्युकोदरसुकुमारे नितीयते नर्सीनिक्षित्वसर्थं कुरु ।)

शकुन्तवा—[ययोक्त रूपितवा] हला सुख्य वार्तिः संगवत्वं ए। वेति । (हला श्रृत्युतिमिदानीं संगतार्थं न वेति ।)

> तुज्क स आसो हिअअं मम उस कामो दिवावि रतिम्मि । सिग्विस तवह बलीअं तुह बुत्तमसोरहाहुँ अङ्गाहुँ॥१४॥

> > (तव न जाने हृदय मम पुनः कामो दिवाऽपि रात्रिमपि। निर्वृश्य ! तपति बलीयस्त्विय वृत्तमनोरवान्यक्कानि॥)

राजा—[मन ही मन ] प्यारीको प्रीक्षभर देखनेका यह प्रच्छा घदसर मिला है, क्योंकि— सताके समान चढी हुई एक भीहवाला प्रीर हवेंसे पुलकित गालोंबाला इस गीत बनानेवाली का मुख ही बताए बाल रहा है कि यह मुफे कितना प्यार करती है ।। इस।।

शकुन्तला—सक्वी ! गीत तो मैंने सोच लिया है पर लिखनेको सामग्री तो यहाँकुछ भी महीं है।

प्रियंबदा—सुगोकी खातीके समान कोमल इस कर्मलिनीके पत्तेपर शपने नखोंसे ही लिख कालो ।

शकुन्तला—[ऐसाही करती हुई] सखी! घब सुनो, यह ठीक भी बन शयाहै या नहीं। दोनों—हाँ, हम सुन रही है।

शकुन्तला-[बाँचती है ।]-

हे निर्देव ! मैं नहीं जानती, तेरे मनकी माया ।। पर तेरे ही प्रेम-पाशमें पड़कर यह फल पाया । कामदेव दिन-रात तपाता मेरी कोमस काया ।।१४।। राजा-[सहसोपमृत्य]

तपति ततुगात्रि मदनस्त्वामनिशं मां पुनर्दहत्येव । ग्लपयति यथा शशाङ्कं न तथा हि क्रमुद्धतीं दिवसः ॥१५॥

सस्यो —[सहयम] साध्रदं धविसम्बर्णा मर्लोरहस्स । (स्वागतमविलम्बिनो मनोरयस्य ।) [शकुन्तनाऽम्युरधातुमिच्छति ।]

राजा--------------------------------।

संदृष्टकुसुमशयनान्याशुक्लान्तविसभङ्गसुरभीणि । गुरुपरितापानि न ते गात्राण्युपचारमर्हन्ति ॥१६॥

प्रनम्या—इरोसिलातलेक्कसं प्रलंकरेडु व प्रस्तो । (इतः शिलातर्लं कदेशमलकरोतु वयस्यः ।) [राजोपविदाति । शकुन्तला सलज्जा तिष्ठति ]

प्रियंवरा — दुवेलां खु वो अपलोपलाखराओ पच्चक्को । सहीसिसोही मं पुरावसवादिरित करैवि । (इयोनंतु युवयोरत्योत्यानुरागः प्रत्यक्षः । सक्षीस्त्रोहो मा पुनवक्तवादिनी करोति ।)

राजा-भद्रे नैतत्परिहार्यम् । विवक्षितं ह्यनुक्तमनुतापं जनयति ।

राजा—[बीझतासे झागे बढ़कर ।] हे मुन्दरी ! तुन्हे तो कामदेव सताता मर है पर यहीं तो वह निरस्तर जलाए ही डाल रहा है। क्योंकि दिन निकलने पर कुपुदिनी उतनी नही कुम्हलाती जितना चन्द्रमा कुम्हला जाता है।।१४॥

सिखयाँ—[हर्षसे]स्वागत है भाषका । हम लोग धभी बापके दर्शनकी बात सोच ही रही चीं कि भाष स्वय ही था गए ।

[शकुन्तना उठना चाहती है।]

राजा—कब्ट करने की घावत्यकता नहीं। विरहते घरवन्त तापसे तुमने फूलके विक्षीनेपर जो इघर-उघर करवर्टे नी यी उसके कारण फूलोकी पद्धृदियों तुम्हारे खरीरमें पसीनेसे चिपट गई हैं। तुमने कपसकी नासके जो घानूचण पहन रस्के हैं वे भी मुरक्का गए हैं। इससे जान पहता है कि तुम्हारा खरीर पांचे बहुत विकल है और तुम इस योग्य नहीं हो पाई हो कि उठकर मादर सरकार कर सको ॥१६॥

म्रनसूया---[राजासे] मित्र ! माप भी इसी पत्यरकी पाटीके एक कोनेको सुयोभित कीजिए ! [राजा बैठ जाते हैं। शकुन्तला सकुवा जाती है।]

प्रियवदा—यद्यपि यह बात तो प्रत्यक्ष है कि प्राप दोनों एक दूसरेसे प्रेम करते हैं, फिर भी प्रपनी सक्षीके प्रेमके नाते में ग्रापसे कुछ कहना चाहती हैं।

राजा — मद्रे! घपने मनकी बात कह डालिए। क्योंकि मनमें ब्राई हुई बृात यदि मनमें ही रह जाती है तो पीछे बढ़ा पछताना होता है। प्रियंवदा— प्रावच्णस्य विसम्रणि वासिस्यो जसस्य क्रांसहरेस रचना होवळं ति एसी वो वच्यो । ( प्रापन्तस्य विवयतिवासिनो जनस्यातिहरेस राजा भवितव्यमित्वेष युष्माकं वर्गः । ) राजा—नास्मास्वरम् ।

त्रियंवरा—तेल हि इसं लो विष्यक्ती तुमं उदितिक इसं स्वत्यन्तरं अस्वता मझलेल बारोबिका। ता सरहित सम्बुवक्तील कीविबं से स्वत्यन्त्र्यः (तिन हीयं नो प्रियसका त्वापुदिग्येयमस्यान्तरं मणवता मदनेनारोधिता। तदहित्यमुवपत्या जीवितं तस्या स्वत्यम्बसुत्व।) राजा भन्ने सामारलोध्यं प्रत्यकः सर्वयाममुतितोक्तिसः।

शकुन्तला — [प्रयंवदामवलोक्य ] हला कि धन्तेउरविग्हपञ्जुस्तुध्यस्स राएसिरणो उवरो हैरण । (हला किमन्त:पूरविग्हपर्युत्सुकस्य राजर्थेरूपरोधेन । )

राजा-सुन्दरि !

इदमनन्यपरायसमन्यथा हृदयसंनिहिते हृद्यं मम।

यदि समर्थयसे मदिरेक्का मदनवाणहतोऽस्मि हतः पुनः ॥१७॥

मनसूया—वभस्स बहुबल्लहा राधोराोसुली म्रान्त । जह सो विम्नसही बन्धुम्यलसोम स्मिन्जा स होइ तह सिम्बन्ते हि। (वयस्य बहुबल्लमा राजानः श्रूयन्ते । यथानी प्रियसकी बन्धुजनशोचनीयान भवति तथा निर्वर्तय ।)

राजा-भन्ने कि बहुना।

परिग्रहबहुत्वेऽपि द्वै प्रतिष्ठे कुत्तस्य मे । समुद्रवसना चोवीं सस्तीं च युवयोरियम् ॥ १८ ॥

प्रियंवदा—राजा होकर ग्रापकायह धर्महै कि ग्रपने राज्यसे रहनेवाले कोगोका कष्ट दूर करे।

राजा-मैं कहाँ इससे हटता है।

प्रियंवदा—तो भगवान् कामदेवने भागके ही कारए। हमारी सक्षीकी यह दशा कर दी है। प्रव भाग ही कुषा करें तो उसके प्राण वर्षे।

राजा-मद्रे ! यह तो आपकी बड़ी कुपा है क्योंकि मेरी भी यहाँ यही दशा है।

शकुन्तला—[प्रयंवदाको देखकर] सखी ! ये राजींव तो गीनवासकी रामियोंके विरहमें स्थाकुल हो रहे होंगे, इन्हें इस फैरमें क्यो डाल रही हो।

राजा — सुन्दरी ! भेरा हृदय पुन्हे छोड़कर और किसीको प्यार नहीं करता। फिर भी हे मदमरी चितवनवाली हृदयेश्वरी ! यदि तुम इसका विश्वास नहीं करती तो मैं यही समर्मूंग कि कामदेवके बांगोंसे एक बार घायल हुएको तुम दुवारा चायल कर रही हो ॥ १७ ॥

भन्तूया— वयस्य ! मुनते हैं कि राजाओं के बहुतसी रानियाँ होती हैं। तो हमारी प्यारी सकीके लिये कुछ ऐसा प्रबन्ध की जिएगा कि हम संगे-सामियों को फिर पछतानान पड़े।

राजा—मद्रे । मैं भौर तो क्या कहूँ। इतना ही कह देता है कि —रनिवासकी स्तनी रानियोंके होते हुए भी भेरे कुलमें दो ही बड़ी समभी जायंगी—एक तो सागरसे चिरी हुई पृथ्वी, भीर दूसरी तुम्हारी सखी जकुन्तला।। १८।।

```
उभे-- सिब्बुद म्ह । (निवृति स्वः।)
```

त्रियवदा—[स्टिट्सियम् ] अलासूष् ! जह एसो इतो विच्छाविट्टी उल्लुम्नो मिम्मपोदमो मादरं म्रप्यलेसितः एहि । संजोषम रां । (मनसूर्ये ! यर्थण इतो दल्हिट्टिस्सुको मृगपोठको माजरम्-न्विष्यति । एहि । संयोजयाव एनम् । ) [इत्युचे प्रस्थिते । ]

क्षकुन्तला— हला अस्तरल म्हि। अप्लब्साबो आध्यष्टबुः (हलाश्रयस्याऽस्मि। धन्य-तरायुवयोरागच्छतुः)

उभे— पुहचीए जो सहरणं सो तुह समीवे बट्टइ। ( पृथिय्या यः शररा स तव समीपे वर्तते ।)

[ इति निष्कान्ते । ] शकुन्तला— कहंगदास्रो एव्य । (कथगते एव । )

राजा- प्रसमावेगेन । नन्वयमाराधयिता जनस्तव समीपे वर्तते ।

किं शीतलैः क्लमविनोदिभिराद्रवाता-

न्संचारयामि नलिनीदलतालवृत्तैः । अङ्को निधाय करभोरु यथाससं ते

संवाहयामि चरणावृत पश्चताम्रौ ॥ १६ ॥

शकुन्तला — सा मास्त्रारिषु प्रात्तार्सं प्रवराहडस्तं । ( नं माननीयेध्वात्मानमपराष्ट्रीयव्ये । )

### दोनों--तब हमें सन्तोष है।

प्रिययदा — [बाहर देखकर ] बनसूया ! देख, वह मृगछोना इघर देखता हुमा अपनी भौको ढूँढ रहा है। चल, इसे इसकी मौके पास पहुँचा मार्चे।

#### [चलनेको उद्यत ]

शकुन्तला—धरी सिखयो ! मुभ्रे किसके सहारे छोड़ वा रही हो ! दोनोंमें से एक तो ठहरों।

दोनों-सारी पृथ्वीको सहारा देनेवासा तो तेरे पास ही बैठा है।

[प्रस्वान।]

शकुन्तला--- प्ररेक्या वली गईं?

राजा— धवराती वर्षों हो ? तुम्हारी केवा करनेवाला यह सेवक को यहाँ बैठा हो है। हाणी की सुंबके समान दलवाँ जांघोबाओ ! इस समय वो तुम्हे सहाता हो, मैं वही करनेकी तलर हैं। कही तो इन बकावट दूर करनेवाले ठडे कमलिनीके पक्षोंसे पह्ना फलूँ या कहो तुम्हारे साल कमलों जैसे दोनों चरलोंको खपनी गोदवें रखकर धीरे-धीरे दबाऊँ।। १६॥

शकुम्तला — पूज्य लोगोसे सेवा कराकर मैं भ्रपने सिर पाप नहीं लूँगी।

[ उठकर जाना चाहती है।]

### राधा—कुर्नार ! प्रनिर्वाशी विषयः इयं च ते शरीरावस्या । उत्स्वृत्य कुसुमश्यनं निननीदलकश्यितस्तनावरसम् । कथमातपे गमिष्यसि परिवाधपेलवैरक्कैः ॥२०॥

[ इति बलादेनां निवर्तयति । ]

शकुम्तला — पोरव ! रवल प्रविश्व । प्रवासनंतत्तावि स सु प्रकारो पहवानि । (पौरव ! रक्षाविनयम् । मदनसंतत्ताऽपि न सत्वासमाः प्रभवानि । )

राजा — भोरु ! झलं गुरुजनभयेन । हड्डा ते विदितधर्मा तत्रभवान्नात्र दोवं ग्रहीव्यति कुल-पतिः । परम्

# गान्धर्वेष विवाहेन बहुयो राजर्षिकन्यकाः । श्रुयन्ते परिखीतास्ताः पितृभिश्चाभिनन्दिताः ॥२१॥

शकुन्तला – मुन्न शव मं। भूषो वि सहिज्यां प्रस्तुनासहस्तं। (मुञ्च तावस्माम् । भूयोऽपि सलीजनमनुमानविष्ये।)

राजा-भवतु मोक्यामि ।

शकुन्तला -- कदा। (कदा)

राज — सुन्दरी ! सभी दिन भी नही बला है और इसर तुम्हारे सरीरकी भी यह देखा है। इस दुपहरीमें फूलोंका विस्तर क्षोडकर और कमलके पत्तोते स्तन ठककर, विरहमें तपे हुये सपने दुर्वल संगोको लेकर सुन कहीं जायोगी ? ॥२०॥

### [ शकुन्समा का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है।]

शकुन्तसा – पौरव ! कुछ तो झील का घ्यान रक्छो । प्रेमसे य्याकुल होने पर भी मैं प्रपने मनसे कुछ नहीं कर सकती ।

राजा— सरी डरपोक ! गुरुजनोसे डरनेकी तो कोई बात ही नहीं है। पूज्य कुलपित वर्म की मली मीति जानते हैं। यदि वे तक बातें जान मी लेंगे तक भी इसे बुरा नहीं कहेंगे। देखी— बहुत से राजपियों की कन्याभ्रोंने गान्यवें विवाह किया है भीर यह भी सुना जाता है कि उनके पिताभ्रोंने उनका समर्थन ही किया।।२१।।

शकुन्तला— शच्छा, शनी तो मुक्ते छोड़ दीजिये। मैं कम से कम सखियोंसे तो पूछ लूं।

राजा भच्छा, छोड़ दूँगा। शकुन्तला—कव! राजा--

# अपरिचतकोमलस्य यावत्कुसुमस्येव नवस्य षट्पदेन । श्रधरस्य विवासता मया ते सदयं सन्दरि गृह्यते रसोऽस्य ॥२२॥

[इति मुखमस्याः समुन्नमयितुमिच्छति । शकुन्तमा परिहरति नाट्येन ।]

[नेपध्ये ]

वक्कवाकबहुए मामन्तेहि सहग्ररं । उवहुमा रम्गी (वक्रवाकवधुके ग्रामन्त्रयस्य सहचरम् । उपस्थिता रजनी ।

शकुन्तला-[ससभ्रमम्] पोरव ! ब्रसंसब्धं मम सरीरवृत्तन्तोवलम्भस्स बण्जा गोवमी इदो एक्व ब्राबच्छिदि ता विडव-तरिदो होहि। (पौरव ! ब्रसरायं मम शरीरवृत्तान्तोपलस्भायार्या गौतमीत एवागच्छति तद्विटपान्तरितो भव ।)

राजा- तथा । [इत्यारमानम।वृत्य तिष्ठति ]

[ नतः प्रविश्वति पात्रहस्ता गौतमी सस्यौ च । ]

सस्यो - इदो इदो प्रक्जा गोदमी । (इत इत प्रार्था गौतमी ।)

गौतमी---[अकुन्तलामुपेत्य] जादे! प्रवि लहुसंदावाहं दे प्रदुलाई। (बाते! प्रपि लघुसंता-पानि तेऽङ्गानि ।)

शकुन्तला — बाउजे ! बात्य में विसेसो । (बार्ये ! ब्रस्ति में विशेष. ।)

गौतभी-इमिरणा दश्भोदएरा शिराबाधं एवव वे सरीरं भविस्सवि [शिरसि शकुन्तलामस्युक्य] बच्छे ! परिरणको विश्रहो । एहि । उडजं एक्व गच्छम्ह । (भनेन दर्भोदकेन निरावाधमेव ते शरीरं भविष्यति । बत्से परिस्मतो दिवसः । एहि । उटजमेव गच्छामः ।)

दित प्रस्थिताः 1

राजा--- जैसे नये कोमल फूलकारस भौरादड़े चावसे पीता है वंसे ही जब मुक्त प्यासे को सुम्हारं कोमल प्रधरोका रस पीनेको मिल जायगातव छोड़ दूँगा।। २२।।

[ऐसा कहकर उसका मुँह ऊपर उठाना चाहता है। शकुन्तला रोकनेका भामनय करती है।] निषध्यमे ]

मरी चकवी <sup>!</sup> ग्रयने प्यारेसे विदाले । रातश्रा पहुँची है ।

शकुन्तला—[सिटपटाकर] पौरव ! जान पडता है मेरे शरीरकी दशा जाननेके सिये भार्या गौतमी यही श्रा रही है। इसलिये भ्राप जाकर इस वृक्षकी भ्रोटमे छिप जाइए। राजा— ग्रच्छा । [छिप जाता है । ]

[हायमे एक पात्र निये हुये दोनों सक्षियों के साथ गौतमी का प्रवेश । ]

सिवयौ—इघर बाइए ग्रार्या गौतमी इघर ।

गौतमी—[ शकुन्तलाके पास जाकर । ] वत्से ! तुम्हारे शरीर का ताप कु**छ कम हुया** ?

शकुन्तला—हाँ, ग्रब तो कुछ ठीक है।

गौतमी— लो, इस कुछाके जलसे तुम बच्छी हो आराबोगी। [शक्-तलाके सिर पर जल खिड़कतो है। ] बस्से ! दिन डल गया है। प्रामी चलो, कूटीमें चलें। [जाती है। ]

शकुन्तसा – [ पात्मगतम् ] हिम्म ! १६नं एक सुहोबस्यदे मस्पोरहे कावरभावं स मुश्विस । साम्क्रसाविहरिक्यस्त कर्ष् दे संपत्रं संबादो [ पदान्तरे स्थिता प्रकाशम् ] तदावतम् संबादहारम् सामन्ति तृषं पूर्वो वि परिभोमस्त हृदय ! प्रवपनेव सुक्षोपनते मनोरये कातरचावं न मुश्विध । सानुक्षाविविदितस्य कवं ते साम्रतं मंत्रपटः । ततावत्तय संतायहारक स्नामन्त्रयं स्वां भूतोर्थर परिभोगाम् ) [ इति दुःवेन निष्कान्ता स्वकुन्तसा सहेतराभिः । ]

राजा—[ पूर्वस्थानपुषेत्व सनिःश्वासम् ] बहो विध्वस्तवः प्राप्तासंसिद्धयः । मया हि— सुहुरङ्कुलिसंबुताधरोध्दं प्रतिवेधात्तरविक्लवाभिरामम् । सुस्यमंसविवति पद्मलाद्याः कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु ॥२३॥

स्य न खलु संप्रति गच्छानि । स्रथवा इहैव प्रियापरिभुक्तपुक्ते सतावलये सुहूर्तं स्थास्यामि । [सर्वतोऽवतावय]

> तस्याः पुष्पमयी शरीरजुलिता शय्या शिलायामियं क्लान्तो मन्मथलेख एप नलिनीपत्रे नर्खरपितः। इस्ताद्भ्रष्टमिदं विसाभरखमित्यासञ्यमानेखखो निर्गन्तुंसहसा न वेतसगृहाच्छक्तोमि शृत्यादपि॥ २४॥ [मकावे]

चकुन्तला—[मन हो मन ] हृदय ! जब तुम्हारा प्यारा प्रपने धाप धापहुँचा घातव तो तुम दरपोक वने रहे। धव पश्चताते हुए बिछुड़ जानेपर क्यो इतना रो-कलप रहे हो। [जुछ पग चलती है, फिर खड़ी होकर, प्रकट ] हे सन्ताप हरनेवाले लतापूंज। विहारके लिये मैं तुम्हें फिर निमन्त्रला दे जाती हैं। [इ.खके साथ शकुन्तलाका प्रस्थान ।]

राजा — [पहलेके स्थानपर पहुँवाकर घाह भरकर] धाह ! सनकी साथे पूरी होनेने कितनी बायाएँ मा कृदती हैं। क्योंकि — सुन्दर पत्तकोवाली अकुन्तसाके उस मुखको उठाकर में पूर्व भी नहीं पाथा जिसके बोठको वह बार-बार सप्तती जंगिलयों से दकती जा रही थी, जो बार-बार नहीं-नहीं कहते हुए बड़ा सुन्दर स्वा रहा था ग्रीर विसे वह बार-बार भ्राय कल्लेको धोर मोइती जा रही थी। २३॥ धाव कहाँ वार्के ! घण्डा इसी स्वता-कृत्ये थोड़ी देर ठहर जाता हूँ जहाँ प्राया इतनी देर रहकर चली गई है। [चारों घोर देखकर ] इस पटियापर उसके घरीरसे ससला हुधा यह कुलोंका विद्यावन पढ़ा है। उसके हाथोसे मुसकर गिरे हुए ये कमसनातक प्राप्त स्वाप प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त स्वाप स्वाप प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त स्व मुल स्वाप प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त स्वाप प्राप्त प्राप्त प्राप्त स्वाप स्वाप प्राप्त स्वाप प्राप्त प्राप्त स्वाप प्राप्त स्वाप प्राप्त स्वाप प्राप्त स्वाप स्वाप प्राप्त स्वाप स्वा

राजनू !

सायंतने सवनकर्माणः संप्रवृत्ते वेदीं हुताशनवर्ती परितः प्रयस्ताः । छायाश्ररन्ति बहुषा भयमाद्रधानाः संघ्यापयोदकपिशाः पिशिताशनानाम् ॥२५॥

राजा — प्रयभयमानभक्षामि । [ इति निष्कान्तः । ]

इति तृतीयोऽङ्कः।

राजन्-सार्यकासके यज्ञ कर्मके धारम्य होते ही जसती हुई प्राग्निवाली वेदियोके चारो भ्रोर सीक्षके बादलोके समान काले-काले भ्रौर साल-सास दरावने राक्षस इधर-उचर घूमने सर्गे हैं॥२५॥

राजा—में बाता है। [प्रस्थान।]

तीसरा ग्रंक समाप्त ।

# चतुर्थोऽङ्कः

#### [ ततः प्रविशतः कुमुमावचय नाटयन्त्यौ सस्यौ । ]

धनसूया—चित्रंबदे वह वि गन्थकोश विहित्या शिल्कुतकस्तारमा सउन्वता प्रश्चक्य-भत्तामिस्यो संवृत्तेति शिल्कुदं मे हिसस्रं तह वि एत्तिस्रं चिन्तरिष्ठकं । (प्रियंददे दद्यपि गान्ध-चेशा विधिना निवृत्तकस्यारमा शङ्कन्तसाऽनुरूपमनृंगाधिनी संवृत्तेति ये हृदयं तथाप्येतावच्यि-स्तीयम् ।)

प्रियंवदा-कहं विद्या (कथमिव ।)

धनमुवा—धन्त्र सो राएसी इंट्रि परिसमाविष इसीहि विसन्त्रियो धन्त्सो राष्ट्ररं पवि-सिष्ठ प्रन्तेन्द्रसमायदो इदोगदं बुतन्तं बुत्परित वा रा वेसि । (धन स राजविर्दिष्ट परिस-माप्य ऋषिभिक्तिसित आस्मनो नगरं प्रविश्यान्तःपुरसमागत इतीगतं वृत्तान्तं स्मरति वा न वेति ।)

प्रियंबदा—श्रोतदा होहि। ए। तादिसा षाकिदिबिसेसा गुलिबरोहिस्रो होन्ति। तादो वार्रिंग इमं बुसान्तं पुरिणम ए। जासे कि पडिबण्जिस्सिद ति। (विस्रव्या मय। न ताहचा म्राकृतिविशेषा गुरुविरोधिनो भवन्ति। तात इदानीनिम वृत्तान्त श्रृत्वा न जाने कि प्रतिपस्यत इति।

धनसूया---जह धहं वेक्सामि तह तस्त धन्नुमयं भवे। ( यदाऽहं पश्यामि तथा तस्यानुमतं भवेत्।)

त्रियंवदा-कहं विश्व। (कथमिव।)

# चतुर्थ अङ्क

[ फूल चुननेका अभिनय करती हुई दोनो सखियोंका प्रवेश ]

धनसूषा— प्रियंवदा! इस बातसे तो जीको बड़ा संतोष हुआ कि शकुःतलाका गान्धर्व विवाह हो गया श्रीर उसे थोग्य पत्ति भी सिल गया, पर यही बड़ी चिन्ता है।——

प्रियंवदा—क्या ?

प्रनम्या—यही कि धाज यज्ञंही चुक्रनेपर जब ऋषियोंसे बिदा लेकर ये राजा ध्रपने नगरकेरनिवासमें पहुँच जायेंगे तब यहाँकी सुच उन्हेरहभी पावेगी या नहीं!

प्रियंबदा—इसकी चिन्तान कर। क्यों कि ऐसी चाल-डालके लोग कपटी नहीं हुया करते। पर ये सब बातें सुनकरन जाने पिताजी क्याकरेंगे ?

ग्रनसूया---मैं जहाँतक समभती हूँ, वे इसका समर्थन ही करेंगे।

प्रियंवदा—स्यो ?

भनसूरा- मुलबरे कचलमा पडिवाबिलकोति सम्रं दाव पडमो संकप्पा। तं वह वैष्यं एक्स संपादेदि रहे प्रप्यमानेस्क किन्द्रयो गुडमस्तो । (गुलबते कन्यका प्रतिपादनीयेस्ययं ताबन्-प्रयम: संकदर: । तं पदि देवनेद सगदयति नत्यवयातेन कृतायों गुडबनः । )

प्रियंबदा— पुष्पभावनं विलोवय ] सहि अवदृदाई विलक्षमपण्णलाई कुनुमाई । (सिंह प्रविचतानि बोलक्रमेपर्याप्तानि कुनुमानि । ]

मनसूया---एं सहोए सउन्दलाए सोहम्पदेवमा मन्यस्पोमा। ( ननु सस्याः शकुन्तलायाः सोमाय्यदेवताऽर्जनीया। )

```
श्रियवदा---- जुज्जिबि । (युज्यते । ) [ इति तदेव कर्मारभते । ]
[ नेपथ्ये ]
```

ग्रयमहं भोः।

ग्रनसूया—[कर्णदरवा]सहि श्रदिशीलं विश्व रिणवेदिदं। (मलि श्रतियोनामिव निवेदितम्।)

प्रियंवदा—एाँ उडक्संग्रिहिदा सङक्ता। [ ग्रायगनम् ] भञ्ज उराहिम्रएरा सर्स-रिराहिता। (ननूटज मनिहिता शकुन्तनाः। अद्य पुनहुँदयेनासनिहिता। )

```
धनसूया—होद्व । घलं एत्तिएहिं कुतुमैहिं । ( भनतु । घलमेतावद्भिः, कुतुमैः । )
[ इति प्रस्थिते ]
[ नेपयो ]
```

भनसूथा— क्योकि उनकातो सकल्य ही या कि कोई योग्य वर मिल जायगा तो इसका विवाह करदेगे भ्रोर जब वहकाम दैवने ही पूरा कर दिया है तब तो बिना परिश्रमके ही उनकाकाम बन गया।

प्रियवदा—[फूलोकी पिटारी देखकर] सखी, विल-कर्मके लिये इतने फूल तो बहुत होगेन!

```
प्रनत्या—क्यों ? अभी शक्रुत्तलाके सौभाग्य-देवताकी मी तो पूत्रा करनी है ।
प्रिषवदा—हाँ, हाँ, ठोक कहती हो । [ फूल चुनने लग जाती है ]
[ नेपच्यमें ]
```

भरे<sup>†</sup> मैं श्राया हुआ हूँ।

घनमूया—[कान लगाकर ] यह तो किसी घति (बकी बोली जान पड़ती है।

प्रियवदा - शकुन्तला तो कुटीमे हैही। [मन ही मन ]पर श्राव वह कुछ धनमनी-सीहोरही है।

```
धनसूया—चलो, इतने फूलोसे काम हो जायगा । [ प्रस्थान ]
[ नेपच्यमें ]
```

#### माः मतिथि परिभाविनि !

विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न माम्रुपस्थितम्।

स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव ॥१॥

प्रियंवदा—हदी हदी । धाष्पधं एव्य संदुत्तं। काँस्स पि पूषाव्हे स्वरद्धा युण्णहिषधा सदस्या स्वरूपणा । दिरोध्वतीवय । स्व इ वाँस्त काँस्त पि । एसी दुष्याको युण्यह्नधो महेसी तह सविध वेषसञ्जूष्टलाए दुष्याराए गाँए पविश्वित्वातो । को अपणो हुववहावो वहिंदुं पहवित । हिं धिक् हा धिक्। धाप्रयमेव सहस्तम् । किस्मानि पूजाईल्याद्धा स्वन्त्वहत्या शकुन्तमा । न स्वतु मस्मिन् किस्मानि । एय दुर्वाता: सुन्न नकोचो महीपस्तवा सप्तवा वेगवनीस्कृत्वया दुर्वारमा गरमा प्रितिनद्वा । कोल्यो हेतवहारण्य प्रवर्वात ।

धनसूया— गच्छ पादेषु पल्पिय लिबलेहि स्ं जाब ग्रहं बम्बोबबं उपकप्पेमि । (गन्छ पादयोः प्रसाम्य निवर्तर्यनम् । यावदहमर्थोदकमुपकल्पयामि ।)

प्रियंवदा—तहः। (तथा) [इति निष्कान्ताः।]

धनसूया—[यदान्तरे स्वितितं निरूच्य] ब्राब्वो ब्रावेबस्वतिवाए गईए परभट्टं मे बागहत्वावो पुष्कभाष्रएं । (बहो बावेगस्वितिवा गत्या प्रश्नष्टं ममाबहस्तारपुष्यमाजनम् ।) [इति पुष्योष्वयं रूपयति ।

(प्रविदय]

प्रियंवदा—सिंह प्रकिविवक्को सो कस्स बञ्चलक्षं पश्चिपेष्ट्रवि । कि वि उल साञ्चक्कोसो कियो । (सिंस प्रकृतिवकः स कस्यानुनय प्रतिशृह्णाति । किमपि पुनः सानुकोशः कृतः ।]

धरी घो, प्रतिविका घपमान करनेवाली ! जिनके ब्यानमें इतनी गन होकर तू मुक्त जैसे तपस्त्रीके धानेकी भी तुथ नहीं ने रही है वह बहुन स्मरण दिवानेपर भी तुक्ते उसी प्रकार भूल जायागा जैसे पागल मनुष्य घपनी पिञ्चली वार्ते भून जाता है ॥ १॥

प्रियंदरा—हाय हाय ! यह तो बढ़ा बुरा हुया। जान पड़ता है कि प्रथने बेबुष्पनमें सङ्कलानों किसी पुजनीय महात्माका प्रमान कर दिया है। [सामने देखकर] भीर वह भी किसी ऐस-वैदेका नहीं ! ये तो तनिकसी बातपर बिगड सहे होने वाने महिंप दुर्वासा ही हैं को साथ देकर क्रीयसे कीपते हुए पैरीसे वेगसे सीटे यने वा रहे हैं। सना घागको छोड़कर जनानेका काम भीर कोन करेगा ?

भनसूया—जा, उनके पैरों पड़कर उन्हें लौटाला। तबतक मैं भन्योंका जल ले भाती हूँ। प्रियंवदा—भन्छी बात है। [श्रस्यान]

मनसूया--[दो एक पग चलकर ठोकर खा बाती है।] हाय हाय ! ऋपटकर चलनेसे ऐसी ठोकर लग गई कि हाय से फूलकी पिटारी ही छूट पड़ी। [फूल चुननेका समिनय करती है।]

प्रियंचदा—[प्रवेश करके] सली, वे तो बड़े टेड्रे व्यक्ति हैं। वे क्याकिसीकी सुनते है ? फिर भी मैंने उन्हें किसी प्रकार थोड़ा बहुत मनालिया है। भनसूया-[सस्मितम्] तस्सि बहु एवं पि । कहेहि । (तस्मिन्बङ्खे तदपि । कथय ।)

प्रयनवा----जवा स्थिबस्ति ए इच्छवि तदा विच्लाबिदो सए। जसवे पढमें सि वेच्लिय स्थित्पातवकस्थावस्स इहितुकस्य सध्यदा एक्को प्रवराहो मरिसिदक्यो सि । (यदा निवर्षित् नेज्यित तदा विज्ञायित स्वा अयवन् प्रयम इति प्रेट्य प्रविज्ञातवय प्रावस्य दुहितुजनस्य भगवर्षे-कोऽयरायो मर्थितिकय इति ।)

धनसूया-तवो तवो। (ततस्ततः)

प्रियंवदा—ततो रा मे वधरां प्रकाहाशिवदं प्रारहिव किंदु प्रहिष्णाणाभरस्वंतरोस साबी सिवित्तिस्तिदित मन्त्रप्रती सर्घ प्रनारिहिदो । (ततो न मे वचनमन्यवाशिवतुमहीत किरविश्वामा-प्ररस्तुदर्वनेन वापी निवित्विष्यते इति मन्त्रयन्त्वयमनहित. 1)

धनसूता – सङ्क दास्ति प्रस्तासद् श्रांच तेल राश्तिस्ता संगीत्पदेश सर्गामहेमाङ्कर्ष प्रवृतीस्था पुनररोध नि सर्ध परादः । तीत्त साहीरोजेकामा सजनका अधिसस्ति । (शक्पीमदा-नी मार्चाततु । परित तेन राजिस्ता तशिस्तित स्वतामाङ्कितमङ्गुलीयकं स्मरस्त्रीपमिति सर्व पितदम् । तरिसम्बाणीनीयाया शहनतम् अधिस्थिति ।)

प्रियंवदा--सहि एहि वेवकज्जं बाव से लिख्यतेम्ह्। (सखि एहि देवकार्य तायदस्या निर्वतियातः।)

[इति परिक्रामतः।]

प्रियंदरा—[विलोक्य] ग्रास्त्रपूर पेक्स वाव । वामहत्योबहिटवम्सा प्रातिहिटा क्या पिमसहो । मतुमदार क्षित्तास् अतासं वि सा एका विभावेदि कि उस ग्राप्तनुष्ठं । धनपूर्व पदय तावत् । वामहस्तोबहितवदनाऽऽतिस्तितेव प्रियससी । अतु गतया चिन्तयाऽऽत्मावभिष नैया विभावयति कि पुनरागनुकम् ।)

भनसूया — [मुस्कराकर] इतनाभी क्याकम है। कहो क्याकिया?

प्रियवरा--वद ने किसी प्रकार भी लोटनेको तैयार न हुए तव मैंने प्रार्थना की कि भगवन् ! एक तो ग्रहुन्ननाका यह पहला ही भगराथ है, किर वह भागके तेयका प्रभाव भी नहीं पहचानती है, हमनिये कमसे कम इस बार तो उसे क्षमा कर हो बीविष्ट ।

भनसूबा-तब ?

प्रियदरा—तब वे इतना हो सहसर अन्तर्धान हो गए कि भेरा बचन तो फूठा हो नहीं सकता । हीं, इतना हो सकता है कि यदि यह कन्या प्रवने प्रेमीको कोई पहचानका साम्र्यण दिसता है तो मेरा बाप छूट जायगा।

प्रमस्या — चनो, कुछ तो जी हलका हुया क्योंकि उस राजियने चसते समय प्रयने नामबासी प्रयुटी दी थी। वस वह ग्रेयूटी ही सकुन्तला के सापका सहज उसाय है।

प्रियवरा—सङ्घी । चलो तबतक देव-पूबनका काम पूरा कर डाले । [घूमती हैं 1]

प्रियदरा—[देवकर] देवो तो, बाएँ हायपर गाल रक्के हुए प्यारी सखी केसी विश्व-किसी सी दिलाई दे रही है। पतिको चिन्तामें बद यह प्रपती ही सुव-बुव खो बैठी **है, तह** फिर प्रतिप की कोन कहे। प्रनस्या—पिप्रंबदे दुवेलां एवव सां स्त्रो युहे एसी बुत्तन्तो चिट्टतु । रिक्सिदय्या क्यु पिकिवियेलदा पिप्रसही । (प्रियंबदे द्वयोरेक ननुनी मुल एव वृत्तान्तस्तिष्ठतु । रक्षितव्या खलु प्रकृतियेलवा प्रियनक्षी ।)

प्रियंबदा--को राम उण्होबएए रोमालियं सिञ्चेदि । (को नामोष्योदकेन नवमालिकां सिञ्चिति ।)

[इत्युभे निष्कान्ते] ।। विष्कम्भकः।।

तितः प्रविशति सुप्तोत्यितः शिष्यः ।

शिष्यः — वेसोयसकाराार्षं माविष्टोऽस्मि तत्रभवता प्रवासादुपाकृतेन कण्वेन । प्रकाशं निर्गतस्तावद-वमोक्यामि कियववशिष्टं रक्षम्या इति । [पिकम्यावलोक्य च ] हन्त प्रभातम् । तथा हि—

यात्येकतोऽस्तशिखरं पतिरोषधीना-माविष्कृतोऽरुणपुरःसर एकतोऽर्कः। तेजो डयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु॥ २॥

स्रवि च---

अन्तर्हिते शशिनि सैव कुमुद्धती मे दृष्टिं न नन्दयति संस्मरखीयशोभा । इष्टप्रवामजनितान्यवलाजनस्य दुःखानि नृतमतिमात्रसुदुःसहानि ॥ ३॥

भनत्या -- प्रियवदा ! देको यह बात हमारे तुन्हारे कान तक ही रहे। क्योंकि शकुन्तला बढ़ेकोमल स्वभावकी है। उसको रक्षातो करनो ही होगी।

प्रियवदा--हाँ हाँ, यह तो है ही। नवमल्लिकाकी लहसहाती लताको खौलते हुए पानीसे भलाकौन सीचेमा।

।। विष्कम्भकः।।

[सोकर उठे हुए एक शिष्यका प्रवेश ।]

शिष्य—वाहरसे धभी क्षीटे हुए पूज्य कथने मुक्ते यह देखनेको कहा है कि धभी रात कितनी रह गई है। इसितये चल्ले बाहर चलकर देखूँ। [इवर-उघर प्रमक्त धौर धाकाशकी स्रोर देखकर।] प्ररेयह तो दिन निकल धाया। चनोकि एक स्रोर ध्रीपि-योके परि वन्द्रमा धरसाज्यको चले चा रहे है धोर दूसरी धौर धपने सारबी धरुएको धाने किए हुए सूर्य निकल रहे हैं। इन यो तेबस्तियोके एक साथ उबर धौर धरतको देखकर सनारको यही शिक्षा मिसती है कि दुःखके पीछे युक्त भीर सुबके पीछे युक्त भीर सुबके पीछे पुक्त सार सुबके पीछे पुक्त भीर सुबक्त पीछे प्रोत्स भीर सुबके पीछे पुक्त भीर सुबक्त प्राप्त सुक्त सुक्त

सीर भी वेको — चन्द्रमाके घस्त हो जाने पर धव कुमुश्तिनी धौवोंको नहीं भाती। उसकी शोभा केवल कल्पनामें ही रह गई है। सबमुच जिन स्त्रियोंके पति परदेश चले जाते हैं वे वियोगका दु:ख कैसे सह पाती होंगी ॥?॥

#### [ प्रविद्यापटीक्षेपेसा ]

पनसूता—जह वि खाम विस्तपपरम्पुहस्स वि जलस्स एवं स्त विदिश्चं तह वि तेस रस्या सरुम्बनाए प्रस्तुकः प्राचरितं । ( वर्षाप नाम विषयपराङ्मुबस्यापिजनस्येतन्न विदिनं तथापि तेन राजा सङ्कतनायामनायं नाथरितम् । )

शिष्य:---यावबुपस्थितां होमवेलां गुरवे निवेदयामि । [ इति निष्कःन्त. ]

प्रनम्पा—पांडयुवा वि कि करिरसं। स्त्र मे उद्देशु वि स्विप्रकरिएकजेनु हृत्यवाधा यसरिता । कामो ग्रांत्य सस्याने होतु जेत्य सम्बन्धनं जस्ये प्रस्पारहिष्मा सही पर्य कारिया।
स्त्रुवा दुष्याससो कोनो एसो विद्यारिय । प्रष्यहा कहं सो राएसी तारिसारियनियम्प्रियस्य
कालस्य नेतृनेसं पि स्व विद्यार्थसे । इत्यार्थस्य विद्यार्थस्य विद्यार्थस्य विद्यार्थस्य स्व विद्यार्थस्य स्वार्थस्य स्वार्थस्य स्वार्थस्य स्व प्रस्ते । प्रतिवद्वार्धि कि करियो । ने वे विदेश्वर्धि निकस्यार्थे हस्यार्थस्य प्रस्ति ।
काम द्वारो सकानो भवतु जेनास्यवस्य वे ने प्रसन्यहृत्या सखी पर कारिया । प्रथ्या दुर्वासस्य
कोष एप विकारयो । प्रतिवद्वार्धिक् करियो । ने विद्यार्थस्य सखी पर कारिया । प्रथ्या दुर्वासस्य
कोष एप विकारयो । प्रसाय कर्ष स राजविद्याद्वार्धा न नन्त्रियर्थतावरकासम्य लेखमानमपि
न विद्यार्थि । विद्योऽभिक्षानपद्वार्थाय्य विवादस्य हुन्वानी तपरिवजने कोऽप्यर्थताम् ।
नतु सभीपानी रोण दिन्ति व्ययस्तिद्वार्थन न पारसामि प्रवासप्रतिनितृत्तस्य तातकब्वस्य दुष्यन्तपरिछोतामापनमस्य गङ्गल्यां निदर्विष्ठम् । इत्यन्तरम्वरम्पाः कि कर्छोषम् ।

[प्रविश्य]

### [ परदेको भटकेसे उठाकर धनसूया धाती है । ]

धनसूरा — [ प्राप ही प्राप ] बदाप में प्रेमकी बाते कुछ भी नही जानती फिर भी इतना तो प्रवस्य कह सकती है कि उस राजाने शकुन्तवाके साथ प्रच्छा व्यवहार नही किया।

धिष्य — चत्रुं गुरुजीसे चलकर बताडूं कि हुननका समय हो गया है। प्रस्थान धनमूता — जान तो गई हैं, पर जब बताऊं, यही धपने निरयके कामके निये मी हामनीर मही उठ रहे हैं। धव कामदेवका जो तो अर गया होगा कि मेरी सज्बी तसी उस फूठेका हतना विस्तात कर देठी। या कोन जाने दुर्जीचाके शायका ही फल हो, नहीं तो बैची मीठी-मीठी बार्तें करनेवाला वह राजिंग इतने दिन बीत जाने पर भी क्या एक पत्र तक न चिक्क नेवता। अब उसे मुख दिलानेके निये उनके पान भेगूठी भेजनी ही पदेशी। पर कठोर जीवन विताने-वाले इन तपरिवर्गोमेठे किसते संपूर्ण पहुँचानेको कहा जाय। बाहरसे लोटे हुए तात कन्वसे मैं सलीके षधराधको बात तो वह मकती हुँ पर उनसे यह नहीं कह पाऊँगी कि शकुम्तलाका राजा हुम्यन्तसे विवाह हो गया है भीर उने गर्म भी है। सब स्था कहरें? प्रियंवदा—[सहर्यम्] सहि तुबर तुबर सङक्तलाए पत्वालकोडुग्रं शिष्वसिद्ं। (सिद्ध स्वरस्व स्वरस्व शकुन्तलायाः प्रस्थानकोतुकं निवंतियतुम्।)

धनसूया-सिंह कहं एवं । (सिंख कथमेतत्)।

प्रियंवदा—सुसाहि । वारिस सुहसदनपुण्डिमा सज्बलासमासं गर्दान्ह । (१२:सु । इटानीं सुस्रदायनपृण्डिका शकुन्तलासकाशं गताऽस्मि ।)

धनसूया - तदो तदो । (ततस्तत: ।)

विद्वा प्राविक्त निवास एएं लक्जावस्व मृहि परिस्ताल वावकरुएँस एवं महिसानिवं — विद्वा प्रमाविक्त विद्वा वि जायमास्तर वाष्ट्र एक बाहुवी पडिदा। वच्छे सुसिस्स परिविक्त विका विका समीप्रसिस्त संदुत्ता। प्रकल एक इस्तिरिक्त तुमं भत्तुरो। समासं विकाले मि लि। (ततो यावदेना नक्जावनतमुक्ती परिष्य विकाल वेनैनय मिनांदर स्-विरच्छा भूमा-कुलितहरू देशि यवमानस्य पावक एवाहुतिः पतिता। वस्त मुश्चिष्यपरिस्ता विद्येवायोचनीया संवुत्त। प्रत्येत ऋषिरिक्तां त्वा प्रतृं सकाणं विकाल योगीति।)

धनसूया—धह केए। सूइदो तावकण्एस्स बुत्तन्तो। (प्रथ केन सूचितस्तातकण्यस्य इत्तान्तः।)

प्रियवदा—प्रमिमसरस्य पविद्वस्स सरीरं विस्था खन्दोमईए बास्प्रिप्रास् । (प्रिम्पसरस्यं प्रविष्टस्य द्वारीर विना छन्दोनस्या वाथ्या ।)

भनसूया-[सविस्मयम्] कहं विश्व। (कथमिव।)

प्रियवदा—[हर्षसे] सखी ! चलो ऋषटकर। शकुन्तलाकी विदाईका प्रवन्थ करना होगा।

भनसूया—सस्ती! यह सब कैसे हो गया!

प्रियबदा— सुन ! मैं प्रभी शकुन्तलाके पास पूछने गई वी कि तूरातको सुझसे सोई हैयानहीं!

भनसूया -- तब-तब ?

प्रियवदा—तबतक तात कण्य था पहुँचे धोर लाजमे गही शहुन्तनाको गलेते लगाकर यह धानत्यकी बात बोले—चरेल ! धाज धौक्षोने धुजी भर जानेपर भी सीभाग्यक्षे यज्ञमानकी षाहुति ठीक धानिके बीचमे ही पड़ी। इसिनिये जैसे योग्य शिष्यको विद्या देनेसे मनमें दुःख मही होता देते ही तुम्के भी योग्य पतिके हाथमें देते हुए मुक्ते मी दुःख नही है मैं धाज ही तुम्के ऋषियोके साथ तरे पतिके पास भेज दूँगा।

भनसूया -- भीर तात कव्वको यह बताया किसने !

प्रियंबरा—वैसे हो तात कथ्व यज्ञशालामे पहुँचे वैसे ही छन्दमें बँधी यह झाकाश-वाणी सुनाई दो—

भनसूया-[ माअर्यसे ।] नवा ?

प्रिय बदा--[संस्कृतमाधित्य]

दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भृतये मुदः। अवेहि तनयां ब्रह्मन्त्रीयगर्भौ शमीमिव ॥४॥

प्रतसूया— [प्रयवदामारिकाय्य] सहि पित्रं मे । किंदु प्रक्रम एक्व सदम्बता सीपिट सि उक्काशसहारस्य परितोसं प्रयुहीमि । (निक्ष त्रिय मे । कि त्वयैत शहुन्तना नीयन इस्पुस्कण्ठा-साधारस्यं परितोयमनुभवानि ।

प्रियवदा—सहि वर्ष नाव उद्घ ठ विशोदहस्सामो । सा तबस्सिशो शिष्णुवा होषु । (सिक प्रावा तावहुत्कच्छा विनोदियिष्याव. । सा तपस्विनी निवृत्ता भवतु ।)

मनसूरा – तेल हि एवस्सि चूरताहाक्तिम्बदे रारिएरसपुगणः । एतम्पिमसं एवर्ष कालतरक्कमा णिक्तिता मए केतरका निष्मा । ता इसं हत्यसीलहिंदं करेहि जाव महं पि से ममलोभरण तिन्यमितिमं डुव्याकितवमाणि ति ममलस्यात्मत्तारित विराणि । (तेन होतिस्यद्वत्रशाखावनम्बिते नारिकेनसमुद्दाके एता्निमत्तमेव कालान्तरक्षमा निक्षित्ता मया केसर-मातिका । तदिया हत्तवानिहता कुक यावदहमपि तस्य मृगरोचना तीर्यमृतिका दूर्वाकितवानीति भंगसमानस्थानिक। तदिया हात्वानिहता कुक यावदहमपि तस्य मृगरोचना तीर्यमृतिका दूर्वाकितवानीति भंगससमानस्थानिक।

प्रियवदा—तह करीबदु। (नवा क्रियताम्।) [धनसूया निष्कान्ता। प्रियवदा नाट्येन सुमनसो ग्रह्लाति।] [नेपध्ये]

प्रियवदा-[सस्कृतमें बोलती है।]

जैसे शमो वृक्षके भीतर होता है पावकका बाम।

वैसे ब्रह्मतू ! इस कन्यामे जग-हित पौरव-तेज-निवास ॥४॥

भनमूया — [प्रियवदासे गले लगाकर।] सखी ! मैं तो फूनी नहीं समाती। पर इस हुचैंसे दुःखकी बात इतनी ही है कि शकुन्तना झाब हो चली जायगी।

प्रियदरा— हम लोग तो बपने मनको ज्यों-त्यों समक्ता लेंगी, पर वह वेवारी तो किसी प्रकार सुत्री रहे।

पनपूरा — वह वो सामकी ठालीवर नारियत सटक रहा है उसमें मैंने बहुत दिनोतक सुगीयत रहनेवाली बहुतकी माता सावके ही विवे रख छोटी हैं। उसे उतार तो लेखा। तदवक मैं गोरोचन, तीर्वकी मिट्टो, कोमन दूबके संकुवे सादि मगल-सामग्रियाँ युटाए खाती हैं।

प्रियवदा—ग्रन्छा यही करो । [ग्रनसूगा जाती है। प्रियंवदा माला उतारनेका नाट्य करती है ।]

[नेपध्यमे]

#### गौतमि ! मादिश्यन्तां शाङ्गंरविमधाः शकुन्तलानयनाय ।

प्रियंबदा—[ कर्णं दत्वा ] ब्रालसूण तुवर तुवर । एवे क्लु हत्यिणाउरगामिस्यो इसीबी सहाबोब्रिन्त । ( श्रनसूथे त्वरस्व त्वरस्व एते खलु हस्तिानापुरगामिन ऋषयः शब्दापयन्ते । )

[ प्रविश्य समासम्भनहस्ता । ] धनसूया—सहि ! एहि गच्छम्ह । ! सखि ! एहि गच्छाव: । ) [ इति परिकामतः । ]

प्रियंतदा — [ तिलोक्षा ] एसा मुक्जोदए एव्य सिहामन्त्रिया परिब्रह्मदलीबारहरूपाह् सीरिक्वामस्यकाहि ताबसीहि प्रहित्यन्त्रीधमाला सजन्यका बिहुद । उपसप्पह स्रं । ( एवा सूर्यदय एव विख्यामन्त्रिता प्रतिष्ठितनोबारहरूत्तीमः स्वस्तिवाचनिकाभिस्तापक्षीभरमिनन्द्रमाना राकुरत्ता तिष्ठति । उपसप्पि त्याप् । )

> [ इत्युपसर्पतः ] [ ततः प्रविकति ययोहिष्टञ्यापाराऽऽसनस्या शकुन्तला। ]

तापनीनामन्यतमा — । शकुन्तला प्रति ] जादे भत्तुरो बहुमारणसूप्रधं महादेईसदं सहेहि । ( जाते भर्त्वहृमानसूचकं महादेशीशब्द लभस्य । )

द्वितीया—वच्छे वीरप्यसिविसी होहि। (वन्मे वीरप्रसिवनी भव।) तृतीया—वच्छे भनुसो बहुमदा होहि। (वत्से भर्तुवंहुमता भव।)

[ इत्याशिषो दत्वा गीतमीवज निष्कास्ता । ]

सक्यों—[ उपसृत्य ) सहि सुहमञ्ज्ञास दे होदु । ( सिल सुलमञ्जन ते भवतु । ) शकुन्तला —साम्रदं मे सहीसां । इवो स्थितीवह । ( स्वागतं मे सक्योः । इतो नियोदतम् । )

गौतमी ! साञ्चरित मारित कही कि शकुन्तलाको पहुँचा आनेके लिये तैयार हो जाय। प्रियवदा—[कान लगाकर ] मनसूया ! चलो चलो, हस्तिनापुर जानेवाले ऋषियोको बुलाहट हो रही है।

[हाथमे सामग्रं। लिए हुए धनसूयाका प्रवेश । ]

भनसूया—भाषो सली, चले। [दोनो घूमती है]

प्रियंबदा— [देखकर] यह लो। शकुन्तनातो दिन निकते ही नहाधोकर बेठी है धीर ये सब तपस्विनियाँ हाथमे तिन्नोके दाने लेकर उसे ब्राझीवाँद दे रही है! चलो हम भी बहीचलें। [ सामे बढ़ती हैं। ]

[ जैसा ऊपर कहा गया है उस रूपमे अकुन्तला दिखाई देती है।]

पहली तपस्विनी—[ शकुन्तला ] वत्से ! तुम पतिसे मादर पानेवाली पटरानी बनो । दूसरी तपस्विनी—वस्से ! तुम बीर पुत्रकी माता बनो ।

तीसरी तपस्त्रिनी—वस्से ! तूपतिकी प्यारी हो।

[यह ग्राधीर्वाद देकर गौतमीको छोड़कर ग्रीर धव वसी जाती हैं।] दोनों सिख्यां—[शकुन्तनाकै पास जाकर] सची ! तुम्हारा नहाना घोना फले-फूले। शकुन्तसा—ग्रामो सिख्यो !स्वागत करती हूँ। ग्रामो बैठ बाबो। उभे- मञ्जलपात्राच्यादाय उपविश्य हिला सन्त्रा होहि जाव दे मञ्जलसमालम्भर्त

```
विरएम । ( हला सल्या भव, यावते म द्रावसमानम्भन विरचयावः । )
     शकुन्तला-इवं पि बहु मन्तव्यं बुल्लहं बारिंग मे सहीमण्डणं भविस्सवि ति । ( इदमपि
 बहु मन्तव्यं दुर्लभिमदानी में सखीमण्डन भविष्यतीति । ) ] इति वाष्प विस्जिति । ]
     उभे-सिंह उडग्रं रा दे मञ्जलकाले रोइदं। (सिंब । उनितंन ते भञ्जलकाले रोदित्म ।)
 [ इत्यश्रुशिए प्रमुख्य नाट्येन प्रसाध्यस । ]
     प्रियवदा-माहररगोइद रूवं मस्समसुलहोह पसाहरगे हि विष्पन्नारीमदि । ( भ्राभरगोचितं
 रूपमाश्रम पुलभैः प्रसाधनैवित्रकायंते । )
                         प्रविदयोपायनहस्तातृषिकुमारकी । ]
      उभी-इरमलकरराम् । अलक्षियतामत्रभवतो ।
                           मर्वा विलोक्य विस्मिता।
     गीमती - वच्छ गारम कुदो एदं। (वत्स नारद कृत एतत्।)
     प्रथम:--तातकण्वप्रभावात् ।
     गौतम-कि मारासी मिद्री। (कि मानमी सिद्धि।)
     डितीय:--न खलु । श्रूयताम् । तत्रभवता वयमाज्ञताः शकुन्तलाहेतोर्वनस्पतिम्यः कुसुमा-
 न्याहरतेति । तत इदानीं -
     दोनो — मनल-पात्र लिए हुए बैंटली है। ] ग्रन्छ। सबी ! तैयार हो जाग्रो । सब हम
 तुम्हारा मगल-शृङ्गार करेगी।
     शकुन्तला—यह तो बड़े सीभाग्यकी बात है, क्योकि सख्यियेके हायका सिगार धव
 मुभी भला मिल कहाँ पावेगा । [सिसवने लगनी है । ]
    दोनो-सली । ऐसे गुभ श्रवमरपर रोबा नही जाता।
                   [ अर्ग्यू भोलुकर उसे सजानेका नाट्य करती हैं। ]
    प्रियवदा—सक्षी ! तुम्हारं रूपके लिय तो घीर धच्छे-अच्छे आमूपरा होने चाहिएँ
थे । म्राथमसे जुटाई हुई इन सिगारकी सामग्रियोमे तो तुम भ्रच्छी नही लगती हो ।
               हाथोम उपहार लिए हुए दो ऋषि-कुमारोंका प्रवेश ।
    दोनो ऋषिकुमार---यह लीजिए, ग्राभूषरा, देवीको इनसे सबाइए ।
                         [देखकर सब चिकत होती है।]
    गौमती-वयो वत्म नारद । यह सब तुम कहाँसे पा गए ।
    पहला -- पिता कण्वके प्रभावसे ।
    गौमती - क्या उनके तपके वलसे ?
    टूसरा—नहीं जो ! मुनिए तो सही । पूज्य कच्चने हमें भ्राज्ञादी यो कि श्कुतलाके लिये
लता-वृक्षोस फून -पत्ते ने आग्रो । इसपर---
```

# चौमं केनचिदिन्दुपागइतस्या माङ्गस्यमाविष्कृतं

निष्ठ्यृतश्ररखोपभोगसुलमो लाचारमः केनचित्।

श्रन्येभ्यो

वनदेवताकरतलैरापर्वभागोत्थितै-

र्दत्तान्याभरणानि नत्किमलयोद्भंदप्रतिद्विन्द्विभिः ॥४॥

वियंवदा—[गकुन्तमां विनोक्य] हला इमाए अञ्चुववत्तीए सुदया दे भत्तृसी गेहे सन्ध-होवच्या रामलच्छित । (हला ग्रन्थाऽम्युप्पत्या सूचिता ते भर्तृगेहें:प्रृचवितव्या राजलक्षीरिति ।)

[शकुन्तला बीडांरूपयति ।]

प्रथम:---गौतम एह्योहि प्रभिवेकोत्तीर्गाय कण्वाय वनस्पतिसेवां निवेदयावः । वितीय:---तथा ।

[इति निष्कान्ती ]

सस्यो—चए सख्डबुलभूसणो सम्रं केलो । चित्तकस्यरिक्षर्ण सङ्गेतु दे साहरणविलिसोमं करेम्ह । (प्रवे सनुवयुक्तपूरणोऽय जन । चित्रकर्षपिचयेनाङ्गेपु ने सामरणविनियोग कुर्वः ।) शक्तनला—जारणे वो रोजेरणं । (जाने वा नंपर्णम् ।)

> [उभे नाट्येनालकुरुतः ।] [ततः प्रविशति स्नानोत्तीर्गः कण्यः ।]

किसी बुक्षने सुक्ष मागलिक वस्त्र दे दिया, किसीने पैरमे लगानेकी सहायर देवी ग्रीर वन-दैवियोंने तो कीपलोसे होड़ करके बुक्षोमेसे कलाईतक ग्रपने हाथ निकासकर बहुतसे ग्रापुष्पा वे डाले हैं।। प्रा।

प्रियंबदा — [बकुन्तलाको देखकर] सन्ते ! ये लक्षमा बता रहे है कि पतिके घरमे तुम राज-लक्षमी बनकर सुख भोगोगी।

[शकुन्तला लजानेका नाट्य करती है।]

पहला—चलो, गौतम ! स्तान करके गुरुजी झा गए होगे। इन पेड़-पौधोने जो वस्तुएँ दी है इसका समाचार उन्हें भी सुना झावे।

दूसरा---चलो । [दोनोंका प्रस्थान ।]

शकुम्तंत्रा—मैँ तुम दोनोंकी चतुरता भली भौति जानती हैं।

[दोनों भ्राभूषण पहनानेका नाट्य करती है।] [स्नान करके सौटे हुए कथ्यका प्रवेश ।] कण्वः---

यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्काएठया

कराठः स्तम्भितवाष्पयृत्तिकलुपश्चिन्ताजडं दर्शनम् ।

वैक्लब्यं मम तावदी दशमिदं स्नेहादरणयीकसः

पीडचन्ते गृहिसः कथं नु तनयात्रिश्लेषदुःस्वैनेवैः ॥६॥

सस्यो — हला सउन्दले ! प्रवसिदमण्डलासि परिषेहि संपत्रं स्रोमजुपलं । (हला शकुन्तले प्रवसितमण्डनासि । परिषस्त्व सांप्रत क्षीमयुगलम् ।)

[शकुन्तनोत्याय परिषत्ते ]

गीतमी – जादे ! एको दे भारतन्त्रशिक्षाहिला ज्ववकुणा परिस्वजनती विश्व गुरू उर्वाहृते । भामारं बाव पविवजनसः । (जाते एय ते भानन्दर्गरिवाहिला चकुणा परिस्वजनाय इव गुरुवर्गस्थितः । भाषारं तावस्त्रतिपद्यस्य ।)

शकुन्तना - [मब्रीडम्] ताव बन्दामि । (तात बन्दे ।)

क वद: - बहसे !

ययातेरिव शर्मिष्टा भर्तुर्वहुमता भव । सुतं त्वमपि सम्राजं सेव प्रमवाप्नुहि ॥७॥

गौतमी - भग्नवं बरो क्षु एसो ए। झासिसा । (भगवनु वरः खल्वेषः । नाशीः ।)

कण्य — बाज बाकुन्तला चली जायगी, यह सोचने ही जी बैठा जा रहा है। बांगुझोंकी रोकनेमे गला इतना रुप गया है कि मृंहते बाद नहीं निकल रहे हैं और इसी चिन्तामे मेरी बांकों भी पूँचनी पट गई हैं। जब मुक्त-सेंस बनवासीको इननो स्थया हो रही है तब उन बेचारे पुहस्यों हो किनना कष्ट होना होगा जो बहुले-पहुल बपनी कन्याको विदा करते होने ॥६॥ [प्रपते हैं।]

सिवयाँ—शकुन्तला ! तुम्हारा सिगार तो पूरा हो गया। तो, भव यह रेशमी वस्त्रोंका जोडाभी पहन लो।

[शकुन्तला उठकर पहनती है।]

गौतमी—वरसे! नात कब्ब इवर ही आ रहे हैं। आनन्दने आधिमुधोंसे छलकती हुई उनकी आसोंको देखकर जान पडता है मानो वे अपनी आखीसे ही तुकेंगले लगा रहे हों। उन्हें प्रसाम तो करो।

शकुन्तना—[लशाती हुई] प्रसाम करती हूँ पिताजी !

कथ्य---नत्ते ! जैने ययाति अपनी पत्नी शॉमध्शका खादर करते थे वेसे ही तेरे पति भी, तेरा ग्रांदर करें धौर शॉमध्शक पुत्र पुरुके समान ही तुक्ते चक्रनतीं पुत्र भी प्राप्त हो ॥७॥

गौतमी---भगवनू ! यह तो सापने वरदान दिया है, आशीर्वाद नहीं।

```
कण्वः — बरसे ! इतः सन्द्रोहृताग्नीन्त्रदक्षिर्णोकुरूव ।
                          सर्वे परिकामन्ति ।
कण्वः -- [ऋक्छन्दसाऽऽशास्ते । ] --
 श्रमी वेदिं परितः क्लप्तिधिषायाः समिद्वन्तः प्रान्तसंस्तीर्श्वदर्भाः ।
 श्रपध्नन्तो दुरितं हच्यगन्धैवैतानास्त्वां बह्नयः पावयन्तु ॥८॥
प्रतिष्ठस्वेदानीम् । [ सट्टब्टिक्षेपम् ] क्व ते शार्क्यस्विमधाः ।
                               [ प्रविश्य ]
शिष्य:-- भगवाम् इमे स्मः।
कण्व:--भगिन्यास्ते मार्गमादेशय ।
शाकुरवः-इत इतो भवती।
                           सर्वे परिकामन्ति ।
कण्यः - भो भोः संनिहितदेवतास्त्रपोवनतस्यः ।
     पातं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या
             नाद ते व्रियमण्डनाऽपि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् ।
     श्राद्ये वः कुसुमप्रसृतिसमये यस्या भवत्युत्सवः
             सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वेर्तुज्ञायताम् ॥ ६ ॥
```

कथ्य— वस्ते ! चलो, घानने घभी घाट्टित पडी है, चलेकर उसकी प्रदक्षिणा कर लो।

[ मब प्रदक्षिणा करते हैं।]

कथ्य— [ ऋत्वेदके खन्दमे घाणीवांद देते हैं।]

विशे कुतासे यमास्वान वेदीपर समियाने जलती।

हव्या गत्यकी गत्यक्षरों करदे पवित्र ये प्रांग तुस्ते।।।।।

धव चलो। [इयर-उपर देसकर ] प्ररे! वे सव साङ्गरेय धादि कहाँ है ?

विषय— [प्रदेश करके ] प्रमान दृष्ट से सोग।

कव्य— जायो! प्रपनी वहनको पहुँचा धायो।

साङ्गरेय— इपरसे प्राधी देवी, इपरसे।

सिस पुमते है ]

कथ्य — बन-देवताबों से मरे हुए तथीवन के तुली ! — जो पहले तुन्हें पिलाए बिना स्वयं जल नहीं पीती बो, जो झाभूपए। पहनने का प्रेम होने पर भी, तुन्हारे स्नेहके कारए। तुन्हारे कोमल पत्तोंको हाब नहीं लगाती बो. जो तुन्हारी नहीं कलियोंको देख-देख कर फूली नही समाती बी, वही शक्टुन्सला झाज सपने पिठके घर जा रही हैं। तुम तब इसे प्रेम से बिदा तो दो।।२।।

### [कोकिसरवंसूचियत्वा]

अनुमतगमना शकुन्तला तरुभिरियं वनवासवन्युभिः। परभृतविरुतं कलं यथा प्रतिवचनीकृतमेभिरीदशम्॥१०॥

[प्राकाशे]

रम्यान्तरः कमलिनीहरितैः सरोभि-

श्ळायाद्रमैर्नियमितार्कमयृखतापः ।

भयारकशेशयरजोमृदरेखरस्याः

शान्तानुकूलपवनश्र शिवश्र पन्थाः ॥११॥

### [सर्वे सविस्मयमाकर्णयन्ति ।]

गौतमी — जावे ! च्लादिकल्पितिल्डाहि प्रख्युच्लादगमलासि तवोवल्देववाहि। च्लाम भववतीलं। ( जाते ! जातिजनभिनग्धामियनज्ञातगमनाऽसि तवोवनदेवतासिः। प्रस्तुत भगवतीः।)

शकुन्तता— [सञ्चामं परिक्रम्य जनान्तिकम् ] हता विश्ववेदे ! यां बञ्जजनदंसयुस्तुमाए वि स्रस्तमपदं परिवाधनीए दुवकेता में चलता पुरवो पषट्टन्त । ( हना त्रियंवदे ! नन्नार्यपुत्रदर्श-नीरसुकाया सप्याधनपद परिस्थजनस्या दुवेत में चरतो पुरत. प्रवर्तते । )

भियवदा — ए। केवलं तबोबराविरहकादरा सही एव्य तुए उवट्टिविक्रोक्सस तबोबरास्स विदाव समयत्या बीसइ । पेक्ल —

[कोयल की कुक गुनाई पडती है। उसकी घोर सकेत करके ] शकुन्तसाके बनके साथी कुझोंने कोयलके शब्दोंने उने बानेकी घाता दे दी है। १०॥ [ धाकाशमं ] कल्परायम हो इस बकुन्तसाकी यात्रा। इसके मार्गमं बीच-बीचमं नीकी कमनियोंन प्रते हुए ताय हो, नियमसे मोदी-मोडी दूरीपर लगे हुए, पूर्वसे बचानेवाली घनी छोहवाने बृख हों, पूर्वमे कमलके परावकी कीमलता हो घोर मार्ग-मर नुस्क देनेवाला पदन बहुता चले ॥११॥

[ सब ग्राश्चर्यमे मूनते है।]

गौतमी— बस्मे ! जो बन-देवियाँ तुभ्केसगे-सम्बन्धियोके समान प्यारी है वे कुभ्के श्राक्षीर्वाद देरही हैं। इन्हेप्रसाम तो कर ने।

राकुन्तना—[प्रणाम करतो हुई पूनकर, ग्रनग प्रियंवदासे] मस्त्री प्रियंवदार! यद्यपि इस समय मुफ्ते ग्रायंपुत्रके दर्शनकी बडी जनावली हो रही है, फिर भी ग्रायमको छोड़ते हुए मेरे पैर मार्गे नहीं बढ़ रहे हैं।

प्रियंबदा— केवल तुम्हीं तपोवनके बिरह से हुलो नही हो । ज्यों-ज्यों तुम्हारी विदाईकी खड़ी पास मातो जा रही है त्यों-त्यों तपोवन भी उदास दिखाई पड़ता जा रहा है । देखों—

# उग्गलिश्रदश्भकवला मिश्रा परिच्चत्तशृक्षणा मीरा । श्रीमरिश्रपण्डुपता मुश्रन्ति श्रस्य विश्र लदाश्री ॥१२॥

(न केवलं तरोवनविरहकातरा सक्येव स्वयोपस्थितवियोगस्य तथोवनस्यापि तावरसमबस्या इस्यते ।) पत्रय---

(उद्गलितदभंकवना मृगाः परित्यक्तनर्तना मयूराः।

मपसृतपाण्डुगत्रा मुञ्चनस्याङ्ग्योग सताः ।।) शङ्करतता—[स्मृत्या] ताव लवाबोहिंसियं वसाबोसिंस वाय ब्रामस्तइस्सं (तात लता-मिनी वनज्योस्स्ता तावदामरत्रविष्ये ।)

कण्व:--धर्वमि ते तस्यां सोदर्यस्तेहम् । इयं तादहक्षिर्णेन ।

शहुरतना—[उदेश्य नतामासि द्वय] बराजीसिरिय । जूबसंपता वि मं पचानिङ्क इदोगदाहि । साहाबाहाहि । प्रज्ञप्पदृदि दूरपरिचतृशो दे क्यु अविस्स । (वनव्योत्स्ते । जूतसगताऽपि मा प्रत्यालिङ्क इतोगताभि शाखाबाहुमि: । प्रश्नपृति दूरपरिचतिनी ते खलु भविष्यामि ।)

कण्य. -

संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे भर्तारमात्मसदशं सुकृतेर्गता त्वम् । चूतेन संश्रितवती नवमालिकेय-

मस्यामहं त्विय च संप्रति वीतचिन्तः ॥१३॥

इतः पन्यानं प्रतिपद्यस्य ।

सङ्ग्तला — [सस्यो प्रति] हला एसा दुवेल वो हत्ये लिक्डेबो । (हना एवा द्वयोर्युवयो-हृंस्ते निसंप ।]

हरिंखियाँ चबाई हुई कुछ के कौर उसल रहो है, मोरोने नाचना छोड़ दिया है भीर लभामों-में पीले-पीले पत्ते इस प्रकार ऋड़ रहे है मानो उनके स्रोमु गिर रहे हों ॥१२॥

शकुन्तला—[स्मरण करकेः]तात ! मैं अपनी बहन बन-ज्योत्स्ना लतासे भी मिल लेना चाहती हैं।

कण्य — मैं जामता हूँ कि तू उसे सनी बहन जैसा प्यार करती है। यह है यह, दाहिनी भोर। शहुन्तना — [नतार्कपास जाकर सी: उससे जियटकरा] प्यारी वनव्यीसना! तू सामके कुससे नियदी होनेयर भी सपनी इथर कैसी हुई साखाकी बौहोस मुफ्ते मेट तो ले, क्यों कि सामसे तो मैं तुक्तेसे बहुत दर जा गर्डेगी।

कण्य — मैंने तेरे लिये जैसे पतिका सकत्य किया था, तूने घयने पुण्य-प्रभावसे बैसा पति पा सिया है घीर इस बन-ज्योरलाको भी सामका ठोक सहारा निल गया है। घर मैं-तुम दोनोंकी चिन्तासे छूट गया हैं ॥१३॥ इसरसे चली साखो।

शकुन्तला—[सिखयोडे] सिखयो ! इस वन-ज्योत्स्नाको मै तुम दोनोके हाथ सौंपे जाती हैं। सरूपो—प्रश्नं जरुपो कस्स हत्थे समप्पियो। (ग्रयं जन: कस्य हस्ते समप्पित:।) [इति बाष्यं विसुजत:।]

कण्य---धनसूर्ये अलं रुदित्वा । ननु भवतीम्यामेव स्थिरीकर्तव्या शकुन्तला ।

#### [सर्वे परिकामन्ति ।]

शकुन्तना— ताद एसा उडजपञ्जनचारिस्रो गम्भमन्यरा मध्यकू जदा प्रस्थयस्या होइ तदा मे कपि पिम्नस्थिवेदहत्तम्र विसम्बद्धस्यहु। (तात एवोटजपर्यन्तवारिस्री गर्भमन्यरा मुगबधुर्यराज्ञवप्रसदा मदति तदा महा कमपि प्रियनिवेदयितृक विसर्वेषिययमः)

#### कण्वः--नेवं विस्मरिष्यामः।

शकुन्तला—[मितिभञ्जं रूपियत्वा]को खुक्खुएसो स्थितसर्थमे मण्डाइ। (को नुसन्वेष निवसते में सज्जते।)[इति परावर्तते।]

#### कण्वः--बरसे !

यस्य त्वया त्रखीवरोपणमिङ्गुदीनां तैलं न्यपिन्यत सुखे कुशस्रचित्रिद्धे । श्यामाकसृष्टिपरिवर्षितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं सृगस्ते ॥१४॥

दोनो-भौर हम लोगोंको किसके हाय सौपे जा रही हो ?

[रोने लगती हैं।]

कण्य — रोम्रो मत ग्रनसूया ! उलटा तुम्हेतो चाहिए कि शकुन्तलाको भीर घीरज बँधाग्रो।

#### [सब घूमते हैं।] 🗸

शकु-तवा—तात ! धाश्रममें चारो धोर नर्मके भारसे घलसाती हुई चलनेवाली इस हरिस्मीको जब मुख्से बच्चा हो जाय तब किसीके हाथ यह प्यारा समाचार मेरे पास मिजवादी/जिएना।

कण्य — यह नहीं भूलेंगे।

शकुन्तना — [चलनेमें स्काबटका अनुभव करती हुई-सी।] घरे ! यह कौन मेरा अथल पकड़कर सीचे जा रहा है ?

#### [पीछे घूमकर देखती है।]

काव —वरते ! हुवाके कटिने छिदे हुए जिनके मृंहको धच्छा करनेके लिये तू उसपर हिसोटका तेन नगामा करती थी नहीं तेरे हायके दिए हुए मुद्दी घर सचिके दानीसे पता हुमा तेरा पुत्रके समान प्यास हरिए। मार्ग रोके खड़ा है । १४॥ गकुन्तता — वश्च कि तहवासपरिवार्द्दांश मं अस्तुवरिक्षः विचरप्सुवाए करासीप वित्ता विद्वदेशे एक्षा । वास्ति पि सए विरहिदं तुमं तादो विन्तवस्ति । त्यावति हाया। (तस्तः ! कि वहतासपरिव्यापिनी मामनुकरित । विचरप्रसुतवा जनन्य निना वर्षिष्ठ एव। इदानीमिप मया विरहिदं त्वां तातिक्रिन्तिक्ष्मिति । निवर्तन्व तावत् । ) [ इति चरती प्रस्थिता। ]

कृष्य:-

# उत्पर्मयोर्नयनयोरुपरुद्धवृतिं बाष्पं कुरु स्थितया विद्वतातुनन्धम् । अस्मिन्नलिवतनतोन्नतभूमिभागे

मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति ॥ १४ ॥

शाङ्करन-मनवन् ग्रोदकान्तं स्निग्दो जनोऽनुगन्तथ्य इति अूयते। तदिवं सरस्तीरसृ। प्रत्र संदिश्य प्रतिगन्दुसर्हति।

कण्यः—तेन हीमां क्षीरवृक्षच्छायामाध्यामः ।

[सर्वेषरिक्रम्यस्थिताः।]

कण्यः—[ प्रारमगतम् ] कि नु ऋतु तत्रभवतो बुष्यन्तस्य युक्तरूपमस्माभिः संबेष्टव्यम् ।

[ इति चिन्तयति । ]

ं शकुन्तमा—[ बनान्तिकम् ] हुला पेरुक्षः । स्वासिन्धीपतन्त्रिर्दे वि सहस्रदं अधेरकान्ती प्रादुरा चरकवाई भारडदि बुरूकरं सहं करेचिति तनकेचि । (हला पश्यः । निवनीपत्रान्तरितमपि सहवरमपरयन्त्रातुरा चक्रवश्यारटित डुक्करमह करोमीति तर्कवामि । )

धकुन्तता—नत्स ! मुफ्त साथ छोड़कर वानेवालीके पीछे-पीछे तु कहाँ जा रहा है ? तेरी मी जब मुफ्ते जन्म देकर मर गई थी उस समय मैंने तुक्ते पाल-पोसकर बड़ा किया था। मब मेरे पीछे पिताबी तेरी देख-मास करेंगे। बा, सोट जा। [रोती हुई मागे बढ़ती है।]

कष्य---वरसे ! चीरव चरकर प्रयने प्रांतू पाँख डाल । इन पाँचुपोके कारण तेरी उठी हुई बरोनियोवाली प्रांते ठीकसे देख नही पा रही है। इसलिये यहाँकी उनवर-साबद धरती-पर तेरे पैर उनदे सीचे पढ़ते जा रहे हैं।। १५।।

शार्क्क रब — भगवनू ! सुना है कि प्रियवनोको बिदा देते समय जलाशयतक पहुँचाकर लौट ` जाना चाहिए। यब सरोवरका तट या गया है इसलिये वो कुछ सन्देश कहलाना हो बह यहीं बताकर प्राप लोग याध्यमको औट वार्य।

कण्य-ती चलो, इस पीपलकी छायामे बोहा बैठ लिया जाय ।

सब घूमकर बैठ जाते है।]

कण्य—[ प्रपने ही आप ] माननीय राजा दुष्यन्तके पास कौन-सा सन्देश भेजनाठीक होगा[सोचते हैं।]

यकुन्तला--[सबीसे अखा ] सबी ! देख तो । कमितीके पत्तेकी घोटमे खिपे हुए प्रपने चकतेको न देख सकनेसे यह चकवी कैती घबराकर चिल्ला रही है। इसलिये में विस्त कामसे जा रही हैं वह पूरा होता नहीं विसाई देता । भनसूया—सहि! मा एउवं मन्तेहि।

एसा वि पिएण विशा गमेइ रत्र्याण विसात्रदीहत्र्यरं। गरुकां पि विरहदुक्तां स्रासाबन्धो सहावेदि ॥ १६ ॥

(सिख ! मैव यन्त्रयस्य ।

एषाऽपि प्रियेशा विना गमयति रजनी विवाददीर्घतराम् । गुवंपि विरहदःखामाशाबन्धः साहयति ।। )

कण्यः—शाङ्गरेयः ! इति त्वया महचनात्स राजा शकुन्तलां पुरस्कृत्य वक्तव्यः । शाङ्गरेयः— ग्राज्ञापयतु भवान् ।

कच्च: -

अस्मान्साधु विचित्य संयमधनातुरुचैः कुलं चात्मन-स्त्वय्यस्याः कथमप्यवान्धवकृतां स्नेडप्रवृत्तिं च ताम् । सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दश्या त्वया

भाग्यायत्तमतः पर न स्रत्तु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः ॥ १७ ॥ शाङ्कारतः—पृष्ठीतः सरेकः । कण्यः—बस्ते ! त्वनिदानीमनुतासनीयाऽति । वनौकसोऽपि सन्तो सौकिकता वयम् ।

शाञ्ज'रवः — न सनु घीमतां कश्चिवविवयो नाम । कण्य---सा श्वमितः पतिकृतं प्राप्य---

भ्रममूत्रा—सबी 1 ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जानती हो, यह चकवी विरह्की संबी रातोको पतिके बिना मकेली काट देती है, क्योंकि विरहके समय भी इसे यह भाशा बनी रहती है कि प्रातःकाल तो मिलन हो ही जायगा।। १६।।

कण्य-शार्जुरव ! शकुन्तलाको दुष्यन्तके हाथम सीपते हुए मेरी श्रोरसे कहना-

शाङ्करवः — जी हाँ, ब्राज्ञा की जिए।

कण्य — कहना कि — राजनू! कहाँ तो हम लोग सीथे-सीथे संसमी तपस्ती भीर कहाँ भाग ऊने परानेके राजा। किर भी भागने भगने भाग इस कम्यासे विवाह कर लिया है। इन सब बातोंका प्यान करके भाग कमसे कम दूसरी रानियोंके समान तो शकुन्तवाका भावद भावस्थ की जिएगा। इससे बढ़कद इसे जो लोगाय मिले वह इसके भाग्यकी बात है। उसके लिये हम कम्याके बान्यव लोग मता क्या कह सकते हैं। १७॥

शाङ्ग रव-जी हाँ सन्देश समक गया।

कष्य — वत्से ! धाषो ! तुन्हे कुछ सीख देनी है। देखो, वनमे रहते हुए भी सांसारिक ध्यवहार हम लोग भन्नी माँति जानते हैं।

शार्ज्ज् रव--ऐसी कौन-सी बात है जिसे विद्वान लोग न जानते हों।

कण्य-दंखी ! यहाँसै पतिके घर पहुँचकर घरके सब बड़े-बुढ़ोंकी सेवा करना । प्रपती

### शुश्रुपस्य गुरून्क्करु प्रियससीवृत्तिः सपत्नीजने पत्युर्विष्रकृताऽपि रोपखतया मास्म प्रतीपं गमः । अयिष्टं भव दविषा परिजने माग्येष्वतृत्सेकिनी

यान्त्येवं गृहिणीपदं युत्तयो वामाः कुलस्याधयः ॥१८०॥ कुलं वा गौतनी मच्ये ।

गीतभी—एतिक्षो बहुजरास्स उबदेसी । बादे ! एवं क्खु सन्बं क्रोवारेहि । (एतावान्वपूजन-स्पोपदेश: । जाते ! एतस्खलु सर्वमवदारय ।)

कण्व· — बत्से ! परिष्वजस्य मां सस्रीजनश्व ।

शकुन्तला— ताव ! इदो एका कि पिश्वंबराधस्य सुधाको सहीयो स्वित्तस्यन्ति । (तात ! इत एव कि प्रियवदानसूर्य सस्यो निवर्तिन्येते ।)

कण्वः — बत्से ! इमे अपि प्रदेवे । न युक्तमनयोस्तत्र गन्तुम् । त्वया सह गौतनी यास्यति ।

गङ्गन्तना — [पितरमाहिनव्य] कहं बाँला तावस्स स्रङ्कावो परिभाष्ट्र। मनप्रतरम्भूनिमा चन्दरालवा विष्र वेसन्तरे ओविषां चारइस्सं । (कर मिदानी तातस्याङ्कारारिप्रच्या मनयतरूम्भिता चन्दननतेव देशान्तरे ओवितं चारविष्यामि ।)

कण्यः - बत्से ! किमेवं कातरासि ।

# अभिजनवनो भर्तुः श्लाध्ये स्थिता गृहिशीपदे विभवगरुभिः कृत्येस्तस्य प्रतिच्यामाकला ।

सीतोंसे सिखयों-जैसा प्रेम रखना। पित निरादर भी करे तो क्रोध करके उनसे भगवा मत कर बैठना। दाम-दासियोंको बडे प्यारने रलना धौर घपने सीभाग्यपर बहुत ऍठना मत। जो स्मियौं परमें इस प्रकार चलनी हैं वे ही सच्ची गृहिशी होती हैं धौर जो इसका उलटा करती हैं वे लोटी स्मियौं तो धपने कुनकी नायिन होती हैं।।१८।। क्यों गौतमी! ठीक हैन!

गौतमी—कुलवधुत्रोंके लिये इससे बढकर धौर क्या उपदेश होगा। वस्से ! ये सब बाते गौठ बीच लो।

कण्य — बस्से ! ब्राम्रो, मुफ्तसे बौर ब्रवनी सिखयोंसे गले तो मिल लो ।

शकुन्तला -- तात ! क्या प्रियंवदा बादि सखियौ यहाँसे लौट जायेंगी ?

कण्य---वरसे। इनका भी तो विवाह करना है। इसलिये इनका वहाँ जाना ठीक नहीं है। सेरे साथ गौतमी तो वाही रही हैं।

शकुन्तला--[चितासे गन्ने लगकर] पितालीकी गोदसे प्रसम होकर मलय पर्वतसे उसाई हुए इन्द्रनके पौषेके समान में परदेशमें पहुँचकर कसे मुख पाऊँगी ?

कथ्य--वरसे ! इतनी क्यों प्रभीर हो रही हो । वब तुम ऊँवे कुलवाले पतिकी पटरानी होकर उनके बरके कार्मोमें दिन-रात फँसी रहोगी भीर, वैसे पूर्व दिशा सूर्यको उत्पन्न करती है बैसे

### तनयमिवरात्त्राचीवार्के प्रस्य च पावनं मम विरहजां न त्वं बत्से शुर्च गण्यिष्यसि ॥१६॥ . [शकुन्तना पितुः पावयोः पतित ।]

े कण्यः — यविच्छामि ते तदस्तु ।

शकुन्तता — [सस्यावृतेत्य] हला दुवे वि मं समं एँव्य परिस्तजह (हना दे मपि मां सममेव परिस्वजेषाम् ।)

सल्यो — [तथा करवा] लहि जड साम सो राष्ट्रा पच्चिहण्यास्मन्यरो अवे तदो से इवं धनस्यासहेसम्बद्धां मंगुलिकामं वेतिह । (सिल ! यदि नाम स राजा प्रत्यिवज्ञानमन्यरो अवेत-तस्तत्येदमास्मनामयेयाङ्कितमंगुनोयक दर्शय।)

शकुन्तला- इमिला संबेहेल वो बाकन्यिवन्ति (धनेन संदेहेन वामाकन्यितास्मि ।)

सस्यौ-मा भाषाहि । सिगेहो पावसङ्की । (मा भैषी । स्नेह पापशङ्की ।)

शाङ्करदः - युगान्तरमास्त्रः सविता । त्वरतामत्रभवती ।

शहुन्तवा—[बालपाभिमुत्ती स्थित्वा] ताव कवा छ भूसी तवोवतां पेक्सिस्सं (तात कदा नु भूबस्तपीवन प्रेक्षिच्ये।)

कण्वः-अयताम्--

भृत्वा चिराय चतुरन्तमहीसपत्नी दौष्यन्तिभशतिरयं तनयं निवेश्य। भर्त्रा तद्गपितकुडुम्बभरेख सार्थं शान्ते करिष्यसि पदं प्रनराभमेऽस्मिन्।।२०॥

ही पवित्र पुत्र उत्पन्न करोगी, उस समय तुन मुक्तते बिख्नुडनेका सब दुस भूल जाम्रोगी ।।१६॥ [शकुन्तजा पिताके पैरो में पकती है।]

कण्य-- तुम्हारे लिये मैं जो-जो चाहता हैं वह तुम्हें मिले ।

शकुन्तला—[सिखियोंके पास जाकर] सिखियों ! बाबो तुम दोनों एक साथ मेरे गले लग त्रामी।

सिंखां—[गले लगकर] सखी, देखों ! यदि वे राजा तुम्हे पहचाननेमें भूस करें तो यह उनके नामवाली झेंगुठी तुम उन्हें दिखला देना ।

शकुन्तसा-नुम्हारी इस सन्देह भरी बातने मेरे जी में सटका डाल दिया है। सिंखयाँ- नहीं नहीं, डरो मतः। प्रेममें तो सटका हुआ ही करता है।

शार्क् रव - देवी ! दिन बहुत चढ़ ग्राया है । ग्रव शीध्रता करनी चाहिए ।

भौतमी—कार्वे । परिहोस्निव गमल्येन्ता । तिवन्तिहि पिवरं । सहवा चिरेल् वि पुलो पुरो एसा एक्वं मन्तहस्सवि (लक्त्यु अवं। ( जाते ! परिहोयते यमनवेता । निवर्तय पितरम् । धववा चिरेलापि पुनः पुनरेषैवं मन्त्रविध्यते । निवर्ततो भवान् ।)

कण्यः--वरसे ! जपदञ्यते तपोऽनुष्ठानम् ।

शकुन्तला — [ भूगः पितरमास्लिष्य ] तत्रकस्णुपीडवं तावलरोरं ता मा प्रतिमेत्तं मन किवे उक्कण्ठिदुम् । (तप्रवर्गरण्यीदितं तातशरीरम् तन्माऽतिमात्रं मम कृत उत्कण्ठितुम् । )

कण्य:-[ सनि:श्वासम् ]-

शममेष्यति मम शोकः कथं नु वत्से त्वया रचितपूर्वम् । उटजद्वारविरूढं नीवारवर्लि विलोकयतः ॥२१॥

गण्छ शिवास्ते पन्यानः सन्तु ।

[निष्कान्ता शकून्तला सहयायिनश्च।]

सस्यो—[ शकुन्तसां विलोक्य ] हुद्धी हुद्धी सन्तिलिहिता सजन्वसा बरगराईए । (हा घिक् हु। पिक् सन्तिहिता शकुन्तसा वनराज्या । )

कण्यः—[सिनःश्वासम् ] स्रममूचे गतवती वां सहवर्षचारित्तो । निगृद्धः शोकमनुगण्यस्तं मां प्रत्यितम् ।

उभे—ताद सउन्द्रसाबिरहिदं सुच्यां विद्य तदोवरां कहं पविसावो । ( ठात शकुन्तलाविर-हितं शुन्यमिव तपोवनं कयं प्रविद्याव: । )

गौतमी — बस्से ! बिदाकी घडी बीतती जा रही है। जाने दो पिताजी को। [कण्यसे ] भाष भव लौट जार्येनही तो यह बहुत देरतक यो ही कुछ-न-कुछ कहती ही रहेगी।

कण्व--वरसे । प्रव जाग्रो । हमारे तपके कामोंमे देर हो रही है।

शकुन्तला—[पितासे फिर मेंट करके] धाप तो यों ही तपके कारए। बहुत दुबले ही गए हैं इसलिये धाप मेरी बहुत धांघक चिन्ता न कीजिएगा।

कथ्य—[सम्बी सीस लेकर ] बत्से ! तुमने बिलके लिये जो तिम्नीके धान छीटे थे उनके मंकुर जबतक कुटीके द्वारपर दिखाई देते रहेगे तबतक मेरा शोक कैसे कम होगा ॥२१॥ जाम्रो ! पुम्हारा मार्ग मंगलसय हो।

[सावियोंके साथ शकुन्तला जाती है।]

दोनों सिवर्या—[ सकुन्तलाको देवकर] हाय, हाय। शकुन्तला तो बृक्षोंकी प्रोटमें प्रोक्तल हो गई।

कष्य — [लम्बी साँस लेकर।] धनसूया! तुम्हारी सखी तो वसी गई। घट यह रोना-घोना छोडो घौर नेरे साथ सौट चलो।

दोनों--हाय शकुन्तलाके बिना सूने भाश्रम में हम कैसे वर्लेगी।

कण्यः—स्तेहम्बृक्तिरेषंबींशती । [ सविमर्श परिक्रम्य ] हन्त भोः शकुन्तलां पतिकुलं बिसुण्य लक्ष्यमिवानीं स्वास्थ्यम् । कृतः ।

> अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः। जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्षितन्यास इवान्तरात्मा ॥२२॥

> > [ इति निष्कान्ताः सर्वे । ] इति चतुर्थोऽङ्कः ।

कण्य---प्रेममे ऐसा ही होता है। [कुछ विचारते हुए घूनकर ] घोह! शक्तुनताको पतिके यर भेजकर घव मेरे मनको छुट्टी मिनों। क्योंकि--कन्या सच्युच पराई सन्पत्ति ही होती है। माज उसे पतिके पर भेजकर मेरा मन बंसे ही निश्चित्त हो गया है जैसे किसीकी चरोहर लीटा दी हो ।।२२॥

> [सब जाते हैं।] चौथा ग्रक समाप्त ।

## पञ्चमो ऽङ्कः

[ततः प्रविशत्यासनस्यो राजा विदूपकश्च]

विदूषकः — [क्स्युं दत्वा] भो वश्यस्य संगीतसालन्तरे प्रवधार्यं देहि । कलविसुद्धाए गीबीए सरसंजीमो सुर्योषि । जारो तत्तहोदी हुंतवदिश्रा वथ्यपरिषम् करोदिति । भो वयस्य संगीतवासान्तरेज्यानं देहि । कनविसुद्धाया गीतेः स्वरसंयोगः श्रूयते । जाने तत्रवदती हंसपरिका वर्णपरिचय करोतीति ।)

राजा-तूष्णीं भव यावदाकर्णयामि ।

[माकाशे गीयते।]

श्रहिखनमहुलोलुनो भवं तह परिचुम्बिश्र चुश्रमझरिं। कमलनसङ्मेचिखनुदो महुश्रर निकारिश्रो सि सं कहं॥१॥

(अभिनवमधुलोलुपो भवौस्तद्या परिच्रुम्ब्य चूतमञ्जरीम्। कमलवस्तिमात्रनिवृतो मधुकर विस्मृतोऽस्येना कथम्॥)

राजा - ब्रहो रागपरिवाहिनी गीतिः।

विदूषकः -- कि दाव गीदीए प्रवनको प्रक्लरत्यो (कि तावद्गीत्या प्रवगतोऽक्षरार्थः ।)

#### पश्रम अङ्क

[राजा ग्रासनपर बैठे हैं ग्रीर पास ही विदूपक भी बैठा हुगा है।]

विदूषक — [कान लगाकर] सुनी वयस्य ! समीत-शालाकी घोर कान समाकर तो सुनी। कोई बढ़े सप-शालसे घरयन्त मोठे स्वरोंमें गीत गा रहा है। जान पहता है महारानी हस-पविका स्वर साथ रही हैं।

राजा—ग्रच्छा चुप हो आग्रो तो सुन्।

[नेपस्यमें गीत]

नये नये सधूके लोभी धो सधुकर! एक बार ही रसालको सधुर मंजरी चूस गए तुम। क्यों निवास कर कमल-कोशमे मुक्ते भूलकर घूस गए तुस।

नयं नये मधुकै लोभी थो मधुकर ॥१॥

राजा—बाह, गीत में कैसी प्रेमकी धारा वह रही है ? विद्वक—पर इस गीतमें जो चोट की गई है, वह भी समऋ पाए हो ? राजा — [स्मितं कृत्वा] सङ्कत्कृतप्रस्त्योऽयं जनः । तदस्या देवीवसुमतीमन्तरेल महुपा-सम्भमवगतोऽस्मि । सखे मादस्य ! महचनावुच्यतां हंसपविका — निपुलमुपालम्बोऽस्मीति ।

निदूपक:— जं भवं झारावेवि । [उत्थात्र] भो वश्यस्त ! गृहोबस्त ताए परकोप्रीह हत्वेहिं सिहृष्यं ताद्योपमारावस्त बण्डाराए वीदरासस्त विश्व रात्ति वार्षि में मोक्को । (गद्भवा-नातापयति । भो वयस्य ! शृहोतस्य तथा परकीवेहँस्तैः चित्रपटके तावपमानस्याध्यस्ता बीतरावस्येव वास्तीरानी में मोक्षा ।)

राजा-गण्छ । नागरिकवृत्त्या संज्ञापयैनाम् ।

विद्वक: - का गई । (का गति. ।) [इति निष्कान्तः ।]

राजा — [प्रात्मगतम्] कि नु खलु गीतार्थमाकच्येष्टननविरहाहतेऽपि बलवबुरकच्छितोऽ स्मि । प्रथवा—

रम्याणि वीच्य मधुराँव निशम्य शब्दान्यर्युत्सुकीभवित यस्तुस्वितोऽपि जन्तुः । तच्चेतसा स्मरति जूनमवोधपूर्वं भावस्थिराणि जननान्वरसीहृदानि ॥२॥ [र्षत पर्याकुवस्तिहृति ।]

[ततः प्रविश्वति कञ्चुकी ।]

कञ्चुकी-प्रहो नु खत्बीह्शीमबस्यां प्रतिपन्नोऽस्मि ।

त्राचार इत्यवहितेन मया गृहीता या वेत्रयष्टिरवरोधगृहेषु राझः। काले गते बहुतिथे मम सैव जाता श्रस्थानविक्लवगतेरवलम्बनार्था॥३॥

राबा—[मुसकराते हुए] हो, हो मैं समक्र नया। मैंने रानीसे केवल एक ही बार प्रेम फिया है, इसलिये भ्राजकल जो देवी वसुमतीसे मैं प्रेम करने लगा हैं उसीपर ये छीटे कसे जा रहे हैं। मित्र माडक्य! मेरी थोरसे हसपदिकासे जाकर कहना कि तुमने बड़ी मीठी चुटकी जी है।

विदूषक—जैसी धापकी घाता। [बड़ा होकर] पर तबस्य! जैसे धप्तराघों के हाथोगे पढ़कर कड़े-वड़े विरागी ऋषि नहीं छूट पांते हैं वैसे ही जब धपनी दासियोहे मेरी चोटी पकडबाकर वे मुक्ते पीटने लगेंगी उस समय उनसे छुटकारा पाना मेरे लिये भी कठिन हो बायगा।

राजा--जाबी, चतुराईके साथ सन्देश देना ।

विदूषक-माप कह रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा। [चला जाता है।]

राजा---[मन ही मन] मेरे सभी सगे-प्यारे मेरे पात ही है फिर भी इस गीतको सुन-कर मैं न जाने क्यों इतना प्रनमना-सा हो उठा हैं या --

मुन्दर वस्तुएँ देखकर प्रोर मीठे शब्द सुनकर जब सुक्की लोग भी उदास हो जायं तब यही। सनकता चाहिए कि उनके बनमें पिछले बन्मके प्रेमियोके जो सस्कार बैठे हुए हैं वे ही प्रपने प्राप जान उठे हैं।।२।। [मह सोचकर व्याकुल हो उठता है।]

कञ्चकी—ग्राह, मेरी भी क्या दशा हो चली है। — जिस बेतकी खड़ीको कन्नी में पनिवासके द्वारपालका नियम समफ्रकर हाथमें लिए रहा करता या बही मच इस बुहापेमें भोः कामं घर्मकार्यमनितपात्यां देवस्य । तथाधीदानीमेव धर्मासनादुरियताय पुनवपरो-प्रकारि कथ्वतिष्यागमनस्मै नीत्सहे निवेदितुम् । ध्रयवाऽविध्यमोऽयं लोकतन्त्राधिकारः । हृतः ।

भानुः सकुबुक्ततुरङ्ग एव रात्रिदिवं गन्धवहः प्रयाति । शेषः सदैवाहितभूमिभारः षष्टांशङ्करिष घर्म एषः ॥ ४ ॥ यार्वान्योगसनुतिहामि । िरिकम्यावकोक्य व । एव देवः

प्रजाः प्रजाः स्वा इव तन्त्रयित्वा निषेवते शान्तमना विविक्तम् ।

यूथानि संचार्य रिवप्रतप्तः शीतं दिवा स्थानसिव द्विपेन्द्रः ॥ ॥ ॥ [उपाम्य] जयतु वयतु देवः। एते बतु हिमगिरेक्तयकारव्यवासिनः कथ्वसदेश-मादाय सञ्चोकास्तरपितनः संग्राष्टः। शूल्या देवः श्रमास्पत् ।

राजा--[ सादरम् ] किं कव्यसंदेशहारिएाः।

कञ्चुकी—श्रय किम्।

राजा—तेन हि मङ्चनाडिझाच्यतापुषाध्यायः सोमरातः। समूनाअमयासिनः भौतेन विभिना सत्कृत्य स्वयमेव प्रवेशयितुमहंतीति । स्रहमप्येतीस्तपस्विवशंनीचिते प्रवेशे स्थितः प्रतिपालयामि ।

कञ्चकी-यवाज्ञापयति देवः । [ इति निष्कान्तः । ]

पुक्त लड़लड़ाते पैरोंबालेका सहारा बन गई है ।। ३।। यह तो ठीक है कि महाराजको बर्म-कार्य करना चाहिए। किर मी धार्यो-मयो न्यायासकार उठकर गए हैं। घर उन्हें किरसे कुछ देनेके लिये जो ये कण्यके शिष्ण भा समके हैं, इनकी सुचना पहुँचानेको नेरा तो जी नहीं करता। पर प्रवाके शासनके काममें दिखाम कहाँ। दस्तीक — पूर्य एक ही बार वपने पोड़े बोतकर धवतक चता जा रहा है, पबन भी रात-दिन बहुता हो रहता है भीर दोव-माग भी इस प्रध्वीके भारको सपने जगर नदा सारशा हो किए रहते हैं। ठीक यहाँ ददा वपका खठा था लेनेवाले राजाकी भी है।। १५। दसिये चन्नुमें भी भागना कर्तव्य पालन करूँ। [इसर उचप टेक्कर] ये महाराज प्रपनी सन्तान-वैदी प्रवाका काम करके, यक जानेपर यहाँ एकान्तमें उसी प्रकार विभाग कर रहे हैं जैसे दिनकी पूपसे तथा हुआ। गजराज झाधियोंक 'फुण्डको चरनेके विश्व खोड़कर स्वयं ठेडे स्थानमें विश्वान लेता है।। १।। [पास जाकर ] महाराजकी जय हो। हिमालयको तराई में रहनेवाले कुछ सपदनी कोम कण्यका सन्देश केकर रिक्योंके साथ पाए हुए है। यब चीता देव ठीक समके।

राजा - [ भादरसे ] क्या महिष कण्यका सन्देश लेकर भाए हैं ?

कञ्चुकी---जी हाँ!

राजा—तो कुल-पुरोहित सोमरातजीको कहनादो किने इन प्राथमनासियोंका नेदिक रीतिसे सरकार करके इन्हे अपने ही साथ लिना लागें। मैं भी तनतक उथर चलकर बैठता हैं जहीं ऋषियोंसे मेंट की जाती है।

कञ्चुकी-जैसी महाराजको ग्राज्ञा । [ प्रस्थान ]

राजा—[परिकामति। प्रधिकारतेदं निरूप्य]सर्वः प्रावितमर्थमधिगम्य सुस्ती संपद्यते कन्तुः। राजांतु वरितार्थता इःसान्तरैव।

औत्सुक्यमात्रमवसाययति प्रतिष्ठा

क्लिशाति लब्धपरिपालनवृत्तिरेव ।

नातिश्रमापनयनाय च श्रमाय

राज्यं स्वहस्तशृतद्गडमिवातपत्रम् ॥ ६ ॥

[नेपध्ये ]

वैतालिकौ--विजयतां देवः।

प्रथमः ---

स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतोः

प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेवं विधेव । अनुभवति हि मृष्ट्नी पादपस्तीत्रमुष्यं

शमयति परितापं छायया संश्रितानाम् ॥ ७ ॥

वितीय:--

नियमयसि विमार्गप्रस्थितानात्तद्रहः प्रशमयसि विवादं कल्पसे रचकाय ।

रा ना-- [ उठकर ] वेत्रवती ! चलो हमें यज्ञशाला तक पहुँचा दो । प्रतीहारी-- ६षरसे माइए महाराज, इधरसे ।

राबा — [ पुमता है। राजकाजका दुःल बताते हुए ] पपने मनकी साथ पूरी हो बानेपर भीर सब जीवीको तो मुख मिलता है पर हम कोगोकी राजा बननेकी इच्छा जब पूरी हो जातो है तब कष्ट ही कष्ट हाय लगता है। राजा बनकर वहाँ प्रतिष्ठा पा लेनेने सनकी जर्मन तो पूरी हो जाती है पर जब राजका शालन कंगा पहता है जब खटीका दूस माद भा माता है। इसिने राज्य जब छतरीके समान है विसकी मूठ घपने हायमे ले लेनेसे सकावट हो मिथक होती है, विश्राम कम मिलता है। ह ।।

[नेपध्यमे ]

दो वैतालिक-महाराजकी जय हो।

पहला—धपने मुखकी इच्छा छोड़कर घाप प्रवाकी भनाईने खगे रहते हैं। या यों कहना वाहिए कि इस प्रकार घाप घपना धर्म ही पाल रहे हैं, क्योंकि बृक्ष, प्रपने विरुद्ध तो कड़ी धूप सहता है, पर घपने तले बेंठे हुए जीवोंकी छाया ही देता रहता है। 18 ॥ दूसरा—दूसरोंकी घाप घपने राजदण्डले ठीक रखते हैं घीर सबके घापसी कमाड़े

## श्चतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम त्विय तु परिसमाप्तं बन्धुकृत्यं प्रजानाम् ॥८॥

राजा-एते क्लान्तमनसः पुनर्नबीकृताः स्मः । [इति परिक्रामित ।]

प्रतीहारी—एसो ग्राहिस्सम्मज्जस्यसस्यरोधो सम्बद्धिहामधेसु ग्रागिसरसासिन्दो। ग्रारोहदु देवो। (एथ ग्राभिनतसंगार्जनस्त्रीकः संनिहितहोमधेनुरस्तिकारसासिन्दः। ग्रारोहतु देवः।)

राजा—[प्रारुह्य परिजनांमावसम्बी तिष्ठिति] वेत्रवति ! किपुद्दिय भगवता कम्बेन मत्सकाञ-

किं ताबद्गतिनाधुयोडतपसां विध्नैस्तपो दृषितं भर्मारयययरेषु केनचिद्गुत प्राखिष्यसच्चेष्टितम् । प्राहोस्वित्प्रसयो समापयरितैर्विष्टम्भितो वीरुधा-

मित्यारूटबहुप्रतर्क्तमपरिच्छेद्राकुलं मे मनः ॥६॥ प्रतीहारी--बुचरिक्लविक्तो इसीमो वेचं सभावदवुं मामवैति तक्कीम । (बुचरितनन्दिन ऋषयो वेच समावित्तवागता इति तर्कप मि ।)

[ततः प्रविद्यान्तः गोतमोसहिता शङ्गन्तनां पुरस्कृत्य मृतयः । पुरस्वैयां कञ्चुको पुरोहितश्च ।] कञ्चुकी—इत इतो भवन्तः ।

मिटाकर प्राप प्रजाकी रक्षा करते हैं। प्रजामें जो घनी लोग हैं उनके तो बहुतसे सगे सम्बन्धी हो सकते हैं पर साधारत्म प्रजाके तो मां-बाप-भाई सब कुछ प्राप ही हैं।।<।।

राजा-भेरा उदास मन इनकी बाते सुनकर फिर हरा हो गया।

[वारों भ्रोर घूमते हैं]

प्रतीहारी—यह रही आन्द्र-बुहारकर सुन्दर की दुई यजवालाकी बैठक जहाँ पास ही हवनके लिये घी-इष देनेवाली गौ भी बँची है। इसीमे वढ जायं महाराज।

राजा— [बड़कर परिचारकोंके कन्योंके सहारे खड़ा होता है।] वेजवती! भगवानू कण्यके ऋषियोंकी भन्ना मेरे शक्त किस किने भेजा होता? कही उपदर्श राक्षपीने बहुत प्रकारकी तपस्या करनेवाले इन ऋषियोंके तपसंयो जाता नहीं डाल दी है! या कहीं को प्रवासके प्रास्तियोंकों तो नहीं सिता बैठा है! या कहीं मेरे पायोंके कारण तथीवनको लतायों घोर हुआंका फलना-कूलना तो नहीं इक गया है! मेरे मनमें प्रनेत प्रकारकों पूर्वी वृदी-बुरी घायकाएँ उठ रही हैं कि कुछ ठीक-ठीक समझ न पानेसे मेरे जी से लतवानी मन पाने हैं। ॥।।।

प्रतीहारी —देव! मैं तो समस्तती हूँ कि ये ऋषि सोग महाराजके अच्छे कामोंसे प्रसन्न होकर बचाई देने बाए होंगे।

[शकुन्तकाको मागे किए हुए गौतमीके साथ ऋषियोंका प्रवेश । धागे-बागे कञ्चुकी घौर पुरोहित ।] कञ्चुकी -- इवरसे माइए माथ सोग, इघरसे । शाङ्क रव:-- शारद्वत ।

महाभागः कामं नरपतिरभिन्नस्थितिरसौ

न कश्चिद्वर्णानामपथमपकृष्टोऽपि भजते ।

तथापीदं शश्चत्परिचितविविक्तेन मनसा

जनाकीर्यं मन्ये हुतवहपरीतं गृहमित्र ॥१०॥

शारद्वतः —स्थाने भवान्युरप्रवेशादित्वंभूतः संवृत्तः । ब्रहमिष---

श्रम्यक्तमिव स्नातः शुचिरशुचिमिव प्रबुद्ध इव सुप्तम् । बद्धमिव स्वेरगतिर्जनमिह सुखसङ्गिनमवैमि ।।११॥

शकुःतला—[निमित्तं सूचियत्वा] भ्रम्महेर्किमे वामेदरं राष्ट्रसः विष्कुरदि । (म्रहो कि मे वामेतर नयन विस्कृरति ।

गौतमी – जादे पिंडहर्व ग्रमञ्जलं सुहाइं वे भलुकुलदेववाध्ये वितरन्तु । [जाने प्रतिहतमञ्जलस् । मुखानि ते भर्नुकुलदेवताः वितरन्तु । ]

[इति परिकामति ।]

पुरोहितः — [राजानं निर्दिश्य] भो भोस्तपस्थिनः श्रसावत्रभवान्वरुणिश्रमाराणं रक्षिता प्रागेव जुक्तासनो वः प्रतिपालयति । पश्यतैनम् ।

शाञ्ज् रवः-भो महाबाह्मरण ! काममेतवभिनन्वनीयं तथापि वयमत्र मध्यस्याः । कुतः ।

शाक्तुंरब — शारहत ! यह मैं मानता हूँ कि ये राजा इतने धर्मात्या है कि कभी मर्यादाका उल्लबन नहीं करते प्रीर इनके राज्यवें जो नीच ने-नीच वर्णके लोग हैं, वे भी कभी कोई प्रधमंत्रा काम नहीं करते, पर इतने लोगोंते भरे हुए भवनको देखकर ऐसा जान पहता है मानो यहाँ मागको कपटें उठी हुई हो। मेरा खक्तेचें रमनेवाला मन तो ऐसा करता है कि यहाँमें भाग जावा हो जें। १०।।

बारढत --नगरमे धानेपर ऐसा ही सगता है। मैं भी सांतारिक भोगोमें पड़े हुए यहीके खोगोंको बैसा ही हीन समकता हूँ जैसे नहाया हुया व्यक्ति तेल सगाए हुएको, पत्रित व्यक्ति सप्यित्रको, जागता हुसा व्यक्ति सोते हुए का समक्रता है 11११।

णकुन्तला—[बुरा शकुन बताकर] हैं! यह मेरी दाहिनी धौल क्यों फड़कने लगी ? गौतमी--तेरे प्रसगुन दूर हो, पुत्री! तेरे पित्-कुलके देवता सब भला ही करें।

[घूमती है]

पुरोहित--[राजाको दिखलाकर] तपस्वियो ! देखिए, वर्णाश्रमका पालन करनेवाले महाराजं पहनेचे ही घासन छोड़कर खड़े हुए माप कोगोंके मानेकी बाट देख रहे हैं। इन्हें देखिए तो। बाज़ॅरव --हे राजपुरोहित ! माना कि ये श्रवंसाके योग्य हैं पर हम इसे कोई नई बात भवन्ति नम्नास्तरवः फलागमैर्नम्बुभिर्द्रविलम्बिनो धनाः। धनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारियम् ॥१२॥ प्रविहारी—वेष पत्तपनुष्ठृवस्या बीतन्ति । जालामि विसद्धरुका इसीमो । (देव प्रवस्तुवययां स्थयने । बातानि विश्ववस्थायं सूचयः ।)

राजा--[शकुन्तनां हथ्या] ग्रवात्रभवती--

का स्विदवगुराठनवती नातिपरिस्फुटशरीरलावराया । मध्ये तपोधनानां किमलयमिव पाराइपत्रासाम् ॥१३॥

प्रतिहारो—वे**व कुत्**हलगम्भोपहितो **स में तक्को भसरवि। स्वं इंसरगोध्या उस्य से ध्या** कि**वी लक्सोधावि।** (देवकुतृहलगभोपहितो न में तकें: प्रसरित। नमुदर्शनीया पुनरस्या प्राकृतिलंक्यते 1)

राजा - भवत् । सनिवंशंनीयं परकतत्रम् ।

शकुरतना--[हस्तपुरि∉ कुरवा ग्रात्यगतम्] हिश्रम् कि एव्हं वेदसि । ग्रञ्जउतस्स भावं भोहाररिम्र भीरं वाव होहि । (हृदय किमेवं वेरसे । ग्रायंपुत्रस्य भावनवधायं वीर तावद्भव ।)

पुरोहितः — [पुरो गस्वा] एते विधिवविध्वतस्त्रपस्थिनः । कश्चिवेद्यामुपाध्यायसंदेशः । तं वेदः श्रोतुनर्हति ।

राजा--- ग्रवहितोऽस्मि ।

नहीं समक्ते। क्योंकि—फल लगनेपर पेड़ क्रुकते ही हैं, नये जलसे भरे हुए बादल नीचे क्रुक ही जाते हैं और सज्बन लोग धन पाकर नम्न होते ही हैं। यह तो परोपकारियोंका स्वमाव ही होता है, इसमें नई बात क्या है।।१२।।

प्रतीहारी—महाराज ! ऋषि लोग प्रसन्त दिखाई पट रहे हैं। इसलिये मैं समक्षती हूँ

कि ये लोग किसी भ्रच्छे कामसे ही ग्राए होंगे।

राजा—[बकुन्तलाको देखकर] ये कौन देवी हैं।—इन तपस्वियोके बीचमें पीले पत्तींमें नई कोंपलके समान दिखाई देनेवाली यह कौन हो सकती है जिसकी सुन्दरता, पूँपटके कारण ठीक-ठीक खुल नहीं पा रही है।।१३।।

प्रतीहारी—महाराख! मैं ची वही जानननेको उतावली हो रही हूँ पर ठीक ठीक समफ नहीं पा रही हूँ। फिर भी, जान पड़ता है कि यह है बड़ी सुन्दर।

राजा-हुमा करे । पराई स्त्रीपर ग्रांत नहीं डालनी चाहिए।

शकुन्तता—[हृदयपरंहाव रक्षकर मन ही मन] इस प्रकार क<sup>†</sup>प क्यों रहेहो, मेरे हृदय ! भावपुत्रके प्रेमका स्थान करके वीरज तो वरो ।

पुरोहित — [भागे बढ़कर] महाराज! इन तनस्वियोंका ठीक विभिन्ने स्नादर-सत्कार हो। क्रुका है। ये पपने गुस्त्रीका कोई सन्देश लाए हैं, उसे देव सुन कों।

राजा---हाँ, हाँ, कहे धाप कोग मैं सुन रहा हूँ।

ऋषयः—(इस्तानुद्यम्य) विजयस्य राजन् । राजा—सर्वानभिषादये । ऋषयः—इष्टेन युज्यस्य । राजा—ग्रापि निविज्नतपत्तो मुनयः ।

ऋषय:---

कुतो धर्मिकियाविष्नः सतां रवितरि त्विय । तमस्तपति धर्मांशौ कथमाविर्मविष्यति ॥१४॥

राजा---प्रयंवान्ततु मे राजशब्दः । ग्रय भगवन्तिकानुषहाय कुशली कण्यः । ऋषयः--स्वाधीनकुशलाः सिद्धिमन्तः । स भवन्तमनामयप्रश्न-पूर्वकमिवमाह ।

राजा--किमाज्ञापयति भगवान् ।

शङ्करतः—यन्त्रियः समयादिमां मदीयां दृष्टितरं भवानुपार्यस्त तन्त्रया प्रीतिमता युवयोरनुकातप् कृतः ।

त्वमईतां प्राग्नसरः स्मृतोऽसि नः शक्कनतला मूर्तिमती च सित्कया । समानयंस्तुच्यगुर्णं वधूवरं चिरस्य वाच्यं न गतः प्रजापतिः ॥१४॥ तविज्ञानीमापकसन्वयं प्रतिशृक्षतां बहुषमंबरणावेति ।

ऋषि लोग —[हाथ उठाकर] महाराजकी जय हो । राज — मैं भाग लोगोको प्रशाम करता है।

ऋषि लोग-- धापका मनोरव पुरा हो ।

राजा - किह्ये, ऋषियोको तपस्यामे कोई विघ्न तो नहीं डाल रहा है ?

ऋषि लोग—सही प्राप जैसे राजा पृथ्वीकी रक्षा कर रहे हों वहीं सज्जनींके धर्म-कार्यों में भला कोई विध्न बाल सकता है ? सूर्यके चमकते रहनेपर मला कही ग्रेमेरा भी रहुपा सकता है।। १४।।

राजा — प्राज मेरा राजा कहनाना सफल हुआ। अच्छा यह तो बताइए कि संसारका कल्यास करनेवाले अगवान कण्य तो कृतलसे हैं न !

ऋषि क्षोग---कुछलतातां ऐसे सिद्ध पुरुषोके हावके रहती है। उन्होने सापका कुशक पूछते हुए यह कहताया है---

राजा – हाँ, भगवान् कण्वने क्या ग्राज्ञा दी है ?

साङ्गरंद — उन्होंने कहलाया है कि धानने वो नेरी कन्यांसे गुण्युण विवाह कर लिया है उसे मैं प्रसन्त होकर स्वीकार करता हैं। क्योंकि-मादरखीय व्यक्तियोंने साथ स्वच्छे प्रमान हैं और सङ्क्ताला पुथाकियांकी साक्षाल पूर्ति है। भाज बहुत दिनोंपर बहुताले एक वेसे गुण्यतान पर-व्यक्त की बोड़ी रवकर सपनेको दोवी कहलानेसे क्या निया है शर्थभ सब मागदम पर्यवंतीको पानी सर्वंपनी बनाकर प्रहुत कर सीतिए। गोतमी—प्रज्ञ क्विंप बन्कानिह स ने वमसावसरो प्रस्थि । क्वेंति । सावेविस्त्रक्षो गुरू असो इमाए तुए पुष्टिद्धो स वन्धुअसो । एकक्कमेव्व चरिए असामि किं एकक्कमेवक्कस्स ॥१६॥ (धार्य किमपि वन्तुकामाऽस्यि । न मे वचनावसरोऽस्ति । कथनिति ।

नापेक्षितो गुरुजनोऽत्याल्ययापृष्टो न बन्धुजनः । एकॅकमेव चरिते भरणामि किमेकमेकस्य ॥)

शकुन्तना—[ प्रात्मगतम् ] कि छ क्कु अञ्जउत्तो भरगादि । ( कि नु सत्वायंपुत्रो भरगति ।) राजा— किमियमुपन्यस्तम् ।

शकुरतला — [बात्मगतम् ] पावको क्लु वस्रशोवण्यासो । (पावकः ललु वचनोपन्यासः ।) शार्जुरव — कथमिवं नाम भवन्त एव सुतरां लोकमृतास्तिनण्याताः ।

सतीमपि ज्ञातिकुलैंकसंश्रयां जनोऽन्यथा भर्तृमतीं विशङ्कते । ऋतः समीपे परिखतरिष्यते प्रियाप्रिया वा प्रमदा स्ववन्युभिः ॥१७॥

राजा--कि बाजभवतो मया परिरणेतपूर्वा। शकुन्तका--[सविवादम्। धारमगतम्] हिम्मम संपदं वे भ्रासङ्का। (हृदय सांप्रतं ते भ्रासङ्का।

सीमती—प्रार्थ! मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। यचिंप मुने प्राप लोगोंके बीचमें कुछ भी बोलना नहीं चाहिए क्योंकि—न तो इतीने घपने बहोंने कुछ कहा-पुना, न प्रापने ही इसके सने सम्बन्धियोठ कोई पुल-ताछ की। इसलिये जब प्राप लोगोंने प्रापसमें ही सब कुछ कर डाला है तब मैं प्राप दोनोंने सभा कहें क्या। १६॥

क्षकुम्तला---[मनही मन]इन्होने बातका धारम्भ क्या किया है कि स्राग्न उगल रहे हैं।

बाक्त्रं यत — माप तो लोकाचारकी सभी बातें जानते हैं फिर ऐसा क्यो कह रहे हैं। यो सुहागित स्त्री प्रपने पिताकं बर रहती हैं वह चाहे जितनी भी पतिवता हो फिर भी उसके सम्बन्धर्में लोग कही उल्टी-सीधी बातें उड़ा दिया करते हैं। इसस्थि वह पुतती चाहे सबकी दुतारी ही क्यों न हो, पर उसके भाई-बन्धु लोग तो यही चाहते है कि वह प्रपने पतिके ही पास रहे।। रु७।।

राजा—क्याइस देवीसे कभी पहले मेरा विवाह हो चुका है ? बाकुन्तला—[दुक्ती होकर मन ही मन]हृदय! तुम्हे जो खटका हो रहा या वह प्राणे प्रारहाहै। बाङ्ग रवः-

किं कृतकार्यद्वेषो धर्म प्रति विस्तवता कृतावज्ञा । राजा--कृतोऽयमसत्कल्पनाप्रश्नः ।

शाङ्क रवः---

मृर्च्छन्त्यमी विकाराः प्रायेशैश्वर्यमचेषु ॥ १८ ॥ राजा-विद्रोवेरगाधिक्षिष्ठोऽस्मि ।

गौतमी -जावे मुहुलक्षं मा लज्ज। ब्रवरगद्दस्तं बाव दे ब्रोउच्ठर्ग। तदो तुर्म भट्टा बहिजाखिस्सदि । ( जाते मुहुतं मा लज्बस्व । बपनेष्यामि तावत्ते अधुठनुम् । ततस्त्वा भर्ताऽभि-ज्ञास्यति । ) [ इति यद्योक्त करोति । ]

राजा-[ शकुन्तलां निवंध्यं बात्मगतम् ]

इदम्रपनतमेवं रूपमिक्लप्टकान्ति प्रथमपरिगृहीतं स्थान्न वेत्यव्यवस्यन् । भ्रमर इव विभाते कन्दमन्तस्त्रवारं न च खुल परिभोक्तं नैव शक्नोमि हातुम्॥१२॥ ( इति विचारयन्स्वतः । )

प्रतीहारी-[स्वगतम् ] ग्रहो बम्मावेश्विद्या अदृत्यो । ईदिसं साम सुहोवसादं रूवं वेश्सिम को मण्लो विमारेवि। ( ग्रहो धमविक्षिता भर्तुः । ईह्य नाम सुलोपनत रूप हथ्ट्वा कोऽन्यो विचारयति । )

बार्फ्नरव-धापको धपने किए पर पछतावा हो रहा है, या धाप धपने कर्तव्यक्षे भाग रहे है या जान-बूक्तकर अपने किए हुएको भूला देना चाहते हैं ?

राजा - प्रापने यह कहाँकी बेसिर-परकी बातेंग्छेड दी है ?

शार्क्स रव-[क्रोधसे ] जो ऐस्वयंमे मतवासे हो जाते है वे ऐसे ही खोटे काम किया करते है ॥१८॥

गौतमी—बत्से ! बोडी देरके लिये लाज-सकोच छोड़ दो। शाम्रो मैं तुम्हारा घूंबट उठा दूँ, जिससे तुम्हारे पति तुम्हे पहचान तो ले।

[ युषट हटा देती है। ]

राजा-- [ धकुन्तलाको ध्यानसे देखकर मन ही सन ] मैं ठीक-ठीक निश्चय ही नही कर पा स्हा हूं कि यह जो ग्रत्यन्त शोभावाली सुन्दरी यहाँ भपने भाग भा पहुँची है, इसके साथ मैंने पहले कभी विवाह किया भी है या नहीं। और इसीलिये, जैसे प्रात:कालकी घोस पड़े हुए कुन्दके फूलपर भौरान तो बँठता ही है न उसे छोड़कर ही जाता है, वैसे ही मैं भी, न तो इसे ग्रहण ही कर पा रहा है न छोड़ ही पा रहा है ॥१६॥

[राजा सोचता रह वाता है।]

प्रतीहारी-[मन ही मन ] हमारे महाराज धर्मका कितना ध्यान रखते है। नहीं तो. अपने आप आए हुए ऐसे रूपको पाकर भन्ना कीन इतना आगा-पीछा सोचेगा !

वार्क्नरवः-भो राजन् किमिति कोवभास्यते ।

राजा — भोस्तपोषनाः विन्तपन्नपि न स्नतु स्वीकरणनत्रनवत्याः स्मरामि । तत्कविममा मभिष्यक्तसत्त्वसक्षर्णां प्रत्यात्मानं क्षेत्रिराणनाज्ञकूमानः प्रतिपत्त्ये ।

शकुन्तला—[ प्रपवार्य ] प्रज्ञास्त परिराए एवा संबेहो । कुवो वर्ताए मे दूराविरोहिसी प्रासा । ( प्रार्थस्य परिराय एव संवेह: । कुत इदानी मे दूराविरोहिण्यातां । )

शाङ्ग रवः-मा तावत्-

कृताभिमर्शामनुमन्यमानः सुतां त्वया नाम मुनिर्विमान्यः । मुष्टं प्रतिग्राहयता स्वमर्थं पात्रीकृतो दस्युरिवासि येन ॥ २०॥

शारद्वतः—शाङ्करेख ! विरमः स्वभिदानीम् । अकुन्तले वक्तव्यमुक्तमस्माभिः । सौऽयमत्र भवानेवमाह ≀ दोवतासस्मै प्रत्यवप्रतिवचनम् ।

शकुन्तना—[ घणवायं ] इमं मानव्यन्तरं गवे तारिसे झखराए कि वा पुत्रराविदेश । मत्ता नारिस में तोम्प्रणीयो ति वर्षास्य एवं । [ प्रकावम् ] मानव्यन्त [ इरवयंस्ते ] संसद्दे वार्षिस स्पारती । पोरव स्प जुत्ते स्थान्य ने तह पुरा प्रस्तमपये सहानुतास्त्रिक्षम्यं स्पं नस्त्रं सम्प्रमुख्यं पतारिम्य दिविहेह मन्त्रपरिक प्रवासिन्द्यं । इरवयन्यन्तरं गते ताहशेक्षुरागे कि वा स्मास्तिन । मान्येद्वन !

शाङ्करव-क्यों महाराज! बाप चुप क्यो हो गए?

रात्रा—तपस्तियो ! बार-बार स्मरण करनेपर भी इस देवीके साथ विवाह करनेको बात मुक्ते स्मरण ही नहीं मा रही है, तब बताइये कि इस गर्भवतीके स्पट तक्षणींवाली देवीको स्वीकार करके दूसरेसे गर्भ धारण करानेवाली स्त्रीका पति कहमानेका घपबस मैं स्यों सं

शकुन्तना—[भ्रमम] भायंपुत्रको जब विवाहमे ही सन्देह हो रहा है तब मैंने भीर जो बड़ी-बड़ी भाशाएँ बाँग रक्की भी उनका तो फिर ठिकाना ही कहाँ है।

बाक्क् रस-हाँ-हाँ, मत करो स्वीकार। तुमको ऋषिका प्रयमान करना ही चाहिए क्योंकि उन्होंने दुम्हारे ताथ यह अवमनवाहत की है न, कि उनकी विव कम्याको तुमने छलसे दूषित कर दिया है उसे वे तुम्हें योग्य पात्र कमकतर उसी प्रकार सौंप रहे हैं वंते कोई घपनी चोरी गई हुई बलु मिकनेपर किर चोर को हो चौटा दें ॥२०॥

शारद्वत—धच्छा शाङ्गरेव ! मब तुम चुप हो जामी । [शकुन्तसा से] देखो शकुन्तसा ! हमें जो कुछ कहना या, कह चुके । इचर राजा भी ऐसी बार्ते कर रहे हैं। मब तुम्ही इन्हें विश्वास विलामी।

कु अकुन्तला—[मन ही मन] जब बात यहीतक वड चुकी है तब मैं उस प्रेमकी सुप्त दिलाकर ही क्या कक्ष्मी। धव तो मुक्ते अपने माग्यको कोसना ही मर रह गया है। [प्रकट] धार्यपुत्र ! [प्राथा कहकर रुक बाती है।] पर जब इन्हें विवाहमें हो सन्देह हो रहा है तब इस प्रकाद सम्बोधन ही करना ठीक नहीं हैं। हेपीरव ! मुक्त भोसी-यालीको धाश्रममें अपनी मीठी- संबक्षित इदनी नैय समुदाचार: पौरव ! न युक्त नाम ते तथा पुराऽऽश्रमपदे स्वभावोत्तानहृदयिममं जनं समयपूर्व प्रतायेंहभौरक्षरै: प्रत्यास्यातुम् । )

राजा — [कर्गी पिधाय ] ज्ञान्तं पापम् ।

व्यपदेशमाविलयितुं किमीहसे जनमिमं च पातियतुम्।

कूलंक्ष्येव सिन्धुः प्रसन्नमम्भस्तटतरुं च ॥२१॥

शकुःतता—होदु ! जद्द परसत्यतो परपरिग्गहसङ्कित्या तुए एव्यं वसुं पडलं ता प्रहिम्णा-एन दमिला तुह प्रासङ्कं प्रवल्धदस्सं । ( भवतु ! यदि परमार्थतः परपरिग्रहशङ्किता त्वर्यवं वक्तुं प्रकृतं तदमिक्रावेनानेन तवाशंकामपनेष्यामि ।

राजा---उदारः कल्पः।

शकुन्तला—[ मुद्रास्पानं परामृध्य । ] हृद्धी हृद्धी सङ्गुलीसप्रसुप्णा मे संगुली । ( हा विक् हा विक् संगुलीयकशून्या में जुलिः । ) [ इति सविपाद गौतमीमवेक्षते । ]

गोतमी—सूरणं वे सक्काववारस्थनतरे सचीतित्वसत्तिलं वन्दमाणाए पश्मट्टं घंगुलीघघं ( नुनं ते शक्कावताराम्यन्तरे शचीतीर्वसत्तिल वन्दमानायाः प्रश्नव्यमुनीयकम् । )

राजा-[ सस्मितम् ] इवं तत्त्रत्युत्पन्नमित स्त्रैलमिति यहुच्यते ।

शकुरतता— एरच बाव विहित्सा वंसिवं पहुत्तरां। स्रवरं देकहिस्सं। (स्रत्र ताबद्विधिना वर्षितं प्रभुरवम्। सपरंते कविधिष्यामि।)

राजा-श्रोतव्यभिदानीं संवृत्तम् ।

मीठी दातोके अलमे फॉसकर श्रव इस प्रकार मेरा निरादर करना श्रापको सोभानही देता।

राबा — [कान मूँदकर ] शिव ! शिव ! क्या कह रही हो। भ्रयने स्वच्य प्रवक्तो गैंदका करनेके लिपे तीरपर कहे दुशको डालनेवाली और तटको वहा ले जानेवाली नदीके समान भ्राप भ्रयना भी कुल क्यो कलेकित करना चाहती हो धीर मुने भी क्यो विनासको धोर ले जाना चाहती हो। ॥२१॥

शकुन्तका — प्रच्छा, यदि आप सचमुच मुक्ते पराई स्त्रो समक्ते बेटे हैं तो मैं प्रापका सन्देह दूर करनेके लिये यह पहचान दिखाती हूँ।

राजा-हौ, दिखाइए।

शकुन्तला - [उँगली टटोलकर] हाय हाय, मेरी उँगलीसे ग्रंगूठी कहाँ निकल गई ?

( रुँमाँसी-सी होकर गौतमीकी छोर देखती है।)

गौतमी — जान पड़ता है कि श्वकावतारमें शबीतीर्थके जसको प्रशास करते समय तुम्हारी श्रंमूठी निकल गईहोमी।

राजा-[ मुस्कुराकर] इसीको कहते हैं स्त्रियोंकी तुरत-बुद्धि।

शकुन्तला—यहाँ भी मेरे दुर्भाग्यने मेरापीछा न छोड़ा। घच्छा मैं दूसरी बात जी बताती हूँ।

राजा-अञ्छा अब सुनानेपर मा गई हो ?

गकुन्तना—सं एक्कांस्त दिमहे स्पोमालिखामध्ये स्पित्पीपत्तमामस्यागमं उम्रमं दुह हत्ये संस्पिहितं धासि । (नन्येकस्मिन्दियमे नवमालिकामध्ये नसिनीपत्रभाजनगतमुदकं तब हस्ते संनिहितमासीत् ।)

राजा---शृजुमस्तावत् ।

शकुन्तजा — तक्काएं सो मे पुत्तिकृषधो बीहापङ्गो एतम विद्यपोदधो उबहुष्यो। तुए धर्म वा पढमं पिमज ति प्रश्रुष्यस्थिता जबन्दिन्वो जब्रएता। ता उत्तर हे अपित्वप्रादो हत्वसमासं उवगवो। पच्छा तस्ति एव्य मए गहिंदे हत्विकतेत्त्त्त्र कित्रो पत्त्रचो। तत्त्व पुनं इत्तरं पहिंसवो सि । सच्यो सगन्तेषु विस्तरिति। हत्विकते एत्य कारन्त्रधाति। (तत्त्वत्त्रां स् मे पुत्रकृतको वीर्षायाङ्गो नाम मृगयोतक उपस्थित। त्वा ध्यं तावत्त्रप्रयाणि पिवांत्वस्तुकृतियानो पच्छन्तित उवकेत। न पुत्रतेत प्रविरिचयाङ्गस्ताम्यातमुप्ततः। प्रधात्तिसन्तेव स्था पृहीते सिक्तिजनेन इतः प्रस्याः। तदा स्विन्दं प्रहसितोऽति। सर्वः सगन्तेषु विदिवसिति। द्वावस्यत्रास्त्यकारिता।

राजा-एवमाविभिरात्मकार्यनिर्वतिनीनामनृतमयवाङ्गधूभिराङ्गध्यन्ते विविधिराः ।

गौतमी---महाभाग्र रा प्रस्ति एव्यं मन्तिदुं। तवोवलसंबद्दिमदवो प्रस्तिभूषा प्रश्नं करणे कददवस्त । ( महाभाग नार्हस्येवं मन्त्रयितुम् । तपोवनसर्वाचतोऽनशिक्षोऽयं जनः कैतवस्य ।) राजा---तापसवद्वे ।

स्त्रीणामशिक्षितपद्दत्वममानुषीषु संदरयते किस्रुत याः प्रतिबोधवत्यः। प्रागन्तरिज्ञगमनात्स्वमपत्यजातमन्यैद्विजैः परसृताः खल्ल पोषयन्ति ॥ २२ ॥

शकुरतला—प्रापको स्मरण होगा कि एक दिन ग्राप नवमालिकाके कुञ्जमें श्रपने हाथमें पानीसे भरा कमलके पत्तेका दोना लिए हुए थे।

राजा-कहती चलिए ! मैं सब सुन रहा हूँ।

शकुन्तला— इतनेमें ही बहीं मेरा पुत्रके समान पाला हुमा दीर्घाषांग नामका मृग-छीना भीमा पहुँचा। म्रापने उसपर-दया करके कहा— पहुने इसे बल पी लेने दो। यह कहकर माप उसे जल पिलाने लते। पर परिचित न होनेके कारण वह म्रापके पास गया ही नहीं। तब मैंने म्रापके हायसे दोना ले किया भीर वह मेरे हायसे जल पीने लगा। उस समय मापने हैं तकर कहा मा कि म्रपने सले-सम्बन्धियोको सभी पहचानते हैं। तुम दोनों ही वनवासी होना!

राजा — ग्रपना काम साथनेवाली स्त्रियोंकी ऐसी ऋठी ग्रीर मीठी-मीठी बातोंमे कामी सोग ही फैसरे हैं। समक्री !

गौतमी — महाभाग ! बादको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिएँ। तपोवनमें पत्नी हुई कन्या भना छन-बनकी बातें क्या जाने !

राजा—बूढ़ी लपस्विनीजी! जो मानवी क्रियों नहीं हैं वे भी विना सिखाए-पढ़ाए बड़ी बहुर हो जाती है फिर इन सबक्रवासी स्त्रियोंका तो पूछना ही क्या। जानती हो! बड़-तक कोयसके बच्चे उड़ना नहीं सीख जाते तबतक वह दूसरे पश्चियोंसे ही उनका पालन कराती है।। २२।। शकुलाशा—[सरोपम् ] ब्रत्सुत्त्व ! ब्रत्सलो हिष्ण्याञ्चमालेल पेक्सितः को गाँस् ब्रम्मो ब्रम्मकञ्चुष्यप्त्रवेतिस्यो तिस्प्रच्युक्रवोत्तमस्य तत्र प्रद्वाकित परिवर्षस्याः ।

धनार्य ! मारमनो हृदयानुमानेन प्रेक्षत्रे । क इदानीमन्यो धर्मकञ्जुकप्रवेशिनस्तृशाच्छन्मकूषोप-मस्य तवानुकृति प्रतिपत्स्यते । ]

राजा--[ग्रात्मगतम् ] संदिग्धर्बुद्धि मां कुर्वन्नकतव इवास्याः कोपो सक्यते। तथा

क्षनवः— मय्येव विस्मरखदारुखचित्तवृत्तौ वृत्तं रहः प्रखयमप्रतिपद्यमाने । मेदावृभुवो कृटिलयोरतिलोहिताच्या भग्नं शरासनमिवातिरुषा स्मरस्य ॥२३॥

विकाशम् ] भद्रे प्रवितं बुष्यन्तस्यस्य चरितम् । तथापीदं न लक्षये ।

वाकुन्तला—मुद्दु वाव वत सच्छन्दवारित्यी किवन्दि वा वहं इमस्त पुरुवेतपण्डण्य मुद्दुमञ्जा हिष्ठपाद्विववित्तस्त हत्वकार्य ज्वाववा । (मुद्दु तावदच स्वच्छन्दवारित्यी हतातिस्य पाडुमस्य पुरवेवाप्रस्योग मुख्यवोहं दशस्यतिवयस्य हस्तास्यावमुष्पता । [ इति पटान्तेन मुख्याङ्ग्यारोशिति ।

द्याः द्वां - इत्यमात्मकृतं प्रतिहतं चापलं दहति ।

श्रतः परीच्य कर्तव्यं विशेषात्संगतं रहः । श्रज्ञातहृदयेष्वेवं वैरीभवति सौहृदम् ॥ २४ ॥

णकुन्तला—[कोबसे] सनायं! तुम सबके हृदयको सपने हो हृदयके समान खोटा समऋते हो! तुम्हे छोड़कर सौरकोन ऐसा नीच होगा जो बास-फूससे उँके हुए कुऐकि समान धर्मका डोंग रचकर ऐसा खोटा काम कर सके।

रावा— [ मन ही मन ] इसके क्रोपमें सवाई दिखाई पड रही है, इसीलिये मेरा मन और भी सन्देहमें पड़दा जा रहा है। ठीक स्मरणान धानेले ध्रक्तेलें किए हुए प्रेमको जो मैंने इतनी कठोरताले ध्रस्तीकार कर दिया है, उक्षपर साल-साख धाँखें करके ध्रस्थनत क्षेष्पसे शकुनत्तानों जो भीहें चढ़ा ती हैं उन्होंने इस समय कामदेवके बनुषकों भी दो ट्रूक कर बाला है।। २२। [ प्रकट ] भहें ! दुष्यन्तके कामीको लाग संसार जानता है। पर ऐसी बात तो ध्रायतक नहीं सुनी गई।

यकुन्तना—नुपने ठीक ही किया वो मुक्ते कुचाली स्त्री बना डाला, क्योंकि ऊर्वेच कुचके घोचेमें बाकर ऐसे नीचके हायमे जा पड़ी जिसके मृहमे मधु स्रोर हृदयमें विष स्रारा हुसा है। [स्रौचलसे मृंह डॅककर रोने समती है।]

धार्ङ्गरव—बिना द्योचे-समन्त्रे जो काम किया जाता है उसमें ऐसा हो दुःच मिला करता है। हस्तिये गुप्त प्रेस बहुत सोच-विचारकर करना चाहिये क्योंकि बिना जाने-कुन्ने स्वमाय-बालेके साथ जो मित्रता की जाती है वह एक न एक दिन शबुता बनकर ही रहती है। २४॥ राजा---मयि भोः किमत्रभवतीप्रत्ययादेवास्थान्तंतृतदोवाक्षरेल क्षित्वय । शाकुरवः---[सास्यम्] भृतं भवज्रिरवरोत्तरम् ।

आजन्मनः शाठ्यमशिवितो यस्तस्याप्रमासं वचनं जनस्य ।

परातिसंधानमधीयते यैविंदोति ते सन्तु किलाप्तवाचः ॥ २४ ॥ राजा-मोः सत्यवादिन् बन्युपमतं ताबदस्माभिरेवम् ॥ किं पुनरिमामतिसंघाय सम्यते ॥

शाङ्कं रवः—विनिपातः। राजा—विनिपातः पौरवैः प्रार्थयतः इति न अद्धेयम् ।

शारदतः—नाङ्गरेव ! किमुत्तरेल । बजुष्टितो युरोः संदेशः । प्रतिनिवर्तामहे वयम् । [राजानं प्रति ]—

> तदेषा भवतः कान्ता त्यज वैनां गृहास वा। उपपन्ना हि दारेषु प्रश्चता सर्वतोस्रखी॥२६॥

गौतमि ! गच्छाप्रतः ।

[ इति प्रस्थिताः । ]

शकुन्तना—कहं इमित्सा किववेस विश्वनक्षितः । तुन्हे वि सं परिच्यमह । (कथमनेन कितवेन विप्रलब्धाऽस्मि । यूयमपि मां परित्यवदा । ) [इत्यनुत्रतिष्ठते । ]

गौतमी--[स्थित्वा] बच्छ सङ्गरव । प्रश्वगच्छवि इम्रं क्लु गो करुग्परिदेविग्गी

राजा—सुनिए तो ! इस देवीकी बातका विश्वास करके घाप उल्टी-सीधी बातें कह-कहकर हमपर क्यों दोष लगा रहे हैं ?

बाङ्कर्रस—[धपने सावियोंसे कोषसे] बापने मुनी इनकी उस्टी बाते! जिसने जन्मसे लेकर प्रव तक खलका नाम मी न मुना हो, उतकी बातें फूठ समक्की जागें धौर जिन्होंने दुसरोंको घोखा देनेकी बालें विद्याके समान सीखी हों, वे सत्यवादी समक्रे जागें ॥२६॥

राजा—मण्डा सत्यवादी भी! मान सीजिए, हम ऐसे ही हैं। पर यह तो बताइए कि इसे खलकर हमें मिल क्या जायगा?

शाकुरव---पतन ।

राजा -- मैं इस बातको नहीं मानता कि पुरुवंशी पतनकी स्रोर जाना चाहेंगे।

धारद्वत— बार्क्स्स्व ! इस कहा-मुनीने लाभ क्या है। पुत्रजीका छन्देश हम इन्हें दे ही कुके। वक्षो, सब बीट वक्ता जाम। [राजाने ]राजन् ! यह धापकी पत्नी है। इसे वाहे रिक्कर, नाहे निकालिए। क्योंकि पत्तिका धपनी हिश्योंपर पूरा घषिकार होता है।। २६।। वक्षो गीतनी, प्रायो-याने वक्षो। [वक्षते हैं।]

शकुन्तला— इस भूतों ने तो मुक्ते खला ही है, श्रव क्यां बाप लोगभी मुक्ते छोड़कर चले जारहे हैं ? [उनके पीछे,पीछे, बाती हैं।]

गौतमी-[ बड़ी होकर ] वत्स शाक्त्र रव ! यह शकुन्तला रोती हुई हम लोगों के पीछ-

सउन्दला। पच्चादेसपदले अलुस्ति कि काचे पुलिक्षाकरेडु। [बल्स शाङ्गरव ! अनुगच्छतीयं स्रमुनः करुणपरिदेविनी शकुन्तला। प्रत्यादेशपदले अर्तीर कि वा मे पुत्रिकाकरोतु।]

शाङ्गंदर:--[सरोपं निवृत्य] किं पुरोभागे स्वातन्त्र्यमयतम्बसे । [शकुन्तला भीता वेपते ]

शाकुरवः - शकुन्तले ।

यदि यथा वदिति चितिपस्तथा त्वमिति किं पितुरूत्कुलया। भ्रयुतु वेत्ति शुचित्रतमात्मनः पतिकुले तव दास्यमपि चमम् ॥ २७ ॥ तिष्ठ । साध्यामो वयम् ।

राजा--भोस्तपस्विन् किमत्रभवतीं विप्रतभसे।

कुमुद्रान्येव शशाङ्कः सविता वोधयति पङ्कजान्येव । विश्वनां हि परपरिग्रहसंश्लेषपराङ्मुखी वृत्तिः॥ २८ ॥

शाङ्ग रव. - यदा तु पूर्ववृत्तमन्यसङ्गाद्विस्मृतो भवास्तदा कथमधर्मभीरः ।

राजा-भवन्तमेवात्र गुरुलाघवं पृच्छामि ।

मृदः स्यामहमेषा वा वदेनिमध्येति संशये । दारत्यामी भवाम्याहो परसीस्पर्शपांमुलः ॥ २६ ॥

पुरोहित:---[विचार्य] यदि ताबवेषं क्रियताम् ।

पीछे चनी मा रही है। बताम्रो, ग्रब ऐसे निर्देशीसे ठुकराई हुई मेरी बच्ची मला कहीं जाय ?

शाङ्गरब---[क्रोपसे लीटकर] स्थोरी दुण्टे! त्या तू धपनी मनमानी करना चाहती है। बिकुत्तला मनसे करिष बटती है। बुत शकुल्लवा विदायको यात सत्य हैतो कुक खंबी कुत-कलिंकिनीका पिताके घर कोई काम नही है धौर यदि नु धपनेको पदिच समझती हैतो तुक्ते दासी बनकर भी धपने पतिके ही घरमे रहना चाहिए ॥ २७॥ बस यही रह, हत जाते है।

राजा—तपस्वी ! ग्राप इसे क्यो भूठ-मूठ घोषेमे डाल रहे हैं—क्योंकि जैसे बन्द्रमा केवल कुमुदोको ही खिलाता है भौर सूर्य केवल कमनोंको हो खिलाता है यसे ही जिलेन्द्रिय सोग भी पराई स्त्रीको छूनेको इच्छातक नही करते ॥ २८॥

शाङ्करंत— जब तुम ग्रपनी दूधरी रानियोके पास धाकर ग्रपनी पिछसी दात भूका सकते हो तब तुम्हें श्रथमंसे क्याडर है।

राजा—[पुरोहितसे ] अब मैं बापसे ही पूछता हूँ कि ऐसी दुविधाने मैं क्या करूँ क्योंकि या तो मैं भूल गया हूँ या ये भूठ कह रह रही हैं। धन मैं घपनी पत्नीको कोड़नेका पाप करूँ या पराई स्त्रीको क्लोका पाप सिरपर लूँ।। २६।।

पुरोहित-[सोचकर] जब ऐसी दुविधा है तो ग्राप एक काम की जिए।

```
राजा--- ग्रनशास्तु मां भवान् ।
```

पुरीहित:—धन्नभवती ताववाशसवादस्मव्यृहे तिष्ठतु । कुत इदमुच्यत इति चेतु । त्यं साबुभिव्यहिष्टः प्रथममेव चक्रवर्ततनं पुत्रं जनिययसाति । स चेन्नुनिवीहित्रस्तस्त्रकरारोपरान्नो भूविष्यहित क्रिभिनन्द्र गुद्धान्तमेनां प्रवेशयिष्यसि । विषयये तु पितुरस्याः समीवनयनमव-चित्रसमेव ।

```
राजा — यथा गुरुम्यो रोजते।
पुरोहितः — बस्तः ! अपुगण्ड सायः।
शकुन्तता — भम्मवि बचुदे ! देहि मे विवरः। (भगवित वसुवे ! देहि मे विवरः ) [ इति
इस्ती प्रस्थिता। निष्क्रान्ता सह पुरोधसा तथिविष्क्राः।]
[ राजा शायध्यविह्तस्मृतिः शकुन्तसायतमेव चिन्तयितः]
[ नेपयो ]
प्राप्त्रयंम् भाश्रयंम् ।
राजा — [ श्राक्रयं ] कि तु खलु स्यातः।
प्रशिक्त — [ शविस्मयम् ] देव अस्तुम्तं कलु संबृतन् ।
```

राजा-हाँ, हाँ, बतलाइए।

राजा - जैसा गुरुजी ठीक समके।

राजा - किमिव।

पुरोहित —पुत्र उत्पन्न होनेके समयजन ये नेरे घरपर रहे। घाप पूर्वे क्यों? तो इसिक्ये कि घापकी ऋष्योंने पहने ही घाछीकीर दे दिया है कि घापके चक्कतर्री पुत्र उत्पन्न होगा। यदि कण्य मुनिके नातीमें चक्कतर्रीके लक्ष्यण मिन नाये उस तो इन्हें घादरके साथ रनिवासमें रख क्षीजिएगा श्रीर यदि चक्ष्यण न मिले तो इन्हें इनके पिताके पास मेन दिया जायगा।

```
पुरोहित—वरसे ! प्राभो मेरे साथ चली प्राभो ।
सङ्गलाला —वगवती बहुम्परे ! तु फट वा और मुक्ते गोदमे ले ले ।
[ रोती हुई शकुन्तवा पुरोहित थोर ऋषियोके पीछे पीछे चली जाती है । ]
[वापके कारता भूला हुमा राजा शहुन्तवाके सम्बन्धमें विचार करता है ।]
[ तेपप्यमें ]
प्राप्तयं है ! प्राप्तयं है !
राजा—[ सुनते हुए ] घरे, क्या हुधा !
[ पुरोहित का प्रवेश ]
पुरोहित—[ प्राप्तयंने ] महाराज, बड़े प्राप्तयंकी बात हो गई है ।
राजा—क्या हुधा ?
```

```
दुरोहित:—देव ! वराकुलेबु कम्बतिस्थेबु—
सा निन्दन्ती स्वानि भाग्यानि वाला वाहृत्वेषं क्रन्दितुं च प्रवृत्ता ।
रावा—कि च ।
पुरोहित:—
स्वीसंस्थानं चाप्सरस्तीर्थमारादुत्त्विष्यैनां ज्योतिरेकं लगाम ॥ ३०॥
[सर्वे विस्तयं कथ्यति । ]
राजा—भणवन् प्राणीन सोप्त्यानिष्यं प्रत्याविष्ट एव । कि वृत्रा तकंत्रान्विष्यते ।
पुरोहित:—[वितोश्य ] विव्यवस्य । [इति निष्कान्तः ।]
राजा—केशवति ! वर्षकृति । सावन्त्रभूभिमानावेद्याय ।
प्रतीहरी—द्वो द्वो वेदो । (स हतो देवः ।) [ इति प्रस्तिता । ]
राजा—कुमां प्रत्यादिष्टां स्मराभि न परिग्रहं स्रुनेस्तनयामु ।
```

पुरोहित- महाराज ! कव्यके शिष्योंके वले बानेपर वह ऋषिकत्या, ज्यों ही धपने भाग्यको कोसती हुई बीहे पसार कर रोने लगी-

बलवर्षु द्यमानं प्रत्याययतीव मे हृदयम् ॥ ३१ ॥ [हति निष्कान्ताः सर्वे । ] इति पक्कमोऽक्कः ।

राजा-तब क्या हुमा ?

पुरोहित—स्वों ही स्त्रीके जंसी एक ज्योति झाई भीर उसे झपनी गोदमे उठाकर मध्यरा-तीर्यकी मीर चली गई।।३०॥

[सब बाश्चर्य प्रकट करते है।]

राजा—हमने तो उसे पहले ही छोड़ दिया है इसलिये उसपर सोचना-विचारना व्यर्ष है। अब आप भी जाकर विश्वास करें।

पुरोहित--[देखकर] महाराजकी जय हो। [जाता है।]

राजा-वेत्रवती ! मैं कुछ धनमना सा हो गया है। मुक्ते अयनघर पहुँचा दो तो।

प्रतीहारी--इधरसे माइए महाराज, इधरसे । [ चलती है । ]

राजा—यद्यपि विवाहको सुध न होनेसे मैंने उसका प्रत्यन्त तिरस्कार कर दिया है फिर भी मेरा प्रत्यन्त कसकता हुमा हुदय न जाने क्यों रह-रह कर उसकी बातोंमें विश्वास करनेको मचल रहा है ॥३१॥

> [सब चले जाते हैं।] पौचवौं ग्रंक समाप्त।

# षष्ठो ऽङ्कः

[ततः प्रविशति नागरिकः स्थानः पश्चाद्वद्धं पुरुषमादाय रक्षिग्गौ च।]

रिवाणी—[ताडियस्वा] सले कुम्मीलमा कहेहि कहि तुए एवे मिएवन्यस्क्रिक्णामहेए साम्रकीए संपुलीमए समाप्ताविए । (परे कुम्मीरक कवय कुत्र स्वयंतन्मिएवन्यनीरकीर्एनामधेयं राजकीयमंगुलीयकं समासादितम् ।)

पुरुष:-[भीतिनाटितकेन]पन्नीबन्तु भावनिष्ठक्षे । हगे सा ईविशकस्मकाली । (प्रसोदन्तु

भाविमध्याः ग्रहं नेदृश कर्मकारी ।)

प्रथमः—र्कं शोहरणे बम्हरणोत्ति कलिम्न रज्जा पडिम्गहे विष्यो । (कि शोधनो ब्राह्मण् इति कलियस्या राज्ञा प्रतिग्रहो दत्तः।

पुरुष:—सुखुम वारिंग । हगे शङ्कावदालक्भन्तरालवाशी भीवले । (श्रुग्युतेदानीम् । म्रहं शकावताराम्यन्तरालवासी भीवर:।)

हितीय:—पाडच्चल ! कि सम्हेहि जाबी बुच्छिता। (पाटच्चर ! किमस्सामिर्जातिः पृष्टा।) स्यातः—सुम्रम कहेदु शब्बं सञ्चक्कमेरा। मा रां भन्तरा पीडबन्यह। (सुवक कथयतु सर्वमनुक-मेरा। मैनमन्तरा प्रतिवन्यय।)

उभी-ज ब्रावुत्ते बालवेवि । कहेहि । (यदावृत्त बाज्ञापयति । कथय ।)

पुरुषः—ग्रहके जालुग्गालार्बिह मच्छक्रन्थरगोवार्ष्**ह कुडुम्बभलरां कलेमि ।** (ग्रहं जानोदगाला-दिप्रिमंत्यवन्यनोपार्थः कुटुम्बमरसां करोमि ।)

#### पष्ट अङ्क

[राजाका साला नगर-रक्षक भीर उसके पीछे-पीछे दो रखवाले एक पुरुषको बाँधे हुए प्रवेश करते हैं।]

दोनों—[बन्दीको पीटते हुए] बोल रे चोर! यह राजाके नामवाली रतन-जड़ी ग्रेंगूठी तुक्ते कहिते हाथ लगी?

पुरुष — [डरनेका नाट्य करता हुमा] दया करो महाराज । मैं ऐसा काम कभी नहीं करता । पहली — तो क्या तुर्फकोई सुपात्र ब्राह्मए। समक्रकर राजाने यह दानमें दे डाली है ।

पुरुष — सुनिए तो ! मैं शक्कावतार गौवके पास रहनेवाला एक मछुमा हैं।

दूसरा-धरे चोर ! हमने क्या तेरी जाति पूछी थी ?

श्याल-सूचक ! इसे सब बातें ठीकसे कहने दो, बीचमें टोको मत ।

दोनों ---बैसी प्रापको ग्राज्ञा । हाँ, बता रे । पुरुष---मैं जान, केंटिया भीर बसी डालकर मध्स्मी फैसाया करता हूँ भीर उसीसे ध्रपने बास-बच्चोका पेट पासता हूँ । स्यालः — [विहस्य] विशुद्धो वार्रिण साजीको (विशुद्ध इदानीमाजीव: ।) पुरुषः — भद्धा मा एक्वं भरण ।

शहजे किल जे विश्विन्दिए स हु दे कम्म विवज्जणीश्रए । पशुमालसकम्मदालुसे ऋणुकम्पामिद् एव्व शोतिए ॥१॥

(अतं: मैक्स् मरा।)

सहजं किस यदिनिन्दितं न खलु तत्कमं विवर्जनीयम् । पशुमारराकमंदारुगोऽनुकम्पामृदुरेव श्रोत्रियः ॥

व्याल:-- तदो तदो (ततस्तत: ।)

पुरय:— एक्करिया विश्वयो सम्बद्धा तारिह्यमच्छे यए कप्पिट । जाव तस्य उदस्तम्भनाने पूर्व सदरामानुनं श्रंपुलीषणं देन्त्रिय चच्छा सहके ते विश्वक्याण दंशमन्ते गहिदे भावनिक्षाहि । मालेहि सा मुज्जितिह सा । साम के श्राधमनुक्तन्ते । (एक्सिमन्दियते साम्बद्धा रोहितमस्यो मया किन्यते याबन्त तस्योवराम्भन्तर इदं रत्नमानुरवहगुलोककं इस्टवा प्रभावह तस्य विक्रयार्थं दर्धयमहर्शतो भावनिक्षः । माराया वा मुञ्चत ता । श्रयमस्यागमन्द्रतान्तः ।)

स्थासः—नाञ्चम विस्तवन्यी गोहादो मण्डावन्यो एव्च रिएस्संसमं। बंजुसीनसमंतर्स्य हो विन्तरितिक्यं । रामउसं एव्य गण्डामो । (जानुक विल्वान्यी गोदायी मत्स्यवन्य एव निःसंशयम् । मङ्गुलीयकदर्यानमस्य विमर्शयितव्यम् । राजकुसमेव गण्डामः ।)

रक्षिएगी-तह । गच्छ सले गच्डमेदझ (तथा । गच्छ धरे गण्डमेदक ।)

[सब परिकामन्ति।]

श्याल-[हँसकर] बड़ा काम ले रक्खा है।

पुरय-ऐसान कहिए, स्वामी !-- जिस जातिको भगवानने जो बुरा-मला काम दे दिया है, वह छोड़ा बोड़े ही जाता है। देखिए पशुपोको भारता है तो वड़ा बुरा काम, पर बड़े-बड़े दयाबातृ बौर वेद जाननेवाले बाह्मण भी सजाके सिये पशुपोको भारते ही हैं।।१॥

श्याल - ग्रच्छा, ग्रच्छा ग्रागे बता क्या हुन्ना ?

पुरुष-एक दिन ज्योही में एक रोहू मक्षती काट रहा या त्योही उसमें यह रतन-वड़ी यमणीयों मेंगूठी दिलाई गृह गई। उसे बेचनेके तिले लाकर में दिलता ही रहा था कि ब्रायने मुक्ते बीच विचा। यही तो इस मेंगूठीके मिलनेकी क्या है। सब चाहे सार मुक्ते मारिए, चाहे स्वीविए।

स्याल — बानुक ! इसमें तो सन्देह नहीं कि यह गोह सानेवासा मधुमा हो है क्योंकि इसके सरीरसे कच्चे मौतको दुर्गन्य भा रही है। यह जो भूँगुठी मिसनेकी बात बता रहा है उसकी चसकर ठीक ठीक बौच कर लेनी चाहिए। इसनियं चलो, राजाके पास चला बाय।

दोनो बहुत अच्छा। रेगैंठकटे! चल।

```
इयाल:--सूत्रम ! इमं गोपुरबुमारे म्रप्यमत्ता पडिबालह जाव इमं म्रंगुलीममं अहात-
भएां भट्टिलो खिबेविश्व तवो सासलां पडिव्डिश्न खिड्डमामि । ( सूबक ! इमं गोपुरद्वारैऽप्रमत्ती
प्रतिपालयतं यावदिदमङ्गुलीयकं यथाऽऽगमनं मर्तीनवेद्य ततः शासनं प्रतीक्ष्य निष्क्रमामि । )
```

उभी-पिबशहु बावुसे बामिपबाददश । ( प्रविशत्वावुत्तः स्वामिप्रसादाय । )

[ इति निष्कान्तः श्यासः । ]

प्रथम:- जाख्य ! विसाधित क्लु बावुते । ( जानुक ! विरायते खल्वावृत्तः । ) डितीयः— सं धवज्ञलोवञ्चण्याचा लाधार्गे । ( नन्ववसरोपसपंशीया राजानः । )

प्रथमः--आख्रुध ! फुल्लन्ति मे हत्था इमश्ता वहस्त शुमरणा पिरादृष् । ( जानुक ! प्रस्फुरती मम हस्तावस्य वषस्य सुमनसः विनद्धृत् [ इति पुरुषं निर्दिशति । ]

पुरुष: - ए अलुहरि भावे धकालरामालरां भविदुं। ( नाहीत भावोऽकाररामाररा) भविदुम्।)

द्वितीय:-[विलोक्य ] एते सन्हारां जामी पसहत्वे सामजाशरां पिडिच्छिम इदोमुहे **बेक्सीम**वि । गिद्धवली भविद्याशि, धुरणो मुहंवा देक्सिस्प्रशि । (एव नौ स्वामी पत्रहस्ती रावकाश्वनं प्रतीक्ष्येतीमुलो हृश्यते । गृध्रवलिभंविष्यसि शुनो मुख वा द्रक्ष्यसि । )

[ प्रविश्य ]

श्याल:--सूत्रम मुञ्जेदु ऐसो जालोम्रजीबी। उववन्गो क्यु मंगुलीम्रमस्स माम्रमी। ( सूचक ! मुख्यतामेष जालोपजीवी उपपन्नः खल्वङ्ग्लीयकस्यागमः । ) सूचकः - जह माबुले भरणादि । ययाऽऽवृत्तो मरणति । )

स्याल-सूचक ! जबतक मैं महराजको ग्रेंगूठी मिलनेका समाचार सुनाकर ग्रीर उनकी आज्ञा लेकर लौटन आर्ज तबतक तुम दोनों नगरके फाटकपर सैभालकर इसकी बौकसी करना।

दोनों--हाँ, हाँ, जाइए जाइए, स्वामीकी कृपा पाइए।

[स्यास जाता है।]

पहला--आमुक ! बड़ी देर लगा दी उन्होंने तो ।

दूसरा—धरे भाई ! राजाके पास ग्रवसर देसकर ही तो पहुँचा जाता है।

पहला -- अनुक ! इसे भारनेके खिये लाल फूलोंकी माला पहनानेको मेरे हाथ बढ़े खुजला रहे हैं। [मसुएकी घोर संकेत करता है। ]

पुरुष -- भाई, बिना बातके मुक्ते क्यों मारने पर उतारू हो रहे हो ?

बुसरा-[देखकर] वह देखो ! हमारे स्वामी हाधमें राजाका ब्राज्ञा-पत्र लिए चले ब्रा रहे हैं। प्रव या तो तू गिद्धोंका भोजन बनेगा या कुत्तोंसे नोचा जायगा।

[स्यालका प्रवेश ]

रैयाल — सूचक ! छोड़ दो इस मञ्जूएको । ग्रेगुठी मिलनैका ठीक विवरण मिल गया। सूचक-जैसी स्वामीकी ग्राज्ञा ।

द्वितीय —एको जमकादर्श पविकास पिंडिंगिबुत्ते। (एव यमसदनं प्रविष्य प्रतिनिवृत्तः।) [इपि पुरुषं परिमुक्तवन्थनं करोति।]

पुरुषः — [स्यालं प्रसाम्य ] भट्टा! छह कोलिको मे खाजीवे। (मर्तः! स्रय कीटको मे खाजीवः।)

ह्यालः — एसी मष्टिरा ग्रंगुलीग्रमपुरससम्मियो पसावो वि वावियो। (एप भनीङ्गु-इसीयकमूल्यसंमितः ग्रसादोऽपि दापितः।) [ इति पुरुषाय स्वं प्रयन्छति । ]

पुरुष: -[ सत्रातामं प्रतिगृहा ] भट्टा ! ब्रस्तुग्गहीबन्हि । ( भर्तः ! ब्रनुगृहीतोऽस्मि । )

सूनकः—एशे रागम धनुगाहे जे शुलादो धवदालिम हित्यवकन्त्रे पिडट्टाविदे। ( एप नामानुग्रहो यच्छूलादवतार्य हस्तिस्कन्त्रे प्रतिद्वापितः। )

जानुक:--माबुल ! पिनदोशं कहेहि तेसा मंगुनमएसा भिर्सो शम्मदेसा होदव्यं।

( प्रावुत्त परितोषं कथय तेनाङ्गुलीयकेन भर्तुः संमतेन भवितव्यम् । । )

द्यातः — ए। तस्ति महापहं रदशं भट्टिलो बहुमवं ति तक्कीम । तस्त दंसऐल मट्टिलो स्वीभक्ती कलो मुक्तराविदो । मुहुतसं र्याक्षियमभीरो वि पञ्चसमुद्राणसलो स्नाति । ( न तिसम्प्रश्नि रतं भत्नेबंहमतीमित तक्वामि । तस्त दर्शनेन भत्रीसमनो जनस्मारितः । मुहुतै प्रकृतिनम्मीरोशि पर्युस्कृतम्बन सामीत् । )

सूचक:--क्षेविदं साम बावुत्तेस । ( सेवितं नामावुत्तेन । )

जानुकः — एं भरणाहि इमका कए अध्विकाभन्त्योत्ति । ( ननु अरा घस्य कृते मास्त्यिक-मर्तुरिति । ) [ इति पुरुषमञ्जया पश्यति । ]

दूसरा - धरे, यह तो यमराजके घर पहुँचकर लौट ग्राया ।

[उसका बन्धन खोलता है।] पुरुष — [स्यालको प्रसाम करके] कहिए स्वामी! मेरा काम कैसा निकला?

स्याल — ले ! महाराजने इस अँगूठीके मोलके बराबर घन भी तुभ्के प्रसादमें दिया है। [मञ्जूणको घन देता है। ]

पुरुष — [हाथ जोड़कर धन लेता है। ] बड़ी दया है ग्रापकी, स्वामी !

सूचक—सब्सुच दया तो इतीका नाम है कि झूलीसे उतारकर हामोकी पीठपर बैठादिया है।

जानुक — स्वामी ! इसे प्रसाद नहीं, पारितोषिक कहिए । क्योंकि जान पड़ता है कि वह भैंगुठी स्वामीको बढी धच्छी जैंबी है ।

स्पाल—इस मेंगूटीके रालोके कारण महाराजने उसका मादर नहीं किया वरनू उसे देवते ही उन्हें प्रपने किसी प्यारेका स्मरण हो माया। क्योंकि यद्यपि स्वामी स्वमावसे ही वदेगम्मीर हैं फिर भी मेंगूटीको देखकर वे योड़ी देरके लिये धनमनेनो हो गए थे।

सूचक — तब तो सचमुच ग्रापने राजाका वडा काम किया है।

जानुन—यों कहो कि इस मञ्जूएने राजाका काम किया है। [मञ्जूएको ईर्प्याकी हिष्टसे देखता है।]

पुरुष:—भट्टालक ! इदो बद्धं तुन्हारणं श्रुमशोमुल्लं होतु । (भट्टारक ! इतोऽयं ग्रुप्माकं सुमनो-भूत्यं ववतु । )

जानुकः-एसके जुज्जई । (एतावद्युज्यते । )

स्थाल:—धीकर ! महत्तरी तुर्व पिधवकाससयी वार्ति वे संबुत्ती । कादम्बरीसिक्कारं धम्हार्त्व पदमसीहित् इच्छीश्रवि । ता सीच्छियाप्तं एव्य गच्छामी । (शीवर ! महत्तरसर्व प्रियवयस्थक इदानी मे संबुत्तः कादम्बरीसाझिकमस्माक प्रथमश्रीहृदिमिक्यते । तच्छीण्डिकापरणमेव गच्छामः ।)

> [इति निष्कान्ताः सर्वे । ] ।। प्रवेशकः ।।

[ ततः प्रविशस्याकाशयानेन सानुमति नामाप्सराः । ]

सानुतती—िए लाहिरं मए पञ्जामिए क्यारिए के मण्डरातिस्वाधिए कर के मा साहुक-एसस सिमेश्वमानो ति । रंपं इमस्त राएसिए। उदयं पण्डमक्षीकरिरसं । सेए आसंक्रमेश सरोरम् ना ने सज्यन्ता । ताए स इहिहुणि मिर्च सारिहपुण्डम्हि । [सन्तादवनीय ] कि सु ब्रम्बु जुक्छवे वि एए क्ष्मुसार्थ विद्या राम्यकं वीसद् । मान्य मे विहुषो परिवासिए सम्यं परिप्पादं । कि दुसहीए मानरो मए माए इदक्त हो हु । इमाएं एव्य उच्चाएपाति-माएं तिरस्वारियोगिक्षकुष्यणा पस्स्वतिस्ता भविम ज्वलहिस्सं । (निवंतित मया पर्याद-निवंतीनीय मप्पारती संतानिस्यं यानरसाधुजनस्याभियेककाल इति । साप्रतमस्य राजवेदरन्तं प्रवादा-करियामि । मेनकाशस्त्रनेन सरीरपूता से शकुन्तता । तथा च दुहितुनिसित्सानिष्टपूर्वादीस । कि पुसलु क्षुतुरसवेशि निवस्तवारममिन राजकुलं इस्यते। मस्ति से विमवः प्रशिवाने सर्व परिवानुस् ।

मसुद्रा — स्वामी ! इनमे से द्राधा द्राप द्रपने पान-फूलके सिये ले लीजिए।

जानुक-पह तो इनका पद ही है।

स्याल----मञ्जूष् ! झाजसे तुम हमारे बढे प्यारे मित्र हो गए। चलो, हम-तुम चलें झौर मदिराके झागे झपनी मित्रता पक्की कर लें। चलो, मदिराघरमें चला जाय।

> [सब जाते हैं। ] ।। प्रवेशक ।।

[ माकाशमें विमानपर चढ़ी हुई सानुमती भ्रप्सराका प्रवेश । ]

सानुमती—सामुजनोंके स्नानके समय घप्परातीर्यकी देख-साल करनेकी घाज मेरी बारी थी। वह काम तो कर चुकी। वर्लु घड चलकर घपनी धांत्रीसे उस राजांपकी दक्षा तो देख मूँ क्योंकि मेनकाकी कन्या होनेके नाते शकुन्तका भी मेरी कन्या ही हुई। उसी मेनकाने घपनी कन्याके सिये कुछ उपाय करनेकी मुक्ते बहुत पहलेसे ही कह रक्खा है। [बारों घोर देखकर] घरे! बसन्तके उत्सवका दिन घा पहुँचा घोर यहाँ राज-प्रवनमें कि तु सस्या बादरोमया मानयितव्यः भवतु धनयोरैबोद्यानपालिकयोस्तिरस्करली प्रतिरुखनान्धना पार्भवतिनी भूत्वोपनप्तये । ) [इति नाट्योनावतीर्यास्यता । ]

[ततः प्रविशति चूतांकुरमवलोकयन्ती चेटी । श्रपरा च पृष्ठतस्तस्याः । ]

प्रथमा ---

त्रातम्महरिश्रपएडुर जीविदसव्यं वसन्तमासस्स । दिहो सि चूदकोरत्र उदुमङ्गल तुमं पसाएमि ॥ २ ॥

( म्रातास्रहरितपाण्डुर जीवितसर्वे वसन्तमासस्य । हष्टोऽसि जूतकोरक ऋतुमङ्गल त्वां प्रसादयामि ॥)

द्वितीया-गरहृदिए कि एमाइएगी मन्तेसि । ( परशृतिके किमेकाकिनी मन्त्रथसे । )

प्रमा-महम्रारिष् वृदकलिसं देविलसं उम्मतिमा परहृदिमा होदि। (मधुकरिके वृत-कतिकां हट्टोन्मत्ता परमृतिका मदित।)

हितिया—[तहर्षं स्वरयोपगम्य] कहं उबहिंदो महमालो। (कषशुपिवतो मधुमालः।) प्रथमा—महस्रारिए तब दास्यि कालो एसो मदिक्यमगीदास्यं। (मञ्जूकरिके तवेदानी काल एक मदिकभ्रमगीतालाम्।)

हितीया—तहि धवलन्य मं बाव धागपाविद्विषा अविष्य पुरक्तिका गेण्हिम कामवै-वण्यामा करीन । (सिंह प्रयत्नवस्य मा यावद्यपादिस्थता भूत्या चूतकतिका ग्रहीस्था कामवैवाचैन करोगि ।)

एकदम सन्नाटा! यद्यपि दिव्य इंग्टिसे मैं सब कुछ जान सकती हूँ, फिर मी घ्रपनी स्वीकी बात तो रखनी हो होगी। श्रेच्छा, तिरस्करिएती विद्यासे ग्रंपनेको छिपाकर इन मालिनोंके साथ-साथ चलकर यहाँका सब समाचार लिए लेती हूँ।

[विमानसे उतरनेका नाट्य करके नीचे सड़ी हो जाती है।]

[ब्रामकी बीर देसती हुई एक परिचारिका ब्राती है। उसके पीछे दूसरी परिचारिका है।]

पहली—हे बसन्त ऋतुके बीवन-सर्वस्व ! वसन्तके संगल स्वरूप ! हेलाल, हरे, पीले रंगवाले बीर ! प्राज पहले-पहल तुम्हारा दर्शन हो रहा है। तुम हमपर प्रसन्न हो जामी जिससे हम सोगोंका वसन्त सुससे बीते ॥२॥

दूसरी-परी परमृतिका (कोयल) ! तू बक्रेले-बक्रेले क्यों कूक रही है ?

पहली---मधुकरिका (भौरी)! भ्रामकी बीर देशकर परभृतिका (कोषल) तो सतवासी हो ही जाती है।

दूसरी—[ उल्लाससे भरी हुई शीघ्रतासे पाम जाती है] क्या बसन्त था गया ? पहली—मधुकरिका (भौरी) ! तेरे भी तो मस्तीके गीत गानेके ये ही दिन हैं।

दूसरी—सली! मुक्ते सहारावे तो पङ्कोंके बल इस्क्री होकर पूजाके सिये सामकी वीर उतार लूं। प्रथमा--- अद्द सम वि क्लु ग्रद्धं ग्रव्वराफलस्स । ( यदि समापि खल्बर्धमार्चनफलस्य । )

द्वितीया — सकहिदे वि एवं संपञ्ज आको एक्कं एव्ज एवे जीवियं पुषाहिदं सरीरं। [सलीमवलम्ब्य स्थिता जूतांकुरं गृह्मति ] सए सप्पत्तिबुद्धो वि जूवप्पसवो एश्व बन्धए।भङ्ग-पुरभी होवि। [दित कपोतहस्तकं हस्या ]—

> तुमं सि मए चूदंकुर दिएखो कामस्स गहिदधणुत्रस्स । पहित्रज्ञणुत्रहल्क्स्रो पञ्चन्महित्रो सरी होही ॥ ३ ॥

( प्रकथितेऽध्येतस्यंपद्यते यन एकमेव नौ जीवितम् द्विचा स्थित अधीरम् । ग्रये प्रप्रतिबुद्धोऽपि चूतप्रसवीऽच बन्धनभञ्जसुरभिभवति ।

> त्वमित मया चूताकुर ! दत्तः कामाय गृहीतवमुषे । पश्चिकजनयुवतिलक्ष्यः पश्चाम्यधिकः शरो भव ॥ )

[इति चूनाकुरंक्षिपति ।]

[ प्रविश्यावटीक्षेपेगा कृपितः ]

कंचुकी—मा तावत् । श्रनात्मन्ने देवेन प्रतिषिद्धे वसन्तोत्सवे त्वमान्नकलिकाभङ्गः किमारभसे । उभे—[भीते ] पसीवदु अञ्चो । अन्महीदत्वाची वर्षः। (प्रतीवत्वार्यः । अगृहीतार्षे भावाम् । )

पहली -- पूजनका बाधा फल मुक्ते भी मिले तो सहारा दूँ।

हुसरी—वह तो बिना कहे ही मिल जाता क्योंकि हम तुम तो दो शरीर धौर एक प्राण् हैं। [ सब्बीके सहारेक्ष प्रामको बीर उतारती हैं।] बाह ! यथिय घमो बीर बिल्ल नहीं पाई है फिर की बालसे तोड़ते ही केंसी मुगन्य फटी एक रही हैं। [ सञ्ज्ञांनो बीचकर ] घरी धामकी मञ्जूष्टी! मैं तुम्में पतुष-बारी कामदेवके लिये में द करती हूँ। परदेशमें गए हुए कोगोंकी युवती दिक्योंको काम-बीड़ा देनेके लिये तुम कामदेवके वीचो बालोमें सबसे धिषक पैनी बन जामो।।१।।

> [ ग्रामकी मंजरी डाल देती है। ] [ परदा सटककर कञ्चुकीका प्रवेश ]

कं बुकी --[क्रोधित होकर ] है, हैं ! यह क्या कर रही हो नासमक छोकरियो ! जब राजाने इस वर्ष वसन्तोत्सव रोक दिया है तब तुम लोग धामकी मखरीको क्यों छेड़े जा रही हो ?

दोनों—[डरी हुई-सी]क्षमाकी जिल्झार्य! हमे इसका ज्ञान नहीं था।

कंजुको — न किल खूर्त युवास्था यद्वासिन्तकैस्तर्शनरिप देवस्य शासनं प्रमाशीकृतं तदाश्रीयिभः पत्रिभिश्रः । तथा हि—

चुतानां चिरनिर्गताऽपि कलिका बध्नाति स्वं रजः

संनद्धं यदिप स्थितं कुरवकं तत्कोरकावस्थया । करुठेषु स्वलितं गतेऽपि शिशिरे पुँस्कोकिलानां हतं

शक्के संहरति स्मरोऽपि चिकतस्तुणार्धकृष्टं शरम् ॥४॥

सानुमती— एस्थि संदेहो । महाप्यहाची राएसी । ( नास्ति सदेह: । महाप्रमानी राजिंव: । ) प्रथमा— प्रज्ञ कति विषहाई अन्हाएं मिलावनुषा रिष्टुएल अट्टिएोपाममून पेतिवाएं एत्य घ रो पमवत्यएस्त पालकन्म समिष्यः । ता ब्राम्नुष्यराए सस्मुप्युच्चो अन्हेर्ति एसी कुलत्तो । ( प्रायं ! कति दिवतान्यावयोगिमावस्तुना राष्ट्रियण अट्टिनीयादमूननेपितयो: प्रत्र च ती प्रमद्यनस्य पालनकमं समिष्तम् । तदागनुकत्याप्रसूत्युचं साबान्यानेय नृतान्तः। )

कंचुकी-भवतु। न पुनरेवं प्रवस्तितव्यम्।

उभे — प्रज्य ! कोबूहलं रंगे । यह इमिरा। बर्लेश सोदव्यं कहेंदु प्रज्यो किशिमित्तं भिट्टिंगा वसन्तुस्सयो पश्चितद्धो । (भावं ! कोनूहलं नौ । यद्यनेन जनेन श्रोतव्यं कथयस्वायं: कि निमित्तं भन्नी वसन्तोतस्वः प्रतिपिद्धः )

सानुमती—उस्सविष्मा क्लु मञ्चला। मुक्ला कारलेल होदव्यं। (उत्सविश्रयाः खलुः मनुष्या:। गुरुला कारलेन भवितव्यम् ।)

कंजुकी—क्या तुम लोगोने नहीं मुना कि वसन्तमे फूनने-फलनेवाले बृक्षोने ध्रीर उनपर बतेरा लेनेवाले पिलयोंने मी महाराजकी माज्ञा मान ली है। देखी—पामके बीर बहुत पहले फूट प्राए थे, पर उनमे पराग मंत्री लग्न होई धा पाया है। कुरवका फूल खिलना हो चाहता था, पर धर्मी ज्यो-का-त्यों बेंचा पढ़ा रह गया है। जाड़ा बीत जाने पर भी कोयलकी फूक उनके गले तक धाकर ही रक गई है। कामदेव भी धपने तूलोरसे बाला निकालता है पर बरकर फिर उसीमे रख लेता है, थ्रोड़ नहीं पाता।।।।।

सानुमती - इसमें क्या सन्देह है ! राजिंषका बड़ा भारी प्रताप है।

पहली — प्रार्य ! नगर-रक्षक मित्रावसुने हम लोगोको प्रभी थोड़े दिन पहले ही महाराजकी सेवामे प्रमद-वनकी रखवाली करनेके लिये भेजा है। इस्रलिये नई होनेके कारण हम लोगोको इस बातका पता ही नहीं था।

कचुकी---ग्रच्छा, फिर कभी ऐसा काम न करना।

दोनो--- प्रायं ! हम भी यह बात मुनना चाहतो हैं। यदि सुनानेसे झड़चन न हो तो क्रुपाकर बतला दीजिए कि महाराजने वसन्तोस्सव क्यो रोक दिया है।

सानुमती — मनुष्योको तो मेले-उत्मवोका बड़ा चाव होता है, इसिलये उत्सव रोक देनेका कोई बहुत ही बड़ा कारण होगा। कं चुकी — बहुलीभूतमेतींत्क न कथ्यते । किमत्रभवत्योः कर्रापर्थं नायातं सस्कृतताप्रत्या-वेत्रकीजीनम् ।

उसे—-सुदं रहिश्वनुहासे साथ संगुलीसम्बद्धत्यः । (शृतं राष्ट्रियमुलायावदंगुलीयकदर्धनम् ।) कपुको--तेन झूल्यं कद्यायतस्यत् । यदंव सञ्ज द्वांगुलीयकदर्धनावनुस्तृतं देवेन सत्यमुखपूर्वा मे समनवती रहिस झकुन्तला मोहास्त्रत्याविष्टेति । तदा प्रमृत्येव पश्चात्तावपुत्यतो देवः । तथा हि —

रम्यं द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृतिभिन्नं प्रत्यहं सैन्यते शय्याधान्तविवर्तनैर्विगमयन्युन्निद्र एव वपाः। दाचिष्येन ददाति वाचस्चचितामन्तःपुरेभ्यो यदा गोत्रेषु स्त्वलितस्तदा भवति च त्रीडाविलच्चित्रस् ॥॥॥ वानुपती--विक्रंमे। (वियंमे।)

एदु एदु भवं। (एतु एतु भवादु।)

कञ्चकी — प्रच्छा, यह बात जब चारों घोद फैल गई है तब मैं भी कहे उालता हूँ। क्या शकुन्तलाके छोडे जानेकी बात तुम लोगोंके कानमें नहीं पड़ी है ?

दोनों — हीं, राजाको संपूठी मिमने तककी बात तो नगर-रसकके मुंहसे हम मुन कुकी हैं।
कञ्चकी — तब तो दोड़ा ही सुनाना रह गया है। उस संपूठीको देखते ही महाराजको स्मरण हो उठा कि मैंने शकुन्ततासे एकान्तमे विवाह किया दा और भूनसे उसका निरादर कर दिया। तमीचे उन्हें बढ़ा पह्नतासा हो रहा है भीर उनके मनको न तो भव कोई मुन्दर वस्सु ही भारतो है भीर न वे पहले के समान मित्रयोके ही साम नित्य बँठते हैं। पर्याप्यर करवट बदलते हुए वे पूरी रातें जाग-जागकर विता देते हैं। जब रनिवासकी रानियों उनसे हठ करके इस उदासीका कारण पूछती हैं तब स्तिकों उनके मुंहसे शकुन्तवाका नाम निकल जाता है भीर वे बड़ी देर तक खजाए रह बाते हैं।।।

सानुमती—यही तो मैं सुनना चाहती थी। कञ्चुकी—वस, इसी दुःसके कारल वसन्तोरसव रोक दिया गया है। दोनों—तब तो ठीक ही है। [नेषय्यसे]

बाइए महाराज, बाइए i

कं चुकी-[कर्ण दत्वा] समे । इत एवाजिवतंते देवः । स्वकर्मानुष्ठीयतासु । जभ-तह । (तथा ।) [इति निष्कान्ते]

[ततः प्रविशति पश्चात्तापसङ्शवेषो राजा विदूषकः प्रतीहारी च ।]

कंडुकी — [राजानमनतीस्य] मही सर्वास्ववस्थातु समसीयत्वसाकृतिविशेषासाधृ । एवसुस्यु-कोऽपि प्रियदर्शनी देवः । तथा हि—

#### प्रत्यादिष्टविशेषमण्डनविधिर्शमप्रकोष्टार्पितं

विश्वत्काञ्चनमेकसेव वलयं सासीपरकाधरः ।

चिन्ताकागरसञ्ज्ञान्तनयनस्तेजोगुसादाहमनः

संस्कारोस्लिखितो महामिकारिव चीखोऽपि नालस्यते ।।६॥

सानुमती—[राजानं दृष्टवा] ठाएँ क्बु पञ्चादेसविवालिया वि इमस्त किदे सउग्वला किसम्मवि ति । (स्थाने सनु प्रक्षादेशविवालिताऽन्यस्य कृते शकुन्तता क्लाम्यतीति ।)

राजा—[ध्यानमन्दं परिक्रम्य] —

प्रथमं सारङ्गाच्या त्रियया प्रतिबोध्यमानमपि सुप्तम् । ऋतुशयदुःखायेदं हतहृदयं संप्रति विवुद्धम् ॥७॥

कञ्चुकी—[कान सगाकर] घरे! महाराज तो इघर ही चले बारहेहै। घव बाघो, तुम स्रोग प्रपना-प्रपना काम देखो।

दोनो--बहुत भच्छा । [दोनो जाती हैं ।]

[विदूषक भीर प्रतीहारीके साथ पछताते हुए राजा ग्राते हैं।]

कञ्चको — [राजाको देखकर] यहा ! वो कुचर होते हैं वे तभी दवायों में पच्छे लगते हैं ! देखों, उदास होते हुए भी महाराज करें बायके लग रहे हैं ! क्योंकि—केवल बाएँ हाथ परके मोधेके एक जुनवन्य ने छोड़कर उन्होंने शोभा बढ़ानेवाले सभी शहने उतार दात है, उनकी इसीसी है मोचेका प्रोठ भी लाल हो गया है योर चिन्ता के कारण राज्य राज्य नावनेसे उनकी पाँचे भी समझ्य पर्द है। पर रह सकार दु:बी होनेपर भी वे उसी प्रकार दुनने नहीं लगते में से सारकर कारण हुमा वह महामाणि, जो छोटा हो जाने पर भी प्रकार इनके कारण छोटा नहीं सपता ।।६॥

सनुमती—[राजाको देखकर] यदापि शकुन्तलाको छोड़कर इन्होंने उसका बड़ा भारी अप्रमान किया है तिसपर भी शकुन्तलाका इनके लिये तहपना ठीक ही जैनता है।

राजा—[चिन्तार्गे पूनता हुषा] उस समय जब वह मुगके समान धौबाँबालो मेरी प्यारी सकुन्तता बार-बार मुझे समस्रा रही थी तब तो मेरी घों जुनो नहीं, घव केवल पछतावेका दु:ख सहेके निये मेरा यह प्रभागा हुदय बाग उठा है।।।।। सानुमती—र्ण इंविसारिं तंबस्सिंगीए बाब्रहेबारिं। (नन्वीदृशानि तपस्विन्या घाग-वेयानि ।)

विद्यूष कं:—[बपनार्थ] लींघवी एसी मुझी वि सउन्वलावाहित्या। ए। प्रास्ये कहं चिकिष्किद्वरुको भविस्तिवि ति । ( लिङ्क्ति एप भूबोऽपि शकुन्तवाव्याधिना। न जाने कर्ष चिकि-स्थितव्यो मेविष्यतीति।)

कंकुकी---[ यथान्व ] बयनु जवतु वेदः । बहाराज ! प्रत्यवेक्षिताः प्रमदवनभूमदः । यथान् काममध्यास्तां विनोबस्थानानि महाराजः ।

राजा — केमवित ! महक्तादमात्मकार्यपश्चनं ब्रूहि । विरश्नदोक्षमान्त्र संभावितकरमानिरस्य कर्याक्षममध्यातिक् । यदप्रत्यवेतिकां वीरकार्यकार्येका सरप्रभारोच्य दोवताविति ।

प्रतीहारी-जंदेवो सारावेदि । ( यहेव ग्राजापयति । [ इति निष्कान्ता । ]

राजा — बातायन ! स्वमपि स्वं नियोगमञ्जून्यं कुरु ।

कं चुकी — यबाझापयति देवः । [ इति निष्कान्तः । ]

विद्रुपक—िकं भववा सिम्माच्छकं। संपर्ध शिक्षराववच्छेकरमणीए इमीस्स पमार-वक्कद्देसे मत्तालं रमहस्तति। ( इतं भवता निर्मक्षिकम्। सांप्रतं विशिदातपच्छेवरमणीयेऽस्मिग्न-मदवनोद्देशे मात्मानं रमधिच्छति।)

सानुमति - स्या करें, बेचारी शक्ताना के बाग्य ही ऐसे हैं ?

विदूषक — [ अलग ] बोह ! शकुन्तलाके रोगने इन्हें फिर आ घेरा है। म जाने यह रीग जायगा करेंसे ?

कञ्चुकी—[पास जाकर] महाराजकी जय हो। प्रयद-वनकी भूमि भाइ-जुहारकर डीक कर दी गई है। प्रव प्राप चलकर जवतक चाहें तबतक उस मनवहलायकी भूमिमें विकास करें।

राजा—प्रतीहारी ! जाकर मेरी घोरले धमारम प्रायंपिधूनने कहना कि घाव मैं देरछे छठा हूँ, इसलिये न्याय करनेके लिये समा-भवनमें नही पहुँच पाऊँगा। प्रजाका जो कुछ भी सीमें हो वेह औप सिलाकर मेरै पोस मिजवा दोजिएगा। समझी।

प्रतीहारी-जैसी महाराजकी माजा। [ जाती है। ]

राजा — जाधो वातायन ! तुम भी अपना काम देखो ।

कञ्जुकी -जैसी देवकी माजा [ जाता है। ]

विदूषक— अच्छा किया जो सब मिक्सियों उड़ार्थी। सब साप चलकर उस प्रमदेवनमें मन बहुसाइए जहाँन तो जाड़ेकी ठंडक ही हैन गर्मीकी तथन ही। राजा - वयस्य यदुष्यते रन्ध्रोपनिपातिनोऽनर्था इति तदस्यभिचारि वचः कुतः ।

म्रुनिसुताप्रक्षयस्मृतिरोधिना मम च म्रुक्तमिदं तमसा मनः । मनसिजेन सखे प्रहरिष्यता धनुषि चृतशस्थ निवेशितः ॥ ८ ॥

विद्वयक:—चिट्ठ दाव । इमिला दण्डकट्टेल कन्दणबार्ण लालइस्सं । ( तिष्ठ तावत् । यनेन रण्डकाटेन कन्दर्यवार्ण नाशिष्यामि ।) [ इति रण्डकाष्ट्रमुखम्म नृतीकुरं पातमित्रुमिण्डिति ।] राजा—[ सरिमतस् ] अचत् इष्टं ब्रह्मचर्चलस् । सत्ते ! क्योपिक्टः प्रियामाः विश्ववत्रुका-रिलीस् लतास् इष्टं विकोमसामि ।

विद्रपक:— सं आसम्प्रपरिधारिका बहुरिक्षा अवदा संदिष्टा माहवारमध्ये इमं वैसं सदिवाहिस्सं । तहि वे चित्रफलक्षणं सहस्वतिहिदं तसहोतीए सज्यक्ताए पिकिस्सि सारोहि ति । (नज्यातन्त्रपरिचारिका चतुरिका सत्तता संदिष्टा नामवीनव्दर इमंगे वेनामविवाह-क्रियो । तम में नित्रफलक्षणां स्वहत्वितिता तमगदराय: सक्ततावाय: प्रतिकृतिमानयेति ।)

राजा—ईंट्रसं हृदयविनोधनस्थानम् । तसमेव सार्गमादेशय । विदूषकः—इवो इवो भवं । ( इत इतो भवान् । ) [ उसी परिकासतः । सानुसरयनुगच्छति । ]

राज—वयस्य ! किसीने बहुत ठीक कहा है कि विपत्ति सदा घषसरकी ताकमें रहा करती है । देखों— प्रभी मेरे मनसे शकुललाको भुवा देनेबाला मोह जतरा ही नहीं चाकि मुक्ते भारनेके लिये घपने बनुवपर भामके बौरका यह नया बास्स खुककर कामदेव भी भा मसका।। न।।

राजा—[हैंबते हुए ] बच्छा-धच्छा, रहने दो। देब लिया तुम्हारा ब्रह्मतेष । अब चलो मित्र, कोई ऐसा स्थान बताओ जहीं बैठकर प्रियासे कुछ-कुछ मिलतो-जुलती खता-धोंको देखकर घपनी धाँखें ठल्डी की लायें।

विद्वक—पर प्रापने तो सभी रिनवासको दासी चतुरिकाको कहा है न, कि हम मामबी-मंडपमें जाकर जो बहलाते हैं और तुम हमारे हायका खीचा हुन्ना खकुन्तखाका विश्व वहाँ लेती माना।

राजा---हाँ वह स्थान तो है मनबह्मावका । तो उत्थर ही से चलो । विद्यक---तो इथरसे ग्राइए महाराज, इचर से ।

[ दोनों मुझ्ते हैं, सानुमती पीछे हो सेवी है । ]

विद्वश्वः:—एसो मिलिस्तागद्वश्वसत्त्वाहो माहबीमण्यको उवधाररमिल्ज्यवाए शिस्संसर्घ साम्रवेश विद्या रहे विद्यादि । ता विविश्तम शिसीबद्व अर्थ । (एव मशिशावागद्वकसनावा माबबीमण्यप उपचाररशीयतया तिःसंशयं स्वागतेनेव तो प्रतीच्छति । तस्त्रविस्य निवीदतु मवानु ।)

[सभी प्रवेशं कृत्वापविष्टी ।]

सानुमती—लवासंसिक्ता बेक्सिस्सं बाव सहीए पहिकिति । तदो से भन्त्यो बहुगुर्ह प्रद्याणं सिवेबहरूलं । (नतासंत्रिता द्रक्यामि तावत्सस्याः प्रतिकृतिम् । ततोऽस्या मर्तुबंहुमुख-मनुपागं निवेदयिष्यामि ।) [इति तथा कृत्वा स्थिता ।]

राजा—सबै सर्वभिदानौँ स्मराभि त्रकुन्तलायाः प्रवस्त्रुतान्तम् । कथितवानिस्म भवते च । स भवान्त्रस्यादेशवेलायां बत्सभीपगतो नासोत् । पूर्वभिष न त्वया कदाजित्संकोतितं तत्रभवत्या नाम । कथिदहानव विस्मृतवानिह त्वम् ।

विद्रुपक:— ए विश्वसरामि । किंतु सब्बं कहिम सबसारो उरा तुए परिहासविषण्यभो एसो रा भूवत्यो ति भावनिवारं । मए वि मिण्ण्यद्वद्विरा तह एव्य गहीवं । सहवा मिवस्थादा क्षु बतवदो । ( न विस्तरामि । किंतु सर्व कवविःवाऽवाने पुनस्त्या परिहास-विजन्त एव न भूतार्थ इरवाक्यातम् । मयापि मृत्यिक्युद्धिना तर्यव प्रहीतम् । सम्बन प्रवितस्थता सन्तु वजवती ।)

सानुमती एक्वंस्पेदं। (एवं नुएतत्।) राजा [ब्वान्वा] सखे! त्रायस्व सामृ।

विदूषक — देखिए ! फूलोंसे सबी हुई मिएिखिलाकी सुन्दर चौकी बिछाकर यह माघवीकी कुंज मानो धापका स्वागत करनेकी बाट देख रही है। इसलिये वही चलकर बँठा जाय।

#### [दोनों प्रवेश करके बैठते हैं।]

सानुमती— अञ्खा तबतक मैं सताको घोटते देसती हूँ कि मेरी ससीका चित्र कैसा बना है। तभी तो मैं बाकर उससे बता सकूँगी कि तुम्हारे पति तुमपर कितने प्रकारसे प्रेम दिसा रहे हैं। [वैसा करती है।]

राबा—वयस्य ! धव धकुन्तलाको सभी बातें स्मरल घा रही हैं घीर तुमसे तो मैं सब बता फुका हैं। जब मैंने धकुन्तलाको यहसि सौटाया घा उस समय न तो तुम ये ही फ्रीर न तुमने वे सब बातें ही स्मरल दिलाई। बान पहला है नेरे हो समान सुम बी भूल गये थे।

विदूषक— भूला तो नहीं था। पर सब कुछ कह चुकनेपर आपने अतमें जब यह कह डाला कि ये सब बार्जें तो मैंने हैंसोमें कही यों तब मेरी मट्टीकी पिडवाली खोपड़ी भी वही खच समफ बैठी। या यों कहिए कि वो होनेवाला होता है वह होकर ही रहता है।

सानुमती — यही बात है। राजा — [सोचकर] बचामो मुक्ते मित्र ! विदूषकः — भो कि एवं । श्रञ्जवन्यां कृष्ठ दिसं तुद्द । कवा वि सम्पूरिसा सोमवत्तव्या श होन्ति । स्वयादे वि स्थिकस्या विरोधो । (भो: किनेतत् । धनुषपनं सत्वीदसं स्वयि । कवाऽपि सस्पृद्यः शोकवत्तव्या न भवन्ति । नन् प्रवातेऽपि निष्कम्या निरयः ।)

राजा — वयस्य ! निराकरत्वविक्सवायाः प्रियाया समवस्थामनुस्मृत्य बलवदशरहोऽस्मि । सा हि—

> इतः प्रत्यादेशान्स्वजनमनुगन्तुं व्यवसिता स्थिता तिष्ठेत्बुच्चैर्वदति गुरुशिष्ये गुरुसमे । पुनर्दिष्टं बाष्पप्रसरक्कुषामर्पितवती

मयि करे यत्तत्सविधमित शन्यं दहति मास् ॥ ।।।

सीनुमती—ग्रम्महे। ईदिसी स्वकान्नपरवा इमस्स संवावेत् ग्रहं रमामि। (ग्रहों! विक्री स्कार्यपरता। श्रस्य संतापनाहं रमे।)

विदुषक:--भी प्रतिय में तक्को केला वि तत्तोहोबी माम्रासचारित्या स्पीवे लि। (मी: परित में तर्क: केनापि तत्रभवती माकासवारित्या नीतेति।)

राजा—कः पतिबेबतामन्यः परामर्ष्ट्रमुत्तहेत । मेनका किल संख्यास्ते जन्मप्रतिष्ठीत श्रतवानस्मि । तत्सहवारियोभिः सखी ते हतेति मे हृदयमाशब्दुते ।

सानुदती—संमोहो क्खु विम्हषांताज्ञो स पडिबोहो। (संमोहः खलु विस्मयनीयो न प्रतिबोधः।)

विदूषक — घरे धाप यह क्या कर रहे हैं ? यह घ्रापको होभा नही देता। सज्जन सीग कभी ऐसे हुसी नही होते। देखिए, ग्रांधी ग्रानेपर भी पहाड़ नहीं हिना करते।

राजा-- निज ! जिस समय मैंने प्यारीको यहाँचे लौटाया उस समय उसकी जो दशा की उसे स्मरण करके में माने मे नहीं रह नाता। क्योंकि, उस समय वह-प्रव यहाँचे लौटा वी गई मीर माने स्मरण सामियोंके नोके बतने समी तब पुरुके समान पुरुव हुट सिम्बॉने उसे डॉटकर कहा कि सुन यही रही। वह कहा है गई। उस समय मौजोंने मौल प्रकर मुक्क निष्टुरकों मोर उसने वो देखा ना वह पुक्ते में सी नी वह सह है जैसे किसीने विषये बुक्ते हुए सरकते मेरे सारीरमें वाब कर दिया ही। सा

सानुमती — प्ररे! ग्रपने किएपर इतना पक्षतावा! इनके दुःसको देकर मेरे जी को बड़ा सन्तोप मिल रहा है।

विद्यक — महाराज ! में सोनता हूँ कि देवी शकुन्ताताकों कोई स्वर्गीय दूत उठा ले गया होगा। राजा—परे, उस पतिदताको दूसरा झू कौन सकेंगा। पर सुना है कि उसकी माँ मेनका है। मुन्ते डर है कि कहीं उसकी बस्तियाँ हो। उसे न उठा ले गई हों!

सानुमती — इस समय राजाको जो इतनी बात स्मरण हो रही हैं उन्हें सुनकर कुके इतना प्रवरज नहीं होता जितना इस बातपर कि उस समय वे अस कैसे गए वे। विद्वकः -- बद्द एव्यं प्रतिष् श्रृष्टु समाप्तमो कालेश तत्तहोबीए । (यद्येवम् प्रस्ति सलु समागमः कालेन तत्रभवत्या । )

राजा--कथमिव ।

ब्रिट्सकः -- ए क्षु मावापिवरा भत्तुविसोसनुक्तिकः हृहिवरं विरं वेविकानं मारेन्ति । ( न क्षलु मातापितरी मनुवियोगदुः क्षितां हुहितरं विर इष्ट्र पारयतः । )

राजा--वयस्य ।

स्वप्नो तु माया तु मतिश्रमो तु क्लिप्टं तु तावत्फलमेव पुरायम् । श्रमंनिवृत्त्ये तदतीतमेवे सनोरधानामतटप्रपाताः ॥१०॥

विदूरकः — मा एव्यं । श्रंपुलीभक्षं एव्य स्वितंत्रक्षं भवस्तंभावी अविन्तरिएज्जो समाग्रसो होदि सि । ( मंदम् । नन्वहुगुनीयकमेव निदर्शनमदर्श्याज्यविन्तनीयः समाश्रमो भवतीति ।)

राजा—[ प्रगुतीयक विलोक्य ] मधे इवं तावबसुलभस्यानभ्रं शि शोचनीयम् ।

तव सुचरितमङ्गुलीय नृनं प्रतनु ममेव विभाव्यते फलेन । अरुगनसमनोहरासु तस्याभ्युतमसि लब्धपदं यदङ्गुलीषु ॥११॥

सानुमती---जद प्रप्णहत्वमवं भवे सच्चं एव्व सोधासिक्जं भवे। (यद्यत्यहस्तगतं भवेत् सर्थमेन शोधनीयं भवेत्।)

विदूषक—यदि उसकी सिखयांही उठाले गई होंगी तक तो उसे थोड़े दिनोमे निलाही समिक्तिए।

राजा-स्यो?

विदूषक---पतिसे विद्युडी हुई प्रपनी कन्याका दु.स माता-पिता प्रधिक दिनों तक नहीं देख सकते।

राजा— मित्र ! मैं ठीक-ठीक सम्भ्रः हो नहीं पारहा हूँ कि शकुन्तताका वह मिलाप सपनाचा, याजादूबा, याभ्रम या, वाकिसी ऐसे पुष्पका फल या जिसकाभोग पूराहो चलाचा। सचमुच इन बातोने मेरीसभी घाडाधोको सबै पहाक्से गिराकर चूर-चूर कर बाला है।।१०।।

विदूवक - ऐसा न कहिए। यह प्रेंगूओ ही बतना रही है कि उससे भेंट प्रवश्य होगी।

राजा — [सँगूठी देवकर ] हाय ! इतपर मी मुखे कहा तरस माता है कि इतने खुन्दर स्थानपर पहेनकर भी यह निकसकर केंद्री गिर पड़ी। सरी सँगूठी ! तेरी इस दशासे ही झान हो जाता है कि मेरे हो समान तेरे पुण्यों का भी भीग पूरा हो चला था। नहीं तो शक्कनतवाके लाल नवीं ताली सँगूजियोंने सवा तु क्यों निकसकर गिरती ॥११॥

सानुमती — हाँ, यदि यह किसी दूसरेके हाथ लगगई होती तब तो सचमुच इसपर दया माती। विदूषक:--मो इम्रं लाममुद्दा केल उन्मादेल तत्तहोदिए हत्याव्यासं पाविदा । (भो इपं नाममुद्रा केनोद्धातेन तत्रमवत्या इस्ताम्यासं प्रापिता ।

सानुमती - मम वि कोदूहलेल अमारिबो एसो । ( ममापि कौतूहलेनाकारिता एषः । )

राजा-श्रृतयाम् ! स्वनगराय प्रस्थित मां प्रिया सवाव्यमाह—कियविरेणार्यपुत्रः प्रतिर्गत वास्यतीति ।

विदूषक:-तदो तदो । ( ततस्तत: । )

राजा--पश्चादिमां मुद्रां तदङ्गुलौ निवेशवता नवा प्रत्यितिहता--

#### एकैकमत्र दिवसे दिवसे मदीयं

नामाचरं गण्य गच्छति यावदन्तम् ।

### तावत्त्रिये मदवरोधगृहप्रवेशं

नेता जनस्तव समीपसुपैष्यतीति ॥१२॥

तच वादरगात्मना मया मोहान्नानुष्टितम् ।

सानुमती—रमलीमी रचु मवही विहिला विश्ववादितो । (रमणीयः सत्वविधिविचना विश्ववादितः । )

विद्यक. — स्रथ कहं धीवलकप्यित्रस्स लोहिसमण्डस्स उदलक्भन्तले स्नासि । ( स्रथ कथं धीवरकस्वितस्य रोहितमस्यस्योदराम्यन्तर स्नासीत् । )

राज-शबीतीर्वं बन्दमानायाः सस्यास्ते हस्ताद्गङ्गालोतित परिश्रद्यम् ।

सातुमती-इसके मनमे भी इस बातको जाननेका वैसा ही चाव है जैसा मेरे मनमें है।

राजा—- भ्रष्ट्यासुनो । अब मैँ वनसे भ्रपनो राजधानीको लौट रहा था उस समय प्यारीने भ्रौलोमें भ्रोसूभर कर पूछा था----भ्रव कितनों दिनोंमें सुव लीजिएना।

विदूषक---तब-तब।

राजा—तब उनकी उँगसीमें यह मैंपूरी पहनाते हुए मैंने कहा या —प्यारी ! इस मैंपूरीपर बिलों हुए मेरे नामके प्रकारीका प्रतिदित गिनती रहना ! वह सभी प्रकार गिन चुकोगी तब रिनवासका कोई सेवक तुन्हें बुनानेके सिसे यहाँ था पहुँचेगा ।।१२।। यर मुफ-कठीर-हुरयसे ऐसा करते न वन रहा ।

सानुमती-बात तो बड़ा अच्छी बी पर दैवने सब चौपट कर दिया।

विदूषक—प्रच्छातो उस मञ्जूएने जिस रोहू मञ्जूलीको काटा था उसके पेटमें वह भैंगूठी कहीं से पहुँच गई ?

राजा---जग शकुन्तला शचीतीर्थको हाथ जोड़कर प्रसाम कर रही थी उसी समय वह भौगूठी जैगलीसे निकलकर गंगाजीकी बारामें जारेगरी। बिदूयक: - बुक्जइ । (युज्यते ।)

सानुमती—प्रको एक तबस्तिर्योग् सङ्ग्लाग्न प्रवन्ननीरयो इमस्त राएसिर्यो परिखए स्रेतेहे सासि । सहस ईरिको सङ्क्षामो सहित्यार्या स्रवेशकदि । कहं दिक्र एवं । (सत् एव ह्यादिकसम्, सङ्कुनुकाया ध्ववृत्तं मेहोरस्य राजवृत्तं राटिखुवे सन्देह साहोत् । सववेहयोज्नुरायोभीकान-स्रवेशते । कसमिर्येतत् ।)

राजा--उपालक्ये तावविदमङ्गुलीयकम् ।

विदूषकः —[धारमगतम्] गहीबो रोस वन्या उम्मलमासम् । (ग्रहीतोऽनेन पन्या उन्मलानाम् ।)

राजा—

क्यं नुतं बन्धुरकोमलाङ्गुर्लिकरं विदायासि निमन्नमम्मसि । <sub>मयवा</sub>—

अचेतनं नाम गुणं न लवयेन्मयेन कस्मादवधीरिता प्रिया ॥१३॥ विद्वप्तकः —[मारमगतप्र] बहं क्बु बुद्धस्त्राए काविवन्त्रक्ति । (भृदं लवु बुद्धस्या कावि-त्व्य इति ।)

राजा-अकारसपरित्यागानुशयतस्तृदयस्तावदनुकम्प्यतामयं जनः पुनर्दर्शनेव ।

[प्रविश्यापदीक्षेपेस् वित्रप्रवृक्ट्स्ता]

चतुरिका--इम्रं चित्तगदा अट्टिखी । (इयं वित्रगता भट्टिनी ।)

[इति चित्रफलकं दर्शयति ।]

विदूषक-मच्छा, यह बात है।

सानुमती---जान पड़ता है कि इसीलिये इन राजियने अधर्मके उरसे वेवारी शकुन्तलाके साथ विवाह होनेकी बार्तोमें संदेह किया था। नहीं तो भला ऐसे प्रेममे क्या किसी पहचानकी मावस्यकता पड़ती है।

राजा-मैं मभी इस घेंगूठीको डाँटता हूँ न।

विद्यक-[भाप ही भाप] भरे, वे तो भव पागल हो वले हैं।

राजा— घरी मैंगूठी! उन सुन्दर उँगलियोको छोड़कर तू क्यों जलमें कूदने गई। पर मैंगूठीमें तो जीव नहीं या इसलिये उसने गुणकी परखन की हो तो ठीक है, पर मैंने मनुष्य होकर उसका कैसे निरादर कर डाला ॥१३॥

विदूषक — [ग्राप ही भाष] यदि बोड़ी देर ग्रीर इनकी यही दशा रही तब तो मेरी भूक मुन्ने क्या ही डालेगी।

राजा—है प्यारी ! तुस्हे दिना कारसा छोड़ देनेकी बलनसे मैं जलाजारहाई । मुफ्रे मपनादर्शन देकर दयाकरके ज़िलातो लो।

[परदा उठाकर चित्रफलक लिए हुए प्रवेश करके]

चतुरिका -- यह रहा देवीका चित्र। [चित्रफलक दिखाती है।]

विद्रपक: — साहु वश्रस्स । महुरावत्याखवंतिलाको भावाश्रध्यवेतो । सस्ति विश्व में विद्री खिण्डाल्याय्यवेतेसु । (साधु वयस्य । मधुरावस्थानदर्शनीयो भावानुप्रवेश: । स्त्रस्तीव में हिष्टिनिम्नीप्रतप्रवेशेषु ।)

सानुमती—अपन्मो एसा राएसिए। रिएउएसा। जाएो सही अप्यदो में बट्टीद लि। (आहो एया राजर्वेनिपुराता। जाने सस्वयता में वर्तत इति।)

राजा---

यद्यत्साधु न चित्रे स्यात्क्रियते तत्तदन्यथा। तथापि तस्या लावएयं रेखया किंचिदन्वितम् ॥१४॥

सानुमती—सरिसं एवं पच्छाबावगुरुगो सिरगेहस्स म्रगुबलेवस्स म । (सहशमेतत्पश्चात्ताप-गुरो: स्नेहस्थानावलेपस्य च ।)

विद्यक:—भो बार्रेंग तिष्याच्यो तत्तहोवोच्यो बोर्बालः । सम्बाधो घ बंसएपिद्राच्यो । कदमा एरव तराहोती सजन्वता । (भो: इदानी तिस्वस्तत्रभवत्यो ह्व्यन्ते । सर्वोद्ध दर्शनीयाः । कतमाऽत्र तत्रभवती शकुन्तला ।

सानुमती—प्राणिमण्णो क्यु ईविसस्स रूबस्स मोहविट्टी स्रम्भं जाणो। (प्रनिश्वः सल्बी-हसस्य रूपस्य मोघहिष्टरय जनः।)

राजा---त्वं तावत्कतमां तकंवति ।

बिद्यक—वाह, वयस्य ! वाह। इसके खग-खग आपने ऐसे मुन्दर बना बिए हैं कि इसके मनके आवतक ठीक-ठीक उत्तर धाए हैं। मेरी धॉलें तो इस वित्रमे बने हुए ऊँचे-भीचे स्वलीमे जैसे ठोकरें खाती रह जाती हैं।

सानुमती— घरे! राजींप तो बड़े चतुर चित्रकार हैं। चित्र ऐसा जान पड़ता है मानो सकी सकुन्तला सामने ही खड़ी हो।

राजा—यदापि मैंने इस चित्रके सब दोष ठीक कर दिए हैं फिर भी इन रेखार्भों में देवीकी मुन्दरता बहुत बोहांसी ही उतर पाई है  $117 \times 11$ 

सानुमती-इस पछतावे भीर नम्रतासे भरे प्रैमीको ऐसा ही कहना शोभा देता है।

विदूषक --क्यों ! इस चित्रमे तो तीन-तीन देवियां दिखाई पढ़ रही हैं और तीनों एकसे एक वढ़कर चटकीबी हैं। बताधो तो, इनमें देवी शकुन्तला कोन-सी हैं ?

सानुमती---इस प्रसूक्षेको सुन्दरताकी तनिक भी परख नहीं है।

राजा-अञ्छा, तुम इनमेसे किसको शकुन्तवा समऋ रहे हो ?

विद्युषक:—तनकेसि वा एसा सिडिसकेसवन्बद्धव्यत्तकुमुनेल केसन्तेला उपिनम्पास्ते-स्रावनुष्ण वस्त्येल विस्तित्वो भोत्तित्याहि बाहाहि स्वविभासिल्ड्रात्रस्थायस्तवस्य पूषपा-स्रवस्य गासे इसिपरिस्सन्ता विद्या स्वाहित्यः सा सउग्वता। इदराभो सहीभो ति । ( तर्क-यामि येषा विधिनकेशवन्यनोहान्तकुमुनेन केशान्तेनोद्धिन्तस्वेदिवन्तुना वदनेन विशेषतोऽप्रमुताम्यां सहस्यासविकेशिनम्बतक्ष्णयस्ववस्य चूतपावपस्य पास्व ईपत्यरिक्षान्तेवानिश्चता सा शकुन्तन्ता। इतरे सस्थाविति । )

राजा--- निपुर्गो भवान् । ग्रस्त्यत्र मे भावचिद्धम् ।

स्विन्नाङ्गुलिविनिवेशो रेखाप्रान्तेषु दृश्यते मलिनः ।

अश्रुच क्योलपतितं दृश्यमिदं वर्तिकोच्छ्वासात् ॥ १४ ॥

चतुरिके ! बर्धलिखितमेतद्विनोदस्थानम् । गच्छ । वतिकां तावदानय ।

चतुरिका—धञ्ज माढव्य ! धवलम्य चित्तफलधं जाव धात्रच्छामि । ( पार्यं माढव्य ! घव-सम्बस्य चित्रफलकम् यावदागच्छामि ।

राजा— ब्रहमेवंतदवलम्बे । [इति ययोक्तं करोति । ] [निष्कान्ता चेटी । ]

राजा-[ नि.इवस्य ] महं हि-

साचारित्रयाद्यपातामपद्वाय पूर्वं चित्रापितां पुनरिमां बहुमन्यमानः । स्रोतोबद्दां पथि निकामजलामतीत्य जातः सस्त्रे प्रशयवान्स्रगतृष्थिकायाम् ॥१६॥

विद्यक—मैं तो समभता हूँ कि वानीके छिड़कावसे जो यह धामका पेड़ चमक रहा है उसीसे सटकर कुछ पकी हुई-सी जो खड़ी रिखाई देतो है वही शकुनता। है, जिवके डोले जुड़ीले कुछ गिर रहे हैं, मुद्दार वसीनेकी वृदें भतक रही है धीर दोनों कार्य भुके हुए हैं। इसके साथ वाली ये दोनों इसकी सिक्क्षाते होगी।

राबा—तुम सबमुच चतुर हो। यहाँ नेरे प्रेमके चिल्ल भी बने हुए हैं। चित्रकों कोरोंपर मेरी परीबों हुई उन्नुलियोंके काले पक्षे पढ़ गए हैं और नेरी आणिते जो बीमू टपका, वससे सकुत्तसाके गाल परका रंग उभर साथा है।। १४।। धरी चतुरिका! समी इस विनोद स्थानका चित्र पूरा नहीं बन पाया है। बा, चित्र बनानेकी कृषियाँ तो लेशो था।

चतुरिका--मार्य माढव्य ! इस चित्रपटको बोड़ा बामे तो रहिए, मैं समी स्राती हूँ।

राजा -- मैं ही इसे थामे रहता है।

[चित्र-फलकले लेताहै।] [चेटी बाती है।

राजा-- जिसीस भरकर ] सित्र ! मेरी दक्षा तो देखों कि जब वह स्वयं मेरे पास साई भी तब तो मैंने उसे निरादर करके लौटा दिया और सब उसके वित्रयर इतना प्रेम दिखाने चला हैं। यह तो ऐसा ही है जैसे कोई मरी हुई नदीको छोटकर मृगतृष्णाकी स्रोर सरके।। १६॥ विहुचंक:—[धारमंततम् | एसो धानमनं स्वीव धारिक्कामध निकासिन्हामां संकैतो । [प्रकासम् ] भी धार्यः कि एस्य तिहित्तमं । (एयोऽयमधान्नदीमतिकस्य मृतृत्विक्तां संक्रान्तः । भी: प्रगरं किमक निस्तितव्यम् ।)

सानुमती--को जो पदेशी संहीए ने कोहरूकी तं तं खालिहिबुकामी भेवे। (यो यः वैदेशः सर्थ्या वैश्विकपस्तं तंगालिखितुकामी मवेद्।]

राजा-श्यताम्-

कार्या सैकतलीनहंसमिथुना स्रोतीवेहा मालिनी पादस्तामिकतो निष्यसहित्या गौरीगरीः पावनाः।

शासालम्बितवल्कलस्य च तरोनिर्मातुमिच्छाम्यधः

शृङ्के कुंग्लामगस्य वामनयनं कराह्यमानां मृगीम् ॥ १७ ॥ विद्यकः—[ प्रास्थातम् ] जह महं वेस्तानि प्ररियकं रोल विसकतमं सम्बन्धालं

ताबतार्गं करम्बेहि । ( ययाऽहं पश्चाम पूरितंत्र्यमनेन वित्रफतकं सम्बक्त्वानां तांपसानां करम्बैः ।) राजा--वयस्य प्रस्यवः । अकुन्तलायाः प्रतायनमध्यतेमत्रविसमृतसस्याधिः ।

विद्वक:-कि विद्य। (किमिव।)

सानुमती — व राजासस्म सीजेमारस्स म जंसरिसं भीवस्साव । ( वनवासस्य सीकुमार्यस्य च यसिष्ट्यं भविष्यति । )

विदूंपक — [ माप ही भाप ] यहाँ महाराज तो नदीको छोड़कर मृगतृत्याके पीछे बौड़ पंड रहे हैं। [प्रकंट ] कही मित्र ! यब इस चित्रमें भीर क्या बंताना रहाया है ?

सानुमती - में सोचती हूँ कि राजा घट चित्र वे स्थान बनायेंगे की मेरी संबीकी बहुत सानुमती - में

रांजा—हुने ! ण्मी मालिनी नदी बंजानी है जिसकी रेतीमें हंसके जोड़े बैठे हों। उसके दोनों मोर हिमासमकी वह तलहटी दिखानी है जहां हरिए बैठे हुए हों। मैं एक ऐसा पेड़ जी सोचना चाहता हूं जिसपर बस्कसके वक्त टीने हुए हों मोर जिसके नीचे एक हरिएी मंपीने बाई मोस काले हरिएको सींगसे रवड़कर खुजसा रही हो।। १७॥

विदूषक—[ग्राप ही ग्राप ] येरी बात मानिए तो ग्राप इस वित्रको सम्बी-सम्बी दाड़ी बाले तपस्वियोंसे मर बालिए।

राजा— वयंस्य ! भीर घमी तो मैं शकुन्तलाको जी मांसूर्वल पहनाना चाहेता वा वे ही बंताना मूल गया है।

विदूषक-वे कीन-कौनसे ?

सानुमती — वे ही जो उसके जैसी सुकुमारी वनवासिनी कुमारियाँ पहना करती है।

राजा---

# कृतं मं कर्णापितवन्यनं सस्ते शिरीयमागरस्तिसम्बिकेसरम् । म वा शहरचन्त्रमरीचिकीमलं सृषालस्त्रं रचितं स्तनान्तरे ॥१८॥

विदेशके मी कि स तिहीं से रेस्कुवर्णयपस्त्रकर्मितिया सर्गहर्त्येत पुर्व सोवारिय वादन कैंद्री विंद्य हुन्मा । विश्वयोग निकंप्य हर्ण्या । या एवी हांसीएंगुली कुर्नुनंत्रलासक्त्यरी तत्त्वहीरीएं कैंद्रिल विदेशिया । (भी: कि नु तंत्रभेतती रेस्कुवत्ययस्त्त्रवेशीमनाअहस्तेन मुख्यपंत्रां विक्तविकितेय स्थिता । या: एव दास्याः पृतः कुमुगरस्याऽण्वरस्त्रभवस्या वदनमिनसङ्खति मण्डुलरः ।

राजा-ननु वार्यतामेव एवटः।

विदूषक----भवं एवव प्रवित्तीवाएां सासिवा इमस्स वारत्ये पृष्टविस्सवि । (भवानेवाविनीतानां सासिताऽस्य वारत्ये प्रभविष्यति ।)

राजा- युज्यते । बदि भोः कुमुमलताप्रियातिषे । किमत्र परिपतनंत्रवसंनुभवति ।

एषा इसुमनिष्एणा तृषिताऽपि सती भवन्तमञ्जरका। प्रतिपालयति मधुकरी न खेलु मधु विना त्वया पिवति ॥१६॥

. सानुमती—प्रज्ज वि समिजार्व केलु एसो कारियो । (प्रदाप्यभिजातं खल्येव वारितः ।) विद्युकः—पृत्रितिद्वा वि बामा एसा जावी । (प्रतिविद्धाःपि वामैषा वातिः ।)

राजा— वयस्य; घमी हो मैं वह सिरसका फूल भी नहीं बना पाया जिसकी उठल उसने कानोंपर पर रक्की थी धौर जिलका पराग उसके गालोंपर फैला हुया था। धौर घभी तो उसके स्वनीके बीचमें चन्द्रमाकी किरस्तुके समान पतले कमसके तन्तुयोकी माला भी नहीं बनाई।।१८।।

विदूषक—क्यों मित्र ! देवी प्रपत्ती कमलकी पंखडीके समान कोमल धौर लांज ह्येलियाँसे प्रपत्ता मूँह कके बहुत करी हुई-सी खड़ी क्यों दिखाई दे रही हैं। [ब्यानसे देखकर] घरे ! देखिए, यह फलीके रसका चौर नीच भौरा देवीके मूँहपर घाकर मंडराए जा रहा है।

राजा---मगाम्रो तो इस डीठको।

विकूषक---कुटोंको दंड देना तो आपका काम है इसलिये अब आप ही इसे भगाइए ।

रांक्य - चित्रक्क्की वर्षत है! की रे कुल और संताधीक देवारे स्नितिय! तूनवीं इसेक मुहर्पर भैंडरानेका कष्ट कर रहा है। तेरे प्रेमकी व्यासी भाँरी तेरी स्नोर सांख लगाए फूलंपर बैठी हुई है भौर तेरे बिना सकरव नहीं थी रही है।।१६।।

साबुमती--इस भवस्थामे भी ये किंतनी कोमसतासे भौरिको चले वानेके लिये कह रहे हैं। विदूषक -- ऐसे सोटे लोग कहनेसे थोड़े ही मानते हैं। राजा-एवं भी न मे शासने तिष्ठसि । श्रूयतां तर्हि संप्रति -

श्र भिन्तः प्रवालतरूपरलवलोभनीयं पीतं मया सदयमेव रतोत्सवेषु । विम्बाधरं स्पृशसि चेवुश्रमर त्रियायास्त्वां कारयामि कमलोदरबन्धनस्थम् ॥२०॥

विदूषकः — एवं तिस्त्रत्यवश्यस्य कि स् भाइस्ति । [महस्य वात्मगतम्] एसी वात्र उम्मत्ती । यहं पि एदस्स संगेल ईदिसवण्णो विद्य संबुत्तो । [बकाशम्] भो वित्तं वस्तु एवं (एव तीस्लाटकस्य कि न भेष्यति । एव ताबदुम्बत्तः । यहसय्येतस्य सङ्गेनेद्दधवलं इव सबुत्तः । भो. वित्रं सत्वेतत् ।)

राजा—कथं चित्रम् ।

सानुमतो — आहं पि वार्षि अवगदत्वा । कि उस जहातिहिंबाखुभावी एसी (ग्रहमपीदानीमव-गतार्था। कि पुनर्ययालिखिनानुभाव्येय: ।)

राजा-वयस्य किमिदमनुष्टितं वौरोभाग्यम् ।

दर्शनसुखमनुभवतः साचादिव तन्मयेन हृदयेन । स्मृतिकारियाः त्वया मे युनरिष चित्रीकृता कान्ता ॥२१॥

[इति वाष्यं विहरति ।]

सानुमती--पुन्वावरविरोही धपुन्वो एसो विरहमन्तो । (पूर्वापरिवरोध्यपूर्व एव विरहमार्गः ।)

राजा—क्योरे ! तू मेरा कहना नही मानता । तो सब मुन—येरी प्यारीका जो म्रोठ स्रष्ट्रते नम्हें पौषेकी कोमल कोंपलोंके समान लाल है और जिसे मैंने रितके समय भी बहुत बचा-बचाकर पिया था। उसे यदि तैने स्त्रमा तो मुक्ते कमलके कोशने डालकर बन्दी करा हूँगा ॥२०॥

विद्यक-स्या तू ऐसे कटोर दण्ड देनेवांतेसे भी नहीं रखा? [हँसकर प्राप ही प्राप] घरे, ये तो पानल ही ही गए हैं। ध्रव इनके साथ रहनेसे मैं भी कुछ-कुछ वैसा ही हो चला हूँ। [प्रकट] धरे महाराज! यह तो चित्र है।

राजा-- ग्ररे! क्या चित्र है?

सानुमती—स्वयं मैं ही ग्रब समक्ष पा रही हूँ कि यह जित्र है, फिर भना उसका तो पूछना ही क्या जिसने शकुन्तलामें तल्लीन होकर उसका जित्र बनाया है।

राजा—यह पुगने क्या दुष्कर्म कर डाला मित्र ! मैं तो बडा सबन होकर सामने साही हुई बकुत्तलाके दर्धनका प्रानन्द ले रहा या । पर तुपने स्मन्या दिलाकर मेरी प्यारीको चित्र हो बना डाला ॥२१॥

[ऐसा कहकर धाँसू बहान लगता है।]

सानुमती — यह तो विरहका निराना ही ढग देख रही हूँ कि जिसमें पहने कुछ था, धन कुछ धीर ही है।

## राजा--वयस्य ! कथमेवमविधान्तवुःसमनुभवामि ।

## प्रजागरात्खिलीभृतस्तस्याः स्वप्ने समागमः । बाष्पस्त न ददात्येनां द्रष्टं चित्रगतामपि ॥२२॥

सानुमती—सन्बहा १मिष्टजारं सुए पश्चादेसदुक्कं सठक्वलाए। ( सर्वया प्रमाणितं स्वया प्रत्यादेशदुःसं शकुन्नलायाः। )

### [ प्रविश्य ]

चतुरिका—जेबु जेबु भट्टा। बट्टियाकरत्वमं गेष्टिम इबोमुहं परिवर मिह। (जयतु जयतु भर्ता। बर्तिकाकरण्डकं गृहीत्वेतीमुख प्रस्थितार्थस्म।)

### राजा---कि च।

चतुरिका—सो में हत्यादो धन्तरा तरिलघाडुदीधाए देवीए बसुमदीए महं एवं प्रज्ञ-उत्तरस उवरणहरसं ति सबत्तक्कारं गहीदो। (स में हत्तादन्तरा तरिलकाद्वितीयया देव्या बसु-मर्खाऽहमेदार्यपुत्रस्योपनेष्यामीति सबलात्कार गृहीत।)

विदूपक:-विदूषा तुमं मुक्का। (दिष्ट्या स्व मुक्ता।)

चतुरिका — जाव देवीए विडवलमां उत्तरीमं तरिलमा मोचेदि ताव मए खिल्बाहिदो मत्ता। ( यावहेब्या विटपलममुत्तरीयं तरिलका मोचयित तावन्मया निवाहित मात्मा। )

राता-वयस्य उपस्थितः देवी बहुमानगीवता च । भवानिमा प्रतिकृति रक्षतु ।

राजा — वबस्य ! जानते हो, इत समय मेरे हृदयपर क्या बीत रही है ? नीद न जानेके कारए। मैं उससे स्वप्नमे भी नहीं मिल पाता और सदा बहते रहनेवाले ये शॉमू उसे चित्रमे भी मही देखने देते ।। २२ ।।

सानुमती — तुभने बकुन्तलाको छोड़कर हम लोगोके मनमे जो कसक भरदी दी वह स्नाज तुमने सब घोडाली।

### [प्रवेश करके]

चतुरिका — जयहो, महाराजको जयहो। चित्र-सामग्रीका डब्बा लिए हुए मैं इघरही चली मारही वीकि —

राजा-तो क्या हमा ?

चतुरिका — बीचमे ही तरिलकाके साथ झाती हुई महारानी वसुमतीने यह कहकर मुक्तसे चचपूर्वक वह डब्बा छीन लिया कि मैंस्वय इसे झार्यपुत्रके पास पहुँचा झाती हूँ।

विदूषक- अपना बड़ा भाग समक्ष कि तू उनके हायसे बिना पिटे बचकर निकल आई।

चतुरिका--उधर तरिसका वृक्षकी डाली मे उत्तभी हुई महारानीकी घोड़नी खुड़ानेमे लगी, इधर मैं चुपचाप खिसक घाई।

राजा—-जान पड़ता है महारानी बड़ा मूँह फ़्लाए ६घर ही चली घारही हैं, इसलिये घव इस चित्रकों ले जाकर कहीं खिपारक्को । विद्ययनः—सत्तारं ति भलाहि। [विद्युत्तकृषादुःयोखाय स ] सह सहे सत्तेत्रज्ञात-द्वरादो मुज्यीसित तदो मं मेहप्पहिच्याये पातादे सद्दाविद्वाः (धारमानमिति नरा। यदि सवानन्तःपुरकासङ्कटाम्योध्यते तदा मा सेचप्रतिच्छान्दे प्रसादे शब्दाययः ] [इति द्वतयदे निब्कान्तः।]

सानुमती-- प्रक्शासंकन्तहिष्ठप्रोवि पढमतं भावतां प्रवेक्सवि । प्रविसिद्धितसोहवो दार्गि एसो ।

( स्रत्यसम्भानतहृदयोऽपि प्रवमसमामामायपेकते । स्रतिकिथिलस्प्रीहावं इदानीमेषः । ) [ प्रविश्य पत्रहस्ता ]

प्रतीहारी-नेतु जेतु देवो । ( जयतु जयतु देवः । )

राजा-वेत्रवित ! न सत्यन्तरा हद्या त्वया देवी ।

प्रतीहारी — ब्रह इं। पत्तहत्वं मं देक्तिका प्रतिहित्ततः। ( ब्रय कि.स् । पत्रहस्ता मां प्रेक्स प्रतिनित्रता । ]

राजा - कार्यका कायोपरोधं ने परिहरित ।

प्रतीहारी—वेच प्रमुखो विच्छावेती—प्रत्यवादस्य गरामाबहुनहाए पृद्धं एव्य पोरङ्गाझ् प्रवस्तिवं तं देवो पत्ताक्टं पव्यक्तीकरेतु ति । (देद घमात्यो विद्वापग्रहि —प्रयं वातस्य गरानाबहुततर्वकमेय पोरकार्यमवेशित तदेव पत्राक्तं प्रत्यक्षीकरोत्वित । )

राजा - इतः पत्रिकां दर्शय । [ प्रतीहार्युपनयति । ]

विद्ययक—यह क्यो नहीं कहते कि हमे ही खिया तो? [बित्रयट लेकर उठकर] प्रच्छा, जब प्रापको रनिवासके चमुतसे छुटकारा मिल जाय तो मेचप्रतिच्छन्य भवनमें प्रुक्ते पुकार लीजिएना।

[ ऋपटकर निकल जाता है ]

सानुमती— इन्होंने दूबरेको हृदय दे डाला है सही, पर ये घरनी पहली राज़ीके प्रेमको मी ठेस नहीं लगने देना चाहते। पर सच्ची बात तो यह है कि राजाके मनसे राजीके लिये कुछ भी प्रेम बच्चानकी रह पासा है।

[हायमें पत्र लिए हुए प्रतीहारीका प्रवेश ।]

प्रतीहारी-जय हो, महाराजकी जय हो।

राजा - वेत्रवती ! तुस्हे बीचमे महारानी तो तही मिली मी ?

प्रतीहारी — जी हाँ, मिली थी। पर मेरे हाथमे यह पत्र देखकर ध्रमी उलटे पांकों स्मेट गई हैं।

राजा—वे समय प्रसमय पहचानती हैं इसीलिये मेरे काममे बाधा नहीं बनना चाहती होंगी। .

प्रतीहारी—महाराज! प्रमात्यने कहताया है कि घात्रका सारा दिन कई विश्वानोंको स्पर्य-पैकेका जोड़ बगानेमें ही बीत गया। इसलिये प्रताका केवल एक ही काम मैं देख पाया हूँ। उसे पत्रमें पड़कर ही देव समक्त लें।

राजा-लाझो, पत्र इवर वो ।

[प्रतीहारी पत्र से जाकर देती है।]

राजा—[धनुराज्य] कबक् । कपुरुष्यकहारी तार्ववाहो धनिमत्रो नाम बौष्यसने विकनः। प्रमास्यक्ष किल तरस्यो । राजगानी तस्यार्थकंषय इत्येषकमान्येन निक्तितक् । कब्दं बार्व्यमस्यका । वेजवित ! वहुपनत्वाव्यकुरानीकेन तज्ञवस्ता जवितम्बन् । विविधतां विक काविदायनकार्या तस्य मार्योष्ट्रस्यात् ।

प्रतीहारी:—वेव बार्रिय एक्व साकेवधस्त सेहिलो बुहिधा शिन्युसर्युसयेला जामा से कुलीखिव । (वेव इदानीमेव साकेतस्य श्रेष्ठिनो दुहिता निवृत्तपुंसवना जायाऽस्य श्र्यते ।)

• राजा-नतु गर्भः पित्र्यं रिक्यमहिति । गच्छ । एवसमात्यं ब हि ।

प्रतोहारी—अं वेवो भारतवेवी (यद्देव भाजापयति ।) [इति प्रस्थिता ।] राजा—एहि तावत् ।

प्रतीहारी - इक्रिक्त । (इयमस्ति ।)

राजा - किमनेन संतितरस्ति नास्तीति।

येन येन वियुज्यन्ते प्रजाः स्निग्धेन बन्धुना । स स पापादते तासां दृष्यन्त इति घुष्यताम् ॥२३॥

प्रतीहारी — एव्वं साम द्योसद्दव्यं । [निष्काय पुन: प्रविदय|काले पुत्रुहुं विग्न प्रहिस्सन्दियं वेजन्स सासरास् । (२वं नाम पोपयितव्यस् । काले प्रकृटनिवाभिनन्दितं वेबस्य शासनम् ।)

राजा—[बीकर] घरे ! क्या समुद्रके व्यापारी धनस्त्रको नाव दूबनेसे मृत्यु हो गई। वेचारेसे कोई सत्तान भी नहीं थी। धीर प्रधान प्रजीवी तिलते हैं कि उसका सब धन राज-कोधर्में या बाना वाहिए। निःसन्तान होना भी कितना रूप्टरायक होता है। धच्छा वेचवती ! केठजीके पास कोई कमी तो भी नहीं इसनिये उनके बहुतती सेठानियाँ होंगी। पता तो लगायो जनमेंसे कोई गर्भवती भी है ?

प्रतीहारी—हाँ देव ! सुना जाता है कि बयोध्यावाले सेठकी जो कन्या उनसे क्याही बी उसने सभी बोढ़े दिन हुए पुंत्रवन सस्कार कराया है ।

राजा — तब जाकर प्रमारवसे कहना कि वह गर्भका बालक ही सेठके सब धनका स्वामी होगा। प्रतीहारी — जैसी महाराजकी भाजा।

[यह कहकर बसी जाती है।]

राजा--- प्रच्छा इधर तो सुनो ! प्रतीहारी---जी, भा गई।

राजा—किसीको सन्तान होनै या न होने से क्या ? जाकर डाँडी पिटवा दो कि पापियोंको छोड़कर हमारी प्रजाके धौर जितने सोग हैं उनके जो जो कुटुम्बी न रहे उनका कुटुम्बी ह्य्यन्त समझ जाय ॥२३॥

प्रतीहारी---यही बाँबी पिटका दो जायगी। [लीटकर] महाराजकी इस प्राक्षको सुनकर प्रजा वैसे ही सपन हो उठी है जैसे समय पर पानी बरसनेसे खेती जहलहा उठती है। राजा--[दीर्षमुध्यां च निःश्वस्य] एवं भोः संततिच्छेबनिरवसम्बानां कुलानां भूतपुरुवावसाने संवदः परमुपतिच्यन्ति । ममाप्यन्ते पुरुवंत्रश्चिय एव एव वृत्तान्तः ।

मतीहारी-पडिहदं असंगलम् । (प्रतिहत्ममञ्जलम् ।)

राजा-धिङ्मामुवस्थितश्रेयोऽवमानिनम् ।

सानुमती— ससंप्रमं सहि एक हिष्यए करिय लिल्बि स्टेस स्वाम प्रस्था । (प्रस्थायं ससीमेव हृदये इत्या निन्दितोऽनेनातमा ।)

राजा-संरोपितेऽप्यात्मनि धर्मपत्नी त्यका मया नाम कुलप्रतिष्ठा

चानुन्या-व्यवस्थान्य वास्य व सववा आवस्याद । प्रपारान्छल्याना त सन्तात-भविष्यति ।) चतुरिका—[जनान्तिकम्] प्रए इभिस्सा सत्यवाहुकुत्तनेस् विज्ञुख्वेद्यो भट्टा । सं प्रस्ता-

चतुरिका —[जनान्तिकम्] मए इमिरणा सत्यवहतृतुतन्ति विज्ञ व्यवेषा भट्टा । स्थं बस्ता-तिवृं मेहणविज्यन्तावी बज्जं माडव्यं गेण्हिय बाध्यच्छेहि । (प्रिप प्रतेन शार्यवाहृतृतान्तेन विगुरा)-वेगो मर्ता । एनमाश्वासयितुं मेषप्रतिच्छत्वादार्यं माडव्य गृहीरवाषच्छ ।)

प्रतीहारी - सुद्र भरणासि । (सुष्ठु भरणसि ।) [इति निष्कान्ता ।] राजा - प्रहो दुष्यन्तस्य संज्ञयमारूदाः पिष्डभाजः । कृतः ।

अस्मात्परं वत यथाश्रृति संभृतानि को नः कुले निवपनानि करिष्यतीति ।

राजा — [लम्बी सौन लेकर] इसी प्रकार निपूर्गका कुछ बन उनकेन रहने पर दूसरों के हाब चना जाया करता है। मेरे रीक्षे पुरुवशकी राज्य-सक्सीकी भी यही दशा होनेकी है।

प्रतीहारी - भगवान् ऐसे बुरे दिन न दिसावे।

राजा-चर बाई लक्ष्मीका निरादर करनेवाले मुक्त ग्रभागेको घिक्कार है।

सानुमती— इसमे सन्देह नहीं कि राजाने शकुन्तलावाली बातपर ही प्रयंत्रेको विक्कारा है। राजा—जेंसे समयपर बोई हुई पृथ्वी फल देनेवाला होती है बेसे ही मुक्तने गर्भ मारण करके जो मेरे कुकाने बलानेवाली वर्म-पत्नी थी उसे ही मैंने निरादरके साथ छोड़ दिया ॥२४॥

सानुमती--तुम्हारी सन्तान तुम्हारा वश बलानैवाली होगी।

चतुरिका--[प्रतम] बरी प्रतीहारी ! इस सेटवाबी बात मुनकर तो रावाका दुःख दूना बढ़ गया है। इटिलिये इनके मन बहुलानेके लिये बायं नाडब्यको मेचप्रतिच्छन्दमबनसे बुखा तो ला। प्रतीहारी--यह तो ठीक कहती हो।

## [जाती है।]

राजा—दुष्यन्तके पितर भी बेचारे बड़े संदेहमें पड़ गए होंगे, क्योंकि—वे विकक्ष होकर सोच रहे होंगे कि दुष्यन्तके पीछे कौन हमारा वैदिक विविधे तपंछा करेगा और इसी सोचमे वे मेरे वष्ठोऽद्भः [ १२३

नृनं प्रस्नुतिविकलेन मया प्रसिक्तं घौताश्रुशेषध्रदकं पितरः पिवन्ति ॥२५॥ [इति गोंहसुवनतः]

चतुरिका—[ससंभ्रमवनाक्य] समस्सात् समस्सात् भट्टा। (समाश्वसितु समास्वसितु सर्ताः)

सानुमती—हदी हदी। सदि क्षु तीवे ववधालावीसेला एसी सन्वसारवीसं सद्धारित । यहं वासि एक्ष रिाज्य केरिस । यहवा सुदं गए सजदलं समस्सासम्तीए महेल्वक्यालीए प्रहासो—जन्मनाशेल्या देवा एक्ष्य तह सद्धार्वाहुस्तालेला वह सद्धारेला वह सद्धारेला स्वाप्त स

[नेपच्ये]

स्ववन्हण्याम् । (प्रवृहाण्यम् ।) राजा—[प्रत्यागतः कर्णं दस्वा] स्रवे साधव्यस्येवार्तस्वरः । कः कोऽत्र भोः ।

[प्रविक्य]

प्रतीहारी — [ससंभ्रमम्] परिस्तामबु देवो संसम्रगदं वमस्सम्। (परित्रायतां देवः संग्रय-गतं वयस्यम्।) -

हाबसे तर्पता किए हुए जलके कुछ भागते तो धपने श्रौमू बोते होंने श्रीर जो बच जाता होगावस उतनाही पीपाते होंने। ।।२६।।

[ऐसा कहकर मूर्खित हो जाते हैं।]

चतुरीका-[घवराहटके साथ देखकर] चीरज वरिए महाराज ! चीरज वरिए ।

सानुनती—हाय हाय ! जेने दीपक के रहते हुए भी बोचमें मोट पड़ जानेसे मैंचेरा हो जाता है चैते ही इस राजाको भी मोह हो गया है। मैं इसको चिन्ता सभी मिटा देती पड़ मिदितिने शकुर-ताको समझते हुए कहा या कि यज्ञ में माग पानेक निये उत्पुक देवता लोग ही मुस्ता मिद दुव्यन्तका मितन करावचे। तो सब देर नहीं करनी चाहिए। चर्चू शकु-न्तनाको दे सब बातें सुना साजें तो उसे भीरज हो जाय।

[भटकेसे ऊपर उड़ जाती है।] [नेपच्यमें]

धरे मार डाला बाह्यसको, मार डाला।

राजा—[सजय होकर कान नगाकर] घरे ! यह तो माधव्यका सा रोना सुनाई पढ़ रहा है । घरे ! कोई है ?

प्रतीहारी — [प्रदेश करके वबराहटके स्वरमें] महाराज ! मापके मित्र बढ़े संकटमें पढ़ गए हैं। बचाइए चलकर उन्हें। राजा-केनासमध्ये मारावकः ।

प्रतीहारी—श्रविद्वकवेता केता वि सत्तेता धविद्वानिध वेहप्यविच्छन्वस्त पासावस्स धाग-भूशि धारोबियो । (बहन्दकपेता केनापि धावेनातिकस्य मेथशतिच्छन्दस्याग्रमूमिमारोपितः ।)

राजा - [उत्थाय] मा ताबत् । ममापि सस्वैरभिभूयन्ते गृहाः ।

स्थवा---

भहन्यहन्यात्मन एव तावज्ज्ञातुं प्रमादस्खलितं न शक्यम् । प्रजास कः केन पथा प्रयातीत्यशेषतो वेदितमस्ति शक्तिः ॥२६॥

[नेपच्ये]

भी अधस्स धविहा धविहा । (भी वयस्य धविहा धविहा ।)

राजा -- [गतिमेदेन परिकामन्]सक्ते! न मेतब्यंन मेतब्यम्।

[नेपध्ये]
[पुनस्तदेव पठित्वा] कहं ता भाइस्तां। एत मं को वि पववत्यवसिरोहरं इक्लंबिक तिव्याभंगं करेडिः। (क्लं न भेष्यामि। एव मां कोऽपि प्रत्यवनतशिरोधरमिश्रुमिव विमक्लं करोति)

राजा - [सद्दिक्षेपम्] चनुस्तावत् ।

[प्रविदय साङ्ग हस्ता]

यवनी — भट्टा एवं हत्थावावलहिवं सरासत्यं। (भर्तः एतद्धस्तावाप वहितं शरासनम्।) [राजा सधारं बनुरावले।]

राजा---माधव्यको किसने सता रक्खा है ?

प्रतीहारी--किसी भूत-प्रेतने उन्हें पकड़कर भेष-प्रतिच्छन्द-भवनके मुंडेरेपर के बाकर टाँग दिया है।

राजा--[उठकर] यह कैसे हो सकता है? क्या मेरे घरमे भी भूत-प्रेत धक्का जमाने समे हैं 'पर यह हो भी सकता है - क्योंकि जब मनुष्य यही नहीं जानता कि वह स्वयं भूससे निस्थं कितने पाप कर बैठता है तो यह कैसे जाना जा सकता है कि प्रवामें कीन किस समय क्या कर रहा है।।२६।।

[नेपच्यमें]

बुहाई है मित्र, बुहाई !

राजा-[वेगसे घूमता हुमा] उरो मत मित्र, डरो मत।

[नेपध्यमें]

हाय, हाय ! डरूँ क्यों नहीं ! यहाँ कोई मेरे गलेको ईखके समान मरोड़कर तीन टुकड़े किए डाल रहा है।

राजा---[वारों मोर देखता हुमा] भरे, धनुष तो ते माम्रो।

[हाथमें धनुष लिए हुए प्रवेश करके]

**यवनी---**महाराज ! यह तीजिए **य**नुष ग्रीर हयरखा।

[राजा धनुष-बाग लेते हैं।]

[नेपच्ये]

एष त्वामभिनवक्रण्ठशोखितार्थी शार्दृतः पशुमिव हन्मि चेष्टमानम् । आर्तानां मथमपनेतुमात्तधन्ता दुग्यन्तस्तव शरखं भवत्विदानीम् ॥२७॥ राजा—[सरोषत् ] क्वं नामेकोहिस्ताः। तिष्ठ कुरुपाञ्चनः। त्वनिदानी न मविष्यति । [गार्जुनारोयः] वेजवति । सोपानसर्तनारेत्रायः।

प्रतीहारी-इबो इबो बेबो। (इत इतो देव:।)

[सर्वे सत्वरमुपसर्पन्ति । ]

राजा-[ समन्ताद्विलोक्य ] शून्यं सत्विदम् ।

[नेपथ्ये]

षविहा प्रविहा। यहं यस भवनां पेश्वामि । तुर्व मं स्प पेश्वासि । विकासग्यहीयी मुसमी विभ स्पिरासी निह भीविदे संबुक्तो । ( प्रविहा धविहा । ब्रह्मत्रभवन्तं पश्यामि । स्वं मां न परयसि । विकासग्रहीतो मूपक इत्र निराजोऽस्मि जीविते संबुक्तः । )

राजा-भोस्तिरस्करिएगीर्गवित ! मदीयमस्त्रं त्वां द्रक्ष्यति । एव तमिवुं संबधे ।

यो हनिष्यति वर्ष्यं त्वां रह्यं रक्षिष्यति द्विजम् । हंसो हि चीरमादचे तन्मिश्रा वर्जयत्यपः ॥ २००॥ [इत्यन्त्रं संवते ]

[नेपच्यमें ]

तेरै कंठके गरम क्षियका व्यासामें तेराउसी प्रकार वय किए डालता है जैसे तक्पते हुए पशुक्ती सिंह मार डालता है। सब सावें न पीड़ितोंके रक्षक सनुष्यारी दुष्यन्त दुक्ते स्थाने ।। २७ ।।

राजा—क्या तू मुक्ते भी चुनौती दे रहा है ? तो ठहर सड़ा मौत खानेवाले पिशाव ! मैं भभी तुक्ते नारे डालता हैं। [बनुष चढ़ाकर ] वेत्रवतो ! वल तो धागे-धागे सीड़ीपर।

प्रतीहारी-इधरसे बाइए देव, इधरसे।

[सबका वेगसे प्रस्थान ]

राजा-[ चारों ग्रोर देवकर ] यहाँ तो कहीं कोई भी नही दिखाई दे रहा है।

[नेपच्यमे ]

हाय! हाय! मैं धापको देख रहा हूँ, पर प्रापं मुक्ते नहीं देख रहे हैं। मैं तो बिल्लीके पैंजीमें पड़े हुए चुहेके समान धपने प्रालािस हाच घोए बैटा हूँ।

राजा— मञ्जा रे छल विदासे वयंदी ! धन मेरा नाग ही तुस्ते देख लेगा। देख ! मैं यह नागु चढ़ाता हूँ भीर जीते हुँत, पनियल दुवमें ते दुव-दूष पी जाता है भीर पानी-पानी छोड़ देखा है मैंते ही यह भी तुष्क मारे जानेवाले सो मार दालेगा भीर इत वचाण जानेवाले बाह्य सुक्ते क्या लेगा। 1 २ = 11

[बारा चढ़ाता है ]

### तितः प्रविशिति विदूषकमृत्सृज्य मातलिः । ]

मात्तिः--

कृताः शरव्यं हरिया तवासुराः शरासनं तेषु विकृष्यतामिदम् । प्रसादसीम्यानि सतां सहुजने पतन्ति चर्चृषि न दारुयाः शराः ॥ २६ ॥ राजा—[ ससभ्रममस्त्रमुपसंहरत् ] यये मातन्तिः । स्वामतं महेन्नसारये !

[प्रविषय]

विदूषकः - धहं जेल इद्विपनुमारं मारिवो सो इमिला साधवेल बहिलन्वीमवि । ( धहं वेनेष्ट्रिपसुमारं मारितः सोऽनेन स्वागतेनाभिनन्यते ।

मातिलः — [ सस्मितम् ] सायुष्मत् । श्रूयतां यदयंमस्मि हरिला भवत्सकाशं प्रेषितः । राजा — मवहितोऽस्मि ।

मातलिः -- ब्रस्ति कालनेमित्रमुतिर्दुर्जयो नाम दानवगराः।

राजा-प्रस्ति । खुतपूर्वं मया नारवात् ।

मातलिः---

सच्छुप्ते स किल शतकतोरजय्यस्तस्य त्वं रखशिरासि स्मृतो निहन्ता । उच्छेषुं प्रभवति यन्न सप्त सप्तिस्तन्नैशं तिमिरमपाकरोति चन्द्रः ॥ ३० ॥ स भवानात्तस्य एव इवानी तमेन्द्ररयसाख्यु विजयाय प्रतिहतास् ।

## [ विद्यकको छोड़कर मातलिका प्रवेश ]

मात्रिक—इन्द्रने राक्षसीके भारनेका काम धापको सींपा है। यब साप उन राससीपर हो चलकर स्पने बाला चलाइए ब्योकि सज्जन लोग धपने मित्रीपर बाल नहीं बरसाते, सपनी कृपा बरसाते हैं।। २६।।

राजा—[बास्य उतारता हुमा] कौन 7 मातलि ? बाम्रो, स्वागत है इन्द्रके सारयी! विद्रयक्—[प्रवेश करके] घरे! जो मुक्ते बलिपशुके समान मारे डाल रहा या उसका सर्हीस्वागत किया जा रहा है।

मातलि — [मुस्कुराकर ] यायुष्मन् ! इन्द्रने मुक्ते जिस कामसे घापके पास भेजा है वह पहले सून लीजिए।

राजा-हौ कहिए, मैं सुन रहा है।

मातलि---कालनेमिक वंशवाले दानवीका एक ऐसा दल बन गया है जो हराए नहीं हार रहा है।

राजा-हौ, नारद मुनिने मुक्तसे बहुत दिन हुए बताया था ।

मात्रिय—प्रापके मित्र इन्द्र उन्हें बीत नहीं पा रहे हैं। यब यही समझा गया है कि झाप ही उन्हें रागुक्षेत्रमें पछाड़ सकते हैं, क्योंकि रातके जिस झेंघेरेको सूर्य नहीं दूर कर सकता उसे चन्द्रमा ही हरता है।। ३०।। यब झाप यह धनुष-बास्त्र लिए-लिए इसी इन्द्रके रखपर चड़कर वित्रयके लिये चले चलिए। राजा— धनुगृहोतोऽहमनया भववतः संभावनयाः। ग्रव माघव्यं प्रति भवता किमेवं प्रयुक्तम् ।

मातलिः — तदपि कम्यते । किथिक्रिमिलादिपि मनःसंतापादापुष्मान्मया विक्लवो हष्टः । पश्चारकोपियतुषापुष्मन्तं तथा कृतदानस्मि । कृतः ।

> ज्वलित चित्ततेन्धनोऽग्निर्वित्रकृतः पस्नगः फर्णा कुरुते । प्रायः स्वं महिमानं चोभात्मतिपद्यते हि जनः ॥३१॥

राजः—[जनान्तिकम् ] वयस्य स्रनतिक्रमत्तोया विश्वस्थतेराज्ञा । तदत्र परिगतार्थं हृत्या स्रहचनादमारपण्डानं सृहि—

> त्वन्मतिः केवला तावत्परिपालयतु प्रजाः। श्रिधिज्यमिदमन्यस्मिन्कर्मीण व्यापृतं धतुः॥३२॥

इति विदूषक — जंभवं झालवेदि । ( यङ्कवानाज्ञापयति । ) [ इति निष्कान्तः । ] मातनिः — झायक्यान रथमारोक्तः ।

> [राजा रयाधिरोहरणं नाटयति । ] [इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ]

> > ॥ इति षष्टोऽङ्कः ॥

राजा— भगवानु इन्द्रने यह सम्मान देकर मुक्त पर बड़ा धनुग्रह किया है। पर यह तो बताइए कि प्रापने माधव्यके साथ ऐसा व्यवहार क्यो किया था।

मातिल — वह भी बताता है। मैंने बाकर देखा कि धापका मन न जाने क्यों बड़ा दुखी ही रहा है। इसलिये धापका क्रोण जगानेके लिये मैंने यही ठीक समक्षा। क्योंकि धाग तभी जगती है जब इंधनको हिला-हुला दिया जाय, और सोप भी धपना फन उठाकर तभी पुरुककारता है जब उसे कोई छेट दे। इसी प्रकार मनुष्यको भी जबतक कोई उकसाकर सड़का न देनकतक सह प्रपना तेज नही दिखला वाता।।३१।।

राजा—[ विद्वाकते ] वसस्य ! इन्द्र भगवानुकी मात्रा टाली तो जा नही सकती । इस्रियं भ्रमास्य पिश्चनको यह सब समाचार सुना देना और नेरी प्रोरसे उनसे यह कह देना कि—जबतक मेरा चनुष उचर दूसरे कामने खेंसा हुमा है तब तक भगनी वृद्धिते ही प्रजाका पालन करें ॥३२॥

विद्रवक - जैसी ग्रापकी ग्रांजा । [जाता है।] मातलि-चर्ने, ग्रायुव्मानु रवपर वह जागै।

्राजा रथपर् थड़नेका नाट्य करते हैं।

[ सबका प्रस्थान ] ।। छठा श्रंक समाप्त ।।

# सप्तमो ऽङ्कः

[ततः प्रविशस्याकाशयानेन रवाधिरूढो राजा मातनिश्च।]

राजा—कातते ! बार्क्टतनिवेक्षोऽपि कथकतः सस्कियाविशेषादनुष्युक्तिविशासानं समर्थेषे । बात्तिः:—[ सस्मतम् ] बाबुष्यन् ! उभयमय्यपरितोषं समर्थेषे । प्रथमोपकृतं सहत्वतः प्रतिपत्त्यां लघु सन्यते भवान् । गण्यस्यवद्यानविस्मितो अवतः सोऽपि न सस्क्रियागुणान् ॥१॥

राजा---मातले ! मा मैक्य् । स लघु मनोरथानामध्यभूमिविसर्वनावरसरसत्कारः मम हि विवोक्तसं सम्बन्धमर्थासनोववेशितस्य---

अन्तर्भतप्रार्थनमन्तिकस्थं जयन्तमुद्वीच्य कृतस्मितेन । आगृष्टवचोहरिचन्दन।ङ्का मन्दारमाला हरिणा पिनद्धा ॥२॥ मातनः—किमिव नावायुष्मानमरेकराष्ट्राहीत । यथ —

### सप्तम अङ्क

[ ग्राकाशभे रथपर चढ़े हुए राजा दुष्यन्त श्रीर मातिल दिखाई देते हैं। ] राजा—मातिल ! यदापि सैने समयान इन्द्रको श्राक्षाका पालन मात्र किया था, पर जैशी

धूम-भामसे उन्होंने मेरा स्वागत-सत्कार किया उसके सामने तो मेरी सेवा कुछ भी नहीं वी।

सातिल—[पुरकरा कर] बायुष्पचृ! में तो समभता हूँ कि बाद दोनोका ही मन एक हुवरे का बादर करके मरा नहीं। राजनृ! इन्द्रका इतना बड़ा काम करके भी बाद जो बफ्ती सेवाको तुन्छ समभ रहे हैं, उसका कारण नहीं है कि बाद भवाव इन्द्रको बक्दपन देशा चाहते हैं। और वे भी भावकी वीरातों इतने अच्यवमें मर गए हैं कि बादका इतना सम्मान करके भी ने समभ रहे हैं कि बादका ठीक-ठीक बादर हो नहीं पाया।।१।।

राजा—नहीं मातलि ! यह बात नहीं है ! वहीं से चलते तमय नेरा को सरकार हुमा है जनते सम्मानकी तो कोई करवना भी नहीं कर तकता । उन्होंसे देवतायोक्के सामने ही मुक्ते प्रपने माथे सिंहासनपर किता लिया और सपनी स्थानियर शोभा देती हुई हरियन्तन खनी हुई तह मन्दारकी माला सपने गलेसे उतारकर मुक्कराते हुए मेरे वसेमें बाल दी जिसे पानेके सिये जयन्त सलमाई माला सपने गलेसे ततारका मुक्तियाते हुए मेरे वसेमें बाल दी जिसे पानेके सिये जयन्त सलमाई माला से देल रहा था।।।।।

मातलि-मुक्ते बताइए ऐसा कौनसा सम्मान है जो देवराज इन्द्रके हाथ आप महीं पा

सुखपरस्य इरेक्सयैः कृतं त्रिदिवसुद्धृतदानवक्तरुकम् । तव शररधुना नतपर्वभिः पुरुषकेसरिखश्र पुरा नखेः ॥३॥ राजा—मत्र बद्ध बतकसोरेव महिमा स्वयः।

सिष्यन्ति कर्मसु महत्स्विप यन्नियोज्याः संभावनागुखमवेहि तमीश्वराखाम् । किं वाऽभविष्यदरुखस्तमसां विमेत्ता

तं चैत्सदस्रकिरणो धुरि नाकरिष्यत् ॥४॥ मातन्तः—सट्कमेर्वतत् । स्तिकमन्तरमतीस्य] इत. पत्र्य नाकपृष्ठप्रतिष्ठितस्य सौभाग्य-

भारमक्सतः। विच्छित्तिशेषै सुरसुन्दरीयां वर्षेरमी कल्पलतांऽशुकेषु। विचिन्त्य गीतद्यममर्थजातं दिवौकसस्त्वच्चरितं लिखन्ति ॥५॥

राजा —मातले ! प्रशुरसंप्रहारोत्सुकेन पूर्वयुद्धिमधिरोहता मयान लक्षितः स्वर्गमार्गः । कतमस्मिन्मदत्तो पथि वर्तामहे ।

मातलिः —

त्रिस्रोतसं वहति यो गगनप्रतिष्ठां ज्योतींषि वर्तयति च प्रविभक्तरश्मिः।

सकते। देखिए—सदा सुलका जीवन वितानेवाले इन्ह्रके खिदेदो ही तो ऐसे हुए हैं जिन्हींने राश्तस-क्यी कटि स्वयंत्रे उक्काइ फेके हैं—एक तो नृष्टिह समयानू ये जिन्होंने झपने नजीसे देवताओं के बन्नु हिरण्यकियिपुका पेट फाइ डाला बा और दूसरे आप हैं जिन्होंने इस बार सपने चिकते-चिकने ओडबाते बाएशिंख शत्रुचीको मार स्वयादा है।।३॥

राजा — यह सब तो भगवानू इन्द्रकी ही महिमाका कल है। यांद कोई सेवक बहुत बड़ा काम करके आये तो यही समकता चाहिए कि स्वामीने वह काम सोयकर उसे जो बड़ा मारी सम्मात दे दिया वा उसीका वह कल है। यदि नूपें, मागे-सागे सक्लाको न ले वले तो मला स्रक्लामें इतनी स्रोक्त कहीं कि वह भेचेरेको दूर भग सके 11%।

मातिल--ऐसी बातें कहना धापका बक्षणन है। [बोडो दूर चलकर] बायुक्ततृ ! इधर स्वामें चेली हुई अपनी कीचिको बाक तो देखिए।--देवता लोग प्रापके पराक्रमके गीत बना-बनाकर कल्युक्तके कपड़ोंपर उन रगीते बिख रहे हैं वो धन्सराधोंके सिमारसे धने स्वृत्य हैं।।।।

राजा—मातिल ! मैं जब धाया वा तद राखधीं युद्ध करनेके ध्यानमें इतना सम्बस्म कि उस बार स्वर्गका मार्ग भनी मीति देख ही नहीं पाया था। प्रच्छा यह तो बतामी कि हम स्रोग इस समय पबनके किस तलने चल रहे हैं ?

मातिलि—यह बही तल है जिसे लोग कहते हैं कि वामन अगवानने प्रपते दूसरे पगसे मापकर पवित्र कर दिया है। यहाँ परिवह नानका वह पवन चता करता है जिसमें आकाध- तस्य द्वितीयद्वरिविकमनिस्तमस्कं वायोरिमं परिवहस्य वदन्ति मार्गम् ॥६॥ राजा—मातले ! मतः बचु सवाद्यान्तःकरको मनान्तरात्या प्रसोदति । [रवाङ्गमवनोष्य] मेचपरवीमवर्तार्काः सः

मातलिः --कवमवगम्यते ।

राजा---

श्रयमरविवरेभ्यश्रातकैर्निष्पतद्भिर्दिभिरचिरभासां तेजसा चानुलिप्तैः । गतसुपरि घनांना वारिगर्भोदराखां पिशुनयति रथस्ते शीकरविलन्ननेमिः ॥७॥ मार्ततः—सलावायुष्णानस्वर्षकारुवनौ ग्राज्यको ।

राजा—[प्रयोजनोक्य] मातले ! वेपावतरहावाश्चर्यवर्शनः संलब्सते मनुष्यलोकः । तवा हि—

शैलानामबरोहतीव शिखरादुन्मज्जतां मेदिनी
पर्यास्वान्तरलीनतां विज्ञहति स्कन्धोदयात्पादपाः ।
सैतानैस्ततुभावनष्टसलिला व्यक्तिं सज्जस्यापगाः
केनाप्युत्त्विपतेव परय भ्रुवनं मत्परियमानीयते ॥८॥
मादविः—सम्बृहस्य । सिबहमानमबनीस्य । महो उचारसस्योवा प्रमिषी ।

गंफा बहा करती हैं और जो घपनी वायु-धाराधोसे नक्षत्रोंको ठीक-ठीक चलाया करता है।।६।।

राजा—मातिल ! यही कारण है कि मेरी मीतरी और बाहरी सब इन्द्रियोंके साथ-साथ मेरा प्रन्तरास्मा भी प्रवन्न हो उठा है। [स्थके पहियोंको देखते हुए] प्रव हम प्राकाशके उस्र मागपर उत्तर प्राए हैं विसमें बादल चला करते हैं।

मातलि-यह प्रापने कैसे जाना ?

राजा—यह तो जल-क्लोबे मींबा हुमा मापके रचका पुरा हो बतला रहा है कि हुम जल-मरे मेचोके ऊपरसे बले बा रहे हैं बयोकि विजलोकी बमकते बोड़े भी बमक उठते हैं मौर रचके पढ़ियोंके मरोंके बीचमें निकल-निकलकर वातक इचर-जबर उडते फिर रहे हैं।।।।।

माति - प्रायुष्मानु क्षाण भरमें ही अपने राज्यकी भूमिपर उतर वायेंगे।

सावा—[नीचे देखकर] मातिल ! वेशसे जतरनेके कारण नीचेका मनुष्यलोक कितना विचित्र दिखाई गढ़ रहा है। न्योंकि—देखा ! जान पहता है मानो बरती बहाइकि ऊँची ने किताई सीचे जतर रहा हो, पत्तीमें किशी हुई तृझोंकी शाखार मद दिखाई पहती रही हैं, हुरसे पत्ती दिखाई देनेबाओं नदियी चोड़ी होती चारही है और मह तृब्खी सह प्रकार हमारी भीर उठी चली शा रही है मानो कोई स्थे उत्परको उखाब रहा हो।॥।।

माति — ठीक देखा आपने। [आदरसे देखकर] बाह ! धरती केसी सुहावनी दिखाई पढ़ रही है! राजा—मातले ! कतमोऽयं पूर्वावरसमुद्रावगाडः कनकरसनिष्यन्ती साध्य इव मेघपरिषः सामुमानालोक्यते ।

मातिलः-- प्रायुक्मन् ! एव सलु हेमकूटो नाम कियुश्वपर्वतस्तवः संसिद्धिक्षेत्रम् । पश्य---

स्वायं स्वान्मरीचेर्यः प्रवभ्व प्रजापतिः।

सुरासुरगुरुः सोऽत्र सपत्नीकस्तपस्यति ॥ ६ ॥ राजा-तेन हानतिकस्योगानि । श्रेगीति प्रदक्षियोक्कत्य भगवन्तं गनुमिच्छानि । मातितः--प्रथमः कल्यः ।

[ नाट्येनावतीर्स्) ] राजा—[ सर्विस्मयम् ]—

उपोद्दशन्दा न स्थाङ्गनेमयः प्रवर्तमानं न च दृश्यते रजः। अभृतत्तस्पर्शतयानिरुन्धतस्तवावतीर्योऽपि स्थो न त्रच्यते ॥१०॥

मातिलः—एतावानेव शतक्रतोरायुष्मतश्च विशेषः।

राजा-मातले ! कतस्मिन्त्रदेशे मारीचाश्रमः । मातलिः--[हस्तेन दर्शयन् ]--

वन्मीकार्श्वनिमग्नम्र्तिरुरसा संदष्टसर्पत्वचा करहे जीर्शकताप्रतानवलयेनात्यर्थसंपीडितः।

राजा—मार्ताल ! बतायो तो, यह पूर्व सीर परिचयके समुद्रांतक र्फना हुमा, जुनहरी धारा बहानेवाला भीर सन्ध्याके मेघोंको भीतके समान लम्बा-चीड़ा कौन सा पहाड़ दिखाई दे रहा है ?

मातिल-धापुष्मत् ! यह तो हेमकूट नामक पहाड़ है जिसमें किलार लोग रहते हैं और जहाँ तरस्या करनेताओं को बोझ ही सिद्धि सिक आधा करती है। देखिए, यहाँ देखताओं और दानवीके पिता स्वयन्त्रमरीचके पुत्र प्रवापति कश्यप धपनी पत्नीके साथ बेंटे तपस्या कर रहे हैं। १।।

राजा---तव तो हायमें भाषा सौजाष्य छोड़ना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि भगवान् करवपकी प्रदक्षिणा कर लूँ तव जाऊँ।

मातलि-यह तो घापने ठीक सोचा।

[दोनों उतरनैका नाट्य करते हैं।]

राजा-- [ माक्चरेंते ] घरे ! तुम्हारा रच कव नीचे उंतर प्राया यह तो जान ही नहीं पड़ा क्योंकि पृथ्वीके म छूनेके कारल न तो इतके पहियोंकी घरचराहट ही सुनाई दी, न घूल ही उड़ी भीर न तुमने रास ही खींची ॥ १०॥

मातलि--प्रायुष्मान्के घौर इन्द्रके रखमें वस यही तो अन्तर है।

राजा-मात्रति ! मरीचिके पुत्र कश्यपका झाश्रम किथर है ?

मातिल-[ हाबसे दिखलाते हुए ] वह रहा कश्यप ऋषिका ब्राश्रम, जहाँ वे ऐसी तपस्या

## श्रंसच्यापि शक्कन्तनीडनिचितं विश्रज्जटामण्डलं यत्र स्थाणुरिवाचलो मुनिरसावस्यर्कविम्बं स्थितः ॥ ११ ॥

राजा-नमोऽस्मै कष्टतपसे।

मातिलः—[सयतप्रप्रहं रथं कृत्वा] महाराज एतावितिपरविधतमन्वारवृक्षं प्रजापते-राभमं प्रविष्टी स्वः।

राजा--स्वर्गादधिकतरं निवृतिस्थानम् । समृतह्रदिमवावगाडोऽस्मि ।

मातिनः — [रथ स्थापियत्वा ] श्रवतरत्वायुष्मान् ।

राजा — [ ग्रवतीर्यं ] मातले । भवान्कविमदानीम् ।

मातलिः — संयन्त्रितो मया रचः। वयमप्यवतरावः। [तथा कृत्वा] इत बायुष्मन्। [परिकम्य] इस्यन्तामत्रभवतामुबीलां तपोवनभूमयः।

राजा--- नन् विस्मयादवलोकयामि ।

# प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्कल्पवृत्ते वने तोये काञ्चनपद्वरेणुकपिशे धर्माभिषेकक्रिया।

कर रहे हैं कि उनके साथे खरोर तक दोमकोंने बौबी उठा भी है, छातीपर सौपकी केजुलियों छुटी पड़ी हैं, गतेमें मूली हुई बेवें उनकी हुई हैं, कन्धोंतक लटकी हुई जटाघोंमें चिड़ियोंने घोंसले बना लिए हैं धार सुखे पेड़के ठूंठके सवान स्वयन होकर वे सुर्यपर सीखें जमाए बैटे हैं।। ११।।

राजा - ऐसी कठोर तपस्या करनेवाले महात्माको मैं प्रशाम करता है।

मातिल — [रास खीचकर प्रीर रच रोककर ] महाराख ! हम सोग प्रजापित कस्यपके माध्यममे पहुँच गए हैं। यह देखिए, यह सुन्दर सन्दारके बृक्षोंकी पीठ प्रदिविचे धपने हायके लगाई है।

राजा—यहाँ तो स्वर्गसे भी बढकर शान्ति फैलो हुई है। ऐसा जान पड़ता है मानो मैं प्रमत-कुण्डमें कृद पडा होर्जे।

मातलि-[रश रोककर ] उत्तरें श्रायुष्मान् !

राजा — [ उतरकर ] मातिल ! धव धाप क्या करेंगे ?

माति  $\mathbf{u}$ —मैंने भनी भाँति रब रोक लिया है। मैं भी ब्रायके साथ ही उतर रहा हैं। [ उतरकर ] इयरसे ब्राइए ब्रायुक्तनू ! [ घूमते हुए ] ब्राइए, यहाँ ऋषियोंकी त्रपोभूमि देखिए।

राजा— बजमुज मुक्ते तो यह देखकर बड़ा धजरज हो रहा है कि यहाँ ये तपस्वी सोग उन वस्तुपोके बीजर्म बैठकर तपस्या कर रहे हैं जिन्हें पानेके लिये दूसरे ऋषि सोग तपस्या किया करते है। यहाँ पर ये लोग कस्पनृक्षोंके बनका वायु पी-गीकर जीते हैं, सुनहरे कमलके

# ध्यानं रत्नशिलातलेषु विबुधस्त्रीसंनिधौ संयमो

यत्काङ्चन्ति तपोभिरन्यम्रनयस्तस्मिस्तपस्यन्त्यमी ॥१२॥

मातील: — उत्सविस्पी सन्तु महतो प्रायंना । [परिकम्य प्राकाशे] प्रये बुद्धशाकस्य ! किसनु-तिच्छति भगवास्मारीचः । कि बबीचि । बाक्षायच्या पतिवतायमंत्र्यकृत्य पृष्टस्तस्ये महर्षिपरलीसिह-तार्यं कथवतीति ।

राजा — [कर्णं दस्वा] स्रवे प्रतिपाल्यावसरः समु प्रस्तावः ।

मातिलः—[राजानमवसोक्य] श्रस्मिन्नक्षोकपृक्षमूले ताववास्तामापुष्मान् यावस्वामिन्द्रपुष्के निवेदयितमन्तरान्वेषी भवामि ।

राजा -- यथा भवान्मन्यते । [इति स्थितः ।]

मातलिः--- ब्रायुष्मन् साधवाम्यहम् । [इति निष्कान्तः ।]

राजा-[निमित्तं सूचयित्वा]-

मनोरथाय नाशंसे किं बाहो स्पन्दसे दृया। पूर्वावधीरितं श्रेयो दुःरं हि परिवर्धते।।१३॥ [नेपचे]

परागसे मुवासित जलमें स्नान करके पूजा-पाठ करते हैं, रस्न-शिलाझोंपर बैठकर समाधि लगाते हैं भीर मध्सराओं के बीचमें बैठकर तस्त्या साधते हैं ॥१२॥

माताब — ऐसे महापुरुषीकी इच्छाएँ भी तो वैसी हा बड़ी होती हैं। [पूनकर धाकाशमें] कहिए दूढ़ शाकत्यज्ञी! इस समय महास्मा कश्यप क्या कर रहे हैं? क्या कहा कि शाकासपीने पातिवात धर्मके सम्बन्धमे जो प्रश्न किया चा उसका उस्तर वे उन्हें और ऋषिपरिनयोंको बैठे सुना रहे हैं?

राज्ञा--[कान लगाकर] घरे, यह तो ऐसा कथा प्रसंग छिड़ गया है कि घव इसके समाप्त होनेतक रुकता ही होगा।

मातखि—[राजाको देखकर] जबतक मैं इन्द्रके पिता महींच करमपको घापके घानेकी सूचना देनेका कोई घतसर ढूँढ निकार्स् तबतक घाप इस घशोकके नृशके नीचे ही चलकर बैठिए।

राजा - जैसा बाप ठीक सममें । [बैठता है ।]

मातिष-- भ्रच्छा तो मैं वा रहा हूँ भायुष्मनू ! [चला जाता है ।]

राजा—[बच्छा शकुन देसकर] बचने मनोर्थ पूरे होनेकी तो मुक्ते कोई प्राचा हो नहीं है फिर तुन व्यर्थ ही क्यों फड़क रही हो मेरी भुजा! सच है, वो धाई हुई तक्सीको ठुकरा देता है उसे पीछ ऐसे ही रोना फींकना पड़ता है।।१३।।

[नेपध्यमें]

मा बच्च बावलं करेहि। कहं गदो जेव बाललो पर्किट । (मा खलु वापनं कुट। कर्चनल प्यात्मनः प्रकृतिम् ।)

राजा — [कर्णं दत्त्वा ] स्रभूमिरियमिवनयस्य । को नु सत्वेव निषय्यते । [शब्दानुसारेखावली-भव सीवस्थयम् ] स्रये को नु सत्वयमनुबध्यभानस्तरस्विनीन्यामबालसस्वी वालः ।

> अर्धपीतस्तर्न मातुरामर्दक्लिष्टकेसरम् । प्रक्रीडितः सिंहशिशः बलात्कारेण कर्पति ॥१४॥

[ततः प्रविश्वति यथानिदिष्टकर्मा तपस्विनीम्या सह बालः ।]

बास: - जिम्म सिङ्क बन्ताई वे गरणइस्सं । (जूम्मस्व सिंह दन्तास्ते गराविष्ये ।)

प्रपमा — प्रविद्योव कि हो। प्रपच्चित्वित्वतित्वाहित सत्ताहित विष्यप्रदेशित। हन्त बहुबहवे बंटम्मे । ठाएँ च्यु इतिकरोएँ सल्बदमहो। ति किरहासहैस्मे सि । (प्रविन्तित ! कि नोऽपद्यतिविधेवाछि सत्त्वानि विप्रकरोशि । हन्त । वर्षते तवसंदम्यः। स्थानं सनु ऋषिवनेन सर्वदमन इति कुलनाम-वेपोऽसि ।)

राजा — कि न सलु बालेऽस्मिन्नीरस इव पुत्रे स्मिह्यति मे मनः नूनमनपत्यता मां वस्सलयित ।

दितीया—एसा क्लु केसरिरणे तुमं नक्ष्येदि जद से पुत्तमं रह मुज्ल्वेसि । (एवा खलु केसरिरणी स्वां सक्कृतिक्यति यदि तस्याः पुत्रकं न मुज्ल्विष

बस नटखटपन न कर । क्यों ? तु फिर ग्रपने स्वभाव पर उतर ग्राया ?

राबा—[कान लगाकर] घरे, यहाँ तो नटलटपन होना ही नहीं चाहिए किर यहाँ कीन किसे बॉट रहा है? [जियरसे बोनी मुनाई देती है उधर देखकर आध्ययें] घरे, यह कौन पराक्रमी बालक है जिवके पोड़े-पोड़ दो तयस्वनियां चली या रही है थीर जो—सपने खेळनेके स्थि सिंहनीके स्तनीसे आचा दूप पिए हुए सिंहनीके बन्चेको खेलनेके लिये स्वपूर्वक पसीटे लिए चला आ रहा है जिसके कैसर इस खोचा-तानीमें छितरा गए हैं। १४४०।

## [ऊपर कही हुई दशामें तपस्विनियोंके साथ बालकका प्रवेश]

बालक - स्रोल ले (रे) खिंच (सिंह) अपना मृंह ! मैं तेले (तेरे) दाँत गिनुँगा ।

पहनी—घरे नटलट! जिन पशुघोंको हम लोगोंने धपनी सत्तानके समान पाख रक्खा है उन्हें तू नवों इतना सताया करता है? क्या कहें, तेरा नटलटवन दिन-दिन बढ़ता ही था रहा है। ऋषियोंने तेरा नाम ठीक ही सर्वेदमन रख छोड़ा है।

राजा—इस बालकार मेरे मनमें बैद्या ही प्रेम हो रहा है मानो यह मेरा प्रपना ही पुत्र हो। पर जान पड़ता है कि पुत्र न होनेके कारण ही भेरे मनमें यह बालक्य प्रेम उसड़ प्राया है। इसरी—इसके बच्चेको तू नहीं छोड़ेगा तो यह सिंहिनी तेरे ऊपर ऋपट पड़ेगी। बाल:—[सिस्पतस्] ग्रम्बहे बलिकं क्कुभीवो म्हिः (ग्रहो बलीयः खलु सीतोर्जस्म।) [इत्यमरं वर्षयति।]

राजा-महतस्तेजसो बीजं बालोऽयं प्रतिभाति मे ।

## स्फुलिङ्गावस्थया विद्वरेधापेच इव स्थितः ॥१४॥

प्रथमा---वण्ड एवं वालमिडन्वसं भुक्ष । स्रवरं दे कीलसम्बं दाइस्सं । (वरस एनं वाल-मृगेन्द्र मुखा । स्परं ते क्रीडनकं दास्यामि । )

बात:-किंह । बेहि एां । ( कुत्र । देह्ये तत् । ) [ इति हस्तं प्रसारयित । ]

राजा-कथम् । बक्रवर्तिलक्षरामय्यनेन वार्यते । तथा ह्यस्य-

प्रलोभ्यवस्तुप्रण्यप्रसारिता विभाति जालप्रथिताङ्गुलिः करः ।

अलच्यपत्रान्तरमिद्धरागया नवोषसा भिन्नमिवैकपङ्कलम् ॥१६॥

हितीमा-सुब्बदे । एत स्क्री एसी वाधानतेष्ठ विरमिष्ट्रं । पत्रब्रु तुमं । सनकेरए उद्दए सङ्क्ष्येकस्य इतिकुतारमस्य कप्पत्रितिस्यो मितिस्रामोरको विद्वति । तं से उद्दर्श ( सुद्धते ! न शक्य एव वाचामानेण विरमिष्ठुन्। गच्छ त्यम् । मदीये उटवे वाकंज्येयस्यापिकुमारस्य वर्ण-चित्रतो प्रतिकामपुर्तत्वाउति । तमस्योगहर । )

प्रयमा—तह। (तथा) [इति निष्कान्ता।]

बाल:—इमिएग एव्य दाव कीलिस्सं। (धनेनैव तावत्क्रीडिप्यामि।) [इति तापत्ती विक्षोक्य हसति।)

बालक — [ मुस्कराते हुए ] अले ( अरे ) मैं तो बला (बड़ा) दल (डर) गया हैं। [ क्षोठ निकालकर मुँह बनाता है। ]

राजा यह बालकतो मुक्ते बड़े तेजस्वीका पुत्र जान पड़ता है धीर उस चिनवारी के रूपमें रहने वाली धनिनके समान दिखाई वड़ रहा है जो मञ्जक उठनेके लिये बस ईंचनकी बाट देख रही हो ।।१५।।

पहली - बस्स ! इस सिंहके बच्चेको छोड़ दे। मैं तुमे भीर खिलीना लाए देती हूँ।

[ हाथ फैलाता है ] बालक—कहाँ है ? लाग्रो दो।

राबा— मरे, इसके हायमे तो चक्रवित्यों भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि— विषानिके लोमसे फेलाया हुआ यह जालके समान मिली हुई उँगलियों-बाला इसका हाय उस मफेले कमकके बंता दिखाई दे रहा है जो प्रातःकावको लाखीले चमक रहा हो और जिसकी पंचड़ियाँ क्रमी पूरी खुल भी न जाहे हों। ११६॥

दूसरी — सुवता ! यह बातोमें नहीं फुसलाया जा सकता । तूजा, मेरी कुटीमें जो ऋषि-कुमार सार्कण्येयका रेंगा हुमा मिट्टीका मोर रक्खा है, उसे उठाती ला ।

पहली-प्रच्छा। [ जाती है ]

बालक—घोल ( धोर ) तबतक मैं इखीछे (इसीसे) खेलता हूँ। [ यह कहकर तपस्विनीको देखकर हुँस देता है। ]

राजा-स्पृहवामि सतु दुर्ललितायास्म ।

श्रालच्यदन्तमुकुलाननिमित्तहासैरव्यक्तवर्खरमखीयवचः प्रवृत्तीन

अङ्काश्रयप्रसायिनस्तन यान्वहन्ती धन्यास्तदङ्करजसा मलिनीभवन्ति ॥१७॥ तापसी-होद्दा स म मधं नस्ति ॥ (। पार्श्वनवतीक्वित ) को एत्व इतिकुमारासं । [ राजानवतीक्वा ] को एत्व इतिकुमारासं । [ राजानवतीक्वा ] भर्युष्ठ ! एष्ट्र साव । मोएष्ट्र इमिष्या दुव्योगहरूपास्त्रस्य । किम्मलीलाए नाहीभमासं वालपीवन्त्रस्य । (भवतु । न नापसं गत्यस्ति । कोऽत्र ऋषिकुमारास्त्राम् । भद्रमुख ! एष्ट्रि तावत् । मोज्यानेन पुगोकहरूपवर्ष्ण विस्मलीलाय वाव्याना वालप्रनेत्वम् ।)

राजा-[ उपगम्य । सस्मितम ] श्राय भी महाविषुत्र !

एवमाश्रमविरुद्धकृतिना संयमः किमिति जन्मतस्त्वया । सन्त्रसंश्रयसुखोऽपि दृष्यते कृष्णुसर्पशिशुनेव चन्दनः ॥१८॥ नापनी—भद्दमुः । ए कृषु सम्राहित्सुसरायो । ( महसूख ! न बल्बयमृषिकृतारः । )

राजा-प्राकारसङ्घं चेष्टितमेवास्य कवयति । स्वानप्रत्ययानु वयमेवं तकिएः । [ यया-प्रस्थावतमनुतिब्दन्वालस्यतंपुत्रवस्य, प्रात्मगतम् ]

> त्रनेन कस्यापि कुलांकुरेश स्पृष्टस्य गात्रेषु सुखं ममैत्रम् । कां निर्देति चेतिस तस्य कुर्याद्यस्यायमङ्गारकृतिनः शरूढः ॥१६॥

राजा—मुक्ते तो यह नटलट बालक न जाने क्यों बड़ा प्यारा लगता है। वह माण्यवाहु क्या है जिबको गोद्य केटकर यह स्वभावते हुँस मुख, कथोके समान कुछ-कुछ क्रतकते हुए स्वीतांसास मोर तुलला-तुलना कर वार्ते करनेवाला बालक सपने सनकी धूल उसके संगर्से लगाता होगा। ।१७॥

तपस्तिनी— घरे! यह तो मेरी बात सुनता हो नही। [ इचर-जधर देखकर ] घरे कोई ऋषिकुमार यहाँ है? [ राजाको देखकर ] हे सद्र! तिनक छाप ही धाकर इस बासकके हायसे इस सिहके बच्चेको छुड़ा दोजिए। इसने इसे ऐसा कसकर पकड़ रक्खा है कि मेरे हायसे तो छुड़ाए नहीं छुटता।

राजा—[यस जाकर मुख्कराहटके साथ] घरे, ए महर्गिकुवार ! तुम यही साधमके नियमोधे उटरा काम क्यो कर रहे हो ? ये देवारे जीव जो जम्मखे ही सीचे सादे रहकर मुखी जीवन किता रहे हैं उन्हें तुम उन्न सकार क्यों सता रहे हो वैसे काले सर्वका वच्या चन्दनके पेड़को सतादा है।।१६।।

तपस्विनी-मद्र ! यह ऋषिक्मार नहीं है।

राजा—इसके रूप भीर कामोते हो जान पड़ रहा है कि यह ऋषिकुमार नहीं है। पर यहाँ वर्णायनने देवकर मैंने इसे ऋषिकुमार ही समक लिया था। जो भरकर वालक के बारीपपर हाथ फेरकर प्राप-हो-धाप] न जाने यह बालक किस बंधका है। इसे एक बार ही छू तेमेसे जब मेरे बारीपको इतना नुक सिन दहा है तब उस भाग्यवानुको कितना धानन्य मिलता होगा जिसका यह समा पुत्र है। ११६॥

तापती-[उभी निवंष्यं] सम्छरिशं । सम्छरिशं । (बाश्चर्यम् । बाश्चर्यम् ।)

राजा--- सार्ये किमिव।

तापसी--इमस्स बालग्रस्स दे वि संवादिग्गी ग्राकिदी सि विम्हाविदिन्ह । प्रपरिद्वद स वि दे प्रपाडिलोमो संबुत्तो ति ( प्रस्य बालकस्य तेऽपि सवादिन्याकृतिरिति विस्मापिताऽस्मि । प्रपरि-चितस्यापि तेऽप्रतिलोमः संवृत्त इति ।)

राजा-[बालकमुपलायन्] न चेन्मुनिकुमारोऽयमय को उत्तय स्थपदेशः ।

तापसी-पुरुवंसी । (पुरुवशः ।)

राजा--[बाल्मगतम्] कथमेकान्वयो मम । ब्रतः ससु मदनुकाविरामेनमत्रभवती मन्यते । प्रस्त्येतत्यौरवालामन्त्यं कुलवतम् ।

भवनेषु रसाधिकेषु पूर्व चितिरचार्थग्रुशन्ति ये निवासम् ।

नियतैकपतिव्रतानि पश्चात्तरुमुलानि गृहीभवन्ति तेषाम् ॥२०॥

[प्रकाशम्] न पुनरात्मगत्या मानुवासामेव विवयः ।

तापसी - जह भद्दमुहो भराावि । अच्छरासंबन्धेरा इमस्स जराती एत्व देवनुदर्शो पसूवा । (यबा भद्रमुखी भएति । प्रप्तरः सबन्धेनास्य जनन्यत्र देवग्रोस्तपोवने प्रसूता ।)

राजा - [प्रववायं] हन्त द्वितीयभिदमाज्ञाजननम् । [प्रकाशम् ] प्रय सा तत्रभवती किमास्यस्य राजवें: परनी ।

तपस्विनी--[दोनोको देवकर] ग्राश्चर्य है, ग्राश्चर्य है।

राजा--- प्रारचर्यं की क्या बात है, ग्रायें !

तपस्विनी--तुम्हारा भौर इस बालकका एक दम मिलता-जूलता रूप देखकर मैं तो भवरजमें मर गई हूँ भीर फिर देखिए कि अनजान होते हुए भी इसने आपका कहना नही टाला।

राजा — [बच्चेको दुलारते हुए तपस्थिनीसे] ग्रच्छा यह तो बताइए कि यह ऋषिकुमार नही हे तो फिर किस वंशका है ?

तपस्विनी-पुरुवंशका।

राजा - [मन ही मन] बारे क्या यह मेरे ही बशका है ? तभी ये तपस्विनीजी मुक्ते इससे मेलता-जुलता बता रही हैं।

पर पुरुवंशियोंकी तो यह बँधी हुई रीति है कि वे-युवावस्थामे पृथ्वीकी रक्षाके लिये वेलासकी सामग्रियोंसे भरे भवनोंमें रहना चाहते हैं भीर बुढापेसे भपनी पतिव्रता स्त्रीको साथ नेकर वृक्षके नीचे कृटिया बनाकर रहने लगते हैं।।२०।। [प्रकट] पर यहाँ ग्रपनी शक्तिसे सी कोई रनुष्य पहुँच नही सकता।

तपस्विनी--ग्राप ठीक कह रहे हैं। इसकी माँ ग्रन्सरा की कल्या है। इसलिये उसने यहाँ ररीचिके ग्राश्रममें ही इसे जन्म दिवा है।

राजा--[प्रपने प्राप] घरे ! यह तो मेरी प्राधाकी दूसरी सीढ़ी मिल गई। [प्रकट] प्रच्छा

तापसी—को तस्स धन्मवारपरिकवाहरूो लाम संकीतवृं चिन्तस्तवि । (कस्तस्य वर्मवार-परिस्थायिनो नाम संकीतीयत् चिन्तयिष्यति ।)

राजा — [स्वगतम्] इयं ऋषु कथा मामेव लक्ष्यीकरोति । यदि ताववस्य शिशोमीतरं नामतः कृष्यामि अववाजनायः परवारव्यवहारः ।

[प्रविष्य मृष्मयूरहस्ता]

तापसी-सञ्जवमरा ! सजन्वलाक्या पेक्स । (सर्वदमन ! शकुन्त-लाक्यां प्रेक्षस्व ।)

बाल:-[सद्दृष्टिक्षेपम्] कर्ति वा मे शक्तु (कुत्र वा मम माता।)

उभे-- सामसारित्सेस विश्वदो माउवच्छलो । (नाम साहब्येन वञ्चितो मातृबत्ससः ।)

पढिसीयाः—कच्छ इसरस मिलिकामोरकस्त रम्मत्तस्यं वेश्खति मित्रवो सि । (वस्स घस्य मृत्तिकामयूरस्य रम्यस्य पदयेति मिसारोऽसि ।)

राजा — [सारमगतम्] कि वा शकुस्तलेखस्य मातुरास्या । सन्ति पुनर्नामचेबसाहश्यानि । प्रपि नाम, मृगद्रध्यिकेव नाममात्रप्रस्तावो ने विचादाय करपते ।

बालः — क्रज्कुर । रोक्स वि मे एसी अङ्गोरको । (मातः ! रोचते म एव अद्रमयूरः ।) [इति क्रीडनकसादते ।]

प्रयमः—[ विलोक्य सोडेगम् ] सन्हहे रक्ताकरण्डमं से मिलाबन्धं ए। बीसवि । ( महो रक्षा-करण्डकमस्य मिलाबन्धे न इत्यते ।)

यह तो बताइए कि वे देवी किन राजिंग की पत्नी हैं?

तपस्विनी--जिसने अपनी धर्म-पत्नी को छोड़ दिया हो, क्ला ऐसे पापीका भी कोई अपने मुँहसे नाम निकालता है।

राजा — [ बाप ही बाप ] यह कवा तो पूरी-पूरी मुक्तर ही लागू हो रही है ! सच्छा, माता-पिताका ही नाम पूख देखूँ। किन्तु पराई स्वोके विषमें कुछ पूछना अलगनसाहत नहीं है ।

[हाबसे मिट्टोका मोर लिए हुए अपस्विनी माती है।]

तपस्विती-सर्वेदमन ! शकुन्त-लावण्य (इस पक्षांकी सुन्दरता) तो देख ! बालक--[चारों भ्रोर देखता हमा] कर्ती है भेरी माँ ?

दोनों प्यपनी मौका इसे ऐसा मोह है कि उसके नामके प्रकार मुनने अरसे ही इसे घोषा हो गया।

दूसरी-वश्स ! मैं कह रही थी कि तुम इस मिट्टीके मोरकी सुन्वरता देखी !

षाजा—[स्राय ही साप] तो क्या इतको मौका नाम खकुन्तना है। पर ससादमें एक-वैसे बहुतसे नाम होते हैं। कही यह नाम भी मेरे दु:सको और बढ़ानेके लिये मृग-नुष्यको स्वमनतःही न प्रागया हो।

बालक - मां ! यह मोख (मोर) तो बला (वड़ा) प्रच्छा है । [बिजोना लेता है ।] पहली - [देखकर यबराहटके साथ] प्ररे, हतके पहुँचेवर वैधी हुई रखाकी जड़ी नहीं विच्छाई दे रही है ।

```
राज - असमसमावेनेन । निवदमस्य सिह्झ।वविवर्दात्परिश्वष्टम् । [ इत्यादानुविच्छति । ]
    उभे-मा क्यु एवं अवलम्बिस । कहं गहीवं लोख । ( मा स्नित्यमवलम्बय । क्यम्
पृष्टीतमनेन । ) [ इति विस्मयादुरोनिहितहस्ते परस्परमवसोकयत: । ]
    राजा--किमचे प्रनिविद्धाः स्मः ।
    प्रथमा-नुलादु महाराधो । एसा धवराजिदा लाम श्रोसही इमस्स जातकस्मसथए
भम्मवदा मारीएरा दिण्या। एवं कित भावापिदरो ग्रप्पार्ख व विकास सवरो भूमिपिडवं
स् गेक्हावि । (श्रुगोतु महाराज: । एषाऽपराजिता नामीपधिरस्य जातकमंसमये भगवता मारीचेन
दत्ता । एतां किल मातापितरावास्मानं च वर्जयस्वाऽपरो भूमिपतितां न गृह्वाति । )
    राजा-पय गृह्वाति ।
    प्रथमा - तबी तं सप्यो भविद्य दंसइ । । ततस्तं सर्पो भूत्वा दशति । )
    राजा-- भवतीम्यां कदाचिदस्याः प्रत्यक्षीकृता विकिया ।
    समे- अएवेशसी। ( धनेकश:।)
    राजा--[ सहर्षम् । भारमगतम् ] कवमिव संपूर्णमपि मे मनोरवं नाभिनन्दामि । [ इति
वासंपरिष्कजते । ]
    हितीया-मुख्यदे एहि । इमं बुसन्तं शिश्रमध्याबुद्धाए सउन्दलाए शिवेदेम्ह ( सुन्नते ! एहि ।
इमें वृत्तान्तं नियमव्यापृतायं शकुन्तसायं निवेदयावः । )
                                 [इति निष्कान्ते]
    राजा-पबराइए मत ! सिंहके बच्चेसे खींचा-तानी करते समय वह यहीं गिर गई बी।
                               [ चठाना चाहता है । ]
    दोनों - हैं हैं ! उसे खूइएगा मत ! घरे, इन्होंने तो उसे उठा लिया !
                अाश्चर्यसे खातीपर हाब रखकर एक दूसरीको देखती हैं।]
    राजा-धाप लोगोंने उठानेसे मुक्ते रोका क्यों ?
    पहली--सुनिए महाराज । जब इसका जात-कर्म संस्कार हो रहा था उस समय पृथ्वीपर
करवपने सकराजिता नामकी यह जडी इसके हायमें बाँधकर कहा या कि यदि यह पृथ्वीपर
गिर पड़े तो इसे, इसके माता-पिताको खोड़कर दूसरा कोई न चठावे !
    राजा-भीर यदि इसरा कोई उठा ले तो ?
    पहली-तो यह साँध बनकर तत्कास बस लेगी।
    राजा-आप सोगोंने कभी इसका ऐसा परिवर्तन देखा है ?
    दोनीं-बहुत बार देखा है।
    राजा-[ ग्राप ही ग्राप ] तब मैं ग्रपने मनोरय पूरे होनेपर क्यों न फूला समाऊँ।
                          [ बाजकको छातीसे सगाता है। ]
    दूसली-बरी सुक्ते ! बाम्रो, यह समाचार उस तपस्विनी शकुन्तमाको तो सुना मार्चे ।
                               [दोनों चली जाती हैं ]
```

वास:— मुज्य सं। बाद धज्बुए सम्रासंगितस्तं। (मुज्य मां यादनगतु: सकाशंगीय-व्यामि । )

राजा-पुत्रक ! मया सहैव मातरमभिनन्दिष्यसि ।

बाल:-मम बखु ताबी दुस्सन्दो ए तुमं । ( मम खलु ताती दुष्यन्तः, न स्वम् । )

राजा—[ सस्मितम् ] एव विवाद एव प्रत्यायपति । [ ततः प्रविशत्येकवेगीवरा शकुन्तला ]

णङ्गन्ताना—विधारकाने वि पकिदित्यं सम्बदमरास्त बोर्साह सुरिष रा ने बासा बासि धन्तारो भाषहेर्षु । बहना जह साख्यमदीए बार्चस्वदं तह संभावीमदि एदं । (विकार-कालेऽपि प्रकृतिस्यां सर्वदमनस्योपीय श्रृंत्वा न म बाह्याऽसीदारमनो मागधेवेषु । ब्रयना स्था धानुमरवाऽञ्च्यातं तथा संभाष्यत एतन् । )

राजा-[ शकुन्तलां विलोवय ] स्रये सेयमत्रभवती शकुन्तला । यैदा-

वसने परिधृसरे वसाना नियमचाममुखी धृतैकवेखिः। ऋतिनिष्करुणस्य ग्रुद्धशीलामम दीर्घ विरहत्रतं विभतिं॥ २१॥

णकुन्तना — [ प्रस्नातापवित्रणं राजानं हृष्टा ] सः ब्रह्म प्रस्कात्रसो विम्नः। तदो को एसो वार्षिण कियरक्वामञ्जलं दारक्षं मे गतसंकागेल दुनेदिः। ( न सत्त्वार्यपुत्र इतः। ततः कः एण इदानीं कृतरसामञ्जलं दारकं मे गात्रसंकारेल दूपयति । )

बालक—बोलो (छोड़ो )। हम प्रपनो मौके पास दायोंगे (जायोंगे )।

राजा-वत्स ! मेरे साथ ही चलकर अपनी माताको धानन्द देना ।

बालक --- मेले ( मेरे ) पिता तुम नहीं, दुध्यन्त (दुध्यन्त ) है।

राजा--[ मुस्कराकर ] यह विरोध ही मेरे विश्वासको पक्का कर रहा है।

[ भ्रपने बालोको एक सटमे बाँघे हुए शकुन्तला ग्रातो है । ]

णकुन्तला—यह सुनकर भी मुक्ते ध्यने भाग्यपर मरोसा नहीं हुमा कि स**बंदमनके** हामसे गिरी नुर्द रक्षाकी जड़ी उनके ख़ूनेपर सौप नहीं बनी। या फिर सानुमतीने **वो कहा** है, वह कौन जाने ठीक ही हो।

राजा—[ शकुन्तनाको देसकर ] धरे! ये ही तो वे देवी शकुन्तता है, जिनके शरीरपर मैंने कपटोका जोडा पढ़ा हुमा है, तप करते-करते जिनका मृह मुख गया है, जिनके बाल एक सटमें उनके पढ़े हैं धौर वो शुद्ध मनये मुम्प-वेसे निवंशोक वियोगमें स्तने विनोसे तप करती बसी था रही हैं ॥ रहा।

थकुन्तला—[पद्यतायेके पीले पड़े हुए राजाको देसकर ]ये तो आयंपुत्र जैसे नहीं जान पढ़ते। तब ये कीन हैं जो रक्षा येथे हुए मेरे पुत्रको अपने शरीरसे लगा-सगाकर मैका कर रहे हैं। बालः—[शातरमुशेरय] बज्बुए! एसी कोबि पुरिसी मं पुत्त कि ब्रालिक्कृदि। (शात: ! एव कोऽपि पुरुषो मां पुत्र इत्यालिक्कृति।)

राजा---प्रिये ! कौर्यमपि मे स्थि प्रयुक्तमनुकूलपरिखामं संवृत्तं यबहमिवानीं स्थयाऽप्रस्यिन-क्रातमात्मानं वस्यामि ।

णकुम्तला —[धारमणतम्] हिषणः समस्ततः समस्ततः। परिवत्तमण्डदेशः प्रशुप्रणिपः

पितृ देखेलः । प्रत्यावन्तो ब्लु एतो । ( हृदय समाद्वसिद्दि । समाद्र्यसिद्दि । परिश्यक्तमस्त्ररेखानुकिम्मतार्थस्य देवेन । प्रार्थपुत्रः सल्वेषः ।)

राजा--- प्रिये।

स्मृतिभिन्नमोहतमसो दिष्ट्या प्रमुखे स्थिताऽसि मे सुमुखि । उपरागान्ते शशिनः सम्रुपगता रोहिखी यागम् ॥२२॥ शङ्कता-केदु केदु धरुवउतो...। (वयतु वयस्वायंपुत्र...) [ इत्यमॅक्ते बाब्यकची विरस्ति ।]

राजा-सुन्दरि !

बाष्पेख प्रतिषिद्धेऽपि जयशब्दे जितं मया । यचे दृष्टमसंस्कारपाटलोष्टपुटं श्रुखम् ॥२३॥ बाष:—षण्युए ! को एको । (मातः ! क एषः ।) शकुन्तका—वण्यः ! के भाषादेखाई पृष्टिहि । (वत्तः ! ते भागपेगानि पृण्डः ।)

बालक—[माताके पास झाकर] देखो माँ, ये कोई पुलुख (पुरुष) मुदे (मुक्ते) बेता (बेटा) कहकल (कहकर) गने लगा लहे (रहे) है।

राजा—प्रिये ! मैंने जो तुम्हारे साथ निट्ठराई की थी उसका यही ठीक दंड है कि तुम प्रभीतक मुक्ते पहचान नहीं रही हो ।

णकुन्तला---[ग्राप ही ग्राप] धीरज घरो मेरे हृदय ! ग्राज दैवने पिछला सब वैर कोकुकर मेरी सुन ली है। सचमुच ये ही तो हैं ग्रायंपुत्र ।

राजा — प्रिये ! बाज मेरा बड़ा सीभाग्य हैं कि मेरी स्मृतिवर पड़ा हुआ मोहका परदा हुट गया बीर तुम सुन्दरी बाज मुक्ते वैसे ही मिल गई जैसे चन्द्र-प्रहृश बीत चुकनेपर रीहिंशी चन्द्रमासे बाकर मिल जाती है।।२२॥

यकुन्तला—जयहो द्वार्यपुत्र, जय .....[इतना ग्रामाही कहनेपर गलाभर ग्रामेसे रक जाती है।]

राजा---सुन्दरी ! तुमने ध्रपने रुवे हुए गलेसे जो 'जब' सब्द कहा है उसीसे मेरी जीत हो गई। क्योंकि ध्राज मेरी धौकोंने तुम्हारे उस मुखको फिरसे देख पाया है जिसके भोठ रेंगे न जानेके कारए। पीसे पक्र गए हैं।।२३।।

बालक-नयों मां ! ये कौन हैं ? शकुन्तला-धपने भाग्यसे पूछ बेटा ! राजा-[शकुन्तमायाः पादयोः प्रश्णिपत्य]---

## सुतनु इदयात्प्रत्यादेशव्यलीकमपैतु ते

किमपि मनसः संमोहो मे तदा बलवानभृत् ।

प्रवत्ततमसामेवंत्रायाः शुमेषु हि वृत्तयः

स्रवमिष शिरस्यन्धः विश्वां धुनोत्यहिशङ्कया ॥२४॥

षञ्चलवा — जुट्टेड धम्बज्जतो । सून्तुं ने नुधरिधन्यदिबन्यसं पुराणिवं तेषु विध्यकेषु प्राचनपासुतं साथि जेल साम्ब्रह्मोतो वि धम्बज्जतो मद्द विरसो संबुतो । (उतिहत्यायंपुतः । नूनं में सुपरित्यविबन्धकं पुराकृतं तेषु विवकेषु परिसाममुख्यासीयेन सानुकोगोऽन्यायंपुत्रो मिव विरखः संबुद्धाः ।)

शकुन्तवा—ष्यह कहं बज्जउत्तेस सुमरिवो दुक्तभाई बन्नं जस्तो। (प्रय कपनार्यपुत्रेस हमृतौ दुःसभास्ययं जन: ।)

राजा---उद्धतिबवादशस्यः कवयिव्यामि ।

मोहान्मया सुततु पूर्वम्रुपेच्तितस्ते यो वाष्पविन्दुरधरं परिवाधमानः।

तं ताबदाकुटिलपच्मविलग्नमद्य बाष्पं प्रमुज्य विगतानुशयो भवेयम् ॥२५॥ [इति ययोकमनुविष्ठति ।]

शकुन्तला—[नाममुदा हट्टा) व्यव्जवतः ! एवं ते बगुलीववं । (बार्यपुत्र ! इदं तेऽज्ञू नीय-कम् ।)

राजा — [शकुन्तनाके पेरोंपर निरकर] नुन्दरी! मैंने तुम्हारा वो निरादर किया वा उसकी कदक कुम धरने मनने निकान बानो, नयोंकि उस नमय न जाने कहाँके मेरे मनमें मजानक सथेरा साकर छ। तथा था। सम्मुक जो तथोंगुणी होते हैं वे घच्छे कामोंमें भी ऐसी मुन कर बैठते हैं, क्योंकि धायेके गनेने कोई माना भी पहनावे तो वह उसे सीप समकर फ्रटकेंने उतार फेकता है।।२४॥

चकुन्तता — बठिए प्रायंपुत्र ! उन दिनो कोई पिछने जन्मका पाप-फल रहा होगा कि इनने दबालु मार्यपुत्र भी मुभपर इतने कठोर हो गए थे ।

[राजा उठते है।] सकुत्तला—पर यह तो बताइए कि झायंपुत्रको इस दुक्तियाका स्मरला केंसे हो भाषा।

साजा—पहले में धपने जोकी गांध निकाल बालूं तब नहीं मुलदी ! तुस्कारी धौकींकें भौडुपांकी जो बूंदे उस दिन शानोंपरते दुवककर धवरीको चोट एहेंचा रही थीं और दिनका नेने उस दिन सनवाने निराहर कर दिया था वे साज भी तुस्कारी टेढ़ी वारीं नियोंने उसकी हुई दिसाई दे रही है। उन्हें जबतक में अपने हाथके रोख न सूंगा तबतक

[पपने हायके शकुरतलाके साँगू गोंछते हैं।] राकुरतला—[हुष्यस्तके हायमें उनके नामवाली सँगूठी देसकर] सार्यपुत्र ! सही तो स्रापकी वह संगूठी है। राजा-प्रस्मावंगुलीयोपसम्भात्समु स्वृतिकपलस्था ।

सकुन्तला—विसमं किवं सोसा अं तथा धन्यजनस्त पश्चमकाले बुल्लहं ग्रासि । (विषमं इतमवेन सत्तदाऽअंपुत्रस्य प्रत्यकाले दुर्लभगासीत् ।

राजा — तेन हि ऋतुसमवायचिद्धं प्रतिपद्यतां लताकुसुमम् ।

शकुन्तला—ए से बिस्ससामि । घञ्जउसो एव्वं एां घारेबु । ( नास्य विश्वसिमि । घार्यपुत्र ! एवंतढारयतु । )

[ततः प्रविशति मातिलः]

मातलिः - विष्वया धर्मपरनीसमागमेन पुत्रमुखदर्शनेन चायुष्मान्वर्धते ।

राजा—प्रभूत्संपादितस्वाबुकलो मे मनोरवः। मातले । न सनु विदितोध्यमस्त्रण्यसेन वृत्तान्तः स्यात्।

मातलि:—[सस्मितम् ] किमीश्वरात्मां परोक्षम् । एत्वायुष्मान् ! भगवान्मारीवस्ते वर्शनं वितरित ।

राजा — शकुन्तले ! स्रवलम्ब्यतां पुत्रः । त्वां पुरस्कृत्य भगवन्तं ब्रब्दुमिन्छामि ।

शकुन्तला — विशिक्षामि भण्याउत्तेशः सह गुण्यामीयं यन्तुं। (जिह्नेम्यार्यपुत्रेशः सह गुरुसमीपं यन्तुष् ।)

राजा-प्रप्याचिरतव्यमभ्युदयकालेषु । एद्द्योहि । [ सर्वे परिकामन्ति । ]

राजा-इसी अंगुठीके मिल जानेवर ही तो मुक्ते सारी बातें स्मरल हो आई ।

शकुल्तला--- इसने सचमुज बडा खोटा काम किया वा कि जब मैं आर्यपुत्रको इसे दिखाकर विश्वास दिखाने चली ठीक उसी समय यह न जाने कहाँ चली गई।

राजा— [ म्रॅगुठी उतारकर शकुन्तवाको देते हुए। ] मण्डा, तो जैसे लतामें फूल लगनेते यह जान लिया जाता है कि लताका वसन्तर्भ मिलन ही गया, वैसे ही तुम भी मुक्तेसे मिलनेकी पहचानके लिये यह मेंगुठी पहन लो।

शकुम्तला—[ हाथ उठाती हुई ∫ नही, नही, ग्रव मैं इसका विश्वास नही करती । धार्यपुत्र ही इसे पहने रहें।

[मातलि प्राप्ता है।]

मातिल-धर्मपरनीसे मिलने घौर पुत्रका मृह देखनेकी घायुष्मानुको बधाई है।

राता — मेरे मनोरषका तो सबमुच बड़ा मीठा फल हुमा है मातलि ! पर इन्ह्र भगवातृ सो यह बात जानते नहीं होंगे।

मातकि—[हॅंकर ] भना देवताओं से भी कोई बात खिपी रहती है। घाइए घायुष्मनू ! भगवानू मारीच घापको दर्शन देना चाहते हैं।

राजा— शकुन्तला! बालककी उँगली थाम लो। मैं तुम्हें साथ लेकर ही प्रगवानके दर्सनके लिये चवना पाहता हैं।

शकुन्सला—बड़ोंके पास आर्थपुत्रके साथ जानेने मुक्ते लाज लग रही हैं। राजा—हर्षके प्रवसरपर तो साथ ही चला जाता है। आयो, आयो !! सिब खुमले हैं ] [ततः प्रविशत्यदित्या सार्चनासनस्यो मारीचः।]

मारी व:--[राजानमवलोक्य | दाक्षावरित !

पुत्रस्य ते रखशिरस्ययमग्रयायी दुष्यन्त इत्यभिहितो अननस्य भता । चापेन यस्य विनिवर्तितकर्म जातं तत्कोटिमत्कलिशमाभरसं मधीनः ॥२६॥

परिति:—संभावलोषाख्यावा से प्राकितो । (सभावनोयानुगावाज्याकृतिः । ) मातिल:—धायुष्मन् एतौ पुत्रश्रीतिषञ्चनेन चञ्चवा दिवोकती पितरावायुष्मन्तमवसोक्यतः । ताबुषसर्ग ।

राजा-मातले एती-

प्राहुर्द्वादशधा स्थितस्य ग्रुनयो यत्रेजसः कारग्रं

भर्तारं भुवनत्रयस्य सुषुवे यद्यञ्जभागेश्वरम् ।

यस्मिन्नात्मसुवः परोऽपि पुरुषश्चके भवायास्पदं इन्द्रं दचमरीचिसंभवमिदं तत्सुष्ट्ररेकान्तरम् ॥२७॥

मातिलः — ग्रवकिम्।

राजा-[ उपगम्य ] उभाम्यामपि बासवनियोग्यो बुष्यन्तः प्रसामति ।

मारीचः — बत्सः ! चिरं जीवः । पृथिवीं पालयः ।

[ श्रवितिके साथ ग्रासनपर बैठे हुए मारीच दिखाई देते है। ]

मारीच-[राजाको देककर | दाक्षायक्षी ! ये ही समारका पानन करनेवासे राजा दुष्पान हैं जो तुम्हारे दुश इन्द्रकी नडाईम सबसे साथे रहते हैं और जिनके धनुषने हो इतना काम कर बाता है कि इन्द्रका तीसो धारवाला बच्च उनका साधुष्या भर बना बंठा रहता है 1951।

प्रदिति — इनके डील-डीलसे ही इनके पराक्रमका ज्ञान हो रहा है।

मातनि—मायुष्पतृ ! देखो ! वे ही हैं देवताओं के माता-पिता, जो भापको भोर ऐसे प्यारसे देख रहे हैं, जैसे माता-पिता भपने बचोको देखते हैं। जाभो, उनके पास चले जाभो।

राजा - पातिल ! क्या वे ही वे स्त्रो-पुरुष हैं जो बह्यासे एक पीडो पीछे दस धीर सरीचिछे उरवन्त हुए हैं, जिन्हें ऋषि लोग बारहो धादिलोके माता-विता मानते हैं, यहमें भाग लेनेबाले इन्द्रते जिनसे कम्म निवा है धीर अपनेत्र से ध्वन झार उदशन होनेबाने बह्या भी संसारका करवाला करनेके निवे जिनकी नोदसे कम्म निवा करते हैं । रेखा

मातलि-हाँ, हाँ वे ही है ये।

राजा—् पास पहुँचकर ] सदा इन्द्रकी साज्ञा माननेवाला यह दुष्यन्त साप दोनोंको संखाम करता है।

मारीच-वहुत दिनोंतक जीम्रो, वत्स ! श्रोर पृथ्वीका पालन करो ।

प्रदिति: — वण्ड ! प्रप्यदिरहो होहि। ( तस्स धप्रतिरचो वन । ) . धङ्कतसा — बारणसिहिता को पाववन्दस्तं करेनि। ( दारकसिहता नो पाववन्दनं करोनि। ) मारीच: — वस्ते !

> श्राखग्रहस्त्रसमो मर्ता जयन्तप्रतिमः सुतः। भाशीरन्या न ते योग्या पौलोमीसदृशी मन ॥ २८ ॥

यदितिः—सावे ! मसुत्यो अभिमशा होहि । अवस्यं रीहाऊ वश्यायो उहस्यकुत्रसम्बन्धः होद्व । उपविक्त । (जाते ! भर्तुरिममता भव । स्वत्यं रीवीपुर्वस्यक उभयकुत्तनन्दनो प्रवत् । उपविक्त । )

[सर्वे प्रजायतिमधित उपविशन्ति।]

मारीष:- [ एकंकं निविधन् ]-

दिष्ट्या शक्कन्तला साध्वी सदपत्यमिदं भवान् । श्रद्धा वित्तं विधिश्चेति वितयं तत्समागतम् ॥ २६ ॥

राजा—भगवन् ! प्राणभिन्नेतसिद्धिः पश्चाहर्शनम् । स्रतोऽपूर्वः सन्तु कोऽनुमहः । कृतः।

> उदेति पूर्व इसुमं ततः फलं बनोदयः प्राक्तदनन्तरं वयः । निमित्तर्नेमित्तिकवोरयं क्रमस्तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः ॥ ३० ॥

भविति—वस्त ! तुम इतने बनवाबु होश्रो कि कोई शबु तुम्हारे बावे न टिक सके ।

सकुत्तका -- मैं सपने पुत्रके साथ बापके चरखोंमें प्रशाम करती हूँ।

मारीय-वाले! कुम्हारा पति इनाके समान है और तुम्हारा पुत्र वक्तके समान है। इसिसये यह तो समझमें ही नहीं साता कि तुम्हें साशीवीय क्या पूँ। फिर मी यही मालीवीय रेका हैं कि दूस इन्हाल्कीके समान तेजस्वी बनो।। २८।।

प्राविति—वेटी ! प्रपने पतिका धावर शाओ और तुम्हारा वेटा चिरंचीची होकर कोच्यें फूर्खोको सुख दे। प्राप्तो, बैठ बाफ्तो ।

[ सब प्रजापतिके चारों भीर बैठ जाते हैं। ]

सारीय—[ ग्रस्त-असन सबको संकेत करते हुए । ] बाज क्षोबान्यक्षे यह पवित्रता सकु-न्तवा, यह बेच्ड बालक और तुम ये तीनों ऐसे इकट्ठे मिल गए हो जैसे अदा, यन ग्रीर क्रिया तीनों एक साथ मिल जार्ये ।। २६।।

राजा—धयवतू ! धापकी कृपा तो सच्युण धनोश्री है जिसमें रखेंनरे पहले ही सवणाहर फल जिल गया स्पोकि—कार्य धौर कारणका तो यही कम है कि पहले फूल खसता है तब फल घाता है, पहले बादल उठते हैं तब वर्षा होती है, पर धापके यहाँ तो सारे पुख धापकी कृपाके धाम-धाने चसते जो रहे हैं।। १०॥ मातलिः - एवं विधातारः प्रसीदन्ति ।

राजा – भयवत् ! हमामाझाकरीं वो वान्यवँता विवाहविधिनोपयम्य कस्यविकासस्य बन्दुभिरानीतां स्पृतिग्रंपित्यात्रत्याविद्यान्त्यराद्वोऽस्मि तत्रज्ञवतो गुज्यस्योत्रस्य कष्वस्य । पश्चावकृत्वोयकवर्त्रानावृत्यूवां तद्युहितरमवगतोऽहम् । तीवत्रपिव वे प्रतिमाति ।

यथा गजो नेति समक्षरूपे तस्मिन्नपकामति संशयः स्यात् ।

बदानि दृष्ट्वा तु भवेत्पृतीतिस्तथाविधी मे मनसी विकारः ॥३१॥

मारीचः —वत्स धलमात्मापराषश्चक्या । संमोहोऽपि त्वय्युपपन्तः । श्रूयताम् । राजा —श्चहितोऽस्मि ।

मारीयः — वर्षेद्याप्तरस्तोर्थावतरलात्प्रत्यक्षवैक्तव्यां झकुन्तलामावाय नेनका दाक्षायलिषु-वपता तर्वेव व्यानाववगतीर्शन बुर्वावतः लागावियं तर्शास्त्रनी सहधमंत्रारिली त्वया प्रत्या-विद्या नाम्यवेति । त वायमगुद्रसीयकदर्शनावतानः ।

राजा-[ सोन्ड्वासम् ] एव वचनीयान्युक्तोऽस्मि ।

मातिल-जो स्वय भाग्य बनानेवाले हैं उनकी ऐसी ही कृपा होती है।

्राजा—कगवड़ ! धावकी इस धाजाकारिएों कम्यासे मैंने गाम्बर्व विधिसे विवाह कर विचाया। फिर कुछ दिनों पीछे जब इनके समें सम्बन्धी लोग इन्हें मेरे पास लाए तब मेरी स्मृतिकों न जाने क्या हो गया कि मैं एकदम मूल गया धोर मैंने दनको लीटा दिया। ऐसा करके मैंने धायके बोजवाति कम्याले इस आरों प्रपाद कर बाता। फिर जब मैंने यह धूमूटी देवी तब मुक्ते स्मरत हुणा कि मैंने तो कम्यालेश कम्याले विवाह किया था। ये सब बातें मुक्ते बड़ी विविज्ञ हो जान यह रही है। मुक्ते ध्यपनी यह मूल ठीक वैसी हा बया रही है जैसे धावके सामनेसे बले जाते हुए हाथीको देवकर मनमें यह सम्बन्ध हो क्या रही है जैसे धावके सामनेसे पह सम्बन्ध निकल जानेपर उसके पैरोकी छाप देवकर यह विव्यवाद किया जाय कि ही, यह स्वयनुत हाथी ही था। ११।।

मारीच--वरस ! तुन प्रतने प्रपरावकी बात घपने मनते एकदम निकाल हाखी क्योंकि इस प्रकारकी भूच तुनसे हो ही नहीं सकती । सुनो, मैं बताता हूँ वो हुया है । राजा---बी, सन रहा हैं ।

सारीय—जब मेनका विश्ववती हुई शहुन्तनाको लेकर, घन्धरातीषंग्रे उतरकर यही दाक्षायाणीके पात धाई तभी मैंने घ्यानसे जान लिया वा कि दुर्वाणके शापके ही सुमने प्रपनी इस तपरिवनी वर्मपालीको खोड़ दिया है धीर वह बाप तवतकके लिये है जबतक सुम मेनूरी न देखा तो।

राजा -- [ सन्तोषकी साँस लेकर ] चलो, दोवसे खुटकारा तो मिला।

शकुन्तना—[स्वगतम्] विद्विषा शकारलप्यावेती स सम्बन्तो। स हु ससं मतास्यं जुनरेनि महवा पत्तो मए स हि सावो विरहतुन्यहिम्रधाए स विविवो। मदो सहीहि सीरदुनिस् मस्तुलो संजुनोपसं संतप्तरमं निः (दिष्ट्याऽकारलप्रन्यादेशी नार्यपुत्रः। न सनु शप्तमासानं स्परामि । सपना प्राप्तो भया स हि हापो विरहणुन्यहृत्यया न विदितः। सतः ससीम्यां
संविद्याऽस्मि मर्त्रर्गुनीयमं वर्षयिवन्यनिति।)

मारीयः — बत्से विवितावाँऽति । तविवानीं सहयमंत्रारिएं प्रति न त्वया मण्युः कार्यः । यक्ष्यः।

> शापादिस प्रतिहता स्पृतिरोधरूचे मर्तर्यपेततमिस प्रभ्रता तवैव। छाया न मुर्च्छति मलोपहतप्रसादे शुद्धे तु दर्पशतले सुलमावकाशा ॥३२॥

राजा — यथाऽऽह भगवानू ।

मारीयः — वस्त किंवदभिनन्दितस्त्वया विधिवदस्माभिरतृष्टितवातकर्मा थुत्र एव बाकुन्तलेयः ।

राबा-भगवन् अत्र कलु मे वंशप्रतिष्ठा । [इति वालं हस्तेन गृह्णाति ।]

शकुल्तला—[गत ही मन] यह बडे भाग्यकी बात है कि धार्यपुत्रने मुक्ते बिना कारण नहीं क्षेत्रा का। पर यह तो स्मरण ही नहीं भा रहा है कि मुक्ते बाग मिला कक। या यह बी हो सकता है कि मुक्ते बाग मिला हो भी हम परने दिरहकी भुनमें पढ़े रहनेके कारखा मुक्ते ध्वका स्मृत ही न हुया हो। प्रव मेरी सम्बन्धे या रहा है कि चनते समय मेरी स्विव्योव यह स्पॉ कहा था कि पतिको ग्रैंगूटी दिखता देना।

मारीच — बस्ते ! तुम ठीक समक्ती हो । घव तुम धपने पतिपर क्रोध न करना । देखों ! वेदे, वर्षणुपर धूम पड़ी रहनेसे उसने ठीक छावा नहीं दिखाई देती घीर वहीं वब पोंख़ दिया बाता है तब खावा बड़ी सरतासे दिखनाई पड़ने नगती है वेसे हो सापके कारण मुर्गि चूँचवी पड़ जानेसे उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया या पर घव साप छूट जानेसे उन्होंने तुम्हें घनी मीरि पहचान मिया है ॥३२॥

राजा-भगवान् ठीक कहते हैं।

मारीच—वस्त ! शकुन्तलाके जिस पुत्रके संस्कार हमने ठीक विधिसे कर दिए हैं उसे पुसने भगनामा या नहीं ?

राजा-वही बालक तो हमारा वंश क्लानेवाला है।

[यह कहकर बालकको गोदमें उठा लेते हैं।]

भारीयः → तथा भावितसेवं वस्त्रातिनवयक्तातु भवात् । वस्य,

रथेनानुद्धातस्तिमितगतिना तीर्खनलिधः

पुरा समुद्रीपां जयति बसुधामप्रतिरथः। इहायं सन्त्वानां प्रसभदमनात्सर्वदमनः

पुनर्यास्यत्याख्यां भरत इति लोकस्य भरणात् ॥३३॥

राजा — भगवता कृतसंस्कारे सर्वमस्मिन्वयमाञ्चास्महे ।

प्रदितिः—मध्यवं इमाण् दुविहुपस्तोरहतंत्रसीण् क्रम्लो वि दाव सुविवासारी करीमद्व । दुविहुवनस्ता नेत्यमा इह एक्य उपवरत्ती चिट्टवि । (मगवन् प्रनया दुविहुननोरपर्यस्त्या कथ्योपि तावञ्च दुविस्तारः क्रियताम् । दुविहुवस्ता मेनकेहैवोपवरस्त्वी तिष्ठति ।)

खकून्तता—[धारमगतम्] मलोरहो क्चु मे प्रस्तिको अग्रवकीए। (मनोरषः खलु में मिणुको मगक्त्याः।)

मारीयः — तपः प्रभावात्प्रत्यकां सर्वमेव तत्रभवतः । राजा—स्रतः असु सम नातिकृदो मुनिः ।

राजा--- सतः सतु सन गातमुद्धा नुतनः । मारीनः---तवाप्यसौ प्रियमस्माभिः प्रष्टव्यः । कः कोऽत्र मोः ।

[प्रविश्य]

नारीच--यह दुम्हारा नंश तो चलानेना ही, साम ही चळवर्ती राजा मी होगा। देखी ! 
यह बालक प्रयने हड़ भीर सीने चलनेनाले रवपर चढ़कर समुद्र गर करके सातों ही मेंबाजी पृत्वीकी इस प्रकार प्रकेता जीत तेना कि सजारका कोई कीर हछ के सामने टिक न
सकेगा। यही हसने यस जीवों को तंत कर रक्ता था, हसी मिने इसका नाम कर्यक्रमण पढ़या था। पर सामे चलकर यह सारे संसारका प्ररण पोषण्य करेना इसनिये इसका नाम
करण होगा। १३ ।।

राजा - जिसके संस्कार भापने किए हों उससे तो हमें इन सब बातोंकी भाशा है ही।

धारिति—मगवनृ! इत कत्याके मनोरथ पूरे होनेकी सारी बात कत्व्यवीको भी कहूसा भेजनी चाहिए वर्गोकि इसे प्यार करनेवाली इसकी भी सेनकाने यहाँ रहकर हुम लोगोंकी बड़ी सेवा की है।

शकुन्तला - [मनमें] देवीने तो मेरे ही मनकी बात कह दी है।

मारीच--तपके प्रमावसे कथ्व ऋषि सब कुछ जानते हैं। राजा--इसीलिये उन्होंने मुक्तपर क्रोध नहीं किया।

मारीच—फिर भी यह प्यारी बात उनके पास कहना ही शेवनी चाहिए। धरी कोई है? [एक शिष्य प्राता है।] शिष्यः --- भगवन् ! प्रयमस्मि ।

मारीय:---पालव दशलीनेव विहासता कावा वत्र वक्ष्माराव्यवते सम्बद्धाः प्रियम्ब्येय यथा पुत्रवती शक्रुन्तका तच्छारानिवृत्ती स्पृतिनता द्वस्यनेत प्रतिपृद्धीतेति !

शिष्यः - यदाझापयति भगवान् । [इति निष्कान्तः ।]

मारीचः—वत्तः ! त्वमपि स्वापत्यवारतहितः सस्पुरासच्यतस्य रचमाषद्यः ते राजवानीं प्रतिकरसः।

राजा-यवाज्ञापयति भगवान् ।

मारीचः-प्रपि च।

भवतु तव विडीजाः प्राज्यवृष्टिः प्रजासु

त्वमपि विततयज्ञो विज्ञरां भावयेथाः।

गणशतपरिवर्तेरिवमन्योन्यकृत्ये-

र्नियतस्थयलोकानुत्रहरलावनीयैः ॥३४॥

राजा---भगवन् ! वधाज्ञिक्तः श्रेयते वितय्ये ।

मारीचः -- बत्स ! कि ते भूयः त्रियमुपकरोति ।

राजा--- मतः परमपि प्रियमस्ति । बविह भगवान्त्रियं कर्तुनिक्कृति तहीँदमस्तु ।

शिष्य — मैं हैं भगवन !

मारीच — गालव ! प्रभी प्राकाश-मार्गसे जाकर मेरी घोरसे कव्यजीको यह प्यारा समाचार रेना कि क्षाप छूटनेपर दुष्यन्तने सब स्मरस्य करके शकुन्तना घौर उसके पुत्रको प्रहस्य कर विया है।

शिष्य - जैसी भगवानकी साजा । [वसा वाता है ।]

मारीय---वरस ! तुम भी घब भपने पुत्र और स्त्रीको साथ लेकर धपने मित्र इन्द्रके रखपर खकर भपनी राजधानीको सोट जाभो ।

राजा-जैसी भगवान की बाजा।

मारीय—मीर सुनो ! तुन्हारी प्रवाके लिये इन्त सदा करपुर वर्षा किया करें धीर तुन भी सैकड़ों गए-तन्त्रोंपर राज्य करते हुए बहुत यक्त करके इन्द्रको प्रसन्त करते रहो । इस प्रकार एक दूसरेके लिये ऐसे खच्छे-सच्छे काम करते रहो कि दोनों लोक सुवी रहें ॥३४॥

राजा--- अगवनु ! मैं अरसक अच्छे काम करने का जतन ककेंगा।

मारीच -- बस्स ! घीर कुछ तुम्हारी इच्छा हो तो कह डासो।

राजा — इससे बढ़कर भी क्या और कोई बात हो सकती है ? फिर भी यदि आप मुक्तपर कुछ और क्रपाकरना ही चाहते हैं तो ऐसा कीजिए कि — [घरतवाक्य] राजा सदा सपनी प्रजाकी

# [भरतवाक्यम्]

प्रवर्षतां प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम् । ममापि च चपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभूः ॥३५॥

[इति निष्कान्ताः सर्वे ।] ।। इति सप्तमोऽङ्कः ।।

॥ समाप्तमिदमभिज्ञानशाकृत्तल नाम नाटकम् ॥

प्रसाहिमें बने रहे, बने-बडे विद्वान कवियोंकी बाखीका सब कही धादर हो घोर प्रपतेने उत्सन्त होनेबाले तथा बारों घोर घपनी सक्ति फैतानेवाले महादेवजी ऐसी कृषाकरें कि मुझे धव फर कम्म न लेना पने ।।३१।

> [सब चले जाते हैं।] ।। सातवां ग्रक समाप्त ।।

।। महाकवि श्रीकानिदासका रचा हुमा ग्रीमञ्जान-शाकुन्तक नामका नाटक समाप्त हुमा ।।

# विक्रमोर्वशीयम्

# पात्र-परिचयः

पुरुषाः

सूत्रधार:-नाटकस्य प्रबन्धकर्ता । पारिपादवंकः -- सूत्रघारस्य सहचरः ।

पुरूरवस्-प्रतिष्ठानदेशस्य राजा, नाटकस्य

नायकः। भाग्यकः--विद्षकः।

धायुस्-पुरूरवसः पुत्र ।

नारदः-देविषः ।

चित्ररथ: - गन्धर्वेश्वर: ।

कंनुकी-राजपरिचारकः।

पल्लवः गासवस्र } भरतमुनेः शिष्यौ ।

स्त्रियः

उर्वशी--एका श्रप्सरा। नाटकस्य नायिका। चित्रतेशा-द्वितीया ग्रन्सरा । उर्वश्याः सस्ती ।

सहजन्या, } रूमा } ग्रप्सरसः ।

देवी--राज्ञी । काशिराजस्य कन्या ।

निपुश्चिका--राज्ञ्याः परिचारिका ।

तापसी -- तपस्विनी ।

परिवन:--राज्ञ्याः परिचारिकाः ।

यवनी--राज्ञः परिचारिका ।

# प्रथमो ऽङ्कः

वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी

यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाचरः।

अन्तर्यश्र ग्रुमुजुभिनियमितप्रामादिभिर्मृग्यते

स स्थायुः स्थिरमक्ति योगमुलमो निःश्रेयसायास्तु वः ॥१॥

[ नान्धन्ते ]

सूत्रधारः-- ग्रलमतिविस्तरेता । [ नेपथ्याभिमुखमवलोक्य । ] मारिव, इतस्तावतू ।

[प्रविश्य]

पारिपादवंकः--भाव ! श्रयमस्मि ।

सूत्रघारः—मारिष ! परिचवेषा पूर्वेषां कवीनां हण्डरक्षप्रवन्धाः ग्रह्मस्यां कानिवासग्रिषतः बस्तुना नवेन विकलोवेशीनामयेथेन त्रोटकेनोपस्थास्य । तदुष्यतां पात्रवर्गः स्वेषु पाठेश्वय-हिर्तर्भवितव्यमिति ।

पारिपाइवंकः -- ययाज्ञापयित भावः । [ इति निष्क्रान्तः । ]

## प्रथम अङ्क

बेदान्ती लोग जिन्हे ऐसा धकेला पुरुष बताते हैं जो तृष्वी धौर धाकावमें रना हुचा होनेपर भी सबसे धलग बना रहता है, जिनका ईस्वर नाम ऐसा मटोक घौर सच्चा है कि धौर किसी को भी इस नामसे नहीं पुकारा जा सकता धौर मोख पानेको इच्छा करनेवाले लोग जिन्हें आराधामा सामकर धपने हुदयके मीतर लोजते हैं, वे सच्ची धक्तिसे सितनेवाले सिवजी धाप सब लोगोंका करवाएत करें।।। है।।

[नान्दी हो चुकनेपर ]

सूत्रवार—धन्छा धन्न देर नहीं करनी चाहिए । [नेपप्यकी घोर देखकर ] घरे भाई मारिष ! इंचर तो मामो ।

[पारिपाश्वंक भाता है।]

पारिपादवंक--लीजिए, मा गया, मार्थ !

सूत्रवाद—देखो मारिय ! इस समाने पुराने कवियोंके तो बहुतसे नाटक देखे हैं। साव मैं इन्हें ओकाशिवरासका बनाया हुमा विक्रमोर्थेशीय नामका एक नया जोटक दिसलाना चाहता हैं। इसकिये सब प्रिमेताओंको बाकर समध्य दो कि घरने-घरने गाठका श्रीमनय बड़ी सामधानीके करें।

पारिपार्श्वक--वैसी भापकी भाजा। [चला जाता है।]

सुत्रवारः — यावविवानीसार्वविवायिक्यानिकाच्यानि । [प्रस्तिपत्य ]
प्रयायिषु वा दान्तिस्यादथवा सङ्घस्तुपुरुषवहुमानात् ।
मृखुत जना श्रवधानात्कियामिमां कालिदासस्य ॥२॥

[नेपध्ये ]

भज्जा परिसाधम परिसाधम । जो तुरपन्तवाबी जस्स वा सम्बरधने गई प्रस्थि । ( सार्याः परितायस्य परित्रायस्य म । यः तुरपक्षपाती यस्य वास्त्ररतने गतिरस्ति । )

सूत्रवार:—[कर्णं दत्या ] स्रये कि नु खलु सहिप्तापनानन्तरमार्तानां कुररीरणामिवाकाक्षे सब्दः श्रूपते ।

मचानां कुसुमरसेन षट्पदानां शब्दोऽयं परशृतनाद एष धीरः । आकाशे सुरगससेविते समन्तार्तिक नार्यः कलमधुराचरं प्रगीताः ॥३॥

[विचिन्त्य]भवतु। ज्ञातम्।

ऊरुद्भवा नरसखस्य द्वनेः सुरल्ली कैलासनाथमनुसृत्य निवर्तमाना । वन्दीकृता विवुधशत्रुभिरर्धमार्गे क्रन्दत्यतः करुखमप्सरसां गखोऽयम् ॥४॥

[इति निष्क्रान्त<sup>ः</sup>]

### ॥ प्रस्तावना ॥

सुष्रचार--तबतक मैं धपने विद्वानु दर्शकोंसे कुछ निवेदन कर लूं। [सिर सुकाकर] स्वन्ननो ! प्राप लोगोसे प्रार्थना है कि हम नम्र सेवकोपर कुपा करके या इस नाटकके नायकका सावर करके घाप लोग कालिदासकी इस रचनाको सावधान होकर सुने ॥२॥

# नेपध्यमे ]

मार्यों ! बनामो !! वो भी कोई उबतायोका हित चाहनेवाला हो मीर औ माकासमे भी मा-जासकता हो, वह माकर हमे बनावे।

सूत्रभार—[ नुगकर ] घरे ! यह क्या ? मेरी प्रायंता समान्त होते ही साकाशमें यह स्था फुरतेके रोने-जंखा शब्द सुनाई देने तथा—[ सोचकर ] क्या यह फुलोका रख पीकर मदबसले सन्दे हए भौरोंको गूंजार है ? या कहीं कोयलकी मस्तानी कुक तो नहीं है ? या कहीं साकाशमें वेचताओंके साथ पाई हुई यप्यराएँ मोठी तान तो नहीं खेड़े हुए है ? ॥३॥ [ घोच कर ] ठीक है। समक्त गया ।

नरके मित्र नारासलकी बोघले उनेशी नामकी को प्रपारा उत्तरन हुई थी वह जब चुंबेरकी हैवा करके लीट रही थी तब राक्षत उने बोचले ही पकड़ ले यह है उदीपर ये प्राप्तराएँ स्वजी री-चिल्ला रही है।।४॥ [चला बाता है।]

## [ततः प्रविशन्त्यप्सरसः।]

धप्तरसः — प्रज्य परिलाध्यय परिलाध्यय । जो तुरप्तक्यवादी जस्त वा धम्यरधले गई धल्यि । (भायीः परितायक्ष्यं परितायक्ष्यम् । यःसुरपक्षपाती यस्य वाम्यरतले गतिरस्ति ।)

[ततः प्रविश्वस्यपटीक्षेपेसा राजा पुरूरवा रथेन सूत्रश्च ।]

राजा — सलमाकन्वितेन । सूर्योपस्थाननिवृत्तं पुकरवसं आमेत्य कथ्यतां कृतो अवत्यः परि-वातस्था इति ।

रम्मा- बसुरावलेबादो । (मसुरावलेपात् ।) राजा-कि पुनरसुरावलेपेन भवतीनामपराद्वय ।

रम्था— पुराषु महाराधो । जा तबोबिसेतलिङ्कदस्स युउमारं पहरलां महेन्दस्स पक्वावेसो क्वापिववाए सिरिगोरिए सलंकारो सम्मस्त, ता लो विभन्नहो उन्त्रती हुवैरम्बरुगावो जिन्नतमाला केसाबि वालवेल विकासहारुबीमा घडण्यं ज्ञेव बन्तिगाहं गिहोदा । (मूलोतु नहारावः । याः तदीविवाविवादाकुतस्य गुरुगारं प्रहरलं महेन्द्रस्य प्रशादेको क्वापिवादाक्षा स्रीगीयाः सलंकारः सर्गस्य सामा मा प्रवादकृत्वी कुवेरभवनानिवर्तमाना केनापि दानवेन विवनता द्वितीया धर्मपण एव एव विवादा स्रीगीयाः सर्मपण एव स्वित्याहं स्त्रीयाः सर्मपण स्वादा स्वादा

राजा-विष हायते कतमेन दिग्विभागेन गतः स जाल्मः । ग्रन्सरसः-ईसारगीए दिसाए । (ऐशान्या दिशा।)

# बिष्मराएँ प्रवेश करती हैं।

सप्यराएँ—सार्थे! बचामो, बचामो! जो भी कोई देवतामोंका हित चाहने बाला हो सीर को साकायमें भी सा-जा सकता हो, वह साकर हमें बचावे।

[रदपर चढ़े हुए राजा पुरूरवा भौर सारवीका प्रवेश ]

राजा — वस वस, रोम्रो सत ! मैं पुकरता है भौर सभी भगवान सूर्यकी उपासना करके था रहा है। आप कोव यहाँ मेरे पास साकर बताइए कि आप क्षोगोंको किससे बचाना होगा।

रम्मा-राक्षसोंके बत्याचारसे।

राजा-राक्षसीने माप सोबोपर क्या घत्याचार किया है ?

रम्मा—मुनिए सहाराज ! किसीकी बड़ी तपस्यासे डरकर उसका तर डिगानेके लिये जिसे भपना सुकुमार सस्य बनाकर इन्द्र भेजते हैं, जिसके सुन्दर रूपके प्राये सत्यन्त रूपवासी सबसी भी पानी बरती हैं घीर जो स्वर्गकी सोधा है, वही हगारी प्यारी सब्बी उवंशी वस कुबेरके बबनसे सीट रही घी तो बीचमें ही कोई रासस उसे घोर विचलेखाकी पकड़ से गया।

राजा---व्या भ्राप लोग बता सकती हैं कि वह दुष्ट देत्य किस मोर नवा है ? सहबन्या---ईशान (पूर्व-उत्तरके कोने) की मोर। राजा - तेन हि मुख्यतां विवादः । यतिच्ये वः सलीप्रत्यानयनाय ।

पप्सरसः -- सरिस एवं सोमवंससंभवस्य । (सहशमेतत्सोमवशसभवस्य ।)

राजा-व पुनर्मा भवत्यः प्रतिपासिकवन्ति ।

मप्सरसः - एवस्सि हेमकूबसिहरे । (एतिस्मन्हेमकूटशिखरे ।)

राजा-- सूत । एक्षानी दिशं प्रति चोदयाववानाशुगमनाय ।

सूत:--यवासापयत्यायुष्मान् । (इति यथोक्तं करोति ।)

राजा--[रषवेगं रूपित्ता ।] साथु साथु । धनेन रथवेगेन पूर्वप्रस्थितं बैनतेयमप्यासावयेयम् । कि पुनस्तमपकारित्गं सधोतः । मन---

अग्रे यान्ति स्थस्य रेणुपदवीं चूर्णीभवन्तो घना-

रचक्रभ्रान्तिररान्तरेषु वितनीत्यन्य।मिवारावलीम् ।

चित्रारम्भविनिश्रलं हरिशिरस्यायामवच्चामरं

यन्मध्ये समवस्थितो ध्वजपटः प्रान्ते च वेगानिलात् ॥५॥

[निष्कान्तो रथेन राजा सूतश्च]

सहजन्या — हसा ! गबो राएसी । ता ब्रम्हे वि जवासविद्वे पदेसं गच्छाम्ह । (हला ! गढो राजिंदः । तद्वयमि यवासंदिष्टं प्रदेशं गच्छामः ।)

राजा—तो प्राप लोग चिन्ता न कीजिए। मैं प्रापकी प्यारी सलीको लौटा लानेका प्रभी खतन करता है।

रम्भा--माप चन्द्रवंशी हैं, माप सब कुछ कर सकते हैं।

राजा---ग्राप लोग कहाँ मेरी बाट देखेंगी ?

भ्रष्तराएँ-इसी हेमकूटकी चोटीपर।

राजा—सारको ! ईसान (उत्तर-पूर्वको) दिलाको ग्रोर राम मोडकर कोझोंको हाँको तो वेगसे । सारबी—जैसी ग्रापको ग्राजा विंता हो करना है ।]

राबा—[रणकी वाल देखकर] बाह ! वाह ! वब बजते हो रच इतने देगमे दौह रहा है तब हो में गरुहको भी पद्धाह सकता है, फिर इन्टर्क छन्न राखस तो हैं किस पिनती में ! मेरा रच इतने तीज वेगसे दौह रहा है कि उनकी राज्यसे पने बादत पिस-पिसकर धून जैसे बन गए हैं। इसके पहिए भी इतने वेगसे भूग रहे हैं कि ऐसा समता है मानो पहियोके घरोंके बोर्च और बहुतसे घरे बनते जे ने वा रहे हों घोड़ोके विदेश रोहिंग स्थापन कहती है मानो पहियोके घरोंके बार से सार बनते के बार है हों घोड़ोके विदेश र बनते के बार है हों घोड़ोके विदेश र बनते के कार से हमें बाद से बनते के कार सार बनते हो गई है कि बान पढ़ता है मानों में चित्रमें तिची हुई हों घोर वेगसे चनते के कार सा बोर बन उठता है उसकी घोड़कों का पढ़िता-चुलता नहीं ॥॥॥

[राजा तथा सारथी निकल जाते हैं।]

सहजन्या — सिंबयी! रार्वाय तो चले गए। चलो, हम लीय भी उधर **चली चर्चे अहीं** उनसे मिलनेके लिये क्रामी कह चुकी हैं। मेनका-सहि एववं करेम्ह ( सित ! एवं कुमैं: । )

[ इति हेमकूटशिखरे नाट्येनाधिरोहन्ति । ]

रम्मा — अवि शाम सो राएसी उद्धरिव शो हिम्रेश्वसल्लम् । ( अपि नाम स राजविवद्धरित नो हुदयशस्यम् । )

मेनका -- सहि ! मा दे संसद्भी मोहु। ( सिंख ! मा ते संशयो भवतु। )

रम्भा - एवं दुरुजमा दारावा। (ननु दुर्जया दानवा।)

मेनका—उनिहुदसंपराध्यो महिन्दो वि मण्डमलोधादो सन्दुमार्ग धारााविध्य तं एष्य विदुधविजधाध सेराामुहे रिजधीजेदि। ( उपस्थितनंपराया महेन्द्रोऽपि मध्यमलोकाससबहुमान-मानाय्य तमेव विदुधविजयाय सेनामुले नियुडक्ते।)

रम्भा- सन्बहा विद्यई भोदु । ( सर्वेदा विजयी भवतु । )

मेनका—( ता्मानं स्थित्वा ) हता धमस्त्रतम् सासस्त्रतम् । एतः जन्तासिवहृरिग्राकेवरो तस्त राष्ट्रिसर्थो सोमबन्ता रही दौनवि । सः एसो झिक्तरचो पविश्विजनितस्तिव ति तक्कीम । ( सक्यः सामवित ममाश्विभन । एय उन्त्रसितहृरिग्राकेतनस्तर्थः राजवः शोमदत्तो रचो हरवते । नेवोक्कतावः प्रतिमिनतित्व्यात । ति तक्वयाम । )

[ निर्मत्तं सुनियस्त्रिकास्त्रिकास्त्रिकारः स्विताः । ] [ ततः प्रविश्वति रवारूढो राजा भूतश्च । भवनिमीसिताक्षी वित्रवेक्षा दक्षिगृहस्तावसम्बिता उर्वेद्यो च । ]

चित्रलेखा—सहि समस्सस समस्सस । ( सिल सगाश्वसिहि सगाश्वसिहि । ) राजा—सन्दरि ! समाश्वसिहि ।

मेनका—हाँ सखी, चलो।

सिंब हेमकूट पर्वतपर चढनेका नाट्य करती हैं।

रम्भा-क्या वे राजिष सचमूच हम लोगोके मनकी कसक दूर कर सकेंगे ?

मेनका - इसमे सन्देह न करो सखी !

रम्भा-पर उन दैश्योंको कोई जीत योहे ही सकता है।

भेनका--- जानती हो, जब देवताधोंको विजयक नियं बुद्ध करना होता है उस समय इन्द्र इन्हीको मध्यक्षोकते बड़े सम्मानके साथ बुलाकर धपना सेनापति बनाते हैं। समझी ?

रम्मा — बच्छा मैं तो मनाती हैं कि सब प्रकार उनकी जीत हो।

भेनका — [बोडी देर ठहर कर ] सबियो ! चुप हो बाग्नो, धीरज रक्को ! वह देखो, राजिषके क्षोमदत्त रक्की वह अंडो हिलती दिखाई दे रही है जिसपर हिरए। बना हुमा है। मैं समऋती हैं कि काम पूरा किए बिना वे नहीं लोटे होगे।

> [सब सिखर्यां उतावली होकर उघर देखती हैं।] [स्थपर बैठे हुए राजा और सारधीका प्रवेश।]

ु उसी रवपर वित्रतेक्षांके दाहिने हायपर सहारा देकर उरसे भीतें बन्द करके पड़ी हुई जर्वशी दिखाई देती है।

वित्रलेका-सबी ! धीरण घरो, चीरज !

राजा---सुन्दरी ! धीरज घरो । झब राक्षसोंका को डर नहीं रहा, क्योंकि इन्द्रका बल तो

गर्त भयं भीरु सुरारिसंभवं त्रिलोकरची महिमा हि विज्ञिखः। तदेतदुरमीलय चतुरायतं निशावसाने निलनीव पङ्कलम् ॥६॥ चित्रतेका- अप्यहे कहं उस्सविवनेतसंपाविदबीविदा एक विश्वत सच्चं स पडिकक्वि । ( महो कममुख्यवितमात्रवंभावितवीविता प्रचार्यका सन्ना न प्रतिपद्यते । )

राजा - बलवदत्र भवती परित्रस्ता । तथाहि ।

मन्दारकुसुमदाम्ना गुरुरस्याः खच्यते हृदयकम्यः । सहरुच्छवसता मध्ये परिणाहवतोः पयोधरयोः ॥७॥

चित्रनेवा — [ सक्तरण्यू ] हुत्ता उज्ज्ञति ! पञ्ज्ञत्याबेहि भ्रतारण्यू । भ्रराण्युरा विभ पक्षि-माति । [ सक्ति उवंशि ! पर्यवस्थापयात्यात्म । धनप्तरेत प्रतिमाति । ]

राजा - बुञ्चति न ताबदस्या भयकम्पः कुनुमकोमलं हृदयम् । सिचयान्तेन कथंचित्स्तनमध्योच्छ्रवासिना कथितः । । । ( वर्षणी प्रस्थाच्छति । )

राजा—[ बहर्षम् ] चित्रतेले विष्या वर्षते । ब्रह्मितापन्ना ते व्रियसक्ती । पत्रय । अपविभृते शाशिनि तमसा मुच्यमानेत्र रात्रि । नेर्यास्याचिर्दृतसूज इत्र व्हिन्तभूपिष्टश्रृमा ।। मोहेनान्तर्वरत्तुरियं लच्यते मुक्तकल्या । गङ्गारोधःपतनकलुषा गच्छतीत प्रसादम् ॥६॥।

तीनों भोकोको रक्षा कर सकता है, इसलिये तुम अपनी बड़ी-वडी आर्क्षे उसी प्रकार कोल दो जैसे प्रातःकाल होनेपर कमखिनी अपना पूल लोल देती हैं ॥६॥

चित्रलेखा— यह बढ़े प्रचरजकी बात है कि जिसकों चलती हुई सौमको देखकर ही विश्वास होता है कि यह जी रही है वह ग्रामीतक प्रपत्ती घॉल नहीं खोल रही है।

राजा—महें  $^{1}$  तुम्हारी सखी बहुत ही डर गई है। क्योंकि इसके बढे-बढे स्तानीके बीचमें जो मन्दारकी माला पढ़ी हुई है उसके बराबर हिलमेले ही यह बात पढ़ रहा है कि इसका हुदब डरके मारे प्रशी तक बढ़ा कौप रहा है।।७।।

चित्रलेखा—[हुकी होकर] सबी वर्वशी शीरज घरो। ऐसा करती हुई, तुम प्रप्तरा नहीं जान पढ़ती।

राजा - इनके स्तनोंके ऊपर हिसनेवाने वस्त्रसे ही जान पड़ रहा है कि डरसे जो कॅप-कॅपी खुटी थी वह ध्रमीतक इनके फूल-जैंव कोमल हुदयको छोड़ नहीं रही है।।=।।

[ उवंशी ग्रांस सोसती है। ]

रावा—[ प्रसन्त होकर ] बचाई है विजनेसाड़ी । धावको ससीने धाँखें सोस दी हैं। देखो — मूर्छा दूर होनेपर धापकी सबी ऐसी नगती हैं जैने चन्द्रमाके निकल धानेपर धाँगेरेल झूटी हुई रात हो, या रातके समय बिना चुएँबाली धाँनकी लघट हो, या गंबाबीकी वह सारा हो क्यारके गिरमेन नेदनी होकर फिर स्वच्छ हो गई हो ॥१॥ चित्रतेसा — सहि उन्बसि । बोसदा मच । मावन्याद्यक्रिय्या महाराएण पिडहुवा क्ष्मु वे तिवस्परिपन्यियो हवासा वास्यवा । (सचि उर्वीश ! विलम्या मव । धापन्तानुकन्यिना महाराजेन प्रतिहृताः बल् ते विदश्वरिपन्यिनो हताश्वानवाः ।)

उर्वयी—[बशुषी उन्मील्य ।] कि पहावर्षसिला महिन्वेल धन्मुव ब्रह्मस्ह । (कि प्रभाव-वर्षिमा महेन्द्रेलाम्मुपपन्नास्मि ।)

चित्रलेखा—ए। महिन्देसः। महिन्दसरिसाखभावेसः। राष्ट्रिससा पुरूरवसेसः। (न महे-स्त्रोसः। महेन्द्रसदृशानुभावेन राजियसा पुरूरवसा।)

उर्वशी—[राजानमवलोक्य । भारमगतम् ।) उवक्तियं क्ष्यु वास्युवेन्यसंरम्भेसः । (उपकृतं स्त्रु दातवेन्द्रसंरम्भेसः ।)

राजा—[उर्वेशी विनोश्य । प्रास्थगतम् ।] स्थाने खतु नारायसमृष्टि विलोभयत्यस्तद्रूष-संभवासिमां विलोक्य बोडिताः सर्वा प्रप्तरस इति । घषवा नेवं तपस्थिनः सृष्टिरित्यवैषि । कृतः।

अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभृचन्द्रो तु कान्तिप्रदः शृङ्कारैकरमः स्वयं नुमदनो मासो नुपुष्पाकरः।

वेदाभ्यासज्ञडः कथं नु विषयव्याष्ट्रतकौतूहलो निमातुं प्रभवेनमनोहरमिदं रूपं पुराखो सुनिः॥१०॥

उर्वेद्यो — हला — चित्तलेहे सहीम्रत्योः कहि स्कु अवे । (मिल चित्रलेले ! सलीजनः कृत सालु प्रवेद ।)

चित्रलेखा—सदी उर्वशी ! विश्वास करी, दुव्विबॉपर कुता करनेवाले महाराजने देवताम्रीके सत्रु दुष्ट राक्षसींको मार अगाया है।

उवंशी-[प्रांत सोलकर] क्या बलशाली इन्द्रने मुक्ते बचाया है ?

चित्रलेखा-महेन्द्रने नहीं, इन्द्रके ही समान वीर राजधिने।

उर्वशी - [राजाको देखकर मनमे] तो राक्षसोके उपद्रवने उपकार ही किया है।

राजा— [ वर्षशोको देखकर मन ही मन ] नारायल ऋषिको लुवानेके लिये जो धप्यराएँ नई बी, उन्होंने जब ऋषिको जंबासे उत्पन्न होनेवाली इस उर्दशोके रूपको देखा तो वे सब ऋषे गई। यह ठीक ही था, व्यापिक ऐवा मुन्दर रूप कोई उपस्वी तो उत्पन्न कर नहीं सकता। हो बनानेक लिये था तो चौरनी देनेवाले चन्द्रमा ही स्वयं ब्रह्मा बने होंगे या अङ्गार राके देवता स्वयं कावदेनने हसे बनाया होगा, या फिर बसलने ही हसे रचा होगा। नहीं तो बताइए, मना वेद यह युक्त प्याप्त हुए थीर भीय-विजाससे हुव रही वाले वे बूढ़े ऋषि ऐसा सुन्दर रूप करेंगे उत्पन्न कर सकते हैं। १९०।

उर्वधी-सबी चित्रलेखा ! हमारी सब सिखया कहाँ होंगी ?

चित्रलेखा—सहि सभग्रप्पराई महाराधो जाएगावि। (तसि सभयप्रदायो महाराजो चानाति।)

राजा-- [ उवंशी विलोक्य । ] महति विवादे वर्तते सखीजनः । पश्यतु भवती ।

यदच्छ्या त्वं सकृद्प्यवन्ध्ययोः पथि स्थिता सुदरि यस्य नेत्रयो ।

स्वया विना सोऽपि समुत्सुको भवेत्सखीजनस्ते किमुदार्द्रसौहदः ॥११॥

उदेशी — [धारमततम् ।] प्रमिश्रं क्षु हे वम्रतम् । सहवा चन्याहो प्रमिश्रं ति किं सम्बद्धित् । [प्रकाशम् । धारो एव्य मे पेक्खितुं तुवरिह हिम्मम् । (प्रमृतं सनु ते वचनम् । प्रमृतं किंतु हे वचनम् । प्रमृतं किंतु हो वचनम् ।

राजा - [हस्तेन-दर्शयनु ।]

एताः सुतन् ग्रसं ते सख्यः पश्यन्ति हेमक्टगताः । उत्सक्तयना लोकाश्रन्द्रमित्रोपप्लवान्ग्रकम् ॥१२॥

[ उवंशी सामिलाथ पश्यति । ] वित्रलेखा—हला कि पेक्खिति । (सर्खि कि प्रेक्षसे ।)

वर्षशी— सं समबुश्कायदो पिदोधिद सोधासहि। (ननु समबुःसगतः पीयते स्रोचना-

वित्रलेखा - [सस्मितम्] मह को । (प्रयि कः।) उर्वशी - एवं पराहमस्रो । (नन् प्रस्यवनः।)

चित्रलेखा-हमें बचानेवाले महाराज ही जानते होगे।

[उवैशीको देखकर]

राजा—सापको सिख्यां बड़ी हो हुखी दिलाई दे रही हैं। देखिए, यदि प्रापको कोई एक बार भी दैवयोगसं देख ले तो वह भी धापके वियोगसं विकल हो उठे, फिर, प्रापके प्रेममे पगी हुई सिख्योकी तो बात ही क्या? ॥११॥

उन्हों — मन ही मन] धापके बचन तो प्रमृत है। पर चन्द्रमाक्षे परि प्रमृत बरसे तो प्राक्षयें ही क्या। [प्रकट] इतीनियं तो मेरा हृदय उन्हें देखनेके सिये इतनी उतावसी कर रहा है।

रात्रा—[हाषसे दिखाता हुया] वह देखिए, प्रापको सिखयों हेमकूटपर बैठी हुई प्रापको भीर वैसी ही उत्सुकतासे देख रही हैं जैसी उत्सुकतासे लोग प्रहसासे छूट हुए वन्द्रमाको देखा करते हैं।।१२।।

[जर्वशी राजाको चाहके साथ देखती है।] चित्रनेसा— इतने व्यानसे क्या देखा रही हो सखी? जर्वशी——तो प्रतने दुखतें काम धावें उन्हें धर्मकोसे थी रही हैं। चित्रनेमा—[हंमकर] परो (कन्हे? जर्वशी—परने प्रियकन। रम्भा — [सहयंगवलोक्य] हला ! चित्ततेहादुदीसं पित्रवहीं उच्चती गेण्डिस चित्राहातिहरो चित्र मध्यतं सोमो समुचद्विदो राएली । (सर्लि ! चित्रतेलाद्वितीयां त्रियसकीमुर्वेशी सुदीस्वा विसाखासहित इव भगवान्सोमः समुगस्यतो राजचिः।)

भेनका—[नर्वर्ष] हला बुवे वि को एस्य प्लिका उवलवा। इसं पण्यातीरा पिसंसही। समं च प्रपरिस्करसरीरी राएसी बीसदि। (सिंस ! द्वे प्रपि नोऽत्र प्रिये उपनते। इयं प्रस्थानीता प्रियसकी। प्रयं चार्यरक्षतवारीरी राज्यिः।)

सहजन्मा — सहि बुत्तं भएगसि दुण्यभो वाएग्यो ति । (सिंतः ! युक्तं भएगसि दुर्जयो दानव इति ।)

राजा-सूत इवं तच्छैनशिक्षरम् । भवतास्य रयम् ।

सूत:--यदाज्ञापयत्यायुष्मान् । [इति तथा करोति ।]

[उर्वशी रबावतारक्षोमं नाटयन्ती सत्रासं राजानमवसम्बते ।]

राजा-[स्वगतम् ।] हन्त सफलो ने विवयावतारः ।

यदिदं रथसंचीभादक्षेताक्षं ममायतेच्या । स्पृष्टं सरोमकण्डकमङ्कृरितं मनसिजेनेव ॥१३॥

उवंशी — हला कि वि परवो क्रोसर । (सिंब किमपि परतोऽपसर ।) वित्रलेखा — साहं सक्केबि । (नाहं शक्नोमि ।)

रम्या—[हवंसे देसकर] विवलेसा धीर प्यारी सखी उर्वशोको साथ लेकर यह रार्वीय उसी प्रकार इधर चले था रहे हैं जैसे विशासाके दो तारोंके साथ चन्द्रमा चले था रहे हों।

मेनका—[विचारकर] सक्षी, ये दोनो वार्ते बच्छी ही हुई कि हमारी सक्षी भी लैटकर आ गई और राजाको भी किसी प्रकार चोट नहीं थाई।

सहक्षम्या— तुम ठी ककह रही हो सक्ती! नहीं तो मना इन राक्षसोंको क्या कोई कभी जीत पाता है ?

राजा-सारवी ! यही है वह पर्वतकी बोटी । स्व यही उतार लो ।

सारबी-जैसी बायुष्मानुकी धाना ।

[रब उतारता है 1]

[रवके उतरनेके भटकेका नाट्य करती हुई उवंशी राजाके शरीरसे लग जाती है।]

राजा— [मन ही मन] इस उन्दर-चावह मुभियर रचका उत्तरना मेरे लिये सम्झा ही हुया, क्योंकि रचके हिलते-बुलतेये इस वड़ी-बड़ी सीक्शंबाली सुन्दरीके सरीरसे मेरे सारीरके बार-बाव कृत्यर सारीरमें जो रोमांच हो साथा है वह ऐसा जान पढ़ता है मानो प्रेमके संहुर फूट सार हों। १३।।

उवंशी — सक्षी ! बोड़ा उघरको हट जाग्रो।

वित्रलेखा - मुक्तसे तो नहीं हटा वाता ।

रम्या — एत्य विश्ववारित् संभावेस्ह राएसित् । (धन प्रियकारित् संभावयामो रावस्त्रित्।) [सर्वा उपसर्पति ।]

राजा-सूत उपझ्तेवय रयम्।

यावत्युनरियं सुभूरुत्सुकािमः सम्रुत्सुका । सस्वीभियाति संपर्क लतािमः श्रीरिवार्तवी ॥१४॥

[मूतो रव स्थापयति ।]

द्यप्सरसः—विद्विषा महाराष्ट्रो विजयन वर्षते । (दिष्ट्या महाराजो विजयेन वर्षते ।) राज्ञा—भवत्यश्च संवीतमाणमेन ।

उदंशी—[विचलेकादतहस्तावतम्बा त्यावतीर्य] हता स्रविसं परिस्तवह । ए क्यु वे सासी सासासी जहा पुरो वि सहीसर्यं पेक्बिस्यं ति । (सस्यः प्रविकं परिव्यवया । न सनु वे सासीबास्वासो यथा पुनरिंप सक्षीवनं प्रेसिच्य हति ।)

[सस्यः परिष्वजनते ।]

भेनका—[साधंसम्] सम्बद्धा कप्पसदं महाराध्रो पुर्हीव पालसन्तो होहु (सर्वया करगततं महाराजः पृथिवी पालयम्बदन्तु ।)

सूत:-- आयुष्मत् ! पूर्वस्यां विशि महता रववेगेनोपर्वीशतः शब्दः ।

अय च गगनात्कोऽपि तप्तचामीकराङ्गदः । अभिरोहति शैलाग्रं तहित्वानिव तोयदः॥१४॥

रम्भा---चली, सपना भला करनेवाले इस राजिषका हम लोग सागे बढ़कर स्वागत तो करें। [सब सागे बढ़ती हैं।]

राजा—सरपी! रचको इनके पास-तक तो बढा ले बलो, जिससे ये प्रचीर सुन्दरी प्रपनी वबराई हुई सलियोसे उसी प्रकार मिल ने जैसे वसन्तकी योगा सतायोसे जा मिलती है ।।﴿४)। [सारपी रच लड़ा कर तेता है ।]

भ्रप्सराएँ - इस विजयपर महाराजको बधाई है।

राजा-प्राप सबको भी घपनी प्यारी ससीसे मिलनेकी बचाई है।

जबंदी—[चित्रलेखाके हायके सहारे उतरकर] सखियो ! मुक्से कसकर गले मिललो । मैं तो तुम सबसे मिलनेकी मात्रा ही छोड़ बैठी थी ।

[सिंखवाँ गले मिलती हैं।]

नेनका — [प्रशंसा करते हुए] महाराज संकड़ो कर्लोतक पृथ्वीका पासन करते **रहें।** सारपी — महाराज ! पूर्व दिशाकी धोरसे किसी वेगसे बाते हुए रचको **पड़बढ़ बुनाई दे** रही है। देखिए, तरे हुए सोनेका सुवबन्ध पहने हुए कोई इसी पर्यतके शिक्षरपर झा**कालसे उसी** प्रकार उत्तर रहा है जैसे कोई विजनीनासा बादस हो ॥१३॥ धप्यरसः—[ पश्यन्थः ] धम्मो चित्तरहो । ( प्रहो चित्ररयः । ) [ततःप्रविशति चित्ररयः । ]

चित्ररयः—[राजानं दृष्टा सबहुमानस्।] विष्यसा महेन्द्रोपकारपर्याप्तेन विक्रममहिम्मा वर्षते अचान्।

सवा-स्रये गन्धर्वराजः । [रबादवतीयं । ] स्वागतं प्रियसुहुदे ।

(परस्परं हत्ती स्मृतः।)
चित्ररयः—व्यवस्य केतिना हृतापुर्वती नारवानुष्यत्य प्रत्याहरखार्यमस्याः शतक्रमुणा
वण्यवेतिना तमाविष्टा। ततो वययमन्तरा चारतोन्यस्यतीयं ज्योदाहरणं धृत्या त्वानिहस्य-धुपावताः। त भवानिमा पुरस्कृत्य सहास्मानिर्मयवन्तं प्रष्टुमहीति। महत्त्वसु तप्रभवती वयोगः प्रियमपुष्टितं भवता। परमः।

पुरा नारायग्रोनेयमतिसृष्टा मरुत्वते । दैत्यहस्तादपाञ्जिच सुहुदा संप्रति त्वया ॥१६॥

राजा-सचे नवस् ।

ननु विज्ञक्ष एव वीर्यमेतद्विजयन्ते द्विषतो यदस्य पच्याः । बसुधापरकंदराविसर्पा प्रतिशब्दो दि दर्रोईनस्ति नागान् ॥१७॥ विषयः--पुक्तमेतन् । बनुत्तेकः बसु विक्रमानंकारः ।

कप्पराएँ—[देसती हुई] घरे! ये तो चित्रस्य हैं। [चित्रस्यका प्रवेश]

चित्ररय--[राजाको देखकर मादरसे ] इन्द्रका उपकार करनेकी शक्ति रखनेवासे महाराज ! मापको बचाई है ।

राजा — घरे थाप ! गन्धरंशाज ! [रयसे उतरकर ]स्वागत करता हूँ मित्र ! [दोनों भाषसमें हाथ मिलाते हैं।]

विषरय—वयस्य ! नारदवीने इन्द्रको धनी-धनी बताया है कि उर्वधीको केशी हर से गथा है । बहु सुनकर इन्द्रने गन्धवीकी सेनाको धाला दी कि उसे वाकर खुड़ा साम्रो । इसी बीचमें इपने मार्गमें देखा कि बारत्य तोन धारको विजयके गीत गाते को धा रहे हैं । बसु उसे इपने साम्रोमें देखा कि बारत्य तोन धन धार उर्वधीको केवर त्यार इपारे धाल पात्र इन्द्रसे सुनकर हुन बोग इपर के साम्रा अव धार उर्वधीको केवर त्यार इपारे धाल पात्र इन्द्रसे पहले विजयकों से स्वत्य केवर केवर है । देखिए—वेसे पहले तम्बद्धने साम्रा अवस्थान हम विजयकों केवर हमें देखिए—वेसे पहले तम्बद्धने साम्रा विजयकों हमें देखिए किए साम्रो खुड़ाकर पात्र विजयके नार्थ इस्त्रकों मेंट कर दीविए ॥१६॥

राजा—महीं नहीं ऐसा न कहो ! यह सब इन्द्र सगवानके ही पराक्रमका तो एक है कि वक्के सिक सबने शाहुसोंको उसी प्रकार नार बनाते हैं जैसे पर्नतको गुफासे टकरा-कर पूँचती हुई सिहकी दहाइ हाथियोंको बराकर भगा देती है ॥१७॥

चित्ररथ---ठीक हो । जो पराक्रमी होते हैं उन्हें विकय ही शोमा देता है।

राजा — ससे नायमवसरो मन शतकतुं इष्टुष् । श्रतस्त्वमेवात्रभवतीं प्रभोरित्तकं प्रापम । चित्ररणः — यथा भवाम्मत्वते । इत इतो भवत्यः ।

सर्वाः प्रस्थिताः ।

उनेशी—[जनान्तिकम्] हला चित्ततेहे, उनमारिस् रार्गीत स सङ्गरोमि मामनीहुप्। ता तुमं एव्य में मुहंहोहि। (सिंख चित्रतेले। उपकारिस्सं राजीय न शकोम्यामान्त्रमितुम्। तस्योगने में मुखंगन।)

चित्रलेखा—[ राजानमुरेत्य । ] महाराम्र उथ्यती विष्णवेदि - महाराएत्या ध्वम्यञ्चलावा दण्यामि पिक्सिहि विम्न महारामस्य किस्ति सुरलोधं त्येषुं । ( महाराज ! उवेदी विज्ञापयित— महाराजेमाम्यनुकातेच्छामि प्रियसखीमिव महाराजस्य कीति सुरलोकं नेतुम् । )

राजा--गम्बतां पुनर्दशंनाय ।

[ सर्वाः सगन्धर्वा ग्राकाशोत्पतनं रूपयन्ति । ]

उर्देशी—[उरपतनभक्त रूपित्वाः] सम्मो लवाविषये एला एवावली वैमामन्तिमा मे लगाः। [सञ्चात्रपुरमृत्य रावानं परधन्तीः] त्रहि चित्ततेहे मोमावेहि वाच एां। (महो सर्वाविद्यः ! एषंकावती वंजयन्तिका में सन्ताः। स्थि चित्रतेते मोषय तावदेनाम्।)

चित्रलेखा...[विकोक्य विहस्य च । ] यां विढंक्यु लग्या सा । यसक्का मोम्राविद् । ( ग्राम् इढंकल् करना सा । ग्राचर्य मोचियत्म । )

उर्वशी- बलं पिक्तसेन । मोबावेहि दाव रां । ( बलं परिहासेन । मोचय तावदेनाम् । )

राजा — मित्र ! इस समय तो मैं भगवान् इन्द्रका दर्शन कर नहीं सकूँगा, इसलिये घाप ही इस समय इन्हें स्वामीके पास पहुँचा घाइए।

चित्र रथ- जैसी बापकी इच्छा । इधरसे बाइए देवियो ! इधरसे ।

[सब चली जाती हैं।]

उर्वची — [ सलव ] सकी चित्रलेखा ! सपने ऊपर इतना उपकार करनेवाले राजधिसे चलते हुए विदालेनेमें मुक्ते तो लाज लग रही है, इत्तलिये तुम्ही मेरी भ्रोरक्षे जिदा मौग सो ।

चित्रलेखा — [ राजाके पास पहुँच कर ] महाराज ! उबंबी कह रही है कि यदि महाराजकी माक्षा हो तो महाराजकी कीरिको धपनी सखी बनाकर मैं इन्द्रखोकों ले आऊँ।

राजा--आइए, पर फिर दर्शन भवस्य दीजिएगा।

सब बप्सराएँ गन्धवंके साथ बाकाशमें उड़नेका नाट्य करती हैं।

जर्वशी — [जड़नेमें बाघा पड़नेका नाट्य करती हुई।] घरे सो ! इस सताकी सासामें मेरी इकहरी बैजयन्तीकी माना ही फॅस गई! [यूमकर राजाको देखती है।]सची चित्र लेसा! इटे सुद्रामो तो माकर।

चित्रलेका—[देसकर हैंसते हुए ]हाँ, यह तो बड़ो बुरी फैंस गई है। यह क्या सुद्राए स्टरती है?

चर्वशी -- प्रच्छा ठिठोसी रहने दो, पहले खुड़ाबो तो इसे ।

वित्रलेखा — वर्षं बुम्बोचा विद्यं से पर्विहादि । तहा वि क्षोब्याकस्सं दाव । ( प्राम् दुर्गोच्येव में प्रतिभाति । तथापि मोचयिच्ये तावत् ।)

उर्वशी—[स्मितं इत्वा ] विश्वसिंह सुमरेहि क्षु एवं प्रत्तरहो वद्मराम् । (प्रियसिंख ! स्मरस्य सत्वेतदारमनो वचनम् ।)

राजा-[स्वगतम्]

प्रियमाचरितं सते त्वया मे गमनेऽस्याः च्रस्तविध्नमाचरन्त्या । यदियं पुनरप्यपाङ्गनेत्रा परिवृत्तार्धप्रस्ती मया हि दृष्टा ॥१८॥ [ वित्रवेसा गोवपति । उर्वती राजानमासोकयन्तो सनिःवासं स्वीवनमृत्यतन्तं प्रस्ति । ]

सूतः — बायुब्मन् !

श्रदः सुरेन्द्रस्य कृतावराघान्त्रिचिष्य देत्याँन्त्रवसाम्बुराशौ । वायञ्यमस्त्रं शर्रावं पुनस्ते महोरगः रवश्रमिव प्रविष्टम् ॥१६॥

राजा — तेन **ह**ुपद्येवय रथम् । साववारोहामि । [ सुतस्तवा करोति । राजा नाट्येन रथमा-रोहति । ]

उबंदी—[ सस्त्रहं राजानमवलोकयन्ती । ] स्रवि स्थाम पुरोो वि उसस्रारिरा एवं पेक्सिस्सं ( स्रपि नाम पुनरप्युपकारिसामेन ब्रेक्सिप्ये । )

[ इति सगन्धर्वा सह सखीर्भानव्कान्ता । ]

चित्रलेखा- भरे यह छूटती तो नहीं दिखाई देती, फिर भी देखती हूँ खुड़ाकर।

उर्वशी---[हँसती हुई] प्यारी सखी! देख, अपने ये शब्द स्मरण रखना, भूलना मत ।

राजा--[मन ही मन] हे खता। तुमने इते रोककर मुक्तर बड़ी है। इत्या की है कि इयरको प्राया मूँह फेरकर देखती हुई इस बड़े बड़े नेत्रवासीको मैंने इसी बहाने मौल मर देख तो सिया।।१८॥

[चित्रलेखा माचा खुड़ा देती है। उबँशी राजाको देखकर सम्बी सौसें लेकर ऊपर उड़ती हुई। सिक्रयोंको देखती है।]

सूत-मायुष्मातृ ! सत्रु राक्षसींको सारे समुद्रमें फ्रोंककर ध्रापका वायव्य वास्तु ध्रापके तूसीरमें वसी प्रकार धाकर पैठ गया जैसे कोई सौप ध्रपने विलमें धाकर पैठ जाय ।।११।

राजा--रथको थोड़ा पास तो बढ़ा लाघो जिससे मैं चढ़ सकूँ।

[सारधी रवको पास ले बाता है बीर राजा रवपर चढनेका नाट्य करता है।] उर्वधी—[बड़ी चाहके साथ राजाको देखती हुई] क्या मैं धपने ऊपर उपकार करनेवाले इन राजाँवको फिर कमी देख पाऊँगी?

[ सन्धवं भीर सिवयोंके साथ उवंशी वसी जाती है। ]

रात्रा—[ उर्वधीवरमॅन्युक: । ] भ्रहे कुर्वभाषिकाची वरणः । एषा मनो मे प्रसमं शरीरात्यितुः पदं मध्यमधृत्यतन्ती । सराङ्गना कर्षति खण्डिताप्रात्स्त्रं मुखालादिव राजदंसी ॥२०॥

> [इति निष्कान्तौ ।] ॥ इति प्रथमोऽङ्कः ॥

राजा— [ जिमर उर्वशो गई उपरको देलते हुए ] स्रोह ! कामदेव भी उसीकी स्रोर खींच ले जाता है जिसका मिलाना बड़ा कठिन होता है—यह सप्सरा साकाशमें उड़कर जाती हुई मेरे मनको शरीरसे उसी प्रकार बक्षपूर्वक खींचे लिए जा रही है, जैसे कोई राज-हंसी हुटे हुए कमलकी बंठनसे उसका तंतु खींचे लिए चली जा रही हो ॥२०॥

[चले जाते हैं।]

॥ पहला ग्रक समाप्त ॥

# हितीयोऽङ्कः

# [ततः प्रविशति विदूषकः ।]

विद्वक:—ही हो भी खिमन्तिस्थि परमण्येस विद्या पारहस्तेस कुट्टमासो स सह-स्त्रीम कसाइच्यो पदम्यस्येस धत्तस्य ही वारिदुष् । ता बाव सो राष्ट्रा धम्मास्त्यमयो इत्तरे बावण्डह वाच इर्मोस्स विरम्बस्थाने वेक्क्युन्वयपासावे बार्वीहम विद्वित्तस्य । [वरिक्रम्योपवित्रय वास्त्रिया मुखं पिवाय स्वितः ।] हो हो भो: निमन्त्रियुक: वरकाश्मेवव राजरहस्येन स्टुटन्न वाक्रीय ,वनाक्रीस्युक्तीतंत्रनासमी लिह्नां वार्यितम् । ताबावस्य राजा वर्षासन्तरात ५६ माराति तावदेशस्यित्यसम्बन्तयाते देवच्युन्यक्रमार, मारुम्य स्वार्थे

# [ततः प्रविश्वति चेटी]

चेटी—प्रारण्तिस् वेचीए कांतिराप्रवृहिवाए जवा—हरूके रिग्जरियए जवी पहुवि अध-सवी युजनस उपस्थाएं कदुष पर्विशियजी महराबो तवी पहुवि युज्यहिष्ठमो विद्रा लक्क्सोमिश । ता तुमं वि बाब धन्त्रमायनयावी बालाहि से उद्बाण्डकालएं ति । ता कहं सो बस्हबन्यु व्यविसंधादको । महबा तालगायनमं विद्रा प्रवस्तामसनित्तं रा तस्सि राप्य-हस्सं चिरं विदुवि ति तक्कीम । ता वा स्व प्रयोगीता । (परिक्रवाश्वावेश य ।) प्रमाने स्रोतेक्कबाराएरी विद्रा किंगि सन्तमन्तो रिग्हवो सम्बनारसम्बो विद्रावि । ता काव स्थं उपस-

# द्वितीय श्रह

# [ विदूषक प्रवेश ]

विदूषक—हैं: हैं: हैं: हैं: हैं: नियोता जीमनेवाले पेहूं. बाह्यलुका पेट जैसे फटा पड़ता है, बैसे ही राजाके मेमकी बात कहनेको मेरा भी जी ऐसा कटा पड़ पहा है कि मैं सपनी जीमको इतने कोगींके बीचमें बोलनेसे रोक नहीं पा रहा हैं। तो बबतक मेरे माननीय मित्र नहा-राज, रायसमाने सीटें तबतक मैं इस देवच्छत्यक बामके मवनमें ही चलकर बैट्रें बही सोगींकी पहुँच भी बहुत कम होती हैं। (हासके मुख बन्द कर बैटला है।)

# [इतनेमें नेटी माती है।]

चेटी—काशी-नरेशकी कन्याने मुक्ते धाजा दी है कि —हे निपुणिका ! मगवास सूर्यकी उपासना करके जबसे महाराज लीट है तमीसे वे कुछ पनननेसे दिसाई देते हैं। इस्तिये हू बाकर उनके प्यारे मित्र मास्यक्ते उनकी उदासीका कारस पूछ मा प्रश्न मैं उस मैं उस सूर्यकी कैंद्रे सोहं ? वर में तमानती हूँ कि चेते वातपर वहीं हुई सोसकी मूँद बहुत देव तक नहीं उहर पातों बेह तो उसके नहीं पर सकती है

प्यामि । [ वरमुत्य । ] स्रज्ञ बन्दामि । ( प्राज्ञन्तासिम देख्या काशिराजवृहित्रा यथा — हुन्ने निपृश्चिक यतः प्रशृति भगवतः सूर्यस्थायस्थानं कृत्या प्रतिनितृत्तो महाराजस्ततः प्रशृति भूत्य हुदय इव सम्पत्ते । तत्त्वपि तावदायंगायवकाजवानीहास्योत्त्रच्यान्यस्थानित । तत्त्वपं स्व सहस्यत्वानुतितंभातस्थः । प्रवत्ता मृत्याप्रस्यामितावस्यायस्थानित न तिस्मराजन्त्रस्य विदं तिष्ठतीति तत्त्वामि । तत्त्वदंतमन्वययामि । प्रहो मालेक्यवानर इव किमिय मन्त्रयानिमृत प्रार्थमास्यक्तिस्थानित । तथावदेनमन्वययामि । प्रहो मालेक्यवानर इव किमिय मन्त्रयानिमृत प्रार्थमास्यक्तिस्थानित । तथावदेनमृत्वयामि । आरं कन्दै । )

विदूषकः —सरिव भोबीए । चारमगतम् एवं बुद्धवेडिमं पेक्सिम तं रामरहस्सं हिममं भिन्तम रिष्क्रमारि विम्न [कांवरमुल सकुर्य । प्रकाशम् । ] भोदि रिएउरिएए संगीरवाचारं उक्तिभन्न कहि परिचरासि । (स्वस्ति भवर्य । एतां बुद्धवेटिको प्रेक्ष्य तदा नरहस्यं हृदयं भिस्वा निरुकामतीव । भवति निपुरिएके संगीतव्यापारमुज्जित्वा कुत्र प्रस्थितासि ।)

वेटी-देवीए वदारारेण प्रकां एवा पेक्सिनुम् । (देव्या वचनेनार्यमेव प्रेक्षितुम् ।)

विदयक:-- कि तत्तभोदी बालवेदि । (कि तत्रभवत्याज्ञापयति ।)

भेटी—देवो मर्गादि वया—प्रकास सम उम्ररि धदश्विण्णम् । स म सञ्चद्ददेशस्यं दुश्चिदं घवलोमिट ति । (देवो मर्गात यथा—प्रायस्य मनोपरि-यदाक्षिण्यम् । न मामनुषित-वेदनां दःखितामवसोक्त्यतीति ।)

विद्रयकः—लिउसिए कि वा पिश्रवश्वत्सेल तत्तभोबीए पश्चिक्तं किवि तमाचरिवसू । (निपुरिएके कि वा प्रियवयस्थेन तत्रभवत्याः प्रतिकृतं किमपि समाचरितम् ।)

वेटी- वं खिमित्तं उस मट्टा उक्कण्डियो ताए इत्यिषाए खामेसा महिसा वेषी धालविदा । (यन्निमित्त पुनर्मती उत्कव्धितः तस्याः खिया नाम्ना मत्री देवी धालपिता ।)

इसीलिए चर्नू, उसको लोज देलूँ। [बुमकर भीर देखकर] मरे, आर्यमाणुकक तो यहाँ चित्रमें वने हुए वन्दरकेसभान कुछ सोचते हुए चुपचाप-से वैठे हुए हैं। तो वर्लू इनकेपास । [यास जाकर] मार्य! प्रसाम करती हूँ।

विद्यक—कत्याण हो प्रापका। मिन ही मन] इस दुष्ट दासोको देखकर तो राजाके प्रेमको गुप्त बाते हृदय फोड़कर निकलना चाहती हैं। [प्रकट] कहो निपुलिकाची! प्रपता गाना-बबाना छोड़कर कियर चर्ची हो?

चेटी - देवीकी बाजासे बावके ही दर्शनके लिये तो बा रही बी।

विदूषक-कहो कहो, महारानीजीने क्या कहलाया है ?

चेटी—देवीने कहताया है कि धावकस आप हमपद कृपा नहीं कर रहे हैं और धकारशा इतनी बड़ी पिन्तामें जसती हुईको देखने भी नही आते।

चेटी—हाँ ! माजकल महाराज जिसे व्यार करते हैं, उसीका नाम लेकर उन्होंने देवीको पुकार दिया। विद्यकः — [स्वगतम् ] कहं तक्षं एकः तत्तभोशः वक्षत्वेतः रहत्ववैदो किदो । कि बालि कहं वक्ष्ट्रतो बीहं रिक्कषुं कक्षत्वेतिकः । [ब्रकावद् । ] कि तत्तभोदा उक्बतीलामये-एक सामित्तवा । (कदं स्वयमेव तत्तनवता वस्त्येत रहत्वभेदः इतः । किनिदानीमह बाह्यणो विद्वां रिक्तितुं सम्बोतिस । कि तत्र मवता उवंशीनामधेदेशामित्रता । )

चेटी--- अप्रक का सा उज्यसी ? ( आर्थ का सा उर्वशी ? )

बिद्रुपक: — प्रस्थि उच्चित्ति सम्बद्धाः । ताए वंतरिए उच्चावित्रो ए केवलं तं प्राधासेवि मं वि वस्तुरां प्रतिवश्चविद्युष्टं विद्धं पीवेवि । ( प्रस्तुवंशीत्यप्तराः । तस्या वर्धानेनोन्मादितो न केवलं तामायासयति मार्शाण बाह्यसम्बित्यविद्युत्त इत पीडयति । )

चेटी—[स्वगतम् ।] उब्बादियो मए नेक्षो भट्टिलो रहस्सदुगास्स । ता गदुध देवीए एवं लिक्वेदिम । (उत्पादितो मया भेदो गर्तू रहन्यदुर्गस्य । सद्गत्या देव्यं एतन्तिवेदयामि ।) [इति प्रस्थिता ।]

विद्रुपक:—शिवस्पि ! विच्णा वेहि नम वक्तलेल कासिरामबृहिवरम्—परिस्सन्तिम्ह इमाए मिमतितिष्ठमाए । क्सन्सं सिक्तावेद्म् । वह भोतीए बुहकनमं वेनिकास्त्रीत तती शिक्षतिस्तिति ति । (निपृणिके ! विद्वापय मम वचनेन काडिगावदृष्टिवरम्—परिकान्तोस्त्रस्वेतस्या मृबकृष्टिका-कासा वयस्यं निवर्तितृत् । यदि मबस्या मृकक्षमान शिक्षप्यते ततो निवतित्यस्य इति ।)

चेटी -- अं धरुजो बाराबेदि । ( यदार्व बाजापर्यात ) [ इति निष्कान्ता । ]

[ नेपच्ये वैदालिकः । ]

सयतु सकतु वेदः ।

विद्यक — [ मनमे ] घरे ! तो क्या स्वयं महाराजने ही सब अंडा फोड दिया ! तक मैं काइम्स्य होकर घपनी औभ केंत्रे बॉचकर रख सकता है। [ प्रकट ] क्या महाराजने क्येंसी कहकर प्रकारा वा ?

निपुश्चिका -- क्यों धार्य ! वह उवंत्री कौन है ?

विद्यूषक—परे यह उर्वती एक पण्यार है। उसे देखकर महाराज ऐसी सुव-मुख को बैठे हैं कि उन्होंने केवल देवीका ही भी नहीं दुला रक्का है वरनू जोजन-पानी छोड़े हुए इस आहार एकी मी सीसत दे रक्की है।

निपुण्डिका—[मनमें]स्वामीके नेवकादुवंतो मैंने फोड़ लिया। तो मैं जाकद देवीको यहीसब बतादेती हैं। [चल देती हैं।]

विवृत्तक — मुनो मुनो निपृष्टिका ! देखो, नेरी घोरले कािक्षराजकी पुत्रीसे कहना कि मैं तो भपने मित्रको इस मृत्यूरुण्। से क्षानेकी बात समझाते-समझाते करू गया। हाँ, यदि वे भापका मूल-कास्त्र देख लें तो उसका पन उर्वशीसे ध्वत्या फिर जायना। समझी ?

निपुश्चिका-जैसी बार्यकी बाजा। [ वसी जाती है। ]

[ नेपच्यमें वैतालिक ]

महाराजकी वय हो ! वय हो !

. आ लोकान्तात्प्रतिहततमोष्ट्रचिरासां प्रजानां तुल्योद्योगस्तव च सवितुश्राधिकारो मतो नः। तिष्ठत्येकः चयमधिपतिज्योतिषां व्योममध्ये षष्ठे काले त्वमपि लमसे देव विश्रान्तिमद्वः॥१॥

विद्युषक:—[कर्णं दरवा ] एसो उर्ल (नमकास्तो सम्मासलसमुतिबने इसे एव मामन्छित । सा बाब पासपविवत्ती होमि । [ इति निष्कान्तः । ] ( एव पुनः प्रियवयस्यो धर्मासनसमुतिबत इत एवागच्छति । तदावत्यास्वेपरिवर्तो भवागि । )

# ॥ प्रवेशकः ॥

तितः प्रविशस्युस्किष्ठितो राजा विदूषकश्च । ]

राचा--

श्रा दर्शनात्त्रविष्टा सा मे सुरलोकसुन्दरी हृदयम् । बाखेन मकरकेतोः कृतमार्गमवन्ध्यपातेन ॥२॥

विदूषकः— सपीदा क्लु जावा तत्तभोदी कासिराझबृहिदा। (सपीदा खलु जाता तत्रभवती काशिराजदृहिता।)

राजा-[ निरीक्ष्य ] श्रवि रक्ष्यते भवता रहस्यनिञ्जेवः ।

विद्युषक: — [ घारमयतम् ] बिच्चोम्हि बुद्ध बासीए रिएडरिएघाए। घण्णाचा कवं एववं पुण्ववि वयस्तो। ( हा घिक् हा घिक् विज्वतोऽस्मि दुष्ट दास्या निवृधिकया। घन्यचा कवमेवं पुण्वति वयस्य:।)

हम समध्यते हैं कि भाष भीर सूर्य टोनो अपना नित्यका काम ठांक एक जैसा ही करते हैं, क्योंकि सूर्य भी संसारका भंभेरा मिटाते हैं भीर भाष भी अपनी प्रवाका कष्ट दूर करते हैं। नक्षत्रीके भकेले राजा सूर्य भी जिस प्रकार अपने कामसे छुट्टी पाकर ही आपकाक्षये विश्वास सेते हैं वैसे ही भाष भी भपने राज-कायसे छुट्टी पाकर तीसरे पहर विश्वास करते हैं।।१॥

विदूसक — [सुनते हुए ] लो, न्यायासनसे उठे हुए मेरे त्रिय इसर ही सने सारहे हैं। तो सन्, मैं भी उनकी सेवाके लिये पहुंचूँ।

# ।। प्रवेशक पूर्ण हुन्ना ।।

[ अनमनेसे राजा आते हैं. साथमें विदूषक भी है। ]

राजा—मेरे जिस हृदयमें कामदेवने प्रयने वास्तु मारकर उस स्वर्गकोकको सुन्दरीके धानेके विये द्वार बना दिया वा, उसने वह केवल देखने भरसे ही समा गई है ॥२॥

विदूषक—[मन ही मन ] सबमुच काशी-नरेशकी पुत्रीके तो भाग फूट गए। रावा—[देखकर ] कहो, तुमने मेरी बात किसीको बताई तो नहीं।

विदूशक—[मन ही मन ] हाय हाय ! उत हुन्द ससी निपुणिकाने तो मुक्ते बड़ा घोषा दिया, नहीं तो मित्र मुक्ते इस मकार पूछते ही क्यों ? राजा-कि भवीस्तूब्लीमास्ते।

विद्यक:--भो एवां मए बोहा संजन्तिता केण भवतो वि सारिय परिवक्तसम् । (भो: एवं भवा जिल्ला संयन्त्रिता येन भवतोऽपि शास्ति प्रतिवचनम् ।)

राजा-युक्तम् । भ्रय केनेदानीमात्मानं विनोदयामि ।

विदूषक:-भो महारासं गण्डम्ह । (भो महानसं गण्डाव: ।)

राजा-कि तत्र।

विद्युषक:—तर्हि पंजाविहस्स प्रव्यवहारस्य उदशवसंनारस्य बोक्स्सा वेवकानारोहि सन्दर्भ उक्कणा विस्तोवेतुम् । (तत्र पञ्चविषस्याध्यवहारस्योधनतर्थभारस्य योजना ग्रेसनासास्या सन्दर्भ-मुन्कणा विनोधियतुम् । )

राजा — [सहिमतस्] तत्रेप्सितसंनिधानाञ्जवान् रंस्यते । भया बलु बुलंभप्रार्वनाः कवमात्मा विनोदयितव्यः ।

विदूषकः — एां भवं वि तत्तभोदीए उञ्चलीए इंसल्पहं गदी। (नतु अवानपि तत्रभवस्था सर्वस्था सर्वस्था सर्वस्था सर्वस्था

राजा---ततः किम् ।

विदूपक:-- ए क्लू वे बुल्लह लि तक्केमि । (न खलू ते दुर्लभेति तर्कयामि ।)

राजा-पक्षपातोऽपि तस्यां सद्ग्रपस्यासौकिक एव ।

विदूषक:--एव्वं मन्तमन्तेल मे विद्दरं कोबूहलम् । कि तत्तभोदी उच्चती धर्दुदीमा क्वेल

राजा-नयो चुप क्यों हो नए ?

विदूषक — देखिए, मैंने प्रपनी जीमको ऐसा बाँच लिया है कि झापकी बातका भी एकाएक उत्तर नहीं निकल पाया :

राजा-ठीक है। पर यह तो बताक्यों कि अपना मन मैं कैसे बहलाऊँ?

विदूषक - चलिए रसोई में चला जाय !

राजा-वहाँ क्या घरा है ?

विदूषक —वहाँ पांच बङ्गके पक्रवानोंकी सामग्री देखने भरसे ही हम सोगोंकी उदासी वासी रहेगी।

राशा—[हॅंसकर] जो हाँ, वहाँ धापको तो धपने मन बहलानेकी सारी सामग्री मिन वावगी, पर बड़ी कठिनाईसे हाथ अगनेवाली वस्तुके जिये तड़पनेवाले मुक्तको वहाँ मन-बहलावके विशे क्या हाथ बनेवा?

विदूषक-पर श्रापको भी तो उवंशीजीने देखा होगा न ?

राजा-उससे क्या ?

विदयक-तब तो मैं समध्यता है कि उसका मिलना कठिन नहीं होगा ।

राजा — सरे ! वह इतनी प्रविक सुन्दरी है कि उसे बड़ी सुन्दरी कहना थी एक प्रमोखीती भी बात सगती है ।

विदूषक - ग्रापकी इन बातोंसे तो मेरा कुतूहल भीर भी ग्रायक बढ़ रहा है । क्या उर्वशीजी

महं विश्व विरुवताए । (एवं मन्त्रयता मम विधितं कीतृहलम् । कि तत्र मक्ष्युर्वरबिक्ष्तीया रूपेण प्रकृतिव विरुक्तरा ।)

राजा — मारावकः ! प्रत्यवयत्रमध्यवर्शनां लामबेहि । तेन हि समासतः भूवताम् । विदयकः — मो ! प्रवहिदोस्मि । भोः ! प्रवहितोर्थन् ।)

राजा---

स्राभरग्रस्याभरग्रं प्रसाधनविधेः प्रसाधनविशेषः । दशमानस्यापि सस्ते प्रत्युपमानं वपुस्तस्याः ।।३॥

उपमानस्याप सस्य अत्युपमान वश्चरायाः । । । विद्रुपकः – प्रदो दाव तुर् दिव्यरसाहितासिता वाद्यम्बदं गहोदम् । ता दाव तुर्व वर्षह

परिचयो । (मतस्तावरतया दिव्यरसाभिनाविद्या चातकवत गृहीतम् । तत्तावरवं कृते प्रस्विकः ।)

स्मा — विविक्तकृते नाम्बद्भस्कस्य वारणमस्ति । तद्भवन्त्रवनमार्गमावैशयतु ।

विद्रयकः — [बात्यगतम्] का गती। [ब्रकाशम्] इतो इतो भवं। (का गन्तिः । इतं इतो भवं। (का गन्तिः । इतं इतो भवन्तः ।)

(इति परिकामतः ।) विदूषकः — एसो पमववस्पपरिसरो । मासामिम्र पच्चुवयदो अवं मामन्तुमो दुश्किससमाववेस । (एव प्रमद्वनपरिसरः । मानस्य प्रस्युवयतो अयवानागन्तुको बक्षिस्पमाक्तेन ।)

राजा-[विलोक्य] उपपन्नं विशेषरामस्य वायोः । अर्थ हि ।

निषिञ्चन्माधर्वी लच्मी लतां कौन्दीं च लासयन् । स्नेहदान्तिस्ययोयोंगात्कामीव प्रतिभाति मे ॥४

सुन्दरक्षामें उतनी ही बढ़ी-बढ़ी हैं जितना मैं कुरूपतामे हैं ?

राजा — सित्र माल्यक ! वल यह समेक लो कि उसके अय-अयका वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, इसलिये थोड़ेसे ही जो बताता है उसे सुनो।

विदूषक - हाँ ! मैं सून रहा है ध्यानसे ।

पत्र प्राचन निर्माण क्षेत्र हैं। हिल्लाम । राजा निर्माण क्षेत्र हैं। स्वाप्त क्षेत्र क्षेत्र

विदूषक — हूँ। इसीलिये प्राप उस स्वर्गीय जलके लिये प्यासे चातक बन बैठे हैं? धण्डा साप सभी जा किथर रहे हैं?

राजा—प्रेमी लोग एकान्त छोड़कर ग्रीर जा ही कहाँ सकते हैं? चलो, मुक्ते प्रसदवनकी ग्रोर ले चलो ।

विदूषक — [मन ही मन] जहाँ कहिए ले चर्चू। [बकट] इघरसे ग्राइ**ए महाराज इचरसे ।** दोनों बुमते हैं।]

विदूषक — लीजिए पहुँच गए हम प्रमदनके पात । धापके घाते ही अधानकी कोनके बहुता धाता हमा दिख्ती पतन वही नम्नताले धापको धाकशनत कर रहा है ।

रावा — दिखकर ] इत बायुका दिश्तल कहताना ठीक ही है क्योंकि माववी-सताको सींचता हुमा भीर कुन्दस्ताको नवाता हुमा, यह पवन मुक्ते ऐसा जान पढ़ता है मानी सबसे प्रेष करनेवाला भीर सबको एक साथ प्रसन्त रखनेवाला यह कोई कामी हो 11/11 विद्मयकः—सरिती एव्य से प्रहित्यिकेती । [ इति परिक्राकन् । ] पूर्व वनस्वस्थ्य । परि-सबु भवप । ( सहय एवास्थानिकिक्षः । एतरश्रवदन्तन् । प्रविकातु अवातु । )

राजा - वयस्य प्रविज्ञायतः ।

[ उभी प्रवेशं नाटयतः ]

राजा--[ नार्स रूपियता । ] बयस्य ! ताबु मनता तर्मीयत जानस्प्रतीकारः किल ममोद्या-सम्बद्धाः तत्वान्ववैदोच्यनम् ।

> विविद्योगेदिदं नुनम्रुद्यानं तापशान्तये। स्रोतसेवोद्यमानस्य प्रतीवतरसं महत्॥॥॥

विदूषक:--कहं विम । (कथमिव ।)

रावा--इदमसुलभवस्तुपार्थनादुनिवारं प्रथममपि मनो मे पश्चवाताः विश्वोति ।

किञ्चत मखपवाजीन्म् लिता पाधडुपत्रैः उपवनसङ्कारैर्दशितेष्वरुक्करेषु ॥६॥ विद्रुपकः -- व्रतं परिवेबिन्तः । क्रारेशः हे इहतंपवरासः करांगी एक हे सहाको अकि स्तावि। ( प्रतं परिदेवितेत । प्रचिरेशः ततेष्ठतः।।वनैनानञ्ज एव तं सहायो पविष्यति । )

राजा-प्रतिगृहीतं ब्रह्माश्वचनम् ।

[ इति परिक्रामतः ]

विदूषकः — पेरुक्तु अवं वसंताबदार सुधग्नं ग्रहिरामक्तरां पमववस्तुस्त । ( प्रेश्नतां भवान्यसन्ता-वतार सुवकममिरामस्व प्रमदवनस्य । )

विदूषक--यह भी प्रापके ही समान प्रेम करता है। [ पूमता हुमा ] लीजिए, यह मा गया प्रमदकन ! विलए मीतर बले विजय ।

राजा—चलो वयस्य ! मागे-मागे तुन्ही चलो [ दोनो प्रवेश करनेका नाट्य करते हैं।]

राजा — [ डरनेका नाट्य करते हुए ] ययस्य ! में तो यहाँ उद्यानमें यह मनाई बोजकर भाषा था कि यहाँ जी हमका हो जायमा, यर उक्कता तो यहाँ उक्षटा एक हो रहा है। भरने | जनकी पीड़ा मिटानेके निये इन उद्यानमें नेरा धाना वैता हो हुया, जैसे बहावके साथ तैरनेवालेको स्थानक पहानकी भीर तैरता पक्ष जाता 11%।

विदूषक - यह कैसे ?

राजा—बड़ी कठिनाई से हाब धानेवाली वस्तुके निर्धे वो मेरा मन मचल पड़ा है, इसे एक तो कामदेवने पहले ही बजनी बना दिया था, उत्तवर यहाँ देख रहे हैं कि उद्यानके इन धानके पेहोंमें कोंपनें भी कूट बाई हैं जिनके पीने पत मलय-पवनने ऋड़कर गिरा दिए हैं। किर बड़ाओं हमारे मनके सालि कहाँसे मिनेगी ? ॥६॥

विदूषक--- चिन्तान की जिए। प्रापकी विश्वतमासे बीझ ही यापको मिलाकर सही कामदेव साफका सहस्रक बन कामवा।

राका-बाद्याताना बाधीर्वाद सिरमाचे । [ दोनों चूनते हैं ]

विदूषक--इस प्रमदवनकी शोभाको तो देखिए को बढ़ाए दे रही है कि दसन्द या स्था।

राजा—नतु प्रविपादपमेवावनोकवामि । सत्र हि — श्रुग्ने स्त्रीनस्वपाटलं कुरवकं श्यामं द्वयोर्भागयोः

रक्ताशोक्षमुपोदरागसुभगं भेदोनमुखं तिष्टति ।

ईषद्बद्धरजःकसाप्रकपिशा चृते नवा मञ्जरी

सुरधारवस्य च यौवनस्य च सखे मध्ये मधुश्री स्थिता ॥७॥ विद्रषकः—भो एसो बच्च मिलतिलाष्ट्रधसणाहो धनिमुत्तलामंडको अनरसंघट्टपडिवेहि कुमुसेह सधं विष क्विवाधारो भवंतं प्रक्रिक्ट्विं। तास्यक्कोन्त्रमृद्र याच एसो। ( भोः एष बच्च मिणिशालापट्टकसनाधोऽतिमृत्तलनामंडयो अमरतः हुट्यतितः कुमुसे स्वयमिव कृतोपचारो अवन्तं प्रतिख्वतः। तदमुख्यतः तवस्यक्षातः।

राजा — स्था भवते रोवते । [ परिक्रम्योपविश्वतः । ]

विद्वकः—बारिंग इह सुहासीरगोभवं सिलस्तवाविकोहीप्रमाण्याणा उज्यसीगर्व उद्घं विकोवेदु । ( इदानीमिह सुवासीनो भवीस्त्रतितत्तता वत्तोभ्यमाननयन उवंदीगतासुरकण्ठां विनोदयत् । )

राजा--[निःश्वस्य]

ेमम कुर्सुमितास्वपि सखे नोपवनलतामुनश्रविटपासु । चत्तुर्वध्नाति ष्टति तद्रूपालोकदुर्लालेतम् ॥⊏॥ तवपायविक्तस्यति प्रमासक्तप्रायंतो अवेषम् ।

राजा— मैं एक-एक पेड़को देख रहा हूँ। यह है कुरबकका फूज, जिसका सिरा स्त्रीके मलके समान साल है धौर जिसके दोनो छोर भौतले रगके हैं। अपनी ललाईसे सुन्दर खगनेवाला यह लाल अधोकका फूल, ऐसा लगता है कि बस धब खिलने ही वाला है। प्राम के पेड़ में कुछ-कुछ विलाई देनेवाले परागके कारएग पीना-सा लगनेवाला नया बीर फूटने खगा है। मित्र ! इस प्रकार यह वसन्तको दोभा ऐसी लगती है मानो वह अपने बचपन और जवानीके बीचने लडी हुई हो।।।।।

विदूतक — देखिए यहाँ भ्रतिमुक्त सताके महपके नीचे रतनवड़ी परस्पक्त चौकीपर भौरोंके उड़नेके जो फूल गिर-गिरकर क्लिये पने हैं, वे ऐसे सानते हैं मानो यह मंदर, सब सजाबट करके बड़े भ्रावरसे भ्रापका स्वागत कर रहा हो। तो चिलए इसका भी मन रक्ल भौजिए।

राजा-जैसा तुम्हें ग्रच्छा लगे । [ दोनों चूमकर बैठते हैं । ]

विदूषक – घव श्राप यहाँ सुखते बैठकर सुन्दर लताग्रोंमें भ्रपने नयन उलाक्साकर उर्वशीकी चिन्ताही। सटाडासिए।

राजा — [सौस मरकर] उसकी सुन्दरताने मेरी आँक्षोंवर कुछ ऐसा जाडू फेर विया है कि उन्हें इस उपवनकी फूली हुई सताएँ और कोमल पौषे भाते ही नही हैं।।=।। इसकिये कोई ऐसा उपाय सोचो कि मेरे मनकी साथ पूरी हो सके। षिद्वपक: — [विहस्य] भो सहस्ताकाषुप्रस्त महिस्सत बेन्त्रो सिववो उज्बतीपन्तुष्णु-प्रस्त स भववो सह दुवेवि एत्व उन्मतामा । (भो: सहस्याकामुकस्य महेन्द्रस्य वैदा: सिवव: उर्वचीपर्युत्मुकस्य च मवतोत्हं डावन्यचोग्मतो ।)

राजा-मा मैक्ष् । प्रतिस्तेहः स्तु कार्यवर्शी । तहुपायश्चित्स्याम् ।

विदूषक:--एसो चितिमि । मा उत्त परिदेविदेश मम समावि भिवि । (एव चिन्तवामि । मा पुनः परिदेवितेन ममसमापि-भिन्या । [इति चिन्तां नाटयति ।]

राजा--[निमित्तं सूचित्वा । स्वगतम् ।]

न सुलमा सक्तेन्दुमुली च सा किमपि चेदमनङ्गविचेष्टितम् । श्रमिमुखीष्विकाङ्चितसिद्धिषु बजति निर्देतिमेकपदे मनः ॥६॥ [इति जातासास्तिहति]

[ततः प्रविशःयाकाशयानेनोवंशी वित्रलेखा च ।]

चित्रलेखा हा कहि बाँख बांखिदहुकाललं मक्क्षेब्रवि । (हला क्वेदानीमनिर्दिष्ट-कारणं गम्यते ।)

उवंशी—[मदनवेदनामिनीय समजन् ] सहि ! तदा हेपक्रइसिहरे सदाविद्रवेश स्नत्य-विग्यवद्याप्रास्तपनर्यः सं मोहसिष्य कि वार्तिए पुरुक्षित कहि गच्छीमदि ति । (सिल्ल ! तदा हेपक्रुटिश्वित सत्तिविदयेन अलुपिन्नताकाश्चममा मामुपदृश्य किमिदानी पृत्वक्षित कर सम्पते इति ।)

विद्रथक — [हैंसकर] देखिए, जैसे घहत्याको पानकी इच्छा करनेवाने इन्द्रकी सहायता करते समय चन्द्रभाको दुद्धि मारी गई थी, वैसे ही प्रेममें पड़े हुए प्रापका सहायक होकर मैं भी प्रपनी सब बुद्धि जो बेठा हैं।

राजा— ऐसान कहो । जो भ्रषिक स्नेह करता है वही तो ठीक उपाय सुक्रासकता है। इसलिये कोई उपाय सोच ही डालो ।

विदूषकः— मच्छा में सोवनं तो वैठता हूँ पर भ्राप बीचमें ही रोता-कलपना मचाकर मेरा भ्यान न उचाट दीजिएगा।

[सोचनेका नाट्य करता है।]

राजा— [मच्छे राकुनको सूचना देता हुमा मन ही मन] पूर्ण चन्द्रमाके समान मुख-सानी उस सुन्दरीके मिसनेकी कोई माला तो नहीं है दरन जाने क्यों कानदेव मुझे कड़े मच्छे समुन दिखा रहा है। मेरा मन सचानक ऐसा खिल उठा है, मानो मेरा काम बस बनने ही बाला हो।।≿।।

[बड़ी घाशा सगाकर बैठना है।] [विमानपर चढ़ी हुई उवंशी और चित्रलेखा दिखाई देती हैं।]

वित्रलेखा---[क्यों सक्षी ! दिना सोचे-समभे किवर चली जा रही हो ?]

उदेशी—{काम-पीड़ाका नाट्य करती हुई लज्जाके साथ] सखी ! जब हेमहूट पर्वतकी पोटीपर, लताकी शाखानें मेरी माला उलक्ष गई वी धोर मेरा उड़ना बोड़ी देरके क्षिये रूक गया था, उस समय मुक्त डिटोनी करके मी धब तुन पूछ रही हो कि मैं कहाँ बा रही हूँ? विषयंत्रा—कि सुष्यु तस्त्र राव्तित्वो युकरबस्त सम्रातं परिवरासि । (कि मु सञ्च तस्य राजवें: पुकरवत: राकामं प्रत्यितासि ।)

उर्देशी — मह इं। मर्म में मनहित्यदलक्को वदसामो । (घद किम्। धर्म मेऽवहित्तत-सको व्यवसाय: ।)

चित्रसेक्षा-को उल सहीए साँह पूडवं पेतिको । (क: पुन: सस्या नात्र पुरत: प्रेवित: 1)

उवैशी - खंहिससं। (नन् हृत्यम्।)

चित्रलेखा —तथा विसम्रं एव्व साहु संप्यारिमहु दाव । (तयापि स्वयमेव साहु सम्प्र-यार्थेता तावव ।)

उर्देशी — सिंह मझलो क्लु मं लिखोएदि । कि एत्व संप्रशरीधिद । (सिल मदनः सलु नियोजयति । किमन सम्प्रधार्यते ।)

वित्रलेखा - प्रदोवरं एत्थि मे वद्माराम् । (प्रतः परं नास्ति मे वचनम् ।)

उर्वेशी—तेल हि मादिसीमड्स मन्त्रो केस तहि गच्छम्तीलं संतरामो स अवे। (तेन स्मादिश्यतां मार्गो येन तत्र गच्छम्योरसन्तरायो न भवेत।)

चित्रसेला — सहि | क्लिस्टा होहि । एं अध्यवदा देवगुदाणा धवराइट लाग सिहार्वयण-विक्यं व्यक्तिसेत्व तिरस्पिवक्ष्यस्य ससंबाहिण्या क्यम्ह । (तीव नियम्या यह । सनु सम्बद्धा देवगुद्दणा स्पराजितां नाम विकादन्यनविद्यामुगदिवता जिट्यवतिपक्तस्यातरूपनीये कृते स्वः ।)

उर्वशी—[सलण्डम्] **बहो विसुमरिवं में हिसमां**। (शहो ! विस्मृतं में हृदयम्।) [उसे भ्रमलं रूपयतः।]

चित्रलेखा — तो क्या तुम उस राजिय दुरूरवाके पास जा रही हो ? उर्वेद्यी — भ्यो रेसाव मैंने सब लाज खोडकर यही जीने ठान निया है। चित्रलेखा — तो नहीं दुन्हारे जानेका सन्देश कीन ले गया है ? उर्वेद्यी — क्यों ? मेरा इदय।

उवशा—क्याः मरा हृदयः।

चित्रलेशा-- फिर भी इसका मला-बुरा मनी प्रकार सोव-विचार स्रो।

उवंशी—सबी ! मुक्ते तो कामदेवने ही इस कार्यमें फ्रोंक दिया है, फिर इसमें सोच-विचार ही कैसा?

वित्रलेखा--तुमने तो ऐसी बात कहदी कि मेरा मूँह ही बन्द हो गया।

उर्वशी-तो भव मुझे कोई ऐसा उपाय बताघो कि मैं वहाँ वेशेकटोक पहुँच जाऊँ।

वित्रतेला--विस्तान करो सबी ! देवपुर बृहश्यितने सपराजिता तासकी, बोटी बाँचनेकी विद्या सिखाते समय हमें ऐसी सक्ति देवी है कि देवोंके सनु जी हम सोमोंका बाख बाँका नहीं कर सकते।

उनंशी---[लजाती हुई] धरो ! यह बात तो मेरे ध्यान से ही उतर गई भी । [दोनों पूमती हैं।]

चित्रतेला —सहि पेक्स पेक्स । एवं नमस्योए माईरहीए समुलासंगर्मवितेसवायांसु स्रितेसु म्रासायां स्रोतोधंतस्य विश्व पद्मायायाः स्रित्तेसु म्रासायां स्रोतोधंतस्य विश्व पद्मायायाः स्रित्तेस्य स्राप्तियाः स्रित्तेस्य स्रित्तेस्य स्रितेस्य स्रि

उर्वशी—[सरपृष्ट्रमयनोस्य] एं बत्तव्यं ठारांतरगरो सम्मो ति । [निमृश्य] सहि कहिं स्व स्यु सो सावरणाञ्चकंपी भवे । (नतु वक्तव्यं स्थानान्तरगतः स्वयं इति । संस्वित्वनु सनु स प्रापनानु-कम्पी मनेत् ।)

चित्रलेखा—हता एवर्सिस खंबलक्लेड्डबेसे वित्र पदमबल घोवरिम जालिस्सामो । (हला एतस्सिन्तन्दनवर्नकदेश इव प्रमदवने घवतीर्थ झास्याव: ।)

[उभे बवतरतः।]

चित्रलेखा—[राजानं इस्टबा सहवें मृ] सहि ! एसो क्लु पढमोदिवो विश्व चंदो कोमुर्दि विश्व तुमं पडिकद्वदि । (सलि ! एप खलू प्रवमोदित इव चन्द्र: कौमुदीमिव त्वां प्रतीच्छति ।)

उन्हों — [विलोक्य] हला दारिए पढमवंस्त्याची सबिसेसं पिप्रवस्त्यो महाराष्ट्री पिड्यूपि । (हला ! इदानी प्रथमदर्शनास्त्रविषेण प्रियदर्शनो महाराजः प्रतिभाति ।)

चित्रतेसा-कुञ्जवि । ता एहि उवसप्यम्ह । (युज्यते । तदेहि उपसर्पावः)

उर्वती—एर बाव उनसप्परसं । तिरस्करिसोयिङक्यम्या पासनवा से भविष्य मुशिस्सं वाव पासनित्य कमस्त्रेय सह विषयं कि भंतकांती चिट्ठांव ति । (त तावपुरवाप्ये । तिरस्करिसी-प्रतिकक्षना पावर्वनास्य भूरवा ओच्याचि तावत् पाश्ववितना वयस्येन सह विजने कि मन्त्रप्यास्य-रित्यकतीति ।)

चित्रतेखा— मरी, देख देख सखी ! हम लोग राजिपके उस भवन पर पहुँच गई हैं जिसकी ओड़का दूवरा कोई सबन प्रतिष्ठानपुरीमें नहीं है भीर वो ऐसा दिखाई एड रहा है मानो यमुनाजी के संगमके कारण भीर भी अधिक पवित्र बने हुए गंगाजीके जनमें भपना मुँह देख रहा हो।

उर्वशा—[चावसे देखती हुई] यह क्यों नहीं कहती कि स्वर्ग ही यहाँ उठकर चला धाया है। [सिवारकर] पच्छा खली! दुव्यियंतर दया करनेवाले वे राजा इस समय कहीं होंगे मला? चिमलेका—चली सखी! नन्दनवनके समान मुहायने इस प्रमदवनमें उतरकर उनकी स्रोज करें [बोनी उतरती हैं।]

चित्रलेखा—[राजाको देखकर प्रसन्नतासे] सखा ! असे नया-नया निकला हुमा चन्द्रमा चौदनीके मानेकी बाट देखता है, बैसे ही ये भी यहाँ चैठे हुए तेरे आनेकी बाट देख रहे हैं।

वर्षसी—[देखकर] ससी ! माज तो महाराज उस दिनसे भी मधिक सुन्दर जैंच रहे हैं। विभनेसा—-शेक कहती हो ! तो मामो चलें उनके पास ।

चर्वशी--- नहीं नहीं, मैं उनके पास नहीं बाऊँगी। मैं तो मायाकी घोड़नीमें खिपी हुई इनके पास खड़ी होकर सुनती हूँ कि ये अपने पास बैठे हुए मिश्रसे घक्केसेमें क्या बातें कर रहे हैं। चित्रलेखा - जं दे रोचहि । (यसे रोचते ।)

उभे यद्योक्तमन् तिष्ठतः ]

विदूषक:--भो वितिनो मए हुस्तह्प्यलहरणोसमाधमोवाधो । (तोः वितितो मया दुवैन प्रस्प-यिनीसमानभोपाय: ।)

[राजा तूष्णीमास्ते।]

उपंशी —[सेव्यंम्] का श्र क्यु वष्णा इत्यिया वा इमिशा पत्थिममाणा प्रतासमं किवित्येश (का नु सामु बन्या स्त्री या ग्रमेन प्रार्थमानात्यान कृतार्थयति ।)

चित्रलेखा-कि उत्त माजुल्समं विद्वीमदि । (कि पुनर्मानुष्यं विद्यम्यते ।)

उदंशी—सहि भोम्रामि सहसापभावावी विष्णादं। (सिंत विभेग सहसा प्रभावादिकातुम्।) विदूषकः—भी त्यं अत्यामि वितिदो वए उवाम्रो ति। (भी: नतु अणामि चिन्तितो सया दपाय इति।)

राजा-तेन हि कथ्यताम् ।

विद्वयक:—सिविश्वभ्रममाभाषारिया (सृष्ट् तेवदु अवं । यहवा तत्तभोशीए उन्वयीए पश्चिकिषि विक्तपुरूष् भ्रातिहिष्य भ्रोतोभंती चिट्टतु । (स्वय्नतमागनकारिस्ती निद्रां सेवता सवान् । यथवा तत्रभवत्या उर्वरयाः प्रतिकृति चित्रफलक भ्रातिक्यावनोक्यंत्रिकटतु ।)

उर्वेद्यो —[सङ्गंगारमगतम्] होरासतः हिष्णाः समस्सतः समस्सतः । (हीनसन्य हृदयः ! समाध्य-सिष्टि समाध्यसिष्टि ।)

चित्रलेखा राज्यो तुम्हे प्रच्या लगे !

[बोनो वैसा ही करती हैं।]

विदूषक-सृतिए ! घपनी जिस प्यारीका मिलन ग्राप कठिन समक्षे बैठे हैं, उससे भिसनेका स्रपाय मैंने सोच निकाला है।

[राजा चुप रह जाते हैं।]

उर्वशी--[डाहसे] ऐसी भौर कीन-सी बड़मानी सुन्दरी तिकस माई है, ओ इबकी बहेती बनकर घपना मान सराहती है।

चित्रलेखा-- तुम फिर क्या मानुषी स्त्रियों-जैसी बातें करने सगी हो ?

उर्वशी—सक्तोः! मैं धपनी देवी शक्तिसे सब बातें एक साथ जान लेनेमें भोड़ा करती हूँ। विदयक—परे सुनिए! मैं कह रहा हूँ कि मैंने उपाय सोच निकाला है।

राजा---तो फिर बताम्रो न !

विद्यक--या तो माप ऐसी गहरी नींदमे जाकर तो रहिए कि सपनेने उससे बंट हो वाय या फिर वित्र-कलकपर उनंशीजीका चित्र बनाकर उसे एकटक निहारा कीजिए। जर्वशी--[हपंसे मन हो मन] घरे पापी हृदय ! धीरज घर, धीरज घर। राजा-उभयमप्यनुपपन्मम् । पश्य ।

हृदयमिषुभिः कामस्यान्तः सशस्यमिदं सदा

कथमुपलमे निद्रां स्वप्ने समागमकारिखीम् ।

न च सुबद्नामालेख्येऽपि त्रियामसमाप्य तां

मम नयनयोरुदुवाष्पत्वं सस्ते न भविष्यति ॥१०॥

चित्रलेखा-सूर्व तुए प्रवर्ण । ( श्रुतं स्वया वचनम् । )

डर्वथी—सिंह सुवं। रा उरा वरूत्रसं हिष्णप्रस्त। (सिंब शूर्तं। न पुनः पर्याप्तं हृदयस्य।) विद्युकः—एसिप्रमो एव्य मे महिबिहचो। (एतावानेव मे मनिविभवः।)

राजा-[ नि:इवस्य ]

निवान्तकठिनां हवं मम न बेद सा मानसीं प्रभावविदिवातुरागमवमन्यते वापि माध् । अलम्ब्यकलनीरसं मम विधाय तस्मिञ्जने मुमागममनोरयं भवत पञ्चवाताः कृती ॥११॥

वित्रलेखा-सिंह सुदं तुए। (सिंख त्रतं त्वया।)

चर्ययो — हुद्धी । सं एव्यं स्वयण्यदि । [ सलीमवतीस्य ] सिंह सस्सन्दिस्त्र स्वयायो अविद्य से पविषयस्यस्य । ता रहावीस्थित्वत् कुण्यवस्य संवाधिवज्ञतरा होर्ड् क्यावि । (हा पिक् हा विक् । मानेवसवण्यदि । तिक्षि ! स्वस्ववित्यस्य हो प्रशास्य प्रविवचनस्य । सम्बाधिन । त्रि पिक् हा विकासिक्या स्वतित्या स्वतित्या स्वाधिन ।

राजा—दोनों हो बातें नहीं हो उकतीं। देखो! कामदेव, मेरे हृदयको दिन-रात धपने बाखोंबे बेबता रहता है। हससिय मुझे ऐसी नींद भवा कहाँ पा पायेगी कि प्यापींसे मेंट हो जाय, सौर फिर चित्र भी नहीं दन सकता क्योंकि बोचमें सालें स्वस्था सानेसे वह समुरा ही रह वायगा।।१०॥

वित्रलेखा- धव तो तुमने सब सून लिया न !

उनंधी-हाँ ससी, सुन तो बिया, पर धमीतक मेरे जीको पूरा-पूरा भरोसा नहीं हो पाया है।

विदूषक-मेरी बुद्धिकी पहुँच तो यहींतक थी।

राजा—[ लम्बी सीस लेकर ] मैं समकता हूँ कि या तो वह मेरे मनकी इस वेकवीकी धानती हीं न होगी या फिर उसे प्रपने ग्रम्करा होनेका ऐसा धमंड है कि वह जान-वृक्ष-कर मेरे श्रेमको ठुकरा रही है। जान पहता है कि मेरे मनमें उस सुन्दरीसे मिश्रनेकी वो बाह है, उसे कुरसूर करके भीर मेरे जीवनको बेकाम बना लेनेपर ही कामदेवका जी भरेगा ॥११॥

वित्रलेखा-तुमने सुना सखी !

वर्षमी — हाय, हाय! ये भुक्ते ऐसा बीच समक रहे हैं। [सलीको देखकर] सत्ती! इनके धाने पहुँचकर तो मुक्तसे उत्तर देते बनेगा नहीं, इसलिये मैं धपनी देवी शक्तिसे एक भोजपत्र उत्पन्त करके उसीपर उत्तर सिल्ल देना चाहती हैं। चित्रलेखा - हला प्रशुपदं मे । (हला धनुमतं मे ।)

[ उवंशी नाट्येन ससंभ्रममभितिस्थान्तरा क्षिपति । ]

विदूषक:—[ह्य्या ससभागः] धविहा धविहा। भी कि **छ वसु एवं भुधंगरिएम्मोधं** मं साविदुं रिणविदयो। (धविधा धविधा। भोः किनु सतु एतत् भुबञ्जनिर्मोकः किमो सावित् निपतितः।)

राजा—[विभाष्य विहस्य च । ] बयस्य ! नायं भुजङ्गनिर्मोकः भूवंपत्रगतोऽयमकार-विन्यासः।

विदूषकः—एं प्रविद्वाए ज्यासीए भवतो परिवेबितं पुरिषा समारागुराधसूमधाई प्रकाराई विस्तिनकाहं होत्ति । ( ननु प्रदृश्योवैद्या भवतः परिवेबितं श्रृत्वा समानानुरावसूचका-न्यक्षराणि विकृष्टानि स्यु: । )

राजा -- नास्त्यगतिर्मनोरथानाम् । [ गृहीत्वानुवाच्य च सहर्षम् ] सखे प्रसन्नस्ते तर्कः ।

विद्रुपक:—ही ही भो। कि बन्हलवम्बलालि प्रभावना होत्ति। बालि पसीवहु भवं। खं एत्य विहिदं तें मुलिवुं इच्छामि। (ही ही भो:। कि बाह्य गुवचनान्यस्या भवन्ति। सविदानीं प्रमीदतु मवानु। यदन विखितं तच्छोतुनिच्छामि।)

उवंशी--साहु। प्रका प्राप्तरिकोसि । ( साधु। प्रायं नागरिकोऽसि । )

राजा-वयस्य श्रूयताम् ।

विदूषक:-- सवहिदो म्हि । ( सवहितोऽस्मि । )

चित्रलेखा-हाँ ससी ! मैं भी यही ठाक समभती हूँ।

[ जर्बती बडे हाव-भावते मोजपत्रपर लिखनेका नाट्य करती है और उसे फिर राजाके झागे फैंक देती है। ]

विदूसक—[देखकर घबराता हुमा]हाय ! हाय ! मुफ्ते नियलनेके लिये यह सौपकी केंचुली कहींसे मा टपकी ?

राजा—[देखकर धौर हैंग्यकर] मित्र ! यह सांपको केंचुली नहीं है, यह तो लि**ला हुया** भीवपत्र है।

विदूषक—में समभ्रता हूँ कि उवंशीने ही खिये-खिये तुम्हारा रोना-घोना सुनकर अपना प्रेम बतानेके लिये यह पत्र लिखेर यहाँ डाल दिया होगा।

राजा—मनको दौड़ भी कितनी दूरतक पहुँचती है। [यत्रको उठाकर सौर पढ़कर ] मित्र ! तुम्हारी ही बात ठीक निकलो ।

विदूषक — हः हः ! बाह्यस्यको बात भी क्या कभी भूठ होती है ? घद धाप स्थित उठिए ! भण्डा, मैं भी तो सुर्नू, इसमें क्या लिखा है ।

उवंशी-धन्य है, तुम सचमुच बच्छे नागरिक हो।

राजा - सुनो मित्र !

विद्रयक-्हाँ, सुन रहा हूँ।

राजा-अवताम् [ वाचयति ]

सामिश्र संभावित्रा जह श्रहं तुए श्रणुमिश्रा

तह अणुरचस्य जह गाम तह उवरि। किंग्रेललिअपारिजाअसमिजियमिम होन्ति

गंदग्रवण्वादा वि अञ्च्यस्त्रा सरीरए ॥१२॥

(स्वामिन्संभाविता ययाहं त्वयाआता तथानुरक्तस्य यदि नाम तवोपरि।

कि मे सित्ततपारिजात्मायनीये भवन्ति नन्दनवनवाता प्रत्यत्युष्णकाः शरीरके। ) उर्वेशी—कि सु क्स संपदं भित्तिस्ति । (कि न सल् साम्प्रतं भित्तिष्यति । )

चित्रलेखा—एं मिलावं एष्य मिलाएकमल्याला समार्खोह स्रोहि। (ननु मिराउनेव स्तानकमलनालावमानेरहते:।)

विदूषकः — विद्विषा मण् बुजुन्सिक्षेत् । सोत्यवाध्यां विद्य उवलक्षं भववा उनकंठिवेण समासासत्यं। (विष्ट्याः मया बुजुन्नितेन स्वत्तिवायनीमवापतव्यं भवतोत्कण्ठितेन समाश्वासनम्।) राजा — समाभ्यासनीमिति किमुख्यते।

तुन्यानुरागिषशुनं ललितार्थवन्धं पत्रे निवेशितशुदाहरणं प्रियायाः । उत्पन्तमणा मम सस्ते मदिरेन्द्रणायाः तस्याः समागतिमवाननमाननेन ॥१३॥ वर्षशी – एत्य को सम्बन्धमा पोती । ( धनावयो. समिवाया प्रीतः । ) राजा – वर्षस्य भंगीतन्त्रवेत क्योरन्यसर्गाता । वायंतामयं मम प्रियायाः स्वहस्तः ।

राजा-सुनो ! [बीचता है।]

"महाराज ! प्राप मेरे मनकी बात क्या जानें। यदि घाप मुक्तवे इतना प्रेम करनेपर भी मुक्ते वेती हो समक्षते हैं जैसी धाप धमी बता रहे थे, तब यह तो बताइए कि जब मैं कोमल पारिजातके कुलोंकी क्या कपर जाकर लेटती हैं, उस समय नन्दनवनका शीतल पबन मेरे शारीरको जानों क्यों नत्ता है।।१२॥

उबंशी-देखें, इसपर ये क्या कहते हैं !

चित्रलेखा---उनके मुरभाए हुए कमल-नालके समान शंगोंने ही सब कुछ कह डाला है।

बिदूषक----यह बड़े भागको बात है कि झापको बेकसी मिटानेको वैसा ही सहारा मिल गया जैसे भूस सगनेपर मुक्ते कहींसे भोग सगाया हुआ भोजन मिल जाता है।

राजा — इसे केवल भ्राहार बताते हो? मैं तो वब उस मद-मरे नयनीवालीके मनकी बातें, इन कुल्य भ्रवीसे परे हुए भीर उसके मनमें भी मेरे मनके ही जैसा प्रेम जतलानेवाले प्रेम-पत्रको पत्रता है तब मुफे ऐसा लगता है मानो हम दोनों भ्रामने-सामने सबे होकर एक इसरेसे बातें कर रहे हीं ११३।।

वर्वशी--हम दोनोंका प्रेम यब जाकर बराबर-बराबर बैठा है।

राजा—मित्र ! मेरी त्रिया की यह त्रेम-पाती तुम्ही लिए रहो, कहीं मेरी उँगलियोंके पसीनेसे इसके प्रकार मिट न जायें।

विद्रयकः—[ गृहीत्वा ] कि वार्ति तत्तभोवी उच्चती भववी मत्तोरहात्तं कुमुमं वैसिक करे विसंवर्षि । ( किमिदानी तत्रभवत्युवैशी भवतो मनोरवानां कुमुमं दर्शमित्वा करे विसंवरित ।)

उपैशी—सिह बाब उवनमस्कादरं हिममं पञ्चारवावित वाव तुनं ते मताएं रेसिम वं मे बर्गं सं मसाहि । ( तील यावदुपगमनकातरं हृदयं प्रयंतस्यापयानि तावस्यमस्यारमानं दर्शेपिरवा यस्मय क्षमं तद्भरा । )

वित्रलेखा--तह। (तथा) [तिरस्करिसोसपनीय रावानमुपेत्य] वेदु वेदु महाराधो। (वयतु वयतु महारावः।)

राजा-[ हट्टा सहयं ] स्वागतं भवत्यं [ पाव्यंभवलोक्य ] अह्रे !

न तथा नन्दयसि मां सख्या विरहिता तथा। सङ्गमे दृष्टपूर्वेव यसना गङ्गया विना ॥१८॥

चित्रलेखा— एवं पक्रमं मेहराई बोसदि पण्छा विज्ञुलदा। (ननु प्रयमं नेधराजिह श्येते प्रश्नादिशस्त्रता।)

विष्ट्रयकः—[ प्रपकार्य ] कहं स एका उच्चकी। साए तत्तहोबीए प्रहिमदा सहग्ररी। ( कर्ष नैयोर्वेश्वी। तस्यास्तत्रभवत्या प्रविभता सहयरी। )

राजा-एतबासनमास्यताम् ।

चित्रलेखाः— उथ्यसी ! शहाराधं सिरसा पर्णानमः विग्लवेदि । ( उर्वेशो महाराजं शिरसा प्रसम्य विज्ञागयति । )

विषुषक--- (पत्र लेकर ) जिन उर्वशीजीने यह पत्र भेजकर श्रापके मनोरधोमें फूल अधा विष् हैं, वे क्या प्रापको समक्रमें फल देनेमें टालमटोल करेंगी ?

जर्वशी—सब्बी! सभी मेरा हृदय उनके पास जानेमें फिल्क रहा है। इसिस्ये जबतक में प्रपना जी क्षेत्राज्यें तबतक तुम इनके पास जाकर नेरी झोरसे जो कुछ कहना ठीक समक्रो, कह डाखो।

चित्रलेखा—मच्छा । [ मायाकी घोड़नी हटाकर ग्रीर राजाके पास पहुँचकर । ] महाराज की जय हो ।

राजा—[ देखकर प्रसन्ततासे ] माइए ! स्वातत है मापका । [इधर-उधर देखकर] क्यों महें ! जैसे प्रयापका संतम देखनेवालेको, गंगाके विना सकेसी यमुना नहीं मातीं सेंसे ही स्वरनी सवीके विवा तुम भी मुन्ने नहीं माती हो ॥१४॥

चित्रलेखा—पर महाराज ! पहले तो बदली दिखाई देती है न, पौछे विजली चनकती है। विदूषक—[ प्रखय ] परे ! तो क्या ये उनकी प्यारी सखी हैं, उर्वशी नहीं है।

राजा-माइए इस मासनपर बैठ जाइए।

चित्रलेखा-- उर्वधीने महाराजको सिर नवाकर प्रशाम करते हुए कहलाया है--

एवा -- किमाज्ञापयति ।

वित्रतेवा - तरिस सुरारिसंसे दुआवे सहराओ एक्ट सरस्ं मासि। सा महं संपर्धे दुह देसलामुत्येल नमस्तेल बिलाई बाहीमचाला भूक्षीत बहारास्य मह्यूकंपलीका। (दिन्य-सुरारिसम्बद्धे दुबति महाराज एव नम सरस्यामधीत्। माहं शास्त्रतं वद दर्धनसमुत्येन मद-मेन बसवाम्याना भूकीर्थन सहाराजस्यानुक्रमनीया मदानि होता।)

राजा--- अवि भद्रमुखि !

पर्युत्सुकां कथयसि श्रियदर्शनां तां आर्ते न पश्यसि पुरूरवसं तदर्थे।

साधारगोऽयग्रभयोः प्रग्रयः स्मरस्य

तप्तेन तप्तमयसा घटनाय योग्यम् ॥१४॥

वित्रतेला—[ उर्वशीमुपेश्य ] साहि एहि। जुक्तोषि सिक्**रपरं नमस्यं पेक्किम पिम-**स्नमस्त वे दृषिन्हि संबुत्ता। (सन्ति एहि। स्वतोऽपि निर्दयतरं मदनं प्रेक्प प्रियतसस्य ते दूष्पस्मि संबुत्ता।)

उर्वशो—[तिरम्करित्तीमपनीय] ग्रम्महे लहुग्रं तुए ग्रत्तवेक्तियं उर्जिभवन्तिः। (प्रहो सञ्चानवेक्षितमूज्ञितास्मि।)

चित्रलेखा — [नस्मितम्] सहि ! इदो मुहुलादो बालिस्सं का कं उण्किस्सदि । सामारं दाव पडिवज्य । (सिंत ! इतो मुहुतदिव जास्यामि का कामुण्किष्यतीति । साचारं तावरप्रतिपद्यस्व ।)

राजा-हाँ, क्या धाजा दी है ?

चित्रलेखा—यही कि उस बार जब दैश्य मुक्ते पकड़ ले नये ये उस समय महाराजने ही मेरी रक्षा की थी। मब भ्रापको देख लेनेपर मेरे मनमे प्रेमकी बड़ी पीड़ा उठ खड़ी हुई है, इसलिये चाहती हूँ कि इस बार भी मुक्तपर भ्रापकी कृपा हो जाय।

राजा— घरी सुन्दरी ! धननी सजीको तो तुम इतना प्रेममें व्याकुत बता रही हो, पर यह नहीं देख रही हो कि यह पुरूरता भी उसके प्रेममें पाणन हुपा बैठा है। हम दोनोंका प्रेम, दोनों घोर एक चैसा हो बढ़ा हुधा है, इसजिये एक तथे हुए बोहेको दूसरे तथे हुए बोहेले बोह देना हो मब ठीक होगा १११॥

चित्रतेला—[उर्वधोके पास बाकर] बाबो बाबो, सबी ! कामदेवने तुमसे भी सर्थिक इनको सता रक्त्वा है। इसक्षिये सब मैं तुम्हारे प्रियतमकी ही दूरी बनकर तुम्हारेपास साई हैं।

उर्वशी—[मायाकी प्रोड़नी हटाकर] बाह ! क्या कटले तुमुक्ते श्रोक्कर उपव पधी गई ? वित्रतेक्षा—[मुसकराकर] सली, सभी योड़ी ही देरों देखती हूँ न, कि कौन किसे श्लोडकर जाती है। प्रच्छा, पहले महाराजको प्रलाम तो कर लो। उर्वदो—[ससाध्यसं राजानमुपेश्य प्रतास्य च सतीडम्], जेबु जेबु महराणो । (जयतु-जयतु महाराज: १)

राजा-[सहर्षम्] सुन्दरि !

मया नाम जितं यस्य त्वयायं समुदीर्यते । जयशब्दः सहस्राज्ञादगतः पुरुषान्तरम् ॥१६॥

[हस्ते गृहीरवैनामुपवेशयति ।]

विदूषक-भोवि ! रण्यो पिम्रवमस्सो वन्ह्यो कि स्व वन्दीम्रवि । (भवति ! राजः प्रिय-वयस्यो ब्राह्मसुः कि न वन्त्रते ।

[उबंशी सस्मितं प्रसमिति।]

विदूषक:-सत्य भोदीए । (स्वस्ति भवत्यै ।)

[नेपच्ये देवदून: ] वित्रतेले ! स्वरय स्वरयोवंशीम् ।

वनात्र त्यार्पायाच्याः मुनिना भरतेन यः त्रयोगो भरतीष्वष्टरसाश्रयो नियुक्तः । ललिताभिनयं तमद्य भर्तो महतां द्रष्टुमनाः सलोकपालः ॥१७॥ [सर्वे कर्तुं दरति । उर्वणो विषाद रूपयति]

चित्र नेत्र । स्वाप्त विषयहोए देवदुबस्त वम्मणं । ता मञ्जूषालोमदु महारामो (श्रुतं प्रियसस्या देवदुतस्य वचनम् । वदनुमान्यता महाराजः ।)

उनंशी — साह्य में बाझा। (नास्ति में नाचा।)

उदेशी — [ह्यब्दीमें राजाके वात पहुँचकर सजाती हुई प्रणाम करके ।] यहाराजकी क्या हो। प्रजा — [प्रवास होकर ] जुन्दरी ! जो 'जव' खबर तुनने सहस्र घोखवाले इन्द्रकी छोड़-कर माजलक किसी दूसरे पुरसके लिये नहीं कहा था, वह घाज तुमने मेरे लिये कह दिया, इस्तिये पांच सम्मुच मुक्ते जय मिला गई । गईशा

[हाथ पकड़कर बैठाते हैं।]

विदूषक -- देवीजी ! क्या महाराजके प्रिय मित्र बाह्यएको प्रसाम प्राप नही की जिएमा ? [उर्वशी मुक्कराती हुई प्रसाम करती है।]

विदूषक-मापका कल्याग हो।

[नेपष्यमें देवदूत कहता है।]

वित्रलेखा! उर्वशीको कटपट ने बाधो। भरत मुनिने तुम लोगोको, जो बाठो रसोंखे गराहुमा नाटक सिखा रक्खा है उद्योका सुन्दर बांभनय, भगवानु इन्द्र बौर खोकपाल देखना पाहुठे हैं॥१७॥

[सब युनते हैं उर्वधी दुखी होनेका नाट्य करती है।] वित्रलेखा—प्यारी सखी! तुमने देवदूत के बचन सुने ? तो प्रव महाराज से बिदा लो। उर्वधी—मुभन्ने तो बोला नहीं जा रहा है। वित्रतेका----महाराघ उठवती विक्लवेदि-- परवती घर्च करो। ता महाराएरा प्रक्रमणुष्णावा इच्छानि वेवेषु धरावरङ प्रतास्त्रचं कार्चु ति । (महाराज ! उवंशी विज्ञाययति---प्रवशीयां जनः। तन्महाराजेनाम्यनुजाता इच्छानि देवेजनपराङमारामानं कर्तुम् -- इति ।)

राजा — [क्यं कथमपि वाचं व्यवस्थाप्य ।] । नास्मि अवस्थारीश्वरनियोगप्रत्यर्थी । स्मर्तव्य-स्त्ययं कतः । [वर्षशो वियोगदःखं रूपिस्वा राजान पदयन्ती सह सस्या निष्काता ।]

राजा-[निःश्वस्य] सखे वैयर्थ्यमिव मे चक्षवोः संप्रति ।

विद्यकः — [वन्नं वर्षयितु कामः] एएं एवं । [इति धर्षोक्ते सविवादमासमयतम् ।] ...... हुवी हुवी उच्चसीदंतरण्यिन्द्रिदेण मण् तं भुननावत्तकं पश्चमट्टांब हत्यावो पमावेरण ए विष्णावं । (ननु एतत्...... हा थिक् हा थिक् उवंशीदक्षंत्रविस्मितेन मया तद्भूजंपत्र प्रभ्रष्टमपि हस्तास्त्रमा-देन न विज्ञातम् ।)

राजा-भद्र ! किमसि वस्तुकाम इव ।

विद्रषक: -- एव्यं बल्कामीनिह--मा अबं संवाह मृंबहु । विवं बखु तुह बद्धभावा उच्यती सा सा हरोगवं सन्धरासं विवित्तिवि लि । (एव वननुकामोऽस्मि-मा भवानङ्गानि मुञ्चतुहवं खलु श्विय बद्धभावा उर्वशी न सा हतीगतमनुरागं शिधितयति -- इति ।)

राजा-ममाप्येतदाशंसि मनः । तया ससु प्रस्थाने ।

# श्रनीशया शरीरस्य स्ववशं हृद्यं मयि । स्तनकम्पक्रियालच्यैन्यस्तं निःश्वसितैरिव॥१८॥

चित्रलेका—महाराज! जर्यशी प्रार्थना करती है कि मैं तो पराधीन हूँ, इसलिये महाराजकी प्राक्षा हो तो चली वार्जे भीर देवताओंका प्रपराध करनेसे दच बार्जे।

राजा—[बड़ी की ठनाईसे बोलते हुए।] मैं प्रापके स्वामीकी बाजाका मला कैसे विरोध कर सकता हैं। पर अभे भूखिएगा मत!

[जर्बसी वियोगका मान प्रकट करती हुई धौर राजाकी घोर देखती हुई सखीके साथ चली वाती है।]

राजा─ [सन्ती सोस लेकर] मित्र । यक्तो भेरी सौबोंका होनान होना बराबर हो रहा है। दूसक ─ [पत्र दिखानेको इच्छाये | पर बहु ─ चित्रना ही कहकर रक जाता है। दुःखके साथ मन ही मन] हाय हाय ! उस उवंधीको देखने में मैं ऐसा बेसुख हो गया कि सुन्ने यह सी क्यान न रहा कि मेरे हासके भोक्षण कह निकलकर गिर पढ़ा।

राजा-क्या कह रहे वे मित्र ?

विदूषक---मैं यही कह रहा या कि धाप निराध न हों, क्योंकि उर्वधी धापसे इतना गहरा प्रेम करती है कि घव उसके प्रेममें ढिलाई धा नही सकती।

राजा—मेरा मन भी बही कहता है। प्रथने शरीरपर तो उसका कश था ही नहीं, इसिबंधे धपने जिस हृदयपर उसका प्रथिकार था उसे तो जनते समय वह प्रपनी उन उससिके साथ मुफे सींप गई वो उसके स्वनोंके कांपनेसे अधी प्रकार प्रकट हो रही थीं ॥१५॥ नितृषक:--[स्वगतम्] येषवि मे हिष्णणं इत्रं वेतं श्रत्मभवशातस्त मुज्जवसस्य साम गेण्डियमं सि । (वेपते मे हृदयमिमां वेतामत्रभवता तस्य भूजंपतस्य नाम ग्रहीतस्यमिति ।)

राजा-वयस्य केनेदानीं हष्टि विसोभयामि । [स्मृन्वा] बाः उपनयतु भवान्भूबंपत्रस् ।

' विद्रवक: — [सर्वतो इष्ट्वा विवाद नाटबति ] हत स विस्ति । भी विष्यं क्यु तं शुक्कवत्तं वरं उक्वतीए समीख । (हन्त न हस्यते । भो: दिव्य खलु तद्युजंवत्र गतमुवंदया मार्गेस ।)

राजा-[सासूयम्] महो सर्वत्र प्रमावी वैषेवः । नतु विचिनोतु भवातु ।

विदूषकः.—[उत्थाय] ए। इदो भवे। इह वाभवे। इह वाभवे। (नतु इतो भवेत्। इह वा भवेत्।) [इति विवेतस्य नाटयति ]

[ततः प्रविवाति सपरिवारा काशिराजपुत्री देवी चेटी च]

देवी — हंजे सिउशिए ! सच्चं तुए असिउं इमं लदायेहं पिदसंती प्राजनास्वयसहायो सम्बद्धाः विद्वो ति । (हन्त्री निपुशिकं ! सत्य त्वया असिउतिमदं ततायेह प्रविदान्मायंशासुवकसहाय मार्थपुत्री हच्च इति ।)

निपुणिका—कि सम्पाहा महिस्सो मए कवावि विष्यविवयुष्वा। (किमन्यया महिनी सथा कवापि विज्ञापितपूर्वा।)

देवी—तेस हि लवाविडवंतरिया मुस्पिस्सं बाव मे विस्ताद्वा मंत्तिवारिए जं तुए कहिदं तं सच्चं स्व बित्त । (तेन हि लताविटपान्तरिता श्रोध्यामि तावदस्य विश्रव्या मन्त्रितानि यत्त्वया कथितं तस्तरणं न बेति ।)

विद्वक — [मन ही मन] मुक्ते यही डर हो रहा है कि महाराज भोजपत्र न मौग बैठें। राजा — मित्र ! बतायो बच मैं कैसे अपनी बौले ठडी करूँ। [स्मरण करके] स्नरे हाँ! वह कोजपत्र तो लास्रो।

विद्युषक — [वारों भ्रोर हुँबना हुमा, दुखी होनेका नाट्य करता है ] हाय, हाय ! वह तो कही मिलता ही नहीं। मित्र ! वह भोजपत्र तो स्वपंका चान, इसलिये वह मी उवैधीके साथ ही वह गया होगा।

राजा-[क्रोधसे] मूर्लं! तुम सदा ऐसे ही बेसुध रहते हो। जाग्रो, ढूँडो उसे।

विदूतक—[उठकर] बस-बस यहाँ होया, या यहाँ होया, या यहाँ होया। [इस प्रकार स्रोजनेका नाट्य करता है।]

[ इसी बीच काशी-नरेशकी पुत्री महारानी अपनी दासियोके साथ भाती हैं।]

देवी---सदी निपुशिका ! तूने सच कहा चाकि धार्य माण्यकके साथ धार्यपुत्र सता-मंडपर्से गए हैं।

निपुिशाका — मैंने क्या धाजतक कभी ग्रापसे भूठ बोला है ?

देवो — प्रच्छातो में इन नता-नृक्षोंकी घोट में खडी होकर इनकी गुण-चुप बातें सुनकर देखती हूँ कि तूने वो कुछ कहा है वह सब है या नहीं। निपुश्चिका - वं बहुर्गीए रबवि । ( यहुट्टिन्यै रोजले । )

देवी— [ परिक्रम्य पुरस्तादवलोक्य व ] होने शिवशिष्ट कि श्व क्यू एवं जिल्लामोक्यर् विक्र इयोगुहं विक्तस्य-मारदेश कारगोक्षवि । ( हञ्जे निपुरिएके ! कि नु सत्वेतज्जीर्शाचीवरिमवेदो-पुत्तं विकाशमाहतेनानीयते । )

निपुरिएका— [ विभाव्य ] , बहिस्सी ! विश्वसत्सर्विश्वभाविवन्तरं भुव्यवतं नन्तु एवं । हंत भहिस्सिए एवव सोजरकोडीए सम्मं । [ गृहीस्वा ] स्यं वाहमञ्ज पृष्य । ( भहिनि ! परिवर्तनविभा-विताक्षरं भूर्वपत्रं बल्वेतत् । हन्त महिन्या एव नृपुरकोड्या सन्तम् । नतु वाच्यतामेतत् । )

देवी—मञ्जूबाएहि दाव एवं। बढि श्रविकद्धं तवो सुश्यिस्सं। (श्रनुवाचय ताबदेतत्। यद्यविरुद्धं ततः ओध्यामि।)

निपुणिका—[ नया कृत्वा ] अष्टितो ! तं एव्य कोलोखं विद्य परिकृति अहृत्त्यं उद्दिश्तिष उक्यतीए कव्यवंगी ति तक्केमि । सञ्ज्ञमात्वव्यत्यमादेत स्व स्वन्तृत्वं हृत्यं सामदो ति । ( सहिनि ! तदेक कीलीनीम व प्रतिभाति । अहृत्रक-कृत्विद्योवंश्याः काव्यवन्व इति तकंग्यामि । सार्य मात्युक समादेन पावयोहेत्समानव इति ।

देवी - तेरा हि से गहीदस्या होमि । ( तेन हास्य गृहीतार्था भवामि । )

[ निपृश्चिका वाचयति ]

देवी — [श्रुत्वा ] एत्य इमिरा। एव्य उवाझरोरा वं ग्रव्छदाकामुखं पेक्सामि । (धना≗ नेनैवीपायनेन तमप्सरः कामुक प्रेक्षे । )

निपुश्चिका—तह। (तया।)

[ इति परिजनसहिते सतागृहं परिकामत: । ]

निपुरिएका — जैसा भद्रिनी ठीक समभें।

देवी— [मूनकर सामने देखकर ] सखी निपुरिएका! देखो तो यह दक्खिनी पवनके साथ फटेकपड़े वीसाक्या इधरको उड़ा चलाधारहाहै।

निपुरिएका—[देसकर] महिनी! यह तो भोजपत्र है और उत्तरा-पतरा उड़ा माता हुआ ऐसा सनता है कि इसपर कुछ लिखा हुआ हो। सोबिए, यह तो महिनीके बिछुएमें ही माकर भटक नया। [उठाकर] भीजिए सौचिए तो।

देवी-तुम्हीं बाँच लो । यदि कोई मेरे मनकी बात हो तो सुना देना ।

निपुरिएका— [ यांचकर ] यह तो नहीं प्रेमवाली बात जान पड़ती है, जिसका चारों भ्रोर इतना हल्ला हो रहा है। मैं समऋती हूँ कि उवेंशीने स्वामीको यह कविता लिसकर भेवी होची भ्रोर सार्थ काल्यवककी असावधानीसे यह हम लोगीके हाथ लग गई है।

देवी-अच्छा पढ़ी तो इसमें क्या लिखा है ?

[निपुश्चिका बाँचती है।]

देवी — [सुनकर ] तो वसो यही मेंट लेकर हम उस घप्तराके प्रेमीसे चलकर मिलें। मिपुरिएका — चलिए ।

[ दासियोंके साथ लता-मञ्ज्यकी झोर घूम जाती हैं। ]

विदूषकः — [विलोक्य ] भी वद्यस्त ! कि एवं पवस्यवसरामि पमदवस्यस्तानवयक्तीला-पम्बयपण्यं ते दीलावि । (भी वस्य ! किमेनस्यवनशर्मामि प्रमदवनसमीपगराक्रीडापर्यवप्यन्ते इस्मते । )

राजा-[ उत्थाय ] भगवन्वसन्त-प्रिय विकासवायो !

वासार्थं हर संभृतं सुरभिषा पौष्पं रजी वीरुघां किं कार्यं भवतो हुनेन दयिवास्नेह स्वहस्तेन मे । जानीते हि मनोविनोदनशतैरेवंविधैर्घारितं कामार्तं जनमञ्जनां प्रति भवानालविवप्रार्थनः ॥१६॥

निपृत्यिका — भट्टिसि ! पेक्स पेक्स । एवस्स एव्य सम्पोसला बट्टवि । ( भट्टिनी ! प्रेसस्य प्रेसस्य । एतस्यैवान्वेषला वतंते । )

देवी -- एवं पेक्सामि बाव । तुष्कि चिट्ठ । ( ननु पश्यामि तावत् । तूष्णी तिष्ठ । )

विद्रपतः—[सिववादम् ] हृद्धी हृद्धी भी मिलाग्रमाराकेतरच्छितरा मोरपिक्छेरा विष्य सद्धी न्हि । [हा विक् हा विक् भी म्लायमानकेशरच्छितना मयूरपिच्छेन विप्रवन्धीर्यस्म । ] राजा—सर्वया हतोर्शन्म ।

देवी—[सहवोपसृत्य । ] सक्त्रजत्त सतं सावेष्ट्स । एवं तं भुक्तवतं । ( सार्यपुत्र ! सवमा-वेगेन । एतत्त्वभूत्रंपत्रम् )

राजा—[ ससंभ्रमम् ] ब्रये देवी ! स्वागतं देव्ये ।

विदूषक: - [ धपवार्य ] दुरागढं वार्रिंग संदुत्तं । [ दुरागतिगदानीं संवृत्तम् ]

विदूषक — दिलकर ] क्यो भित्र ! यह प्रभवनके पासवाले की झा-पर्वतपर पवनके फोंकेमें हिलता-सा क्या विलाई दे रहा है ।

राजा—[ उठकर ] हे वसन्तके प्यारे मित्र दक्षिण पवन ी तुम्हें सपना शरीर सुगम्बित करना हो तो तुम सतामीपर सिने हुए भीर वसन्तके हापोसे इकट्टे किए हुए फ्लोका पराग उठाकर क्यों नहीं ते जाते । मेरी प्यारीके हावका सिखा हुमा पत्र मजा तुन्हारे किस काम मालेगा । तुन तो स्वयं भाज्यनाले भेन कर चुके हो इसनियं बातते ही होगे कि ऐसी ही मन बहुतानेवाओं बस्तुमोंको देखकर ही तो भेनी शीध जिया करते हैं।।११।।

निपुणिका-देखिए देखिए, महिनी ! ये लोग इसी पत्रको खोज रहे हैं।

ान्पुरिका---दाबाए दाबाए, माट्टना ! य लाग इसा पत्रका साव रह देवी---चुप भ्रुप ! देखें तो सही, ये क्या-क्या करते हैं।

विद्यक — [ दु.सके साथ ] हाय ! इस मोर-पंत्रको देसकर मुक्ते मुरस्राए हुए केखर के फूलका घोसा हो गया, वर्गीके दोनों एक जैसे हो सगते थे।

राजा—मैं तो सब प्रकार लुट गया।

देवी—[एकाएक घाने बढ़कर] थबराइए मत धार्यपुत्र ! यह रहा वह भोजपत्र । राजा—[धवराकर] घरे धार है देवी ? धाइए, धाइए ! मती घा नई घाप । विदूरक—[घतच ] मती बवा, बढ़ी दुरी धाई इस समय । राजा-[जनान्तिकम्] वयस्य ! किमत्र प्रतिविवेयम् ।

विदूषक:---(वपवार्य) लोत्थेलो वहीवस्स क्रृंशीलग्रस्स ग्रस्थ वा पश्चित्रस्य । (लीत्रेस् बृहीतस्य क्रृंशीरकस्यास्ति वा प्रतिवचनम् ।)

राजा — [जनात्तिकस्] मूढ नायं परिहासकालः । [जकाशम्] देवि ! नेदं मया मृग्यते । स्रयं सल् परान्वेवस्यार्थमारम्भः ।

देवी-- जुज्जवि अल्ला सोहलां पञ्छदेवं । (युज्यते आत्मनः सीभाग्यं प्रच्छादयितुम् ।)

वितृपकः — भोदि ! तुवरेहि से जोधस्यं वं पिसोवसमसासमत्यं होदि । (भवति स्वर्यास्य भोवनं यत्पिसोपसमतसमयं भवति ।)

देवी — शिउशिए सोहर्स क्यु बन्हरूपेस बासासिदो वबस्सो । (निपुरिएके ! शोमनं खलु ब्राह्मसेनावविस्तो वयस्यः)

वितृषकः — भोदि स् पेक्क द्यासासिको पिसाचोकि भोग्रस्तेस् । (भवति ननु पश्य प्राध्वा-सितः पिशाचोऽपि मोजनेन ।)

राजा-मूर्ल बलावपराधिनं मौ प्रतिपादयसि ।

देपी— एत्य क्ष्मु भवदो धवराहो। सहं एक्ष्म एत्य धवरद्वाजा पडिक्रसर्वेसत्ता सिक्स धनायो वे षिद्वामि । इदो सह गमिस्स । रिखानीयए, एहि गण्डस्त । (जात्ति सन् भवतोभरायः । सहसेवात्रापराद्वा या प्रतिकृत्तदर्यना भूत्याग्रतस्ते तिष्ठामि । इतोई पविध्यामि । निपुरीयके ! एहि गण्डसामः ।)

राजा-[भवस्य ।]

क्षपराधी नामाई प्रसीद रंभोह विरम संरम्भात्। सैच्यो जनश्र कुपितः कथं तुदासो निरपराधः॥२०॥ [इति पादयोः पति।]

राजा---[भलग] क्यो मित्र ! भव क्या होगा ।

विद्यक - [मलग] चोरीके मालके साथ पकड़ा हमा चोर मब कह ही क्या सकता है।

राजा-[मतन] धरे मूर्ल ! यह हॅसीका समय नही है। [प्रकट] मैं इसे नही स्रोज रहा था देवी! मैं तो कुछ घोर ही स्रोजनेमे लगा हुया था।

देवी-हाँ हाँ, भाषको तो भपने मूलको बात छिपानी ही चाहिए।

विदुषक—देवी! बाकर महाराजके भोजनका प्रवत्य की जिए जिससे इनका पित्त तो सांत हो। देवी—निपृश्णिका! इस बाह्य एने मित्रको प्रच्छा क्वा लिया।

विद्रवक --देखिए, देवी ! भोजन देकर तो भूत-पिशाचतक शान्त कर दिए जाते हैं।

राजा-क्यों रे मूर्ख ! तू बिना बातके ही अपराधी बनानेपर क्यों तुला हुआ है ?

देवी—यह प्रापका नहीं भेरा ही अपराध है कि मैं ऐसे बेढिंगे समयमें आपके काममें बाबा डालने था पहुँची। सीजिए, मैं चली जाती हैं। चली निपुरणका, चलें।

[क्रोधका नाट्य करके वसी वाती है !]

राजा—[पीक्षे-पीक्षे जाता हुमा] सुनिए तो देवी, मैं ही सपराची हूँ। घर मान वामो सुन्दरी ! इतना मत बिगड़ो । बद स्वामिनीने कोच किया है तो इस सेवकने कुछ न कुछ प्रपराध स्वस्य हो किया होना ॥२०॥ [पैरोपर गिरते हैं।] देवी—[स्वगतम्] मा क्लु सहहिष्ठाचा वहं ब्रद्धारां वह नगरे। कि हु व्यविकायत-क्षियस्स पक्ष्वावायस्स प्राएमि । ( मा सत् लपुहृदयाहमनुनयं ब्रहु मन्ये । किरवदालिष्वकृतारप्रधा-सायादविभेमि ।)

[इति राजानमपहाय सपरिवारा निष्कांता ।]

विद्रयकः—पाउसरावी विश्व ग्राप्यसम्मा गवा वेवी। ता उष्टृष्टि। (प्रावृष्यदीवाप्रसन्ना वदा देवी। तदन्तिह उत्तिह।

राजा---[उत्थाय] वयस्य, नेवमनुषपन्नम् । पश्य

प्रियवचनकृतोऽपि योषितां दियतजनातुनयो रसाहते । प्रविशति हृदयं न तद्विदां मिणिरिव कृत्रिमरागयोजितः ॥२१॥

विदूषकः — प्रसुक्तलं एवा एत्यभववो एवं । ए क्ष्मु प्रक्षित्रुविकतीः प्रहिमुवे दीवसिहं सहैवि । (प्रमुक्तभवात्रभवत एतत् । सल्विक्षदुः स्थितिक्रीभवृत्वे दीपशिक्षा सहते ।)

राजा---मा मैबम् ! उर्वशोगतवनसोऽपि मे स एव बेब्यां बहुमानः । किन्तु प्रिराजातवञ्च-नावहमस्यां वैर्यमवलम्बयित्ये ।

विदूषकः — भी चित्रह बाव अवबो बीरवा। बुग्निक्कदस्त बन्हरास्त जीविवं धवर्तवहु भवं। समग्री क्ष्यु व्हाराभोग्रस्यं सेविवं (भी तिष्ठतु तावद्भवतो वीरता। बुग्निकतस्य बाह्यास्य जीवितमवलस्वतां भवान् समयः सन्तु स्मानभोजनं सेविवं ।)

देवी—[मन ही मन] मुक्ते ऐसी कोली न समक बैठिएगा कि मैं झापकी इन विक्रती-पुरही बातोंमें झाजाऊँगी। पर मैं तो यही डग्ती हूँ कि यदि मैं झापमे कुछ कड़ा बर्ताव भी करूँतो पीछे मुक्ते ही पछतावा होगा।

(राजाको छोडकर ग्रपनी दासियोंके साथ नशी जाती हैं।]

निदूबक - वर्षाकी नदीके समान अप्रसन्न मनवासी देवी बली गई । अब उठिए, उठिए ।

राजा [उठकर] निज र इसमें उनका कोई टोच नहीं है। देखो,—यदि कोई पति ऊपरी मनसे केवल विकती-कुण्डी बातें करके ही धपनी प्यारीको मनाने लगता है तो उसकी बातें कियोंके दूरपर्य उसी प्रकार नहीं बैठती जैंने बनावटी रंगसे रेंगा हुमा मस्ति, सच्चे पारबीको नहीं जैवता ।।२१।

विद्यक—पर प्राय तो यह चाहते ही थे। विसकी धालें धा गई हों उसे सामने रक्से हुए दीयेको भी थोडे ही माती है।

राजा--नहीं नहीं, ऐसान कहो। उर्वशीसे प्रेम करनेपर मी मैं इन देवीको पहले ही जैसा प्यार करना हूँ पर भेरे इतने हाम-पैर बोड़नेपर भी मुफ्ते ठुकराकर चल दीं इतनिये मब मैं भी उनसे ऐठ जाता हूँ।

विद्रपक---ऐंटिएगा पीछे। यहले इस पूर्वे बाह्यस्वके प्रास्त तो बचाइए। चिनए, स्नान-भीत्रनका समय हो गया है। राजा — [ अर्जनवतीस्य ] गतमर्थ विवसस्य । इतः सञ्ज —
उप्णालुः शिशिरे निषीदिति तरीर्मृलालवाले शिखी
निर्मिद्योपिर कर्णिकारमुकुलान्यालीयते षट्पदः ।
तप्तं वारि विहास तीरनलिनीं कारण्डवः सेवते
क्रीडावेरमनि चैव पद्धारमुकः वलान्तो अलं याचते ॥२२॥

[इति निष्क्राम्ती । ]

॥ इति द्वितीयोऽङ्कः ॥

राजा—[ ऊपर देवकर ] घरे, यह तो घाषा दिन कड घाषा ! इसीलिये—यह मीर गर्मीत जबराकर पेड़की बड़के टंडे वॉनलेसे मा नैठा है, यह भौरा क्रनेरकी कलीका मूँह कोलकर उससे खियानेका स्पॉत कर रहा है, यह जल-कुनकुट, तालका गरम पानी खोड़कर तटपर विक्षी हुई कमितनीकी खायामें जा नेंठा है भीर मनबह्वाबवाने जननके पिजवेमें पढ़ा हुया यह प्यासा सुगा भी पानी मीग रहा है। १२२।

[दोनो चले जाते हैं।]

।। दूसरा धक समाप्त ।।

# तृतीयोऽङ्गः

[ततः प्रविशतो भरतशिष्यौ ]

यालवः—सन्ने पेलव ! महेन्त्रभवनं गच्छता भगवतोपाध्यायेन स्वमासनं प्रतिप्राहितः। प्रानिकारणुकंरकरण्यः स्वापितोऽत्पः। स्रतः सनु पृच्छानि—प्रति गुरोः प्रयोगेण विच्या परिवर्गराधिता।

पेलव:— गालव ! स्त्र जास्त्रे धाराहिवा स्त्र वित्त । तस्ति जस्त सरस्सईकिवकण्यवेषे सण्डोतस्थ्यरे तेषु तेषु रसंतरेषु तस्मदै धाति । किनु — । (गालव । न जाने धाराधिता न वा इति । तस्मिन्तुन: सरस्वतीकृतकाव्यवन्ये सक्ष्मीस्वयवरे तेषु तेषु रक्षान्तरेषु तम्पयो धासीत् । किन्तुः...)

गालवः--सदोवावकाश इव ते वाक्यशेवः ।

पेलवः — म्राम् तस्सि उच्चतीए वम्रलं पमावश्वतिवं म्राप्ति । ( म्राम् तस्मिन्नुवंश्या वचनं प्रमादस्वतितमासीत् । )

गासवः -- क्यमिव ।

पेतवः -- लच्छीभूमिम्माए बट्टमाराग उध्वती वावस्तीभूमिमाए बट्टमारागए मेरामाए प्राच्या प्राच्या । सहि समागवा एवे तेलीक्ष्रपुरिता सकेसवा म लोमबाला। कवर्मीस्त वे भावाहित्यवैसील। ( लक्ष्मीभूमिकाया वर्तमानोवंशी वाक्सीभूमिकाया वर्तमानया भनक्या पृष्टा -- सिल ! समागता एते त्रेलीक्ष्यपुरुष्टाः सकेसवाम्र लोक्याकाः। कत्यस्मिन्ते भावाभिनिवेश इति। )

### तीसरा अङ्क

[ भरत मुनिके दो शिष्य प्रवेश करते है ]

गालय—सिन्न पेलव ! इन्टर-अवनको जाते समय गुरुवीने घपना घासन साध ले चक्रमेके लिये तुन्दे तो प्रवने साम ले लिया या धीर मुक्ते यहाँ ध्रीनिहीत्रका काम सौँप दिया था । इसीलिये मैं पूछता हूँ कि गुरुवीके नाटकडे देवताझोको लगा प्रसन्न तो हुई न ?

पेलव—नालव ! यह तो मैं नहीं जानता कि देवतथा प्रसन्त हुई या नहीं, पर वहाँ को सहमी-स्वयद्य तामका नाटक हुया या धोर जिबके गीत स्वयं सरस्वतीजीने बनाए थे, उन्हों जो-जो रस जब-जब दिखाए बाते थे तब-तब उन-उन रसीने वह पूरीकी पूरी समा मगन हो उठतीं थी। पर"

गालव---जान पड़ता है नुम कुछ कहते-कहते रुक गए।

पेलव-हा, यही कि उस नाटकमे उवंशीने बोलनेमें कुछ भूल कर दी।

गालव - क्या भूल कर दी ?

पेलव — उस नाटकमें वास्त्यों बनी हुई मेनकाने, लक्ष्मी बनी हुई उवंशीखे दृष्टा — सबी ! यहाँ तीनो लोकोसे एकसे एक सुन्दर पुरुष, लोकपाल धीर स्वय विष्णु मगवानु झाए हुए हैं, इनमें तुन्दे कीन सबसे प्रांपक माता है ? गासवः--ततस्ततः ।

थेलवः —तदो ताए पुषसत्तमे ति मखिवन्त्रे वृक्रत्वति ति ताए निग्गवा वाखी । (ततस्त्रया पुरुषोत्तमे इति मखितन्त्रे पुरूरवज्ञीति तस्या निग्गता वाखी )

गालवः---भवितम्पतानुविधायीनि इन्त्रियासि । न खलु तामभिक्रुद्धो गृदः ।

पेलव:--सा स्यु सत्ता उवक्काएरा । महिबेरा उरा ब्रद्धमहीवा । [सा सनु शप्तोपाध्यायेन । महेन्द्रेरा पुनरनुष्टहीता ।]

गालवः - कवमिव ।

पेनव:—जेल मम उनवेतो तुए संघितो तेल ए वे विष्णं ठाएं हिवस्ति ित उनक्कामस्स सावो । महिरेल उल पेक्सलावताले सक्कानलकमूरी ता एव्यं भिल्डा —जित्त तुमं बद्धभावा ित तस्स में रललहामस्स राएतिलो पित्रं एत्य करिलाज्यं । ता वाव तुमं बहाकामं पुकरवसं उनिष्ठु बाव सो तुद्ध विद्वसंतालो भीवि ति । पेन मनोपदेसस्वया लिङ्क्त्तित न ते दिव्यं स्थानं प्रदिक्ताति विज्ञानस्य शाप: । महेन्द्रेल पुतः वेक्षणावनाने नज्याननमुखी सा एवं भिल्जा— यर्तिस्तं बद्धमावासि तस्य में रामस्वायस्य राजवः विज्ञानम् तत्त्रात्वम् । तत्तात्वस्यं बद्धानामं पुकरवसमुर्गतिष्ठस्य यावस्य त्वाव इष्ट्यस्तानो स्वेदिति)

गालवः-सहशमेतत्युववान्तरविदो महेन्द्रस्य ।

#### गालव---तब-तब !

पेलव — उस समय उसे कहना तो चाहिए वा 'पुरुवोत्तम' पर प्रूनसे उसके मुँहसे निकल गया, 'पुरुदवा'।

गालय—आई ! जैसी होती होती है वैसे ही मनुष्यके अंग भी काम करने लगते हैं। स्था पूरुची इस बातपर बिगड़े नहीं ?

पेलब — घरे, गुरुजीने तो उसे साप ही दे दिया था, पर भगवानू इन्ह्रने उसे जैसे-तैसे बचा सिया।

#### गालव - कैसे ?

पेलव — गुस्त्रोंने तो यह साप दे दिवा था कि तुने जो मेरे सिलाए पाठके धनुसार काम नहीं किया इसपर तुम्मे यह दंद दिवा जाता है कि तु स्वर्णमें नहीं रहने पानेगी। पर ज्योही नाटक समस्त्र हुमा त्योही सज्जाते सिंद मीचा किए सही हुई उपेशीसे इन्द्रने साकर कहा— चेला ! रागु-क्षेत्रमें सदा मेरी सहायता करनेजां जिस राजपिसे तुम प्रेम करती हो उनके मनका भी कुल कर देना चाहिए। इसनिये जबतक वे दुन्हारी संतानका मूँह न देखें तबतक हुम मनचाहे समय तक पुरूरवाके साम रह सकती हो।

गालव --सबके मनकी बात जाननेवाले इन्द्रको यही शोभा देता है।

पेलव:--[सूर्यमवलोक्य] कथा पर्यमेल धन्हों इवदडा प्रहितेषवेला क्यु उवज्ञानस्त । सा पृष्टि । से पासवित्तालो होम । (क्याप्रसमेनास्माजिराद्वाभिषेकवेला खनु उपाध्यायस्य । तदेष्टि । धन्य पार्श्वर्यालने भवाव: ।)

गालव:-तवा।

[इति निष्कान्ती] ॥ मिश्रविष्कम्भकः ॥

[ततः प्रविशति कञ्चकी]

कञ्चकी--[विनि:श्वस्य]

सर्व: कल्ये वयसि यतते लब्धुमर्थान्कुटुम्बी

पश्चात्पुत्रैरपहृतभरः कल्पते विश्रमाय।

अस्माकं तु प्रतिदिनमियं साधयन्ती प्रतिष्ठां

सेवाकारा परिगतिभृत्स्त्रीषु कष्टोऽधिकारः ॥१॥

[परिक्रम्य] ब्राविक्टोस्मि सनियमया काशिराजपुत्र्या —वतसम्पावनार्यं सया सानमुस्तृष्य निपृश्विकामुकेन पूर्वं याचितो महाराजः। तदेव त्वं मञ्जवनाद्विज्ञापय इति । याचवहिमदानीमवसित-सन्ध्याजाप्यं महाराज्ञं पत्रवासि । [परिक्रम्यायनोवय च] रसालीयः ज्ञानु विवसावसानवृत्तान्तो राजवेदमनः। इह हि ।

पेलव— [प्रुपकी घोर देखकर]बाते करते-करते गुरुबीके स्तानक। समय भी निकल गया। धाघो चलो, उबके पास चले चलें।

गालव— भ्रम्था चलो । [दोनो चले जाते हैं।]

।।मिश्र विष्कम्मकः।।

[कञ्चुकी माता है।]

कञ्चकी—[लंबी-सबी सीस लेकर] जो लोग बहुत बड़े हुटु:बबाले होते हैं वे गुवा-बरसामें तो थन कटोर-के फेरों पड़े रहते हैं। पर बुडायेमें प्रथमा सब भार पुत्रीपर सीपकर विशाम करते हैं। किन्तु महाँ तो ऐसी एया हो गई है कि रात-दिन इस सीकरीके चक्करने पड़े-पड़े दूरे हो चन्ते हैं। सबसुब दिश्योकों मेदा करता बड़ा टेड़ा काम होता है।। हा। [पूमकर] भावकल कालीराजको पुत्री महारानी यत कर रही हैं। उन्होंने सुक्ते भावा मैं है कि मैं सब मान ओड़कर निपुर्णकाले महाराजकों कहना चुकी हैं कि से साक्त बेरा कत सफत करे, इसलिये पुत्र मेरी सोरी बाकर महाराजको दुला खामो। इस समय महाराज सादकालको जय-सध्या करके बेटे होंगे, इसलिये बन्नू हों उनके दस्तेन कराँ। उत्कीर्णा इव वासपष्टिषु निशानिद्रालसा बर्हिणो धृपैर्जालविनिःसुर्वेबलभयः संदिग्धपारावताः ।

आचारप्रयतः सपुष्पविष्णु स्थानेषु चार्चिष्मतीः ।

सन्ध्यामञ्जलदीपिका विभाजते शुद्धान्तवृद्धो जनः ॥२॥

[ नेपच्याभिमुखमबलोन्य ] असे इत एव प्रस्थितो देव:।

परिजनवनिताकरार्षिताभिः परिवृत एव विभाति दीपिकाभिः। गिरिरिव गतिमानयवलोपात् अनुतटपुष्पितकर्षिकारयष्टिः॥३॥

मायवेगमवनोकनमार्गे स्थितः प्रतिपालयाम् । [ परिक्रम्य स्थितः । ]

ृततः प्रावशात यथानादष्टा राष राजा---[स्वगतम् ] द्वाः ।

कार्यान्तरितोत्कएठं दिनं मया नीतमनतिकुच्छ्रे**ख**। श्रविनोददीर्घयामा कथं नु रात्रिर्गमयितच्या ॥॥॥

कं बुक्ती — [ उपसुरव ] जयतु क्यातु वेशः | देव | वेश्वी विशापवर्ति —सरिसहम्बंपृष्ठे चुवसँन-व्यक्तः । तत्र संनिहितेन देवेन प्रतिरालयितुमिच्छानि यावडोहिर्शीसंयोग इति ।

राजा — ग्रायं लातव्य ! विज्ञाप्यतां देवी यस्ते छंद इति ।

नीयमें घलताए हुए और सपने अइडोंपर बैठे हुए मोर, पत्थरमें खुदै हुएसे दिखाई पड़ रहे हैं। खुतीमें बाहर निकली हुई टीइमें बैठे हुए कन्तुतरों और उन टीइमें खेदों निकल सनेवाले पुर, दोनोमें यही नहं आग पहता कि कीन चुता है और कीन कन्नुतरा रिकासक हुन नीत कर तहा है और कोन कन्नुतरा रिकासक साव्याहर कर कार्याहर के स्थान कर हुए योगक साव्याहर कर तहा में स्थान साव्याहर कर तहा है है। सार्वाहर कर तहा है स्थान साव्याहर कर तहा साव्याहर कर तहा साव्याहर है स्थान साव्याहर कर तहा है स्थान साव्याहर कर तहा साव्याहर है स्थान सहने स्थान साव्याहर कर तहा साव्याहर स्थान साव्याहर स्थान साव्याहर कर तहा साव्याहर स्थान साव्याहर साव्याहर स्थान साव्याहर स्थान साव्याहर स्थान साव्याहर स्थान साव्याहर स्थान साव्याहर स्थान साव्याहर साव्याहर स्थान साव्याहर स्थान साव्याहर साव्याहर स्थान साव्याहर स्थाहर स्थाहर साव्याहर स्थाहर स्थाहर साव्याहर स्थाहर स्थाहर स्थाहर स्य

शिजा भीर विदयक बाते हैं।

राजा—[मन ही मन ]—फोह ! दिन भर काममें समें रहनेते दिन तो बीतता हुमा नहीं जान पढ़ा, पर श्रव मन बहनावकी सामग्रीके बिना रातकी सम्बो-सम्बी पढ़ियाँ कैसे करेंगी ।।४।।

कञ्चुकी—[ साने बढ़कर ] जय हो महाराज ! सापको विजय हो । देव ! देवी निवेदन करली है कि मिश्रहर्म-अननले चन्द्रमा भनी भौति दिखाई वड़ वार्षेव । इसलिये मेरी इच्छा है कि मैं बहींपर सहाराजके साथ हो चन्द्रमा भौर रोहिस्तीका मिलन देवीं ।

राजा-मार्गे लातव्य ! देवीसे कहना कि जो कहेंगी वही करूँगा ।

कंचुकी--थवाझापयति देवः । [ इति निष्क्रान्तः । ]

राजा-वयस्य ! कि परमार्थत एव बेच्या व्रतनिमित्तोऽयमारम्भः स्यात् ।

विदूषकः — मो तक्कीम संवादपञ्चादावा तसमोदी वदावदेसेस्य भवती परिस्पादसम्य पम्पिकबुकाम ति । (भी: तक्कीमि सञ्वातप्रधात्तापा तत्रभवती वतापदेशेन भवतः प्रसिपादसञ्चन प्रमास्टिकामेति । )

राजा -- उपपन्नं भवानाह ।

अवधृतप्रशिषाताः पश्चात्संतप्यमानमनसो हि । विविधेरज्ञतप्यन्ते दयिताज्ञनयैर्भनस्विन्यः ॥४॥

तवावेशय मरिएहर्म्य-पृष्ठमार्गम् ।

विदूषक:—इसे इसे असं । इमिला संगातरंगतिस्तरीएल किलमणिलोबालेल मारोहरू भन्नं पदोसाबसररमिलक मिल्हिम्मिमिट्टं। (इतो इतो भवाव । एतेन गञ्जातरञ्ज्ञस्त्रीकेल स्फटिकमणिलोपानेनारोहत भवान्योजाबसररमालीयं मणिहम्मण्डम् ।

राजा-मारोहापतः ।

[ सर्वे क्षोपानारोहणं नाटयन्ति ।]

विद्वपकः—[ निक्च्य ] भो पण्डासक्योख चाँतेवरण होतकां जह तिमिररेईग्रमाणं
पुज्यवितायुई चालोध्युहुक्यं बीतिदि । ( मोः प्रत्यासनेन चन्द्रोदयेन प्रवितस्थ्य यथा तिमिररिच्यमानं पृथिशियास्त्रमालोकत्रमां हस्यते ।)

राजा-सम्यग्भवानमन्यते ।

उदयगृदशशाङ्कमरीचिभिस्तमिन द्रतरं प्रतिसारिते । अलकसंयमनादिव लोचने हरति मे हरिवाहनदिङ्गुखम् ॥६॥

कञ्चुकी--जैसी देवीकी घाजा । [ चला जाता है । ]

राजा-वयस्य ! क्या देवीने इतनी धूम-बाम सचमुच व्रतके लिये ही की है ?

विदूषक में तो समझता हूँ कि उस दिन वह साप उनके पैरों पड़े थे और वे ऐंठकर चल दीं चीं, उससे उन्हें पखताबा हुमा होगा। इसीसिये उन्होंने यह बत ठाना होगा।

राजा — ठीक कहा धापने । क्योंकि — हिनयौं जब रूठी रहती हैं तब तो पैरों पढ़नेपर भी धपने पतिकी बात नहीं मानतीं, पर पीछे इत बातपर वे बड़ी पछताती हैं ॥ ॥ तो चलो मुक्ते मिर्गहरूप-भवनमें पहुँचाधो ।

विदुषक--इधरसे घाइए घाप, इपरसे । गंगाजीकी लहरोंके समान उजली रुक्तटिक मिस्तिकी सीडियोंसे बढ़कर, सन्ध्याको सुहावने लगनेवाले इस मिसाइयाँ-मननपर पहुँच आइए ।

राजा - तुम चढ़ी धागे-धागे । दोनों सीढियोंपर चढनेका नःट्य करते हैं ।

विद्यक — [ देसकर ] जान पड़ता है कि वस चन्द्रमा निकलने ही वाले हैं। देशो ! ग्रॅबेश मिट जानेसे पूर्व दिशाका मुँह कैंसा मुहाबना सगने लगा है ?

राजा-- ठीक कह रहे हो। उदयावसके वोखे खिले हुए सन्द्रमाकी किरलांसे वो संबकार मिटता जा रहा है वह सममुख मेरे मनको ऐसा सुधा रहा है मानो जूडा बँधा हुमा पूर्व दिखाका गैंड हो।।६।। विद्रपकः—[विनोक्य] ही ही नो एसो क्यु व्यंडनोवस्तरिको उदियो राज्या दुमादीर्गा (ही ही नो: एय सनु सन्दर्भावकस्त्रीक उदितो राजा डिजाडीनाम्।)

राजा—[सस्मितम् ] सर्वजीवरिकस्यान्यवहार्यमेव विवयः । [प्राञ्जलः प्रसम्य ] भगवन् सपानारः ।

> रिवमावसते सतां क्रियाये सुधया तर्पयते सुरान्पितृ श्रा तमसां निशि मृच्छीतां निहन्त्रे हरचूडानिहितात्मने नमस्ते ॥७॥ [ इति वर्षतिहते । ]

विद्रपक:—भो बन्ह्रासंका जिब्ह्बारेण वे पिदामहेल बन्नाखुरणावी सि । ता आसराष्ट्रियो होहि जाय यहं वि सुहासीरणो होति । ( भो: बाह्मरासंकामिताकरेण ते पितामहेनाम्यनुकातोऽसि । तदासनस्वितो भव यावदहमपि मुकासीनो भवागि । )

राजा—[ विदूषकववनं परिगृद्योपविष्टः परिजनं विसोक्य । ] स्नीम्ब्यक्तायां चित्रकार्यां कि बीपिकापौनक्त्येन । सद्विधास्यन्त भवस्यः ।

परिजन:-- जं देवो झारणवेदि । ( यहेव झाजापयति । ) [ इति निष्कान्तः । ]

राजा — [ चन्द्रमसमवलोक्य विदूषकं प्रति ] बयस्य ! परं मुहुतांबागमनं वेभ्याः । तद्विविक्ते कथविष्यामि स्वामवस्थानु ।

विद्यकः— एवं वीसिव एम्ब ता । किंतु तारिसं मञ्जरामं वेक्सिम सक्तं क्यु मासावंबेरा मत्तारां वारेतुं । ( ननु हस्यत एव सा । किन्तु ताहश्चमनुरागं प्रेक्ष्य शक्यं सल्वाशावन्धेनास्भानं वार्यायुत्त । )

विद्रयक—हे हें हें हैं ! यह ऊपर उठता हुआ। डिजोंका राजा चन्द्रमा ऐसा सुन्दर सग रहा है जैसे आंडका सडड़ हो।

राजा—[मुस्कराकर] प्रोजन-भट्टको सब स्थानोंपर जीवनकी सामग्री ही दिखाई पढ़ती हैं। [हाप जोड़कर] हे भगवज् चन्द्रमा ! हे सज्जनोंकी वार्षिक किशाधोमे सूर्यके साथ-साथ स्मरण किए जानेवाले ! हे प्रमुत पिताकर देवता भीर पितरोंको तृन्त करनेवाले ! हे रासके वार्षे पे पंतर्के हुए भेवेरेको हटानेवाले ! हे सिवजीके जटा-जूटपर रहनेवाले ! भापको स्थाम है ! ।।।। [पूजा करता है।]

राजा—[विदूयकके कहतेसे बैठकर और मधनी सेविकामोंको देखकर।] जब चारों भोर इतनी चौरनी खिटकी हुई है तब ये बीचक क्यों जला रक्ते हैं। जाइए, माप सब विभाग कीजिए। परिजन—जैसी देवकी माला। [सब सेविकाएँ चली जाती हैं।]

राजा—[ चन्द्रमाको देसकर विद्वयकते ] वयस्य ! सभी देवीके सामेमें तो सहुत देर है. इसमिये चलो सकेसेमें बंठकर तुम्हें सपने मनकी व्यास समझाऊँ।

विदूषक —समझायोगे स्था, वह तो दिखाई ही दे रही है। पर उर्वशीने झायपर सपना जैसा प्रेम जताया है उसके मरोसे तो झायको अपना भन सँगाले रहना चाहिए। राजा-- एवमेतत् । वसवान्युनमं मनसोऽभितायः।

नद्या इव प्रवाहो विषमशिलासङ्कटस्खलितवेगः।

विध्नितसमागमसुखो मनसिशयः शतगुणी भवति ॥८॥

विद्वयकः -- भी जहा परिहोधमाशेहि अंगेहि बहिशं सोहिति तहा अदूरे विधासमागर्व वे विकास । ( भोः यथा परिहोधमाशेहिकार्रिक शोभसे तथाऽदूरे त्रियासमागर्य ते प्रेसे । )

राजा-[ निमित्तं सूचयत् । ] वयस्य ।

वचोभिराशाजननैभीवानिव गुरुव्यथम् । स्रयं मां स्पन्दितैर्वाहुराश्वासयति दत्तिसः ॥६॥

विद्रषक:- ए क्कु ब्रष्णहा बक्हणस्स वध्यर्थ। (न सत्वन्यथा ब्राह्मणस्य वचनम् ।)

[राजासप्रत्याशस्तिष्ठति।]

[ तत: प्रविश्वति धाकाशयानेनाभिसारिकावेषा उपंती चित्रलेखा च । ] उपंती—[ प्रात्पानयकाचय ] हमा चित्रलेहें ! स्रवि रोसवि हे सस्यं मम सम्पाधरख-मूक्ति रोलेसुम्परिस्महो स्रिह्सारिसावेसो । ( हना चित्रलेसे ! स्रिप् रोचने तेऽय ममाल्यावरख-मूक्ति नोसागुकपरिस्होऽप्रसारिकावेष: । )

चित्रतेवा—सिंह ! सार्व भे वामाविह्वो पसंसिद्धं। इवं सु चित्रीमध्यव साम प्रष्टं पुरूरवा भवेषं ति । (सिंख ! नास्ति मे वानिव्यवः प्रश्चसितुम्। इवं तु विन्तयानि घपि नामाहं पुरूरवा भवेपनिति।)

राजा— यह तो है, पर मेरे मनमे तो ऐसा ताप परा हुआ है कि वह संभाने नहीं संभवता।
— जैसे कबड़-सावड़ चट्टानोके बीचमें भा बानेसे नदी भीर भ्रांपक वेगसे बहुने समती है, वैसे ही जब भ्रपने प्यारेसे मिसनेके मुख्ये बाधाएँ भा बृदती है तो प्रेमकी जलन भी सी गुनी बढ़ स्वाति है। ।=।

बिहू वक -- यह जो धाप दिन-दिन दुबले होकर निखरते जा रहे हैं, इससे जान पड़ता है कि भव प्यारीके मिलनेमें देर नही है।

राजा— [ मच्छे समुन होनेकी सूचना देते हुए ] वसस्य । माशाभरी बानें कह-कहकर जैसे तुम मुक्त प्रेमके पायलको डाइस बेंघा रहे हो जैसे ही यह मेरी दाहिनी भुजा भी फक्ककर मुक्ते भाषा बेंघा रही है।।।।।

विदूषक-बाह्यस्का बचन भूठा बोड़े ही जाता है।

[राजा बड़ी भाशासे बैठता है। ]

[ इसी बीच विमानमें बेटी यमिलारिकाके वेशमे उर्वेशी घोर चित्रलेका घाती हैं। ] उर्वेशी—[ प्रपनी घोर देखकर ] क्यों सकी चित्रलेखा! यह बोबेसे बातूनरण पहते हुए सोर नीली रेशमी चायरसे सरीर उके हुए जो मैं धनिसारिका बनकर आई हैं, यह वेश क्या तुम्के सम्बद्ध बनता है?

चित्रलेखा — मेरे पास इतना पांडिस्य कहाँ कि प्रश्नेसा कर सकूँ। मैं तो यही सोचती है कि कहीं मैं हो पुरूरवा हो सकती ? उर्वेशी — सिंह ! मदलो क्षु तुमं म्रतारेदि । ता सिग्वं खेहि वं तस्स सुहमस्स वसर्वि । (तिव्व ! मदनः सलु त्वामात्रागयति । तन्त्रीध्रं नय मां तस्य सुभगस्य वसतिम् ।)

चित्रलेखा—[विशोवय] खं एवं परिवत्तिवं विश्व केलाससिहरं पिग्रवमस्त वे अवस्यं उवगद म्ह । (नन्वेतत्परिवर्तितमिव कैपासशिखरं त्रियतसस्य ते अवनसूपगते स्वः ।)

उनेशी—तेल हि पहाबबी कालीहि बाव कहि सी मन हिमम्मकोरो कि वा सञ्चिद्विहि सि । (तेन हि प्रमावाजानीहि तावरक्व स मन हृदयबौरः कि वानुतिहतीति ।)

चित्रलेखा— [ज्यास्य विहस्यारमणतत् ] भोडु कीलिस्सं बाव एवाए । प्रकाशस् ] हवा विद्वां सप एकी मत्योरहत्व कियासमायमञ्जू सप्तहवंतो उबहोसवत्व सोमाले विद्वति ( । ( अवतु । क्रीडच्यामि तावदेतया । हवा हृष्टो मया एव मनोरवतव्यप्रियासमागमनुबसमुमवन्त्र-भोगसोन्द्रकस्थो तिहतीति ।)

उर्वशी — [विषादं नाटयित । निःश्वस्य ] बन्तो सी कालो को एववं भवे । (धन्यः स जनो य एवं भवेत ।)

वित्रलेखा – मुद्धे ! का उस विता तुर विसा मध्यविद्यासमाम्रमस्य । (मुखे ! का पुनिश्चन्ता स्वया विनान्यप्रियासमागमस्य ।)

उर्वेशी —[सोच्छ्वासम्] सहि अवक्तिसां संवेहिद में हिम्रकां। (सिल घरिसाएं संदिग्धं में हृदयम्।)

चित्रतेला—[बितोक्य] एसी मांसहाम्मम्प्यासाविषद्वगयो वमस्समेत्सहायो राएसी । ता एहि उबसप्पाम एां । (एव मांसहम्यंत्रसादपृष्ठनता वयस्यमात्रसहायो राजविः । तदेहि उपसर्वाव एनम् ।)

जबेशी— सक्ती ! नेराप्रेम तुन्हे आक्षादे रहाहै कि तुम मुक्तेशीझ ही उस भाष्यवानके भवनमें पहुँचाघो ।

चित्रलेखा--[देलकर] हम लोग तो तुम्हारे प्रियतमके उस भवनपर पहुँच ही गए जो ऐसा सुम्दर लगता है मानो कैलासकी चोटी उठकर यहाँ चली आई हो।

उर्वशी—तब देवी शक्तिसे ही यह क्षोत्रों कि वह मेरे हृदयका चोर कहाँ है भीर क्या कर रहा है।

चित्रलेखा — [ध्यान करके हेंसकर, प्राप ही धाप] इससे थोड़ी ठिठोली को जाय । [प्रकट] मैंने देख लिया। सली! वे धपनी मनवाही प्यारीसे मिलनेका सुखंसुटले हुए प्रानन्दके स्थानमें बैठे हुए हैं।

उर्वशी—[दुक्ती होनेका नाट्य करती है। तम्बी सीस लेकर] घन्य है वह स्त्री जो ऐसी वडमानी है।

चित्रलेका—भरी पनली ! तुके छोड़कर वे धौर कौन-सी दूसरी प्रेमिकासे मिलनेकी बात सोचेंगे।

उर्वशी - [लंबी साँस लेकर] मेरा भोला-भाला हुदय तो यही सन्देह कर बैठा था।

चित्रलेखा—[देसकर] वह देखो! वे राजिष यहाँ मिल्हिस्यं भवनको छतपर भपने मित्रके साथ बँठेहुए हैं। धाघो, इनकेपास वढ़ चला जाव। [दोनों उतरती हैं।] राजा-व्यस्य रजन्या सह विच्नम्भते भदनवाथा ।

उर्वेशी - अस्तिनिभण्यात्मेल इमिला बमलोल आकंपितं ने हिवसं । ता अंतिरिवा एम्ब बुलाम से सेरालावं जाब हो। संसद्यबद्धे हो होति । (धर्मिभिन्नार्येनानेन वयनेनाकिम्पितं मे हुदयम् । तदन्तिहिते पुलुबोऽस्य स्वैरालपं यावदावयोः संवयन्त्रेदो गविति ।)

वित्रतेसा-तं वे रोप्रदि । (यत्ते रोवते ।)

विदूषकः—्यं इमे सम्बिधयन्त्रा सेबीसंहु चंदवादा। (नन्वेतेऽमृतगर्मी: सेब्यन्ता चन्द्रपादा: ।)

राजा-वयस्य ! एवमाविभिरनुपक्रम्योऽयमातकः । यश्य ।

इन्समशयनं न प्रत्यग्नं न चन्द्रमरीचयो न च मलयजं सर्वांगीर्खं न वा मिखयध्यः। मनसिजरुजं सावा दिव्या मनालमपोडितं.....

उवंशी —[उरित हस्तं दस्ता ।] का वा भवरा । (का वा भपरा ।) राजा—.....

रहिस लाययेदारच्या वा तदाश्रयिश्री कथा ॥१०॥ चर्चशी—हिष्णप ! मं जिल्क्य इरो संकंतेल तुए बालि कलं जवलद्धं। (हृदय ! मामुज्यित्वा इतः संक्रमनेन स्वयेदानी कलमुपलवय ॥)

राजा—वयस्य ! ज्यों-ज्यों रात बढ़ती जा रही है, त्यो-त्यों मेरी काम-पीड़ा भी बढ़ती जा रही है।

ववंशी—इन गोसमीस वचनोंको सुनकर तो मेरा जी कौप उठा है। चक्षो, खिपकर इनकी गुपचुप बार्ते तो सुर्ने, जिससे जीका सन्देह तो मिट जाय।

वित्रलेखा - जैसी तुम्हारी इच्छा ।

विदूषक - सो, भमृतसे गरी हुई चन्द्रमाकी किरणोंने नहासी।

राजा—वयस्य ! इन सब उपायोते यह पोड़ा नहीं जाययी। देखों ! तेरे इस प्रेमके रोगको न तो फ़ूजॉकी बय्या ही दूर कर सकती है, न चन्द्रमाकी किरखें हटा सकती हैं, न सारे सरीरमें तेप किया हुया चन्दन ही निटा सकता है सौर न मौतियॉकी मासा ही कम कर सकती है। यदि इस रोयको कोई दूर कर सकता है तो बस वही एक स्वर्ग-वाली!………।

जर्वशी - [हृदय पर हाथ रखकर] यह दूसरी कौन होगी ?

राजा -- "या फिर एकान्तमें कही हुई उसके प्रेमकी बातें ॥१०॥

जर्वशी—धरेहृदय ! तुम तचमुच बहमागी हो कि मुक्ते खोड़कर उनके पास चले गएहो । विदूषकः—प्राप्तः । हं वि पत्थवंतो जवा निट्ठहरिलीमंतनोधलं ल लहे तवा सं संकित-धंती सासासेनि धतालं। ( धाम् । धहमपि प्रावंतमानी यदा निष्ट हरिलीमांतमोजनं न समे तवैतसञ्जूरीतंपनाश्वास्त्राम्यास्मानम् । )

राजा-सम्पद्धते पुनरिषं भवतः।

विदूषक:---मवं वि तं महरेख पाविस्सवि । ( भवानपि तामिवरेख प्राप्स्यप्ति । )

राजा—संबे ! एवं मन्ये.....

वित्रनेता - वृद्ध बसंतुह वृद्ध ( श्रृणु, बसन्तुष्टे श्रृणु । )

विदूषक:-कहं विश्व। (कवमिव)

राजा--....

श्रयं तस्या रथचोभादंसेनांसो निपीहितः।

एकः कृती शरीरेऽस्मिन् शेषमङ्गं इवो भरः ॥११॥

चित्रतेसा—सहि ! कि बाँस बिलंबीम्रवि । ( ससि ! किमिदानी विसम्यते । )

उनंशी-[ सहसोपसूर्य ] हला ! सम्पदी वि सम द्विदाए उदासीएरे विस सहारामी १ (हला ! सप्रतोशिय मम स्थिताया उदासीन इत महाराज: । )

चित्रलेखा—[ सिस्ततम् ] **वदः व्यवितुर्वारदे ! वस्यक्तितारस्वरिरणे व्यक्ति । प्राय प्रति-**स्वरिते ! बनाक्षिप्ततिरस्करिरीणुकासि । )

[नेपष्ये]

विदूषक — हीं ! मुक्ते भी जब कभी मौगनेपर हरिनी के भीठे मौसका मोजन नहीं मिलता तब मैं उसका नाम लेकर ही मपनापेट मर लेता हैं।

राजा-पर तुम्हें यह सब मिल तो जाता है।

विदूषक - ग्राप भी बस उसे मिला ही समझिए ।

राजा-वयस्य ! मैं सोवता हूँ कि ...

चित्रलेखा -सून री पगली !

विदूषक-हा, क्या सोमते हो ?

राना—यही कि मेरे सरीरके सब धार्ज़ीमें यह काया ही बन्य है कि वह रचके हिलते-दूमनेके समय मेरे साथ वंठी हुई उवैशीके कम्बेकी खूता चलता था। शरीरके दूबरे धार्ज़ोंको तो बस बरतीका बोक ही समक्री ॥११॥

चित्रलेखा-क्यों सखी ! यब देर क्यों करती हो ?

उर्वधी—[सहसा धामे बढ़कर]सथी, मैं महाराजके सामने धाकर सड़ी भी हो गई हैं, फिर भी वे मुक्क्से बोल क्यो नही रहे हैं?

चित्रलेका — [मुस्कराकर] भरी हड़बड़ानेवाली ! तेने भ्रमी भ्रमणी सायाकी भ्रोड़नी तो जतारी हो नहीं।

[नेपध्यमें ]

इवो इवो भट्टिसी। ( इतो इतो भट्टिनी )

[सर्वे कर्णं ददति । उर्वशी सह सख्या विषण्णा । ]

विदूषकः—[ सविस्मयम् ] ब्रह् भो ! उबट्ठिया देवी । ता वाचंत्रमो होहि । ( श्रीय भोः ! उपस्पिता देवी । तद्वाचंत्रमो मव । )

राजा-भवानपि संवृताकारमास्ताम् ।

उवंशी - सिंह ! कि एत्य करिएज्जं। ( सिख ! किमत्र करिएीयम् । )

चित्रलेखा—चलं बावेएए। बंतरिवा वार्षिः वयं। विहिट्सिग्धमवेसा राएसिमहिसी वीसिवा ता ए। एसा इह चिरं चिट्टिस्सवि। ( अलगावेगेन । बन्तिहित इरानीमावाम् । विहित-नियमवेषा राजयिमहिसी इस्थते । तन्त्रेषेह चिर स्वास्थति। )

[ ततः प्रविशति ग्रीपहारिकहस्तपरिजना देवी चेटी च ]

देवी — [ परिक्रम्य चन्द्रनसम्बनोक्य च हुने शिवशिष् ! एसो रोहिलोसंबोएस प्रहिष्ठं सोहिष भववं निमलंब्र्सो । , हञ्जे नियुन्तिके ! एव रोहिस्सोसयोगनाधिक भगवान सोभवे मृगसाञ्चतः । )

चेटी--एं अट्टिएीसहिबो भट्टा विसेसरमिएक्जो। (ननु अट्टिनीसहितो भर्ता विशेपरम-

रगीयः।) [इति परिक्रामतः।]

विद्रयक:—[ टट्वा । ] भो ता लालामि सोरियवाधारां ने देह ति धातु वदक्ववदेतेता मुद्धरोता भवदो परिपादकंपरां पमिनक्काम ति । धन्त्र से धम्बतीरां सुहदेतता देवो । भो: न बानामि स्वस्थितायन में दरातीति धम्बा वतस्यपदेशेन मुक्तरावा भवतः शालुवातकञ्चन प्रमार्व्हाभोति । मच शेऽस्थाः सुग्वदर्शना देवो ।)

इषरसे ब्राइए स्वामिनी ! इषरसे ।

[सब सुनते हैं। उर्दशो भीर उसकी सखी उदास हो जाती है। ]

विदूषक—[ घाश्चर्यसे ] घरे वयस्य ! लांदेवी प्रापहुँचा है। अब चुप हो जाघो । राजा—तम भी सँभलकर बैठ जाघो ।

उर्वशी-अब बताओं सखी ! क्या किया जाय।

चित्रलेखा— मबराध्रो मत । हम दोनो तो छिपे ही हुए हैं। महारानीके वेशसे आान पहला है कि वे कोई बत कर रही हैं, इसलिये वे यहाँ बहुत देर नही टहरेगी।

[ हाथमे पूजाकी सामग्री लिए हुए दाखियाँ और उनके साथ महारानी ग्राती हैं।]

देवी—[चन्द्रमाको देखकर] सखी निपुरिएका! देख, रोहिस्पीके साथ चन्द्रमा कसे प्रच्छे सगरहे है।

चेटी -- ठीक वैसे ही जैसे स्वामिनीके साथ महाराज बड़े सुन्दर दिखाई दे रहे हैं।

विद्यक — [देल कर ] यस्य ! यह समक्ष्मे नहीं थ्रारहा है कि ये मुक्ते पूजाका बायना दैने ग्रारही हैं या बतके बहाने मान छोड़कर उब दिनका दोष बाने चली ग्रारही हैं जब ये ग्रापके मनानेपर भी स्टकर चल दो थी। कुछ भी हो ग्राज तो देवी मेरी ग्रांखोको बड़ी सुल्दर जैंद रही हैं। राजा – [सिंस्मतम्] उभयमपि घटते । तथापि भवता वस्पन्नाविमहितं तस्मा प्रति माति । ववत्रभवती ।

> सितांशुका मङ्गलमात्रभृषया पवित्रद्वींङ्कुरलाञ्कितालका। त्रतापदेशोज्भितगर्ववृत्तिना मयि प्रसन्ना वप्रपैव लच्चते ॥१२॥

देवी - [ उपमृत्य] जेबु जेबु भन्जवत्तो । (जयतु जयतु भार्यपुत्र ।)

परिजन: - जेबु जेबु भट्टारको । (जयतु त्रयतु भट्टारक. ।)

विदूषकः — सत्यि भोदीए । (स्वस्ति भवत्यै ।) राजा — स्वागतं देख्यै । [तां हस्तेन गृहीस्वोपवेशयति ।]

उर्वेगी - हला ठाएँ बेलु इस्र देवीसह स उबसरोसिंद । एग कि कि परिहोसिंद सबीए मोक-स्तिदाए । (हला स्वाने कलू इस्र देवीशस्त्रोपवर्यते । न किमपि परिहोस्ते शब्दा मोबस्वितमा ।)

वित्रलेखा-साहु असूबापरम्मुहं मंतिदं तुए। (साधु असूयापराङ्मुखं मन्त्रितं स्वया।)

देवी - शक्तजल पुरोकरिया को वदविसेसी मए संपादरुपीयो । ता मुद्रुक्तं उदरीयो सहीयहु । (यार्थपुत्र पुरस्कृत्य कोऽपि वतविसेयो मया लपादनोयः । तन्मुहुतंमुपरीयः सञ्चातम् ।)

राजा-मा मैवम् । अनुप्रहः ससु प्रयं नोपरोधः ।

विद्रपक. – ईरिसो सोत्यिकाग्ररणवतो उवरोहो बहुसो होदु (ईरसः स्वस्तिवायनदानुपरोधो बहुयो भवतु ।)

राजा — [हॅलकर] दोनो हो बाते हो सकती हैं, पर तुमने प्रस्तये वो बात कहीं, बही प्रिषक ठीक जान पढ़नी हैं, प्रधाकि उजला रेशानी बरूत पहने हुए, शरीरपर केवल बुहागक गहने पहनकर भीर पवित्र दूवके मैं मुंबीसे धपनी बीहें सजावर धानी हुई देवीके रंग-बंगसे हो ऐमा जैंचता है कि ये बतके बहाने मान श्लोडकर मुफ्तर प्रसन्त हो गई हैं।।२।।

देवी - [प्रागे बढ़कर] जय हो ग्रायंपूत्रकी, जय हो।

दासी — जय हो मट्टारककी, जय हो।

विद्रवक---प्रापका कल्यासा हो। राजा---वैवीका स्वागत है। दिवीका हाथ पकडकर उन्हें बैठाता है।]

उनेवी --- सती ! इस समय तो देवी शब्द इनके लिये सटीक बैठ गया है क्योंकि इनका तैज इन्द्राणीले किसी भी प्रकार कम नहीं है।

वित्रलेखा -- तुमने डाह छोड़कर यह बात सच्ची कही है।

देवी — मैं मार्यपुत्रको साथ लेकर एक विशेष बत करना चाहती हूँ, इसलिये प्रार्थणा है कि मैरे लिये कुछ देर कच्ट सहन करनेकी इत्या करें।

राजा--- नहीं ऐसान कहो । इसमें कब्ट किस बातका ? यह तो खावकी कुपा है । विद्यवक---जिसमें पूजाका बावना मिले, ऐसे कब्ट सदा खिला करें । राजा--कि नामवेयमेतह ब्या वृतम् ।

[देवी निपृश्णिकामुखमवेसते ।]

निपुश्चिका -- भट्टा पिद्धाशुष्यसावत् त्याम । (भर्तः वियानुवसादनं नाम ।)

राजा-[देवीं विलोक्य] यद्येवम् ।

अनेन कल्यां मि मृशालकोमलं व्रतेन गात्रं ग्लपयस्यकारसम्।

प्रसादमाकाङच्चित यस्तवोत्सुकः सिकं त्वयादासजनः प्रसाधते ॥१३॥

उवंशी - महंतो क्यू से इमॉस्स बहुमालो । (महान्खलु ग्रस्य एतस्यां बहुमानः ।)

चित्रलेखा—चड मुद्धे धम्यसंकंतपेमारा। रााधरिधा भारिधाए प्रहिष्टं दिख्या होन्ति । (प्रवि मृत्ये ! प्रन्यसक्रांतप्रेमारा) नागरिका मार्यायामधिकं दक्षिरा। अवन्ति ।)

देवी — [सिस्मतम् ] रां इमस्स वर्षारग्यहस्स बस्नं पहावो वं एलिसं संताविदो सम्बद्धतो । (नन्वेतस्य क्रतपरिग्रहस्यायं प्रभावो यदेशावन्मन्त्रित सार्यपुत्र: ))

विद्रथकः — विरमदु भवं । त बुतं सुहासिवं पच्याचरिदुं । (विरमतु भवान् । न युक्तं सुभाषितं प्रताचरितमः ।)

देवी — बारिकाको कार्लेच कोबहारिकं जाव मिल्हिन्स्किपट्ठवरे चंदपादे क्रक्वीम । (दारिकाः क्षानयनौपहारिकं वायन्मिलिहर्म्यपुष्ठवर्तास्वन्द्रपादानर्वामि ।)

परिजनः — जं अष्टिली बालवेदी । एसी गंबकुनुमादिज्वहारी । (यद्भृष्टिनी बाज्ञापयित । एव गन्बकुसुमाञ्चपहारः ।)

राजा--- माप कौन-सा वत कर रही हैं ?

[देवी निपुश्णिकाका मुँह देखती हैं।]

निपुश्चिका-महाराज ! इसे प्रियको प्रसन्न करनेवाला व्रत कहते हैं।

राजा—[देवीको देखकर] हे कस्वाएंगे ! यदि इतनी-सी हो बात हो तव तो धपने कमलके समान कोमल शरीरको व्यर्थ हो बत करके सुखा रही हो क्योंकि घापका जो दास, स्वयं घापको प्रसन्न देखनेके लिये खपीर हो रहा हो उसे भी क्या कही प्रसन्न करनेकी घाषस्यकता हुया करती है।।१३।।

उवंशी-इन देवीको तो महाराज बहुत मानते हैं।

वित्रलेखा--प्ररी पगनी ! जो चतुर नागरिक किसी दूसरी स्त्रीसे प्रेम करने लगते हैं वे प्रपनी पहली पत्नीका घौर भी प्रविक प्रादर किया करते हैं।

देवी — [मुस्कराकर] सचमुच यह बतका हो प्रभाव है कि बार्यपुत्रने इतना तो कहा। विदूषक — भज्छ। रहने दीनिए धपनी बातें। वत प्रवाकी वातोंने भीन-भेखा निकालना ठीक

नहीं होता । देवी—दासियो ! पूत्राको सामग्री तो लेबाघो जिससे मैं मिलाहर्स्य-मदन पर फैसी हुई चन्द्रमाको किरसोंकी पुत्रा दो करताँ।

दासियाँ---जैसी महिनीकी भाक्ता । लीकिए, यह है बन्दन-फूल झादि पूजाकी सामग्री ।

देशी---जबलेव । [नाट्वेन गंवपुर्वादिविश्वनः ग्रादानम्बर्धा ।] होते लिउलिए ! इमे प्रो-हारिसमोबए सम्बन्धालका संबादेहि । (उपनवत । हञ्जीनपु्रिको ! एवानोपह्यारिकमोदकानार्य-मालुका सम्बन्ध ।)

निपुणिका — वं अष्टिली अल्बेबी। अञ्च सालवम एवं बाव वे। (यद्भट्टिन्याज्ञापयति। मालवक इदं तावले।)

विदूषकः—[मोदकशरावं गृहीस्वा ।] सोत्यि भोबीए । बहुकलो दे एसो वदी भोदु । (स्वस्ति भवत्ये । बहुकलं तर्वतद्वतं भवत् ।)

देवी - प्रज्जिउस इबी बाब । (प्रायंपुत्र इतस्तावत् ।)

राजा -- स्रयमस्मि ।

देवी—[राजः पूजानिमनीय प्राञ्जितः प्रसुप्त्या | एता सहं वेचवानिष्टुस्य रोहिसीनिम्रलं-सस्यं सक्त्रीकरित प्रज्ञज्जनं मञ्जूप्तादेवि—स्वत्रमप्तृति वं इत्विम्यं मञ्ज्ञज्जी यत्येवि स्नाम प्रज्ञज्जन्तमः समाममप्त्रस्यस्यितं तास् सह मस्य पीविषयं कित्वस्य कित्वस्य रिरा । (एवाई देवतानिष्टुनं रोहिस्यीमृत्यस्य क्षान्यम्भस्यायितं तया सह मया श्रीतिक्ष्मेन विततस्यम् इति ।)

उर्वेशी—प्रन्महे एा प्रात्ते कियर से क्यास रिशा मन उत्प विस्तालिसन हिम्म संकुत । (महो न जाने कियपरमस्या वचननिति । मनपुनिश्वाक्षवित्रद हृदय संकृतम् ।)

वित्रतेका—सिंह महास्त्रहावाए पविच्वाए मन्भद्यन्तावो झर्णतरामो दे पिमसमा-समो हविस्सवि। (सिंत महानुभावया पतिवतयाम्यनुत्रातः झनन्तरायस्ते प्रियसमागमो अवि-व्यति।).

देवी — लाग्नो । [सामग्नो लेकर गन्ध-कूल ग्रादिसे चन्द्रमाकी किरलोंकी पूजा करनेका नाट्य करती है।] सत्ती निपृश्चिका! ये पुजाके लडह ग्रायं मालुवकको दे डालो।

निपुशिका-जैसी महिनीको बाजा सीजिए बार्य मालवक ! ये बापके लिये हैं।

विदूषक-[लड्डूका पात्र लेते हुए] मापका कत्यासा हो। मापका यह वत बहुत फले।

देवी--पार्यपुत्र ! इवर तो पाइए ।

राजा--लीजिए, मा गया ।

देवी—[राजाको पूजाका नाट्य करके घोर हाथ बोक्कर] साज मैं रोहिलो घोर चन्द्रमाके वैत्री जोड़ेको साली बनाकर सार्यपुत्रको प्रसन्न कर रही हूँ। प्राजसे जिस किसी स्त्रीको मी सार्यपुत्र चाहेने स्त्रीर जो मी स्त्री सार्यपुत्रको परनी बनना चाहेनी उसके साथ मैं बड़े प्रेनसे रहा करूँगी।

उर्वशी— घरी ! न जाने ये किस दूसरी इजीके लिये कह रही हैं। पर कमसे कम इससे मेरे हृदयको मरोसालो मिला।

चित्रलेखा—संखी ! इस उदार हृदयवाओं परिवताकी बार्तोसे एक बात तो पक्की हो गई कि सब तुम्हें सपने प्यारेसे मिलनेमें कोई बाचा नहीं पढ़ेगी ।

षिद्रपक: -[धपवार्यः] निष्णहरूषे मण्डे वनाधिवे शिव्विरशो बीवरो अशाधि— गण्ड बस्मो मे हिन्दस्वि ति । [प्रश्यम्] भीति कि तारितो वे पिछो तत्तपर्यः। (निम्रहरूते सस्ये पनाधिते निवस्त्वा वीवरो मशाति । गण्ड धर्मो से मनिष्यतीति । मवति ! कि ताहबस्ते प्रिमस्ता- मवान् ।)

देवी- मूख ! यहं बच्च धत्तरारो सुहाबसारोरा प्राच्याउती शिष्युदसरीरं काहुं इच्छानि । एसिएस चितिह साव विधो सा वत्ति । (मूट ! यहं बनु धारमनः मुखाबसानेनार्यपुत्रं निवृंतवारीरं कर्तिमच्छानि । एनावना चित्रय तावरिप्रयो न बेति ।)

राजा---

## दातुंवा प्रभवसि मामन्यस्मै कर्तुमेव वा दासम्।

नाहं पुनस्तथा त्विय यथा हि मां शंकसे भीरु ॥१४॥

देवी—होहि वा सावा। जवात्तिहर्द्ध संपादिकं मए पिसाखण्यसावतां त्याम वदं। बारि-भामो एव गण्डक्ष्यः। (भवं वा मावा। यवानिर्दिश्टं सपादित मया श्रियानुप्रसावनं नाम वतम् । दारिकाः एत गण्डमाः।)

[इति प्रस्थिता] राजा - प्रिये ! न ससु प्रसाहितोऽस्मि यहि संप्रति विहास गम्यते ।

देवी — अञ्जवतः ! अलंधिवपुत्र्यो मए शिममो । (प्रावेषुत्र ! प्रवंधितपूर्वो मया नियमः ।)

उनेवी — सहि ! पिधकलतो राएसी । ए। उस हिमम् सि बत्ते बुंस्क्के मि । (क्षलि ! प्रियकलको राजविः । पुनर्हंदय निवर्तियतं शक्तोमि ।)

विदूषक—[मनग, राजाते] जब मञ्जूनी मञ्जूपके हाथसे निकलकर पानीमे भाग जाती है तब वह भी निरास होकर यही कहता है—जा! मुक्ते पुष्प ही होगा। [प्रकट] देवी! वसा महाराज ग्रावको इतने प्यारे हैं।

देवी--- प्ररे मूर्लं! मैं प्रपने मुखका बिनदान करके भी आर्थपुत्रको मुखी देखना चाहती

हैं। इसीसे समक्त ने कि वे मूक्ते प्वारे हैं या नहीं।

राजा—देवी ! चाहों तो तुम मुक्ते किमी दूसरेको देडाओ या चाहो घपना ही दास बनाकर रह छोड़ो, पर तुम मुक्ते धपनेमे जैमा दूर समक्त बैठी ही वैसी बात नहीं है।।१४।।

वेवी—दूर हों यान हों, पर मैंने तो प्रियको प्रसन्त करनेवाला जो वृत ठाना था बहु पूरा ही कर लिया। भाषो दासियो! चलो चलें। चित्रनेको प्रस्तुत होती हैं।

रात्रा - यदि मुक्ते खोड़कर चली जाग्रोगी तो समक्त लो कि मैं प्रसन्त नहीं हुमा।

देवी — ग्रायंपुत्र ! मैंने ग्राजतक कभी ग्रपने ब्रतका नियम नही तोड़ा है।

[दासियों के साथ चली जाती है।]

वर्षधी— सक्ती ! राजा सपनी परनीको इतना प्यार करते हैं तिसपर भो मैं उन पंरसे भपना मन हटा नहीं पा रही हैं। चित्रलेखा—कि उत्त तुए शिरासाए शिक्सोधवि । (कि पुनस्त्वया निराशया निवस्पेते । ) राजा—[ धासनध्देश्य ] वयस्य न सन्तु दूरं यता देशी ।

विद्यक: --- मरण विस्तद्धं जं सि बलुकामो । धसकको लि बैज्जेरण धाहुरो विध सेरं मुस्ते भवं तत्त्वहोबीए । (भण विश्ववं यदिस वन्तुकाय: । धसाव्य इति वैद्येनातुर इव स्वैरं मुस्तो मर्बा-स्तवमवस्या । )

राजा - धपि नामोर्वशी ।

उर्वशो-मज्ज किवत्था भवे । ( ब्रद्ध कृतार्था भवेत् । )

राजा---

गृहा नृषुरशब्दमात्रमपि मे कान्तं श्रुतौ पातयेत् पथादेत्य शनैः कराम्बुबदृते कुर्वीत वा लोचने । इन्देंऽस्मिन्तवतीर्य माध्यसवशान्मन्दायमाना वलात

त्रानीयंत पदात्पदं चत्रया सख्या ममोपान्तिकम् ॥१५॥

चित्रलेला—सहि ! उञ्चिस इमं बाव से मरणोरहं संपावेहि। ( सिला ! उर्वची इम तावदस्य मनोरण सम्पादय । )

उवंशी—[ससाध्वसम् ] भोदुः। कीलिस्सं दावः। (भवतुः क्रीडिध्यामि तावत्ः) [इति तिरस्करसीमपनीय पृष्ठतो गस्वा रात्रो नयने सबुस्मातिः।]

[ वित्रलेखा तिरस्करिसीयपनीय विदूषकं सज्ञापयति । ]

वित्रलेखा-तो क्या तुम धव निराश होकर लौट जाना चाहती हो ?

राजा-[ मपने भासनपर बैठकर ] वयस्य ! भनी देवी दूर तो नही पहुँची होगी ।

विदूषक—जो कहनाही वी स्रोधकर कह डाबी। वैसे रोगीको समाध्य समक्रकर वैद्य उसे स्रोड़ देता है वैसे हो स्थापको भी देवीने यह समक्रकर खोड़ दिया कि सब स्थाप सुसर नहीं सकते।

राजा-स्या प्रच्छा हो यदि उवंशी .....'।

उवंशी - माज कृतार्य हो जाय ?

राजा — चया प्रच्छा हो यदि उनंशी इस समय खिये-खिरे बाकर बयने किन्नुएकी मीठी खनन-बनन ही मुना बाब या पोछेले बाकर बयने कमलके समान कोमल हुये लियोरे मेरी प्रीक्षें बन्द कर से या इस भवनपर उटाकर वह बरती हुई चीरे-बीरे बागे बड़े बीर उसकी चतुर दासी स्रोत कीचकर मेरे पास पहुंचा हे 1/११॥

चित्रलेखा—माम्रो सली उवंद्यो ! सब इनके मनकी हुलास पूरी कर दो । वर्वमी—[मचीरतासे] सच्छा ! पहले मैं इनसे कुछ ठिठोली करती हैं।

[ मायाकी ब्रोदनी उतारकर पोछेसे पहुँवकर राजाकी बाँखे ढक लेती है। ]

[ चित्रलेखाभी मायाकी भोड़नी उतारकर विदूषकको संकेत करती है कि बताना मतः ]

```
विदूषक: - भो वद्मस्स ! का उत्ग एसा। (भो वयस्य का पुनः एषा।)
    राजा-[ स्पर्शं रूपित्वा ] सले ! नारावरूगोइसंभवा सेयं बरोइः ।
    विद्रपकः कहं भवं भवगच्छवि । ( कयं भवानवगच्छति । )
    राजा---किमत्र जेयस्।
              अङ्गमनङ्गिक्लप्टं सुखयेदन्या न मे करस्पराति ।
             नोछवसिति तपनिकरशैथन्द्रस्यैवांशुभिः कुम्रुदम् ॥१६॥
    उबंबी-[ हस्तौ ब्रगनीय उत्तिष्ठति । किञ्चिदपमृत्य ] जेदु जेदु महाराष्ट्री ( जयतु जयतु
महाराजः । )
    राजा-सुंदरि ! स्वागतम् । [ इत्ये कासन उपवेशयति । ]
    चित्रलेखा - ग्रवि सहं वग्रस्तस्त । ( ग्रवि स्वं वयस्यस्य । )
    राजा---नन्वेतबुपपन्नम् ।
    उवंशी-हला देवीए दिक्लो नहाराम्रो । घदो से प्रतम्मवदी विम्न सरीरसंपनकं गदन्हि ।
मा क्लू म पुरोभाइश्ति समत्वेहि । ( हला देव्या दत्तो महाराजः । अतोऽस्य प्रतायवतीव शरीर-
सम्पन्नै गतास्मि । मा खलु मां पुरोगागिनी समर्थयस्य । )
    विद्रवक:--कह इह ज्लेव बुम्हारणं भ्रत्यमिवी सुज्जी । ( कयं इहैव युवयोरस्तमितः सूर्यः ।)
   राजा - [ उवंशीमवलोकयन ]
```

विद्यक--- क्यों वयस्य । ये कौन हैं।

राजा — [स्पर्शते पहचानता हुमा ] मित्र ! यह वही सुन्दर जीधोंबासी उर्वशी है जो नारायराको जीवसे उत्पन्न हुई है।

देव्या दत्त इति यदि व्यापारं ब्रजनि मे शरीरेऽस्मिन् । प्रथमं कस्यानुमते चीरितमयि मे त्वया हृदयम् ॥१७॥

विद्रयक — भावने पहचान कैसे लिया !

राजा— इसमें पहचानेकी क्या बात है। दूनरी कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो मेरे काम-पीड़ित सरीरको प्रपने हायसे सूकर सुली कर दे। चन्द्रमाकी किरलाँसि खिल उठनेवाला कुमुद सूर्यकी किरलाँसे नहीं खिला करता ।।१६॥

उर्वेद्यो — [हाय हटाकर सड़ी हो बाली है। कुछ हटकर ] बय हो महाराअकी जय हो। राजा — स्वागत करता हूँ मुन्दरी ! [ धपने ही आसन पर बैठा सेता है।]

वित्रलेखा-कहिए पाप प्रसन्तता तो है।

राजा--प्रसन्नता तो प्रभी-प्रभी हाव लगी है।

चर्चची—सबी ! देवीने महाराजको मेरे हाथ दान दे हाला है इसलिये मैं इनकी विवाहिता स्त्रीके समान ही इनसे सटकर बंटी हूँ। तुम मुक्ते कुलटा न समक्त बंटना ।

विदूषक---प्राप लोग यहाँ साँऋसे ही बटी हुई थीं क्या ?

राजा - [ उचेचीको भीर देकर ] भाग तो तुम यह कहकर मुमते सम्बन्ध बोड़ रही हो कि देवीने मुभ्ते मुन्दारे हाथ बीप दिवा है, पर यह तो बताशों कि तुमने पहले जो भेरा हुरब चुराबा या वह कितने पूछकर छरावा था।।१७।। चित्रलेखा — बद्मस्स खिक्तरा एसा। संबद मह विष्णवला छुली झहु। ( वयस्य ! निरुत्तरा एवा। सान्प्रतं मम विज्ञापना श्रूयताम् । )

राजा---श्रवहितोऽस्मि ।

चित्रलेखा—बसंतार्शतरं उत्त्रसम् अधर्षं पुत्रको मए उवचरिक्यो ता बहा हुस्रं ये पिछसही सग्गस्स रा उवचंठींद तहा बद्धस्तेरा काढळां। (वडन्तानन्तरमुध्युत्तमये अगवान्सूयों मयोपचरि-तथ्यः। तथ्ययं मे प्रियसको स्वर्गाय नोरकन्ठते तथा वयस्येन कर्तव्यम्।)

विद्वकः — किंवा सामे सुमरिवर्षा । ए या तत्य घण्हीयवि ए वा पोप्रवि । केवलं प्राह्मिक् सिंहि एप्रप्रपोहि मोराा विडवीयित । (किंवा स्वर्गेस्मतब्यम् । न वा तत्राव्यते न वा पीयते । केवसमनिमिर्यनेयर्नर्मीना विडम्ब्यन्ते । )

राजा-भद्रे।

मनिर्देश्यसुखः स्वर्गः कस्तं विस्मारियध्यति । अनन्यनारीसामान्यो दासस्त्वस्याः पुरूरवाः ॥१८॥

वित्रलेखा — प्रयुगहीदिन्ह । हला उस्त्रति प्रकादरा अवित्र विसम्बेहि मं । ( प्रनुगृही-तास्मि । हला उर्वशी प्रकातरा भूस्या विसर्वय माम् । )

उर्वशी—[चित्रलेखापरिष्वज्य सकदशम्] सहि माक्कुमं विसुनरेहि। (सिल माक्कुमां विस्मर।)

वित्रलेखाः—[ सिस्मतम् ] वश्वस्तेत्व संगदा तुमं एव्य एवं मए जाविद्यस्या । (वयस्येन सङ्गता त्ववैमेतन्मया याचितव्या । ) [ इति राजान प्रकारत निष्कान्ता । ]

चित्रलेखा — वयस्य ! इस बातका इनके पास कोई उत्तर नहीं है। घब ग्राप मेरी बात सुनिए।

राजा-कहिए, मैं सून रहा है।

चित्रलेखा----वसन्त बोतनेपर गर्मीमें मुक्ते सूर्यको सेवा करनी है। इसलिये प्राप इन्हेऐसा बौध रखिए कि ये प्यारी सखी स्वर्ग जानेके लिये चवरान उठें।

विदूषक—स्वर्गने घरा ही क्या है जिसे ये स्मरण करके वबरायेंगी। न वहाँ कुछ खानेकी है न पीनेको। वहाँके लोगतो बस दिन-रात मखत्रीके समान सदा खाँख फाड़े बैठे रहते हैं।

राबा—भद्रं ! स्वर्गेसें ऐसे-ऐसे सुख भरे पड़े हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। इसलिये उन्हें भुला कीन सकता है, पर मैं इतना ही कह सकता है कि मैं पुरूरता सब स्त्रियोंसे मन हटाकर केवल प्रापकी सखीकी ही सेवा करता रहुँगा।।१८।।

चित्रलेखा—यहतो भ्रापकी कृपा है। सली उर्वशी! मुक्ते जी खोलकर विदातो दो।

उर्वशी---[चित्रलेखासे गले मिलकर कब्स्साके साथ। ]सबी! मुक्ते सूल न जाना।

चित्रकेला--[ शुसकराकर ] सब तुम भित्रकेपास पहुँच गई हो इसलिये यदि यह बात तुमसे मैं कहती तो स्रोधक ठोक होता:

[राजाको प्रसाम करके चली जाती है।]

विद्वयकः—विद्विधा मत्त्रोरहलंपकीए वड्डिक भवं। (दिष्ट्या मनोरयसम्परवा वर्षते भवान्।)

राजा-इबं ताबहृद्धिमंत्र । पश्य --

सामन्तमीलिमशिरञ्जिपादपीठं एकातपत्रमवनेनं तथा प्रश्चत्वम् । अस्याः सस्रो चरगायोग्डमञ्जकानतं आजाकरत्वमधिगम्य यथा कृतार्थः ॥१६॥

चर्चंडी - एतिन में बाह्माविह्यों धरो चिम्रदर मंतिदूं। ( नास्ति में नाम्विजनोऽतः प्रियतरं मन्त्रवितुत् । )

राजा-[ उवंशीं हस्तेनावलम्ब्य ] ब्रहा विश्वहतंवर्षन ईप्तितलाभी नाम । यतः।

पादास्त एव शशिनः सुखयन्ति गात्रं बाखास्त एव मदनस्य मनोतुकूलाः। संरम्भरूवमिव सुन्दरि ! यददासीत् त्वत्सङ्गमेन ममतत्त्वदिवातुनीतम् ॥२०॥

यदेवीपनतं दुःखात्सुखं तद्रसवत्तरम् । निर्वाशाय तरुच्छाया तप्तस्य हि विशेषतः ॥२१॥

विदूषकः---भो सेविवा पवोसरमाणीका वंदवावा । समझो वशु वे वासघरपवेसस्स । ( मो: सेविताः प्रदोषरमाणीयात्वन्द्रपादाः । समयः सनु ते वासगृहत्रवेशस्य । )

राजा-तेन हि सस्यास्ते नार्गनादेशय ।

विदूषक-मनोरब पूरे होनेकी मैं झापको बधाई देता है।

राजा—यह तो नेरी सबसे बड़ी जीत है। देलो—इनकी झाजा पालन करनेमे मैं अपनेको जितना बन्य समक्षता हूँ जतना मैं सारी पृष्णीका स्वामी होने तथा प्रपने पैरके पीड़ेकी सीमान्तके राजामोके मुकुटकी मिल्लियों रोजानेको भी भच्छा नहीं समक्षता ।।१८।।

ाबाओं मुकुटकी मिर्सियोंसे रैंगानेको भी अच्छा नही समक्षता ।।१६ उर्वासी — इससे बढ़कर प्यारी बात मुक्ते सुक्त ही नही रही है ।

प्रधा — दाव अनुर पार आप पुरुष पुरुष है। रहा रहा है। यह पर प्राचित है तब विरोधी वस्तुर्य भी अच्छी लगने लगती हैं। क्योंकि करमाकी वे ही किरएों बाव सुख दे रही है और कामदेवके वे ही बाए बाव मनको भा रहे हैं। हे मुन्दरी ! जो-वो बस्तुर्य कोचभरी या कठोड़ बात पढ़ती थी वे सब दुम्हारे मिलते ही कोमल हो गई है।।२०।।

उर्वशी - मैंने मानेमे इतनी देर करके मार्यपुत्रका बड़ा अपराध किया है।

राजा--ऐसी बात न कही कुन्दरी ! दुःसके पीक्षे जो सुस्त मिसता है वह बढ़ा रसीखा होता है। पेड़की खाया उसी मनुष्यको मच्छी नगती है जो पूपमें तपकर खावा हो।।२१॥

विदूषक---वित्य ! साँमके जन्त्रमाकी किरलोंका बहुत ग्रामन्य से चुके। श्रव ग्रापके श्रयन-पर जानेका समय हो गया है।

राजा-तो प्रपनी सकी उर्वधीको वहाँ ले चली।

॥ इति तृतीयोऽहः ॥

[सब चले आते हैं।]

॥ तीसरा संक समाप्त ॥

# चतुर्थो ऽङ्कः

(नेपच्ये सहजन्याचित्रलेखे प्रावेशिक्याक्षिप्तिका)

पित्रसहिवित्रोत्रविम्मा सहि सहित्रा व्वाउत्ता समुल्लवह । सरकरफंसवित्रसित्रतामरसे सरवरुच्छंगे ॥१॥

( प्रियससीवियोगविमनाः ससी सहिता व्याकुना समुल्लपति । सूर्यकरस्यक्षंत्रिकसिततामरसे सरोवरोत्संगे ।।)

[ ततः प्रतिशति विमनस्का चित्रलेखा सहजन्या च ]

चित्रलेखा -- ( प्रवेशानन्तरं द्विपदिकया दिशोऽवलोक्य )

सहस्ररि दुक्खालिद्धश्रँ सरवरश्रम्मि सिणिद्धश्रँ । वाहोविगाश्रणश्रणश्रँ तम्मड हंमीजुत्रलश्रँ ॥२॥

> (सहबरी दुःबालीढं सरोवरे स्निग्धम्। बाध्यापवल्गितनयनं ताम्यति हंसीयुगलम्।।)

सहजन्मा — [ वित्रनेकां विज्ञोवय संवेदम् ] सहि चित्रलेकुं ! विकासमाएतस्वत्रतस्य विद्य वे सुहस्य छात्रा हिप्रस्यस्य स्वत्सत्यवं सूर्पद्द । ता करेहि वे तिष्ववेदकारत्यं । वे समदुष्या भविषुं इच्छामि । ( सन्ति चित्रले हो ! स्वायमान-स्वत्यत्रस्य वे मुख्यस्य छात्रा हृदयस्यास्वस्थतां सूर्ययति । तत्कवयमे निवर्षकारण्म् । ते समदुःखा भवितृमिण्डामि ।)

### चौथा ऋड्ड

(नेपथ्यमें सहजन्यातथा चित्रलेखाका प्रवेश सूचित करनेवाली ब्राक्षितिका गीति गाई जाती है।)

[ धपनी प्यारी सक्षीके लिये विष्ठोहसे धनमनी धौर पवराई हुई हसी, उसी तालावके जलमें धपनी सक्षीके लिये बैठी रो रही है, जिसमेंके कमल सूर्यकी किरलोंके छूनेसे खिल उठे हैं ॥१॥]

[ सहजन्याके साथ उदास चित्रलेखाका प्रवेश ]

चित्रलेखा-( प्रवेश करके द्विपदिका नामक गीतिके साथ चारों भ्रोर देखकर । )

[ अपनी सत्तीके दु:लमें घबराई हुई भौर एक दूसरीको प्यार करनेवाली दो हंसिनियाँ **मौलेंसि** मौसू बहाते हुए तालाबके तीरपर चैठी सिसक रही हैं ॥२॥ ]

सहजन्या—[चित्रलेशाको देवकर दुःखके शाष] सक्षी चित्रलेखा! मुरस्प्रग्रहणू कमस्रके समान ब्दास तेरा मूँह बता रहा है कि तेरा जी ठीक नही है। तू मुक्ते घपनी व्यवाका कारख तो बता। मैं भी तेरा दुःख बाँट लेना चाहती हूँ। चित्रलेला — [सकरणम्] तिहि! धच्छरोवारपञ्जाएण इह भववदो सुञ्जस्स पारमूलोबट्टाएँ चट्टीव ति वित्तर्भ च्छु उन्वतिए उन्कठिबण्डिः। (सिलः! प्रध्नरोवारपर्यापेणेहः भगवतः सूर्यस्य पारमूलोपस्याने वर्तत इति बलबरखसु उर्वस्यागुरकण्ठिनास्मि।)

सहत्रत्या—सिंह ! जारां वो प्रम्थोभणसिणेहं। तदो तदो। (सिंख ! जाने युवयोरन्योन्यस्नेहम् । सतस्ततः।)

चित्रलेला---तदो इमार्ड विवतार को स्व क्चु बुत्तांती ति परिलयासाहिदाए मए प्रक्चाहिर्द उवनद । (ततः एतेषु विवसेषु को न खनु वृत्तान्तः इति प्रसिष्धानिस्थतया मयास्याहितमुगमन्यम् ।)

महजन्या--[सावेगम्] सहि कीरिसं तं। (सखी कीहशं तत्।)

चित्रलेखा—[सकरणम्] उब्बसी किल तं रविसहासं राष्ट्रींस समज्जेषु गिवेशितराज्यपुरं गैण्हिस गंपमादणवर्ण विहरिद् गदा । (उर्वेशी किल तं रतिसहायं राजिदममास्येषु निवेशितराज्यपुरं पृहीत्वा गन्यमादनवनं विहर्नुं गता ।)

ं सहजन्या—[सल्लाधम् ।] सो एएम संभोधो जो तारिनेसु पदेसेसु । तदो तदो । स नाम संभोगो यस्ताहचेषुप्रदेशेषु । जतन्ततः ।)

विवलेला — तर्हि क्कु मंबाइएगेए पुलिएलेषु गवा सिम्नदायकार केलीहि कीलमासा विज्ञायर-वारिमा उदयवदी साम देस रास्तिस्या सिज्ञाइक सि क्रुविदा उक्क्सी। (तत्र कटु सन्याध्नियाः पुलिनेषु राता निकतापर्वतकेलीजिः क्रोडन्ती विद्यावरदारिकोदयवती नाग तेन राजिएसा निध्यातीति पिता उक्की।)

विजलेला—[दुःसी होकर] सस्ती ! यहाँ प्रगतान पूर्वकी सेवाके लिये सब घप्पराघोंकी पारी वंधी हुई है। ग्राज मैं भी बपनी पारीपर धाई थी घीर इसीलिये ग्राज उर्वसीको स्मरत्सु करके मेरा जी बड़ा व्याकुल हो उठा है।

सहयन्या— सस्ती, यह तो मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरेको बड़ा प्यार करती हो ।  $\mathbf{gf}$ , तब !

सहजन्या-[धवराकर] सकट कैसा ससी ?

चित्रलेखा -- [स्थाई-साहोकर] विहार करनेके लिये वर्षशी गंगमादन पर्वतपर धपने प्रेमी राजा पुरूरवाको साथ लेकर गई थी जो राज्यका काम मंत्रियोंको सौपकर उसके साथ गए थे।

सहअन्या— [प्रशंसा करती हुई] ऐसे सुन्दर प्रदेश में संभोग करना तो सच्चा संभोग कहलाता है। हाँ, तो फिर क्या हुमा ?

विभन्नेखा—वहाँ जब वह मंदाकिनीके तटपर जाकर बालूकेटीले बना-बनाकर खेल रही थी, उस समय वह देखती क्या है कि उदयवती नामकी एक विद्यापरकी कम्याको राजा वैठे पूर रहे हैं। वस इसी बातपर उर्वशी विगक् लड़ी हुई। सहजन्या — होदन्यं । दूराचढो वस्तु परमधो ग्रसहसो । तदो तदो । (अनितन्यम् । दूरास्टः सनु प्रस्पयोऽसहनः । ततस्ततः ।)

चित्रनेला—नवो सा अष्टिको सञ्चलकं स्व्याहिकश्वमाला गुरुसाव संमूदिहसमाविष्टुमिरिवरेक-वालिसमा इस्विचानलपरिहरिल्डकं कुमारवलं पविद्वा। विसालंतरं स काललोवंतवस्वास भावेल परिलवं से क्वय । (तडः सा मर्तुरनुत्वमर्धावतयमाना गुरुधानसमृदङ्कया विस्मृतदेवता-नियमा स्त्रीवनपरिहरुलीयं कुमारकन प्रविद्या। प्रवेशानन्तरं च काननोपान्तर्वात सतामावेन परिलासस्या क्यम् ।)

सहयन्या—[संशोकम्] सब्बमा स्थात्म विहित्यो अलंबास्थिकं साम। केस तारिसस्स अञ्चरासस्य अभं एक एक्क्ववे अवस्थारिसो वांत्रसामा संबुत्तो। यह किमवत्यो सो राएसी। (सर्वेमा नास्ति विवेदलक्क्ष्मीयं नाम। येन ताहशस्यानुगगस्यायमेर्वेकवदेञ्याहस्य: परिस्तामः संवृत्तः। अम किमवस्य: स राजविः।)

चित्रलेला—सो वि तस्ति एक काल्स्से विश्ववस्त विकित्सतो सही-प्ते धविवाहीत। [नभीवलोक्य] इमिला उल लिख्बुबासं वि उक्कंटाकारिला नेहोबएल ध्रलस्वाहीलो हविस्सित। [नेपस्य जन्मतिका]

## सहन्रारिदुक्सालिद्वज्ञं सरवरत्रंमिसिशिद्वज्ञं। अविरलवाहजलीरलज्ञं तम्मह हंसी-जन्नलं॥३॥

(सोऽपि तस्मिन्नेव कानने प्रियतमा विश्वन्तन्तहोरात्रानतिवाहयति । एतेन पुनानवृंतानामप्यु-स्कप्ताकारिस्मा मेथोदयेनानवाधीनो भविष्यति ।

> (सहचरीदु:बालीढं सरोवरे स्निग्धम् । धविरलबाञ्चलनाई ताम्यति हसीयुगलम् ॥)

सहजन्या— हाँ, यह हो सकता है। क्योंकि बब प्रेम बहुत बढ़ जाता है तब ऐसी बातें सही नहीं जाती। हाँ, तब!

चित्रलेखां— घरत मुनिके बापसे उसकी बुद्धि ऐसी मारी गई कि राजाकी मनुहारको उसके हुकार भी दिया और कातिकेयके नियमका ध्यान छोड़कर वह उस कुमारवनमें बैठ ही तो गई बहारिकयों के लानेकी रोक थी। बस, ज्योंही वह घुसी त्योही वह कुमार-वनके बादेपर लता बन गई।

सहजन्या—[शोकके साथ] सचमुच भाष्य किसीको नहीं खोड़ता। बताइए, कहाँ तो ऐसा प्रेम भीर कहाँ उसका ऐसा उल्टा फल। घच्छा, भ्रव उन राजियको क्या दशा है ?

चित्रलेखा— वे भी उसी बनमें प्यारीको दिन-रात लोजते हुए प्रथमे दिन बिता रहे हैं। [साकाशकी भीर देलकर] सुखी लोगोंके मनमें भी चाह अरनेवाले इन बादलोंको देलकर तो उनका जो ही हुट गया होगा।

[नेपच्यमें जम्मलिका नामक गीतिके साथ]

[धपनी सबीके दुःवर्गे ववराई हुई धौर एक दूसरोको प्यार करनेवाली दो हंसिनियाँ धाँवाँसि धाँसू बहाते हुए तहानके तीरपर बैठी सिसक रही हैं ॥३॥] सहयन्या—सहि ! ए। क्बु तारिसा माकिविवितेसा विरं हुक्सनाइलो होनित । तां मबस्सं किपि मञ्जगहिलामित्रं भूवीवि समाम्रनकारणं हविस्सवि । [प्रापी दिशं विलोक्य] ता एहि । उदर्श्वनुहस्स भम्रवदी सुण्यस्स उबहुत्त्वं करेन्ह ।

[नेपय्ये खण्डधारा]

चितादुम्मित्रमाणसित्रा सहत्रारिदंसण लालसित्रा । वित्रमित्र कमलमणोहरए विहरह हंसी सरवरए ॥॥॥

(सिख न खलु ताहवा भ्राकृतिविद्येवाध्रिरं दुःखमाणिनो सवन्ति । तदवव्यं किमप्यनुप्रहिनिमित्तं भूयोऽपि समागमकारणं भविश्यति । तदेहि । उदयोग्युबस्य भगवतः सूर्यस्योपस्थान कुर्वै: ।

> विन्तादूनमानिसका सहवरीदर्शनलालिसका । विकसितकमलमनोहरे विहरति हसी सरोवरे ।)

> > [इति निष्कास्ते]

॥ प्रवेशकः ॥

(नेपच्ये पुरूरवतः प्रावेशिक्याक्षिप्तिका)

गहर्णं गइंदणाहो पिश्रविरहुम्माश्रपश्रलिश्रविश्रारो । विसद् तरुकुसुमिकसल्लश्रभृसिश्राणिश्रदेहपञ्मारो ॥५॥

(गहन गजेन्द्रनावः प्रियाविरहोन्मदश्रकटितविकारः । विद्यति तरुकुमुम्मकस्त्रत्यभूषितनिजदेहप्राग्मारः ।) [ततः प्रविद्यति धाकाश्चबद्धसभ्यः उन्मत्तवेषो राजा]

सहजन्या— सबी! ऐसे भाग्यवान् पुरु बहु। दिनोतक दुवी नही रहते। इसिक्य कोईन कोई ऐसाकारल आ हो जायगा कि वे दोनो किर मिल जायें यूप्तं दिखाकी और देवकर] सो सूर्यं निकल आए हैं। आओ हम लोग सूर्यको आयंना करें।

(नेपथ्यमें सण्डवारागीतिके साथ)

चिन्तासे धनमनी धौर धपनी सखीसे मिलनेको धचीर हंसी जिले हुए कमलॉसे लुआवने सगानेवाले तालावर्मे विहार कर रही है।।४॥

> [बोनों जाती हैं] स प्रवेशक स

(नेपथ्यमे पुरूरवाके प्रवेशके लिए गीतका गान)

[यह बड़ा-सा हाथी प्रपनी प्यारी के विश्लोहमें पालत होने के कारण अपने मनकी व्याया प्रकट करता हुआ-सा पेड़ो के कूनों भीर कोमल पत्तींसे अपने बड़े सरीरकी सवाता हुआ वनमें चला भा रहा है।।।।।

[भाकाशकी घोर मूँह उठाए हुए और पागल-जैसा केश बनाए हुए राजाका प्रवेश ।]

राजा—[सक्रोधम्] द्याः हुरात्मन् रतः। तिड तिड । मे प्रियतमामादाय गण्छति । [बिलोनम्] हन्तः! सैलशिकराङ्गणनमुखस्य वार्तमौनभिवर्षति ।

(नेपथ्ये)

हित्रज्ञाहित्रपिञ्चदुक्सञ्जो सरवरए धुदपक्सञ्जो । वाहोविग्निज्ञणुञ्जसञ्जो तम्मइ हंसजुञ्जासञ्जो ॥६॥

> (हृदयाहितप्रियादुःसः सरोवरे धृतपक्षः । बाष्पापवस्थितनयनस्ताम्यति हसयुवा ।)

[सोध्ठं गृहीत्वा हन्तू घावनु विभाव्य सकरणम्]

कष्य --नवजलथरः संनद्धोऽयं न दक्षनिशाचरः सुरधतुरिदं दूराकृष्टं न नाम शरासनम् । अयमपिषदुर्घारासारो नवाणपरंपरा कनकनिकपरिनम्घा विद्युतिप्रयान ममोर्वशी॥७॥

> (नेपच्ये) महँ जाश्विर्जे मिश्रलोश्राशी, शिसश्रक कोइहरेइ। जान शु सवतदसामलि, धराहरु वस्सिंह॥८॥ (मया क्वातं मृगनोचना निधाचरः कोऽपि हरति।

यावन्तु नव तडिच्छचामलो घाराधरो वर्षात ॥) [विचिन्त्य सकरुराम्] श्व नु खलुसा रम्भोरूपंता स्यात् ।

राता—[क्रोधने] घरे, लडा रह दुष्ट राक्षतः! लडा रह! तूमेरी प्रियतमाको लिए चता जारहा है? [देलकर] घरे! यह पहाडकी चोटीने बाकासने उड़कर मुक्तपर बाखा बरसाने लता।

(नेपच्यमे)

[यह जवान हस सपनी प्यारीके विखोहमे पत्त फड़कड़ाता हुआ घौलोंने घौसू भरे तालावमें वैठा सिसक रहा है।।६।।

[एक डेला लेकर मारने दौड़ता है, पर किर ठीक समफ्कर करुणाके साथ।] घरे, यह तो प्रभी-मभी बरतनेवाला बादल है, राक्षत नहीं। इसमें यह खिचा हुआ फ्लायपुर है, राक्षतका पनुष नहीं। धौर ये वो टप-टप बरख रहे हैं वे बाख नहीं है, बूँ है सौर यह जो कसोटी पर बनी हुई सोनेकी रेखाके समाव चमक रही है, यह भी भेरी प्रिया उन्होंनी नहीं है, बिजली है।।।।

(नेपष्यमे)

मैंने समक्ता था कि मृगके समान श्रांकोंवाली मेुरी प्यारीको कोई राक्षस हरकर खिए श्रका जारहाहै, पर यहाँ केवल विजवीको चमकाता हुआ काला बादल पानी बरसा रहा है।।।।। तिष्ठेत्कोपवशात्त्रभाविषिद्वता दीर्घे न सा कृष्यति । स्वर्गायोत्पतिता भवेन्मयि पुनर्भावार्द्रभस्या मनः । तां हर्तुं विबुधद्विषोऽपि न च मे शक्ताः पुरोवर्तिनीं सा चात्यन्तमदर्शनं नयनयोर्यातिति कोऽयं विधिः ॥६॥

सा चारयन्त्रमस्त्रानं नयनयायातात काउय वाषाः ॥६॥ [र्हात दिवाञकावर वान्त्रस्वाचन ।] कये । यरानुस्त्रमावचेगना इ.सं इ.साहुसन्धि । हुः ।— अय्योकपदे तथा वियोगः प्रियया चोपनतः सुदुःसहो मे । नववारिभरोदयादहोभिभवितव्यं च निरातपत्वरम्यः ॥१०॥ जलहर संहर एहु कोपहुँ आहतस्रो

अविरत्नधारासारदिसाम्रहकंतओ । ए महँ पुहर्वि भर्मतो जइ पिश्रँ पेक्खिमि

तब्बे जं जु करीहिसि तं तु सहीहिमि ।।११॥ ( बनघर संहरेतं कोत्रमाझतः धविरसवारासारदिशामुककान्तः । ए महं पृथ्वी अमन्यदि प्रियां प्रेशे तथा यद्यक्तिष्यक्ति तत्तसहिष्ये ।।)

[ वहस्य ] पुर्वेष सञ्च मया नगतः परितायवृद्धियेषस्ते । यथा पुनयोऽपि व्याहरन्ति—. राजा कालस्य कारत्यानित । तत्किमहं जलस्तमयं न प्रत्याविद्यानि ।

र्गपुरमाइस महुस्रसीएर्हि बज्जेतेर्हि परहुस त्रेरिहि। पसरित्रपवणुल्बेलिश्रपल्बास्त्रह सल्लिखाविविदण्यारेहि शब्द कृप्पस्रह ॥१२॥

> ( गन्धोम्मादितमधुकरगीतैः, वाद्यमानैः परभृततूर्यैः)

[ दुःखंखे सोचकर ] वह केलेके समान जीवोंवांसी सुन्दरी कहीं गई होगी ? कहीं वह क्रोवमें साकर सपने देवी प्रभावसे खिय न गई हो पर साजतक उसने इतनी देर कभी नहीं की या कहीं वह स्वयं ही न चली गई हो। पर यह हो नहीं सकता क्योंकि वह मुझे तो जी-बानसे प्यार करती है। देवतायों के खु रासस भी उसे मेरे सामने से हुःकर नहीं ते वा सकते, फिर सी मुझे वह कहीं दिखाई नहीं दे रहीं है। यह ली दु हो। । [ वारों सोर देखकर लंबी सीत सेकर] मेरे ! पूटे भागवालों के तिये तो सामति पर सामित साया ही करती है। क्योंकि — कहीं एक सोर तो प्रियाका ऐसा विखोह जो तहा नहीं जा रहा है हो रास हो हु हसी भीर ऐसा सुहाबना दिन जो बावलों के उटनेसे सीर पूपके खिला जानेसे सीर भी सुवाबना है। नया है।।१०।।

. [ लगातार बरसनेसे चारों भोर फीले हुए हे बादल ! इस समय तुम मेरे कहनेसे धपना क्रोब रीक लो। पूरवीपर पूर्यकर जब मैं धवनी प्रियाको पा बार्ड तब तुम जो-यो करोने वह मैं लिर-नावे लेकर सहुँगा । प्रारः।] [ हंसकर ] मैं मकार हो कर घपने मनको रीड़ाको यों हो बड़ा रहा हूँ। क्योंकि मुनि लोग मो कहते हैं कि राजा बेंसा समय बाहे, वैसा समय ला सकता है, ती मैं इस बचकि समयको ही वयों न धाता हूँ।

प्रसुतपवनोद्वेल्लितपल्लवनिकर: । सुलिखितविविधप्रकारं नृत्यति करूपत्र ।। ) भयवा न प्रत्याविज्ञामि जलवसयं यत्त्रावृत्वेश्येरेव लिङ्क् र्नम राजोपचारः सम्प्रति ।

> विद्युल्लेखा कनकरुचिरं श्रीवितानं ममाभ्रं व्याधृयन्ते निचुलतरुभिर्मञ्जरीचामराणि । धर्मच्छेदात्पद्रतरिगरो वन्दिनो नीलकएठाः

धाराहारोपनयनपरा नैगमाः सानुमन्तः ॥१३॥

भवत् । किमेवं परिक्छवरलाघया । याववस्मिन्कानने तां त्रियामन्वेषयामि । (नेपध्ये)

दश्त्रारहियो ऋहियं दुहियी विरहाणुगयो परिमंधरत्रो। गिरिकाखण्ए कुसुमुञ्जलए गजजृहवई बहुमीणगई।।१४॥

( दयितारहितोऽधिकं दुःखितो विरहनुगतः परिमन्धरः । गिरिकानने क्सुमोज्ज्वले गजयूबपतिबंहक्षीलगति. ॥) [ परिक्रम्यावलोक्य च ] हन्त हन्त ! व्यवसितस्य मे संदीपनमिव संवृत्तम् । कुतः---श्रारक्तराजिमिरियं कुसुमैर्नवकन्दलीसलिलगर्भैः। कोपादन्तर्वाष्पे स्मरयति मां लोचने तस्याः ॥१४॥

इतो गतेति कथं नु तत्रभवती मया सुचयितव्या । यतः-

[ सुगन्धसे सूमनेवाले भौरोके गानेके साथ-साथ भौर कोयलकी बोलीम बजनेवाली बंसियोकी ध्वनिसे गुंजते हुए पवनसे जिस कल्पवृक्षके कोमल पत्ते हिल रहे है, वह दंखो कैसी सुन्दरक्षासे भनेक प्रकारके हाव-भावके साथ नाच रहा है ।। १२।। पर इस वर्षाके समयको कहना ही व्यर्थ है, क्योंकि वर्षाकालके जो चिल्ल दिखाई दे रहे हैं उन्होंके कारए तो मैं ग्राज भी राजाके समान शोभादे रहा है। क्योंकि देखो-विजलीके सोनेसे बना हमा यह बादल ही मेरा छत्र है। निचुलके पेड़ मेरे ऊपर अपनी मञ्जरियों के चैंबर बुला रहे हैं। गर्मी समाप्त हो जाने के कारण मधुर गान करनेवाले ये मीर भाटोंका काम कर रहे हैं और ऋरनोंके मोती भेंट करती हुई ये पहाड़ियाँ ही मेरी प्रजा हैं ।।१३।। मच्छा, जाने दो, प्रपने ठाट-बाटकी बड़ाई करनेसे साम ही क्या। चर्ल, इसी बनमे प्रियाको स्रोज ।

िनेषध्यमें ] [ प्यारीके विरहसे ग्रस्यन्त दुखी होनेसे यह हायी फूलोसे उजले इस पहाड़ीमें घीरे-बीरे घूम रहा है ॥१४॥ ]

[ घूमकर और देखकर ] हाय ! हाय ! उसे दूँढ़ते-दूँढ़ते मेरी पीड़ाको भीर भी बढ़ानेवाला यह भीर दूसरा मिल गया। क्योंकि इस नये कन्दलीके पेड़के जल भरे साल फूलोंको देखकर मुफ्ते उर्वशीके उन नेत्रोंका स्मरल हो ब्राया वो क्रोधसे लाल हो गएथे ब्रौर जिनमें श्रीसू छलक आए ये ।।१६।। फिर, यह मुक्ते कैसे जान पड़ेगा कि वह किथरहे पद्भयां स्पृशेद्वसुमतीं यदि सा सुगात्री मेघाभिष्ट्ष्टिसिकतासु वनस्थलीषु । पश्चान्तता गुरुनितम्बतया ततोऽस्याः दृश्येत चारुपदपङ्क्तिरलक्तकाङ्का ॥१६॥

[दरिक्रम्यावतास्य च सहयंत्र] उत्तरम्बनुत्तरकाल वेन तस्याः कोवनायाः नार्गोज्जनीयते । हृतोष्टरार्गौर्नयनोदिविन्दुांगः निमञ्जनार्मोर्नेपतक्रिरङ्कितम् । च्युतं रुपाभिन्नगतेरसंशयं शुकोदरस्याममिदं स्तनांशुकम् ॥१७॥

भवतु । प्रादास्ये तावत् । [पिकान्य विभाव्य च सालय्] कवं सेन्द्रगोपं नवशावृत्तमिवस् । कृतो तु खलु निजंने वने प्रिया-प्रवृत्तिरवगमयितच्या । [शिलिनं इष्टवा] प्रये ! प्रयमासारोच्छ् य-सितसंनेयस्थलोपायात्मसञ्डः—

आलोकयति पयादान्प्रनलपुरोनातताडितशिखण्डः । केका गर्भेण शिखी द्रोन्नमितेन कण्ठेन ॥१८॥ [उपेल] भवतु । यावदेनं कृष्कामि ।

(<sup>१९०म)</sup>) संपत्तविद्धरणुत्रो तुरिश्चं परवारखत्रो । पिअत्रम-दंसणु-लालसन्त्रो गन्नवरु विन्हित्र-माणुसन्त्रो ॥१९॥

गई है। यदि वह मुन्दर्र वर्गते मोनी हुई बालुवाने इस वनकी घरतीपर चलती तो महाबरते रिगे हुए उसके मुन्दर पैरोंकी ऐसी छाएँ दूरतक धवक्य दिकाई देती वो उसके नित्तमंत्री भारी होने कारण एकिया होने पार होने हैं आए एकिया होने प्राप्त हैं हैं कि उसके नित्तमंत्री भारी होने कारण एकिया होने हिन वह क्रोधित देवी कियारे में हुक-इक धनुपान लगा सकता है कि वह क्रोधित देवी कियारे में हुक-इक धनुपान लगा सकता है कि वह क्रोधित देवी कियारे में हुक-इक धनुपान लगा सकता है कि वह क्रोधित देवी कियारे में हुक-इक धनुपान होने पहिलाई दे रही है जिसपर उसके धांतु होते चुनकर घोठों पिरे हुए लाल रंगकी बुंदिवर्धी रिवाई दे रही है जीर वो क्रोधित इस्वर्धीय चलते हैं। शिवा प्रचार ने वेद के उसके धांतु होते हैं कियार वो क्रोधित है। [युमकर उसे देवकर रोज हुमा] धरे! यह तो होरी सावपर वीरवहाटों फेली हुई है। धम इस इस इस इस विवाद वाने प्यारीका ठिकाना कहाँ चलता। [योरको देवकर] घरे! वचित भार खोड़े ने वाल प्रचार के प्रचार के प्रचार के प्रचार करता हुमा धीर सामने के प्रचार प्रचार कियारी हुई कर्नोपीयाचा यह मीर सामने प्रचारी प्रचार के उसके प्रचार करता हुमा बादकों के दक्ष हो। [यास वाकर] प्रचला, वर्ष इसीचे पुछ ।

#### (नेपच्यमे)

[युःक्तते नरा हुमा मपनी प्रियतमाको देखनेक तिये समीर स्रोर सपने शत्रुको पछाड़ देनेवासा यह बड़ा-सा हामी मनमें वबराया हुमा-सा बड़े वेगते चला जा रहा है ॥११॥] (सम्ब्राप्तिबिस्तरणः स्वरितं परबारणः। विवतमदर्शनसालसो गजनरो विस्मितमानसः॥) विञ्जलि-बद्दस्वा

बंहिला पहँइस्र स्रब्सित्यसम्मिक्रीस्रवस्ति मंता एत्थ वस्त्रे भन्मते तहपहँदिही सामहुकंता।

शिसम्महि मिर्श्रकसरिसवत्राशा हंसगई

ए चिरहे जास्त्रीहिसि आअक्सिस्त तुज्म महँ॥२०॥ (बहिल स्वाजित्यमर्थये सावस्त ने तत् प्रत वने भ्रमता गदि त्वया-हच्टा सा मम कान्ता।

निश्चामय मृशाङ्क्षमहत्रबदना हसगितः धनेन चिह्ने ज्ञास्यस्याक्यात तव मया।।)

प्रवेत । चहुन बास्यस्याक्यात तव मया ॥) नीलक्षर्ण्य ममोत्कर्ण्या वनेऽस्मिन्वनिता त्वया । दीर्घापाङ्गा सितापाङ्ग दृष्टा दृष्टित्वमा भवेत् ॥२१॥

[िनोक्य] कष्यवस्तव प्रतिवचनं निततुं प्रवृत्तः । किं नु सतु हर्वकाररामस्य । [विचिनस्य] स्रा सातयू—

मृदुपबनविभिन्नो मरित्रयाया विनाशात् । घनरुचिरकलापो निःसपत्नोऽस्य जातः । रतिविगलितवन्ये केशापाशे सुकेश्याः । सर्वि कसमसनाथे कं हरेदेष वहीं॥२२॥

भवतु । परव्यसम निवृतं न क्षतु एनं पृष्ट्वामि । [परिक्रम्यावलोक्य च] स्रये द्रयमातवान्त संयुक्तितमदा जन्मूबिटपमध्यास्ते परभूता विहङ्गमेवु पण्डिता वातिरेवा । यावदेनामन्यर्थये ।

[हाय जोड़ते हुए] [घरे मोर। मैं तुमसे प्राचना करता है कि यदि प्रमते-फिरते तुमने मेरी कोई हुई प्यारी कहीं देखी हो तो मुझे बतादो। मुझे ! उक्का मृंह चन्नपाके समान है और उक्की चाब हंस जेती है। बस, मैं जो चिद्ध तुम्हें बता रहा है उतनेसे हो पुम उसे पहचान कोने ॥२०॥]

(नेपच्ये)

विजन्भरबंकाग्रम्लीग्र्यो दुवस्वविश्वगत्र्यवाहुप्पीह्यो। दरो सारिश्र हिथ आखंदको अंबरमाखे ममइ गइंदक्रो ॥२३॥

(विद्यावरकाननलीनो दु:सविनिर्गतवाष्योत्पीडः । दूरोत्सारितहृदयानन्दोऽम्बरमानेन भ्रमति गजेन्द्रः ।) [इति नर्तित्वा बलन्तिकयोपसृत्य जानुम्यां च स्थित्वा] हेले हेले ।

परहुत्र महुरपलाविशि कंती संदश्वत सच्छंद भर्मती। जह पहँ पिश्रत्रम सा मह दिट्टी ता आश्रक्खिह मह परपुट्टी ।।२४॥ (परभृते ! मधुरप्रलापिनि कान्ते नन्दन वने स्वच्छन्दं भ्रमन्ती ।

यदि त्वया प्रियतमा सा मय हृष्टा तह्यां बदव मे परपुष्टे।)

भवति ! त्वां कामिनो मदनद्तिग्रुदाहरन्ति मानावभक्कनिपुर्णं त्वममोधमस्यम् । तामानय प्रियतमा मम वा समीपं मां वा नयाश कलभाषिण यत्र कान्ता । १२५॥ किमाह भवती । कयं त्वामेवमनुरक्तं विहायगता इति [प्रप्रतोऽवतोक्य] शृर्गोतु भवती ।

कुपिता न तु कोपकारशं सकृद्प्यात्मगतं स्मराम्यहम् । रमयोष योषितां नहि भावस्त्रलितान्यपेचते ॥२६॥

[संसंभ्रममुपविश्य धनन्तर जानुभ्यां स्थित्वा कृपिता इति पुनः पठित्वा उत्थाय विलोक्य थ।] कवं कथाविक्छेदकारिली स्वकार्य एव व्यासक्ता ।

बैठी हुई है। पक्षियोमें कोयल ही सबसे चतुर समसी वाती है। चर्नु, इसीसे पूछू।

(नेपध्यमें)

[विद्याधरोंके वनमें छिपा हुमा, दु:ससे मौसू बहाता हुमा भीर हृदयका मानन्द स्त्रोकर यह बड़ा-सा हाथी बादलके समान चूम रहा है।।२३।।

[वलन्तिका रागके साथ नाचता हुआ भागे बढ़कर घुटने टेककर]

[परेरेरे! मीठा-मीठा कूकनेवाली सुन्दर कोयल ! यदि इस नन्दन-वनमें मनचाहे

देंगसे उड़ते-फुड़कते हुए तुमने कहीं मेरी प्रिया देखी हो तो बता दो ॥२४॥

देसी ! कामी लोग तुम्हे मदनकी दूती बताते हैं और मानिनी ख़ियोंका कठना दूर करनेके लिये तुम धचूक हिंबयार समझी जाती हो। इसलिये या तो मेरी प्रियतमाको मेरे पास ही ले मामी या फिर हे मिठबोसी ! तूममुक्ते ही उसके पास कटपट ले जाकर पहुँचा दो ।।२६।। क्या कहा तुमने ? कि तुम्हारे इतना प्यार करनेपर भी वह तुम्हे छोड़कर क्यों पत्नी गई ? [ब्रागे देखकर] सुनो ! मुक्ते एक भी बात ऐसी स्मरण नहीं ब्राती जिसपर रूठ-कर वह गई। देखी! कियाँ तो वैसे ही ग्रपने पतियोंपर शान जमाए रहती हैं, इसिमये यह ग्रावस्थक नहीं कि पति कोई ग्रापराथ ही करे तभी वे क्रोध करें ।।२६।। [फट बैठकर फिर चूटने टेककर उत्परवासी बात फिरसे कहता है, फिर उठकर देखता हुया] यह मथवा

महदपि परदुः सं शीतलं सम्यगाष्टुः प्रखयमगखियत्वा यन्ममापत्गतस्य । अधरमिव मदान्या पातुमेवा प्रवृत्ता फलमभिष्ठस्वपाकं राजजम्बृद्रमस्य ॥२७॥

एवनातेऽपि प्रियेव से मञ्जुस्वतित न से कोपोऽस्थाम् । सुक्रमास्ता भवती । इतो वर्ष सामयामस्तावत् [परिक्रम्य कर्स्स दरवा ।] स्रये बक्तिलेन बनवारा प्रियाचरस्तिनक्षेत्रस्ती प्रपुरस्यः भूयते यावदेनमनुष्यक्क्षामि [परिक्रम्य]

(नेपच्ये)

पिअअमिविरहिक्लामिअवअगुओ अविरलवाहजलाउलगुअगुओ। दुसहदुक्खविपंठुलगमगुओ पसरिअठरुतावदिविअअंगओ। आहेर्क्स दुम्मिअ—मागुसओ कागुणुँ भमइ गईदओ॥२८॥

( दुः भ्ने अन्त्रास्त्रा कृत्युः भन् । (प्रियतमा विरहम्मान्तवदनोऽविरम्बाष्पजसाकूननयनः ।

दु:सहं दु:सविसंद्रुलगमनः प्रमृतगुरुतापदीप्ताञ्चः। स्रविकं दूनमानसः कानने भ्रमति गजेन्द्रः।।

[मनन्तरे द्विपदिकया दिशोऽवलोक्य]

(नेपथ्ये)

पित्रकरिणी-विच्छोइस्रश्रो गुरुसोत्राण्ल-दीविस्रस्रो । वाइजलाउललोत्रणस्रो करिवर भगः समाउलस्रो ॥२६॥

(नेपच्यमें)

[व्यारीके विस्त्रोहसे बका हुमा, नवनोसे बांसुमाँकी भारा बहाता हुमा, नये मवार दुःखके कारण दक दककर चलनेवाला और ब्रायन्त शोकसे जनते हुए शरीरवाला यह दुखी हामी बनमें हमर-उसर मून रहा है।।२८।।

(नेपष्यमें)

[दो पग चलकर चारों मोर देखता है।]

[अपनी प्यारी हथिनीके विश्लोहकी सर्वकर आश्रमें जनता हुआ और रोता हुआ यह हाची स्थाकुल होकर यूम रहा है।।२६।। ( व्रियकरिरगीवियुक्तोः गुरुशोकानसदीप्तः । बाष्य-जलाकुल-सोचनः करिवरो भ्रमति समाकुलः ॥ )

[सकरणम् ] हा धिक् कष्टम् ।

मेघरयामा दिशो दृष्ट्वा मानसोत्सुकचेतसाम् । कृजितं राजहंसानां नेदं नृ प्ररिशिक्षतम् ॥३०॥

भवतु । यावदेते मानसोत्सुकाः यतित्वएः सरसोऽस्मान्गोत्पतिन्त तावदेतेस्यः प्रियाप्रवृत्ति-रवगमयितव्या । [उपसुरय ] भो ! भो ! बलविहङ्गभराज ।

पथात्सरः प्रतिगमिष्यसि मानसं तत् पाथेयमुत्स्त्रज विसं प्रह्णाय भूयः । मां तावदुद्धर शुचो दयिताप्रकृत्या स्वार्थात्सतां गुरुतरा प्रश्वयिक्रियेव ॥३१॥ .

प्रये ! यथोन्युको ! विलोकपति यथा मानसोत्युकेन नथा न लक्षितत्येथं वक्तमाह ।

रे रे हंसा किं गोइजह गईअगुसारें महँ लक्सिजह |
कहँ पहँ सिक्सिज ए गई लालस सा पहँ दिट्टी जहस्यभरालस ॥३२॥
(रे! रे! हम कि गोध्यने गर्ययुक्तारेल मया लक्ष्यते ।

केन तव विश्विता एवा गतिलीलमा सा स्था हमू ज्वनभरानसा ॥)

यदि हंस गता न ते नतभूः सरसी रोधिस दर्शनं थिया मे । मदस्तेलपदं कथं नु तस्याः सकलं चौर गतं त्वया गृहीतम् ॥३३॥ मतभ [ इति भव्यति बद्धवा ]

[डु:सके साथ] हाय, हाय। कंसे डु:सकी बात है कि जिसे मैं घरनी प्यारीके विद्धार्मीको फन फन समफ रहा था वह उन राजहींसोकी कुठ हैं जो उठे हुए बावलोंकी घींप्यारी देखकर मानसरोवर वानेको उठावले हो रहे हैं ।।३०।। घण्डा, जबरक ये मानसरोवर जाने को उठावा है। विश्व के नहीं, उससे पहले ही मैं इनसे घपनी प्यारीका ठिकाना पूछकर देखता है। विश्व जाकर है इस अपने प्राप्त के उत्तर है। विश्व के स्वत्य के स्वत्य है सुम नाससरोवर पीछे जाना घीर यह जो संबलके सिये तुमने कम्मलनासे तोई सी हैं, इन्हें घमी छोड़ दो, फिर से लेना। पहले तुम मुक्ते मेरी प्यारीका समाचार देकर सेरा उद्धार करो, क्योंकि सज्जत लोग घपने मित्रोंको सहायवार देना घपने स्वार्थेस स्वक्तर समस्त हैं।।।११।। घरें। यह तो केवल घपनी चींक करर उठाए हुकुर-हुकुर देस रहा है मानो कह रहा ही कि मानसरोवर लानेकी उठावलींने मैंने उसे देखा ही नहीं।

[ घरे हंस ! तुम खिना क्या रहे हो। तुम्हारी वालसे ही मैं सब बुख समक्र गया। बताघो यह सुन्दर बाल तुमने सीखी कहाँ से ? तुमने उस प्यारीको घवश्य ही देखा है वो नितन्त्रोंके भारते बीरे-बीरे बलती है।।३२॥ ]

यदि तेंने उस बोकी चितवनवाली सुन्दरीको इस सरोवरके तीरपर नही देखा, तो बता रे चोर ! तेंने उसको वह मदसे इठलाती जननेवाली मुन्दर वाल कही से पा ची।।इश। इसलिये [हाव बोड़कर ]हेहंस ! मेरी जिस प्यारीकी चाल तुमने चुरासी है,

## हंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिरस्यास्त्वया हता। विभावितैकदेशेन देयं यदभियुज्यते ॥३८॥

[ विहस्य ] एव चौरानुसासी राजेति भयानुस्पतितः । यावदन्यमवकाशमवगाहिष्ये । [ परिक्रम्यावसोस्य च ] स्रयमिदानीँ त्रियासहायभ्रकवानः । तावदेनं पृच्छामि ।

(नेपच्ये)

मंगररखित्रमणोहरए कुसुमित्रतरुवरपरलवए । दृह्माविरहुम्माहत्रत्रो काण्य भमइ गृहंदत्रो ॥३४॥

( मर्मररिंगुतमनोहरे कुसुमिततस्वरपल्लवे । दियता विरहोन्मादितः कानने भ्रमति गजेन्द्रः ॥)

गोरोत्रमा-कृंकुमवरमा चका भग्रह महँ। महुवासर-कीलंती घणित्रा म दिही पहँ ॥३६॥

> ( गोरोचनाकुङ्कुमवर्णं चक्र भसा माम् । मधुवासरे कीडन्ती धन्या न दृष्टा स्वया ॥)

रथाङ्गनामन् वियुतो रथाङ्गभोणिविम्बया । ऋयं त्वां पुच्छति रथी मनोरथशतैर्द्धतः ॥३७॥

कवं कः क इत्याह नाम्। मा तावत्। न स्नलु विदितोऽहमस्य।

उसे मुक्ते नौटा दो। क्योंकि यदि बोरके पास बोरीका बोड़ा मी माल मिने तो उसे पूरा माल देना ही पहता है।।२४।। [हॅनकर] यह देखों, इसने समक्त लिया न कि मैं बोरोंको दण्ड देनेवाला राजा हूँ। वस इसी डरसे उड़ बासा। चर्चू, कहीं और खोड़ें। [ बूजकर और देखकर] यहाँ यह चकवा सपनी व्यारीके साथ बैठा है, चर्चू इसीसे पूछूं।

#### (नेपच्यमें)

[ पत्तींकी मधुर खड़बड़ाहरते करे धौर फूलोंसे बदे हुए दुखोंके पत्तींबाले इस वनमें यह प्यारी के विखोहसे पानल बड़ा-सा हाबी इचर-ठवर चूम रहा है ॥३५॥ गोरोचन भीर केसरके रंगवाले हे चक्ते ! वताओ, कहीं तुमने वमनतके दिनोंसे खेलती हुई मेरी क्षोत्रास्यवती स्त्री देखी है ॥३६॥]

हे चक्ते ! पहिएके समान बड़े-बड़े नितन्त्रीवाली प्यारी**से विश्वड़ा हुआ अनमें** सैकटो मनोरव लिए हुए मैं महारवी तुमसे पूछता हूँ! ॥३७॥ क्या यह मुक्ते पूछ रहा है— कौन हैं श्रेन है, बस रहने दो। क्या यह मुक्ते वानता नहीं हैं सूर्य स्नोर कन्नवस स्वर्यश्चन्द्रमसौ यस्त मातामहपितामहौ। स्वयं वृतः पतिद्वीभ्याप्तुर्वस्या च सुवा च यः ॥३८॥

कथं तृष्णी स्थितः । भवतु । उपानमे तावदेनम् । सरसि निल्नीपत्रेखापि त्वमावृतविग्रहाम्

नतु सहचरीं दूरे मत्वा विरीषि सम्रुत्सुकः।

इति च भवतो जाया स्नेहात्पृथक् स्थितिभीरुता

मयि च विधुरे भावः कान्ताप्रवृत्तिपराङ्ग्रुखः ॥३६॥ सर्ववा मदीयानां भागवेषानां विषयिष्यिः प्रभावप्रकाशः। यावदन्यमवकाशमदगाहिष्ये। [पदान्तरे स्थित्वा ] भवतु न तावद्गणक्कामि । [परिक्रम्यादनीव्य च ]

इदं रुखद्धि मां पश्चमन्तः क्रुजितषट्पदम् ।

मया दष्टाधरं तस्याः ससीत्कारमिवाननम् ॥४०॥ भवतु । इतो गतस्य मेऽनुशयो ना भृदित्यस्मिन्यपि कमलतेविनि समुक्ते प्रसायत्वं करिष्ये।

> (नेष्क्ये) एककमविद्वयानुस्थापेम्मरसें। सरे इंसलुआवाओकीलह कामरसें॥४१॥ (एककमविदानुस्तरोगरवेन। सर्वि हुंसबुत क्रोशित कामरवेन।।)

जिसके नाना भीर दादा है भीर जिसे उन्हें थी भीर घरलीने धपने भाप भपना स्वामी बना निया है, मैं नहीं पुकरवा हूँ।।३-।। क्यों? चुप क्यों हो गए? भक्छी बात है, मैं इसे डॉटता हूँन। जब तालाबोसे तुम्हारी प्यारी करूनी कमलके पानेकी भीटले भी हो जाती है, तब तुम उसे दूर पर्द शम्भकर परवाकर विल्लाने सगते हो। धपनी प्यारीने तो तुम इतना प्रेम करते हो कि इतना विखीह मी तुमसे सहा नहीं जाता भीर फिर में पपनी पुँठ तो देखों कि मुक्त प्यारीने विख्कु हुएसे तुम बात करनेको भी तैयार नहीं हो।।३६।।

मेरा भाग्य हो ऐसा है कि सब कही मुझे उत्तरा ही फल मिल रहा है। चर्नू, कही धीर चलकर दूंडूँ [कुछ चलकर रुककर ] सच्छा मैं सभी नहीं जाऊँगा [पूमकर धीर देखकर ] यह मीरीकी पूँचते भरा हुमा कमल मुझे बरबस रीक रहा है, क्योंकि यह उर्वशीके उस मुखके समान दिखाई दे रहा है, जो घोठपर मेरे दौत लगनेपर सी-सी कर रहा हो। ॥४०॥ सच्छा ! कमलपर मैंकराते हुए इन मीरीसे ही पूछ देखूँ विससे वहाँस चले जानेपर मुझको यह तो पछताया न रह जाय कि उनसे नहीं पुछा।

(नेपध्यमें)

[ एक ऐसा हंस तालावमें प्रेमके मदमें भरा केल रहा है जिसके मनमें प्रेमका भाव सचानक वढ़ गया है ।।४१।। ]

## मधुकर मदिराच्याः शंस तस्याः प्रवृतिं

[विभाष्य]

वरतन्तरथवासौ नैव दृष्टा त्वया मे ।

सुरभिमवाप्स्य स्तन्युखोच्छवासगन्धं

तव रतिरभविष्यत्प्रण्डरीके किमस्मिन् ॥४२॥

साधयामस्तावतु । [ इति परिक्रम्यावलोक्य च ] अये ! एव नीपस्कंथनिवण्एतृहस्तः करिर्गी-सहायो नायराजस्तिष्ठति । भस्मारित्रयोदन्तमुपलप्स्ये । याबदेनमुपसर्पामि ।

(नेपध्ये)

करिसीविरहसंताविश्रश्री। काणणे गंधुद्भ महुत्रर ॥४३॥

( करिगोविरहसंतापितः ।

कानने गन्धोद्धतमधुकर: । )

[ विलोक्य ] प्रयवा न स्वरा कार्या । न तावदयम् असर्पशकालः ।

श्रयमचिरोद्गतपल्लवग्रपनीतं त्रियकरेणहस्तेन ।

श्रभिलपतु ताबदासवसुरभिरसं शक्लकीभङ्गम् ॥४४॥

[क्षरामात्रं स्थित्वा । प्रवज्ञोनय ] हन्त कृताद्विकः संवृत्तः । भवतु । समीपमस्य गत्था पृच्छामि ।

हे भौरे ! मद-भरे नैनोवाली मेरी प्यारीका समाचार तो सुनाधो । [सोचकर ] या कौन जाने तुमने उसे देखा ही न हो। क्यों कि यदि तुम्हे मेरी प्रियतमा के मुक्क की सुगन्धित स्वीस मिल गई होती तो तुम इस कमलसे थोड़े ही प्यार करते होते ।।४२।। चलें यहाँसे । [ जूमकर धीर देखकर ] घरे इस कदम्बकी डासपर धपनी सूँड रक्से हुए हियनीके साथ यह एक बड़ा-सा हामी खड़ा है। चलूँ, उसीके वास चलूँ।

(नेपध्यमें)

[ हथिनीकं विद्योहसे तथा हुमा यह हाथी जगलमें घूम रहा है जिसपर गन्धसे मतवाले मौरे भूम रहे हैं ॥४३॥]

[देखकर] पर हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। अभी उसके पास जाना ठीक नहीं है, स्थोकि हिंबनीने श्रभी-श्रभी अपनी सूँडसे यह पत्तींवाली और सुराके समान गन्ध भरी को श्रस्तकीके पेड़की शाखा तोड़ी है, उसे यह हाबी ला ले तब मैं पूर्खुं वा ॥४४॥

[योड़ो देर रुककर देशकर ] बच्छा, ग्रव तो इसने भरपेट मोजन कर शियाः शप्तका, तो भव चलूं,पास जाकर पूछूँ।

हउँ पहँ पुल्छिमि आअस्खिहि गश्रवरु लिलिअपहारें शासिअतरुवरु । दूरविणिजित्रका ससहरुकंती दिट्टी पिश्र पहँ सम्मुह जेती ॥४॥। (धहं त्वां पृष्कार्गि धाष्ट्रव गण्यतः । सन्तिप्रहारेण नास्तितरुवर ।

दूरिविनिजितसभयरकान्तिरं हा प्रिया स्वया सम्मुखं यान्ती ॥)
[पदद्वये प्रतः उपस्थाः]

मदकल युवतिश्रशिकला गजपूषप यूधिकाशवलकेशी। स्थिरयीवना स्थिता ते दुरालोके सुखालोका॥४६॥ [बारूष्यं सहयंप] बहुद बनेन मबतः स्निष्यस्व स गबितेन प्रियोपसम्मर्शीसना समाद्वासितोऽस्मि । साध्यर्याच त्ववि मे भूयती ग्रीतिः ।

> मामाहुः पृथिवीशृतामधिषतिं नागाधिराजो भवान् । अञ्युच्छिन्न-पृथुप्रवृत्ति भवतो दानं ममाप्यर्थिषु । स्वीरत्नेषु ममोर्वेशी वियतमा यूथे तवेयं नशा सर्वे मामनु ते व्रियानिरहजो त्वं तु व्यथां मानुभूः ॥४७॥

मुजयास्तो भवात् । सावयामस्तावत् । [परिक्रम्य पार्वते हिंग स्ता ।] सर्वे । स्वयमत्ती मुर्गिकन्दरो नाम विशेषरक्षीयः सानुमानाकोच्यते । स्विभावयनसरसाम् । सपि नाम सा सुतनुरस्योपत्यकावामुगतस्येत [परिक्रमावनोक्य च ] क्वमम्बकारः। भवत विदायकाते-

[केल-खेलमें ही बड़े-बड़े दुर्लोको सहजमें उलाड़ फॅकनेवाले हे गजराज ! मैं तुन्हीं से पूसता हूँ। बताओ त्या तुनने मेरी उस प्रियाको इयर जाते हुए देला है जिसने सपनी चमकसे चम्प्रताको चौरतीको प्री सजा दिया है ।।।। [दो पग सावे बढ़कर] हे मतवाले हाथी ! तथा पुगने सपनी पूरतक देलनेवाली सांसीसे तथा जयान दिलाई देनेवाली उस उर्चशीको कहीं देला है, जो युवतियाँमें चन्द्रमाकी नई किरसाके समान चमकती है सौर जिसके बालोंमें खूड़ीके फूल गूँवे हुए हैं।।४६।।

 नावलोकधामि । हत्तः मदोयेर्बुरितपरिलामेर्मेधोऽपि झतह्रदाश्चन्यः संवृत्तः तथापि शिलोखय-मेनमपृष्टा न निर्वतिक्ये ।

पसरिअस्वरसुरदारिअमेइसि नसगहसे अनिवस्तु । परिसप्पइ पेच्छह लीसो सिअकज्जुज्जुअ कोलु ॥४८॥ (प्रवृतकरदारिकोदिनिसंनरहनेऽविवसः ।

(प्रमृतसरतारतमादानवनगहनअववनः । परिसर्पति पश्यत सीनो निजकार्योचुक्तः कोलः।।) अपि बनान्तरमस्पकचान्तरा अयति पर्वत-पर्वस संनता ।

इदमनङ्गपरिग्रहमङ्गना पृथुनितम्ब नितम्बवती तव ।।४८॥ कथं तृष्णोमेवास्ते । शङ्के विश्वकर्षात्र ऋणोतीति । भवतु । समोपेशस्य गत्वा पुनरेनं पृच्छामि ।

फलिहसिलाश्रलखिम्मलखिज्मरु बहुविहकुसुमें विरङ्श्रसेहरु । किंखरमहुरुम्बीश्रमखोहरु देक्खावहि महु पित्रश्रम महिहरु ॥४०॥

(स्फटिकिष्मित्तालनिर्मतनिर्भर ! बहुविषकुमुर्नेविराधितक्षेत्र । किनरमपुरोद्वीतमनोहर दर्वयं मग व्रियतमा महीधर ॥) [इति परिक्रम्य शक्त्राति बर्च्या ।] सर्वेचितिभृतों नाथ दष्टा सर्वोङ्गसुन्द्री । रामा रम्ये ननान्तेऽस्मिन्मया विरहिता त्वया ॥५१॥

निषय्ये तदेवारूण्यं सहयंम्। कवं यथाकमं हष्टा इत्याह। भवानिष सतः प्रियतरं म्हणोतु। क्व तर्हि वे प्रियतमा। [पुनरेत सर्वक्षितिभृता नाथ इति पठित । नेपय्ये तदेव झाकर्ष्यं हाय ! हाय ! मेरे पुर्मायसे बादलोने विज्ञली भी नही रह गई। फिर भी इस पर्यतसे पूछे बिना मैं यहसि टल्गा नहीं।

[अपने बड़े-बड़े थौर तीले खुरोंने पृथ्वीको खुँदता हुया अपनी टेकपर झड़ा हुया, एक जंगनी सुग्रर प्रपत्ती धूनमें मस्त होकर इस बने जंगलमें पूज रहा है ||४८॥]

विमाज्य प ।] हा विक् । मनेवार्य कन्वरपुक्षवितर्गे प्रतिशक्यः । [इति मुज्द्रेति । तस्वाय सर्विवादम् ।] सहह भाग्तोऽस्मि । अस्यास्तावद्विरिनश्वास्तीरे स्थितस्तरङ्ग-वातमातेविष्ये । परिक्रम्यावतोस्य प] इसां नवास्कुक्तुवासिंव स्रोतोवहां वस्यतो वे रसते मनः । हुतः---

तरङ्गश्रमङ्गा द्विभितविहगश्रेशिरशना विकर्षन्ती फेलं वसनमिव संस्म्मशिथिलम् ।

यथाविद्धं याति स्वलितमभिसन्धाय बहुशो

नदीमावेनेयं घ्रुवमसहना सा परिगता ॥५२॥ भवतु । प्रसायपानि साववेनाम् । [प्रज्वान बद्ध्या ।]

पसीश्र पित्रश्रम सुंदरि एएए खुहिश्राकरुण विहंगमए राए ।

सुरसरितीरसमृसुत्र एखए अलिउलभंकारित्रण् खए ॥४२॥ (बसीद प्रियतमे सुन्दरित सिं श्रुभिताकस्याचिङ्कमे निर्दे । सुरसरितीरसमुख्के निर्दे धनिकुनमङ्कारिते निर्दे ॥)

[ नेपच्ये ] पुरुवदिसापवसाहग्रकल्लोलुग्गग्रवाहश्रो

मेहस्रंगे खन्चइ सललियँ जलखिहिखाहस्रो । इसविहंगमकुंकुम संखकत्राभरख्

करिमञ्जराउलकसंख्कमलक्ञावरस् ।

देता है। जुनकर घीर समझ्कर] हाय रेमाय ! यह तो पहाड़की गुकासे टकराकर मिकननेवाने मेरे ही ब्रक्तीकी गूँन है। [मूज्जित हो जाता है। फिर उठकर टुबके साथ | परे ! मब तो मैं वक गया हैं। हसिनये इत करनेके तीरपर तरोंकी ठंडो क्यारें चनकर बेठता है।] [पुमकर घीर टेककर] घाती बरते हर तरोंकी टेडो क्यारें चनकर बेठता है।] [पुमकर घीर टेककर भी मेरा मन प्रसन हो एता है क्योंकि मार्गमें धानेवाली चट्टानीसे बचनेके लिये यह टेडा होकर वह रहा है, इसकी लहरें चड़ी हुई मौहों-जैसी हैं, व्याकुल पिलयोंकी पातें ही इसकी तगड़ी है, इसका फेन ही मानो वह वस्त्र है जो चननेमें होला वह गया है घीर दिने वह लींचती लिए चली जा रही है। इससे मुक्ते ऐसा लगर रहा है कि मेरी कोची प्रिया हो नदी वन गई है।। १२।। घच्छा, चलूं मैं इसकी चलकर मनाता हैं।

[हाय जोड़कर

[यहते हुए और कड़े स्वरीमें चहुचहाते हुए पश्चिमोंवाली, गंगाजीते मिलनेको उतावली भीर भौरीकी पौतीते गूँजनेवाली हे सुन्दर नदी ! तुम मुख्यर प्रसन्त हो वाघी ।।१३।।}

(नेपस्पर्मे) यह देखों ! समुद्रोंके स्वामी का कैसा सम्बा तृत्य हो रहा है। वतमें पड़ी हुई मेघोंकी परखाई ही उनका सरीर है। पुरवैसा पबनके उठी हुई सहरें ही मानो तृत्यके लिए उठाए हुए उनके हाथ हैं। क्षंख सीर हुंस साहि पक्षी हो उनके पैरके चुंचक भीर सामूचएा हैं। हासियों धीर

#### वेलासलिलुव्वेल्लिश्रहत्यदिएसतालु

भोत्यरइ दसदिस हंधेविणु खबमेहआलु ॥४४॥ पूर्वविक्यवनाहृतकस्त्रोत्तोत्त्रपाद स्वाह्न हैं स्वति स्वति व्यतिप्तावः । इंसविहृत्रपहुकृष्णकृत्रकृत्यात्रकृतायरणः करिमकराकृतकृष्णकमलकृतावरणः । वेका सन्तिहेदिनतदत्तहत्तवालोज्यस्तृणाति रखदिवास्त्रप्या नवमेपकालः ॥) स्वति विवद्वरती प्रियवादिनी प्रख्यशक्ष्यराङ्गुसुखचैर्वास ।

कमपराधलवं मयि पश्यसि त्यजसि मानिनि दासजनं यतः ॥५५॥ कवं तृष्णीमेवास्ते [विविन्त्य] प्रववा परमार्थसरिदेवेवा। न सनुवंशी पुरूरसमप्राय

कर तुम्द्रानिवास्तः [विकिन्यः] प्राथवा परमार्थनरिवेदयाः । न अनुवंशी पुरूरस्वसम्बद्धाय लहुवामिलारिर्द्धाः भिक्यति । भवतु । धनिवेदयात्याद्धि ध्योति । यावसनेव प्रदेशं गण्ड्यानि यत्र के नयनयोः सा भुनवना तिरोहिता । [परिक्रम्य विजोश्य च] इमं ताबरिक्षयाअकुत्तयै सारङ्गनासीनमन्त्रवये ।

अभिनवकुसुमस्तविकतत्त्वरस्य परिसरे

मदकलकोकिलकुजितरवक्षकुरामनोहरे।
नन्दनविषिने निजकरिखीविरहानलेन संतप्तो
विचरित गजाविषितरैरावतनामा।।।४६।।
कृष्खसारच्छवियोंऽसौ दरयने काननश्रिया।
नवश्ष्पावलोकाय कटाव इव पातितः।।४७॥

मगरीके फ़ुण्ड ही उनके नीते बस्त्र हैं, नीते कमल ही उनकी मालाएँ है घोर तीरखेटकराती हुई लहरें ही मानो ताल दे रही हैं घोर इमी बीच वर्षाकालने घाकर सब दिशामीको डॉक मी लिया है।।१४।।]

है नहीं ! बताओं तो पुमले इतना प्रेम करनेवाने, सदा मीठी बार्त करनेवाने और प्रेममें कभी भानेकी बात ही न सोचनेवाने इस प्रेमीनें तुमने कीनसा ऐमा छोटे-से छोटा भी दोव पाया है कि तुम इस दासकी इस प्रकार छोड़ रही हो। ॥४,४॥ भरे, यह चुन कमी हैं ? [सीचकर] या किर यह सचमुज नदी ही होथी। क्योंकि यदि वह उर्वश्री होती तो पुरूरवाको छोड़कर समुप्रकी भीर बानेके सिवे इतनी उताबसी न होती। अच्छा, बिना दुन्त उठाए सुक्त सम तो तो नहीं सकता चर्च, भन में उसी स्थाननर जाते जहीं वह सुन्दर नगनीवासी मेरी श्रीक्रीने भोकत हो गई बी [पूनकर भीर देखकर] चर्च, इस बैठे हुए हरिस्सी हो प्यारिका पता पृक्ष ।

[नन्दन बनके नथे फूनोंके गुण्डोंसे लदेहुए घोर मदनाते कोयलको मीठी कुकसे सुनावने सननेवाले नृक्षके पाल यह ऐरावत हाची घपनी त्यारी हचिनोंके विश्लोहको घोषमें तथा हुमा इवर-उचर थून रहा है ॥४६॥ ]

इस हरिख़ के सरीरपर बनी हुई काली-कासी बुंदिकमां ऐसी लगती हैं मानो बनकी नई हरियाली निहारने के लिए बनलब्सीने ही इस्वर धरनी जिटवन डाली हो ॥४७॥ [ विलोक्य ] कि नु क्रमु मामवधीरयन्त्रिवान्यतो मुकः संबृत्तः । [ हष्ट्रा ]

श्रस्यान्तिकमायान्ती शिशुना स्तनपायिना सृगी रुद्धा । तामयमनन्यदृष्टिर्भग्नप्रीवो विलोकयति ॥४८॥

सुरसुन्दिर जहस्यभरालस पीछुचुंग घसायश्चि थिरजोट्यस तछुत्तरीरि इंसगई। गश्रयुज्जलकास्यो मिश्रलोश्चर्सि भमंती। दिहीपहुँ तह विरहसमुद्दन्तरे उत्तारहि महँ॥४६॥

( सुरसुन्दरी जयनभराससा पीनोत्तुञ्जयनस्तनो स्थिरयोबना तनुशरीरा हंसगतिः। गगनोज्ज्यसकानने मृगलोषना भ्रमन्तो हष्टा स्वया तहि विरहसमुद्रान्तराषुत्तारय माम्॥)

[ वपसृत्य ब्रञ्जित बद्ध्वा ] हंहो हरिस्मीवते !

अपि दृष्टवानिस मम प्रियां वने कथयामि ते तदुपलक्तां शृष्णु । पृथुलोचना सहचरी यथैव ते सुमगं तथैव खलु सापि वीवते ॥६०॥

कथमनाहत्य मङ्गबनं कलत्राभिमुखं स्थितः। उपपद्यते परिभवास्यदं दशाविषयंयः। यावितिरेहमन्यभवकाशमधगाहिष्ये। [ परिक्रम्यावितोस्य च ] हन्त रुट्युपलकागं तस्या भार्षस्य।

<sup>[</sup> वेसकर ] इसने तो मेरी बात धनमुनी करके धपना मृंह दूसरी धोर फेर लिया है। [ वेसकर ] इसके पास जो इसको हरिएंगे बनी धारही वो धोर जिले दूध पीनेवाले मुग्यभीने बीचमें ही रोक लिया है उसकी धोर कोंस लगाए यह टक-टक देस रहा है। ध्रमा [ नितन्सोंक आरी होनेक कारण बीर-बोर चलनेवाली धोर कोंच तंत्र हुए मोटे-मोटे राजनेवाली, प्रदा जवान रहनेवाली, पतली कररवाली, हंत-बेली चालवाली उस मृगनेवे ध्रमान उनके बनमें पूसरे हुए देखा हो तो उसका ठिकाना बताकर मुक्ते इस विरहते समुद्र उसार लो। ११ हा। ] [ यात जाकर हाव जोड़कर ] क्यों जो हिरियोंके स्वामी ! क्या तुमने येरी प्यारोको कही बनमें देखा है ? मैं तुम्हे उसका रूप-रंग बतार देशा है। मुनी ! ठीक जैसे तुम्हरी हरिएंगी अपनी बही बड़ी धौली से मुनर सिरवाली क्याता है वेरे हो बहु मी क्याती है।।६०।। क्या यह मेरी बाद धनसुनी करके घपनी हरिएंगी भीर मृंह करके बंठ यया ? ठीक ही है।। क्या वह मेरी बाद धनसुनी करके घपनी हरिएंगी भीर मृंह कर्स बंठ यया ? ठीक ही है।—वब दिन कोट धाते हैं तो सभी दुरहुरते हैं। यो फिर यहांके कही धोर चलकर उसे हुँही। [ धूनकर धीर देखकर ] घरे सो ! मैंने

रक्तकदम्ब सोऽयं प्रियया घर्मान्तशंसि यस्यैकम् । कुसुममसमप्रकेसरविषममपि कृतं शिखाभरखम् ॥६१॥

[परिक्रम्याशोकमवलोक्य च]

रक्ताशोक कृशोद्री क नु गता त्यक्त्वानुरक्तं जनं ...

[ पवनश्वयमानमूर्धानमक्तोक्य सकोधम् ] नो दृष्टेति मुधैव चालयसि किं वाताभिभृतं शिरः ।

उत्कराठाघटमानषट्षदघटासङ्घट्टदष्टच्छदः

तत्पादाहतिमन्तरेख भवतः पुष्पोद्गमोऽयं कृतः ।।६२॥

भवतुः मुखमास्ता भवानुः [परिक्रम्यावलोक्यः च ] कि तु कलु एतिच्छलाभेदान्तरगतं नितान्तरक्तमवलोक्यते ।

प्रभालेपी नायं हरिहतगजस्यामिषलवः

स्फ्रालिङ्गो वा नाग्नेर्गहनमिशृष्टं यत इदम्।

[वजान्य ] अये रक्ताशोकप्रसवसमरागो मणिरयं यस्रद्वतं पुषा व्यवसित इवालम्बितकरः ॥६३॥

थश्चश्चा दुन। ०५४।ताः। ३४।लाज्याचनरः म्रहो म्रयंहरति मे मनः। भवतु। स्नादस्येतावदेनम्।

उसके मागंका ठिकाना था लिया। यह वही लाल करानका पेड़ है निसमे फूले हुए फूल बता रहे ये कि गर्मी बीत गई। उसीका एक ऐसा फूल लेकर प्यागेने सपने जुड़ेका लिगार किया या जिसमें केसर न फूट सानेके कर एसा फूल लेकर प्यागेने सपने जुड़ेका लिगार किया या जिसमें केसर न फूट सानेके कराते हैं। इस स्थानेक प्रेश रे देखा हुमा है लाल स्रद्योक १ इन प्रेमोक) छोड़कर यह मुन्दरी कही चली गई? [पत्रनसे हिम पत्री कही चली हो है स्थोनको चोटो टेककर कोधसे] वयनसे फूसरा हुमा सपना सिर हिसाकर यह स्थो कह रहे हो कि मैंने नहीं देखा। यदि तुमने उसे न देखा होता तो बतायो मधुके लालवमे दक्ट है होनेवाले भौरीले कुतरी आनेवाली प्रकार मोत्री हुम हिस उसके उसके लात खारी हिना फूल केसे उठते ॥६२॥ सच्छा, तुम खुबी रहो। [पूमकर घोट देककर] यह स्थान प्रमुक्त रहा हुम हिम स्थान प्रमुक्त राहिए साने प्रमुक्त होने हिम हिम स्थान प्रमुक्त रहा है हि विहंस मारे हुए हाचीके मीचका हुकड़ा भी नहीं हो सकता। यह अगलकी चिनगारी भी नहीं हो सकती नयोंकि प्रभी-पभी चनयोंर वर्षा भी हो चुकी है। [देसकर] परे, यह तो लाल प्रयोकके फूलोके समान लाल-साल मांछ है जिसे उठानेके सिये सूर्य भी मानो परने किरए-करीहाय वहां तक वहार हुए हैं। ६३। स्वरं राह है में मनको स्था सुन्दी एक स्थान सुन्दी है। हिस्स सुन्दी से मनको स्था सुन्दी है। स्वरं तक हो।

(नेपध्ये)

पर्वाहित्वद्धासाह् अञ्जो वाहाउल्लिश्वश्वस्था । गञ्जवह गहरो दुविज्ञञो ममह क्लामिञ्जवञ्चराञ्जो ॥६४॥ ( अर्धापनिवज्ञालाको वाष्पाकुलनिवनयनः ॥ गजपतिर्वहन दुःबितः अमित सामितवदनः ॥ )

[ ब्रह्मं नाटयति । गृहीस्वा ] प्रयक्ता

मन्दारपुष्पैरधिवासितायां यस्याः शिखायामयमर्पेशीयः। सैव विया सम्प्रति दुर्लमा मे किमेनमस्रोपहतं करोमि ॥६५॥

[इत्पुस्सृजित । ]

[ नेपथ्ये ] बत्स गृह्यता गृह्यताम् ।

सङ्ग्रमनीय इति मिषाः शैलसुता-चरणरागयोनिरयम् । सङ्ग्रमनीय इति मिषाः शैलसुता-चरणरागयोनिरयम् । श्रानहति धार्यमाणः सङ्ग्रममचिरात्प्रियजनेन ॥६६॥

राजा — [कर्स् दरना ] को न खलु मानेबमनुसास्ति । [ प्रवत्तोक्य ] स्रवे सनुकस्यते मां कश्चिन्नगणवारी प्रुनिर्भगवान् । भगवन् सनुगृहीतोऽस्मि सहयुपवेशाद्भवतः [ मस्सियादाय ] हंहो सङ्गमनीय !

तया वियुक्तस्य विलग्नमध्यया भविष्यसि त्वं यदि सङ्गमाय मे । ततः करिष्यामि भवन्तमारमनः शिखामणि बालमिवेन्दुमीश्वरः ॥६७॥

#### (नेपण्यमें )

[ प्रवती प्यारीको पानेकी घाशा लगाए, घौकोंने घौतू अरे यह सूखे मूँहवाला हाची इस बनमें दुखी होता हुमा जून रहा है ।।६४।।

मिंता निकालनेका नाट्य करता है। उसे पकड़कर ] पर मेरी जिल प्यारीकी मन्दारके फूलोंसे सुवन्धित चोटीमें यह बैंधनी चाहिए वही जब नही मिल रही है, तब मैं इसे ही लेकर वर्षों इसे घरने चांतुक्रोंसे मेता करूँ ॥६१॥ [वही उसे खोड़ देता है।]

[ नेप्य्यमें ] बरस ! इसको ले लो, ले लो । यह प्रियक्षे मिलानेवाली संगमनीय मिए है जो पार्वतीजीके परएपोंकी ललास्ति बनी है। इसे जो घपने पास रखता है,उसे यह सीघ्र हो प्रियसे मिलवा देती हैं।।६६।।

राजा—[सुनकर] बरे! यह कीन मुफ्ते इस प्रकार बाजा दे रहा है। दिखकर] जान पहला है हरिलांके समान बनमें रहनेवाले किसी सुनिने मुक्तपर क्रणा की है। मग-वयु! बापके इस उपदेशके निर्मे बे बापका बामारी हैं। [मिंत उठाकर] है से समनीय मिंता | यह मुफ्ते उस पतनी कमरवाली सुन्वरीसे निका सीती तो मैं पुन्हें उसी प्रकार सपने मुकूदमें लगा जूंगा बेंसे सिवर्जीने बाल चन्द्रमाको सपने सिरको जटाओं में रख [परिक्रम्यावलोक्य च] ब्रये ! कि नु खनु कुनुमरहितामपि लतामिमां पश्यतो में सनो रमते। प्रयवा स्वाने मनोरमा मधेयम् । इयं हि।

> तन्त्री मेघजलार्द्रपरुलवतया धौताधरवाश्वभिः शून्येवाभरखैः स्वकालवि/हाद्विश्रान्तपुष्पोव्गमा । चिन्तामौनमिवास्थिता मधुलिहां शुन्दैविना लच्यते

> > चर्राडीमामवथय पादपतितं जातानुतापेव सा ॥६८॥

यावतस्या त्रियानुकारिच्या परिष्यङ्गग्राण्यो भवाचि । लए पेक्ख विष्णु हिझएँ भमामि । जह विहिजोएँ पुणि वहिं पाविमि । ता रएखें विष्णु करमि णिभंती । पुण यह मेल्लुहँ ताह कम्प्रन्ती ।।६९॥

( खते प्रेक्षस्य विना हृदयेन भ्रमामि । यदि विधियोगेन पुनस्ता प्राप्नोमि । तदारच्येन विना करोमि निभाति । पुननं प्रवेशयामि ता कृतान्ताम् ॥ )

[ इति उपसृत्य सता मालिङ्गति । ततः प्रविशति तत्स्यान एव उवंशी । ]

राजा—[ निर्मालिताक्ष एव स्वयं रूपियता । ] स्रये उर्वक्षीगात्रसंस्वर्धादिव निर्मूतं मे सरीरम् । तथापि नास्ति विश्वासः । हुतः —

समर्थये यत्त्रथमं त्रियां प्रति च शोन तन्मे परिवर्ततेऽन्यथा।

लिया है।।६॥। [पूमकर घोर देककर ] घरे ! इस बिना फूलवाली सताको देककर घो मेरा मन क्यो इतना उछला पड़ रहा है ? पर इसे देककर तो मेरे मनको मुल मिलना ही चाहिए क्यों कि—बारलके अससे चुने हुए कोमल पताले यह उस सुन्दरीके समान दिलाई दे रही है जिसके घोठ प्रामुखी खुल गए हो, फूननेका समय न होने से न फूनी हुई यह. ऐसी लगती है मानो इसने प्रामुखी खुल गए हो, फूननेका समय न होने से न फूनी हुई यह. ऐसी लगती है मानो इसने मोन बत दे रहता हो। इस प्रकार यह ऐसी जान पहती है मानो क्ये जो के स्वाच के स्वच के से स्वच के से स्वच के से से से किया या घोर में उसे मनानेक लिये उसके पैरी पड़ा या उस समय को वह स्टक्ट सम दी घी उसका पछताना कर रही हो।।६॥। तो चर्नू, घपनी प्रियक्त समान दिलाई देनेवाली इस लताको हो। तथा कर से से सा बाउँ तथा है मानो इस का पड़तान कर रही हो।।इस।। तो चर्नू, घपनी प्रियक्त समान दिलाई देनेवाली इस लताको हो। तथा कर से से सा बाउँ तो इस वनी दे हैं। मेर दे विपाल के सो से सा बाउँ तो इस वनी हर ले जाऊँगा कि फिर उसे पहुँ को धाने हो। तथा शहरी।।

[ भागे बढ़कर लताको गले लगाता है। उर्वशी था जाती है। ]
रात्रा—[ मिलें बन्द होनेपर मी स्थर्ष करतेका नाट्य करता हुण ] घरे ! मेरे वर्गरेष्को
ऐसा सुख मिल रहा है मानो उर्वशी हो नेरे शरीरले लिपटी हुई हो। फिर मी विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि—कै जिल-जिल बन्दुको भी भपनी प्यारी समक बेठता हैं वहीं सण् बरमें बदख बाती है। झब इस स्तानको छुनेसे मुक्ते सपनी प्यारीस मिलनेका सुख श्रतो विनिद्रे सहसाविलोचने करोमि न स्पर्शविभावितप्रियः ॥७०॥ [शर्नेश्रधुष्युन्मोल्य] कवं सत्यमेव प्रियतमा । [इति मुण्डितः । पति ।]

उर्वेशी—[बार्ण विमुज्य] समस्ससबु समस्ससबु महाराखो । (समास्वसितु समास्वसितु महाराजः।)

राजा-[संज्ञां लब्ध्वा] प्रिये ग्रह्म जीवितम् ।

त्वद्वियोगोद्भवे तन्त्रि मया तमसि मज्जता । दिष्ट्या प्रत्युपलब्धासि चेतनेव गतासुना ॥७१॥

उर्वयो - प्रकारतरकरणाएं मए प्रकाशिकवृतान्तो वसु महाराभ्रो । (भ्रम्यन्तरकरण्या मया प्रत्यक्षीकृतवृतान्तः सल् महाराजः ।)

राजा-अस्यत्तरकरणयेति न ससु ते वचनार्यमर्वमि ।

उदंशी—कहरूस्सं। इवं दाच प्तीददु महाराधी कं मए कोववसंगवाए एवं धवस्थन्तरं पाविदो महाराधी। (कथिश्याभि। एतत्तावस्थतीदतु महाराजो यन्त्रया कोपवशंगतया एतद-वस्थान्तर प्रापिशो महाराज:।)

राजा — करवारितः ! ताववहं प्रसावधितन्यः । त्ववृत्रांनावेवप्रसानवाद्यान्तः करराोऽन्तरात्मा । तत्कवयं कथमियन्तं कालमवस्थिता सया विना भवती ।

मोरा परहुआ हंस रहंग ऋति अग पव्चक्य सरिक्य क्करंगम । तुज्कह कारणे रएणभमन्ते को ख हु पुच्छिआ महूँ रोखंते ॥७२॥ (मदुर: परभुता हंसो रकाञ्चः धनिनंत्रः वर्ततः वरित्कुरङ्गमः।

तव कारहोनारण्ये भ्रमता को न खलु पृष्टो सया स्दता।।)

पिस रहा है इसलिये मैं मपनी मार्खे खोलूँगा ही नहीं ।।७०।। [घीरेले मार्खे खोलकर] मरे !

यह तो सममूच मेरी प्यारी ही है। [प्रस्ति होकर पिर पडता है।]

उर्वशी - [ग्रांस बहाती हुई] बीरज धरिए महाराज ! धीरज धरिए।

राजा—[मूक्कि जागकर] मात्र मैं जो गता प्यारी! हे सुन्दरी! तुम्हारे विक्रीहरू मैंचैरेमें द्वते हुए मैंने माग्यवश तुम्हें उसी प्रकार वा जिया है जैसे मरे हुएकी प्रास्त्र मिल जागा।।७१।

उवंशी - मैंने अपनी भीतरी इन्द्रियोंसे महाराजकी सब बातें जान सी थीं।

राजा-मैं तुम्हारे 'भीतरी इन्द्रिय' शब्दका अर्थ नहीं समझा ।

डवंडी — मैं बताती हूँ उसका घर्ष। पर धापके यह प्रार्थना है पहले मुक्ते क्षमा कर दीजिए क्योंकि मैंने ही कोच करके धापको इतना कट्ट पहुँचाया।

राजा — कल्याली ! तुन्हें मुक्ते नहीं समा गाँगनी चाहिए। तुन्हारे वर्षानसे ही भेरा भंतरारमा भौर बाहरी इन्द्रियां सब प्रसन्त हो गई हैं। पर यह तो बतासो कि इतने दिनों-तुन मेरे बिना रहीं कैसे ? बतासो। [बोर, कोयल, हंस, चकवा, गाँरा, हापी, पहाइ, नदी, किरलामें से कौन ऐसा रह गया जिससे मैंने बनमें मूम-मूमकर रोते हुए तुन्हारे निये नहीं पूछा।।७२॥ उर्वेशी — एव्यं श्रंतङ्करराप्यक्कोकिवृत्रुत्तंतो महारामो । (एवमन्तःकरराप्रस्यक्षीकृतवृत्ताम्तो महाराजः ।)

राजा--प्रिये । ग्रन्तःकरणमिति न सत्ववगच्छामि ।

उनंती—सुराह महाराधो । पुरा भधवता कुमारेल सासरे कुमारवर्ग गेण्हिय धक्खुलो साम गंधमावरणकच्छो धरम्भासियो । कियो च एस बिही । (म्युगोतु महाराजः । पुरा मगवता कुमारेला धावततं कुमारवतं वृहीस्वाकलुयो नाम गंधमावनकच्छोऽच्यासितः । कुतरवेण विवि: ।)

राजा-क इव।

वर्षती— जो किल इत्यिक्षा इसं पवेसं पविवर्षि सा लवाभावेत्य परितृष्णिमस्तिवि सि ।

किवी स्व स्वसं सावान्तो गोरोकरत्यरासतंत्रमं महिल वित्या तसी त्य मृश्विस्तिदि सि । तसी

सहं गुस्सावसंग्रहिस्या वेववासमस्य विदुत्तरिक्ष स्वगृहिशाकुरात्रा इत्यिक्षास्त्रपरिकृत्यारी

हुमारवर्ष्ण परिदृत्त । पवेकानस्तरं एच्च स्व कात्रप्राचेवत्वित्तवासतीलवाभावत्य परिपृषं मे

चवप् । (या किल स्त्री इसं प्रदेश प्रविद्यति सा लताभावेन परितृष्यतीति । इत्रक्षासं सापान्तः

गौरीचरत्यरासमय-मिल विना ततो न मोध्यत इति । ततोःस् गुरुवायर्थम्बद्वद्वया वेववासमयं

विस्मृत्याशृहीतानुन्त्या स्त्रीवनपरिहरणीयं कृषारवनं प्रविद्या । प्रवेशानन्तरमेव च काननोपान्तवित
वासन्तीलताभावेन परित्यतं मे कप्य ।)

राजा-प्रिये सर्वमुक्तन्त्रम् ।

श्रमखेदसुप्तमिप मां शयने या मन्यसे प्रवासगतम् । सा त्वं प्रिये सहेथाः कयं मदीयं चिरवियोगम् ॥७३॥

खबंशी -- मैंने प्रपनी भीतरी इन्द्रियोसे महाराजकी सब बाते जान ली थी।

राजा—प्यारी ! मैं सचमुच तुम्हारे इस "मीतरी इन्द्रिय" हास्यका सर्व नहीं समक्र सका हूँ।

उर्वशी-सृतिए महाराज ! बहुत दिन हुए नगवान् कात्तिकेवने सदाके लिसे कहाव्यं लेकर इस पवित्र गंपमादन पर्वतपर प्रपना देश जमाया धौर यह नियम बना दिया कि

राजा-क्या?

उदेवी—यही कि वो की यहाँ झावेगी यह सताके कवमें बदल जायगी। पर इस धापका उन्होंने यह उवाय भी बता दिया था कि वावेतीबोके चरखोंकी लकाईसे उत्पन्न होनेवाली मिखिके वाए बिना इस खायते खुटकारा नहीं हो सकता। युदलीके खायसे मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई कि में देवताओंके नियमको मूल गई झौर झायकी मनुहारको दुकराकर कार्तिकेसके उस बनमें पेठ गई जहाँ खियोंको नहीं आना चाहिए। पैठते ही बनके वाबेदर हो मैं बादनती लता बन गई।

राबा— प्रिये! ग्रव मेरी सम्क्रमें सब बात ग्राई। नहीं तो जब तुन मेरे वककर सी जानेपर भी मुक्ते दूर गया हुमा समक्र केती की तब अना तुम मुक्ते इतने दिनोंतक कैसे ग्रवन रह सकती थीं ।।७३।। देखी, ग्रामी तुम बिस मिएकी बात कह रही की, वह इवं तद्ययाकियतं त्वत्सङ्गननिवतं युनेवपलभ्य मस्त्रिप्रभावादासादिता त्वमस्मानिः। [इति मस्ति दर्शयति । ]

उर्वधी—बम्मो संवमलीको क्षत्रं मली। सदो स्त्रु महाराएल प्रांतिगिदमेत न्त्रेस्य पिकवित्य म्हि संबुत्ता। (बहो सङ्गमनीयोऽयं मणिः। व्रतः सतु महाराजेनालिङ्गितमात्रैव प्रकृतिस्थास्मि संवृत्ता। [मिल्मादाय मूर्चनि बहुनि।]

राजा — एवमेव सुन्दरि क्षरामात्रं स्थीयताम् ।

स्फुरता विच्छुरितमिदं रागेण मर्थर्ललाटनिहितस्य ।

श्रियसुद्धहति सुर्खं ते बालातपरक्तकमलस्य ॥७४॥ उर्वेबी—पिद्यंबद महंतो स्त्रु कासो तुए पददालबो लिग्गदस्स । कवाद प्रसुदस्सीत मं

उपवा—ापमयः महता क्ष्यु काला तुए पद्मृताखा ात्मभावस्य क्षयाः समुद्दस्यात म पक्तियोमो । ता एहि त्यिषुत्तस्य । (प्रियंवर महास्थलु कामस्तव प्रतिष्ठानान्निर्गतस्य । कदाविर-सूधिय्यन्ति महा प्रकृतयः । तदेहि निवतविद्ये ।)

राजा----यवाह भवती। [इति उत्तिवृतः।]

उर्वेशी— इस्य कथं महाराझो गंतुं इच्छवि । ( यय कथं महाराजो गन्तुभिच्छति । ) राजा—

व्यविरप्रभाविलसितैः पर्ताकना सुरकार्ध्वकाभिनवचित्रशोभिना । गमितेन खेलगमने-विमानतां नय मां नवेन वसर्ति पयोग्रुचा ॥७५॥ ( विषयः )

तुमसे मिलानेवाली मिए। यही है, जिसे मुक्तिसे पाकर मैंने तुम्हें पालिया है। [मिए। दिव-कार्ते हैं।]

उर्वेद्यों — क्या यही संगमनीय मिंगु है ? इससिये महाराजके गले लगाते ही मैं फिर जैसीकी तैसी बन गई। [मिंगु लेकर सिर चढ़ाती हैं।]

राजा — मुन्दरी ! अरु घर इसी प्रकार खड़ी तो रहो । सिरपर रक्सी हुई इस मिएसे चमकता हुमा तुम्हारा मूँह बात:कासके मूर्यकी किरएसि चमकते हुए कमलके समान सुहाबना लग रहा है ॥७४॥

उर्वश्री—हे मिठवोले! बाप बहुत दिनोंसे प्रतिष्ठान नगरीसे बाहर बाए हुए हैं ? क्या वाने बापकी प्रजा सुके ही इसके किये कोस रही हो । इसलिये बाइए, चलिए लौट चर्ले ।

राजा--- अँसा तुम चाहो । [ दोनों उठते हैं । ] उर्वेशी -- तो महाराज कैसे जाना चाहते हैं ?

राजा — मैं काहता हूँ कि विजतीकी क्षेत्रियोंताले और इन्त्रधनुषके नये विजातों विमान वने हुए नये मेधपर अडकर ही मैं धपने मगरको जाऊँ ॥७१॥

# पाविश्रसहश्रिरसंगमश्रो पुलश्रपसाहित्रश्रंगश्रश्रो । सेच्छापत्तविमासश्रो विहरह हंसजुश्रासश्रो ॥७६॥

( प्राप्तसहबरीमञ्जमः पुलकप्रसाधिताञ्जः । स्वेच्छाप्राप्तविमानो विहरति हंसयुवा ।। )

[इति निष्कान्तौ ]

॥ इति चतुर्थोऽङ्कः ॥

[ प्रपती प्यारीक्षे मिलकर पुलकित शरीरवाला यह जवान हंस अपने सनचाहे विमानपर चढकर उड़ा चला जा रहा है।।७६।।

[दोनों चले जाते हैं।]

॥ चौथा श्रंक समाप्त हुआ ॥

# पञ्चमो ऽङ्कः

#### [ततः प्रविश्वति हुच्टो विदूषकः ।]

विद्रवक — हो हो भो विद्विषा विरस्स कालस्स उन्जसी सहाधो एंवएवराण्यपुरेषु वेववारण्येषु विद्रिष्ठ पिकिरोहि प्रवारकंतो । पवितिष्ठ गण्यपं वार्गित तसङ्कारोवधारोहि पिकरोहि प्रवारकंतो रन्ज करीव । संताएलस्य विज्ञ ए किंवि ते होएं । धन्न तिहि सिक्षेती ति अध्यवविष्ठं निमान करीव । सा जाव तत्तमवदो स्वसंकरीयमाएलस्य प्रवारकंतो ति अध्यविष्ठं । ता जाव तत्तमवदो स्वसंकरीयमाएलस्य प्रवारकंत्रमध्ये सामाना होमि । (हो हो मो: विटच्या विरस्य कालस्योवंद्रों सहायो नन्दनवनप्रमुतेषु देवतारचेषु विद्वस्य प्रातिनृतः प्रियवयस्य: । प्रविश्य नयरिमदानी ससस्कारोवपारः प्रकृतिवारचुरवयमानो राज्यं करोति । सस्तानत्वं वर्जविष्वा न किमप्यस्य होनम् । स्व तिविविच्य इति मानवरोगं ङ्गायमुनयोः सङ्गवे देवीनिः सह कृताविष्येकः साम्प्रतमुवकार्यं प्रविष्टा । तवावत्वभवतोऽनिक्षयमाणस्यानुनेपारस्यक्षमाणे भवामि ।) [इति वरिकामित]

[नेपध्यं]

हुई। हुई। इक्रुबुरच्छुदे तालचेंटाथारे लिक्सिवम लोपमालो मए प्रष्टिलो ध्रम्भंतरिकतासिली मोतिरसलकोग्यो मली ध्रामिसस्वित्त्वा गिईल प्रक्रिकतो । (हा विक् हा विक् दुक्रुलोत्तत्त्वदे तालकुलायारे निक्षिय नीयमानो मया अर्पुरम्यन्तरिक्तासिनोमीलरलयोग्यो मिलरामिश्वसिद्धाना मुजेखासिल्ता ।)

### पाँचवाँ श्रङ्क

#### [प्रसन्न मनसे विदूषक भाता है।]

विदूषक—है है हैं है! यह तो बड़े मानश्यको बात हुई कि नन्दन बन झाँद देवताओं के बनोमें वर्षशोके साथ विहार करके मेरे प्रिय मित्र मोट झाए है धोर सब पपने नगरने माकर लोगोले गाई हुई साथर-मेंटसे प्रयन्त होकर राज करने नगे हैं। सब सन्तानको छोड़कर दन्हें किसी बातको कमी नहीं रह गई। साज पर्वका दिन होनेते वे देवियोके साथ औपगात्रो योर यमुनाओं के संगममें स्नान करके सभी रनिवासमें लोटे हैं। इसिलये जब-तक महाराब सपना साज-सिगार पूरा कर तब वक्त चर्नू मैं भी उनकी बन्दन-माला झादिमें सपना भाग पहले ही निकाल जूँ।] [मुमता है]

[नेपध्यमें]

हाय हाय! ताइकी पिटारीमें रेशमका दुकड़ा विश्वाकर उत्तपर में महारानीके मायेकी मिछा विषय चला जा रहा था कि इतनेमें एक गिद्ध क्ष्यटा भीर उसे मौनका दुकड़ा समक्षकर उठाकर उड़ गया। विद्वक:—[कर्ण दरना] सन्वाहितं सन्वाहितं। परमबहुमतो बबु सो बसस्तस्त संगमणीयो साम चुलामस्तो। सदो बबु सत्तमत्त्वेचन्द्रो एक्व तत्तम्बं तासलातो उद्विष्ट दरो मामन्वदि। बाह सं उदसन्याहि। (परवाहितगरवाहितम्। परमबहुमतः खतु स वयस्य सङ्कानीयो नाम सुतामितः। यतः सल्वसाय-नेपय्य त्व तत्र अवानावनाःदुत्वायेत सागन्वति। यावदेनमुपत्वर्योग। [इति निष्कातः।]

> ।।प्रवेशकः ।। [ततः प्रविशति सावेगपरिजनो राजा ।]

शजा-वेषक ! वेषक !

व्यात्मनो वधमाहर्तां क्वासौ विद्वगतस्करः । येन तत्प्रथमं स्तेयं गोप्तुरेव गृहे कृतम् ॥१॥

राजा-पदयाम्येनम् ।

असी मुखालंबितहेमसूत्रं विश्वनमधि मंडलचारशीत्रः । अलातचकप्रतिमं विद्दंगस्तद्रागलेखावलयं तनोति ॥२॥

कि नुसन्धन कर्तव्यम् । विद्वयकः—[उरेत्य] भो धनं एत्य थिलाए । सवराही सासलीको । (भोः । धननन घुलया ध्रपराची शासनीयः ।)

दिद्यक — [मुनते हुए] यह तो बड़ा बुत हुमा, बड़ा बुत हुमा। यह मिल्योंम धनोजी सनमतीय मिल्य महाराजको बड़ी प्यारी थी। इसीलिये महाराज बच्चरा विचार किए हुए ही धासन स्रोड़कर इथर चले भा रहे हैं। चलूँ। [जाता है]

।। प्रवेशक ।।

[सेवकोंके साथ घडराए हुए राजा आते है]

रात्रा — प्ररे तेषक ! वेषक ! वापनी मृत्यु प्रपते धाव बुलानेवाला वह चोट्टा पक्षी कही गया जिसने स्वयं रक्षा करनेवालेके ही चरने यह वहली चोरी की है ॥१॥

किरात--वह देखिए ! ग्रपनी चौंचने सोनेका बोरा पकवे हुए यह पक्षी ऐसा चक्कर लगा

रहा है मानो मिण्लिसे धाकाशमें लिख रहा हो।

राजा $-\frac{1}{6}$ , दिखाई देगया । मिलाके सोनेके डोरेको पकड़े हुए वेगसे जनकर काटता हुमा यह स्त प्रकार मिलाके रंगका कृंडल बना रहा है जैसे कोई बागकी चुकको जनकर देकर हुमा रहा हो ॥२॥ प्रव क्या करना चाहिए ?

विद्यकः—[पास जाकर] देखिए ! सब सपनी दया रहने दीजिए । अपराधीको वंड देना ही चाहिए । राजा-सम्यगाह भवात् । बनुर्धनुस्तावत्

यवनी - एसा श्राशियस्सं ( एवा अनेव्यामि । ) [ इति निव्कान्ता । ]

राजा - बयस्य ! न हश्यते स विह्याचमः । क्व नु सलु यतः ।

विदूषक:--भी : इवो दिक्कलंतेल अवगवी तो सासलीओ कुलवभीअरणी । ( मी: । इतो दक्षितात्तेनापगत: स शासलीय: कुलपभोजन: । )

राजा-[ परिवृत्यावलोक्य च । ] दृष्ट इदानीम् ।

प्रभाषल्लवितेनासौ करोति मखिना खगः।

अशोकस्तवकेनेव दिङ्गुखस्यावतंसकम् ॥३॥

यवनी — [ वायहस्ता प्रविश्य । ] भट्टा एवं हत्यावाबसहिबं सरासरणं । ( प्रते: ! एतढस्ता-वायसहितं वारासनम् । )

राजा - किमिबानीं शरासनेन । बारापयमतीतः स कव्यभोजनः । तथा हि ।

श्रामाति मखिविशेषो दरमिदानीं पतित्रेषा नीतः।

नक्तमिव लोहिताङ्गः परुषधनच्छेदसंयुक्तः ॥४॥

(कञ्चुकिनं विलोक्य ।) आर्थलातच्य !

कञ्चुकी – माज्ञापयतु देवः ।

राजा—मङ्कनादुष्यतां नागरिकः। सायं निवासवृक्षाश्रयी विकीयतां स विहगदस्यु-रीति।

राजा---ठीक कहा तुमने ! ग्ररे धनुव तो ले शाभो।

यवनी - मभी लाई । [चली जाती है।]

राजा—मित्र! वह दुष्टु पक्षीतो कही दिलाई नहीं दे रहा है। न जाने कियर चला गया?

विदूषक-वह मार डालने योग्य माँसखीमा पक्षी दक्किनकी मोर गया है।

राजा—[पूनकर देखता है।] वह दिलाई दे रहा है। वयकते हुए मिएको इचर-उचर वॉक्में लेकर उड़ता हुमा यह पक्षी ऐसा लग रहा है मानो दिलाके मायेगर चूड़ामिए। बौब रहा हो ॥३॥

यवनी-[ हाबमें बनुष निए भाकर ] यह नीविए हबरला धीर धनुष ।

राज्ञा— मज क्या होगा बनुषका! वह गिळ हो मेरे बाह्य की पहुँचसे बाहर निकल गया मीर उस मिलाको इतनी दूर उका ने जाकर यह ऐसा लगने लगा है मानो पने बादसकी इकड़ीके साथ रातको मंगल तारा यमक रहा हो ॥४॥ [कञ्चुकीको देसकर ] मार्ग सातक्य!

कञ्चुकी-- प्राज्ञा महाराज !

राजा—मेरी बाझासे नगरमें डुग्गो पिटवादों कि जब यह चोर संध्याको ध्रपने वोंसलेमें पहुँचे तो इसे स्रोजा जाय । कञ्चुकी-वदाझापयति देवः । [ इति निष्कान्तः । ]

विदूरकः—भो। उविवसतु अवं संवदं। कोंह गदो सो रखराकुम्भीलको भवदो सास-सादो मुण्डियसिट । (भो: ) उपविदातु अवातृ साम्प्रतम्। क्व गतः स रत्नकुम्भीरको भवतः सासनान्मीक्पते।)

राजा-[ विदूषकेगा सहोपविश्य ] क्यस्य ।

रत्नमिति न मे तस्मिन्मशौ प्रियत्वं विहक्कमाज्ञिप्ते ।

प्रियया तेनास्मि सखे सङ्गमनीयेन सङ्गमितः॥॥॥

विद्रुषकः — एवं परिगतस्थो म्हि किवो भवता । ( ननुपरिगतार्थोऽस्मि कृतो भवता । ) [ ततः प्रविद्याति सदारं मांस्पनादाय कञ्जुको । ]

क्रञ्चकी — जयत् जयत् देवः ।

अनेन निर्मिन्नतनः स वध्यो रोपेण ते मार्गणतां गतेन ।

प्राप्तापराधोचितमन्तरिचात्समौलिरत्नः पतितः पतत्री ॥६॥

[ सर्वे विस्मय रूपयन्ति । ]

कञ्चुकी----ब्राद्भः प्रकासितोऽयं मिराः कस्मै प्रदीवताम् । राजा----वेषकः ! गच्छ । ब्रानिशृद्धमेनं कृत्वा पेटकं प्रवेशय ।

किरात:-- जं भट्टा बारावेदि । ( यद्भनीजापयति । ) [ इति माँग गृहीस्वा निष्कान्तः । ]

राजा---मार्च लातव्य ! जानीते भवानु कस्यायं बाल इति ।

कञ्चकी---जैसी महाराजको बाज्ञा [चला जाता है।]

विदूषक — प्रव झाप बैठ जाइए महाराव ! वह रत्नका चोर आपके दंश्से वचकर जायग! कहाँ ?

राजा — [ विदूषकके साथ बैठकर ] मित्र ! उस पक्षीने जो रत्न चुराबा है उसे मैं रत्न होने के नाते नहीं, वरता इसलिये बादर करता हूँ कि उस संगमनीय मिलाने मुक्ते मेरी प्यारीसे मिला दिया था।।४॥

[ बाराके साथ मिरा लिए हुए कञ्चुकीका प्रवेश ]

कञ्चकी—जय हो महाराजकी जय हो। इस मारते योग्य पक्षीको धापके क्रोचने बाखा वनकर मार डाला भीर यह धपने प्रपरायका ठीक दण्ड पाकर बाकाशसे इस रत्नके साथ ही ही नीचे गिर पड़ा ॥६॥

[सद बाश्चर्यं करते हैं।]

कञ्चुकी—मैंने इस मिएको पानीसे घो डाला है। कहिए किसे दूँ ? राजा—वेत्रक ! जान्नो, इसे घागमें सुद्ध करके पेटीमें रख दो ।

किरात - जैसी महाराजकी बाजा। [ मिरिए लेकर जाता है। ]

राजा-क्यों प्रायं लातव्य ! कुछ यह भी ज्ञात हुमा कि बाख किसका है ?

कञ्चुकी-नामाक्कितोऽयं दृश्यते । न त् मे वर्लविवारक्षमा दृष्टिः । राजा-तेन हि उपनय शरं याबवहं निक्पसामि । [कञ्चुकी तथा करोति । राजा नामाक्षराध्यनुवाच्य विचारयति ।] कञ्चुकी-याबदहं नियोगमञ्जून्यं करोमि । [इति निष्कान्तः ।] विद्रयक:-- कि भवं विद्यारेषि । (कि भवान्विचारयति ।) राजा - भृषु तावत्त्रहर्त् नीमाक्षराशि । विदूषक:-- अवहिदो म्हि । (अवहितोऽस्मि ।) राजा-श्रूवताम् । [इति वाचयति ।]-

## उर्वशीसं भवस्याय मैलसनोर्धनुष्मतः

कुमारस्यायुषो बागाः प्रहर्तुर्द्धिषदायुषाम् ॥७॥

विद्रपक:--[सपरितोपम् ।] दिद्विमा संतारोस वड्डवि भवं । (दिष्ट्या सन्तानेन वर्षते भवानु ।)

राजा-सत्ते कथनेतत् । बन्यत्र नैमिवेयसत्रादिवयुक्तोऽहमुर्वस्या । न च मया कदाचि-दपि गर्भव्यक्तिरालक्षिता कृत एव प्रसुतिः । किंतु -

> त्राविलपयोधराग्रं लवलीदलपाएइराननच्छायम् । कानि दिनानि वपुरभृत्केवलमलसेव्हर्ण तस्याः ॥ ॥ ॥

कञ्चुकी—इसपर नाम तो खुदा हुआ दिखाई देता है पर मेरी आँखोंसे इसके प्रक्षर ठीक-ठीक पढ़ेनही जा रहे हैं।

राजा--- प्रच्छा, इवर लाग्नो बारा । मैं ही पहता हैं। [कञ्चुकी बारा देता है। राजा उस बारापर लिखे हुए नामके ग्रक्षरोंको बौचकर सोचते हैं।]

कञ्चुकी-सबतक चर्लुं में प्रपना काम करूँ। [जाता है।]

विद्रुषक---भाप सोच क्या रहे हैं ?

राजा-उस पक्षीको मारनेवाले बीरका नाम; सुनोगे ?

विदूषक - हाँ, बताइए।

राजा-सूनो ! [बॉचता है।] यह बारा पुरूरवा और उवंशीके बनुर्घारी पुत्र मायु नामके उस राजकुमारका है जो शत्रुधोंके प्रासा खींच लेता है ।।।।।

विदूषक-[संतोषके साथ] बापको पुत्र पानेकी बधाई ।

राजा-पर मित्र ! यह हो कैसे सकता है ? नैमिषेय यज्ञको छोड़कर मैं कभी उर्वशी-जीसे मलग नहीं रहा और इस बीच मैंने उनके शरीरमें कभी गर्मके लक्षण भी नहीं देसे, फिर यह पुत्र उत्पन्न कैसे हो गया? पर हाँ, एक बात है, सभी कुछ दिन पहले मैं उनके शरीरको देखता या तो उनकी घीलें घलसाई रहती थीं, उनका मुँह सवलीके पत्तोंके समान पीला पड़ गया वा और उनके स्तनोंकी चुंडियाँ सांवली पड़ गई थीं ।।५॥

विदूषकः मा नवं सब्बं माञ्चतीवामं विव्वाप्त संगवेतु । यहावरिणपूढाई तारणं चारिवाई । (मा भवाद सर्वे मानुयोधमें दिव्यानु संभावयतु । प्रभावनिमूदानि तासां चरि-तानि ।)

राजा-प्रस्तु ताबदेवं यथा भवानाह । पुत्रसंवरले तु किमिव कारणं तत्र भवत्याः ।

विदूषकः-भा हुर्दिक में रामा परिहरिस्सविति । (मा बृद्धां मा रात्रा परिहरिष्यतीति ।) राजा-कृतं परिहासेन । चिल्यतायु ।

विद्रुषक-को देवदारहस्साइँ तक्क्इस्सदि । (को देवतारहस्यानि तकंथिव्यति ।)

[प्रविश्य कञ्चकी]

कञ्चकी—जयतु जयतु देवः। देव ज्यवनाव्यमान्कुमारं गृहीत्वा सन्प्राप्ता तापसी देवं इच्टमिक्छति।

राजा-उभयमप्यविसम्बतं प्रवेशय ।

कञ्चकी—यदाज्ञापयति देवः । [इति निर्गम्य चापहस्तेन कुमारेशा तापस्या च सह प्रविष्टः ।]

कञ्चकी-इत इतो भगवती। [सर्वे परिकामति ।]

विद्रयक—[विनोवय] कि ख क्यु तो एसी तत्तमवं सालामकुमारको वस्त सामिकिको विद्रतसम्मदेषी अञ्चलाराओ। तह हि बहुषरं मवदो अञ्चलरेवि। (कि तु सनु स एय तत्रमवान्त्रत्रियकुमारको यस्य नामान्त्रितो वृध्यतस्यवेष्यर्थनाराव:। तथा हि बहुतरं भवतोऽदु-करोति।)

विद्यक--- प्राप मानुषी क्रियोंवानी सब बातें प्रप्तराघोंपर लागून समक्तिए। वे जो वाहें प्रपनी देवी शक्तिसे छिपाए रख सकती हैं।

राजा- तो जो तुम कहते हो वही बात होगी। पर उन्होंने पुत्रको छिपा क्यों दिया ?

विदूषक — इसलिये कि कहीं राजा मुक्ते बूढ़ी समक्तर छोड़ न दें।

राजा-प्रच्छा ठिठीली न करो । ध्यानसे सोचो । विद्यक-मला देवताम्रोंकी बातोंका भेद कोई पा सकता है ?

[कञ्चको बाता है]

कञ्चली—जय हो, महाराजकी जय हो देव ! च्यवन-ऋषिके झाश्रमसे एक कुमारका साथ लिए हुए कोई तपस्विनी धाई हैं और झापका दखेन करना वाहती हैं।

राजा-दोनोंको ऋटपट भीतर ले प्राची।

कञ्चकी---जंबी देवकी काला। | बाहर बाकर बीर फिर बनुषदारी कुसारको सीर तपस्तिनीको साथ लेकर बाता है ] इसर बाहर देवी, इसर से ।

सब पुमते हैं।]

विद्रपक—दिश्वकर] कही यही वह सन्निय-कुमार न हो जिसके नानवाना निद्रपर चनाया हुमायह मध्यन्त्र बासा मिला है धौर वो साथछे बहुत मिलता-जुसता सी है। राजा-स्थावेबम् बतः बहु । बाष्पायते निपतिता सम दृष्टिरस्मिन् वात्सल्यबन्धि दृदयं मनसः प्रसादः । संजातवेपयुमिरुज्यित धैर्यवृत्तिः इच्छामि चैनमदयं परिरब्धुमङ्गैः ॥६॥ कञ्चको - भणवति ! एवं स्थीयताल ।

[तापसीकुमारी स्थिती।]

राजा - सम्ब ! सभिवादये ।

तापसी — नहाभाग । सोमवंसविष्यारहत्त्रधो होहि । [डास्मगतम्] ग्रम्हो ग्राह्माविष्यदेशि विष्याची एवा इमस्स राएसिलो ग्राह्मो क्योरसी संबधो [प्रकाशम्] जाव प्रत्य वे गुढं। (महाभाग । सोमवंशिस्तारियता भव । यहो प्रताक्यातोऽपि विज्ञात एवास्य राजवेरायुगम्र ग्रोरसः सम्बन्धः । जात ! प्रत्यन ते गुरुष् ।)

[कुमारआपगर्भगञ्जलि बद्ध्या प्रसमिति।]

राजा — बस्सः । ब्रायुष्यान् भवः । कूमारः — [स्वगतम् ]

यदि हार्दमिदं श्रुत्वा पिता ममायं सुतोऽहमस्येति । उत्सङ्ग्रचितानां गुरुषु भवेत्कीदृशः स्नेदः॥१०॥ राजा—भगवति! किमायनत्रमयोजनवः।

राजा—हो सकता है। क्यों कि इसे देखते ही भी खें भर बाई हैं हृदयमें वासस्य प्रेम उसड़ा पड़ रहा है, जी खिला गया है मेरा बारीर भीरज खोकर कौयने लगा है भीर मेरी ऐसी इच्छा ही रही है कि इसे उठाकर कसकर अपने गलेसे लगालें ।।६।।

कञ्चकी-भगवती ! बस यहीं लड़ी रहिए। [तपस्विनी घौर कुमार लड़े रहते हैं।]

राजा-मैं प्रशाम करता है माता जी !

तापसी—हे बड़मानी ! प्रापसे चन्द्रबंश बड़े। [मन हो मन] घरे ! बिना बताए ही पता चल जाता है कि इस राजा धीर जुनारका सगा सम्बन्ध है [प्रकट] बेटा घपने पिताजीकी प्रणाम करों।

[हायमें बनुष लिए हुए ही कुमार हाथ जोड़कर प्रशाम करता है।] राजा—बश्स ! तुम्हारी बड़ी प्रायु हो।

कुनार—[मन ही मन] वब मुक्ते केवल यही सुनकर इतना प्रेम जमड़ रहा है कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनका पुत्र हूँ, तब जन बाबकों को अपने माता-पितासे कितना प्रेम होता होगा वो जम्हीं की गोदमें पत्रकर बड़े होते होंगे ॥१०॥

राजा-कहिए भगवती ! कैसे बाई ?

तापसी — पुरादु महाराघो । एसी बीहाऊ बाउबादमेतो एवा उब्बसीए । किबि रिएमिस्रं स्वेविस्त्वस मन हत्ते लासीविद्यो । कं बित्तमञ्जूनारवस्त बादकम्मादि सिहाराँ ते से मध्यवा स्वयत्ये स्वसंत सद्धाविद्वदे । गहोदविक्तमे वद्धाविद्वदे । गहोदविक्तमे वद्धाविद्वदे । गहोदविक्तमे वद्धाविद्वदे । गहोदविक्तमे । (पुराते नहाराजः । एव दौर्घायुरावृजीतमात्र एव उद्धेस्या किमपि निमत्तमवेद्य मम हत्ते न्यासीकृतः । यस्त्वियपुनारस्य वातकमादिविधानं तसस्य मगदता व्यवनोतावेष्य गुनिऽतस्य । गहोदिविधानं तसस्य मगदता व्यवनोत्रावेष्य गुनिऽतस्य । गहोदिविधानं तसस्य मगदता व्यवनोत्रावेष्य गुनिऽतस्य ।

रात्रा-सनायः खलु संवृतः ।

तापस—प्रक्रज । पुण्कसिमयकुसिएमिलं इसिकुमारएहिं सहगदेश इमिरा सस्समिषद्धं साधरिदं । (यद पुष्पसिम्कुमानिमित्त ऋषिकुमारकै: सहगतेनानेनाश्रमिषद्धमाबिरितम् ।)

विद्रषक:-[सावेगम्] कि विश्व। (किमिव)

तापसी—यहोदामिसो फिल गिद्धो पावनसिहरे लिलीप्रमालो प्रालेल लक्कोकियो बाखस्स (पृष्ठीतामियः किल गृष्टाः पादपशिकारे निलीयमानोऽनेन सक्योक्कतो बाखस्य ।)

[विदूषको राजानमवलोकयति ।]

राजा—तत्ततः। तापवी—तदो जवनद्वदुत्ततेल भग्नववा ववलेल धहं समाविद्वा—िलाज्जादेहि एवं जन्मतिहत्वे एगार्स ति । ता इच्छानि दों व जन्मि पेक्सिवुं। 'तत जपनव्यवृत्तातेन मणवना व्यवनाह्ं सगावित्यः—निर्यावयनवृत्तवेशहरले स्थाविति । तदिच्छानि देशीववंदी प्रेष्ठितम्।)

राजा - तेन ह्यासनमनुगृह्वात् भगवती ।

[तापसी उपनीत ग्रायन उपविश्वति ।]

तायसी—सुनिए महाराज ! जब यह चिरंजीव उत्पन्न हुमा तभी कुछ सोच-समक्रकर उर्वजी इते मेरे पास छोड़ गई। क्षत्रिय-कुशारके जितने जात-कर्म मादि सस्कार है वे सब मगवानु व्यवन ऋषिने करा दिए मौर पढ-सिल चुकनेपर हसे धनुष चलाना भी सिला दिया।

राजा- तब तो यह बडा भाग्यवानु है।

तापनी — मात्र फूल, सिमधा ग्रीर कुशालानेके लिये बदयह ऋषिकुमारोंके साथ वारहा याती इसने माश्रमके नियमसे उल्टाकाम कर डाला।

विदूषक - [घदराकर] क्या ? क्या ?

तापसी—एक गिद्ध मौसका टुकड़ा लिए हुए पेड़पर बैठा था। बस उसीपर ताककर **इसने** बाख चलादिया।

[विदूषक राजाकी ग्रोर देखता है]

राजा - तब, तब?

तापसी-—जब भगवानु च्यवनने यह सुना तब उन्होंने झाज्ञा दी कि उवंशीको धरोहर ले जाकर उसे सौंप प्राम्नो । इसीलिये मैं देवी उवंशीसे मिलने माई हैं।

राजा-तबतक ग्राप ग्रासन सुशोमित की जिए।

[ लाए हुए भासनपर तापसी बैठ जाती है । ]

सर्वाङ्गीयः स्पर्शः सुतस्य किल तेनमामुपगतेन ।

[कुमारो राजानमुष्यम्य पादग्रहण करोति । ] राजा—[कुमारमालिङ्गच पादपीठे चोपवेदय । ] बत्स इतस्तव पितुः प्रियसलं बाह्यसमा

विदूषकः -- किति संकिस्सदि । सं भ्रस्तमवासपरिचिवो एव्य सहामिश्रो । (किमिति

तावचन्द्रकरश्रन्द्रकान्तमिव ॥११॥

राजा—सार्यं लातव्य । साह्यतापुर्वजी । कञ्चकी—यवासाययति वेवः । [ इति निष्कान्तः । ] राजा—[ कुमारमवलोक्य । ] एहि एहि वत्स ।

आह्वादयस्व तावचन्द्रकरश्रनद्रका तापसी -- बाद! एवंदेहि पिवरम् । ( जात! नन्द्रय पितरम् )

शिक्कियते । तन्त्राश्चमवासपरिचित एव शास्त्रामृगः । ) कुमारः—[सस्मितम्] तात वंदे ।

क्ट्रितो वन्दस्व ।

```
विदूषकः - सोत्यि भवदो । बङ्ददु भवं । (स्वस्ति भवतो । वर्धतां भवान् । )
                         [ततः प्रविशत्युवंशीकञ्चुकीचः]
    कञ्चुकी-इत इतो देवी।
    उर्वशी--[ कुमारमवलोक्य ] को रण क्ख्नु एसो सवारणसरूपो पादपीठे सम्रं महाराएरण
संजमीयमाण्सिहण्डयो चिट्टवि । [तापसी ह्या । ] अम्मी सब्बवदी सूहदी असे मे पुलसी
    राजा-पार्यं लातव्य ! जामो उर्वशीको बुला तो लामो।
    कञ्चूकी-जैसी देवकी ग्राजा। [जाता है।]
    राजा-[कूमारको देखकर ] इधर भाषो वत्स ! इधर भाषो । कहते हैं कि पुत्रको छूते ही
सारा वारीर सुखी हो जाता है इसलिये तुम भी मेरे पास बाकर मुक्ते वैसे ही ग्रानन्द दो जैसे
चन्द्रमाकी किरसों चन्द्रकान्त मिसको बानन्द देती हैं।।११॥
    तापसी-जामी बेटा ! प्रपने पिताजीका जी मुखी करी ।
                    क्रिमार पास जाकर राजाके पैर छूता है।
    राजा- [ कूमारको गलेसे सगाकर उसे पैर-पीड़ेपर बैठाकर ] बस्स ! प्राने पिताके प्रिय
मिच इन ब्राह्मस्त्रको भी निडर होकर प्रसाम करो।
    विदूषक--- डर काहे का ? माअममें रहनेवाले बानरोंसे तो इसकी पहलेसे जान-पहचान
होगी ही ।
    कुमार — [हैंसकर] तात! प्राणाम।
    विदूषक -- तुम्हारा कल्याण हो । तुम कूनो-फलो ।
                         [उर्वशी धौर कञ्चकीका प्रवेश ]
    कञ्चकी-इधरसे बाइए देवी ! इधरसे ।
    उवंशी-[कुमारको देखकर ] यह हाथमें धनुष लिए हुए कौन है जिसे पैर-पीड़ेपर
बैठाकर स्वयं महाराज उसके बाल सँवार रहे हैं। [तापसीको देखकर] घरे, सत्यवतीको
```

**प्राक्तः महंतो क्लु संबत्तो ।** (को नु खल्देव सवास्तासनः पादणीठे स्वयं महाराजेन संयम्यमान-

```
शिखण्डकस्तिष्ठति । ग्रहो सत्यवतीस्चितोऽय मे पुत्रक ग्रायः । महान् खलु सवृत्तः । )
                             इति सहयै परिकामति । }
     राजा--[ उवंशी हट्टा । ] बत्स --
                   इयं ते जननी प्राप्ता त्वदालोकनतत्परा।
                                                 स्तनांशुकम् ॥१२॥
                   स्नेहप्रस्रवनिर्भिन्नमुद्धहन्ती
     तापसी — आव एहि। वच्युत्वच्छ मादरं। ( अत एहि। प्रत्युद्गच्छ मातरम्। ) [ इति
कुमारेल सह उवंशीमुपसपंति । ]
     उर्वशी-श्रंब पादवंदरां करेमि । ( ग्रम्ब-पादवन्दनं करोमि । )
     तापसी-वन्ने भलुरारे बहुमबा होहि । ( वस्से मर्तू बंहुमता भव । )
     कुमार-प्रम्ब समिवादये ।
     उर्वशी—[ कुमारमुन्नमितमुखं परिष्वज्य । ] वच्छ पिदरं ग्राराषद्दलको होहि । [ राजान-
 मुपेरम । ] जेदु जेदु महाराम्मो । ( बत्स पितरमाराधियता भव । जयतु जयतु महाराजः । )
    राजा-स्वागतं पुत्रवत्ये । इत बास्यताम् [ इत्यर्धासनं ददाति । ]
                    उर्वशी उपविशति । सबँ यदोचितमुपविशन्ति ।
    तापसी-वन्छे। एसो गहीदविक्को बाऊ संपर्व कवबहरो संबुत्तो। ता एवस्स वे भनुराहे
समक्तं शिज्जादिवी हत्यशिक्तेवो। ता विसञ्जेदं इच्छामि। उवदरुभद्द मह धस्तमध्म्मो।
( वरसे । एष ग्रुहीतविद्य ग्रायुः साम्प्रतं कवचहरः संवृत्तः । तदेतस्य ते मर्तुः समक्ष निर्यातितो
हस्त-निक्षेप:। तद्विसर्जयितुमिच्छामि । उपरुष्यते ममाश्रमधर्मः । )
देखकर ही मैं समऋ गई कि यह मेरापुत्र आयु है। अरे! यह तो बहुत बड़ाहो गया है।
[वड़ी प्रसन्त होकर घूमती है।]
    राजा-[ उर्वशीको देलकर बालकसे ] वत्स ! सो ये तुम्हारी माँ मा गई जो तुम्हारी
भोर टकटकी लगाए देख रही हैं भीर जिनकी चोली तुम्हारे प्रेममें टपके हुए दूघसे भींग गई
है ॥१२॥
    तापसी - यहाँ ग्राम्रो बेटा ! बागे बढकर माताका स्वागत करो। [कुमारको लेकर उर्वशीसे
मिलनेको मागे बढ़ती है। ]
    वर्वशो -- माताजी ! ब्रापके चरलोंमें प्रलाम करती हैं।
    तापसी-प्रपने स्वामीकी प्यारी बनी रही।
    कुमार-मा ! मैं प्रलाम करता है।
```

तायसी—वस्त्री | दिवसी बेठती है। सब यदास्थान बैठते है।] तायसी—वस्त्री | ठीकते यद-निकार धाव यह कुमार कवच बारख करने-योग्य हो गया है। इसनिये तुन्हारे स्वामीके सामने ही तुन्हारी घरोहर तुन्हें सीव देती हूँ। सब जाना **यो बाहती** हूँ स्वींकि मभी सायमता बहुत-सा काम मेरे बिना स्का पढ़ा होया।

करनेवाले बनो । [राजाके पास जाकर] जय हो, महाराजकी जय हो ।

उर्वशी -- [कुमारका मुख ऊपर उठाकर उसे शरीरसे विपटाती हुई ] वत्स ! पिताकी सेवा

राजा - पुत्रवतीका स्वागत है। बाब्रो, यहाँ बैठो। [ ग्रपने ग्राघे बासनपर बैठा लेते हैं। ]

उवंशी—चिरस्स बण्यं देश्यिम महिमवरं मिनिस्तिष्ट् । सा सङ्काणि विसन्तिष्ट् । भ्रमणुष्यं उत्तर उवरोहित् । ता गण्यमु मण्या पुत्तो वंसत्ताच । (विरस्वायाँ हट्टाऽपिकतरम्बित्-ष्णास्मि । न सक्तोमि विसन्दुम् । अन्यार्थ्यं पुनक्ररोद्ध् म् । उद्गण्यस्तायाँ पुनवंशनाय ।)

राबा-अम्ब ! भगवते व्यवनाय मा प्रशिपातय !

तापसी-एव्यं मोडु। (एवं भवतु।)

कुमार:--बार्ये ! सत्यं यदि निवर्तसे मामप्याधमं नेतुमहीत ।

राजा—प्रविध कत्सः ! उचितं स्वया पूर्वस्मित्राधने । द्वितीयमध्यासितुं तव समयः ! तापसी—जाद । गुरुप्रत्यो वस्तरं सञ्चिष्ट । (जात । गुरोवं वनमनुतिष्ठ ।)

कुगरः—तेन हि । यः सुप्तवानमदङ्के शिखण्डकण्ड्यनापलम्बसुखः ।

तं मे जातकलापं प्रेषय मश्चिकएठकं शिख्तिनम् ॥१३॥

तापसी-[विहस्य ।] एव्यं करेनि । (एवं करोनि ।)

उनेशी-अधवित ! पाववंदासं करेनि । (भगवित ! पादवन्दनं करोमि ।)

राजा-भगवति ! प्रश्वमामि ।

तापसी--तोत्य भोसु तुम्हाराम् । (स्वस्ति भवतु कुमम्यम् ।) [इति निष्कान्ताः ।]

राजा-[उर्वशी प्रति] कल्याखि ।

चर्षधी--- हतने दिनोंपर तो साथ मिली है। सभी साथसे मिलकर वी ही नहीं अरा इसियो साथको जाने देनेको जी हो नहीं चाहता। पर साथको रोक रखना भी बढ़ा सन्त्याय होगा, इसियो साथ जाती हैं तो जार्ये पर फिर दर्शन समस्य दीविष्या।

राजा-माताजी ! भगवानु व्यवनके मेरा प्रणाम कहिएगा ।

तापसी-धण्छी बात है।

कुमार—आर्थे! यदि भाष सचमुच सोटी जा रही हो तो मुक्ते मी सरस्य नेती चली।

राजा---परे बरख ! तुन ब्रह्मचर्य धाश्रममें रह चुके हो श्रव तुन्हें गृहस्य शास्त्रममे रहना चाहिए।

तापसी - बेटा ! पिताजीका कहना मानो ।

कुमार—तो प्राप मेरे उस बड़े-बड़े पंजींबाते मिलुकण्डक नामके मोरको यहाँ भेज वीजिएमा जो मेरी गोरवें सोवा-सोवा धनना तिर मेरे हावाँसे खुजलाए जानेका मानन्य विदा करता वा ॥१६॥

तापसी-[हॅसकर] मच्छा नेज द्वी ।

वर्वशी-भगवती ! मैं चरलोंमें प्रसाम करती हूँ ।

तापसी--तुम दोनोंका कल्याख हो । [बखी बाती है ।]

## अद्याहं पुत्रिशामग्रयः सत्पुत्रेशासुना तव । पौलोमीसंभवेनेव जयन्तेन पुरन्दरः ॥१४॥

[उवंशी समृत्वा रोदिति ।]

विद्यकः — [विलोक्य सावेगम्।] भो कि छ क्यु सम्पर्ध झलहोदो एक्षवदे झस्युमुही संयुक्ता। (भी: कि नुसनु साम्प्रतमत्र भवतो एकपदे प्रवृश्वती संनृता।)

राजा-[सावेगम्।]

किं सुन्दरि ! प्ररुदितासि समोपनीते वंशस्थितेरधिगमान्महति प्रमोदे । पीनस्तनोपरिनिपातिभिरानयन्त्री सुक्तावलीविरचनां पुनरुक्तिमस्नैः ॥१५॥

[इति ग्रस्या बाब्यं प्रमाष्टि ।]

जर्वे शी— पुराष्ट्र महारामी । वडमं जरा पुत्तरं सरासपुरिष्ण झारांदेरा विद्युपरित स्त्रि । वार्षिण महित्तर्वाल पुत्तरिको समझी मह हिष्टम्य बाम्रालित । (त्रुराोषु महाराजः । प्रवर्ष पुतः पुत्रदर्शनप्रप्रेत्वानन्देन विस्तृतास्त्रि । इदानीं महेन्द्रसंकीतंत्रेन स्मृतः समयो सम हृदयनायासयति ।)

राजा -- कच्यतां समयः ।

वर्वशी—सहं पुरा महाराधगहोवहिषका गुक्तावसंमुदा महिबेल कालसा। (पंह पुरा महाराजग्रहीतहृदवा गुक्तापसमूदा महेन्द्रेण बालापिता।)

राजा-किमिति।

राजा — [बर्बशीये] हे करुवाएं। ! तुम्हारे इस सुजुजको पाकर झाज मैं सभी पुत्रवालोंसे उसी प्रकार वढ़ गया हूँ जैसे इन्द्राएगिसे उत्पन्न हुए जयन्त्रको पाकर इन्द्र ।।१४।।

[उबंशी कोई बात स्मरस करके रोने लगती है।]

विदूषक—[देलकर, वबराए हुए] घरे ! यह क्या ? यह ग्रवामक भागकी श्रीकों में प्रीमुक्यों जा गए ?

राजा—[पबराकर] हे सुन्दरी! ऐसे शुन धवसरपर तुन रो रही हो बब मेरे वंगकी बढ़ानेवाला पुत मुझे मिला हो। तुन धपने मोटे स्तनोपर गिरनेवाले धाँनुधाँसे दूखरे हरकी नहीं व्ययं क्यों बना रही हो ॥१॥ [उसके धाँनु वॉखता है।]

जर्वशी—मुनिए महाराज ! यहले तो मैं पुत्रका मूँह देखकर ऐसी सगत हो गई कि सब मून ही गई थी पर जब आपने धनी इन्द्रका नाम सिया तो मुक्ते एक बात स्मरला हो आई है जो मेरे हुदयको कजोट रही है।

राजा-कहो, स्या बात है।

उनंदी — बहुत दिन हुए, प्रापसे प्रेम करनेपर भरत मुनिने मुक्ते शाप दे दिया था । उस दापसे मैं बहुत घदरा गई थी । तब इन्द्र मगदान्ते मुक्ते माला दी वी ...... उवंधी—जवा तो वे विम्नतहो राएसी तुइ तमुण्यन्तस्य वंतकरस्त मुहं वेविज्ञसमित तवा तुए मुमो वि मम समीवं मामतव्य ति । तवो मए महाराज्ञविक्षोध्रमीववाए जानेसेनो एक विज्ञायम- दिविन्तं भमवां ववएस्त मामतव्य ति । तवो मए महाराज्ञविक्षोध्रमीववाए हार्वध्रमात्र रिविक्तत्तो । त्याच कर्याच प्रवृत्तां प्रत्य के वोहाक माज । ति क्रव्यतीए ताल् विज्ञाविद्यां एको ये वोहाक माज । एतिस्रो मे महाराएएं तह संवासो । (यदा च मे प्रियसको राज्ञविस्त्वित तथुत्पन्नस्य वंशकरस्य प्रक्र में महाराएएं तह संवासो । (यदा च मे प्रियसको राज्ञविस्त्वित तथुत्पन्नस्य वंशकरस्य प्रक्र मिलायो महाराज्ञविद्योगमीवस्त्रया जातामान एव विद्यागमितित मयवतवस्थ्यवनस्यात्रमे एव पुत्रक मार्चावाः सत्यवस्या हस्तेप्रकाशं तिवित्ताः प्रव तियागमितित प्रव मे दोवांग्रमात्रः। तत्वतावानमे महाराज्ञव सह संवासः । तत्वतावानमे महाराज्ञव सह संवासः )

[सर्वे विवारं नाटवन्ति । रात्रा मोहमुपगच्छति ।] विदूषकः—ग्राम्बरुष्णं सम्बन्हरुण् । (प्रवह्माण्यमबह्मण्यम् ।) कञ्चको—समाहबसित समाहबसित सप्राराजः ।

राजा---[समाध्यस्य सनिःश्वासम् ।] बहो सुस्रप्रयाबता वैवस्य ।

श्राश्वासितस्य मम नाम सुनोपलब्ध्या सद्यस्त्वया मह क्रशोदरि वित्रयोगः। व्यावतितातपरुजः प्रथमाश्रवुष्टया बृचस्य वैद्यत इवान्निरुपस्थितोऽयम् ॥१६॥

विद्वक: — प्रमं तो प्रत्यो प्रस्तान्यास्त्रक्यो संबुक्तो । संवरं सक्कीम प्रकारक्या स्कूक्तं वैक्तिम तकीक्सं गंदक्यं ति । (मर्व सोऽपॉऽनक्तिवन्यः सवृत्तः । साम्प्रतं तकंबाम्यत्र भवता बल्कलं हृद्दीस्वातयोवनंगनतक्यमिति ।)

उर्वेशी—यही कि तुन्हारे प्यारे भित्र रार्वाध जब तुमसे उत्थन्न हुए पुत्रका मूँह रेस में तब सुम फिर मेरे पास भीट धाना। इसिस्त्य जेसे हो यह सातक उत्थन हुया वैसे हो मैंने इस बरसे इसे मगवान व्यवनके घात्रममें पढ़ाने-लिखानेके बहाने घायां सत्यवतीके पास वरोहर बनाकर छोड़ दिया वा कि यदि कहीं घाय इसे रेस लेंगे तो मेरा घाषका बिछोड़ हो जायगा। घाज बन्होंने मेरे इस विसंजीव पुत्र सायुको पिताको देसा करने योग्य समस्कर लीटा दिया है। इसियों बस माजतक ही मैं, महाराजके साथ रह कस्त्रीयों।

[सब दुक्की होते हैं भीर राजा मूखित हो जाते हैं।]

विदूषक-बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ।

कञ्चकी-[डाडस बेंपाता हुमा] धीरज परिए महाराज ! घीरज परिए।

राजा—[मूझिंस जायकर लड़ी श्रीत केते हुए] बरे, दैव मेरे शुक्को फूटी श्रीकॉ नहीं देखना पाहता। साज ही तो दुकको पाकर नेरा वो ठंडा हुया या और साज ही तुम चल दीं। वह तो ठीक ऐसा ही हुया जैसे पहली वचसि ठडाए हुए बुखपर प्रचानक विजयी द्वट पड़ी हो ॥१६॥

विदूषक — बान पड़ता है कि कुछ प्रोर मी विपलियों ट्रट पड़नेवासी हैं। मुसे तो भव यह सटका हो रहा है कि बरकल पहनकर महाराज कहीं तपोवनको न वल दें। वर्षणी—मं वि मंदनाहाँ हिन्दवित्वस्य पुलस्य लामासंतरं सम्पारोहरोस् प्रवसिवकस्य विष्यपोक्षपूर्वि महाराजो समस्यवस्यवि । (मार्याप मन्द्रणाविनी हृतविनयस्य पुत्रस्य बामानन्तरं स्वर्गारोहरोनावसितकार्यं वित्रयोगपूर्वी महाराजः समर्थविष्यति ।)

राजा-सुन्दरी मा मंबम्।

न हि सुलमवियोगा कर्तुमात्मभियाखि प्रभवति परवत्ता शासने तिष्ठ मर्तुः । अहमपि तब सुनावद्य विन्यस्य राज्यं विचरितसृगयुधान्याश्रयिष्ये वनानि ॥१७॥

कुमार:--नाहंति तात: पुक्रवपारितायां पूरि बम्यं नियोवियतुम् ।

रावा-प्रिय बत्स । मा मैक्स् ।

शमयति गजानन्यान्गन्धद्विपः कलमोऽपि सन

भवति सुतरां वेगोदश्रं श्रुजङ्गशिशोर्विषम् । श्रुवमधिपतिर्वालावस्थोऽप्यलं परिरचितं

न खल वयसा जात्यैवायं स्वकार्यसहो भरः ॥१८॥

मार्थं सातव्य।

कञ्जुकी — बाज्ञापवत् देवः ।

उपैशी—मीर मेरे जैसी ममागिनीके लिये भी महाराज यही सोचते होंगे कि पढ़ा-लिखा पूज पानेसे इसका काम हो गया है इसलिये सब यह स्वर्गको चली जा रही है।

राजा—ऐया न कही दुन्दरी ! तुन निस्त दराधीनताके कारण मुक्ते छोड़कर जा रही हो उससे मनवाही वस्तु तो मिल नहीं उकती इसमिये जायो, तुन प्रपने स्वामीकी साझाका पालन करो सीर मैं भी साथ तुन्हारे पुत्रको राज्य सौंपकर इवर-त्रय पूगनेवाले हरिखोंसे भरे तथोबनमें जाकर रहने नतात हैं ।१७॥।

कुमार—पितावी ! रबके जिस जुएको बड़ा बैन सींचता हो उसे छोटेसे बछड़ेके कन्येपर बालना ठीक नहीं है।

राजा—ऐसान कहो बस्त ! जैते र्रजी जातिके हाथीका बच्या भी दूसरे हाथियोंको पखाड़ सकता है भीर संपोतेका तिय बड़े सीपके वित्र जैता ही नयंकर होता है, वेंदे ही राजाका पुत्र, बानक होते हुए भी पृथ्यीका ठीकसे पाजनकर सकता है क्योंकि अपने-अपने कर्षाव्य पालन करनेकी सिक्त सरसासे नहीं बस्त् वाति वा स्वनाबसे ही उत्पन्न हो जाती है।।१६।। आर्थे सातस्य !

कञ्चुकी-साज्ञा कीजिए नहाराज।

राजा — मेरी थोरखे समास्य परिवदको सुबना दो कि झायुके राज्याजियेकका स्रवन्त किया वाय।

कञ्चुकी--जैसी महाराजकी भाजा। [दुवी होकर चना बाता है]

राजा-- [ ग्राकाशमवलोक्य । ] कि नू ससु निरभ्रे विद्युत्संपातः ।

```
उर्वेशी — [ विमोक्य । ] धन्मो असर्व सारतो । ( ग्रहो भगवान् नारदः । )
    राजा - [ निपुरामवसोस्य । ] स्रवे भगवान् नारवः । य एवः -
  गोरोचनानिकपपिक्रजटाकलायः संलच्यते शशिकलामलवीतसूत्रः।
  म्रुकागुर्वातिशयसंमृतमण्डनश्रीः हेमत्ररोह इव बङ्गमकल्पष्ट्वः ॥१६॥
ब्रघ्यं ताबवस्मे ।
    उर्वेशी--[ ययोक्तमादाय । ] इसं अस्तवदे स्नरिहत्या । ( इयं भगवतेऽहंता । )
                     [ ततः प्रविशति नारदः । सर्वं उत्तिष्ठन्ति । ]
    नारदः---विजयतां विजयतां मध्यमलोकपालः।
    राजा - [ उर्वशी हस्तादध्यं मादायावज्यं च । ] जगवन्त्रभिवावये ।
    उवंशी - भद्मवं परामामि । ( भगवत् प्रशामामि । )
    नारदः -- प्रविरहितौ दम्पती भूयास्ताम् ।
    राजा---[ धाश्मगतम् । ] प्रपि नामैवं स्यात् । [ कुमारमाहिलच्य प्रकाशम् । ] वस्त भन-
वन्तमभिवादयस्य ।
    कुमार:-भगवान् । धौर्वज्ञेय धायुः प्रलमति ।
                     [ सब लोगोंकी घाँखें चकवाँव हो जाती हैं। ]
    राजा—[ माकाशकी मोर देखकर ] खुले झाकाशमें यह दिवली कैसी ?
    वर्वधी-[देखकर] घरे! ये तो भगवान् नारद है!
    राजा--[ ध्यानसे देखकर ] हाँ, ये तो सचमुच अगदानु नारद ही हैं जो गोरोचनाके समान
पीली जटावाले कन्येपर चन्द्रमाकी कलाके समान उजला जनेऊ पहने ग्रीर मोतियोंकी माला
गलेमें पहने हुए ऐसे उतरे बले बा रहे हैं मानो सुनहरी शासावासा कोई बलता फिरता कल्पवृक्ष
बतरा चला बारहाहो ।।१६॥ लाबो, इनकी पूजा करनेके लिये सब सामग्री तो ले बाबो ।
    जर्वशी-[ सब सामग्री लाकर ] यह रही देवविकी पूजाके लिये सामग्री।
                   [ नारदजी प्रवेश करते हैं, सब उठ खड़े होते हैं। ]
    नारद-मध्यम सोककी रक्तावाले महाराजकी वय हो, वय हो।
    राजा-[ अवंशीके हाक्से पूजाकी सामग्री लेकर ग्रीर पूजा करके ] मगवतू ! ग्रीमवादन
करता है।
    चर्वेची--अगवात् ! मैं प्रशास करती हैं।
    नारव-नुम बोनोंका कत्री विखोह न ही।
    राजा-[मन ही मन ] वदि कही ऐसा हो जाता। [कुमारको गले लगाकर प्रकट ]
वत्स ! यगवाम नारवको प्रताम करो ।
    कुमार--भगवतु ! उर्वशीका पुत्र सायु धापको प्रशास करता है।
```

नारदः — झायुष्मानेषि । राजा— सर्वे विष्टरोऽनगृद्धातास ।

```
नारदः--तथा। [ इत्यूपविष्टः। ]
                              [सर्वे नारदमनूपविशन्ति । ]
    राजा-[ सर्वनयम् ] भगवन् किमागमनप्रयोजनम् ।
     नारदः--राजन् । अयतां महेन्द्रसन्देशः ।
    राजा - सर्वत्रितोऽस्मि ।
    नारदः--प्रभावदर्शी मधवा बनवमनाय कृतबुद्धि भवन्तमनुशास्ति ।
    राजा-किमाज्ञापयति ।
    नारदः- त्रिकालविश्वभिर्मानिभिराविष्टो महान्तुरासुरसंगरो भावी । भवाश्च सायुगीनः
सहायो नः । तेन न त्वया शस्त्र संन्यस्तव्यम् । इयं चोर्वशी यावदायुस्तव सहवर्मचारिस्ती
भवस्विति ।
    उवंशी-[ ग्रपतार्थ । ] मन्महे सत्सं विश्व मे हिश्रशादी श्रवलीई । ( ग्रहो शस्यमिव मे
हृदयादपनीतम्।)
    राजा-- परवानस्मि डेवेश्वरेग ।
   नारद - तुम्हारी बढी भाय हो।
   राजा-देवाँव ! बाइए, यह धासन पवित्र की जिए।
   नारद-प्रच्छी बात है।
                     निरद मुनिके बैठनेपर सब बैठ जाते हैं। ]
   राजा-[ नम्रतासे ] कहिए भगवन् ! कैसे मानेका कष्ट किया ?
   नारद -- इन्द्रने कुछ सन्देश भेजा है वह सुनिए--
   राजा -जी मैं मन रहा है।
   नारब-प्रथमी देवी शक्तिसे सबके मनकी बातें जाननेवाले इन्द्रने जब देखा कि आप वन
जानेकी तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने यह कहलाया है---
   राजा-हाँ, उन्होंने क्या बाजा दी है ?
   नारद-निकालदर्शी मूनियोंने मनिष्यवासी की है कि देवताओं भीर राझसोंमें बड़ा मारी
संप्राम होनेवाला है भीर संग्राममें कुशल भाग, हम लोगोंकी सदा सहायता करते ही हैं इसलिये
भाष शस्त्र न छोडें। यह उर्वशी जीवन-भर भाषकी संविनी रहेगी।
    उर्वशी -- [ बलग ] मेरे जीका तो जैसे कौटा निकल गया।
    राजा-मैं तो इन्द्रका सेवक ही हैं।
```

त्वत्कार्यं वासवः क्वर्यान्वं च तस्येष्टमाचरेः।

नारद:-- युक्तम् ।

करो ।

नारद — बायका कल्यासा हो। राजा — कुलके प्रधान बनो। उवंशी — पिताके मक्त बनो।

```
सूर्यः समेधयत्यग्निमग्निः सूर्यं च तेजसा ॥२०॥
    [ भाकाशमवलोक्य । ] रम्मे । उपनीयतां स्वयं महेन्द्रेश संभूतः कुमारस्यायुवा यौवराज्या-
भिषेकः ।
                           [ प्रविष्टा यथोक्तहस्ताऽप्सरसः । ]
    घप्सरसः-भग्नवं इमे धिमसेग्रसंभारा । ( भगवन्नेतेऽभिषेकसंभाराः । )
    नारदः — उपवेश्यतामयमायुष्मान्भद्वपीठे ।
    रम्भा-इबो बच्छ । (इतो वत्स ।) [इति कुमारं भद्रपीठ उपवेशयति ।]
    नारद - [ कुमारस्य शिरसि कसशमावर्ग्य । ] रम्मे ! निर्वत्र्यता शेषो विधिः ।
    रम्भा- [ ययोक्तं निवंत्यं ] बच्छ ! पराम भग्नवंतं पिवरी ग्रा। (वत्स ! प्रसाम भगवन्तं
पितरी च।)
                           [ कुमारी यदाक्रमं प्रसमित । ]
    मारदः -- स्वस्ति भवते ।
    रांजा-कुलपुरंथरी भव ।
    उवंधी-पिबुरगो भाराहभो होहि। (पितुराराधको भव।)
    नारद-ठीक ही है-जैसे सूर्य अपने तेजसे प्राप्तिको उकसाता है और अपन सूर्यको अपने
तेजसे बढ़ाता है वैसे ही इन्द्र तुम्हारा काम करें भीर तुम इन्द्रका काम करी ॥२०॥ [ भाकाशकी
भीर देखकर ] रम्भा ! स्वयं इन्द्रने कुमार बायुके युवराज बननेके उत्सवके लिये जो सामग्रियाँ
भेजी हैं दे सब ले तो बाबो।
               [ जपर कही हुई सामग्रियाँ लिए हुए अप्सराएँ आती हैं।]
    भप्सराएँ-महाराज, समिवेककी सामग्री या गई।
    मारद—भ्रायुष्मामुको पोढ़े पर बैठाम्रो ।
    रम्मा-इथर वस्त इथर, (कूमारको मद्रपीठ पर बैठाती है।)
```

नारव---( कुमारके सिरपर धमिषेक करके ) रम्माजी द्येष विश्वि पूरी कीजिए । रम्मा---( विश्व-पूर्वक ब्रमिषेक करती है ) वस्त, महाराज नारद धौर माता-पिताको प्रलाम

(कुमार कमसे प्रलाम करते हैं।)

[ नेपच्ये वैतालिकद्वयम् । ]

वैतालिको--विजयता युवराजः ।

प्रथम:--

श्यमरम्बनिरिवात्रिर्श्रमणोऽत्रेरिवेन्दुः

बुध इव शिशिरांशोर्बोधनस्येव देवः।

भव पित्रसुरूपस्त्वं गुर्खेलोंककान्तैः

श्रविशयिनि समस्ता वंश एवाशिषस्ते ॥२१॥

दितीय:---

तव पित्तरि प्रस्तादुन्नतानां स्थितेऽस्मिन्

स्थितिमति च विभक्ता त्वय्यनाकम्पधैर्ये ।

श्रधिकतरमिदानीं राजते राजलच्मीः

हिमवति जलधी च व्यस्ततायेव गङ्गा ॥२२॥

श्रव्सरसः—[ उर्वतीमुपे:य । ] दिहिषा पिससही पुत्तस्त बुवराग्रसिरीए भत्तुसो प्रविरहेस म बब्दि । (दिष्ट्या प्रियससी पुत्रस्य युवराजिश्रया मर्तुरिवरहेगा च वर्षते ।)

वर्वशी — सं साहारस्रो एसो धन्भुवयो । [ कुनारं हस्ते गृहीत्वा । ] एहि वण्छ । जेटूमावरं क्रभिवंबेहि । [ ननु साधारता एषोऽन्युदयः । एहि बस्स । ज्येष्ठमातरममिवन्दस्य । )

क्रिमारः प्रतिब्ठते ।

#### (नेपध्यमें दो वैतासिक )

दोनों-युवराजकी विजय हो।

पहला बैतालिक - तुम भपने माता-पिताके वैसे ही योग्य पुत्र बनी जैसे ब्रह्माजीके सुपुत्र समर मुनि धतिजी हुए, सति मुनिके चन्द्रमा हुए, चन्द्रमाके बुव सीर बुधके पुरूरवा हुए हैं। तुम्हारे इस जगसे निराले बंधमें और सब भागीर्वाद तो पहले ही फल चुके हैं ॥२१॥

दूसरा वैतासिक-- ऊँचे-ऊँचे सोगोंमें श्रेष्ठ तुम्हारे पिता हैं और उनके तुम बढ़े साहसी सीर मर्यादा पालनेवाले पुत्र हो। तुम दोनों ने एक सी मक्ति रखनेवाली यह राज्य-लक्ष्मी उसी प्रकार भौर भी शोभा देने लगी है जैसे हिमालय पर्वत और समुद्र दोशोंमें समान रूपसे अस्ति करने बासी गंगाजी शोमा देती हैं ॥२२॥

घप्सराएँ—[ उर्वशीके पास जाकर } सक्ती उर्वशी ! पुत्रके यौवराज्याभिषेककी छीर सदा पतिके पास रहनेकी तुम्हें बचाई।

उवंशी---यह सीमान्य तो हम तुम दोनोंका एक-सा ही है। [कुमारका हाद वामकर] चलो बत्स ! वड़ी मौको प्रस्ताम कर आस्रो ।

[ कुमार जानेको तैयार होता है। ]

राजा-तिष्ठ । सममेव तत्र भवत्याः समीपं वास्यामस्तावत् । सारदः-

> भायुषो यौवराज्यश्रीः स्मारयत्यात्मजस्य ते । श्रमिषिक्तं महासेनं सैनायत्ये महत्वता ॥२३॥

राजा-बनुगृहीतोऽस्मि मधवता ।

मारदः--मो राजन् । कि ते भूषः त्रियमुपकरोतु पाकशासनः ।

राजा-यदि ने मधका प्रसन्तः किमतः परमिन्छानि । तथापि-इदमस्तु ।

[ गरतवानवत्र ] परस्परविरोधिन्योरेकसंश्रयदुर्लमम् । सङ्गतं श्रीसरस्वत्योर्भृतयेऽस्तु सदा सताम् ॥२४॥

धपि च ।

सर्वस्तरतुदुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु । सर्वः कामानवामोतु सर्वः सर्वत्र नन्दत् ॥२४॥

> [ इति निष्कान्ताः सर्वे । ] ॥ इति पश्चमोऽद्यः ॥

समासमिवं श्रीकालिवासकृतं विक्रमोवंशीयं नाम त्रोटकम् ।

राजा-- ठहरो, हम सब लोग साथ ही देवीके पास चलते हैं। नारद-- पुन्हारे पुत्र शायुका यह योबराज्याभिषेक उस उत्सवका स्मरस्य दिला रहा है जिसमें इन्द्रने कार्तिकेयको सेनापति बनाया था।।२३।।

राजा-यह सब मनवानु इन्द्रकी ही कृपा है।

नारव--हे राजनु ! इन्द्र आपकी और कौन-सी इच्छा पूरी करें।

राजा---मनवानु इन्द्रको प्रसन्तरासे बढ़कर भीर मुक्ते चाहिए ही क्या ? फिर भी मैं चाहता है कि---

[ भरतवाक्य ]

को सक्सी धौर सरस्वती खदा एक दूसरेले पीठ फेरे रहती हैं धौर जिनका सिवकर रहना सङ्ग कठिन है, वे दोनों, सन्त्रजांकि कत्यालके लिये एक साथ रहने नयें ।।२४।। घौर, सबकी धापतियां दूर हो बायें, सब फले फूलें, सबके मनोरय पूरे हों धौर चारों घोर सुझ ही सुझ फैंख बाय ।।२६।।

[सब चले बाते हैं।]

॥ पौचवी अंक समाप्त हुआ ॥

।। महाकवि श्रीकासिदासका रचा हुमा विक्रमोर्वशीय नामका त्रोटक समाप्त हुमा ।।

मालविकाग्निमित्रम्

### पात्र-परिचयः

#### पुरुवा:

तुत्रवारः—नाटकस्य प्रबन्धकत्तां वारिपावकः—सूत्रवारस्य सहचरः । रावा—धिनमित्रास्यो विदिशाधीशः । बाह्वकः—त्राचीन मन्त्रो । बिहूषकः—राज्ञो मित्रम् । कञ्चको—धन्तः पुराब्धको बृद्धबाह्यस्यः । बण्यासः हरस्त्वम—बास्यालायाँ । बारसः—कुक्यः । किङ्कद्रविशेषः । बंजाविकः—स्तुतिपाठकः ।

#### स्त्रियः

गाविका-मालवाधीशमाधवसेतस्य अभिनी।
गरिलो-मिनम्स्य अधाना महिषी ।
इरावतो-मिनम्स्य द्वितीया पत्नी ।
परिकाविका-कीशिकी नाम्नी माध्यवेषस्विवस्य सुग्तेविधवा अगिनी।
बहुबाबिका-चारिण्यां-पुण्टिचारिका ।
कालविकामाः सखी ।
मधुक्करिका-दासी ।
स्वाहितका-पारिज्ञाक्कायाः परिचारिका ।
वर्षका-प्रताविका ।
वर्षका-परिज्ञाक्कायाः परिचारिका ।
वर्षका-परिज्ञाक्कायाः परिचारिका ।
वर्षका-परिज्ञाक्कायाः परिचारिका ।
वर्षका-परा वासी ।

# ॥ मालविकाग्निमत्रम् ॥

### प्रथमो ऽङ्कः

एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रशातबहुफले यः स्वयं कृतिवासाः

कान्तासंमिश्रदेहोऽप्यविषयमनसां यः परस्ताद्यतीनाम् । अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगद्पि तनुभिर्विभ्रतो नाभिमानः

सन्मार्गालोकनाय व्यवनयत् स बस्तामसी वृत्तिमीशः ॥१॥

[नान्धन्ते] सूत्रवारः - अलमतिविस्तेरत् । [नेपच्याभिमुखमवलोक्य] मारिव । इतस्ताबत् ।

पारिवादवंक:--भाव । श्रयमस्मि ।

[प्रविष्य ।] सूत्रवार:-- मिनिहतोऽस्मि विद्वत्परिवदा कालिदासप्रवितवस्तुमालविकाग्निमित्रं नाटकमस्मिन्बसन्तोत्सवे प्रयोक्तस्यमिति । तदारम्यतां संगीतम्।

पारिपादवंकः--मा तावत् । प्रचितयशसां भाससीमित्सककविषुत्रादीनां प्रवन्धानितक्रम्य वर्तमानकवे: कालिदासस्य क्रियायां कवं बहुमानः ।

#### पहला अङ्क

सपने मक्तोंको मनवाहा फल देनेका बेजोड़ भड़ार अपने पास होते हुए भी जो केवल हाचीकी काल बोदकर ही बयना काम वता नेते हैं, बयने बाधे शरीरमें बयनी यत्नीकी बैठाए रहनेपर भी जो संसारके भोगोंसे भ्रपना मन दूर हटाए रहते हैं भीर अपने भाठों क्पोंसे सारे संसारका पालन करते हुए भी जो अभिनानको पास नहीं फटकने देते, ऐसे संसारके स्वामी महादेवजी, पापकी स्रोर ने जानेवाली हमारी बुद्धिको ऐसा मिटा दें कि हुमारा मन अच्छे काम करनेमें ही सने ॥१॥

[ नान्वी हो चुकनेपर ]

सूत्रवार-बद और देर नहीं करनी चाहिए [नेपव्यकी बोर देखकर] घरे माई मारिष ! इवर तो सामी। पारिवार्श्वक - [झाकर] सीजिए, झा नवा है, झार्य !

सूत्रधार - देखी ! विद्वानोंकी समाने कहलाया है कि इस वसन्तोत्सवपर कालिदासका निका हुमा नामविकानिमित्र नामका नाटक ही बेलाजाय । इससिये चलकर संगीत तो छेड़ी । पारिपार्श्वक-मान यह नाटक स्थों बेन रहे हैं ? भाष, सीमिल्लिक और कविपुत्र वैसे

बढ़े-बढ़े प्रसिद्ध कवियोंके नाटक खोड़कर बाप बावकलके इस नौसिसिए कवि कासियासके नाटकको इतना क्यों नान दे रहे हैं ?

सूत्रवारः-प्रायः । विवेकविधान्तमभिहितयः । पश्यः ।

पुरास्त्रिमत्येव न साधु सर्व न चापि कार्च्य नविमत्यवद्यम् ।

सन्तः परीच्यान्यतरङ्गजन्ते मृदः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥२॥ पारिपादवंकः---मार्याययाः प्रमालवः।

सूत्रधार:--तेन हि त्वरतां भवान्।

शिरसा प्रथमगृहीतामाज्ञामिच्छामि परिषदः कर्तुम्।

देच्या इव धारिएयाः सेवादचः परिजनोऽयम् ॥३॥

[इति निष्क्रान्तौ।]

॥ इति प्रस्तावना ॥

[ततः प्रविधाति बहुलावनिका ।]
बहुलावनिका—धारणसिन्तु वेदीए धारणीए । धहरप्रज्ञावदेशं खुनिष्यं रणाम रहृष्यं
प्रावरेश कीरित्ती मानविक्ति रहाधिरधं प्रश्नवग्राशासं पुण्यद्वं। ता संगीयसाम गण्यदित्व (प्रावर्तास्त्र देव्या सारित्या । सविरत्र वृत्तावरेशं शिलकं नाम नाट्यमनारेश कीइसी मानविकेति नाट्यावायंगार्गगशुराशं प्रस्तुम् । ततावरतशीतशासां गण्यामि । [हति परिकायति]

[ततः प्रविशत्याभरणहस्ता कृमुदिनी]

सूत्रवार—धरे, यह बात तो जुनने घपनी बुढिको तिस्ताम देकर कही है। देखो —पुराने होनेसे ही न तो सब घन्छे हो जाते हैं, न नये होनेसे सब बुरे होते हैं। समस्रदार लीग तो दोनोंको परसकर उनमें ते वो घन्छा होता है उसे घपना सेते हैं पीर जिन्हें पपनी समस्र होती हो नहीं है, उन्हें तो बैसा दूसरे समझा देते हैं उसे हो वे ठीक मान बैठते हैं।।।।

पारिपार्श्वक - तो बैसा बाप ठीक समसे ।

सूचपार—हाँ, तो धब धाय देर न कीविए। स्थाने मुखे पहलेते ही वो धाझा है रच्छी है, उसका मैं वेसे ही धायरके साथ पालन करना चाहता है वेसे धायरके यह स्वाधिवाय साथी धायनी स्वाधिनी महारानी चारिलीकी धाझा पालन करने इधर चन्नी धा रही है।।३।।

[दोनों क्ले जाते हैं।]

॥ प्रस्तावना ॥

[बकुनावसिका माती है।]

बहुवार्यासका—गहारानी यारिलीने मुक्ते साझा दी है कि जाकर नाटपाचार्व खार्य निर्मात पृक्षों कि मानविकाने वो बहुत दिनोंसे खुलिक नामका नाटघ सीखना सारम्य किया या उसे वह कहाँवक सीख पाई है तो वर्जु संगीतकालाको । [पूमसी है 1]

[हाथमें भेंपूठी लिए हुए भीर उसकी मोर देखते हुए कुमुदिनी भाती है।]

बकुनाविका—[ कुनुविनी ह्या । ] हमा कोमुबीए । कुबो वे बॉल इम्रं वीरवा । वं सनी-वेख वि विवादक्तमती दरो विद्वि स्व वेला । ( वर्ति कोमुदिके ! कुतस्त इदानीमियं वीरता । यत्-वर्मीपेनान्यतिकामन्त्रीतो हॉप्ट न ददावि । )

कुप्रुविनी—सन्हो बदलाबलिया ? सहि ! वेषीण इदं सिप्पितकासावी सार्गादं सामपुदा-स्वाहं अंकृषीयमं सिराढं सिण्मामसी तुद् उबालम्भे पविद्यान् । पहो बहुतावसिका स्वाहं वंबा दंशान्तिसम्बद्धावानीत नागमुदाधनायमङ्गुलीवकं स्नियं निष्यायन्ती त्वोपासम्बे परिकासिम । )

बकुनाविका—[ वित्तोच्या ] ठाएं सन्बादि विद्वी । इमिला बंगुलोबएए। उध्तिच्या-चिरस्पकेसरेल कुचुमियी विद्य वे अन्ताहन्यो पश्चिमादि । (स्वाने सञ्चति दृष्टिः । धनेनाङ्गुलीय-केनोद्धिन्तिरुएकेसरेस कुचुमित ६व तैऽवहस्तः प्रतिशाति । ]

कुमूदिनी-हला ! कहि परिधवासि । ( सलि ! कुत्र प्रस्थितासि । )

बकुवार्यानका— वेथीए एव्य बन्नलेल लड्डामारिम मञ्चमलवासं पुण्डिम् उववेसलहले कीरिसी मासविएति । (देव्या एव वयनेन नाट्यायार्यमार्यमण्डास प्रष्टुमुपरेशम्हले कीहशी मानविकेति ।)

कुमुदिनी— सहि ईस्तिए बाबारेल सम्पन्धिहरा विका कहं महिला विद्वा। (सबी। इन्होन ज्यापारेलासंनिहितापि सा कर्च मनी हुन्दा।)

बकुतावशिका--- बाखु तो बागो वेचीए पास्तववो चिस्ते विद्वो । (बाज् । स बनी देव्याः पार्चनतिश्चने दृष्टः । )

कुमुदिनी - कहं विश्व । (कथमिव । )

बकुलावसिका---[कुमुदिनाको देखकर ] क्यों सखी कौमुदिका ! ऐसी भी क्या बात है कि सुम मेरे इतने पासने मिकली चली जाता हुई भी इयर देखती तक नहीं हो ?

कुमुदिनी—घरे ! तुम हो बकुलाविका ? सत्तो ! घमी युनारके यहिस महारानीकी यह नायमुद्रा बड़ी हुई सँगूठी बाई हूँ। उसीको ध्यानसे देख रही थी कि तुमने अटलाना कस दिया।

बकुनाविनका — [ वेन्नकर ] सवसुच बड़ी बौकी वस्तुपर तुम्हारी धीनों उनकी हैं। इस श्रीपूठीसे केसरके समान जो किरएों निकल रही हैं उनसे तुम्हारी हवेली मानो दूल उठी है।

कुमुदिनी--नयों सकी ! तूम का किवर रही की ?

नकुलाविकश -- मैं भी महारानीके कहनेते नाट्याचार्य गएदासजीते यह पूछने जा रही मी कि सानविका सैसा सीख-पढ़ रही है।

कुमुनिनी— नयों सकी ! इतनी रोक-टोक होते हुए भी महाराजने उसे देख की लिया ? बकुतावधिका-— बरे! वह चित्रमें महाराजीके पास बैठी हुई है न ! उसको महाराजने देख सिना।

कुषुविनी-क्षेत्रे ?

बकुतावितका—सुद्धा चित्तसालं गदा देवी वदा पक्षणवन्तराधं चित्तसेहं प्रामारियस्त प्रामोधन्ती चिद्ववि घट्टा घ उवद्विदो। (ग्राणु। विषयानां गता देवी गदा प्रस्वप्रवर्णरावां चित्रसेल्यामावार्यस्थालोकयन्ती तिष्ठिति भर्ता वोपस्थितः।)

कुमुदिनी-सदो तदो। (ततस्ततः।)

ककुतादितका — उपधारारात्तर एकतासरावेबिट्ट रा अहिसा विस्तावार वेबीए परिकास-सण्डकार प्रासम्प्यारिक वेबिला वेबी पुण्डिया। (उपचारानन्तरमेकासमोपिबस्टेन अर्जी विज्ञयताया देव्या: परिजनमध्यगतामासन्तरारिका हट्टा देवी पृष्टा।)

कुमुदिनी-कि ति। (किमिति।)

बकुतावितका — सपुष्या इसं वारिया वेबीए सालग्ला स्नानिहिता कि शासहेपृत्ति । ( सपुर्वेयं दारिका देव्या सालना मालिखता कि नामधेयेति । )

कुमुदिनी - माकिविवित्तेसेसु मामरो पर्व करेति । तदो तदो । ( माक्वतिविशेयेष्वादरः पर्द

करोति । ततस्ततः । )

बकुतावितका — तदो बबहोरिष्मवस्यो भट्टा संकित्रो वेवीं पुराशीव सञ्चर्कीयत् । तदो कुमारिष्ट् बसुतक्क्षीए भाषावित्तदम् । अञ्ज एसा मात्तविएति । (ततोऽत्रवीरितववनो कर्ता संकितो देवीं पुतरप्यतुवन्धुम् । ततः कुमार्यो बसुत्रकस्यास्यातम् । सार्यं एषा मात्तविकेति । )

कुमुदिनी--[ सस्मितम् ] सरिसं क्षु बालभाष्यस्स । बदो अवरं कहेहि । ( सहशं अलु

बाल भावस्य । भनोऽतर कथय । )

बकुतावितका — कि सम्यां। संपदं भावविका सवितेसं भट्टियो वंतरापहादो रक्कीग्रविः (किमन्यत्। साम्प्रतं मासविका सविवोणं भर्त्दर्शनप्वाहस्यते।)

अकुतायिका—सुत ! जब महारानीजी वित्रशाताने पहुँचकर चित्रकताके साचार्सके हावके बनाए हुए गीले वित्रोंको देख रही थी, उसी समय स्वामी सी वहाँ पहुँच पए ।

कुमुदिनी - तब, तब !

बकुलाविनका — प्रशास-माधीय हो चुक्तेपर महाराज भी महाराजीके साथ एक ही भासनपर बैठ गए। तब वित्रमें बती हुई महारानीकी दासियोंमें पास ही सड़ी हुई कम्याकी देखकर महाराजने यह यूखा—

कुमुदिनी--क्या ?

बकुलाविका-- कि चित्रमें देवीके पास बैठी हुई यह कीन सुन्दर लड़की है ? कुमुदिनी-- सुन्दरकी फोर सबका मन खिल ही जाता है। हाँ, तो किर क्या हुसा ?

बकुलावितिका-देवीको चुप देसकर स्वामीका माचा ठनका और उन्होंने फिर वही बास

दुहराई। इसी बीच कुमारी वसुनक्षमी बोस उठी-प्यायं ! यह मानविका है। कुमुदिनी-[ मुसकराती हुई ] बच्ची ही तो ठहरी। हाँ, तो फिर क्या हुआ ?

बकुलावितका — भीर होता क्या? भव मालविकापर ऐसा कड़ा पहरा पढ़ गया है कि सबै महाराजके भागे ही नहीं होने दिया जाता। कुमुदिनी—हला! ब्रह्माबिट्ट बस्तको लिकोमं। बहं वि एवं ब्रह्मुलीममं वेबीए उवल-इस्सं। (सिंब! ब्रनुतिन्ठात्वनो नियोगम्। ब्रह्मप्येतदङ्गुलीयकं देव्यायुर्गनव्यामि।)

(इति निष्कान्ता ।)

बकुलाविलका — [परिक्रम्यायतोस्य ।] एतो राष्ट्राध्यरियो संगीदसालावो रिएमण्डवि । श्राय से सत्तार्त्व संतिम । (एव नाट्यायार्थः संगीतशालातो निर्गेच्छति । यायदस्या धारमार्ग वसंयामि ।) [इति परिक्रायति ।]

[प्रविश्य।]

गरादाशः—कामं बासु सर्वस्थापि कुलविका बहुनता। न पुनरस्माकं नाळ्यं प्रति निष्धा-गौरवपु। तवाहि।

देवानामिदमामनन्ति सुनयः शान्तं कतुं चासुषं हद्रेथेदसुमाकुतव्यतिकरे स्वाङ्गे विभक्तं द्विषा। त्रैगुषयोद्भवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते नाट्यं भिन्नहचेर्जनस्य बहुषाप्येकं समाराषकम् ॥४॥

बकुलावलिका—[उपेश्यः ।] स्रज्ज बन्दामि । (सार्यं वन्दे ।) गरहासः—अत्रे चिरञ्जीव ।

बकुताविनका — प्रस्नावे । पुण्क्षवि स्रवि उवदेसम्पहले साविकौलिस्सवि वो सिल्सा मार्लाविप्ति । (सार्वे ! देवी पृण्युत्वप्युपदेसद्वहले नातिवितकसाति वः सिच्या मालविकैति ।)

हु पुरिनी— सम्बद्धा सर्वा! बाधो तुम भी करो सपना काम, स्रोर मैं भी बाकर यह सैंगुठो महारानीको दे सार्वाक्ष्में [बनी बाती है।]

बकुलाविकका--[ पूनकर, देवकर ] नाट्याचार्यंत्री तो संगीतवालासे निकले इवर ही वर्ते मारहे हैं। वर्लुइनसे मिल लुं। [पूनती है।]

गखनास—[बांकर] वों तो सभी धपने-धपने चरकी विद्याको सबसे धण्छा सनस्रते हैं पर सुन सोन वो धपनी नाटपविद्याका इतना धणिवान करते हैं वह सुठा नहीं है, क्योंकि पून लोगोका कहना है कि यह नाटप तो देवताओंकी प्रांत्रोंको पुहानेवाला यह है। स्वपं महादेवतीने ही उनासे दिवाह करके प्रचने सरीरों इसके दो मान कर दिए हैं, एक ताच्यक और दूलरा सात्या। इसने सरके प्रचेत तो तो गुण्य भी दिखलाई पहते हैं प्रौर प्रकेत स्वीमें सोनोंके चरित मो दिखाई पड़ते हैं इसीलिये धसन-धसन सचिवाले सोमोंके सियो प्रायान स्वारत ही एक ऐसा उत्सव है विदार्ग सकने एक सा धानन्य निसता है।।४।।

बकुलावलिका — [भागे बढ़कर] धार्यं, प्रलाम ।

गरादास-बहुत दिन जिन्नी भद्रे !

बकुवाबिक्तः — प्रार्थं ! महारातीने पूछा है कि नाटच वीक्षनेमें प्रापकी शिष्यासास-विकाधापका माचा तो बहुत नहीं चाटती । गराह्यसः -- भद्रे ! विज्ञाप्यतां देवी परमनिपुरणा मेचाविनी चेति । कि बहुना । यद्यत्प्रयोगविषये भाविकस्पदिश्यते मया तस्यै। मे तत्त्वद्विशेषकरणात्त्रत्युपदिशतीव बाला ॥॥॥

बकुलाविलका--[बारमगतम् ।] बदिक्कमती विद्य इरावीं पेक्सामि । [प्रकाशम्] क्टिबरचा वर्रिण को सिस्सा जाए गुरुप्रशो एवं तुस्सवि । (अतिकामन्तीमिक्रेरावती प्रस्यामि । कतार्थेदानी व: शिष्या यस्या गुरुवन एव तुष्यति ।)

गरादास:-- भद्रे ! तद्विधामनुसभत्वात्पृच्छामि । हुतो देव्या तत्यात्रमानीतम् ।

वकलावलिका-श्रास्त्र देवीए वण्लावरो भावा वीरसेखो खाम । सो भट्टिखा खम्मदा-तीरे बन्तवालवृग्गे ठाविदो । तेला सिप्पाहिबारे जोग्गा इसं वारिएसि भिलाब अइस्वीए बेबोए उवाधरां वेसिका । (धरित देव्या वर्णावरो भाता वीरसेनो नाम । समन्त नर्मदातीरे प्रत-पालदुर्गे स्थापितः । तेन शिल्पाधिकारे योग्येय दारिकति भिल्ति भिगन्या देख्या उपायनं प्रेविता ।)

गरादास:-[स्वगतम् ] ब्राकृतिविशेषप्रत्यवादेनामनूनवस्तुकां संभावयामि । [प्रकाशम्]

भड़े ! समापि मशस्त्रिना भवितव्यम् । यतः ।

पात्रविशेषे न्यस्तं गुणान्तरं त्रजति शिल्पमाधातुः। जलमिव सम्रद्रशुक्तौ मुक्ताफलतां पयोदस्य ॥६॥ बकुलावलिका-बाज्ज ! काँह दारिए वो सिस्सा । (मार्थ ! कुत्रेदानी वः शिष्या ।) गरावासः—इदानीमेव पश्चाञ्चादकमभिनयमुपदिश्य मया विभन्यतामित्यभिन्निता

बीधिकावलोकनगवाक्षगता प्रवातमासेवमाना तिष्ठति ।

गरादास-मद्रे ! महारानीसे कह देना कि वह वडी चतुर और समऋदार है। धौर क्या कहे, मैं जो जो भाव उसे सिखलाता हूँ उन्हें जब वह ग्रीर भी सुन्दरताके साथ करके विखाने लगती है तब ऐसा जान पढ़ता है मानो वह उल्टे मुक्ते ही सिखा रही हो ॥॥॥

बक्तावितका-[मन हो मन] जान पहता है कि यह इरावतीको तो पश्चाइ ही देगी। प्रकट । अन्य है आपकी वह शिष्या जिसके युव उससे इतने असना हैं।

गरादास - मद्रे। ऐसे शिष्य मिलते कही हैं! इसीलिये तो मैं तुमसे पूछता है कि देवीको यह मिल कहाँसे गई ?

बकुलाविका-देवीके एक बीरसेन नामके दूरके आई हैं उन्हें महाराजने नमें सा तीरवासे धन्तपाल दुर्गकी देख-रेखका काम भौप रक्ला है। उन्होंने ही अपनी बहिन धारिशी देवीके पास इस कन्याको यह कहलाकर भेज दिया है कि यह गाने बजानेका काम भली माँति सीस सकेवी।

गसुदास - [मन ही मन] पर रूप-रगसे तो यह किसी ऊँचे बरानेकी जान पड़ती है, क्योंकि सिखानेवालेकी कला ग्रच्छे हो शिष्यके पास पहुँचकर उस प्रकार सिसती है वैसे बादलका जल समुद्रकी सीपीमे पहुँचकर मोती बन उठता है ॥६॥

बकुलावलिका-क्यों प्रार्थ ! प्रापकी शिष्या इस समय है कहाँ ?

गलदास—अप्रभी उसे पाँचों अंगोका घशिनय सिक्काकर मैंने उसे थोड़ा विश्राम **करनेको** कहा है। इसलिये वह सरोवरकी बोरवाली जिड़कीपर बैठी बयार से रही है।

बकुणाविषका---तेल हि पुणी बराबालावु मं शक्ता । बाव से घक्तास्य परितोसिएवेदरोस्य उस्साहं बद्देशि । (तेन हि पुनरनुवानानु मानार्थः । यावदस्या भार्यस्य परितोषीनवेदनेनोत्साहं वर्षयानि ।)

गरादास:-- हत्रमतौ सखी । बहमपि लब्बक्ररणः स्वगृहं गच्छामि ।

[इति निष्कान्तौ :]

### ॥ मिश्रविष्कम्भकः॥

[ततः प्रविशयेकान्तस्थितपरिजनो मन्त्रिणा नेस्नहस्तेनान्वास्यमानो राजा ।] राजा--[सनुवाबिननेस्समनात्यं विनोक्य] बाहतक ! कि प्रतिपद्यते वैदर्भः ।

समात्यः--देव सात्मविनाशम् ।

राजा-संदेशमिदानी श्रोतुमिच्छामि ।

प्रणात्यः— इरिनवानीमनेन प्रतितिषिक्तस्य । पुत्रचेनाहुसादिष्टः । अवतः पिठुव्यपुत्रः कुमारो सावस्तेतः प्रतिसृतसंबन्धो सर्वापात्तिकपुपसर्यन्तन्तरा स्वयोवनात्त्रपात्रेत्रावस्त्रस्य गुहोतः । सः स्वया सर्वस्त्रया सकलत्रसोवयाँ मोक्तस्य इति । एतन्त्रनु वो विदितस् । स्वप्यामित्रनेषु राक्षां वृत्तिः । स्रतोज्य मध्यस्यः पुत्रयो अविद्युमहितः सोवदा पुत्रस्य ग्रह्माविष्यत्वे विनस्यः । तबन्वेषम्याय प्रयत्तिस्ये । स्रयत्वा स्ववस्ययेक सावस्त्रतेनो स्वया पुत्रयेन मोत्रविद्यस्यः सूरतात्रमित्रसिः ।

बकुनाविकता—तो प्राप मुक्ते प्राक्ता दीजिए कि मैं उसे यह कहकर उत्साहित करूँ कि घाप उससे इतने प्रसन्त हैं।

यखबास—हीं हों, जाकर मिनो ध्रपनी सजीने। मैं भी छुट्टो पाकर ध्रपने घर जारहा हूँ। [दोनों बाक्षे हैं।]

#### ॥ मिश्र विष्कंमक ॥

[एकान्तमें प्रपने समासदोंके साथ राजा बेंठे हुए हैं और मंत्री ध्रपने हाथमें एक पत्र सिए: हुए हैं।]

राजा-मण्डा, पढ़कर तो सुनामो उनका सँदेसा ।

पनारय - उन्होंने निवकर भेवा है धानने वो मुक्ते यह घाता हो थी - कि "धापके चचेरे याहै कुमार नाववतेन पहलेसे पनके किए संबंधके धनुसार मुक्तेसे धपनो वहन व्याहनेके लिये जब वने भा रहे में तो बीचने ही धापके राज्यकी सीमाके रखदालीने उन्हें पकड़कर बीच निवा है। उन्हें धाप मेरे कहनेसे लगे और बहनके साथ खोड शीवए।" इस संबंध मुक्ते यह कहना है कि साथ के ही धीर यह मी बाप वनी सीति जानते हैं सामान बंधाले राज्यांके कर कही निपटाने पारिय साथ बाहें तो हम जोगोंका बीच-व्याव कर बक्ते हैं। ही रख वर-पकड़में भाषवाहेनकी बहन कहीं जो गई है। ये उन्हें जोवनेका जतन करना प्रीर प्राप

मौर्यसचिवं विद्युञ्चिति यदि पूज्यः संयतं मम श्यालम् । मोक्ता माधवसेनस्ततो मया बन्धनात्सद्यः ॥७॥

इति ।

राजा—[तरोवम्] कयं कार्यविनिमयेन मधि व्यवहरस्यनात्मज्ञः। बाहतक ! प्रक्वस्यमित्रः प्रतिकृतकारी व मे वंदर्भः। तखातभ्ययको स्थितस्य पूर्वसंकत्पितसमुन्यूसनाय बीरसेनमुखं वर्षकक्षमाज्ञापयः।

धमात्यः -- यदाज्ञापयति देवः ।

राजा — प्रयवा कि भवान्मन्यते ।

ब्रमात्य .- ज्ञास्त्रहष्टमाह देव ।

अचिराधिष्ठितराज्यः शत्रुः प्रकृतिष्यरूढमूलत्वात् । नवमरोपशिथिलस्तरुरिव सुकरः सम्रुद्धतुम् ॥८॥

राजः — तेन द्वावितयं तन्त्रकारवचनम् । इदयेन वचनं निमित्तमुपावाय समुद्योज्यतां सैनाविपतिः ।

ग्रमात्य:--तथा । [इति निष्कान्तः]

[परिजनो यवाव्यापारं राजानमभितः स्थितः ।]

[प्रविश्य ।]

भी यदि माचवसेनको सुझाना चाहते हो तो बाद नेरी इतनी बात मान लीजिए कि बादने केरे खाले मौर्ये सचिवको जो दकड़ रक्ष्या है उसे यदि बाद छोड़ दें तो मैं मी माधवसेनको सभी आहोड़ दूँगा।।।।।

राजा—[कोपने] क्या यह डीठ मुक्तने इस प्रकार बदलेका व्यवहार करना चाहता है। देखी बाहतक ! यह विदर्भका राजा स्वकावसे ही मेरा शत्र है और जो कुछ में कहता हूँ, उसका ठीक उच्टा ही किया करता है। इसकिये शेरदेनके नायकस्वमें वितनों सेना है उन्हें साझा दी कि बाकर उन्हें वह उन्हों कहता है है कि ऐसे जोटे शत्रुको उखाइ के किया कि वीक्ष है।

धमात्य -जैसी देवकी बाजा ।

राजा-पर इसमें भावकी क्या सम्मति है ?

समारय—देवने तो पहले ही खास्त्रकी बात कह दी है— तो बच्च सभी गहीपर बैठा हो सौर जो मती प्रकार सपनी प्रजामें जह न जना सका हो वह नये रोपे हुए दुवंत पोषेके समान बड़ी सरसताके साथ उलाड़ा जा सकता है।।<।।

राजा--तव तो शास्त्रकी बात यहाँ ठीक लागू हो रही है। इसलिये शास्त्रके इसी वचनके ग्राथारवर सेनापतिको तैयार करो।

ममारय - ग्रन्छी बात है। [बला बाता है।]

[सब सेवक राजाके चारों मोर खड़े हुए बयना-अपना काम कर रहे हैं।]

विदूरकः — बारासोम्हि तसनवदा रण्ला। गोवन ! चिन्तेहि दाव उवार्ध। जह से विष्ण्याविद्वय्यविषयी मालविद्या प्रवस्थादेत्य। होविति । नए घ तं तहा किवं दाव से खिवेदीन । ( बाज्योऽस्मि तत्र प्रवता राजा। गौतम चिन्तय तावतुपायन् । यथा से यहच्छाप्ट्यतिकृतिसील-विका प्रत्यक्षरश्चना भवतीति । मया च तत्त्वशा कृतं तावदस्य निवेदयामि ।) [ इति परिक्रामति ।]

राजा—[विद्यकं दृष्टा । ] ध्रयमपरः कार्यान्तरसम्बिवोऽस्माकमुपस्थितः । विद्यकः—[ उपसम्य | वड्डइ भवं । (वर्धतां भवानु । )

राजा-[ संविर:कम्पम । ]इत बास्यताम ।

विदूषकः उपविष्टः।

राजा—स्रिप कविदुपेयोपायदर्शने आपपृतं ते प्रकावस्यः । विद्रपकः—पद्मोद्मासिद्धं पुच्छ । ( प्रयोगसिद्धिं पुच्छ । )

राजा---क्यमिव।

विदूषक: - [ कर्णे ] एव्यमिव । ( एवमिव । )

राजा---साथु वयस्य निपुरामुपकान्तम् । इदानीं बुरविगमसिद्धावय्यस्मिन्नारम्भे वयमार्शसामहे । कृतः---

> क्रर्थं सप्रतिवन्धं प्रश्चरियान्तुं सहायवानेव । दृश्यं तमसि न पश्यति दीपेन विना सचत्रुरपि ॥६॥ । वेषस्य ।

----

विदूषक — [बाकर] मुक्ते महाराजने बाजा दी वी कि गौतम ! कोई ऐसा उपाय कोच निकाको कि जिस मालविकाको मैंने स्वानक वित्रमें देल लिया है उसे मैं प्रपनी बौलोंके तो देल पाऊँ। मैंने उसके लिये वो डंग निकाला है चलकर उसे बसी सहाराजको बताता हैं। [ धूनता है। ]

राजा — [ विदूषकको देखकर ] सो, हमारे दूसरे काशोके मंत्री भी भा पहुँचे। विदूषक — [ पास पहँचकर ] संघाई है।

राजा-[सिर हिलाकर ] मामी यहाँ बैठो [ विद्यक बैठ जाता है । ]

राजा—कहो, जिससे मिसनेके लिये हम तहुप रहे हैं उससे मिसनेका कोई उपाय तुम्हारी वृद्धिमें प्राया या नहीं ?

विदूषक -- प्रजी, यह पूछिए कि हमने काम बनाया कैसे है।

राजा - कैसे, कैसे ?

विदूवक--[कानमें ] ऐसे।

राबा —बाह शिव ! तुनने वहीं बनुराईका काम किया है। यह काम है तो वहा टेड़ा, पर तुनने बैदा सारंग किया है उतसे तो हुछ हुछ साबा ही चली है। क्योंकि फ्रास्टबासे कामोंनें बन कोई साथी मिल बाय तो समझ केता चाहिए कि सन काम वन गया। क्योंकि सर्विवोगाना मनुष्य भी संबेरेसे दिना शैयकने हुम्स नहीं देख सकता ।।१।। ससं वहु विकल्प्य । राजः समलनेवायगोरपरोत्तरयोध्यंक्तिनेषिय्यति । राजा—[ धाकर्ष्यः ] सक्षे ! त्वस्तुनीतिशवगस्य पुष्पपुद्भिनन्तृ । विद्यकः—कसं वि प्रदरेल विकासकि । ( कतमन्यविरेण दस्यति । )

[ततः प्रविशति कञ्चकी । ]

कञ्जुकी--देव देव! समात्यो विकायमति । प्रतृष्ठिता प्रभोराक्षा । एतौ पुनर्हरवत्तगरावासौ ।

उभावभिनयाचार्यो परस्परजर्वेषिकौ। त्वां द्रष्टुमुद्यतौ साम्राद्भावाविव शरीरिकौ॥१०॥

राजा---प्रवेशय तौ ।

कञ्चको—यदालायसति देवः । [ इति निष्क्रस्य तास्यां तह प्रविष्यः । ] इत इसी अवस्ती । गरादासः—[ राजानं विलोक्यः । ] बाहो बुरासदो राजमहिला ।

न च न परिचितो न चाप्यरम्यश्रकितम्वपैमि तथापि पार्श्वमस्य । सलिलनिधिरिव प्रतिच्छां मे भवति स एव नवो नवोऽयमच्छोः ॥११॥

बस-बस, धपनी बकवाद रहने दो। धभी महाराजके सामने ठीक-ठीक निर्णय हो जाता है न, कि हम दोनोंमें कौन छोटा है कौन बड़ा।

राजा—[सुनकर ] सो मित्र ! तुम्हारी नीतिके पेड्से फूल तो दिखाई देने सगे। विद्यक— बोड़ी ही देरमें फल त्री देखिएगा।

[कञ्चकी बाता है।]

कञ्चको —देव ! मंत्रीची कहते हैं कि बायकी धाडाका पातन हो गया । समिनवके दोनों साचार्य हरवक्त और गलुदास बायकों एक दूतरेको हरानेकी अनकर सापले मिननेके सिये बाहर सबे ऐसे लग रहे हैं मानो स्वयं नाटकके जाव ही सरीर वारण करके चले साए हों ॥१०॥

राजा-ले बाबी दोनोंको नीतर।

कञ्चुकी--वंती देवकी भाजा [बाहर जाकर दोनोंको ले भाता है। ] ध्वरसे भाष्ट्र भाष लोग, ध्वरसे।

सागुबास—[ राजाको देवकर ] बाह, बचा कहने हैं राजाके तेवके मी ! इनके तो पासतक पहुँचना दूमर बच रहा है क्योंकि—ऐसी बात नहीं है कि इनके रहते वहने जान-पहुचान न हो या दे केवनें सर्वकर सनते हों, किर भी न जाने नयों मुक्के इनके पाज जाते हुए वड़ी हिचक हो रही है। समुद्रके समान क्योंकि त्यों रहते हुए भी ने मेरी खोजोंको पद्य-स्वसंगरे-नवें से दिलाई पहु रहे है। ११।

हरदत्तः-महत्वासु पुरवाकारमिर्व ज्योतिः । तथाहि ।

द्वारे नियुक्तपुरुवामिमतप्रदेशः सिंहासनान्तिकचरेख सहोपसर्पन् ।

तेजोभिरस्य विनिवर्तितदृष्टिपातैवक्षियादते पुनरिव प्रतिवारिताऽस्मि ॥१२॥ कञ्चकी—एव वेवः । उपवर्षता मक्तौ ।

उभी-- उपेत्य ] विजयतां देवः ।

राजा - स्त्रागतं भवद्भयाम् । [ परिवनं विसीवय । ] झासने ताबदत्रभवतीः ।

[ उभौ परिजनोपनीतयोरासनयोरपविष्टौ । ]

राजा - किमिर्द शिष्योपवेशकाले युगपदाचार्यास्थासत्रोपस्थासम् ।

गलदास:—देव ! सूयतास् । सया भुतीर्पादिशतपविद्या सुविक्षिताः वत्तप्रयोगश्चास्मि । देवेन देव्या च परिग्रहोतः ।

राजा-बाद जाने । ततः किए ।

गगुदास:--सोऽहममुना हरवत्तेन प्रधानपुरुषसमक्षमय मे न पावरजसापि तुल्य इत्याविशिक्षः ।

हरदत्त: - देव ! प्रयमेव प्रथमं परिवादकरः। प्रत्रभवतः किल सम च समुद्रपर्वलयोरि-वास्तरमिति तत्रभवासिमं सांच शास्त्रे प्रयोगे च विमुशतु । देव एव नौ विशेषकःमाधिकः।

हरदल—पुष्पके रूपमे राजाका तेज सबसुज बहा प्रभावशासी है। क्योंकि यदापि द्वारपालने पुक्ते सहीतक पहुँचा दिया है धौर में इनके सिहासनके पास रहनेवासे कञ्चुकीके साथ ही जीतर भी मार्थ है फिर भी इनके तेनसे मेरी झाँकें इतनी चौथियाँ गई हैं बानो बिना रोके ही में बढ़नेसे रीक दिया गया होंडें 11१२।।

कञ्चुकी -- सीजिए ये हैं देव ! भाप लोग भागे बढ़ जाइए।

दोनों---[ धागे बढ़कर ] देवकी जय हो।

राजा-धाप दोनोंका स्वागत है ! [ सेवकको देखकर ] भाप लोगोंके लिये भासन तो लाभी।

[ सेवकोंके लाए हुए बासनोपर दोनों बैठते हैं। ]

राजा—कहिए, यह तो शिष्योंको पढ़ानेका समय है। इस समय भाग दोनों भाषार्थ एक साथ कैसे भा पहुँचे ?

गरादास—सुनिए देव ! मैंने बड़े योग्य गुरुशे निवा शीखी है और इतने दिनोंसे सिखा भी रहा है। देव और देवीने भेरी विवाका झादर भी किया है।

राजा---हाँ, यह तो मैं जानता है। तो हुमा क्या है ?

गसाबास—आब इन हरदलजीने एक बड़े राजपुरुषके झावे यह बींग हाँकी है कि गसाबास तो मेरे पैरोंकी बुलके बराबर भी नहीं हैं।

हरदत्त—देव! इन्होंने ही पहले मेरी निन्दा की है भीर यह कहा है कि हमारे भीर इरदत्तमें तो समुद्र भीर गढ़हीका मन्तर है। इसलिये सब साप ही दनके भीर मेरे लाल्य-सानकी भीर प्रयोग दिखानेकी चुत्राईकी स्वयं परीक्षा कर लें। क्योंकि साप ही परीक्षक होकर सह बता सकेंगे कि हम दोनोंने कीन सक्कर है। विदूषकः — समत्वं पडण्यावं । ( समर्वं प्रतिज्ञातम् । )

गरादास:-- प्रयमः कल्पः । श्रवहितो देवः श्रोतुमहृति ।

राजा—तिष्ठ यावत् । पक्षपातमत्र देवी मन्यते । तदस्याः पण्डित-कौशिकीसहितायाः समक्षमेव स्थाप्यो व्यवहारः ।

विदूषक:--सुद्दु भवं भागाबि । ( सुष्टु भवान्भणति । )

बाचार्यो--यवृदेवाय रोचते ।

राजा-मीवृगल्य ! अम् प्रस्तावं निवेश पण्डितकौशिक्या सार्थमाहयतां देवी ।

कञ्चकी—यवाज्ञापयति देवः । [ इति निष्कम्य सपरिवाजिकया देव्या सह प्रविष्टः । ] इत इतो भवती ।

धारिस्मो — [ परिवाजिका विलोक्य । ] अधवि ! हरबत्तस्स गरावासस्स म संरम्भं कहं पेक्बसि । ( भगवित ! हरदत्तस्य गरावासस्य च संरम्भे कथ पश्यसि । )

परिवाधिका--प्रलं स्वपकाबसादशक्या । न परिहीयते प्रतिवादिमी गरावासः ।

वारित्ती---जद वि एवं तह वि रामपरित्यहो पहासत्तत्वं उवहरिद । ( यद्यप्येव तथापि राजपरियहः प्रधानस्वप्रदरित । )

परिवाजिका---व्ययि ! राजीशब्दभाजनमात्मानमपि चिन्तवतु भवती । पश्य ।

अतिमात्रभासुरत्वं पुष्यति भानोः परिष्रहादनलः।

श्रिधगच्छति महिमानं चन्द्रोऽपि निशापरिगृहीतः ॥१३॥

विद्रपक-वात तो ठीक कही।

गरादास -- यही सही । तो देव सावधान होकर सूनें ।

राजा-प्रजी ठहरों। यदि हम निखंय करेंगे तो देवी समक्षेगी कि हमने पक्षपात किया है इससिये उनके प्रौर पंडिता कौशिकीके सामने ही निखंय किया जाना चाहिए।

बिद्रवक-बह तो भाग ठीक कह रहे हैं।

दोशों भावार्य — जैसा देव ठीक समर्से ।

राजा — मोद्गल्य ! पविता कोश्चिको घोर महारानोको सब वात वताकर यहाँ बुला तो साधो ।

कञ्चुकी-जीती देवकी माजा । [बाता है भौर परिवाजिका तथा महारानीको लेकर साला है।] इचरते भाइए देवी इचरते।

धारिस्त्री— [परिवाजिकाकी भीर देखकर] क्यों भगवती ! हरदत्त भीर गस्त्रासके फनकें भीत क्षेत्रते हैं ?

परिव्राजिका— धाप धपने पक्षके हारको तो वात ही न सोविए । यर्श्वास कन्नी धपने जोड्वालेसे नही हार सकते ।

विदूषकः—मद उम्रद्विवा वेशे वीत्रमहिम्रं विष्यकोत्तिई पुरोकरिम्र तलाभोवी बारिस्ती। (यि ! उपस्थिता देवी पीठमर्दिका विष्यतकीतिकी पुरस्कृत्य तत्रभवती बारिस्ती।)

राजा--पश्याम्येनाम् । यैवा---

मङ्गलालंकृता भाति कीशिक्या यतिवेषया । त्रयी विग्रहवत्येव सममध्यात्मविद्यया ॥१८॥

परिवाजिका -- उपेस्य | विजयता देवः।

राजा-भगवति सभिवादये ।

परिवाजिका —

महासारप्रसवयोः सददश्चमयोर्द्वयोः।

धारिसीभृतधारिस्योर्भव मर्ता शरच्छतम् ॥१४॥

बारिस्ती- बेंदु बेंदु बज्बदत्तो । (बयतु वयत्वायंपुत्रः ।)

राजा --स्वागतं देश्ये । [परिवाजिकां विलोक्य ।] भगवति ! क्रियतामासनपरिप्रहः ।

[सर्व उपविद्यन्ति ।

राजा — भगवत्यत्रभवतोई रवत्तगरावासयोः यरस्परं विज्ञानसङ्ख्योर्भनवत्या प्राप्तिनक-पदमध्यासितच्यम् ।

परिवाजिका—[सह्मितम्] सलमुपालम्बेन । पत्तने सति पाने रत्नपरीक्षा ।

विद्यक---नो, महारानी वारिसीजी वपनी साविन पंडिता कौशिकीको साव जिए हुए इधर वसी मा रहो हैं।

राजा--हाँ, देस तो रहा हूँ कि साधुनोके वेशवाली कीशिकीके साथ पुन्दर वस्त्र और भागूपएरिंसे सभी हुई महारानी ऐसी दिलाई पड़ रही हैं मानो सम्यात्म-विश्वाके साथ श्रीनों वेदों-की देवी शरीर चारए। किए हुए चली भा रही हो ।।१४॥

परिवाजिका -- [पास जाकर] देवीकी जय हो ।

राजा — मगबती ! प्रभिवादन करता हूँ। परिवाधिका — सैक्झें सरवेंतक, महातेविवयोंको उत्पन्न करनेवानी उन पृथ्वी प्रौर पारिछी वैपीके घार स्वामी बने रहें विनमें सहन करनेकी सक्ति एक जैसी ही है ॥१४॥

षारिखी-वय हो, धार्यपुत्रकी जय हो।

राजा-देवीका स्वागत है। [परिवाजिकाकी योर देखकर] बाइए, बैठिए भगवती !

[सब बैठते हैं]

परिवाजिका—[मुसकराकर] ठिठोली न की बिए । मला नगरके होते हुए कहीं रत्नकी परस्व बीबमें की जाती है ? . राजा---नैतरेबस् । पर्व्यतकोशिको कलु भगवती पक्षपातिनावहं देवी च । स्राचार्यो ---सन्यवाह देव: । कप्यस्वा जगवती मौ मूल्यदोवतः परिच्छेतु महंति ।

राजा - तेन हि प्रस्तुयतां विवादः ।

परिवाजिका—वेव प्रयोगप्रयानं हिनाळ्यकारऋषुः किनत्र वाल्यवहारेसः । कर्यवादेषी सन्यते ।

देवी — आह मं पुण्यसि तदा एदारां विवादो एवव राप में रोधादि । (यदि मा पृण्यसि तदैतयो-विवाद एव न में रोचते ।)

गरादास: -देवि ! न मां समानविद्यया परिभवनीयमवगन्तुमहंसि ।

विदूषकः — भोवि पेक्सामो उसरंभरिसंबावं । कि बुहा बेग्नरावारोरा एवेरां । (भवति परयाम उदरंभरिसंबादम् । कि मुखा बेतनदानैनैतेषाम् ।)

देवी -- एां कलहप्पियोसि । (नन् कलहिप्रयोऽसि ।)

विद्यक:—मा एवं । चर्ष्यः ! व्यष्योग्यकतहाय्यासं नत्तहाथीसं पृद्वदरासः व्यक्तिश्ववे कृषो उचक्को । (मैचम् । वश्यः ! प्रश्योग्यकत्तहप्रिययोमंत्तहस्तिनोरेकतरस्मिलार्निवते कृत उपसमः ।)

 राजा—ननु स्वाङ्गसौळवातिकायमुभयोहं व्यवती भगवती । परिवाजिका—ग्रथ किस् ।

राजा--तिवालीमतः परं किमान्यां प्रत्याययितस्यम् ।

राजा — नहीं, ऐखी बात नहीं है। बाप ठहरी पब्लित कौशिकी, बौर हम तथा देवी ठहरे आरामाओं के पक्षपाती।

योनो प्राचार्य-पह तो देवने ठीक कहा। पक्षपातसे दूर रहनेवालो अगवतो हो हमारे गुल-दोव ठीक-ठीक जीच सकेगी।

राजा-तो बाप नोग शास्त्रार्थ चलाइए।

परिवाजिका—देव ! नाट्यसास्त्रकी जांच तो करके दिखानेते होती है। इसलिये कोरी बात-चीतसे लाभ क्या होगा ? क्यो देवी ! ठीक है न ?

देवी-मुक्तते पूछा जाय तो मुक्ते इनका क्रगड़ा ही नही सुहाता है।

गसादास—देवी ! बाप यह न समक्षे कि मैं नाट्य-विद्यामे किसीसे पीछे रह बाउँगा।

विद्रपक-तो देवी ! देख ही क्यों न लिया जाय इन दोनों पेटुप्रोंका करतव ? नहीं तो इन्हें वेतन दे-देकर पालनेसे लाम ही क्या है ?

देवी-हाँ, हाँ तुम्हे तो लड़ाई-भनड़ा ही सच्छा लगता है।

विदूषक — नहीं, ऐसा न कहिए चंडी ! इन यो लड़ाकू हाथियोंमें से जबतक एक की हार नहीं हो जायगी तब तक ये ठंडे कैसे होने ?

राजा-भगवती ! भाषने तो इन लोगो के अभिनयकी चतुरता देखी ही होगी ?

परिवाणिका—हाँ, देखी है।

राजा--तब इक्ष्में बढ़कर ये भ्रपनी कुशनताका और क्या प्रमास देंगे।

परिवाजिका-तदेव वक्तुकामास्त्रि ।

रिलष्टा किया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता।

यस्योभयं साधु स शिल्कायां धुरि प्रतिष्ठापयितच्य एव ॥१६॥ विद्वकः -- पुरं प्रकोहं सम्बद्धीर वस्तुं। एको पिष्यतस्यो उबसेसदंस्तावो लिष्यणमी ति । (सुतमार्यास्या वयस्या वस्तुन्। एव पिष्यतायं उपरेशवस्त्रांनान्तिस्य इति ।)

हरदत्त:-- वैरमभिमतं नः ।

गरादास:--देवि । एवं स्थितम् ।

देवी — जवा उस्स मन्द्रमेवा सिस्सा उबदेसं मस्तिस्थित तदा प्राथित्यस्य स्व दोस्ते । (यदा पुनर्मन्द्रमेवा शिष्या उपदेशं मस्तिन्यन्ति तदाऽऽवार्यस्य न दोवः ।)

राजा-वैवि । एवमापठ्यते । विनेतुरद्रव्यपरिप्रहोऽपि बुद्धिसाधवं प्रकाशयतीति ।

देवी — [बनात्तिकम् ।] कहं बार्रिण । [मर्ग्यसमं विक्रोमय प्रकाशम् ।] धलं श्रव्यावसस्य क्रमाहकारणं मर्ग्यस्य पुरिष्य । विराव शिरत्यकावी धारम्भावो । (क्रयमिदानीम् । धलमा-येपुत्रस्योत्साहकारण् मनोरयं पूर्यस्या । विराम निर्यंकादारम्भात् ।)

विदूषकः सुद्रह भोदी अलावि । भो मलादास । संगोदण्यं सन्मिश्च सरस्प्रहेए उवाम्यलमी-बमालं बादमालस्य कि हे मुहुत्तिपथेस विवादेल । (तृष्टु-भवती मलाति । भो गलादास । संगीत-पदं सकता सरस्वरयुगयनभोदकान्बादतः कि हे मुख्तिपहेल विवादेत ।)

परिवाजिका — मैं बताती हूँ न ! देखिए ! कोई गुली तो ऐसे होते हैं जो पपने गुलको सपने साथ मली मीति जनाते हैं। भीर हुल ऐसे होते हैं जो यपने गुल दूसरोंको विकानों में बच्चे चतुर होते हैं पर स्वा गुली वही है जिलमें से दोनों बातें हों। भीर ऐसे हो गुलीको सबसे सम्बा सममता भी चाहिए ।।१६।

विद्रवक—[दोनों घावायों हो] धाप लोगोंने भगवतीकी बातें सुन लीं न! इसका प्रवं यह निकला कि घाप लोगोंने धपने किप्पोंको जैसा सिलाया है वही देलकर प्राप सोगोंकी प्रच्छाईको जीन की जावगी।

हरदत्त-यही तो हम भी बाहते हैं।

गरादास-तो यही रहे देवी !

देवी--पर यदि कोई मोटी समक्रवाली शिष्या सिखाए हुए प्रयोग विवाह दे तो इसमें शाचार्यका क्या दोव है ?

'राबा-वैती! हमने कहीं पढ़ा है कि यदि गुरु धपनी विद्या देनेके लिये निकम्मा शिष्य दुने तो समक्ष लेना चाहिए कि गुरुको भी कुछ आता-जाता नहीं।

देवी--[मलग] संब क्या हो ? [गलुबासको देखकर प्रगट] झार्यपुत्रको उत्साह दिलाने सामा यह टंटा खोड़ो । तुम क्यों यह वेकामका काम सिर ले रहे हो ?

े विद्युवक-धार ठीक कहती है। देखों ! गखदाल ! जब तुम बैठे-बैठे संगीतक प्रध्यापक वर्ष हुए, सरस्वतीजीको चढ़ाए हुए सहझ खा ही रहे हो, तब तुन ऐसी ठाँय ठाँय मोल ही वर्षों सेते हो जिसमें कुम्हारा मूँह बन्द हो जाय। गण्यायः—सत्यसमयमेवार्थे देशीवास्यस्य । श्रूयतामयसरपात्तनिवानीतः । स्रव्यास्पदोऽस्मीति विवादमीरोस्तितित्वमाणस्य परेण निन्दाम् ।

यस्यागमः केवल्जीविकायै तं झानपस्यं वस्त्रिजं वदन्ति ॥१७॥ देगे — बद्दोक्लोवा वे सिस्सा । स्वतिरिल्ड्डियस्स उक्वेसस्स उल सम्लाग्यं प्रकासलं । (प्रविदोयनोता ते विष्या । प्रवरितिहितस्योश्टेसस्य पुनरम्याय्यं प्रकासनम् ।)

गरादासः – ब्रह्म एव मे निवंन्यः ।

देवी —तेरण हि दुवेवि भग्नवदीए उक्देलं इतेषः। (तेन हि द्वाविष भगवस्यायुपदेशं दर्शोवतम्।)

परिवाजिका—वेवि ! नैतन्स्यास्मम् । सर्वत्रस्थाप्येकाकिनो निर्शयाम्युपगमो दोवाय । देवी—[जनान्तिकम् ।] मुद्दे परिव्वाजिए ! मं जागाँतिपि सुसं विद्या करेसि । (मुद्रे

परिवाजिके ! मां जावतीमपि सुन्तः स्वित करोचि ।) [इति सासूर्य परावतंते ।]
[राजा देवीं परिवाजिकार्यं दर्शयति ।]

परिव जिका---

अनिमित्तमिन्दुवदने किमत्र भवतः पराङ्मुखी भवसि । प्रभवन्त्योऽपि हि भर्तृषु कारणकोषाः कुदुम्बन्यः ॥१८॥

गणुदात---सहारानीकी बातका तो सक्युच यही सर्च निकलता है। जब बात सा ही पड़ी है तो मैं भी कहे देता हूँ। सुनिए---वो सम्यायक नौकरी पा लेनेवर साल्याचेसे सायदा है, दूसरोंके उपली उठानेपर भी जुप रह बाता है सौर केवल पेट पालनेके क्षिये विश्वा पद्माता है ऐसे लोग पंतित नहीं, वरतृ ज्ञान वेचनेवाले बनिए कहलाते हैं।।१७।।

देवी— पुन्हारी शिष्या धनी बोड़े ही दिनोंसे तो लोकने सगी है। इस्रिलये विमा पक्की किए उसे यहाँ प्रयोग करानेके लिये लागा सचमुच बड़ा धन्याय होगा।

गरणदास - पर इन्हीं कारणोंसे तो मैं भौर भी उसे यहाँ आने का हठ कर रहा है।

रानी-तो तुम दोनों ग्रथने-प्रपने सिखानेकी चतुराई शकेले भगवतीको ही दिखाणी।

परिवाजिका—यह ठीक नहीं होगा देती! कोई कितना की बड़ा पंडित क्यों न हो, पद परि वह प्रकेले न्याय करने बैठा। है तो उसके निर्णयमें भूल हो ही बाती है।

देवी—[मलग] मरी मूर्ज परिवाबिका! तू मुक्त वानती हुईको भी छोती हुई बना देना बाहती है। [बाहसे मुँह फेर लेती है।]

[रावा परिवाविकाको संकेतसे रानीका बाद दिखाता है।]

परिवानिका है चंदमाके तमान मुख्याओं ! तुन विना वात हो महाराजवे क्यों मूंह हैरे कैंगे हो । जो प्रच्ये कुनवाओं कियाँ होती है उन्हें नखि सपने पतिसौंपर सभी सर्विकार होते हैं कि पाने जा जा करा होते हैं किर भी जब उन्हें स्टना होता है तो के कोई न कोई कारण निकासकर ही सपने पतिसे स्टली हैं।। इसा विद्वाणः — सं सकारत्यं एका । सारात्ये पक्की रिकारको । [गत्यदातं विकोश्य । ] विद्विमा कोकमानेत्य वेकीए परिस्तायो वर्ष । सुवितिकारी वि सम्यो उपनेसर्वसार्येत्य तिप्रहारी होष्टि । (महु अकारत्येत्व । सारमनः पत्नो रिकारक्यः । विष्ट्या कोपन्यानेन देश्या परित्राती संवादे । सुवितितोऽपि सर्व उपदेशस्त्रोतेन निष्णातो सर्वति । )

गरादासः-वेव ! भूयताम् । एवं वनो गृह्याति । तविवानीम् ।

विवादे दर्शयिष्यामि क्रियासंक्रान्तिमात्मनः। यदि मां नाजुजानासि परित्यक्तोऽस्म्यहं त्वया ॥१६॥

[ इत्यासनादुत्यातुमिच्छति । ]

देवी — [स्वगतम् ] का गई । [प्रकाशम् । ] पहबि बाधारियो सिस्सवरणस्सः। (का गति: । प्रभवस्यायार्थः शिष्यजनस्य । )

गरादासः — चिरमपदेशसञ्चित्तोऽस्मि । [राजानमवलोक्य । ] स्रमुक्तातं देण्या । तदासामस्यु देवः कस्मिन्नभिनयकस्तुनि प्रयोगं दर्शायव्यामि ।

राजा—यवारिकाति मणवती । परित्राजिका—किमपि देण्या मनसि वतंते ततः सङ्कितास्मि ।

देवी — भरत वीसद्धं। पहचिंद प्यष्ट्र सत्तरतो परिक्रशस्ताः ( मरत विस्ववस्त् । प्रस्वति प्रसु-रारमनः परिजनस्य । )

विद्वयक— ने कारल में हो तो कठ रही हैं। उन्हें घपने पक्षकी तो रक्षा करनी ही वाहिए। [गल्डासको देखकर ] बाइए. वड़ा खुब्ब है धापका कि बहारानीने कठनेके वहाने धापको नवण निया। पर देखों, बाहे कोई किया ने बड़ा पंडित हो पर उसकी चतुराई उनने शिष्मोंका करतव देखकर हो जानी बाती हैं।

गरावाल--- मुनिए देवी ! जब ऐसी-ऐसी बार्ते कही जा रही हैं तो धव मैं यही दिखला देना पाहता हैं कि मैंने धपने विक्यों को धपनो विचा केसे विकार है। धीर यदि धाप चुने इस समय घाता नहीं देंगी तो मैं यही समर्जूरा कि धापने मुझे धपने महांसे निकाल दिया।।१६॥ [धपने धायनसे उठना पाहता है।]

देवी — [मन ही मन ] श्रव और चारा ही क्या है ! [प्रकट ] शिष्य तो साचार्यके ही हाचमें हैं।

परिवाजिका—देवी कुछ कहना वाहती हैं इबीते वैं हिचक रही हूँ।

देवी—नहीं बाप निडर होकर कहिए। सेवकोंको तो ववने स्वामीकी बाझा माननी ही होती है। राजा---मम चेति ब्र्हि ।

ं देवी-भवावदि । मर्खेबार्खीय । ( भववति ! मर्खेदानीम् । )

परिवाजिका — वेष ! शॉमहायाः कृति चनुष्यादोत्यं कृतिकं बुरुप्रयोज्यपुदाहरिति । तर्जेकां-वैर्धक्रयमुभयोः प्रयोगं पश्यामः । तावता ज्ञायत एवाजभवतोवपदेशान्तरम् ।

भाचार्यो - यदाजापयति भगवती ।

विद्यक:—तेल हि बुचे कि कमा वैक्तावरे संगीदरक्षणं करिक्र तत्तप्रवर्धी दूर्व पेतकह कहना गुरङ्गसदो एक्ट रहे। उत्पादहस्तवि । ( तेन हि द्वाविष वर्धो प्रेक्षावृहे संगीतरचनां इत्वा तत्रप्रवर्धो दूरं प्रेययतम् । प्रवता मृतञ्जाकट एव न उत्यापनिष्यति । )

हरदत्त:- तथा । [ इत्युचिष्ठति । ]

[ गणुदासी वारिणीनवतीक्वति । ] . देवी—[ गणुदासं विकोश्य । ] विकर्ष भोडु धन्ता । त्यं विकाशव्यत्वित्यो सहं सन्वास्त । ( विजयो स्वस्तायः । नमु विजयास्याविन्यहमायस्य । )

[द्याचार्यो प्रस्थिती।]

परिवाजिका— इतस्तावत् । सावार्यो—[ परिवृत्य । ] इमी स्वः ।

राजा--मीर मुक्ते माक्की माजा माननी है, यह भी जोड़ दीजिए।

देवी-मगवती ! यह माप कह डालिए।

परिवाजिका — महाराज ! शर्मिष्ठाका बनाया हुया चौपर्योबाला श्रीसक नामक समिनय बड़ा कठिन बताया जाता है। उनीके किसी एक आवर्षे दोनोंका समिनय देख लेंगे सौर उसीसे यह चान निया जायना कि साथ कोगोंने अपने-अपने शिष्योंको कैसा सिखसाया है।

दोनों भावार्यं - जैसी भगवतीकी भाजा ।

विद्यक—तो प्राप दोनों नाटक-यरमें चलकर सब संगीतका साव युटाइए घोर सब हो हुकनेपर किसी दूतने यहाँ कहना दीजिएगा। या फिर मुदंगकी घमक सुनकर ही हुए सोग उठकर चले प्रावें।

हरदत्त--धच्छी बात है। [ उठता है। ]

[ गरावास बारिसीकी घोर देखता है । ]

देवी—[गयरासको देखकर] भाषको विजय हो। मैं सचमुच चाहती हैं कि आवस्त्री विजय हो।

[दोनों बावायं जानेको उद्यतः।] परिक्राजिका—इवर तो मुनिए।

दोनों भाषार्य --[ लौटकर ] कहिए, भा गए हम लोग ।

```
परिव्राज्ञिकः — निर्श्याधिकारे क्वतीन । सर्वाङ्गतीय्व्याभव्यक्तवे विगतनेयय्ययोः पात्रयोः
प्रवेतोऽस्तु ।
```

शाचार्यों--- नेदमावयोदपदेश्यम् । [ इति निष्कान्ती । ]

देवी---[राजाहमवनोवय 1] बह राज्यकानेषु हिरित्ती उवाधिराज्यावा अञ्चलस्स तदो सोहरां भवे । (यदि राजकार्यव्योहरयुपायनियुग्तार्यपुत्रस्य तदः सोभनं भवेत । )

राजा--

श्रलमन्यथा गृहीत्वा न खलु मनस्विनि मया प्रयुक्तमिदम् । प्रायः समानविद्याः परस्परयशः पुरोमागाः ॥२०॥

[नेपच्ये मृदङ्गध्वनिः । सर्वे कर्से ददति । ]

परिव्राजिका—हत्तः। ब्रवृतं संगीतवः। तथा द्वांकः— जीमृतस्तनितविश्राङ्किमियेयुरैरुवृत्रीवैरन्तुरसितस्य पुष्करस्य। निह्वोदिन्युपहितमध्यमस्वरोत्था मायुरी मदयति मार्जना मनांसि ॥२१॥ राजा—वैत्वं । सच्याः सामाजिका भवामः।

देवी--[ स्वगतम् । ] बहो ब्रविएको बन्जउत्तस्त । ( बहो ब्रविनय ब्रायंपुत्रस्य । )

[ सवं उत्तिष्ठन्ति । ]

परिवाजिका —देखिए, मुक्ते निर्मुषका प्रथिकार दिया गया है इसियो मैं यह बता देना बाहती हूँ कि पात्रों के यब मंगोके हाव-माब ठोक-ठोक दिखाई देने वाहिएँ इसियो माप सोग प्रपने पात्रोंको बहुत सवा-पत्राकर न लाइएगा।

दोनों भाषायं-पह कहनेकी भावश्यकता नहीं थी।

देवी—[राजाको देखकर] यदि धार्यपुत्र धपने राज्यकी देखमाल करनेमें इतनी कला समाठे तो कितना प्रच्छा होता !

राजा—देवी ! तुम कुछ भीर न समक्त बैठना। इसमें मेरा कोई हाथ नही है। देखी, जो लोग एक सी विद्यावाले होते हैं, वे कमी एक दूसरेकी बढ़ती नहीं सह सकते हैं।।२०।।

[ नेपच्यमें मृदंगकी ब्वनि । सब सुनते हैं । ]

परिवाधिका—घरे को ! उन्होंने तो सङ्गीत क्षेत्र भी दिया। देको ! मुदंगके सब्दको मैचोंकी गरन समझकर ये मोर कपर मुँह करके देक्ते सगे घीर दूरतक गूँवनेवासी यह मध्यम स्वर से उठी हुई मासूरी नामकी गमक मनको मतवाला बनाए डाल रही है ॥२१॥

राजा—चलिए देवी ! बसकर देखा जाय। देवी—[मन ही मन ] बाह ! बार्यपुत्र मो कैसे डीठ हैं ! [स्व उठ खड़े होते हैं !] विदूषक:—[यपवार्यः ] यो योरं गच्छः तसमोदी वारिली विसंवादहस्सवि । ( मी: भीरं गच्छः । तत्र नवती वारिली विसंवादिक्यति । )

राजा--

धैर्यावलम्बिनमपि त्वायति मां भ्रुरजवाद्यरागोऽयम् । स्रवतरतः सिद्धिपर्थं शब्दः स्वमनोरथस्येव ॥२२॥

[ इति निष्मान्ताः सर्वे । ]

।। इति प्रथमोऽङ्कः ॥

विदूषक — [ ग्रलग ] ग्रजी, वीरे-वीरे चिसए । कही देवी वारित्तो सब गड़बड़-बीटाला न

राजा— मैं बहुत बीरे ही चल रहा है फिर मी मुरज़ के निकका हुआ। यह राग मुझे इस प्रकार बक्दी चला रहा है मानो मेरा मनोरव ही मुझे पुकारकर बुना रहा हो कि सामी तुन्हारा काम बन गया है ॥२२॥

॥ पहला अंक समाप्त हुआ ॥

## द्वितीयोऽङ्कः

[ततः प्रविशति संगीतरचनायां कृतायामासनस्यो राजा सन्यस्यो धारिक्षी परित्राजिका विभवतस्य परिवारः।]

राजा-भगवत्यत्रभवतोराचार्ययोः प्रथमं कतरस्योपदेशं ब्रक्ष्यामः ।

परिवाजिका--- ननु समानेऽपि ज्ञानवृद्धभावे वयोवृद्धस्वाद् गरावासः पुरस्कारमंहति ।

राजा-तेन हि मौद्यस्य एवमत्रभवतोरावेद्य स्वनियोग्यमशून्यं कुरु ।

कञ्चुकी—यवाज्ञापयति वेवः । [इति निष्कान्तः ।] [प्रविश्य]

गरारास:—वेष ! र्झानकायाः कृतिर्लयनम्या चतुक्वतास्ति । तस्यास्तु झिलकप्रयोगमेकममा भोतमर्हति वेषः ।

राजा - ग्राचार्य । बहुमानाववहितोऽस्मि ।

[निष्कान्तो गस्रदासः ।]

राजा-[जनान्तिकम्] वयस्य ।

नेपथ्यपरिगतायारचसुर्दर्शनसम्रुत्सुकं तस्याः।

संहर्तमधीरतया व्यवसितमिव मे तिरस्करिशीम् ॥१॥

विदूषकः—[घपवार्य] उबद्विषं रामस्त्रमहु संस्थिहिबमिक्कां घ । ता झप्पमत्तो दास्ति वेक्का । (उपस्थितं नयनमञ्ज सम्तिहितमिक्कंच । तदप्रमत्तः इदानीवस्य ।)

#### दुसरा अंक

[संगीतशासामें विदूषकके साथ राजा, परिवाजिका, रानी बारिसी भीर

सारा राज-परिवार दिखाई देता है।] राजा---इन दोनों माचार्यों मेसे पहले किसका सिखामा हुमा नाटक देखा जाय।

परिवालिका — यद्यपि बोनोंको नाटपचारनका एक सा ही झान है फिर भी धावार्य गसादास धवस्थामें बढ़े हैं इसलिये पहले उन्होंको धवसर मिलना वाहिए।

राजा-तो मौदगस्य ! जायो, बाचार्योको यह बात बताकर तुम प्रपना काम देखी ।

कञ्चकी--जैसी-देवकी माजा । [बसा जाता है ।]

[गएरासका प्रवेश] गएपरास — देव ! ह्यमिष्ठाने मध्य-सपर्मे एक चौपदी बनाई है। प्रार्थना है कि देव उसमें के अधिककवाले प्रतिनयको मन सगकर सुर्ने !

राजा-माचार्य ! मैं बड़े बादरसे ब्यान लगाए हुए हूँ।

[गगुदास चला जाता है।]

एजा—(प्रलग) मित्र ! परदेके पीछे जो मेरी थारी खड़ी है, उसे देखनेके बिवे मेरी मॉर्खे ऐसी उताबसी हो रही है मानो ने इस प्रधीरतामें परदेको ही हटाने पर तुल गई हों ॥१॥ निदूषक—(प्रतग) सीजिए न ! सापकी सौंबॉकी मिठाई तो सागई पर मधुमनकों भी पास ही बैठी है, इसलिये बोड़ी शावधानी से उसर देखिएगा। [ततः प्रविश्यस्याचार्यंप्रत्यवेक्ष्यमास्ताङ्गसौष्ठवा मालविका ।]

विदूषकः—[जनान्तिकस्] ,पेश्वाहु अवं । सः क्यु से पत्रिच्छन्यातो परिहोमीव महुरदा । (पदयतु अवातृ । न वस्त्वस्थाः प्रतिच्छन्यात्परिहोयते मधुरता ।) राजा—[मपदार्थ ।] वयस्य !

चित्रगतायामस्यां कान्तिविमंबादशङ्कि मे हृदयम् । सम्प्रति शिथिलसमाधि मन्ये येनेयमालिखिता ॥२॥ गलरातः—मन्ते ! गुरुकाण्यता सन्यत्या अव ।

राजा — [मात्मवत्व] बहो तबंत्वानावनवता स्वविशेषयः । तथाहि । दीर्घांचं शरदिन्दुकान्तिवदनं बाहूनतावंसयोः संविष्यं निविडोन्नतस्तनग्रुरः पार्श्वे प्रकृष्टे इव ।

। पंचारनावस्तानप्रसः पारव अष्टप्ट ३५। मध्यः पाणिमितो नितम्बि जधनं पादावरालङ्गुली

छन्दो नर्तियतुर्यथैन मनसिश्लिष्टं तथास्या वपुः ॥३॥ मानविका—[उपगानंकृत्वा चतुष्यदवस्तु गायति ।]

> दुल्लहो पित्रो मे तस्ति मन हित्रज्ञ शिरासं अम्हो अपङ्गोत्र मे परिष्कुरह किं नि नामग्रो।

[मासविका प्राती है। उनके प्रेगोके हाय-भाषकी देखभास प्राचार्य कर रहे हैं।] विद्वयक--(धनस) देखिए, देखिए। यह वैसी वित्रमें सुप्टर सगती की, उससे किसी प्रकार कम सुप्टर नहीं है।

राज—(मनग) वयस्य ! चित्रमे इसकी मुन्दरता देखकर में प्रवने बनमें यह समफ्र रहा था कि सह सचतुत्व इसनी मुन्दरी नही होगी। पर इसे देखकर तो मैं यही होचने बनग्र हूँ कि चित्रकारने ठीक व्यानमे इसका चित्र नहीं बनाया।।२।।

गरादास-भवरायो मत बत्स ! सँभसी रही।

राजा — (मन हो मन) बाह ! यह तो सिरते पैरतक एकरन मुन्दर है स्वॉकि इसकी काने-बड़ी सीजें, वसकता हुया बारहेक चन्द्रमा-बेंग्रा मुक्त क्र-वॉपर बोड़ी कुकी हुई चुजाएँ, उचरते हुए कड़े स्तानेते करती हुई बाती, चिकनी-चिकनी कीजें, पुट्टी मरकी कमर, मोदी-मोदी बोचें सीर बोडी-बोड़ी कुकीहुई दोनोंनेरॉकी उंपीक्यों वन ऐसी जान पड़ती हैं गानो इसका सारीर इसके नाट्यपुट गरासाझ बोके कहने पर ही बढ़ा बया हो ॥३॥

(गहले मलाप भरकर चार पर्दोवाला गाना गाती है।) (गीत)

दुर्लभ प्रिय हे, हृदय छोड़ देतू मिननेकी भाशा। पर क्यों बॉर्यानयन फड़कता, कुछ-कुछ नेकर भाशा।। स्सो सो चिरदिद्वो कहँ उख उवचाइदव्यो। खाह मं पराहीखं तुइ परिगर्खम्र सतिएहस् ॥४॥

(दुलंभः प्रियो मे तस्मित्मव हृदय निराश

महो ग्रपाङ्कोमेपरिस्फुरति किमपिवामः। एष स विरहष्टः कवं पुनक्पनेतब्यौ

नाथ मां पराधीनां स्वयि परिगसाय सतृष्णाम् ॥)

[ततो यथारसमिशनयति ।]

विद्वयकः—[जनान्तिकस् ।] भो वधस्सः। खडण्यवत्युष्यं बुवारीकरिष्यः तुदः उवहाविदौ प्राप्ता तत्तहोदीस् । (भी वयस्य ! चतुष्पदवस्तुकं द्वारीकृत्यः त्वय्युतस्याधितः श्राक्ष्मा तत्रभवत्या ।)

राबा—सत्ते ! एवमेव नमापि हवयद् । बनयः बातु । बनमिमनतुरक्तं विद्धि नायेति गेये वचनमभिनयन्त्याः स्वाङ्गनिर्देशपूर्वम् । प्रसायगतिमदृष्युः। धारिसीसंनिकर्षाद्हमिव सुक्कमारप्रार्थनाच्याजञ्चकः ॥॥॥ [मासविका गीतालो निकामितुसारम्या ।]

विदूषक:--भोवि चिट्ठ । किंवि वो विसुमरिवो कम्ममेदो । तं दाव पुण्यिस्सम् ।

(भवति तिष्ठ । किमपि वो विस्मृतः कर्मभेदः । तं ताबरप्रक्यामि ।) गरणदासः—वस्ते । करणमात्रं स्थित्वोषवेकविद्युदा वास्यति ।

[मानविका निवृत्य स्थिता ।]

राजा-[बाश्मगतम्] बहो ! सर्वास्ववस्थाम् बावता शोभान्तरं पुष्यति तथा हि -

बहुत दिनोंगर देल रही हूँ पर कसे प्रपनाऊँ। नाम विवश हूँ पर धपनी ही समको मैं बलिवाऊँ।। (गीतके भावके अनुसार नाट्य करती है।)

विङ्क्षण — (श्रमण) भी वयस्य ! इन्होने तो इस चार चरसावाले गीवके बहाने ग्रापपर घपनेको न्योद्धावर कर आता ।

राजा—मैं भी बही समजता हूँ कि इसने 'नाय विवश हूँ पर सपनी ही सनकों '-भीत गांठे हुए सपनी थीर संकेत करके जो अभिनय किया है वह इसीकिये कि महारानी आरिफ्रीको गांध देखकर इसने समफ लिया कि प्रेम दिलानेका कोई दूसरा उपाय तो है नहीं, इसजिय वैक्ष सुकुमार अकके प्रेमकी भीता गाँगनेके मायवाला यह गीत गांकर इसने संपश्च मुक्से ही सब कुछ कका है गई।

[गा चुकनेपर मासविका वसी जाना चाहती है।]

विद्युषक — उहिर्द् देवी ! झाप बीचमें कुछ भून गई हैं, वही मैं पूछना चाहता है। गरायस — बरेखे ! थोड़ी देर रुक जायों और वब यहाँ सब लोग मसीमीति समक्ष की कि पुत्रने अच्छि नोट्य सीख लिया है तभी बाना।

[मालविका सीटकर सड़ी हो जाती है।]

राजा - [मन ही मन) झहा ! इसे जिघरसे देखी, उधरसे ही यह मनोहर लगने लगशी है।

वामं संघित्तिमतवबलयं न्यस्य इस्तं नितम्बे इत्वा श्यामाविटप सदशं स्नस्तप्तक्तं द्वितीयम् । पादङ्गुष्ठालुलितकुसुमे कृदिमे पातितावं

पादङ्गुष्ठालुलितकुसुम कुद्दिम पातिवाच नृत्तादस्याः स्थितमतितरां कान्तमृज्वायतार्धम् ॥६॥

नृत्ताद्द्याः स्थितमाततरा कान्तान्ध्यायतावर् ॥५॥ देवी - संगोबमबचस्यं वि बज्जो हिब्रय् करोति । (तनु गोतमबचननप्यायों हृदये करोति ।) गराहासः - देवी ! मा मैक्स् । देव प्रस्थवारसंभाष्यते सूक्त्म दांतता गौतमस्य । यस्य ।

मन्दोऽप्यमन्दतामेति संसर्गेण विपश्चितः । पङ्क्तिस्रदः फलस्येव निकषेणाविलं पयः ॥७॥

(विदयकं विकोक्य) तच्छ ग्रुमो वय विवक्षितमार्यस्य ।

[प्रमुक्त प्राचार क्षेत्रकार क्षेत्रकार है । क्षेत्रकार क्षेत्रकार है । क्षेत

परिवाजिका--यदा हुट्ट सर्वमनवद्यम् ) कुतः--

श्रक्कें रन्तर्निहितवचनैः स्वचितः सम्यगर्थः पादन्यासो लयमजुगतस्तन्मयत्वं रसेषु। शाखायोनिमृदुरभिनयस्तद्विकल्पाजुङ्चौ भावो भावं जदति विषयाद्रागबन्धः स एव ॥॥॥

इसने घपना बाँयाँ हाच नितम्बपर रल निया है, इससिये हाच का कड़ा पहुँचेपर कककर हुए हो गया है। दूपरा हाब दयामाको शासीके समान डोला तरका हुया है। नीची घोलें किए हुए यह पपने परेक यंत्रदेने घरतीपर विवाद हुए फूर्नोंको सरका रही है। इस प्रकार लड़ी होनेले इसके ऊपरका शरीर लम्बा घोर सीधा हो गया है। नाचनेके समय भी यह ऐसी सुन्दर नहीं लसती ची जेसी प्रव सगरही है।।६।।

देवी-क्या भार्य गरादास भी गौतमकी बात सब मान बैठे हैं ?

गणदास—ऐसा न कहिए देवी ! महाराजके साथ रहते-रहते गीतवकी प्रांखें भी भनेतुरेकी ठीक पहचाम करने बगी हैं। मुनिए विद्यानोकी सगितमें बैठकर मूखं भी उसी प्रकार मिहानू बन जाता है जैसे निर्मशीके बीजके मटमेंना पानी स्वच्छ हो जाता है 11011 (विद्वयकको देवकर) हम भी मुने प्राप क्या पूछता जाहते से ?

विदूषक—(गणदासको देसकर) धाप पहले कौशिकीओसे पूछ देखिए, मैं पीछे बतलाऊँगा कि भूत कहाँ हुई है।

गणुरास— मनदती! धापने जहां जैला गुणु या दोव देखा हो सब कह साबिए। परिवाजिका— मैंने तो जो देखा उससे कही दोव दिलाई हो नहीं दिया। क्योंकि गीठकी सब बाठोंका ठीक-ठीक सर्व संगोंके समिनयसे सलीमांति दिखा दिया गया है। इसके पैर भगुदास: — देव: कवं वा भन्यते । राजा — वयं स्वपन्नविधिलाभिमाना: संवृत्ताः । गगुदास:—- ब्रह्मनर्तेथितास्मि । कुत:—

> उपदेशं विदुः शुद्धं सन्तस्तम्भपदेशिनः। श्यामायते न युष्मास् या काञ्चनमिनाग्निष्।।।।।

देवी — विद्विषा सपरिकत्तवाराहरूलेल सक्को बड्बड । ( दिष्ट्घाऽपरिक्षनाराधनेनार्यो वर्षते ।

वर्षाः। गणुदासः—वेदी परिग्रह एव मे वृद्धिहेतुः।[बिद्धकं विकोक्यः।]गौतम बदेदार्नीयसे-प्रमतिकर्वते।

लगालवातः। विदूषकः:—पदलोवसेसदंतरो पद्वयं वस्त्र्यास्य पूजा कावव्याः। सा रांवो विमुनिरवाः। (प्रयमोपदेशवर्याने प्रथमं ब्राह्मरास्य पूजा कर्तव्याः। सानन् वो विस्मृताः।)

परिवाजिका - सहो ! प्रयोग्याम्यन्तर: प्रश्नः ।

[ मर्ने प्रहसिताः मानविका स्मितं करोति ] राजा--( झात्मगतम् ) उपात्तसारश्चमुवा ने स्वविवयः । यदनैन---

स्मयमानमायताच्याः किञ्चदिमिन्यकदशनशोभि मुखम्।

असमग्रलच्यकेसरमुच्छ्वसदिव पङ्कर्जं दृष्टम् ॥१०॥

भी सबके साथ साथ चल रहे थे। फिर गीतके रक्षमें भी ये तन्त्रय हो गई चीं। धीर इनके मुख्ये भी हमें प्रेममें मन्त्र कर दिवाक्ष्मींक तालके शाच होनेवाले श्रीमनयमें प्रतेक आकारसे संगंचक्रमकर वो साथ दिकाए जा रहे थे वे ऐसे झाकंपक ये कि सन किसी धीर जाने ही नहीं पाताचा।।।।

या ।।=।। गगुदास---देव ! धाप इसे कैसा समभते हैं।

गलुदास — प्राज मैं सच्चा नृत्यकलाका पण्डित हुमा है, क्योंकि जैसे प्रागमें डाकनेसे सीना काका नहीं पड़ता वैसे ही जिस शिक्षक के सिखानेसे किसी प्रकारकी भूल न दिखलाई पड़े उसे ही सच्ची शिक्षा कहते हैं।।१।।

देवी-पपने परीक्षकोंको सन्तुष्ट करने के निये प्रापको बधाई है।

गणवास—देवीकी कुपासे ही मुक्ते यह यह मिला है। (विदूषकको देसकर) गौमठ प्रव प्राप भी धपने मनकी बात कह डालिए।

विद्युषक — जब पहले-पहल प्रपनी सिलाई हुई विद्या सोगोके धागे दिलाई जाती है तो सबसे पहले बाह्यरणकी पूजा करनी चाहिए। वह तो धाप सोग जूस हो गए।

परिवाजिका -- बाह, क्या नाट्यकलाके भीतरकी बात पूछी है।

[ यह हैंसते हैं, मायिका मुक्त राती है। ]

राजा — (मन हो मन) मेरी धांकोंको तो जाही हुई वस्तु देखने को मिल गई। क्योंकि
पाज मेरी धांकोंको इस बड़े बड़े नेत्रॉवालीके मुक्त राते हुए उस मुक्त दर्शन मिल गया है
विवर्ष कुक्त हुव दति काल पढ़े वे धीर वो उस खिलते हुए कमलके समान जान पड़ता है
विवर्ष कुक्त कुत्र नुरुष्ट न दिलाई दे रहे हों।।?।।

गलदास:—महाबाह्यल न सनु प्रथमं नेपच्यवर्शनमिषकः । धन्यका कर्ष त्वी विकालीयं नार्षिप्रधासः ।

विदूषक: — मण् लाव मुक्बमल्यांक्ववे सन्तरिको स्वत्यालं इध्यिम वादमाहदम् । सह्या पण्डितसंतीतपञ्चमा लं जूदा बात्री । अदि सन्तरोवीए तोहरां मिलारं तवी हर्व से पारितोत्तिसं पम्रच्छामि । (मस्य नाम मुक्कपनर्यांविकेश्यरिको बहुपानिकच्छता वातकायित्व । स्वता पण्डित-क्वतेश्वस्त्यका जनु मुह्यातिः स्तोऽनम्बस्ता शोधनं सरिकतं तत हरं ते लास्तिविकं स्वक्कापि ।

[ इति राज्ञो हस्तात्कटकमाकवंति । ]

देवी—बिहुदाव । युक्तरारं स्रवात्मत्ती कित्यमितं तुम झाहरां देति । ( तिहुतावत् । गुुखा-व्याप्यवस्थानिकितं त्वमाभरतः स्वाति । )

विद्यक:---परकेरस्रंति करिया। ( परकीयमिति कृत्वा।)

देवी--[मानार्यं विसोन्य ।] अञ्चनसास ! सां वेसिवीवदेसा दे सिस्सा । ( मार्ये नस्सा । नु विस्तोपदेसा ते शिष्या ।

गरावास:--बस्ते ! एहि गक्छ।बद्दवानीम् ।

[सहाचार्येख निष्कान्ता मासविका।]

विद्रयकः—[जनान्तिकम्] एत्तिको ने महिविहवो भवन्तं सेविबुं। [एतावान्ये मितिविभवी भवन्तं सेवितुम्।]

राजा-धनमलं परिच्छेदेन । यदा हि-

गणादास-- घरे बाह्यण देवता ! हम लोग पहली बार तो नाटक विश्वा नहीं रहे हैं। ऐसा होता तो मुम्हारे वैसे मेंट-पूजापर जानेवाले बाह्यणकी हम सच्छी पूजा करते।

बितुषक-तो क्या मैं कोरे वरकनेवाले बारभंके जात मिटाकेकी बाबा करनेवालि पत्नेक्क ही बना रह गया ? पर माई! हबारे जैसे मुझोको तो ऐसो बात है कि विदे पाक्तिको सक्कोण हुया तो समझो हमें भी सनीच हो गया। वब भवती कीविकोने इसे सुन्दर बता दिना है तो साझो मैं भी सुन्हें यह वारितीचिक दे बातता हैं [राजाके हायदे कंपन तिकासका है।]

देवी---ठहरो तो। दूसरेका वाभिनय विना देखे तुस घनीसे इसे साभूषसः क्यों दिए। डाल रहे हो?

विदूषक--दूसरेका है न, यही समझकर वे डाल रहा है।

देवी—( प्राचार्यको देखकर ) कहिए, प्रापकी क्षिष्या अपना अफिन्य दिखा चुकी न ? फणुदास—साथी अस्त ! श्रव हुन क्षोग चलं।

विश्वासंके साथ मास्त्रिका बली बाती है। ?

पिहणक---(फलग रावासे) जहाँ तक नेरी बुढिकी गृहेष की वहतिक तो मैंने धायका कार्य कर हाता ।

### भाग्यास्त्रमयमिवास्त्रोह् दयस्य महोत्सवावसानमिव । द्वारपिकानमिव शृतेर्कन्ये तस्यास्त्रिरकास्त्रीम् ॥११॥

विद्रंपक:-[जनात्तिकम्] विसद्दो विश्व शाकुरो वेज्वेल कोसरं बीग्रमालं रुक्तसं (तरित्र स्वातुरो वेधेनीयम दीवमानिमक्ति ।)

#### (प्रविषय)

हरदत्त:--देव ! मदीयमिदानीं प्रयोगनवलोकयितुं कियती प्रसावः ।

राजा--[भारमगतम्] भवसितो दर्शनार्थः । [दाक्षिण्यमवलम्ब्य प्रकाशम्] [नवु पर्युस्पुका एव वयम् ।

हरदत्तः-- मनुगृहीतोऽस्मि ।

वैतालिक:-जयतु जयतु देवः । उपाक्दो मध्याह्नः । तथाहि-

पत्रच्छायासु हंसा सुक्कलितनयना दीधिका पिबनीनां सीधान्यत्यर्थतापादलभिपरिचयद्वेषिपारावतानि । विन्दुनेपान्पिपासुः परिसरति शिखी आन्तिमद्वारियन्त्रं सर्वेक्ष्यः समग्रेस्त्वमिवनुषगुर्थेदीय्यते सप्तसप्तिः ॥१२॥

राजा—बहुत डोंग न रचो। उसका पर्देक पीछे खिलना मुक्के ऐसालगरहा है मानो मेरी मीलोंका भाग फूट गया हो, जीका हुलास ठंडा पड़ गया हो मीर थीरज पर तालालग क्या हो।।११॥

विदूषक—(प्रकार) तो क्या किना पैक्षेत्राले रोगीके समाम यह चाहते हो कि वैद्य ही प्रापको प्रपत्ते पाससे प्रोवस भी दे है।

हरदत्त — (धाकर) देव ! धव मेरा सिलाबाहुषा धर्मिनय भी देल नेको कृपा की जिएगा। राजा — (जन ही मन) जो देलाना मानह तो देल जुड़े। (उदारता दिलानेके लिये प्रकट) हीं-हीं हम जोग तो देलानेको उत्सक जैंडे हैं।

हरदत्त-बड़ी कुपा है मुझपर।

( नेपच्यमें )

वित्यक--प्रविक्ता प्रविक्ताः सम्हास् उस् भोसस्येता उविद्वाः सलभवयो उद्दव-वेलाविक्कने विद्वज्वमा दोसं उवाहरितः। [हरदत्त विकोत्य] हरदत्तः! कि वार्षेण मस्पति । (प्रविद्या प्रविद्याः सस्याक पुत्रमीवनवेलोविस्वताः प्रवस्वत अवितवेलातिकमे विकित्यका वीवप्रदाहरितः। हरदत्तः! किमियानी मस्पति ।)

हारतः:— स्वतिः वयनस्यान्यस्यावकातोत्रः ।

राजा — तेन हि त्ववीयपुर्वदेशं भ्योवयं क्रयानः । विस्ततु अवात् ।

हरतः:— यदानायपति देवः । [इति निष्कान्तः ।]
देवीः— त्विब्बहु दु सम्बदनो मञ्जलविहिष् (निर्वतंयस्वायंपुनो मञ्जनविधिष् ।)
विद्वप क — भीवि विसेतेल जाराभोषास्ं तुवराविहिः । (जवित विश्वयेख पानमीजनं स्वर्य ।)
परिवाजिकाः— (उत्थाय) स्वतिः भवते । [इति वर्षायेक्या स्वर्वास्वाः ।]
विदयकः — भी वयस्य ! त्या केवनं वर्षे तिष्पे वि सद्वीया मानविद्या ।

श्रन्याजसुन्दरीं तां विधानेन ललितेन योजयता। परिकल्पितो विधाता बाखः कामस्य विषद्ग्यः॥१३॥ कि बहुना सक्षे । क्लिस्तस्योऽस्य ।

हरदत्त-पद कुछ कहनेकी बात ही कहाँ रह बाती है।

राजा-तो प्रव भाषका प्रदर्शन हम लोग कस देखेंगे। भाष जाकर विश्रास करें।

हरदत्त-जैसी देवकी प्राज्ञा। [चना जाता है।]

देवी--तो भागंपूत्र ! चलकर भव नहा-घो लीजिये ।

विद्यक - देवी ! भव फटपट मोजन-पानीका कुछ बढिया प्रबन्ध कराइए ।

परिवाजिका—(उठकर) धापका कस्यासा हो। [सेविकाघों धौर रातीके साथ चली जाती है।]

विदूषक--वयस्य ! सुन्दरतामें ही नहीं कलामें भी मालविका एक ही है।

राजा— चल पूछी वयस्य तो विचाताने इस सहज सुन्दरी नालविकाको सनित कलाका सान क्या दिया मानो उसने इनके हालमें कामदेवका विच कुका बाल देदिया हो ॥१३॥ और क्या कहूँ मित्र ! प्रव तुन जाकर मेरी कुछ चिन्ता करो । कि बहुना । सखे चिन्तयितव्योऽस्मि ।

विदूषकः—अवदा वि ब्रह्मं। विद्वं विवरिणकन्तृ विक्रम से उधरवभन्तरं दश्कहः। ( भवता प्रहस् । हवं विपरिणकन्तुरिव मे उदरास्थन्तरं दहाते ।)

राजा--एकमेव भवान्युद्धवर्येऽपि त्वरतायः ।

विद्रुषक:—गहीवविष्वलोग्हिः। किं तु येहावतील्वर्द्धा जोण्हा विष्य पराहील्वर्षसत्ता तत्तहोस्त्री बालविष्या। त्यां वि सूललारितरकारो विष्य गिद्धी समिसलोहुको श्रीक्की सः। सम्बंतापुरो विष्य कञ्चतिद्वं पत्यनतो वे रोक्षति। (गुहीतदक्षिलोऽनिम। किं तु नेपावसीनिकद्धा ज्योसनेव परायोजदर्शना तत्रववती मालविका। चलानिय सुनावरितरवर इव प्राप्ते साधिकलोहुको श्रीकक्का। सत्यनतापुर इव कार्याविद्वं प्रायंवयानो ने रोवते।

राजा-क्षयमस्तुरो अविध्यामि ।

सर्वान्तःपुरवनिताच्यापारप्रतिनिष्टचहृदयस्य । सा वामलोचना मे स्नेहस्यकायनीभृता ॥१८॥

[ इति निष्कान्ताः सर्वे । ]

॥ इति द्वितीयोऽद्यः ॥

विद्रवक—साप मेरी जिल्ला कीजिए। मेरा पेट इस समय हलवाईकी कहाड़ीकी भौति बड़ा जला जा रहा है।

राजा-तुम भी ग्रव घपने मित्रके लिये कोई उपाय शोध ही सोव निकाली।

विद्युषक उपने निये तो में भावने पहले ही दक्षिणा से जुका हूँ पर गड़बड़ तो यह है कि सम्बन्धों किया हुई चांदनीके समान मात्रक्तिश्लोका प्रधान मी तो हुसरोंके हाममें है। इसर साथ मीक बेचनेवाले व्यापने परपर पीडरानेवाले नियक्ते समान उत्तर साक भी लगाए बेटे हैं भीर साथ हो उरते भी हैं। इतनी प्रवराहटके बाब मुफ्ते काब करनेकी कहते हुए प्राप्त साथ को प्रवर्ण हैं।

राजा--वताक्षो, वक्राहट क्यों न हो ? वह तिरही वितवनवासी मेरे हृदयमें ऐसी का क्सी है कि रनिवासकी सब रानियोंसे मेरा मन एक दस उचट गया है ॥१४॥

[सब चले जाते हैं।]

॥ दूसरा श्रक समाप्त हुआ ॥

# तृतीयो ऽङ्कः

#### [ततः प्रविशति परिवाजिकायाः परिचारिका समाहितिका ।]

समाहितिका — प्राएत्सिम् नघववीए — समाहिदिए ! वेवस्स ज्वावत्यस्यं बीमक्रस्यं गेम्ह्यि प्राप्तम्य हित । ता नाव पयववत्यासियं नहुप्यस्य व्यय्तसमि । [परिक्रम्यावतोस्य] एसा तव-रणीयस्तीयं घोलोमन्ती महुप्यस्थि विद्विद । ता नाव त्यं उपस्पर्यामि । (प्राप्तनीस्य मगवत्या — समाहितिके ! देवस्योपवनस्य बोतपुर्वस्य प्राप्तिकः प्रमुप्तिका स्वाप्तिकः मधुर्पत्का-सन्वच्यामि । एवा तपनीयायोकमवनोक्यन्ती समुक्तिका तिहिति । तथावदेनामुप्तवर्यामि ।)

#### [ततः प्रविशस्युद्धानवालिका ।]

सर्गाहितिका—[उपसृत्य] महुम्रारिए । ग्रांच सुहो वे उन्त्रात्यव्यावारो । ( मञ्जूकरिके ! ग्रांप सुक्तस्त उद्यानव्यापारः ।)

मधुकरिका-- बन्हो समाहिदिया । सहि सागदं दे । (प्रहो समाहितिका । सलि स्वागतं ते ।)

बमाहितिका — हला अगबदी बालबेदि । बारित्तवालिला धम्हारिकजलेल तत्तहोती देवी देवित्तवत्ता । ता बोबपुरएल सुम्मूनिवुं इच्छामि ति । (स्रोत मगवरशाहापसीत । बारिक-पाणिनास्माहबजनेन तत्रमवती देवी द्रष्टम्या । तदीजपुरकेल सुत्र्मिनुमम्ब्यामीति ।)

### तीसरा अङ्क

### [परिवाजिकाकी दासी समाहितिका आती है।]

समाहितिका—सगवती कौशिकोंने मुक्ते साझा दी है कि समाहितिका ! जासो, सहारावको उपवनते एक बिजीरिया नीवू तो ले साथो । तो वर्षू प्रमदयनकी सातिन समुकरिका-का पता लगाळें ! [बूनकर देवती है।] सरे, सुनहरे स्थोककी स्रोट टकटककी सपाए यह स्था बढ़ी है। तो वर्षू इसके पास ।

### [मालिन मधुकरिका झाती है।]

समाहितिका--[पास बाकर] कहो समुकरिका! तुम्हारे उपवनका काम तो ठीक-ठीक यस रहा हैन ?

मपुर्करिका—परे ! तुम हो समाहितिका ! साघो सबी, साघो, तुम्हारा स्वावत है । समाहितिका—ससी ! मगवती कोशिकोने कहा है कि हमें खेबे हाथ महारामीसे सिवने महीं जाना चाहिए इसकिये नीडू ही मेंट करके उनसे निज चूँगी। मपुकरिका—सं सींसाहिवं बीजपूरसं । कहेहि दाव सम्याग्यसंपरिसदासं सहस्मिरसासं उपवेसं देक्किय कवरो अध्यवदीए वसंसिदो । (ननु सींनहितं बीजपूरकम् । कवर ताबदम्योग्यसंपरितयो र्नाट्यावार्ययोहपदेशं हट्टा कतरो नगवस्या प्रशंतिनः ।)

समाहितिका — दुवे थि किल प्रागमित्ता पद्मोद्रास्त्रिका । किंतु सिस्साए मालिक्साए गुराबिसेस्त गत्वासास्त उववेद्रो पद्मोत्ता । (द्वावि किसागमिनी प्रयोगनिपुणी च । किंतु शिष्याचा मासिकाचा गुलाविश्वेषण गणुदासस्योगदेश: प्रशंसित: 1)

मधुकरिका—मह वालविमागवं कोलीएां कीरिसं बुखीववि । (प्रथ मालविकागतं कीलीनं कीदशं सूचते ।)

सनाहितका — बार्ड किल तिस्त साहिलासो भट्टा। किंतु केवलं देवीए वारिएगेए विस् रस्कलो अस्तरो पहुतस्य देवीदः। सातिवदा वि इमेनु विवसेसु प्रबह्नवृक्ता विव सालवीमासा मिलास्या लक्कीवदि । बदो ववरं स्व नारसः। विस्तरवेहि सं। (बार्ड किब तस्यां सामिनायो भर्ता। किन्तु केवल देव्या चारिण्याधितं रक्षननारमनः प्रभुत्वं दर्वयित मालविकायेषु दिवसेवनुभूतनुक्तेव मालतीमाला मनाना कथ्यते। घतः परं न जाने। विस्तुत्र माम् ।)

मधुकरिका-एवं साहायतम्बदं बीधपूरमं गेण्ह । (एतच्छाबावलम्बितं बीवपूरकं गृहासा ।)

समाहितिका—तह । [इति नाट्येन बीजपूरकं हहीस्ता] हला तुमं वि मर्वो पेसलवरं साहुबस-पुस्सुसाए कलं पाबेहि। (तथा। सिंत स्वमन्यतः पेशनतरं साधुजनसुजूबायाः कलं प्राप्नुहि।) [इति प्रस्थिता।]

मधुकरिका—सो, नीवू तो पास ही है। हाँ, यह तो बताबो कि वह जो दोनों नाट्या-चार्यों का ऋगड़ा चल रहा वा उनमें से भगवतीने किसे बच्छा बताया।

समाहितिका—यो तो दोनो ही शास्त्रके पण्डित घोर प्रक्रियमकक्षार्थे चतुर हैं पर गर्णदासने घपनी लिच्या मालविकाको जैला घण्छा तिलाया है उने देख लेनेपर गराप्दास ही माज दोनों ने घण्छे ठहराए गए हैं।

मधुकरिका—ग्रौद कहो, वे मालविकाके सम्बन्धमें कैसी-कैसी बार्ते सुननेमें श्रा रही हैं ?

समाहितिका — हाँ, महाराज उन्हे चाहने तो बहुत लग गए हैं पर रानी चारिस्तीका मन प्लनेके लिये वे खुनकर प्रेम नही दिखलाते । इसर इन दिनों मानदिका ची पहनकर उतारी हुई मानतीकी मालाके समान कुन्हलाई वा रही है। बस इससे प्रीयक मैं कुछ नहीं जानती हैं। पच्छा तो चुट्टी हो।

मधुकरिका-हाँ, सो, यह डालपर भूतता हुया नीडू तोड़ती ले जायो।

समाहितिका—सण्छा,[नीबूतोडनेका समिनय करके] मगवानुकरे सक्षी! साधुर्मोकी सेवा करनेका दुर्म्में इससे भी सण्छा कत मिले। [चलती है।] मधुंबरिका—हुला सर्व केव्य गण्डकृतः । सहं वि इत्यस्त चिराधमाराकृतुमीगणनस्त तवरोधीन-सीक्यस्य बीहुसरिपियम् वेवीए लिवेबीय । (शिल ! तममेत्र गण्डावः ब्रहमध्यस्य चिरायमाराकृतुमीव-पमस्य तवनीयायोकस्य दोहदनिमित्तं देखं निवेदवामि ।)

समाहितिका - जुक्बई । बहिबारो क्षु तुइ । (युज्यते । अधिकारः समु तव ।)

[इति निष्कान्ते]

॥ इति प्रवेशकः ॥

[ततः प्रविशति कामयमानावस्थो राजा विद्रवकश्च ।]

राजा-[मारमानं विलोक्य।]

शरीरं चार्म स्थादसति दियतालिङ्गनसुखे भवेत्सासं चतुः चसामपि न सा दश्यत इति । तया सारङ्गाच्या त्वमसि न कदाचिद्विरहितं

प्रमुक्ते निर्वाशे हृद्य परितापं क्रजिस किस् ॥१॥ विद्युषक:--मानं मचदो पीरं उन्क्रिम परिवेदित हिंदु मए तक्तहोरीए मालविमाए विम्मतही बउलाविमा। मुलाविदा म मत्यं जो भवदा संदिही। (यल भवतो वीरतामिक्सावा परिदेन्तिन। इंटर मानं तमनदर्शा मातविकायाः प्रियत्नेत । इंटर मया तमनदर्शा मातविकायाः प्रियत्नेत । इंटर मया तमनदर्शा मातविकायाः प्रियत्नेत इंदर ।)

राजा--ततः किमुक्तवतो।

मणुकरिक—चलो सखी ! दोनों साथ ही वसें । मुझे भी चनकर महारानीबीधे निवेदन करना है कि यह जुनहरा प्रशोक घन्नीतक कून हो नहीं रहा हैं, इसके कूमनेका कोई उपाय किया जाना पाहिए।

समाहितिका - ठीक ही है, तुम न कहोगी तो कौन कहेगा ?

[ दोनों चली वाती है।] ॥ प्रवेशक ॥

[ विदूषकके साथ काम-पीड़ित अवस्थामें राजा बैठे दिखाई पड़ते हैं।]

राजा—[ धपनी धोर देखकर ] व्यारी को खाती न लगा पाने से सेरे सरीरका सुक्षना भी की है धीर उसे पक्ष मरके लिये भी देखन पाने की विन्तामें सीखोंका हक्टबाए रहना भी की कहे, पर मेरे हृदय ! यह तो बतायों कि वस हरिएकों सी सीखोंबासी सीर देशा थी क्या करिएकों सी सीखोंबासी सीर देशा थी क्या करिया की साथ करिया की साथ हरें हुए भी तुम नयों इस प्रकार खोंके था रहे हो।।१।।

विदूषक — यह मदीर होकर रोना-कलपना छोड़िए। मैं मालविकाकी ध्यारी सकी बकु-सावनिकाने निता बास्रीर मेने सायका पूरा संदेशा सुनामी दिया है।

राजा-इसपर वह स्या बोली ?

विद्युषकः —विष्णावेहि भट्टारसम् । ष्यञ्चमहोबन्हि इमिन्छा शिष्रोएखः । किंदु सा तबस्सित्यो वेषीए प्रक्तिसं रक्तस्तीए शास्त्ररिक्तवो विश्व शिक्षो स्व तुर्हे समासावहद्वववा । तहीय जदस्सं । (विकायय भट्टारकम् । प्रनुदृहीतास्त्र्यतेन नियोगेन । किन्तु सा तपस्त्रिनी देव्याधिकं रक्षास्या मागरिक्तत इव निषिनं मुखं समासादयितव्या । तथापि यत्तिय्ये । )

राजा---मनवन् संकल्पयोने । प्रतिबल्यक्तस्विपि विचयेष्वभिनिवेदय कि तथा प्रहरसि यथा वनोध्यं न कालान्तरक्षको भवति । विवस्तयम् । ]

### 🖚 रुजा हृदयप्रमाथिनी क च ते विश्वसनीयमायधम् ।

मृदु तीच्यातरं यदुच्यते तदिदं मन्मथ दृश्यते स्विय ॥२॥

विद्रयक:— एं अस्पाबि तस्ति ताहुत्तिको कियो सए उदाक्षीयक्केषो । ता पञ्जकस्थायेषु भवं सप्पास्तं। ( ननु भलामि तस्त्रिम्साधनीये कार्ये इतो स्योगयोपक्षेपः। तस्ययंबस्थापयतु सवानास्मानम् । )

राजा - मयेम दिवसशेवमुचितव्यापारिवमुकेन चेतसा क्व नु सनु यापयामि ।

विद्गयक:— सन्त्र एक्य प्रकाशनारसुरुवाणि रस्तृष्ट्रस्थालि ज्वास्त्र पेसिस एवस्तरनायवार-व्यवेतिय हरावनीय एिप्टिएसायुर्हेल परिवयो भवं—हम्बानि सन्त्रतेल सह बोलाहिराह्यं क्यानुविद्गंति । भववा वि से पश्चित्यावं। ता पत्मवक्षं एव्य वम्बस्त् । प्रवाद प्रकाशनारसुम्मानि रिक्तृरवकान्युपारन प्रेथ नववननावतारस्थपदेवेतेरावस्या निपुणिकामुक्त प्राप्तिनो भवान्-हम्बा-म्यायपुत्रेल सुद्र शोलावरोह्णमनुमविद्गाति । भवताप्त्यविद्यालम् । तरसमदननेव गन्यालः।

विदूषक — उसने कहा — स्वामोसे निवेदन कर देना कि यह काम औपकर स्वामोने मुक्तपर वृद्धी कृषा की है पर वह बेचारी महारागीकी बैसी ही कही देख-रेखमें है जैसे सौपकी देख-रेखमें कोई निषि हो। इसमिये वह सहजमें हाथ नगनेदाली नहीं है, फिर भी मैं जतन करूँगी !

राजा— है सगवान कामदेव ! पन-पगपर वाधामोसे अने हुए कार्योये मुक्ते फैंताकर तुम मुक्तपर ऐसी कोटेंक्यों किए बारहे हो कि समय भी काटेन कटे। [ सचरजके साथ ] है जाववेद ! कहीं तो एक मोर जीको बाइव देनेवाला पुन्हारा कोमल पूर्लोका प्रमुख मोर कहीं यह हुव्यकों भी मय बालनेवाला प्रेमका रोग। यह कहावत नुसपर तो पूरी पूरी पटती दिलाई दे रही है कि जो जितने कोमल दिलाई पढ़ते हैं के उतने ही कठोर होते हैं ॥२॥

विद्यक - मैं कह तो रहा है कि सापका मनोरख पूरा करनेका में सब उपाय कर चुका है इसकिये साथ चिन्ता न कीजिए।

राजा — प्रपने किसी कानमें तो मेरा जी ही नहीं लग रहा है, इसलिये यह तो बताबी कि सरजका वह बचा हुमा दिन बिताया कहाँ जाय ?

स्पूरक — नवे बिसे हुए सुहाबने ताल कुरवकके पूजी धापके पास मंटमें भेशकर राजो हरा-स्वीने साथ ही निपूर्तिकाल मूंहले जये बनायके मानेका बहाना लेकर कहताया है कि मैं माज सम्बद्धिके तथा भूजना भूजना चाहती हूँ, मीर मापने जी उनको बात मानती है! इसिमें चित्रए-उपर ममदनकी भीर ही चला बाग । राजा-न क्षममिवम् ।

विद्यक:-कहं विश्व। (कवमिव।)

राजा—स्वस्य निसर्गनिपुरनाः क्रियः। क्ष्यमन्यसंकातहृदयमुपलालयन्तर्गपि ते ससी व सौ सक्तियम्पति । प्रतः पर्यामि ।

उचितः प्रगायो वरं विइन्तं बहवः खण्डनहेतवो हि दृष्टाः।

उपचारविधिर्मनस्विनीनां न त पूर्वास्यधिकोऽपि भावशून्यः ॥३॥

विद्वयकः — गुर्गारहृदि अवं अन्तेउरिद्वं विकास्यं एक्कपरे चिट्ठवो कावुम् । ( नाईति अवानन्तः-पुरस्थितं वाक्षिण्यमेकपरे पूर्वः कर्तम् । )

राजा - [ विचिन्त्य ! ] तेन हि प्रमद्दनमार्गमादेशय ।

विदूधक.— इदो इदो भवं। (इत इतो भवानु।) [उमी वरिकामत:।]

विद्रवकः — एं एवं पमदवरां पवरावनाचलाहि पत्तवकृषुलीहि तुवरेवि विद्या भवन्तं पवेतिवृं। ( नानेतरसमदवनं पवनवलचलामिः पत्तवाङ्गुलीभिस्तवरयतीय भवन्तं प्रवेष्ट्रम् । )

राजा-[स्पर्धं रूपिस्वा ] ग्रिजातः सनु वसन्तः । सन्ने पश्य-

उन्मचानां भवखसुभगैः कृत्रितैः कोकिलानां सानुकोशं मनसिजरुजः सद्यतां पृच्छतेव । श्रङ्गे चूतप्रसदसुरभिर्दश्विणो मारुतो मे

क्षं चूतप्रसबसुराभदाच्चणा मारुता म सान्द्रस्पर्शः करतत्त इव व्यापृतो माधवेन ॥४॥

राजा—पर वहाँ चलना ठीक नहीं होगा। विदयक—क्यों ?

राया—देशो नित्र ! जियाँ स्वभावसे ही बडी चंट होती हैं। वहाँ चलकर विदि मैं उन्नीके मनका काम करने सर्गू तो क्या वह भीषन नेती कि मेरा मन कही और उलक्षा हुमा है ? इसलिये मैं समस्ता हूँ कि बहुत से इथर-उथरके बहाने बनाकर प्रेमकी उत्तित वास भी टास वाना प्रच्या है, पर चतुर जियोंके आगे बनावटी प्रेम दिखताना घन्छा नहीं है ॥३॥

विद्वयक -- पर इस प्रकार रिनवासको रानियोंके प्रेमका एकाएक निरा**दर करना भी तो** ठीक नहीं होया।

राजा--[सोचकर] तो वसो। प्रमदवनकी स्रोर ही ले वली।

विदूषक - इसरसे ब्राइए देव ! इसरसे [ दोनो चूमते हैं ]

विद्रवक — लीजिए, यह रहा प्रमदवन । देखिए बायुसे हिमते हुए पत्तोंकी उँगिनयोंसे वह प्रमदवन मानो प्रापको बला रहा है कि फटपट मीतर चले ग्राइए।

गावा—[ वायु लगनेके युवका नाट्य करते हुए ] वचमुच ववन्त था पहुंचा है। देखों सित्र ! मतवाने कोकिसोको, झानको पुहानेवाथो दूकोमें मानो वचन्त चायु मुक्तर वड़ी दवा दिखलाते हुए वह प्रच रहा हो - क्यों प्रेमकी पीता बही वा रही है । दयर विक्ती हुई सामकी मञ्जारियोंकी गन्यों बसा हुगा दक्षिण पबन मेरे बरीरचे लगता हुगा ऐसा जान पढ़ता है मार्गो बक्कने परना प्रत्यन्त सुख देतेवाला हाच मेरे उत्तर रक्ष दिया हो।।।।। विदूषक:-- पबिस खिज्जुबिलाहाम । (प्रविश निवृ तिलामाय ।)

[उमौ प्रविशत: ।]

विद्वयकः — व्यवहार्यस्य विद्वि वेहि । एवं क्यु भवन्तं विद्या विलोहद्युकामाए पमववस्तक्ष्वीए श्ववविवस्तरुवायद्वतिष्यं वसन्तकुषुमस्येवस्यं गृहीयं । (यवधानेन हिन्दे देहि । एतस्यतु भवन्तिमयं विलोमियतुकामया प्रमदवनतदम्या युवविवेषसञ्जापियतुक वसन्तकुतुमनेवस्य ग्रहीतम् ।)

राजा-ननु विस्मयाववलोकयामि।

रक्ताशोकरुचा विशेषितगुर्यो विम्बाधरालककः

प्रत्यारूयातविशेषकं कुरवकं श्यामावदातारुखम् ।

श्राकान्ता तिलक्रिया च तिलक्रैर्लग्नद्विरेफाञ्जनैः

साबझेव मुखप्रसाधनविधी श्रीर्माधनी योषिताम् ॥४॥

[उभौ नाट्येनोद्यानशोभां निवंर्णयतः।]

[ततः प्रविद्यति पर्युत्सुकामासविका।]

मालविका — प्रविक्षणार्वाहिषक्षं अष्ट्रारकं प्रहिलकारी प्रप्यत्यो वि बाव लज्जीन । हुदो विहसी वितिद्धस्त तहीजलस्त इमं युक्तलं प्राविक्तवं। ता जार्ले प्रप्यविद्यारगरुकं वैष्रत्यं केतिकं कालं मधलो मं रावस्तवि ति । [इति स्त्रृतिमधिनीय] धाविद्वन्तिः वेषीए — माल-

विदूषक - चित्रं, मीतर चसकर धानन्द लीजिए।

[दोनों प्रवेश करते हैं।]

विद्वक -- तिक ध्यानसे तो देखिए! इस अभदवनकी लक्ष्मीने भाषको लुआनेके लिये ही युवतियोंके साथ-सिंगारको भी लजानेवाला यह वसंतके फूसोंका सिंगार कर लिया है।

राजा—मैं भी [सचरजके साथ] शीखें काडकर देख रहा हूँ कि —इस लाल सशोकको समाहित दिखाँके दिखायरों की लालाईको लाजा दिशा है। काले, उउले भीर लाल रगोके कुरवकके कुलीन दिखाँके मुखोपर चीती हुई चित्रकारी फीको कर दो है। काले मौरीले लिपटे हुए तिलकके कुलीन दिखाँके मायेपरके तिलकको नीचा दिखा दिया है। ऐसा जान पढ़ता है मानो वसलको सीमा साल दिखाँकि मुखे के शाज सिमारका निरादर करनेपर तुली हुई है। ॥१॥

[दोनों उस उपवनकी शोभा निहारनेका नाट्य करते हैं।]

[बड़ी चिन्तामें पड़ी हुई मालविका बाती है।]

माण्डिका—जिस प्रियतमके मनको मैं माहनहीं या सकी हुँ उससे प्यार करके मुक्ते स्रपने इत्तर दही लाज सन रही है। स्रपनी प्यारी सिक्सपोंसे भी यह बात मैं नहीं कह पा रही हूँ वह प्रेमकी पीड़ा न जाने कामदेव मुक्ते कहतक देता रहेगा जिसकी कोई सौग्रीम नहीं है। [दो चार पन चलकर] सरे! मैं कहाँ के सिये पत्ती सो ? [स्परस्त करनेका नाट्य करती हुई।] हाँ विष् गोवमवापलावो बोलापरिक्पट्टाए सक्जी मह बमलो । तुषं शव गहुष तवरुविकालेक्सस बोहुसं शिवहृष्टि ति । वह सो पञ्चरसक्यन्तरे कुतुमं वंसेवि तवो महं महिलासपूरदस्तमं सत्तावं वावहस्त ति । ता वाव शिवधोमवृति वक्षमं यदा होषि वाव महुष्यं मह् वसशासंकारहृष्याएं व्यवस्वतिमाएं बाधान्यमं । ता परिवेदहस्तं ताव वीसद्धं मुहुससं । ( मित्रातहृद्वयं वस्तिप्यि-स्वत्यारसमोधि तावस्त्यत्रे । कुतो विभवः निक्यस्य स्वत्नोवनस्ये कृतान्त्रास्थानुम् । न स्वत्रे-प्रतिकारसुष्कां वेदनां क्रियन्त कालं मदनो मां नेप्पतीत । सा कुत्र बस्तु प्रस्थितिस्य । साविष्टास्थि देख्या-मालविके गौतमवापनादोलापरिभ्रष्टायाः सक्ष्तौ मम वरस्तो । स्व तावद्गत्वा तपनीयायोकस्य दोहुद निवंतरीति । यदावी पञ्चरात्रास्थ्यतरे कुनुत दक्ष्यति ततोऽह्वभिलासपुर्यस्तृकं प्रसाद दाप-स्विष्यामीति । तत्वाविन्तयोगपूर्मि प्रथव गता अवागि तावदनुष्ट मम वरस्तालक्क्षारहस्त्या बकुता-

#### [इति परिकामति । ]

विदूयकः—[ हट्टा ] हो हो । बमस्त ! एवं स्त्रु सीहुपाञ्चक्वेजिवस्स मण्डाव्यक्षा उवस्पदा । (भाभ्ययंमाभ्रयंम् । वयस्य ! एतत्कानु सीभुगनोद्वेजितस्य मत्स्यण्डिकोपनता । )

राजा-प्रये ! किमेतत् ।

विद्रपक:-- एसा साविपरिक्सियवेसा अनुसम्बद्धा एखाइसी मालक्ष्या खडूरे कहूडि (एया नातिपरिकृतवेषोस्तुकवदनैकाकिनी मासविकाऽदूरे वर्तते ।)

राजा—[सहवंम् ] कथं मालविका । विद्यक: — अह इं। ( ग्रथ किम्। )

ठीक है। मुक्ते देवं। बारिएहीने कहा है कि — मालविका! शोवतके नटकटयनसे मैं कूले से गिर पड़ी हैं और मेरे दोनों पेरो से चोट सावह हैं इस्तिले तुम्हों वाकर सुनहरे कालेक के कूलनेका कमाय कर सामी: यदि पांच दिनों के भीतर वह कूल बठेंगा तो पुन्हें मूँह मौगा पुरस्कार दूंगी। मैं वहाँ पहले से ही पहुँच वाती हैं क्योंक बकुतार्वतिका भी मेरे पीछे-पीछे बिखुए लेकर सा रही होमी बबतक मैं सकेले वो सरकर रो भी लूँगी।

[ घूमती है। ]

विदूषक--[उसे देखकर] हि: हि: [ धूमती है। ] कैसे अवरवको दात है कि सिन्न ! मिंदरासे मतवाले मनुष्यको धौर धिकक मतवाला बनानेवाली कक्की खौक भी आ पहुँची।

राजा-धरे कीन-सी वस्तु है ?

विदूपक — यह क्या पास ही धरमेले कपके पहने मालविका स्रकेली उदास देठी हुई है।

राजा—[प्रसन्न होकर] क्या मालविका है ? विदूषक —ग्रीर क्या? राजा - शक्यमिवानीं श्रीवितमवलम्बयितुम् ।

त्वदुपलस्य समीपगतां त्रियां हृदयम्रुच्छ्वसितं मम विक्लवम् । तरुवृतां पथिकस्य जलाधिनः सरितमारसितादिव सारसात ॥६॥

सम क्व तत्र भवती।

विद्रयकः—चुसा तकराइमण्यकावो शिक्कन्ता इदो जनेका परिवट्टन्ती वीसइ । ,एषा तकरा-जिमक्यान्तिपकान्तेत एव परिवर्तमाना इस्पते ।)

राजा -[ विलोक्य सहर्षम् | वयस्य पश्याम्येनाम् ।

विषुलं नितम्बदेशे मध्ये चामं सम्रुन्ततं कुचयोः । अत्यायतं नयनयोर्मम जीवितमेतदायाति ॥७॥ सत्ते ! पूर्वस्मार्वतमनोहराबस्थान्तरमुगण्डा तम्मवतो । तथा हि —

शरकारहरावस्यान्तरपुराब्दा तत्रवता । तया हि — शरकारहरारह गरहस्थलेयमाभाति परिमिताभरखा ।

माधवपरिश्वतपत्रा कतिपयकुसुमेव कुन्दलता।।=।।

विदूषक:—एसा वि अवं विष्य मद्मालस्वाहित्सा परिमिट्टा अविस्तरि । (एपापि मयानिक सदनव्याधिना परिमृष्टा भविष्यति ।)

राजा-सौहार्वमेवं पश्यति ।

माधिरका— प्रश्नं सो लिलदवुजमालदोहलापेक्खी कृषिहोदकुषुमरोवस्थो उक्कष्ठिदाए वह सञ्चलदेवि सलीमो । जाव एरस्य क्ष्यासमीवसे सिलास्ट्रए रिलसप्या सम्पार्थ विराहेदिम । (वय स लखितकुकुमारदोहदापेकी प्रमृहोतकुषुमरेवस्य उन्हण्डिताया मनाजुकरोत्यसीकः । यावरस्य प्रच्यावसीतवे सिलास्ट्रक निक्पशास्मानं विनोदयानि ।)

राजा — तब समझी कि मब मेरे ब्राण वब बायेंगे। जैसे सारसका शक्य सुनकर प्यासे पिकको मरोसा हो जाता है कि पेड़की कुर-मुटके पीसे कीई नवी होगी वेंगे ही तुन्हारे मूंहसे यह बात सुनकर सेरे अपाकुल मनको बड़ा घोरज मिला है कि मालविका पास ही है।।।। सक्क्षा वह है कहीं?

विदूषक-वह क्या वृक्षोंके बोक्से होती हुई इधर ही झाती विखाई दे रही है।

राजा — [देवकर प्रवन्तरावे] देव रहा हूँ निज ! यह बड़े-बड़े नितान्वों वाजी, पत्रली कमरवाधी, उठे हुए स्ततवाली घोर बड़ो-बड़ी घोकोंगलो मानो मेरी बात हो बली घा रही हो गाणा इसे जैवा मैंने पहले देवा घा उसने कही बड़कर शुन्यर तो यह घव तथ रहा है। घोर देवो — हने-पिने घानुक्सा पहने हुए घोर सरकेंद्रेक समान पीले गांकोबाली यह सुन्दरों वेदी ही दिवाई दे रही है जैवे वसंतंत पके हुए परोवाली किसी कुन्दलतामें दने-पिने कुल बचे रह गए हो गाना

बिदूवक-तो इन्हें भी आपके जैसा ही प्रेमका रोग सग गया होगा।

राबा — मित्रों को ऐशा ही सूक्ता करता है। मालियका — फूलों की सवाबटले सूना यह सबीक कुछा भी सपने मनकी सुहावनी सौर प्यारी सांस पूरी कराने के लिये मेरे हो स्थान सभीर हो रहा है। तो चलूँ तबतक इसीकी ठंडी स्वायाके तके परमरकी पटियापर बैठकर वो बहुशाई। बिदूयक:--सुबं भववा उक्किण्ठिवन्हि लि तलहोबी बन्तेबि । (बृर्तं सवता उक्किण्ठिकास्मीति तत्रभवती मन्त्रवते ।)

राजा---मैताबता भवन्तं प्रसन्नतकं मन्ये । कुतः---

वोढा कुरवकरजसां किसलयपुटमेदशीकरातुगतः। भनिमित्तोत्करहामपि जनयति मनसो मलयवातः।।६॥ [मालविकोषविष्टा ।]

राजा-सबे ! इतस्तावदावां लतान्तरितौ भवावः।

विदूधक:-इरावॉड विम महूरे पेक्कामि । (इरावनीमिवादूरे प्रेक्षे ।)

राजा—महि कमिलनी इष्टबा पाहमबेक्षते मतङ्काकः । [इति विशोकयन्तियतः ।] मासविका-हिप्रम्न रिएरवलम्बरगादो भविश्वमिलञ्जिरगो ते मरगोरहादो विरम । कि मं जानासिम ।

(हृदय ! निरवलम्बनादतिभूमिलिङ्कनो मनोरवाद्विरम । कि मामायास्य ।

[विदूषको राजानं नीक्षते।] राजा--प्रिये ! पश्य वामत्वं स्तेहस्य।

श्रीत्सुक्यहेतुं विष्टुणोषि न त्वं तत्त्वाववोधैकफलो न तर्कः ।

तथापि रम्भोरु करोमि लच्यमात्मानमेषां परिदेवितानास् ॥१०॥ विदुवकः—संबर्व भवदो जिल्लासम् भविस्सवि । एसा अप्यिवमधलसंदेता विश्वित्ते सं

विदूषक—सुना धापने ? वे कह रही है कि मैं भवीर हो रही हूँ।

राजा — केवल इतनी-सी बातसे मैं यह नहीं मान सकता कि तुम ठोक समक्त गए हो। क्योंकि कृरवकके परागमें बसा हुआ भीर खिली हुई कोपलोसे जलकी बूँदें उड़ा ले जानेवाला मलसका क्षेत्र विना कारला ही मनमें बाह भर रहा है।।।।।

[मालविका बैठ जाती है 1]

विदूषक— इरावतीओं भी श्रव माही रही होंगी।

राजा—हाथी जब कमितनीको देश लेता है तब उसे जलमें खिरो हुए विक्याल नहीं सूक्तते हैं। [देखता रहता है]

मालविका — घरे हुदय ! तू ऐसी चाह क्यों करता है जिसपर न तो घपना कोई वस्न ही है घौर न वहाँतक घपनी वहुँच ही है। मुक्ते सतानेमें तुक्ते मिल क्या रहा है ?

[विदूषक राजाकी भोर देखता है।]

राजा—देको व्यारी । प्रेमको उत्तरी कान तो देको। यदापि सभीतक तुमने सपनी क्याकु-सताका सराख न तो क्षोतकर कताया स्रीर न मनुमानते ही मुन्दे तुम्हारे मनकी श्रीक-ठीक बाहु तम पा रही है फिर भी मैं तो यही समफ रहा हूँ कि तुम नेरे हो क्षिये इतना रो-कक्षप रही हो।।(०।

विद्षक - बापका संदेह धनी दूर हुवा जाता है। लीजिए, जिसके हाथ शापने संदेश

क्वकान्तिका उवहिता। (सांत्रतं भवती निःसंशयं मित्रव्यति । एपापितमदनसंदेशा विविक्ते ननु वकुकार्यतिकोपस्थिता।)

राजा -- अपि स्वरेवसावस्मदम्यर्थनाम् ।

विद्यकः — कि वार्षिण एसा बालीए बुहिता तुह गदधं संदेशं विश्वमरेति । यहं बाव ए विद्युपरेति । (किमिदानीभेषा दाल्या दुहिता तव गुदकं संदेशं विस्मर'ति । प्रहं तावन्न विस्मरागि ।)

### [प्रविषय चरगालक्कारहस्ता बकुलाविशका । ]

बकुसाविका- प्रवि सुहं सहीए । (प्रपि सुवं सस्याः ।)

संस्थिता—सन्हो बउलावलिया उबहुदा। हहि सामर्वदे। उबहिस। (यहो बकुला-इतिकोषस्मिता। सक्ति स्वागतंते। उपविज्ञ।)

बकुतावितिका — [जपविश्व] हता पुर्म दारिंग कोग्यदाए रिग्रज्ता । ता एक्ड वे कत्त्वं उचलेहि बाब सालतम्रं समुजरं म्र करीम । (सिंस त्विमदानी योग्यतवा निमुक्ता । तस्मादेकं ते चरसमुदनय यावरसानककं सन्पुरं च करोमि ।)

मालविका—[धारगतम्] हिम्मम् ! सलं लुहिदाए उवद्विदो सम्रं विह्वो । कहं बाँख् स्नात्मं मोवैम्रं । सहवा एवं एक मे मिल् भण्डतां अविस्तवि । (हृदय ! सल पुण्वितया उपस्थि-तोऽयं विश्ववः । कवं वेदानीमारमानं मोचेयम् । स्रया एतदेव मे मृत्युपण्डनं भविष्यति ।)

बकुलायिका — कि विधारित । उत्प्रधा क्ष्यु इमस्स तवलोग्रासोग्रस्स कुसुमोग्गमे देवी । (कि विचारयति । उत्सुका सत्वस्य तपनीयालोकस्य कुसुमोहमे देवी ।)

राजा -- कथमञ्जोकवोहदनिमिलोऽयमारम्भः ।

भेजा या वह बकुलाविनका भी यहाँ छकेलेमें उसके पास पहुँच गई है।

राजा-पर उते क्या हमारी बात स्मरण होनी ?

विजुवक — जब मैं तक नहीं भूल पाया हूँ, तब मलायह खोटी कहीं ऐसी स्नावश्यक बात भूल सकती है ?

[पैर सवानेकी सब सामग्री हायमें लिए हुए बकुसावसिका भाती है।] बकुवायसिका —कही ससी, प्रच्छी तो हो ?

मासविका-परे बकुलाविका ! तुम ग्रा गई स्वागत है ससी, भागी बैठो ।

वर्षुवाविकश-—[बैठकर] सबी ! तुम्हें वो काम दिया गया है उसके लिये तुम्हीं योग्य वीं। कामी सपना एक पैर इचर बढ़ाओ तो मैं उसमें महावर लगाकर विश्वपु पहना दूँ।

मामविका -- [मन ही मन] मेरे हृदय ! यह सम्मान देवकर बहुत फूलो मता । पर मैं इससे क्या भी कैसे सकती हूँ। वह न करूँ तो कहीं इसीसे मेरा सन्तिम सिगार न हो जाब ।

वकुसावसिका — सोच क्या रही हो ? जानती हो, इस सुनहरे प्रधोकके फूलनेकी देवीको वड़ी चिन्ता है।

राजा--- अण्छा तो क्या वह सनावट अशोकके फूलनेके लिये की जा रही है।

विद्वकः—किं सु क्ष्यु बालाति तुनं। यह काललावी देवी मं मन्ते दरस्वेक्ष्येल क्षेत्रकः इस्सदि ति। (किं नु सनु जानाति त्वम्। मम कारलाहेवीनायन्तःपुरनेवस्येन योजयिक्सतीति।)

मालविका — हला मरिसेहि बाब एं। (सिख गर्यय तावदेनम्।) [इति पादमुपहरित।] बक्कवाविका – बङ्क सरीरस्रं सि मे। (सिव शरीरमित में।)

[इति नाट्येन चरशसंस्कारमारभते।]

राजा-

चरणान्तिनेवेशितां प्रियायाः सन्सां पश्य वयस्य रागलेखाम् । प्रथमामिव पल्लवपद्धतिं हरदम्बस्य मनोभवद्गुसस्य ॥११॥

प्रथमा।भव पर्वल्यप्रद्वात हरदम्बस्य भनाभवशुक्तय ॥(४। विद्वयकः — चलस्यः खरूबो तलकोतीए प्रहिबारो उवस्त्रिका। (थरणानुरूपस्तवभवस्या प्रथिकार उपक्षिप्तः ।)

राजा-- सम्बगाह भवान् ।

नविक्रसल्चरागेषाध्रपादेन बाला स्फुरितनस्वरुचा डौ इन्तुमईत्यनेन । अकुसुनितमशोकं दोहदापेचया वाप्रशमितशिरयं वा कान्तमाद्रपिराधम् ॥१२॥

विदुषकः---पहरिस्सादि तत्तहोदो तुमं प्रवरद्वम् । (ब्रहरिब्यति तत्रभवतो त्वामपराद्वम् ।) गवा---- सुध्ना ब्रतिगृहीत बचः सिद्धिवतिनो आह्यासम्बर्धः ।

[ततः प्रविद्यति युक्तमदा इरावती चेटी च ।]

विदूषक — तो क्या धाप समक्ष बैठे ये कि महारानीने मेरे मिये इसे रनिवासके सिंगारोंसे सजावा होगा।

मालविका—तो सबी ! पर मुक्ते इसके निये अमा करता । [पैर धागे करती है ।] बकुलाविकिका—बाह री ! तू कोई दूसरी है। मैं तो मुक्ते धपनी देह-जैसी ही प्यारी सम-क्षती है। [पैर रैंगनेका नाट्य करती है]

राजा—िनत ! प्यारीके पैरमें महावरको जो गीली लकोर बनी है वे ऐसी दिखाई पड़ रही हैं मानो महादेवजीके क्रोधसे जमे हुए कामदेवके बुलमें नई-नई कॉपलें फ्रूट पाई हों शा११॥ विदुषक—भीर जैसे इनके पैर है बैसा ही काम भी तो इन्हें सोंपा गया है।

राजा—यह तो ठीक कहा तुमने ! चमचमाते हुए नवांको स्रोत नई कॉशकॉक रॉवॉ-वांते इस सुन्दरीके चरास या तो कूतनेको इच्छा करनेवांते इस प्रतक्को सर्वोक्तर पहुंचे योग्य है या प्रेममें गरास करनेवांते सिर कुकाए हुए पतिके विरसर पहुंचे योग्य हैं।।१२।।

विदूषक—तो समक्र लीजिए कि बाप भी बपराध करेंगे तो यही **चरएा धापपर बी** पहेंगे।

राजा-मनवाहा अविषय बतानेवाले बाह्यागुका आशीर्वाद सिरमाथे। [दासीके साथ मदिरा पिए हुए रानी इरावती झाती हैं।] हरावतो — हञ्जे लिउलिए ! सुसानि बहुतो नदो किल इत्यागजस्स विसेसमण्डस् ति । स्वि सची एसी नोप्रवामो । ( चेटि निपृत्तिके ! प्रास्तामि बहुत्तो मदः किल स्त्रोजनस्य विशेष-मण्डनिति । प्रि सस्य एव लोकवादः ।

निपुणिका — पदमं लोककाक्षो एव्यः स्रज्ञ सची संबुत्तो । (प्रवमं लोकवाद एवाण सस्यः संबुतः ।)

इरावती— मलं मिष सिरुहिता। कहेहि कुतो बाँख भौगमितव्यं बोलाघरं पढमं नदो महुर ए वैलि। (यलं मिष स्नेहेन। कदय कुत इदनीमवगन्तव्यं दोलागृहं प्रदमं गतो भर्ता व वैति।)

निपुश्तिका-भट्टिखीए प्रक्रिण्डवादो परामादो । ( मद्रिन्या प्रक्रिण्डतात्त्रशायात् । )

इरावती--- कलं सेवाए। मञ्जलवं परिगाहिक अस्माहि। (घलं सेवया। मध्यस्थतां परिगृह्य भर्माः)

निपुर्शिका – वसप्तोस्सबुबाग्रस्थलोलुवेल श्रवकागेडमेल कहिस्रं नुवरहु भट्टिसी लि । (बसन्तोस्सवोपायनलोलुवेनायंगीतयेन कथितं स्वरना भट्टिनीति । )

इरावती—[ धवस्थामहशं परिक्रम्प । ] हुञ्जो ! मदेश किलाधमार्स्य प्रसास सम्बन्धस्य स्वास्य स्वास्य सम्बन्धस्य स्वास्य स्य

निपुश्चिका-एं संपत्ते मह बोलाघरं । ( ननु संवाप्ते स्वो दोसागृहम् ।)

हरावती—िराउरिएए ! घरजजता एत्य ए। बोसिंह । ( नियुश्यिके ! घार्ययुत्रोऽत्र न हरयते ।) नियुश्यिका—एां महिरापेए घोलोघदु । परिहासस्यिमत्तं कॉह वि घरिद्देश मसुरा।

इरावती—निपुरिएका! मैं बहुत मुनाकरती हूँ कि मदिरापीनेसे स्त्रियाँ बहुत सुन्दर लगने सगती हैं। यह कहावत सप है क्या?

निपूरिणका— पहले तो यह कहावत ही थी, पर बाज तो यह बात सच दिलाई दे रही है। इरावती— चल, चल । मूँड्-देली सत कह। घच्छायहबता कि यह पता कैसे चले कि स्वासी कूलेवरमें पहुँच गए हैं या नहीं।

निपुर्तिका-प्रापका प्रसंड प्रेम ही यह बता रहा है।

इरावती--- ठकुरसुहाती रहने दो । लल्लो-चप्पो खोड़कर सच-सच बता ।

निपुरिएका — वस्तोत्सवकी पूत्राकी भेट पानेके स्रोभी ग्रायं गौतमने यह कहलाया है कि वेचीको स्टपट मेज दो।

इरावती -- [ मदसें कूमकर बूमती हुई ] दासी ! मद इतना चढ़ गया है कि सार्यपुत्रको देखनेकी प्रकुषाहट होनेपर मी मेरे पैर साने नहीं बढ़ रहे हैं।

निपुश्चिका-सीजिए, मूलेबरमें तो बाप पहुँच गई ।

इरावती-धरी निपुणिका ! बार्यपुत्र तो यहाँ कहीं दिखाई ही नहीं पढ़ रहे हैं।

निपुणिका — ध्यानसे देखिए स्वामिनी ! ग्रापसे ठिठीसी करने के सिये स्वामी यहाँ कहीं

होक्क्यं। कर्तृ वि पिक्रहमुलदापरिक्कितं करोक्षतिसास्त्रुतं पवितानो। ( तनु प्रहिन्यवको-क्यतु । वरिहासनिमित्तं कुकाप्यहण्टेन वर्तौ पवितस्यन् । सावासपि प्रियङ्गुवतापरिक्रिक्यक्योककी-साप्ट्रकंपविद्यायः।)

इरावती-सह। (तथा।)

निपुरिएका — [वित्तोन्य ] बालोबयु अट्टिली चूबक्कुरं विविच्यान्तीर्स विपीलिकाहि वैक्कि । ( ब्रवकोक्रमसु बट्टिनी चूलाक्कुर विचिन्नस्योः विपीलिकानिर्देष्ट्र । )

इरावती - कहं विश्व एवं । ( कथमिवेदम् । )

निपृश्यिका—एसः मसोम्रपादवच्छामाए मालविमाए वजनावितमा वललालंकारं खिम्ब्हुं वि । ( एपायोकपादवच्छायाया मानविकावा वकुमावितका वरखासकुारं निवंतवति । )

इवारती—[ शक्कां कावित्वा ] कभूमी इसं वासविकातः ! कहं एत्व तक्कें सि । ( सनूमिरियं मालविकाया: । कमनत्र तकंशीस । )

निर्प्राणुका — तक्क्ष्मी बोलायरिकांसिवाए सच्यवस्त्राचे बेबीए स्वत्रोववोहसाहिसारे नालविधा रिणवर्तितः । प्रत्युहा कहुं वेबी सस्त्रं सारिस्मृत्युवस्त्रं वरिस्रणुस्त प्रवश्चकारित्यस्त्रिः । ( वर्षयानि रोलायरिप्रष्ट्या वस्त्रवर्षामा देव्याद्वीकरोह्याविकारे मालविका निवृक्तेति । सन्यवा सर्वे वेशे स्वय वारितं पुरस्त्रुवानं परिवनस्वास्त्रकार्यातः ।

इरावती — महबी क्यु से संभावत्या । ( महती अत्वस्याः संमायना ।) निपुत्तिका -- किंश अस्त्येसीववि भट्टा । ( किं नान्विक्यते वर्ता । )

श्चिमे बैठे होंगे। बाइए, हम लोगभी त्रियंगुके लता-मंडपमें चलकर प्रशोकके तले परवरकी पटियापर बैठें।

इरावती---ठीक है।

निपुश्चिका — [देखकर ] देखिए तो स्वामिनी ! हम चन्नी की बायकी कॉचजें दूँकने और काट सिया चीटियोंने।

इरावती-कंसे दे ?

निपुरिएका—देखिए न । यहाँ बकुलायतिका, प्रश्लोकको स्थया में बैडी हुई वालविकाके वैद रैंग रही है ।

इरावती--[ कुछ सन्देह करके ] मानविका तो इघर बाने नहीं पाती, बाज क्या बात हो नई है ?

निपुरिलक्षः — मैं समम्प्रती हूँ कि मूनेपरक्षे गिर जानेके कारण महारानीके वैरोधें कोड का कई है हक्षिये बयोकके कुमके किसे उक्षर बात प्रारक्षेका काम जामक्षिकाको हो कींचा गया होगा: नहीं तो क्या महारानी कभी अपने वैरक्षे विश्वुण उतारकर सपनी दाखियोंको प्रकृषके

हरावती--हाँ, हो न हो बही बात है। विपृश्चित-सो क्या बहाराबको न देखिला ?

इरावती- हला स ने बलाया प्रण्लंबी पवट्टन्ति । मदी मंविधारेबि । प्रासिक्ट्वस्स दाव श्रान्तं गमिस्सं । [ मालविकां निर्वर्ण्यं । निरूप्यास्मगतम् । ] ठारते क्यू कावरं मे हिम्नग्रं । ( सिंस ! न मै चरणावस्यतः प्रवर्तेते । मदो मां विकारयति । बाशक्कितस्य तावदन्तं गमिष्यामि । स्वाने सनु कातरं मे हृदयम्।)

वंकुलावनिका--[ मालविकार्यं चरलां दर्शयन्ती । ] स्रवि रोस्रवि दे रास्ररेहाविष्णासी । ( प्रिप रोचते ते रागरेक्षाविन्यासः । )

मानविका - हला ! बलाएं। बलाएं लि लज्जेनि एां पर्सतिबुं। केल पसाहराकलाए बहिसी-बासि । ( सन्ति ! घारमनश्चरण इति लज्जे एनं प्रशंसितुम् । केन प्रसाधनकसायामिनितासि । )

बकुलावशिका - एरव वसु भत्तुत्वौ सीतन्ति । ( धत्र खलु धर्तुः शिष्यास्मि । )

विदूषक:-- मुकरेहि बाच एवं गुरुवंक्सिएगए। (त्वरय तावदेनां गुरुदक्षिएगये।) मानविका-विद्विभा ए। गन्धिवासि । ( दिष्ट्या न गवितासि । )

बकुलावितका — उबदेसाञ्चरूवा चलला लम्भिन्न प्रकन्न दाव गव्विदा भविस्सं । । [ रागं विलोक्यारमगतम् ] हन्त सिद्धो मे बच्चो । [ प्रकाशम् ] सहि एक्करस दे बललस्स प्रवसिदो राम्रासिक्तेवो । केवलं मुहमाददो लम्भइदक्वो । महवा पवादं एदं ठारां । ( उपदेक्षानुरूपौ परेंगी लंकवाद्य तावद्गविता भविष्यामि । हन्त सिद्धो मे दर्पः । सिक्ष एकस्य ते चरग्रस्यावसितो रागनिक्षेपः । केवसं मुखमारुतो सम्भयितव्यः । धववा प्रवातमेतस्स्थानम् । )

राजा-संते पश्य ।

### आद्रलिककमस्याश्वरणं मुखमारुतेन शोषयितुम् ।

इरावती-स्ता, मेरे पैर हो यागे नहीं बढ़ रहे हैं। इधर मद मी मुक्ते वेहाल किए डाल रहा है, पर मेरे मनमें जो सटका बैठ गया है, वह तो मिटाना ही होगा। [मानविकाको देवकर भीर समऋकर मन ही मन ] उन्ही सद बातोंसे तो मेरा जी जल जाता है।

बकुलावितका--[मालविकाको उसका रँगा हुमा पैर दिखलाती है।] कहो महावरकी रँगाई तुमे घच्छी लगी?

मालविका - सली ! अपने पैरकी प्रशंसा करते मुक्के लाज लगती है पर यह तो बताओं कि इतनी बढ़िया सिगारकी कला तुम्हें सिखाई 🕻 किसने ?

बकुसावलिका--- ग्ररी ! यह कसा तो मैंने स्वयं महाराजसे सीखी है।

विदूषक -- जाइए जाइए, ऋपटकर इससे गुरुदक्षिणा तो माँग लीजिए।

मालविका-वड़ी मानवान हो कि इतनेपर भी तुम्हें मिमान कू तक नहीं गया है।

वकुलाविलका--पर मैंने जो कुछ सीचा है बैसी कला विखलानेके योग्य तुम्हारे चरशा पाकर बाज तो मुक्ते बदश्य बिममान हो रहा है। [राँगाईको देसकर मन ही मन ] बाह बाज ही ती मेरा प्रमिशन सचा हुमा है। [प्रकट] तो सची! तुम्हारा एक पैर तो रेंग गया है सब इसे मुंहसे पूंककर मुखाना भर रह गया है, पर यहाँ तो बयार भी चल रही है।

राजा-देसो मित्र ! गीले महावरसे रॅंगे हुए इसके पैरको मुँहकी फूंकसे सुसाकर इसकी

```
प्रतिपत्नः प्रथमतरः संप्रति सेवावकाशो मे ।।१३॥
    बिदूषक:- कुढो दे ब्रह्मसत्रो । एवं भवदा चिरक्कमेरण ब्रह्मभिवद्यां । ( कुतस्तेऽनुसय: ।
एताबद्भवता चिरक्रमेसानुभवितव्यम् । )
    बकुल।वलिका - सिंह ! प्रवलसतपत्तं विष्य सोहदि दे बलाएं । सम्बहा अलुगो अकुपरिव-
द्वित्ती होहि। ( सिंख प्ररुपानतपत्रमिव शोभते ते वरणम् । सर्वेशा अर्तुरकूपरिवर्तिनी अव ! )
                           [ इरावती निपुश्चिकामवेक्षते । ]
    राजा — ममेयमाशोः ।
    मालविका-हला मा अवप्रशोधं मन्तेहि । ( सलि मा घववनीयं मन्त्रयस्य । )
    बकूलाविका - मन्तइवश्वं एथ्व मन्तिदं मए । ( मन्त्रयितस्थमेव मन्त्रितं मया । )
    मालविका-पिमा क्लु महंतव। (प्रिया सस्बह्तव।)
    बक्रुलावलिका--ए केवल मह। (न केवल मम।)
    मालविका-कस्त वा भ्रष्णस्त । (कस्य वान्यस्य ।)
    बकुलावित हा--गुरांसु बहिस्सिवेसिसा भनुसा वि । ( गुरां व्वभिनिवेशिनी भनुरिप । )
    मालविका--प्रतिमं मन्तेसि । एद एव्द मह रात्यि । ( प्रतीक मन्त्रयसे । एतदेव मयि
नास्ति।)
    बकुलावलिका-सर्वे तुइ रात्य । असुराो किसेसु सुन्दरपाण्डरेसु दीसइ संगेसु । ( सत्यं
स्वयि नास्ति । भर्तः कृत्रेषु सुन्दरपाण्डुरेषु दृश्यतेऽङ्गेषु । )
    निप्रियाका-पढमं गणिवं विश्व हवासए उत्तर । ( प्रथमं गणितमिव हताशाया उत्तरम् । )
सेवा करनेका यह सबसे भण्छा भवसर मेरे हाब लगा है ।।१३।।
    बिद्रषक-तो पखताते क्यो हैं ? भापको बहुत दिनोतक ऐसी सेवा करनेको मिलेगी।
    बकुलावलिका-भरी सक्षी ! तेरा पैर तो लाल कमलके समान खिला पड़ रहा है। मैं तो
मनाती हुँ कि तूसदा महाराजकी गोदमे ही लेटी रहे।
                      [ इरावतो निपुणिकाकी भीर देखती है। ]
    राजा-मैं भी यही प्राशीवीद देता हैं।
  · मालविका - सली ! ऐसी वे-सिरपैरकी वार्तेन कहा करो।
    बकुलावितका-नो कहना चाहिए वही तो मैं कह रही है।
    मालविका-मैं तुम्हारी प्यारी हूँ न ? इसीसिये।
    बक्लावलिका-केवल मेरी ही नही।
    मालविका--भौर दूसरे किसीकी।
   बकुलावलिका-तेरे गुरुोंपर री भे हुए महाराजकी भी।
   मालविका-तू मूठ कहती है। मुक्तार उनका तनिक भी प्रेम नहीं है।
   बकुलावलिका -- हाँ सचमुत्र तुमपर तो नहीं, पर महाराजके दुवंल, पीले सुन्दर संगीपर वह
प्रेम भवश्य दिलाई देता है।
    निपुणिका-इस लोटीने ऐसा उत्तर दिया है मानो पहलेसे ही सोचे बैठी हो।
```

बङ्गनावतिका — प्रश्वराक्षो प्रश्वराष्ट्रशा परिश्वितव्यो जि वृक्षशावद्वरणं पमाशाकरेहि । (धनुरागोऽनुरागेश परीक्षितव्य इति सुजनवचनं प्रमाशीकृष्ट ।)

माखिवका-- कि बत्तातो सन्देख मन्देखि (किमात्मनश्खन्देन मन्द्रयसि ।)

बकुलाविका—एहि एहि। अलुको क्यु एवाई पराध्यमिनुकाई अक्सराई बत्तन्तरि-दाई। (नहि नहि। सर्द: बत्वेदानि प्रसुपमुदुवान्यसरास्ति वक्शान्तरितानि।)

मालविका — हला । देवीं चल्तिक रा में हिलको चस्तलवि । (तिल ! देवीं चिरतियत्वान में हृदय विश्वतिति ।

बजुवायिका—बुद्धं ! अवरसंवादो अविस्तिवि लि वसन्ताववारसञ्चल्सं कि सा चूनणसबो स्रोबेसिकमो । (मुग्धं ! अवरसंवातो अविक्यतीति वसन्तावतारसर्वस्य कि न चूतप्रसर्वोऽवर्तासि-तन्त्रः।)

मालविका—सुमंबाव बुज्जावे गण्छतस्त्र सहाधिरणी होहि। (त्वंतावद् दुर्जाते ! गण्छतः सहाधिनी मव।)

बकुलावितका—विमहसुरही बउलावितमा क्लु झहं। (विमर्दसुरिभिक्कुलावितका सत्वहसु।)

राजा-साधु बकुलावलिके साधु ।

माबङ्गानानन्तरं प्रस्तुतेन प्रत्याख्याने दत्तयुक्तोत्तरेशा । बाक्येनेयं स्थापिता स्वे निदेशे स्थाने प्राणाः कामिनां इत्यधीनाः ॥१४॥

वकुलाविका--- धच्छा सज्जनोंकी एक बात तो तुम मान लो कि प्रेमकी परीक्षा प्रेमसे ही होती है।

मालविका-- स्थायह सब अपने मनसे गढ़ती जा रही हो ?

बकुलावसिका — नहीं प्रपने मनसे नहीं। ये प्रेमभरे कोमल ग्रक्षर स्वयं महाराजने ग्रपने पृँहवे कहे हैं।

भावविका —पर सबी ! उधर महारानीका व्यवहाद देखती हूँ तो सारी प्राक्षा ठंडी पड़ बाती है।

बकुलाविकतः — प्रारी पमधी ! क्या औरोंके डरसे लोग घपने कानोंमें वसन्तको रानी वनी हुई सामकी मंत्ररीको पहने ही नहीं ?

मासविका -- मुक्तपर कोई विषदा बावे तो तुम मुक्ते छोड़ न देना।

यकुलाविकिका—प्रिपी मेरा तो नाम ही यकुक्षाविका है। मैं तो जितनी ही प्रविक सक्षणी बाऊँगी उतनी ही प्रविक गन्य देंगी।

राबा—बाह री बकुताबिका बोह—इत तमय इसके मनकी ठीक-ठीक बाह ले लेनेपर बो मैरे प्रेमका प्रस्ताव करके धीर इसके नहीं नहीं करनेपर मी इसे जोड़-तोड़का उत्तर दैकर बो तुमने इसे पह्या कर लिया है इससे मुक्ते विश्वास हो गया कि सचमुच प्रेमियोंके प्रास्तु इतियोंकी ही मुद्रीमें रहते हैं !। इप!। इरावती—हुञ्जे ! पेश्व कारिवं एथ्व वडलावलियाए एवस्सि पदंु मालवियाए । (सस्ति । पहय कारितमेव बकुलावलिकवैतस्मिन्यदं मालविकायाः ।)

निपुश्चिका — अदृत्यि ! ग्रहिमारस्स उड्डो उड्डेसो । (प्रदृति । ग्रीवकारस्योचित उप-देश: ।)

हरावती—ठारो क्लु संकिबं में हिन्नमं। गहोबत्या म्ररणन्तरं चिन्तहस्सं। (स्थाने खलु सिक्टं में हरवम्। गृहीतार्थानन्तर चिन्तविश्वामि।)

बकुमावितका — एसो बुरीओ वि वे लिब्बुतपरिकम्मा चललो । जाव एां सणुवर्र करेवि । [इति नाट्यंन युदुदुगतमामुख्य :] हता ! बहु हि । असोधविद्यासदश्यक्षे वेवीए लिखीओं अद्यक्षिद्व । (एम दिनीयोऽपि ते निकृत्तपरिकमां चरणः । वावदेनं चनुपुरं करोमि । हला विच्छ । स्वोक्षित्रशावित्रकृत देव्या नियोधमनुतिष्ठ ।)

[उमे उत्तिष्ठतः।]

हरावती—मुदो देवीए लिखोबो। होडु वाॉल । (श्रृनो देव्या नियोगः भवस्विदानीम् ।) बकुतावतिका—एसी जबारूडरामी जसभोधवसमो पुरदो दे बहुद्द। (एव जपारूडराग उपभोगलसः पुरतस्ते वर्तते।)

मालविका - [सहषंम्] कि भट्टा। (कि भर्ता।)

बकुतावित का—[सस्मितम् ।] ए। दाव भट्टा। एसो स्रतोप्रसाहावसम्बी पत्सव-गुण्यसो । सोदेसेहि ए। (न तावद्भर्ता । एचोऽबोक्डासावतम्बी पत्सवगुण्यः । स्रवतसर्यनम् ।)

[मासविका विषादं नाटयति ।]

विदूषकः — सुदं भववा । (श्रुत भवता ।)

इरावती —देख सक्षी ! मालविकाको इतना सम्मान इस बकुलाविलकाने ही दिलाया है। निपुख्यिका —स्वामिनी । इसे जैसा सिखाया गया होगा वैसा ही तो कर रही है।

इरोबती---मुक्ते वो सटकाया वह सब सब ही निकला। सब बातोंका ठोक-ठोक क्यौरा लेकर मैं इसका उपाय सोवाँगी।

ककुलाविकिश—लो, तुम्हारा दूसरा पैर भी रंग गया। लाघो इसमें भी बिस्नुए पहना पूँ। [दोनों बिस्नुए पहनानेका नाट्य करती है।] धव उठो सखी! महारानोने घरोकके फूलनेके लिये वो काम तुम्हें सींपा है वह पूरा कर डालो [दोनों उठ जड़ो होती हैं।]

इरावती-तुमने महारानीका काम सुन विया न ! मच्छा इसे हो जाने दो।

बकुसावलिका---सो, यह राग-रंगसे भरा घोर घानन्द खूटने-योग्य तुम्हारे घागे ही तो है। मासविका---[प्रसन्त होकर] कौन महाराज ?

बकुलाविषका — [मुसकुराकर] घरे महाराज नहीं ! यह ध्रधोककी शासामें सटकनेवाले पत्तोंका गुच्छा ! थो इसे कानोंपर सजा लो ।

[माखिका दुखी होती है।]

विदूषक-सुना घापने।

राजा-सबे । पर्याप्तमेताबता कामिनाम् ।

श्रनातुरोत्कपिठतयोः प्रसिद्धणता समागमेनापि रतिर्न मां प्रति । परस्परप्राप्तिनिराशयोर्वरं शरीरनाशोऽपि समानुरागयोः ॥१४॥ (मासक्ति रचेनवन्नवावतंत्रा पारमशोकाय महिलोति ।)

राजा--वयस्य ।

श्रादाय कर्णाकेसलयमस्मादियमत्र चरणामर्पयति । उभयोः सदश्विनिमयादात्मानं विश्वतं मन्ये ॥१६॥

बकुतावितका—हता ! स्य त्यि देता । सिप्युक्त प्रक्रं प्रतीधी जा कुतुमोक्तेवस्यारो भवे जो दे बस्तस्यसङ्कारं लिक्स्य । (सिल नास्ति ते दोवः । निर्मुक्तोध्यस्योको यदि कुनुमोद्भेदसम्बरो भवेत् यस्ति रास्ति रास्ति स्वस्य स्वस्य

राजा---

अनेन तनुमध्या ग्रुखरनुपुराराविणा नवाम्बुरुहकोमलेन चरणेन संभावितः। अशोक यदि सद्य एव ग्रुकुलैर्ने संपत्स्यसे वृथा वहसि दोहदं ललितकामिसाधारणम् ॥१७॥ सर्वे ! क्वनवसरलपुर्वकं प्रवेष्टिमण्यामि ।

राजा— नित्र ! प्रेसियों के लिये इतना भी बहुत है। देखों ! जहाँ एक मिलन के लिये क्याकुल हो मौर दूसरा मिलना हो न चाहता हो वहाँ उनका मिलना न मिलना करावर है। पर जहाँ दोनों मिलने के लिये भागेर हों भीर दोनों एक दूसरे के मिलने ते हाथ थो बैठे हीं वहाँ प्राण भी देवेना पत्रे तो दूरा नहीं हैं।।१४।।

[मालविका पत्तोंका गुच्छा कानपर खटकाकर स्रशोकपर सात जमाती है।]

राजा—िमत्र ! देको इसने धनने कार्नोपर सवानेके लिये वो घशोकसे पर्छे सिए हो उसके बदलोमें इसने घपना पर्छो-जेखा करण भी उसे मेंटमें दे दिया । इन दोनोने एक जेली बस्तुका परजा-बदका करके मुक्ते तो सजबूज कहीका न होड़ा क्योंकि धन में इसने इस प्रकार प्रेमकी बस्तुमॉकी घरना-बदली केंद्रे कर पार्ट्या। १९६।

बकुलाविका—सली ! यवि तुम्हारे चरलोंकी पूजा पाकर भी यह अशोक न फूले तो इसमें तुम्हें दोष नहीं लगेगा वरन प्रशोक ही निकम्मा समक्ता जायगा।

राबा— इस पतली कमरवाली सुन्दरीका जो नवे कमलके सवान कोमल चरण विद्वामों की फंकारसे गूँव रहा है, उससे सादर पाकर भी यदि तुममें कलियों न फूट माई तो मैं यही समर्मूण कि सुन्दरीकी लातसे फूल उठनेकी जो चाह मस्त प्रेमियों के मनमें होती है वह तुम्हारे मनमे व्यवं ही उत्पन्त हुई ॥१७॥ मित्र ! हम सोवॉकी कोई बात चले तो हम मी साये वह चलें।

विदूषक:---एहि । एवं परिहासद्दस्सं । (एहि एना परिहासियध्यामि ।)

[उभौ प्रवेशंकुस्तः।]

निपुरिएका — महिरिए भहिरिए । महा एस्व पश्चिति । (यहिरि महिरि । नतीऽत्र प्रविचिति ।) इरावती — इवं सम् पद्धमं विशित्वं हिष्कपृत्त । (एतस्यम प्रथमं विन्ततं हृदयेन)

विदूषक: — [उपेरव] भोवि । जुलं लाम प्रलहोबि पिषवप्रस्तो प्रश्नं प्रसोपी ल वामपादेल ताबिवं । (भवति । वुक्तं नाम प्रश्नमवि प्रिववपस्योज्यमधोको ननु वामपादेन ताबिपतुम् ।)

उमे-[ससंभ्रमम्] सन्हो भट्टा । (सहो नर्ता ।)

विष्यक—चंत्रलावलिए। गहीदरचाए तुइ धत्तहोवी ईरिसं घविएमां करन्ती कीत एरं शिवारिया। (बकुशावलिके ! गृहीतार्थया स्वयात्रभवतीहरामधिनयं कुवैन्ती कस्यान्त निवारिता ।)

[मालविका भयं रूपयति ।]

निपुणिका—भट्टिसि पेक्सा कि पउसं सन्धयोदमेखा (प्रदृति ! पस्य । कि प्रवृत्तमार्थ-गीतमेन ।)

इरावती-कहं क्यु बहाबन्यु प्रमण्हा बीविस्तवि । (कथ खलु बहाबन्धुरन्यवा जीविष्यति ।)

बकुभाविभिका — सक्त ! एसा देवीए लिखोचं सञ्जीवहृति । एवस्सि सविद्वृते परवदी हमं । पत्तीवहु भट्टा । (बायं ! एवा देव्या नियोगमनुनिच्छित । एतस्मिन्मतिकाने परवतीयम् । प्रधीवतु मती ) [इत्यासमा सहैनां प्रशिवातयित ।]

विदूषक -- आइए। मैं इसे जरा छेड़ता हूँ न।

[दोनों भागे बढ़ते हैं।]

निपुश्चिका--स्वाकिनी ! स्वामिनी ! महाराज बा रहे हैं।

इरावती -- यह तो मैं पहले ही ताड़ गई थी।

विदूषक---[पास जाकर] कहिए देवी ! क्या हमारे प्वारे मित्र खशोकपर सपनी बाई साख जनाकर सापने कोई सज्खा काम किया है ?

दोनों - [घबराकर] घरे ! महाराज !

विद्वक — नर्यो बकुलाविका ! सब-कुछ जान-बूभंकर बी तुमने इन्हें ऐसी डिठाई करनेसे रोका क्यो नहीं ?

[मालविका डरनेका माट्य करती है।]

निपुणिका-स्वामिनी ! धापने धार्य गौतमकी बाल देशी ? इरावती - ऐसा न करे तो इस बँगनीटका पेट की पेते ।

बकुलाविसका -- मार्य ! यह महारानीकी आज्ञाका पालन ही हो रहा है। इसीलिये वंह ऐसी डिटाई करनेमें परवल थी। महाराज क्षमा करें।

[पपने साथ मालविकाको भी उनके पैरोंमें मुकाती है।]

```
रावा—क्षेत्रकरराचासि । उतिह भक्ते । [ हस्तेन वृहीत्वैनामुखायाति । ]
विदूषकः:- बुण्यह वेषी एत्यवात्महस्या । ( युण्यते देव्यन मानधितव्या । )
रावा—[ विहस्य ]
```

किसलयमृदोर्बिलासिनि कठिने निहतस्य पादपस्कन्धे । चरक्षस्य न ते वाघा संप्रति वामोरु वामस्य ।।१८॥।

[ नालविका सक्यां नाटयति । ] इरावती — महो ल्वलोवकप्यहिमसी भक्यत्रतो । (महो नवनोतकस्यहृदय भायपुत्रः । ) भारतिका— बउलावलिए । एहि । सन्धद्विषं मललो लिखोम्रं वेबीए लिबेदेन्ह् ।

( बकुवाबनिके ! एहि । धनुष्ठितपात्मनी नियोगं देव्यं निवेदयावः । ) बकुवाबनिका—विष्णावेहि अट्टारं विसक्वेहि ति । ( विज्ञापय मर्वारं विसर्वेवेति । )

राजा — भन्ने यास्यसि । मम ताबहुत्वन्नावसरमियत्वं श्रूयताम् ।

बकुसावसिका— बबहिवा खुलाहि। बालवेषु भट्टा। (प्रवहिता श्रृणु। धाझापयषु भर्ता।)

राजा-

ष्ट्रतिपुष्पमयमपि जनो बध्नाति न तादशं चिरात्त्रभृति । स्पर्शामृतेन पूरय दोहदमस्याप्यनन्यरूचैः ॥१६॥

राजा—धण्डा, यह बात है तो कोई दोच नहीं। उठो कड़े [हायसे पकड़कर मालस्काको स्ठाता है।]

विदूषक-ठीक है, महारामीकी बात तो माननी ही चाहिए थी।

राजा — [वेक्सकर] स्वाँ विसासिती ! पुम्हारा यह पर्तोके समान कोमल बौयौ पैर स्वाकपर लगनेसे कहीं दुलने तो नहीं लगा है ? ॥१८॥

[ मानविका नवानेका नाट्यकरती है। ] इरावती—बाह, इस समय पार्यपुक्का हृदय मक्कनके समान कोमल बन गया है। मानविका—सामी बकुनाविका! महारानीको सूचना देशार्वेक प्रापकी साझा पूरी कर दी गई है।

राजा— वेचो मुन्दरी ! बहुत दिनीते इती बजोकके समान ही मुक्तमें वी पीरजके फूल नहीं भारहे हैं। इसेचिये तुम्हें बीड़कर भीर किसीसे प्रेम न करनेवाले मुक्त सेवकके मनकी साथ भी सपने स्पर्धका प्रमुत दिलाकर बाज तुम पूरी कर दो ॥१६॥ इरावतो--[सहसोपमृत्य] पुरेहि पुरेहि । स्रतोधो कुमुनं ल बेसेवि । सम्र वल पुण्कवि एम्व । ( पूरय पूरव । सम्रोक: कुमुनं न दर्सवित । सर्व पुन: पुण्यत्येव । )

[सर्वे इरावतीं ह्या संभ्रान्ताः।]

राजा---[ भ्रपवार्य ] वयस्य । का प्रतिपत्तिरत्र ।

विदूषक:-- कि ग्रम्एं। जङ्काबलं एवव । ( किमन्यत्। जङ्काबलमेव। )

इरावती — बडलाविलए । पुण् साहु उक्झमां । वार्तिः सफलश्मत्वर्तां करेहि प्रज्वजन्तं । ( क्कुलाविलके । त्वया साध्यक्रान्तम् इदानीं सफलाम्यविनं कुर्वायपुत्रम् । )

उमे-पसीवदु महिला। काम्रो अन्हे अनुला पलक्रपरिन्गहस्स। (प्रसीदतु महिना। के

षावां मर्तुः प्रसायपरिग्रहस्य । ) [ इति निष्कान्ते । ]

इराबती — व्यविस्तस्योधा पुरिसा । क्षत्राणी कञ्चलक्कारां पमाणोकरित्र व्यक्तिताए बाह-बरमीक्षाहोर्बाधत्ताए किम हरिरणीए एवं त्य किम्लावं मए । ( व्यवश्वकीयाः पुरुषाः । ब्रास्मनी कञ्चनाक्चनं प्रमाणोक्तर्याक्षित्वया व्याधजनगीतपृहीतिचित्तयंव हरिर्य्यनन्न विज्ञात मया । )

विद्वकः— [ बनान्तिकम् ] भो परिवक्तेवि किथि उत्तरम् । कम्मगाहोदेश वि कुम्भीकार्ण संविष्केदे सिक्ति प्रोम्मि ति वत्तर्थं होवि । (भो प्रतिपद्यत्य किमप्युत्तरम् । कर्मगृहीतेनापि कुम्भीतकेन संविष्केदे शिक्षिताऽस्मीति वक्तस्यं भवति । )

राजा — सुन्दरि ! न मे मालविकया कश्चिवर्यः । मया त्वं चिरयसीति यथाकर्यविदात्मा विनोदितः ।

इराबती—[सहसाधागे बडकर ] हाँ हाँ पूरी करो, पूरी करो । धशोकमें घमी फूल नहीं ध्राए हैं पर ये तो घमीसे फूले जा रहे हैं।

[ इरावतीको देसकर सब घवरा जाते हैं।]

राजा---[ भलग ] कही मित्र ! भव क्या किया जाय ।

विद्यक धौर क्या किया जायगा ! विलए पैरोंका सहारा लिया जाय (भाग वला काय ।) इरावती — क्योंरी बकुलावलिका ! यह तुने प्रच्छा काम लिया है ? जा, प्रव कर न झार्य-

पुत्रकी साथ पूरी! दोनों—क्रोध न कीजिए महारानी! मला हम कौन होती हैं महाराजकी साथ पूरी करनेवाली।

दोनों—क्रोधन कोजिए महारानी! मसाहम कौन होती हैं महाराजकी साथ पूरी करनेवासी। [दोनों चली जाती हैं।]

इरावती—समझ्य पुरुषोंका कोई विश्वास नहीं है। मैं क्या जानती थी कि जैसे व्याधोंके शीत सुनकर हरिखी सब सुप-बुध सोकर जासमें फैंस बाती है बैंगे ही मैं भी इनकी चिक्कनी-चुपड़ी बातींगर विश्वास करके इनके फन्देमें फैंस बार्जनी।

बिद्रवक — [ मलग ] मजी, कुछ तो बात बताइए। चोरी करते हुए पकझा हुमाचोर भी यह कह देता है कि मैं चोरी करनेके लिये सेंब नहीं लगा रहा वा वरतृ यह देखना चाहता वा कि मैंने मीत फोड़नेको विद्याटोक-टोक सील पाई है या नहीं।

राजा — सुन्दरी ! मालविकासे हमें क्या लेना देना है। तुम्हारे बावेमें देर हो रही की इसिक्ये कोड़ा बहुत जी बहला रहे थे। इरावती—विस्तत्त्वाचीति । स्तु मए विष्णार्थ ईरिसं विलोबबुत्तन्तं धण्यज्ञतेस् उवसद ति । धष्णुहा बुक्तमाइंस्पीए एववं स्तु करोप्रदि । (विस्तत्तीयोऽति । न मया विज्ञातईहरा विमोदबुत्तान्त्रप्रायंपुत्रेस्पीपलम्ब इति । धन्यचा दुःवचाणिन्यंत्रं न क्रियते ।)

विद्यपक: — या बाब धालभोदो बन्धिक्यएस्स उवरोहं करेहि । समावविद्देश देवीए परिचारिहित्यकालएन संस्कृति सद्द बारीधिद एत्य तुमं एव्य वसार्थ । ( मा ताबदणजनतो साक्तिव्यस्थोपरोधं कुर । तमीपहच्टेन देव्याः परिचारिस्त्रीजनेन संस्वापि यदि वार्यते प्रम स्वमेव प्रमास्त्रम् ।

इरावती — एं संबहा लाम होदु । किति बत्तालं बाधानदस्यं । ( ननु संकथा नाम भवतु । किमिस्यात्मानमायात्रयिष्यामि [ इति रुषा प्रस्थिता । ]

राजा-[ बनुसरतृ । ] प्रसीवतु भवती ।

[ इरावती रशनासंबारितवरस्मा वजस्येव । ]

राजा—मुन्दरि ! न शोभते प्रस्पयिनि जने निरयेक्तता । इरानती—सठ । प्रविस्त्तसस्पोप्तिष्ठप्रभोति । ( शठ । प्रविश्वसनीयहृदयोऽसि । ]

राजा---शठ इति मयि ताबदस्तु ते परिचयवत्यवधीरखा प्रिये।

चरण्यतितया न चिष्ड ! तां विस्तृत्रसि मेखलयापि याचिता ॥२०॥ इरावती—इमं पि हवासा तुमं एम्ब मच्छतरि । ( इयमपि हतावा त्वामेवानुसरित । ) [ इति रखनामादाय राजानं ताडियित्रिमच्छित । ]

इरावती--- जी हाँ ! बड़े सच्चे हैं घाप ! मैं नहीं जानती थी कि सार्यपुणको मन बहलानेके विसे यही वस्तु मिली है, नहीं तो मैं समामिन बीचमें पहती ही क्यों !

विद्यक—देखिए, माप महाराजको साधारण सिन्दाचार दिखानेसे मत रोकिए। यदि याप यह चाहती हैं कि पास साई हुई महारानीकी दाखियोंसे भी महाराज बात चीत न करें तो जीक है, वहीं सही।

इराबती—प्रकक्षातो होने दीजिए बात-चीत, मैं क्यों धपनाजी बुलाऊँ! क्रियेमों सरी हुई चसी बाती है।]

राजा--[ पीछे-पीछे जाते हुए ] घरे मान जामी देवी।

[ इरावती पैरमें फॅसी हुई तगड़ीको बसीटती हुई जलनेकी होती है।

राजा-सुन्दरी ! घपने प्यारे से रूठना तुन्हें बोमा नहीं देता ।

हरावती — घरे खठ ! तेरा मुक्ते तिनक भी विश्वास नहीं है। राजा — तुमने खठ कहकर वो मेरा निरादर किया है, यह तो कोई नई बात नहीं है। पर है चंदी ! जब तुम्हारी तमड़ी भी तुम्हारे पैरोंपर पड़कर क्षमा भीग रही है तब भी क्या तुम

ध्यमा कोचन कोझोगी।।२०।। इरावती—को, यह नियोझो भी तुम्हारे हो गीखे जा रही है। [तगड़ी लेकर राजाको मारना चाहती है।] राजा - बयस्य । इयमिरावती ।

बाष्पासारा हेमकाश्रीगुखेन श्रीशीविन्वाहप्युवेषाच्युतेन । चयडी चयडं हन्तुमस्युधता यां विद्युहाम्ना सेपराजीव विन्ष्यम् ॥२१॥ इरावती—कि मं एव्य प्रयो वि सवदं करीत । (कि मानेव प्रयोध्यपरादां करीवि ।)

राजा-[ सरशनं हस्तमवलम्बयति । ]

अपराधिनि मिय दण्डं संहरित किसुबतं कुटिलकेशि । वर्धयप्ति विलासितं त्वं दासजनायाचा कुप्यसि च ॥२२॥ वर्तनववनकालवु । [ इति पाटवाः पर्तात । ]

इरावती—त्व क्ष्यु इमे मालविमाधलत्या आ दे हरिसदोह सं पूरविस्सन्ति । ( न सन्दिमी मालविमाधलत्या यो ते हर्षदोहर्ष पूर्याय्यतः । )

[इति निश्कान्ता सह चेट्या । ]

विदूषक: - उद्ठेहि श्रक्तिवय्यसाबोऽसि । ( उत्तिष्ठ । श्रक्ततत्रसावोऽसि । ) राजा -- [ त्रत्वायेरावतीमपव्यम् ।] तरकवं गतैव प्रिया ।

विद्यक:--वमस्तः । विद्विषा इनस्त प्रीव्याधस्त प्रव्यवस्ता नद्यायसः । ता वर्षा सिर्धा प्रवृद्धमान जाव मञ्जारको रासि विद्या अञ्चवकु परिनमसः स करेवि । ( वयस्य । विरुक्तानेनाधि-त्रवेनाप्रसन्ना गतिया तदय शोधनपक्रमामः यावदङ्कारको राधिमिवानुवस्त्रं प्रतियमनं न करोति । )

रावा—िमत्र ! प्रौक्षोंने भीनू गरे, कोबचे लाल और अपने नितान्वोंपरसे बनादरके कारण छूटी हुई करवनीको डोरीचे नुककी पीटली हुई यह इरावती, इस समय ऐसी सन रही है सानो वनी बदली विज्ञ्याचलपर विजली गिराकर उसे फाइने पर उतारू हो गई हो ॥२१॥

इरावती - प्रच्छा ! तो तुम मुक्तपर ही दोष लगाने चले हो ?

राजा — [तगड़ी तहित हाथ पकड़ लेता है। ] हे पूँचराले वाओं दाओं ? तुम भुक्त अपराध करवै वाले के देते देते कर क्यों गई? इत तमय भुक्त बास्तर जो पुन कोच कर रही हो इससे तुम्हारी बोजा और भी वड़ गई है।।२२।। तो आपने मेरी बात मान ओ है। [वर्री वर मिरता है।]

इरावती—ये मालविकाके पैर नहीं हैं जो तुन्हारे मनकी साथ पूरी कर देंगे। [दासीके साथ चली जाती है। ]

विदूषक --विठ्य ! भाष दो ठन-ठन गोपाल ही रह गए।

राजा - [ उठकर इरावतीको न देखकर ] तो क्या व्यारी वती ही गई ?

विद्यक—िमन ! यपना बड़ा माम्य ही समक्षी कि ने आपकी दिठाईवर विमहकर वस की । चली हम लोग भी यहाँ से नी-दी-खारह हो जायें कहीं ने संगत सहके समाम उस्टी वास-वसकर फिर हसी राधिगर न लीट आयें। राजा-ब्रह्मे मदनस्य वैवस्यम् ।

मन्ये प्रियाहृतमनास्त्रस्याः प्रश्चिपातलङ्कनं सेवाम् । एवं हि प्रश्चयवती सा शक्यसुपेचितुं कृपिता ॥२३॥

> [इति निष्कान्तः सह वयस्येन] इति तृतीयोऽङ्कः

राबा — माह ! प्रेम भी कैता कठोर होता है। ऐसे समय वह कि मालदिका मेरा मन हर से गई हो, उस समय मेरे हाद-मेर बोड़नेपर भी उसका कठकर चला बाना धन्छा ही हुमा क्योंकि घड तो यह मुफ्ते कठ ही चैठी हैं इससिये बोड़े दिनों तक तो इस प्रेमिकासे घलग रहा ही बा सकता है ॥२३॥

> [बपने मित्र विदूवक के साथ चला जाता है।] ।। तीसराग्रक समाप्त ।।

# चतुर्थोऽङ्कः

[ततः प्रविश्वति पर्युत्सुको राजा प्रतीहारी च ।] राजा—[धारमगतम्]

> तामाश्रित्य श्रुतिपथमतामाशया बद्धम्लः संत्राप्तायां नयनविषयं रूटरागप्रवालः। इस्तर्पर्शेर्मुङ्गलित इव व्यक्तरोमोद्गमत्वा-स्क्रपत्कान्तं मनसिजतरुमौ रसञ्चं फलस्य ॥१॥

## [प्रकाशम्] सत्ते गौतमः।

ूर्रलीहारी—अबु जेबुभट्टा। स्रसंख्यिहियो गोदमो। (जयतु जयतु वर्ता। झसनिहितो गोतसः।)

राजा-[भारमगतम्] बाः मालविकावृत्तान्तज्ञानाय मया प्रेवितः ।

विदूषक:--[प्रविश्य] बड्डडु भवं । (वर्षता भवान् ।)

राजा-जयसेने । जानीहि तावत्स्व देवीवारिली सङ्जवस्त्यत्वाहिनोद्यतः इति ।

प्रतीहारी--वं देवी सारिएदेदि । (यहेव प्राज्ञापयित ।) [इति निष्कान्ता ।]

### चौथा अङ्क

[मनमनने-से रात्रा भाते हैं भौर सावमें प्रतीहारी भाती है।]

राजा—[यन हो मन] धपनी प्यारीके सम्बन्धको बातोसे बढ़ी हुई भाषा ही विश्वकी जड़ हैं, प्यारीको देखनेसे जगा हुमा प्रेम हो जिसके पत्ते हैं भीर प्यारीके हावके स्पर्धसे खरीरमें उठे हुए रॉगर्ट ही जिसके फूल हैं, वह प्रेमका वृक्ष ही मुफ्ते उपका मोठा फल भी चलावे ॥१॥

इ हाजिसक फूल ह, वह प्रमका वृक्ष हा मुक्त उपका माठा फल भा च [प्रकट] मित्र गौतम !

प्रतिहारी--जय हो, महाराजकी अय हो। गौतमजी यहाँ नहीं हैं।

राजा — [सन ही सन] हाँ, ठोक है। मैंने ही तो उन्हे मालविकाकी टो**ह लेनेके लिये** भेजा है।

विदूषक - [प्राकर] बवाई है प्रापको ।

राजा — जयसेना ! जाघो देखो तो, देवी घारिस्ती थपना चोट खना हुमा पैर सिए कहीं चो बहला रही हैं।

प्रतीहारी---वैसी देवकी भाजा। [चली जाती है।]

राजा-भीतम ! को वृत्तान्तस्तत्रभवत्यास्ते सक्याः ।

विद्ववकः -- जो विद्यालगहीदाए वरहृदिखाए । (यो विद्यालगृहीतायाः परभृतिकायाः ।)

राजा--[सविवादम्] कवमित ।

विद्रवकः—सा व्यु तवस्तिस्थी तए सा विद्वासम्बद्धीए सारभाण्यसूधरए गुहाए विधा सिविक्सा । (बा बलु तवस्विनी तया विद्वासक्षया सारभाण्यभुगृहे गृहायामिव निक्षिप्ता ।)

राजा-ननु मत्संपर्कपुपलम्य ।

विदूषक: -- सह इं। (प्रव किम्।)

राजा-क एवं विमुक्तोऽस्माकम् येन चण्डीकृता देवी ।

विद्रयक: —मुराषु भवं परिज्याजिमाए में कहिदं। हिम्मो किल तत्तहोवी दरावदी वयक्कत्तवत्तरं वैवि मुस्युव्हिक्कमा बाधवा। (म्युणोतु भवानृ परिवाजिकया में कवतिम्। स्थः किल तत्रयवतीरावती स्वाजान्त्रवरणां देवी मुलगुव्हिकागता।)

राजा--ततस्ततः ।

. विदूरकः — तदो सा देवीए पुण्लिया। कि छ घोलोइदो बल्सहब्यणी ति। बाए वर्त्त । ननो से उपचारी कं परिवर्ण संकल्पं बल्लहरूएं ए कारणोविद्य। (ततः सा देव्या पृष्टा। किम्मवलोकितो बल्लगनन इति। तयोक्तम्। सन्दो व उपचारः यस्परिवने संक्रान्तं वस्लगस्यं न झारते।)

राजा-महो निर्भेदाहतेऽपि मालविकायामयमृषन्यासः शक्रुयति ।

राजा-कहो, गौतम ! तुम्हारी सखी मासविकाके क्या समाचार हैं।

बिदूबक -- वहीं जो बिल्लीके पंजेमें पड़ी हुई कोयलके होते हैं।

रावा—[दुली होकर] कैसे ?
विद्यक— येवारी तपस्विनीको उस पीली पांसवाली ने नीयेके संदारवाली कासकीठरीमें वन्य कर रक्ता है।

राजा-भेरे प्रेमकी बात जाननेके कारण ही उसे बन्द किया होगा।

विद्वक--धीर क्या ?

राजा-ऐसा कौन हमारा वैरी है जिसने देवीको इतना मड़का दिया है।

विषुषक—सुनिष् ! मुक्तते परिवाजिकात्री कह रही थीं कि कल पैरमें कोट आराई हुई देवी वारिस्तित कुशन-संगत्न पूलने इसावती वहाँ पहेची बी।

राजा--तब-तब ?

विद्युषक—डव उनसे महारातीने पूजा—कही, प्रियतमसे इचर भेंट हुई वो ? इसपर वे वोत्तीं—प्रद उन्हें प्रियतम न कहिए ! क्या बाप नहीं जानतीं कि वे श्रव दासियोंसे प्रेम करने समे हु ?

राजा—यद्यपि बात स्रोलकर नहीं कहीं गई, फिर सी बान पड़ता है कि उन्होंने मालविकाको सक्य करके ही यह बात कही होगी। विदूषक:---तदो तार् प्रश्चवित्रज्ञज्ञास्यः सा मबदो स्निष्टार्थं भ्रस्तरेतः परिण्यस्या किया वेषी । (ततस्तयानुबन्ध्यपाना सा अवतोऽवित्रयमन्तरेस्। परिणतार्था कृता देषी ।)

राजा-महो दीर्घरोषता तत्रभवत्याः । ग्रतः परं कथ्य ।

विद्वक:—कि प्रवरं। मालविधा बडलायलिधा प्र पातालवालं हिएनलयरीकी व्यविद्वतुः व्यवसं हाराकरण्याची विध श्रवहालित । (किमयरम् । मालविका बकुनायलिका व पातासवार्षः नियलपद्यावरष्टपूर्यमारं नागकन्यके इवानुस्वतः ।)

राजा -कटं कष्टम् ।

मधुरस्वरा परभृता भ्रमरी च वितुद्धचृतसङ्गिन्यौ । कोटरमकालवृष्ट्या प्रवलपुरोवातया गमिते ॥२॥

भ्रप्यत्र सस्यश्चिद्वपक्रमस्य गति : स्यात ।

विद्रयक: - कहं भवस्ति : जं सारशास्त्रयस्थावारिया माहविधा वेषीए संबिद्धा । सह संबुद्धीसमञ्जूतियं स्वेरीस्थ्य ए मीतस्था तुए हराता मासविधा वदलाविस्था स्व रि। । (क्यं विच्यति । यत्वारवास्य गृहश्याचारिता मायविका देखा विदृशा । ममांपुत्रीयकर्मुद्धिकां-मह्य- गोक्तस्या त्या हतावा मासविका वकुनावनिका चेति ।

राजा — [निःश्वस्य सपरामर्शम् ।] सत्ते । किमत्र कर्तव्यम् | विद्वयशः — [विचित्रय ] प्रत्यि एत्य उवाधो । (प्रस्त्यत्रोपायः ।) राजा — क इव ।

विदूषक—इसपर जब उन्होंने बहुत हठ किया तो इरावतीने महारानीके झागे आपका पूरा कच्या पिट्टा लोनकर रख दिया।

राजा—जान पड़ता है इरावती बहुत कुपित हो गई हैं। ग्रच्छा, फिर क्या हुमा ?

विद्यक — भौर क्या होना वा? मालविका भौर बकुनाविकाके पैरमें वेदी बासकर उन्हें नायकन्यायोके समान ऐसे पातालये ले जाकर रख दिया गया है जहाँ सूर्यकी किरसीं भी नहीं पहुँच सकतीं।

राबा—यह तो बड़ा दुरा हुचा कि बोरे हुए धामके साथ रहनेवाली मिठवोची कोयख भीर मीरी दोनोको, प्रचंद पुरबाई धोर धसमयको वर्षाने पेडके खोखनेमें बन्द कर दिया ॥२॥ कहो, यब उन्हें खुड़ानेका कोई उपाय हो सकता है या नहीं ?

विदूषक -- उपाय क्या होगा। उस निचले सहारकी रखवाली साम्यविकाको देवीने यह कह दिया है कि इस प्रमानित मानविका ग्रीर बहुनावितकाको बिना नेरी गेंपूठी देवे कमीन छोड़मा।

राजा — [लंबी सौस लेने हुए कुछ सोवकर] क्यों मित्र ! सब क्या किया जाय । विदूषक — [सोचकर] एक उपाय है । राजा — क्या ? विष्कृतक:---[सङ्ग्रियेपस्] को वि स्वविद्वी सुरित्तस्त्रिः। कन्त्र्ये वे कहेनि । [इत्युक्तदिकन्य कर्ष्यें] एम्बं विद्या। (कोप्यहष्टुः श्रोध्यति । कर्ष्ये ते कथयायि एवमिव । ) [इत्यावेदयति । ]

राजा--[ सहयंम् ] सुट्टु । प्रयुक्ततो सिद्धवे ।

[प्रविष्य]

प्रतीहारी—देव ! पवावतकाले देवी शिकाणा राज्य-स्तावारिता परिवासहस्वायदेश चलारीय प्रवायवीए कहाहि विश्वोतिकश्वमात्मा चिट्टवि । (देव ! प्रवातक्षयने देवी निपण्णा रक्तचन्दनवारित्या परिजनहस्त्यातेन चरानेन प्रगवश्या कथाशिविनोद्यमाना तिष्ठति । )

राजा--तस्मादस्मत्त्रवेशयोग्योऽयमवसरः ।

विद्रयकः — भो । गण्डानु भवं । यहं वि वैवि वेक्सिनं प्रतिस्वात्मी अविस्सं । ( भो गण्डातु भवान् । प्रहमित देवी द्रष्ट्रमिरक्नवाशिमंतिक्यामि । )

वान् । भ्रहमाप दवा द्रष्टुमारक्नपाशामावष्याम । )
 राजा--- अयसेनायास्तावदस्मद्रहस्यं विदितं कुर ।

विदूषकः—तह । [इति कर्ले] एव्यं विद्या होदि । (तया । एवनिव सवति । ) [इत्यावेख निष्कान्तः । ]

राजा-जयसेने ! प्रवातशयनमार्गमावेशय ।

प्रतीहारी-इबो इबो देवो। (इत इतो देव:।)

तितः प्रविशति शयनस्या देवी परिवाजिका विभवतस्य परिवारः ।]

देवी---मम्मवि ! रमिणुर्ज्यं कहावत्युः। तथे तथे । ( मगवित । रमिणुर्थं कथावस्तुः। ततस्ततः । )

विकृषक---[इघर-उघर देखकर ] कोई खिपकर मुन न रहा हो ? बाइए, कानमें कहूँ। [पास सटकर कानमें ] यह हो सकता है। [कानमें कह देता है।]

राजा---[प्रसन्न होकर] बहुत बढिया। इस कर ही डालो।

प्रतीहारी — [ प्राकर ] देव ! इस समय महारानी क्यारवाले अवनमें पलेगपर वेठी हुई हैं, उनके पैरवें साल वन्दन समा हुखा है, वासियों पैरको सेंबाले हुए हैं धौर परिवाधिकाची कवा सुनाकर उनका जी बहुना रही हैं।

राजा-तो हमारे लिये वहाँ जानेका यच्छा सवसर है।

विदूबक--- प्रच्छा प्राप विलए । मैं भी हाथमें कुछ मेंट लेकर महारानीको देखने भास्हा हूँ।

राजा--व्ययसेनाको भी भपनी सब बार्ते समका दो । विदूषक---ग्रन्छा । [जयसेनाके कानमें ] देखो ! ऐसे करना होगा ।

[सम बताकर चना जाता है।]

राबा-जयसेना ! बयारवाले भवनतक ने तो चलो ।

प्रतीहारी -- इचरसे ब्राह्ए देव ! इघरते ।

[यब्बेंक्टर बैठी हुई देवी: दिक्काई देती हैं। पासमें परिवाणिका मौर बहुतसी यस्तियाँ बैठी हैं।] भारिछी—यह तो बढ़ी सुन्दर कथा कही भाषने। ही जनवती, तो भाषे क्या हुआ। परिवाजिका--[ सर्शिक्षेपम् ] देवी । अतःचरं पुनः कवविष्यामि । अत्र भगवान्धिविद्योश्वरः

```
संप्राप्तः ।
    वारिसी-धन्हो भट्टा (घडो मर्ता।) [घडो इस्पुरवातुमिण्छिति।]
    राजा--- सलमलमुपचारवन्त्रसाया ।
              अनुचितनपुर्विरहं नाईसि तपनीयपीठिकालम्बि
              चरणं रुजापरीतं कलभाषिशि ! मां च पीडियतुम् ॥३॥
     धारिसी - जेद जेद बज्जउलो । ( जयन जयस्वार्यपुत्र: । )
     परिवाजिका--विजयतां देव: ।
     राजा - [ परिवाजिकां प्रशास्त्रीपविषय । ] देवि ! श्राप सह्या देवना ।
     वारिली--- अञ्ज अस्व मे विसेसो । ( अद्यास्ति मे विशेष: । )
                  तितः प्रविश्वति यज्ञोपबीतबद्धांगृष्ठः संभ्रान्तो विदूषकः ।
     विदूषक:--परिसाधदु परिसाधदु भवं । सप्पेराम्हि दहो । ( परित्रायतां परित्रायतां भवातु ।
 सर्पेशास्मि दृष्टः । )
                                  [ सर्वे विषण्गाः । ]
     राजा-कथ्टं कष्टम् । स्य भवात्परिभान्तः ।
     विद्रवक:--वेब वेक्बिस्सं लि बाबारपुष्कगहराकारसादो पमदवसं गवीम्ह । (देवीं
 द्रस्यामीत्याचारपृष्पग्रहसाकारसात्रप्रमदवनं गतोऽस्मि । )
     परिवाजिका - [ श्रांख पुमाकर ] देवी ! ग्रव इससे ग्रागे फिर कभी कहूँगी । लीजिए,
 विदिशाके महाराज ग्रा रहे हैं।
      घारिसी-परे ! स्वामी ! [ उठना चाहती हैं । ]
      राजा-बस, बस, शिष्टाचार दिखनानेका कह न करो । सोनेकी चौकीपर रक्खे हुए प्रपत्ने
 उस बोटवाले पैरको कष्ट देकर मुक्ते कष्ट न पहुँचाधो जो दिना काररा ही विश्वधाँका विश्वोह सह
 रहा है ॥३॥
      वारिग्री - जय हो, धार्यपुत्रकी जब हो।
     परिवाजिका--शापकी विजय हो देव !
      राजा — [ परिवाजिकाको प्रस्माम करके बैठते हुए। ] कही देवी ! कुछ पीड़ा कम हुई ।
      षारिसी - हाँ, भाज तो बहुत कम है।
      [ भपने हायके भँगूठेको जनेऊछे बाँचे हुए चबराया हुमा विदूषक भाता है। ]
      विदूषक-परे बनाइए महाराज ! बनाइए ! मुन्छे खाँपने काट लिया है।
      राजा-यह तो बड़ा बुरा हुआ। कही घूम रहे वे ?
      विदूषक-मैं देवीको देखने माने लगा तो सीचा कि बेंटके लिये दो-चार पूल ही लेता
  वर्तु । उसके लिये मैं प्रमदवन बला गया बा।
```

वारिस्त्री — हृद्धी हृद्धी । यहं एक बन्हस्सस्य श्रीविवसंसम्रस्थितः वादन्हि । (हा विक् हा विक् । महनेव श्राह्मस्यस्य वीवितसस्यनिमित्तं जातास्मि ।

विद्युषक:—तर्हि ससंसत्यववकासत्यावो नसारियो विस्तासहरूचो । तदो कोडरियामधेस्य सप्पक्षेय कालेस्य बट्टीम्ह । सं एवास्य दुवे वंतस्यपदास्य । (शियानकाकस्तवककारस्याप्रस्रातियो दक्षिसहरूतः । ततः कोटरिनर्यतेन सर्पक्षेस्य कालेन दप्टोऽस्य । नन्तेते द्वे वसनपदे ।) [इति वंशे वर्षयित]

परिवाजिका--तेन हि बंशच्छोदः पूर्वकर्मेति भूयते । स तावदस्य क्रियताम् ।

छेदो दंशस्य दाहो वा चतेर्वा रक्तमोचसम्।

एतानि दष्टमात्रासामायुष्याः प्रतिपत्तयः ॥४॥

राजा-संप्रति विववैद्यानां कर्म । जयसेने ! व्रृ वसिद्धिः क्षिप्रमानीयताम् ।

प्रतीहारी — वं देवो आवेरति । (यहंव आजापयति ।) [इति निष्कानता ।] विद्यक:--- प्रहो पावेरत सिच्चुरता महोदोन्हि । (शहो पापेन मृत्युना गृहीतोऽस्मि ।)

राजा---मा कातरो भूः । स्रवियोऽपि कदाचिद्वं तो भवेतु ।

विद्यकः — कहं ए आइस्सं। सिमसिमा सन्ति से सङ्गाईं। (कवंन सेध्यानि। सिमसिमा-यन्ति सेङ्ग्रानि।) [इति विवयेग रूपयति।]

धारिली — हा बंसिबं अपुहं विधारेल अवलम्बन सम्हल । (हा र्वाशतमशुभं विकारेला अवलम्बन व्यं बाह्यलम्)

थारिसी-हाय ! हाय !! मेरे ही कारल बेबारे बाह्यलके प्रास्त बकटमें पड़े हैं।

विद्यक—वहाँ ज्यों ही मैंने मधीकके फूलॉका गुच्छा तोड़नेके लिये वाहिना हाथ फैलाया त्यों ही उसके कोक्सनेसे निकलकर सीप वने हुए उस कालने माकर काट लिया। यह देखिए उसके दौतोंके चिह्न। [चिह्न दिखाता है।]

परिवाजिका—ताँपके डलनेपर वो पहला काम किया जाता है वह कर डालो, वहाँ वाँपने काटा हो, उस धमको काट दिया जाय या बला दिया जाय या घायमेसे सह निकास दिया थाय तो साँपसे डसे हुए मनुस्वके प्रास्त वस सकते हैं।।४।।

राजा— धव तो विष उतारनेवाले वैद्य आवें तभी काम चल सकता है। अयसेना! बाझी अध्यय प्रविधिद्वको तो बुला लाभो।

प्रतीहारी - जैसे देवकी माजा !

विद्यक-हाय रे ! यह पापी मीत मुक्ते आकर पकड़ बैठी है ।

राजा-विश्राक्षो मत । कौन जाने सौप विवेखान भी हो ।

विदूषक---वर्धों न भवरार्ज, वेरे सँग-सँग जकके जा रहे हैं। [विष चढ़नेका नाट्य करता है।]

भारिस्ती—हाय ! हाय !! इसकी दशा तो विगड़ती वा रही है ! कोई सँभासो इस बाह्यस्थलो ।

[परिवाजिका घवराकर सँमासती हैं।]

[परिवाजिका ससञ्जयमञ्चलस्वते ।]

बिदूयक:—[राजानं विकास्य] यो । जवतो बाल्लाको वि विध्यस्थ्यस्तीन्त्र । तं विकारिय 'स्वपुतार, वे स्वस्तिए कोयस्थ्यमं क्हेंहि । (मो: । अवतो बाल्यावि प्रियवयस्योऽस्यि । त विकार्या-'पुत्रका में 'वतस्था योगकोम वह ।)

राजा-ना भेवीमीतम । स्विरो भव । प्रविदास्वां वैद्यक्रिकित्सिव्यति ।

[प्रविक्य] जयसेना---वेद ! झालाविदो पुत्रसिद्धीविष्णावेदि इह एव्ट झालोझदु सो गोदमो लि । (वेद । झाझापितो झ.विद्धिविझापयित-----हहैवानोयतो स गौतम इति ।

राजा-तेन हि प्रतिगृहीतमेनं तत्रभवतः सकाशं प्रापय।

जयसेना-तहा। (तवा।)

विद्यक:-[देवी विलोक्य] भोदि । जीवेजं वा स्त वा । जं नए स्वत्मवन्तं सेवमास्येत् ते सवद्ध त मरिसीह । (मर्वत । वोवेय वा न वा । यन्मवाननवन्त सेवमानेन तेऽपराद्ध तन्मृत्यस्व ।) वारिस्यो - बोहाक होहि । (रीर्वामुर्वन ।)

[निष्कान्तो विदुषकः प्रतीहारी च ।]

राजा-प्रकृतिभीदस्तपस्वो ध्रु बसिद्धिमपि यथार्थनामानं सिद्धिमन्तं न मन्यते ।

[श्विष्य]

जवतेना—नेषु नेषु भद्दा। पुषसितिष्याविष्य-वश्कुण्यविहास्तेस् सम्प्रमृद्धि किपि
किप्यर्थ। तं प्रयोशीमदुत्ति। (नयदु जयदु मर्ता। प्रृत्विद्धिवद्याययि—उदकुण्यविद्यानेन सर्पमृद्धि किमपि कत्ययिक्यम् । तदिन्ययवामितं ।)

विदूषक—[राजाकी मोर देवकर] देखिए ! मैं बवपनसे मापका प्रिय मित्र रहा हूँ, इस नाते मेरी निप्रतो मौकी देखमान करते रहिएगा।

राजा-इरो मत गौतम । धीरज घरो । श्रभी वैश्व तुम्हे झच्छा कर देंगे ।

जयसेना — [जाकर] देव ! मैंने झूवसिदको आपकी आज्ञा सुनादी । उन्होने कहा है कि यहीं से भाषा जाय ।

राजा-तो इन्हें सँभातकर उनके पास ले बसी।

नयसेना-- प्रच्छा ।

विदूषक--[महारानीको देखकर] देवी ! कौन जाने मैं बीऊँ यान जीऊँ । सेदा करहे हुए मुफ्ते जो कुछ भूत-पूक हुई हो वह समा कीजिएगा।

षारिस्मी---भगवान करे तुम बहुत दिन जीम्रो ।

[विदूषक घोर प्रतीहारी वले जाते हैं।]

राजा—यह वेवारा स्वमावसे ही इतना इरपोक है कि जेसा नाम वेसे गुशवासे श्रुवसिद्धपर भी इसे मरोसा नहीं होता।

वयतेना—[प्राकर] यय हो, स्वामीको जब हो। प्रुवधिद्विने कहा है कि पासीके चड़ेके सहारे किसी ऐसी वस्तुसे विश्व उतारा जायना जिसमें नासमुद्रा जड़ी हुई हो इससिये कोई सेडी बस्तु दुंकर लाभो। मारिएगी — इवं सप्पमुद्दिमं मंगुलीसमं। पण्या नन हत्ये वेहि र्खा। (६दं सर्पमुद्रितमङ्गु-सीयकम्। परवानमम हस्ते देखे तत्।) [हत्यमुलीयक दर्वाति।]

[प्रतीहारी वृहीत्वा प्रस्थिता ।]

राजा — जयसेन । कर्मसिद्धावाधु प्रतिपत्तिमानय । प्रतीहारी — जं वेवो झारावेदि । (यहेव धाजापवित ।) परिवाजिका — यथा मे हृदयमाष्ट्रे तथा निर्विषो गौतमः । राजा — भुयावेदम् ।

[ प्रविष्य ]

जयसेना--जेषु देवो भट्टा। लिंबुत्तिसदेगो गोदमी मुहत्तेल पिकदित्यो संबुत्तो। (जयत् देवो प्रती। निवृत्त विषयवेगो गौतमी मुहत्तेन प्रकृतिस्थः संवृत्तः।)

षारिगो-विद्विषा वधागीषाको मुत्तम्हि । (दिष्ट्या वचनीयान्मुक्तास्मि ।)

प्रतीहारी--एसो उल बाहतको समक्षो विश्ववैदि--रास्त्रकन्त्रं बहु सन्तिदक्कं संसर्धेल सञ्चलहं दक्कामि ति । (एण पुनर्वीहतकोऽपारयो विज्ञापयति --राजकार्यं बहु सन्त्रवितस्य दर्यनेनानुषर्दीपन्छामीति ।)

धारिस्ती -गच्छदु समाउत्तो कम्मसिद्धीए ! (गच्छस्वार्यपुत्रः कार्यसिद्धये ।)

राजा — देवि । श्रातपाकान्तोऽवयुद्देशः शीतकिया चास्या ६वः प्रशस्ता । तदस्यत्र नीयताः शयनम् ।

देवी---बालिनामो । मञ्जात्तवस्यां सञ्जाबहृह । (बालिकाः मार्यपुभवचनमनुतिष्ठत ।)

वारिसी—को लो। मेरी बँगूठीमे नागमुदा बड़ो हुई है। काम हो जानेपर मुझी ही सीटादेना।

• [ग्रॅयूठी निकालकर देती है। प्रतिहारी लेकर चलती है।]

राजा — जयसेना ! काम हो जानेपर शोध्न ही समाचार देना।

प्रतीहारी--- असी देवकी साजा । [चली बाती है ।]

परिवाजिका---मेरा मन तो कह रहा है कि गौतमका विष उतर गया।

राजा--- आपकी ही बात सक्वी हो।

जयसेना.—[श्राकर] देश्की जय हो। गौतशका विष योड़ी ही देरमें उतर गया श्रीर श्रव वै मले-चंगे हो गए हैं!

थारिग्री--बड़ी बात हुई कि मैं कलंकसे बच गई।

प्रतिहारी---मंत्री बाहतकने कहलाया है कि राज-काजको बहुत-सी बातोंपर विचार करना है, इसलिये दर्शनकी कृपा चाहता है।

धारिसी--जाइए बार्यपुत्र ! राज-काज देखिए ।

राजा—देवो ! यहाँतो चूप मा गई है। ऐसे रोगमें ठंड ही अच्छी होती है। इस्रालिये मपना पर्लंग दूसरी ओर उठवा लीजिए।

भारिग्ही - सड़कियो ! बार्यपुत्र जो कह रहे हैं बैसा ही करो।

```
परिवन:--तह। (तथा।)
                     [निष्कान्ता देवी परिवाजिका परिजनआ ।]
   राजा-जयसेने ! मा गुढेन पथा प्रवदवनं प्रापय ।
   जयसेना-इबी इबी बेबी । (इत इतो देव: ।)
   राजा-जयसेने । ननु समाप्तकाम्यो गौतमः ।
   जयसेना-- बह इं। (भय किम्।)
   राजा---
             इष्ट्राधिगमनिमित्तं प्रयोगमेकान्तसाध्यमपि मत्वा ।
             संदिग्धमेव सिद्धी कातरमाश्करते हृदयम् ॥४॥
                                  [प्रविष्य]
    विदयक:-वडदब् भवं । सिद्धाणि दे मञ्जलकम्माणि । (वर्षतां भवान् । सिद्धानि ते मञ्जल-
कर्माशि।)
    राजा-जयसेने ! त्वमि स्वं नियोगमञ्जन्यं कृद ।
    जयसेना- वं देवो झारा देदि । (यहेव आज्ञापयति ।) [इति निष्कान्ता ।]
    राजा-गौतम ! श्रुदा मार्घादका । न समु किविद्विचारितमनया ।
    विद्रयक:-वेबीए संगुलीसममुद्दिसं देक्सिम कहं विश्वारेदि । (देव्या सङ्गुलीयकमुद्रा
इष्टा कयं विचारयति ।)
    वासियां--- प्रच्छा ।
               [महारानी, परिवाजिका और दासियाँ, सब बली जाती हैं।]
    राजा--जयसेना ! मुक्ते चीर-मार्गसे प्रमदवन तो ले चली ।
    जयसेना--इधरसे बाइए देव, इधरसे ।
    राजा-जयसेना ! गीतमने प्रवता काम तो पूरा कर लिया होगा न ?
    जयसेना-जी हाँ।
    राजा--अपनी प्यारीको पानेके लिये हमने जो उपाय रचा है उसे पक्का समस्रते हुए भी
मेरा हृदय ऐसा सन्देही भीर भभीर है कि उसे भभीतक काम पूरे होनेमें सटका बना ही
हमा है ।।५॥
    विदूषक:-- [ भाकर ] बधाई है ग्रापको । ग्रापके सब काम सघ गए ।
    राजा-जयसेना ! जाम्रो तुम भी ग्रपना काम देखो ।
    जयसेना--जैसी देवकी खाजा । [चली जाती है ।]
    राजा---कहो गौतम ! माधविका तो बड़ी चंट है। उसने कुछ धागा पीछा तो नहीं किया ?
    विदूषक--देवकी ग्रंगुठी देख लेनेपर वह क्या ग्रागा-पीछा करती ?
```

राजा---न बाबु मुद्रामधिकृत्य हतीमि । एतथोर्हेगोः किनिमित्तो मोकः । कि वा वेष्याः परिवानमतिकन्य भवार्म्भविष्ट इत्येवमनया प्रष्टव्यम् ।

विद्रवकः---रां पुण्डिबोन्हि ! पुराो मन्बस्त मे तस्ति वण्डुप्पच्या मदी । ( ननु पृष्टोऽस्मि । पूनर्मन्वस्य मे तस्तिनग्रह्मुरुन्ना मति: । )

राजा - कच्यताम् ।

विदूषक:--भिरावं मए। देव्यक्तिरुहि विश्लाविद्यो राधा--सोवसम्यं वो सम्बन्तं । ता स्वदस्तं सम्बन्धभोक्को करीसद्वृत्ति । ( अस्तिनं मया । देविन्तकैविज्ञापितो राखा--सोवसर्गं वो नक्षत्रम् । तदवस्यं सर्ववस्थोक्षः क्रियतामिति । )

राजा-[ सहबंम् ] ततस्ततः ।

विद्यकः – तं नुस्तिम देवीए इराववीए चित्तं रक्यन्तीए रामा किल मोएदि ति महं संविद्वी ति । तवी चुक्कदि ति ताए एक्वं संयादिवी घरची । (तज्ञ्बुत्वा देव्या इरावत्याधित्तं रक्षनत्या राजा किल मोचयतीस्वहं मदिष्ट इति । तती गुज्यत इति तवैवं सम्यादितीज्यैः । )

राजा — [ विदूषकं परिष्वज्य ] सत्ते ! प्रियोऽहं ससु तव ।

निह बुद्धिगुरोनैन सुहृदामर्थदर्शनम् । कार्यमिद्धिपथः सुचमः स्नेहेनाप्युपलभ्यते ॥६॥

राजा— मैं म्रेंगूठीकी बात नहीं पूछ रहा हूँ। उन दोनोंको तुमने खुझाया क्या कहकर ? उसने यह तो पूछा ही होगा कि इतने सेवकॉकि रहते हुए भी देवीने भाषको ही क्यों भेजा ?

बिदूबक--हां, यह तो पूछा था। पर उसी समय मुक्त मूलंकी बुद्धि चेत गई भौर मेरे मुंहसे सचानक एक सम्बद्धी बात निकल पड़ी।

राजा-न्या ?

विदूषक — मैंने कहा कि ज्योतिवयोंने महाराजसे कहा है कि धापके ग्रह बिगड़े हुए हैं इसलिये इस समय सब बन्दियोंको खब्दा दीजिए।

राजा-[ प्रसन्त होकर ] तब तब ?

बिद्भाक — जब देवीने ज्योतिष्यों हो यह बात सुनी, तब जन्होंने छोवा कि यदि हम प्रपत्ते वैषकों की धुष्टानेके सिर्ध कियो धौरको भेजेंदे तो इरावतीती बुरा मान जायेंगी। इसिम्ये जनका मन कानेके सिर्ध उन्हों कुमे ही बुसाकर वह काम धौप दिया, जिवसे इरावती यह समर्जे कि राजा ही बन्दियों की धुक्ता रहे हैं, मैं नहीं धुक्ता रही हैं। माधविका इसे सब मान बैठी धौर उन्हें की के दिया।

राजा—[ विद्ववको नने बनाकर] निज ! सबमुच सुम मेरे बड़े प्यारे हो। वर्षोकि केवल बुद्धिके बत्तसे ही कोई सपने सिर्योका काल नहीं कर देता। सपने दिर कोई काम लेकर उसे प्यावक निजा देता उपमुच देसा देड़ा होता है कि यह तभी पूरा हो पाता है जब काम करवैचाला सपने मित्रदे सकता त्येह जी करता हो।।(।।

```
विदूषक: - तुबरदु भवं । समुद्धरए सहीसहिवं मालविद्यं ठाविद्य भवन्तं पच्चुग्गवीम्हि ।
( स्वरतां भवान् । समुद्रगृहे सस्तीसहितां मालविकां स्वापियत्वा भवन्तं प्रत्युद्रतोऽस्मि । )
    राजा-बहमेनां संभाववामि । यच्छायतः ।
    विद्वक:-एडु भवं । [ परिक्रम्य ; एवं समुह्धरं । ( एतु मवान् । इदं समुद्रगृहम् । )
    राजा—[साक्षक्रम् वियस्य ! एवा कुसुमावचयव्यवहस्ता सख्यास्ते परिवारिका चित्रका
संनिकृष्टमागच्छति । इतस्तावदावां भित्तिगृडी भवावः ।
    विदूषक: -- ग्रहो । कुम्भीलएहि कामुएहि च परिहरणीग्रा क्यु चन्दिगा। (ग्रहो कुम्भीरकै:
कामुकेश्च परिहरागीया खलु चन्द्रिका।)
                              उभौ यदोक्तं कुरुतः ।
    राजा—गौतम ! कर्य नु ते सक्ती मां प्रतिपालयति । एहि । एनां गवाक्षमाभित्य
विलोकमावः ।
    विदूषकः -- तह। (तथा।)
                            [ उभी दिलोकयन्तौ तिष्ठतः । ]
                     तितः प्रविज्ञति मालविका बक्लावलिका च । ]
    बकुलावलिका — सहि ! पराम भट्टारं । ( सलि । प्रणम भर्तारम् । ]
    मालविका - एको दे। ( नमस्ते । )
    राजा-शङ्के मे प्रतिकृति निविशति ।
    मालविका-[ सहवं द्वारमवलोक्य सविवादम् ] हला ! मं विव्वलम्मेसि । ( सिल । मां
विप्रजम्भयसि । )
    विदूषक - प्रच्छा, शव शाप भटपट चलिए स्पोकि मैं समूद्रधरमें बकुलावलिका सौर
मालविकाको बैठाकर तब ग्रापके पाम ग्राया था।
     राजा-चलो, मैं धभी उसे चलकर मना लेता है। चलो प्रागे-प्रागे।
    विदुषक--भाइए माप [ वृमकर ] यह रहा समुद्रधर ।
    राजा--[डरते हुए ] देखो मित्र ! तुम्हारी सखी इरावतीकी दासी चन्द्रिका फूट चुनती
हुई इघर ही चली था रही है। चलो इस भीतके पीछे छिप रहा जाय।
     विदूषक—हाँ, चोरों ब्रौर जारोंको चन्द्रिकासे बचते ही शहना चाहिए।
                          [दोनो भीतकं पीछे छिप जाते हैं। ]
     राजा--माम्रो गीतम ! इस लिइकीमे से देखा जाय कि तुम्हारी सखी मालविका मेरे लिये
 कसे बाट जोह रही है।
     विदूषक मच्छा।
                             [ दोनों खिड़कीमें से भाकते हैं। ]
                   [ मालविका भीर बकुलावलिका दिखाई पहली हैं। ]
     बकुलावलिका-सबी ! स्वामीको प्रशाम करो।
     मालविका - बापको प्रसाम है।
     राजा-जान पड़ता है यह मेरा वित्र दिखा रही है।
     मालविका- प्रसन्नताके साथ द्वार खोलती है, फिर दुखी होकर ] ग्रन्छा सबी ! सुम भी
  मुक्ते बना रही हो ?
```

राजा- हर्वविवादाम्यामत्रभवत्याः त्रीतोऽस्मि ।

स्योदये भवति या सर्यास्तमये च पुण्डरीकस्य ।

बदनेन सुबदनायास्ते समबस्ये चाणादृढे॥७॥ बकुलाविका-एं एसो बिलगदो मद्रा । (नन्येच विजयतो सर्ता । )

उमे — (प्रशिपत्य ।) जेबु भट्टा। (जयतु मर्ता।)

मानविका – हता ! तदा संभविद्धे अष्टिको क्वे बहा स्व वितिन्तृत्वित् सहा सक्विति नए माविदो स्वितिन्तृत्वेत्वरो अष्टा। ( लिल ! तदा सञ्जयहुट्टे अर्तू क्ये यथान वितृष्कास्मि तथा-धापि मया मावितोऽवितृष्कादकोनो अर्ता।

विदूरकः — सुबं भववा । तत्तहोदि — चित्तं जहा विद्वो ए। तहा विद्वो भवं ति भन्तेदि । पुहा वर्षिण मञ्जूसा विच रच्यणभण्डमं जोज्यलाच्यं चहेति । (शृतं भवता । तत्रभवती — चित्रे यथा दृष्टो न तथा रृष्टो भवानिति मन्त्रयति । मुचेदानों मञ्जूपेच रत्नमाच्यं यौजनवर्षं बहुसि ।

राजा सत्ते । कुतूहलवानपि निसर्गञ्चासीनः श्लोजनः । पश्य--

कारर्भः येन निर्वर्शियतं च इत्पमिच्छन्ति तत्पूर्वसमागमानाम् ।

न च वियेष्वायतलोचनानां समग्रवृत्तीनि विलोचनानि ॥=॥

मालविका — हला ! का एसा पासपरिउत्तनुहेल अट्टिला सिलिख्डाए विट्ठीए लिज्फाईप्रवि । ( सन्ति । केवा पादवंपरिवृत्तमुखेन मन्नी मे हिनम्बया इच्ट्या निष्यावते । )

राजा---इस समय इनका प्रसन्न होना घोर दुली होना दोनों मुक्ते बढ़े प्यारे लगते हैं। सूर्यके निकलते घोर खिपते समय कमल जेले-जेले लिलता घोर मुरकाता है, ठीक वेनी-वेसी ही कलक क्षण अरमें इस सुन्दरीके मूंहपर दिलाई पड़ गई है।।७।।

बकुलावलिका — पर वित्रमें भी तो स्वामी ही हैं।

दोनों-- [ प्रस्ताम करती हुई ] स्वामीकी जय हो !

मालविका — सक्ती ! उस दिन हड़कडी में महाराजको मैं जितना नहीं देख पाई उतना बाज .इस जित्रमें जी भरकर महाराजका कप देखकर मी मैं बचा नहीं रही हैं।

विद्युषक — भाग कुछ सम भे ? उनके कहनेका घर्ष यह है कि जेते सुन्यर भाग विजमें दिखाई दे रहें है सेते भाग सचमुख नहीं दिखाई दिए थे। इसलिये जेते रात्नकी खुँखी दिटारी भी भागनेकी रात्नोंकी कहकर फूठे ही ऐंटती है बंदे ही भागमें भी कुछ है-वे नहीं, भाग फूठे ही भागने योजनकी बींग होकते हैं!

राबा—भित्र ! यपने प्यारींसे भितनेके लिये उतावली होती हुई स्त्रियौ स्वभावसे ही वहीं नजीती होती हैं ! देखी—स्त्रिया किस पुरुषसे पहले पहल मिलती हैं उसे वे वो मरकर देख तो लेना पाहती हैं पर उन वही-बड़ी सीजोंदाली सुन्दरियों को सीजों सपने प्यारेकी सोर ठीकसे उठ ही नहीं पाती ।।दा।

मालविका—क्यों सची ! ये कीन देवी हैं जिनकी बोर महाराज मुँह चुमाकर बड़ी प्रेमधरी चितवनसे देख रहे हैं। बकुसावलिका-एं इसं पासगवा इराववी । ( तिन्वय पारवंगतेरावती । )

मासविका — सहि ! स्वविकासो विश्व सहा से पडिजादि सो सक्वं वेबीसएं उन्क्रिस एक्काए पुहे स्टलक्सो । ( सिंख ! स्वदित्त इव सर्ता ने प्रतिज्ञाति यः सर्वं देवीजनमुज्यित्वेकस्था मुखे बद्धसस्यः । )

वकुताविकका—[ प्रात्मगतम् ] चित्तगरं भट्टारधं परमत्यवो संकीपधः समुप्रवि । होषु । कीदिक्सं वाच प्वाप् । [ प्रकाशम् ¹ हला भट्टिशो वस्त्रहा एला । । चित्रगतं अर्तारं परमार्थतः चैकन्याभूयति । मवतु । क्रीडिच्यामि तावदेनया । सिलः ! मनुर्वल्लगया । )

मालविका — तदो किं दाँखि स्रतार्खं स्राधासद्दस्सं। (ततः किमिदानीमारमानमायासिय-स्थामि ।) [इति सासूयं परावर्तने । ]

राजा-- सले ! पश्य ।

ं भ्रमङ्गभिन्नतिलकं रफुरिताधरोध्टं साम्ध्यमाननमितः परिवर्तन्त्या । कान्तापराधकुपितेष्वनया विनेतुः संदर्शितेत्र ललिताभिनयस्य शिखा ॥६॥

विद्यकः— सञ्चलसक्तको बार्रित होहि। ( धनुनवस्त्रक इदानी सव। ) सालविका — सक्तकोदमो एल्य एव संतेषवि रहं। ( धार्यगीतमोऽनेव संवेषत एनाह। ) [ युनः स्थानास्तराभिमुखो प्रवितृषिक्छति। ]

वकुलाविकका—[मानविका स्ट्स्या । ] ए। क्खु कुविदा र्याए। तुमं । (न सन्नु कुपितेदानीं स्वम् । )

बकुलाविसका---ये महाराजके पास इरावतीजी बैठी हुई हैं।

मालविका — क्यों सस्त्री ! महाराजका प्रेम सबपर एक-मा नहीं दिलाई पढ़ता, क्योंकि दे सब रानियोंको छोड़कर दस एकका ही मुँह देखे बा रहे हैं।

बकुनावित्तका — [मन ही मन ] यह भोती, वित्तमें बने हुए महाराजको सबमुख महाराज समझकर उनपर कटी बा रही है। धच्छी बात है। मैं भी इते बनाती हैं। [प्रकट ] सबी ! ये ही तो महाराजकी व्यारी हैं।

मामविका - तब मैं क्यों तिल-तिल प्रपनी देह जमाऊँ। [ डाहसे मुँह फेर लेती है।]

राजा--देसो मित्र ! इसने बाहले घपना मुख घुमा लिया है। भौहोंके चढ़ानेते हटी हुई स्वके समिकी बिन्दी घीर स्वके फड़कते हुए निचले घोठको देसनेते ऐसा जान पड़ता है मानो स्वामीके सपरावपर कठनेकी वो शिक्षा घपने गुरुते सी है वही यमिनय करके दिसला रही हो ॥१॥

विदूषक---तो चलिए । घथ मनानेके लिये तैयार हा बाइए । मालविका---मार्य गौतन मी तो यहाँ बैठे इनकी लेवा कर रहे हैं !

[ वहाँसे फिर कहीं सौर हट जाना चाहती है। ]

बकुसावितका--[मामविकाको रोककर ] घरे तुम कठकर तो नहीं वा रही हो ?

मासविका—बाइ विरं कृषिवं एवा वं नवलेसि एतो वच्वालीमदि कोवो। (यदि विरं कृषितामेव मां मम्पर्छ एव प्रत्यानीयते कोप:।)

राजा-[उपेश्य]

कुप्यसि कुवलयनयने चित्रार्षितचेष्टया किमेतनमे । नजु तव साद्यादमहमनन्यसाधारखो दासः ॥१०॥

बकुलाविका — जेडु जेडु मेट्टा । (जयतु जयतु भती ।) मालविका — [पाल्मततम्] कहं चित्तपदो भट्टा गए असुददो । (कयं चित्रगतो भती सया सूपितः ।) [प्रकाश सबीडवदनमञ्जलि करोति ।]

[राजा मदनकातयं कथाति ।]
विदूषकः — कि अवं जवाबीरोगे विका शीसह । (कि मशानुदासीन इव हृदयते ।)
राजा — प्रविकतीयस्वासक्यास्तव ।
विदूषकः — प्रसहोत्तीए सम्बं कहं तुइ स्रविस्तासी । (प्रत्यवद्यागयं क्रमं तवाविदवातः ।)
राजा — प्रयतात्र ।

पथि नयनयोः स्थित्वा स्थित्वा विरोमवित झ्ला-त्सरित सहसा बाह्योर्भष्यं गतापि सखी तव । मनसिजरुजा क्लिएस्पैवं समागममायया कथमिव सखे विस्तृत्यं स्यादिमां प्रति मे मनः ॥११॥

मानविका—यदि तुम समक्रती हो कि मैं बहुत कठी हो रहती हूँ तो सो मैं कठ हो जाती हूँ। राजा — [पास पहुँकरा] है कमतनवारी ! विक्रते बने हुए मेरे मानको हो देखकर दुम मुक्तते कर्यों कठी या रही हो । तुन्हारा यह सनन्य दास तो तुन्हारे सामने ही खड़ा है ॥१०॥ सकुमानविका—चय हो, स्वामीकी जय हो ।

मालविका---[मन हो मन] तो क्या मैं सचमुच चित्रमें बने हुए स्वामीसे कठी हुई बी।

[सवाती हुई हाथ जोड़ती है। राजा प्रेनमें व्याकुल होनेका नाट्य करते हैं।]

विदूषक--- झाप चुपचाप नयों सबे हो गए हैं ?

राजा -- माई ! तुम्हारी सलीपर मरोसा नहीं हो रहा है ? विद्यक -- क्यों, इनपर मरोसा क्यों नहीं हो रहा है ?

बकुलाविलिका – सिंह। बहुसो क्बु मट्टा विप्पसद्धो । ता तुए प्रसा विस्सासिक्वो करीप्रदु । (सिंस । बहुय: किल भर्ता विश्वसक्य: । तत्त्वयात्मा विश्वसनीय; क्रियताम् ।)

मालविका — सहि ! मह उस् वन्दभग्गाए तिविस्ततभाषमो वि भट्टिसो बुल्लहो साति । (बिब ! मम पुनर्मन्दभाग्यायाः स्वप्तसमायमोऽपि भर्तुर्देशंग धासीत् ।)

बकुलावलिका-अट्टा । कहेबु से उत्तरं। (भर्ता कथवत्वस्या उत्तरम्।)

राजा -

उत्तरेख किमात्मेव पञ्चवासाग्निसान्तिकम् । तव सरुयै मया दत्तो न सेन्यः सेविता रहः ॥१२॥

विद्रुपकः— विरिक्षम्य सस्प्रभम्) बडलावासिष् ! एसो बालासोधरक्कस्स पस्तवादं सङ्घेदि हरिष्णो । एहि खिबारेम खं । (बङ्कलाविनकं ! एव बालाओकवृक्षस्य पस्तवानि सङ्ख्यति हरिष्णः । एहि, निवारयाम एनम् ।)

बकुलाविकिका — तह । (तथा ।) [इति प्रस्थिता ः] राजा वयस्य । एवमेवास्मिन्रकारणकारोऽवहितेन त्वया अवितक्ष्यम् । विद्यवहः —एव्यं वि गोदमो सन्तिकोसिंव । (एवमिंव गौतमः सन्दिष्यते ।) बकुलाविकिका — [परिकस्य] प्रस्था गोदम । यहं प्रप्यासे विद्वामि । तुमं दुवाररक्कामी

होहि। (बार्यगौतमः ब्रह्मप्रकाशे तिब्टामि। त्व द्वाररक्षको भवः)

बकुलावलिका--वसी तुनने महाराजको बहुत छकाया है। श्रव कुछ ऐसा तो करो कि वे

कुमपर मरोसा करने समे । मासविका — ससी ! मुक्त प्रभागिनीकी तो स्वयनमे भी महाराजसे मेंट नहीं हुई ।

बकुसाविकता—महाराव ! इसका तो घाप ही उत्तर दे सकते हैं। राजा—ज्तार क्या, मैं तुम्हारी सकोत लेवा नहीं कराना वाहता। मैं तो प्रेमकी घामिको सासी बनाकर घनेकोंमें ही उनको सेवा करनेके लिए घपनेको ही इनके हाथ सौंपे देता है।।१२।।

बकुलावितका—बडी कृपा हुई मुभपर।

विदूषक — [ घूमकर घरराहटके साथ] बरी बकुनावितका ! देख देख, इन नन्हें-नन्हें झघोकके पत्तोंको हरिए। चरे जा रहा है । चल, इसे भगा तो दें ।

बकुलाविसका—चिल्। [जान। चाहती है।]

राजा--देखो मित्र ! तुम इसी प्रकार सावधानीसे हमारी देखमाल करते रहना ।

विदूषक--क्या यह बात भी गौतमको समस्तानी होती ।

वकुलाविलका—[बूपकर] ग्रार्थ योतस्र ! मैं इत्तर छिपकर बैठती हूँ। तुम जाकर द्वारपर चौकसी करो। विदूषक:-- जुक्ब । (युज्यते ।)

[निष्कान्ता बक्लावलिका ।]

विद्रुपक:--इमं वाव फलिहरकम्भं बास्सदो होमि। [इति तथा कृत्वा] महो सुक्षफरि-सदा सिलाविसेसस्स। ( इमं ताश्रत्किटिकस्तम्माश्रितो भवामि। महो सुक्षस्पर्धता शिक्षा-विधेषस्य।) [इति निद्रायते।]

[मालविका ससाध्यसा तिष्ठति ।]

राजा-विसुज सुन्दरि संगमसाध्वसं तव चिरात्त्रभृति प्रशायोनसूखे।

परिगृहास गते सहकारतां त्वमतिमुक्तस्ताचिरतं मिया।१३॥ मासविका-चेबीए मएस बन्तसो वि पिम्नं कार्युस पारेमि । (देव्या भयेनासमोऽपि प्रियं कर्तुन पारयामि ।)

राजा-- अयि ! न नेतब्यम् ।

मालविका—[सोपालम्भम्] जो एा भागनि सो मए भेट्टिशीरो विद्वसामत्यो भट्टा। (यो न विभेति य मया भेट्टिनीदर्शने दृष्टसामर्थ्यो भर्ता।)

राजा----

दान्तिएयं नाम विम्बोष्टि नायकानां कुलवतम्। तन्मे दीर्घान्तः! ये प्रायास्ते त्वदाशानिबन्धनाः॥१४॥

विदूषक-- अच्छी बात है।

[बकुलावलिका चली बातो है।]

· विदूषक—तबतक इस स्फटिक के खंभे के सहारे चलकर बैठता हूँ। [बैठता है।] बाह ! फ़्रैसी ठढी और चिकनी शिला है।

[ऊँघने सगता है।]

[मालविका दरी-मी सड़ी रहती है।] राजा— हे मुक्टरी ! मेर गले सगतेगे करो गत। न जाने कितने दिनोंसे में तुमसे मिलनेको समीर हो रहा था। देखों! जैसे माववी लता सागसे लिगट जाती है वैसे ही झाझो, दुन भी मुक्के लियट जाफो ॥१३॥

गालविका — मुक्ते महारानीसे बड़ा डर लगता है इसलिये चाहते हुए नी ऐसा नहीं कर

सक रही हूँ।

राजा--- प्रजी ! डरनेकी क्या बात है ?

मालविका — [उलहना देते हुए] जी हाँ, घाज जो नहीं दर रहे हैं, उन महाराजका साहस, उस दिन देवी इरावतीजोक जावेपर मैं भलो भाँति देख चुकी हैं।

राजा—हे विवाक समान लाल-लाल घोठोंवाली ! प्रेमी लोग यों दिखानेके लिये समीसे प्रेम कृरते हैं, पर हे बड़ी-बड़ी घोंचोंवाली ! मेरे प्राग्त तो तुम्हें ही पानेकी बाधापर लटके सबनुषृद्यता चिरानुक्तोऽयं जनः । [इति संश्लेषमुपजनयति ।]

[मालविका नाट्येन परिहरति ।]

राजा—[धारमगतम्] रमलीयः बसु नवाङ्गनानां सन्तविषयास्तारः। तवा हि इक्यू---इस्तं कम्पयते रुखद्धि रशनाञ्यापारलोलाङ्गलीः

स्वी इस्ती नयति स्तनावरणतामलिङ्गणमाना बलातः।

स्वा इस्ता नयात स्तनावरखतामालक्कपमाना बलात पातं पद्मलनेत्रग्रुन्नमयतः साचीकरोत्याननं

पातुं पच्मलनेत्रमुन्नमयतः साचीकरीत्याननं व्याजेनाप्यभिलाषपुरसमुखं निर्वर्तयत्येव मे ॥१४॥ |ततः प्रवस्तीरावती निर्माणकः च ।]

इरावती – हुन्ने रिणवरिष्ण् । सम् तुमं परिगवरमा मन्त्रिमाण् । समुद्द्धसमिनस्सादो एमाई मञ्चलीयमो दिहो ति । (इञ्डे निपुणिके ! सत्यं त्वं परिगतायां चीन्नकमा । समुद्रप्रहा-सिन्दर्शायत एकाकी मार्थगीतमो दृष्ट इति ।)

निपृश्चिका-अक्लहा कहं अट्टिलीए विक्लावेनि । (अन्यवा कयं वट्टिन्यै विज्ञापयामि ।)

इरावती—तेस हि ताँह एवा गण्डान्ह संसमायो मुत्तं विभावसस्य पुण्डियुं सः। (तेन हितत्रैव गण्डामः सशयान्युक्त प्रियवयस्य प्रष्टुं वः)

निपुलिका-साबसेसं विश्व अट्टिलीए वश्रखं । (सावश्रेषमिव अट्टिन्या वचनम् ।)

इरावती-अन्तं स जिलगढं प्रम्बउलं पसावेदं । (प्रत्यच्य चित्रगतमार्थपुत्रं प्रसादयितुम् ।)

हुए हैं।।}४।। इसलिये तुम्हारे प्रेममें इतने दिनोंसे हुवे हुए इस दासपर सब तो कृपाकरी। [मलेलगनेको बढ़ते हैं, मालविकानाट्यसे स्पर्वको सुइतती है।]

[इरावती भीर निपुश्तिका भाती है।]

राजती — क्योंरी निपृत्तिका ! क्या चन्द्रिकाने सचमुच तुमस्ये कहा या कि सार्य गोतग, समुद्र-वरके बाहर मकेले सोए हैं।

निपुरिएका-मैं स्वामिनीसे मूठ बोड़े ही बोलती !

इरानती—तो बलो वही चलकर मित्र विदूधकते पूछ किया आय कि सब वे ठीक हो गए हैया नहीं भोर ......

निपुरिएका--स्वामिनी ! धाप कुछ धौर कहना बाहती बीं ।

इरावती—हौ, यही कि वहाँ चनकर चित्रमें बने हुए धार्मपुत्रको भी मना विश्वा आर्थ ।

मिपुरियका — बह सारित कहं के अहा एकां अञ्चलीकारि । (वरेदानीं कर्य नु मर्तेवमनुनीकारे ।)

दश्यी — पुदे ! कारिता विकासती हाँ तारिता एका कास्ताकास्त्रिकायो काज्यवसी।

दश्यी — प्राप्त विकास वर्षा कार्यान्य । प्राप्त ! याहणीव्राप्त नातो ननु नाहस एयास्य विकास कार्यान्य सार्यप्राप्त । केस्समूच्यारिकार्य वर्षाम्य ।

निपुणिका — इदो इदो महिल्ली (इत इतो महिनो ।) [उमे परिकासतः।]

[ प्रविष्य ]

वेटी—वेडु बेडु महिली महिला ! देवो मलावि —ल मे मक्बरस्स एसो कालो । तेल स्यु बहुमारा व्यवेडु वास्ताए सह लिखमानम्या किंदा मार्विमा । वह माञ्चमण्यति धन्यवतसस्य विश्व कार्यु तहा करेति । वं तुह इक्टिक्स ते मे सलाहि लि । ( ववड वपदु महिनी । महिनी ! देवी मणित — मे मस्यरस्येष कालः । तेन सलु बहुमानं वर्षयितुं वयस्यता सह निगवजन्यते हुता मार्विकशः । यदानुसन्यते वार्युनस्य प्रियं कर्त् तथा करीति । यत्तवेष्टं तम्मे मणिति ।

इरावती—लाम्नरिए। विच्लावेहि देवाँ—का वस्नं महिटली लिम्नोवेद्वं परिम्नलिल्लाहेल देखियो वह ब्रह्मणहो। कस्स वा पसादेल सम्बं जलो बढ्डिट लि। (नागरिके। विज्ञापय देवीर—का वसं महिनीं नियोत्रयितुम्। परिजननिम्नहेल देशितो मध्यनुमहः कस्य वा प्रसादेनासं जनो वसंत हति।)

वेटी—तहः (तथाः)[इति निष्कान्ताः]

निपुलिका-तो भाष चमकर महाराजको ही क्यों नहीं मना लेती ।

इरावती — झरी पगली! दूसरींसे प्रेम करनेवाले सार्यपुत्र हमारे लिये वैसे ही हैं वैसे बनका मित्र। उस दिन मैंने उनके मनानेपर भी जो उनकी बात न माननेकी खिठाई कर दी है उसीको बोनेके लिये मैं यह सब कर रही हूँ।

निपुरिएका-इषरसे बाइए स्वामिनी, इषरसे ।

[दोनों घूमती हैं।]

चेडी—[पाकर] जय हो, स्वामिनोको कय हो। यहारालीने कहलाया है कि घव हम लोगोंको पहाराज्ये कठे नहीं रहना चाहिए। मैंने तुरुहारी बाठ स्वानेके लिने हो मालविका धौर उसकी पद्मीको नीप रचना है। यदि धार्यपुचको मनानेकी बात तुम्हें सी जैवती हो तो मैं उसका उपाय करें। पुचरी जो एच्छा हो वह मुक्ते कहला देना।

इराबती---देखो नाबरिका! सहारानीसे जाकर कह देना कि उनसे काम करानेवाली हम कौन होती हैं। धपनी दासियोंको बौधकर उन्होंने कुळवर क्रुपा दिखाई है। उनकी क्रुपा न हो सी हम सीयोंका इतना मान कैसे हो।

वेटी-मच्छा। [वली बाती है।]

निपुणिका— परिकामावलोक्य व ] महिला । एसो बुबावह से समुहबरसस्य विकरितायो विम बनीवहो भक्तगोबमो मासीलो एम्ब निहामित । ( महिनो । एम हारोहे से समुहब्हस्य विपितायो हव बनीवर मार्यगोतम मासीन एव निहानते । )

इरावती— मण्याहिदं। स् क्षु सावसेसो विसर्विधारो हवे। ( प्रत्याहितम् । न क्षु साव-शेवो विवयिकारो अवेत्।)

निपुरिषका—पसम्पस्त्रवृहवक्यो दोसद्द । प्रवि प्र वृवसिद्धिरा विद्वन्त्रदेशे त से ससङ्कृषिक्यं पाषं । प्रसन्नयुस्तवरा हिश्वने । प्रपि च ध्रवनिद्धिना विकिस्तितः । तदस्याश्रञ्जनीयं पापम् । )

विदूषक:-[ उन्स्वप्नायते ] भोडि मालविए। ( भवति मालविके। )

निपुण्तिका—सुदं अहिल्पोए । कन्स एमो ब्रस्तिल्योधसंवादले विस्तर्साणुण्यो हृदासो । सम्बन्धानं द्वो एश्व सोरियवाधरणभोदण्हि कुस्ति पूरिक संघदं मालविष्यं तिविद्याविद । (सूर्ते महित्या । कस्पेय धारमियोगसण्यादने विश्वतनीयो हतात्वः सर्वकालमित एव स्वस्तिवाचनमोदकैः कृति पूरिवादा साम्प्रतं मालविका स्वप्नायने । )

विद्रयकः -- इरावदीं श्रविक्कमन्ती होहि । ( हरावतीमतिकामन्ती मव । )

नियुग्तिका-एरं प्रचाहितं । इसं भुषञ्जनीवसं बहावन्तुं इमिला भुषंगकुडिलेस वण्यकट्टेस सम्मन्तिरता भाषादस्तं । (एनदत्याहितम् । इस भुवंगत्रीरः बहावन्तुमनेन भुवञ्जकुटिलेन वण्ड-काष्ट्रेन स्तम्भान्तिरिता भाषायक्ष्यामि । )

इरावती-- प्ररिहृति एव्य किवन्धो उबहुबस्स । ( प्रहृत्येव कृतध्न उपद्रवस्य । )

[ निपुरिंगका विदूषकस्योपरि दण्डकार्ठं पातयति । ]

निपुरिएका — [ घूमकर धौर देखकर ] यह देखिए स्वामिनी ! जैसे हाटमें लेटा हुसा सौड़ नीद लेता है वैसे हो सार्य गौतमधी समूद्रघणके द्वारपण बैठे सो रहे हैं।

इरावती-पह तो बढा बुरा हुमा। कही विषका विकार मभी बचा न रह गया हो।

निपुर्शिका—पर इनका मूँह तो बड़ा धसन्त दिलाई दे रहा है भीर फिर स्वयं भ्रवसिद्धिने इनका विष उतारा है। इसलिभे पबरानेकी कोई बात नहीं है।

विदूषक--[स्वप्नमें बढवड़ाता हुआ ] हे देवी मालविका !

निपुणिका—मुना स्वामिनी ? धाना काम करानेके लिये इस प्रभाषेका कौन विश्वास करेगा। मदा तो यह प्रापके दिए हुए प्रवाके लड्डुधोसे पेट घरा करता है **धीर धाव स्थानमें** इमें मालविका सुक्र रही है।

विदूषक - तुम इरावतीसे भी धागे बढ जायो ।

निपुणिका -यह तो बड़ी बुरी बात है। सौंपने डरनेवाने इस बौमनको **धव इसी सौंप**-जैसी टेडी सकड़ोसे घोटमें सड़ी होकर बराती हैं।

इरावती-ऐसे कृतव्यकं साथ ऐसी ही कुवाल करनी चाहिए।

[ निपुरिएका विदूषकके ऊपर सकड़ी गिरा देती है। ]

 विद्युषकः—[सहसाप्रवृष्य] प्रविहा प्रविहा। भो वक्सस्सः। सप्यो ने उवरि पिडियो। (प्रविचाप्रविधाः भो वयस्य । सर्पो मे उपिर पतितः।)

राजा-[ महसोपसृत्य ] सके न मेतव्यं न नेतव्यम् ।

· मालविका—[धनुसूत्य] अट्टा । ना दाव सहसा रिप्रक्रम । सप्पो सि मर्सीव्यदि । (वर्तः! मा तावत्सहसा निष्काम । सर्पं इति अध्यते । )

इरावती— ह्दो हद्वी। अट्टाइदो एव्य मावदि। (हा मिक् हा मिक्। भर्ती इत एव मावति।)

विद्यक: — [ सब्रहासम् ] कहं बण्डकट्ट एवं । यहं उत्त वात्ये वं मए केवर्डकप्टएर्ड वर्ते करिय सप्यस्त उपरि व्यवसो कियं तं से फलिवं ति । (-क्वं दण्डकाहमेतत् । यहं पुगविने यण्यया केतकोकण्टकेटेशं हृत्वा मर्गस्योपयंग्रहाः कृत तस्मे फलितमिति । )

#### [ प्रविदय पटाक्षेपेसा । ]

बकुलाविकिता--- मा बाब भट्टा पविसत्तु । इह कुडिलगई सप्पो विश्व वीसिव । (मा ताबद्धर्ता प्रविशतु । इह कुटिलगितः सर्प इव इस्थते । )

इरावती—[सनम्भान्तरिता राजान सहस्रोपेत्य] प्रति शिष्टिक्यमस्थोरहो विवासकेदो मिहुसस्स । (प्रपि निविष्नमनोरयो दिवासङ्केतो नियुतस्य । )

[सर्वे इरावती ह्या संभ्रान्ताः।]

राजा—प्रिये ! अपूर्वोऽयमुरचारः । इरावती—वज्तावलिए । बिद्धिमा बुचाहिमारविलमा संयुक्ता वे पहच्ला । ( बकुमाविके ! दिच्छा दुत्याभिसारविषया संयुक्तां ने प्रतिज्ञा । )

विदूषक — [ सहसा जागकर ] हाय, हाय। घरे मित्र ! मुक्तपर सौप ग्रा गिरा है।

· राजा—[सहसाधामे बढकर] उरो मत मित्र! इरो मत।

मालविका—[पीछे-पीछे ] स्वामी ! ऐसे न जाइए। वह कहा रहा है कि सौप है। इरावती—हाय, हाय ! स्वामी इघर ही दौड़े धा रहे हैं।

विजयता है से तर ] घर ! यह तो लकड़ो है। मैं तो समझा था कि मैंने केतकों के किसे सिपके दौतोंका थिल्ल बनाकर जो संपपर कलंक लगाया था उत्तीका मुस्ते कल मिल रहा है।

बकुलाविसका—[पर्दाहटाते हुए प्राकर] स्वामी ! उपर न जाइए। यहाँ टेड्राचलता हुमा कुछ सौप-जैसा दिलाई देरहा है।

इरावती—[ संमेके पीछे शियी हुई रावाके पास याकर ] कहिए ! दिनमें मिलनेका संकेत करनेवाले कोहेके मनकी साथ पूरी हो गई न !

[सब इरावती को देखकर घटरा जाते हैं।]

राजा-प्यारी ! यह तुम कैसी धनोश्री बात कर रही हो।

 इरावती—बकुलावितका ! तुन्धे बचाई है कि इन दोनोंको मिलानेकी जो तूने प्रतिक्षा की बी वह माज पूरी हो गई। सकुमावसिकः — क्कोबहु बहिन्तो ! कि वए किवं ति वेदो पुण्डियमो । वर्षुरा वर्ष्युरान्ति ति कि वेदो पुरुवोएँ वरितिवृं विरुप्ति । ( प्रक्षोदतु पहिनो ! कि मदा कृतमिति देवः प्रष्टिकः । दर्परा स्वाहरुतीति कि देवः पृष्टिकां वर्षितं विरुप्ति । )

विश्वक:---मा बाब । भोतीय् वंतत्वावलेल सलभवं प्रतिवाबलकुलं वितुवरियो । तुवं उत्त श्वकवि पतावं त्य वेष्ट्रति । ( मा तावत् । अवत्या दर्शतमात्रेलात्र अवान्त्रतिवातसकुलं विस्मृतः ।

स्वं पुनरदापि प्रसावं व गृह्वासि ।

इरावती -- कुबिदा दारिंग ग्रहं कि करिस्तं ।। (कृषितेदानीमहं कि करिष्यामि । ) राजा--- एक्सेतहस्थाने कोप इस्यनुपणनं त्ववि । तवा हि ।

कदा मुखं वरतनु कारणादते तवागतं चणमपि कोपपात्रताम् । अपर्विण ग्रहकलुपेन्द्रमण्डला विभावरी कथय कयं भविष्यति ॥१६॥

अपनाश अवस्तुत्र पुनरक्का विचानमा क्या में नाम नाम नाम महिराषु हरावती—पद्मारों ति सुदटु बाहरिषं बण्डवन्तेला प्रमासकत्तेलु प्रमारां भाष्ट्रेराषु बहु वल कुलेखं तवो ए। वर्ष हस्सा भवेखं। प्रमान हति सुद्धु स्माहृत्यार्यपुनेला । बम्बसंब्ध-नोध्वसमाकं भाषयेषु वर्षि दुनः कुल्येयम् ततो नन्वहं हास्या भवेषम् )

राजा-स्वमन्यवा कत्यवित । यहं दुवः तत्वमेव को सवावं न पश्यावि । कुतः-नाहिति कृतापराधोऽप्युत्सवदिवसेषु परिजनो बण्युम् । इति मोचिते मयैते प्रशिपतितुं माश्चपगते च ॥१७॥

बकुमाबसिका -- क्रोध न करें स्वामिनी ! मैंने क्या किया है ? देवसे ही पूछ लीजिए । कहीं मला पृथ्वीपर पानी बरसानेके लिये देव मेंद्रकोंकी टर्र-टर्रकी बाट बोड़े ही बोहते हैं ।

निद्रयक— प्रजी ! ऐसा न कहिए । उस दिन महाराज धायके पैरॉ पड़े, हाच कोड़े, पर प्राप टससे मस न हुई, कटकर बस दी धीर इधर महाराजकी सलमनसाहत देखिए कि धायकी देखते ही उन्होंने पिस्रसी सब बार्ते उठाकर एक धोर रख दीं, फिर भी आप प्रभीतक सिंची हुई हैं।

इरावती-- सिंची होकर भी मैं इनका क्या कर सूँगा ?

राषा---पर बिना बातके करना भी तो तुम्हें शोभा नहीं देता। क्योंकि सुन्दरी! बक्षाओं तो इससे पहने क्या कमी तुम्हारा मूँह बिना कारएके काल बरके सिवे भी साल हुमा है ? अला बताओं बिना ग्रहणुको रात ग्राए क्या कभी चन्द्र-ग्रहण सन सकता है ॥१६॥

इरायती- -यह तो धार्यपुत्रने ठीक कहा कि मैं बिना कारलके कठ रही हैं। हवारे इवासी कहीं घीर मन बगावें भीर उसवर हम रूठने लगें, यह तो स्वयूच बग हुँबाई की बात है।

राजा—पुत्र तो सब बातें उसते ही सनमाती हो। मुद्धे तो सबसुब इसनें करनेकी कोई बात दिलाई ही नहीं देती है। क्योंकि मैंने तो इन बोनोंको इनीसिये छोड़ विदा कि अपने वेबकोको उत्सवके दिन सपराय करनेपर नी बौधकर नहीं रखना चाहिए। बहुई से कूटनेपर में दोनों मुने प्रणाम करनेके सिन्ने ही यहां बलो साई थीं ।।१७।। इरावती—िराउतिए ! गण्ड । देवीं विष्णावेहि—विद्वोनववीए पश्चवादो र्शः प्रकण ति । (निपुश्चिके ! पण्ड । देवीं विज्ञापय—हथ्टो प्रवत्याः पक्षवादो नन्ववेति ।)

निपृत्तिका-तह। (तथा।) [इति निष्कान्ता।]

विष्युषक:--[धारमगतम्] मही सरूरचो संबवित्रो । बग्यरूवमद्वी पिष्ठक्योवो विद्यालिमाए सालोए पवित्रो । (महो सनवं: संपतितः बग्यनमध्यो पृहकपोतो विद्यालिकाया भालोके पतितः ।)

निपुरिष्का — [प्रविक्तायवार्थ] प्रदृतिष ! जीवन्छाविद्वाए बाहविकाए धावन्त्रियां रख रख एवं रिष्मुतं सि । (बांट्रीन यहच्छाहष्टवा मार्थावकवाक्यातम् —एव जलवेतिष्ठवे समिति।) [इति कण कथरति ।]

हरावती — [यात्मवतम्] उववरणां । सन्त्रं सस्रं एत्य बह्मबन्धुला किशे प्रशोधा । [विदूषकं विजीश्य प्रकाशम्] इसं इमस्त कामतन्तत्तिष्यस्य सीवी । (उपपत्रम् । सरयमयमत्र बह्मबन्धुना इतः प्रयोगः । हयमस्य कामतन्त्रसिषवस्य जीतिः ।)

विद्वक: -- भोवि ! जित्र सीवियारं एक्क वि सन्तरं पढेसं सां मए सलमवं पेसिको हुते ! (जविति ! मित्र नीतियतमेकमप्यक्षरं पठेम ननुमयात्रभवान्त्रेषितो स्रवेत ।)

राजा --[बारमगतम्] कवं नु सत्वस्मारसङ्कृटाबात्मानं मोवविष्यामि ।

[प्रविश्य]

अयतेना — देव ! कुमारी वदुलक्क्की कन्दुमं सञ्चावस्मी पिङ्गलवाएरेल वलीमां तासिवा सङ्कृतिसम्पा वेषीए पवाविकतसमं विद्य वेषवात्वा ए किमि पक्तिं पविवक्का । (देव ! कुमारी वहुनवनीः कन्दुकनपुषावन्ती पिङ्गलवानरेल वलवरनासिताञ्चनिवण्ला देश्याः प्रवातिकसस्मिन वेपमाना न क्लिक्टकर्शित वृतिपदते ।

इरावती— निपुरिएका! बाधो तो, महारानीसे कह साधो कि साप हमें जैसा मानती हैं, वह साथ हमने देख लिया।

निपुणिका-जी मन्छा । [बली जाती है ।]

बिदूषक - [मन ही मन] घरे यह तो सब गढ़बढ़ बौटाला हो गया। पिजड़ेसे छूटा हुआ। कबूतर बिल्लीके सामने घा पढ़ा है।

निपुणिका—[पाकर सलग] स्वामिनी ! सबी मार्गिका मुझे मिली मी, उसने बसलाया कि यह सब ऐसे हुआ है। [कानमें कहती है।]

इरारती—[मन ही सन] समक गई, यह सब इसी बाँगनकी करतृत है। [विद्यकको देखकर मकट] यह सब इसी प्रेम-नीतिक मंत्रीको जाल है।

विदूषक— देवि ! यदि मैं नीतिकाएक बक्षर मी पढ़ा होता तो क्या महाराजको मैं कमी ऐसे फैंसने देता।

राजा --[मन ही मन] बब इत संकटसे कैसे सुटकारा पाया जाव।

वयनेना—[ब्राकर] देव ! कुमारी वसुनक्ती येंदके पीके दौड़ रही वीं कि इतनेमें ही एक पीमा बन्दर वहीं ब्रा पहुँचा । उसे देखकर कुमारी वहुत कर गई हैं भीर देवीकी गोवमें पड़ी हुँदें, भोपीचे हिलाते हुए पत्ते के समान बर-पर कीप रही हैं। समीतक उन्हें बेत नहीं हुसा है । राजा-कर्ट कष्टम् । कातरो बासभावः ।

हरावतो — [सावेगम्] तुवरदु सञ्बवतो सं समासासितुं। मासे संतासवितानी विधारी बद्ददु। (स्वरतामार्गपुत्र एनां समाहवासित्तुम्। मास्याः सत्रासवनितो विकारो वर्षताम् ।)

राजा — ग्रयमेनामहं संज्ञापमामि । [इति सत्वर परिक्रामित ।]

विदूषकः—साहु रे विङ्गलबास्तर साहु। परिलाबो तुए सपक्को । (साधु रे ! पिङ्गसवानर साधु । परित्रातस्त्वया स्वपक्षः ।)

[निष्कान्तो राजा विदूषकश्च इरावतो निपुश्चिका प्रतीहारी च ।]

मासविका—हला देखि जिल्लिय वैवदि से हिम्मयं। राजारों मदो वर्रीक वामग्रहिवयर्थ हिमस्तिरि सि । (दिखा देवी चिल्लियरवा वेपते से हृदयम् । न जानेऽत. पर कि बानुप्रजितस्थं स्विक्यतीति ।)

[नेवच्ये]

सन्वित्सं यन्वित्स प्रपुष्णे एव्य पंचरते होहलस्य मुजतेहिं संस्कृते तवसीयासीयो जाव देवीए स्विदेशि । (माञ्चर्यमाञ्चर्यम् । प्रपूर्णं एव पश्चरात्रे दोहदस्य मुकुर्वः संनद्धस्तपनीयासीकः सावद् स्ये विदेश्यामि ।)

[उमी श्रुखा प्रहृष्टे ।]

बकुलावसिका — धास्त्रसिद्धु सही । सच्वाप्यदृष्णा देवी । (धारविद्यु सक्ती ! सस्यप्रतिका देवी ।)

राजा—बहा बुरा हुपा, वहा बुरा हुपा। बच्चोका तो डरनेका स्वयाव ही होता है। इरावती—[बदराकर] चांतए प्रायंपुत्र ! फटपट चलकर उसे संगांतिए। कही इस बदराहटमें उसे और कुखन हो जाय।

राजा - मैं चलकर सभी उसे चेतमें लाता है। [कटपट पूमते हैं।]

विदूषक--वाह रे पीले बन्दर ! बाह, गाव तो तुनवे हमारे महाराजको सचतुच बचा लिया ।

[राजा, विदूषक, इरावती, निपुश्लिका प्रतोहारी सब वसे जाते हैं।] सालविका----सखी! वब महारानीका ध्यान झाता है तो मेरे रॉगटे खड़े हो खाते हैं धव न जाने क्या-क्या दक्ष शोगना वरा है।

[नेपच्य में]

बरा प्राश्चर्य है! बड़ा बारन्वर्य है। सभी इस मुनहरे सशोरू के दोहद [बाह] पूरे हुए, पौच रार्ते सी नहीं बीत पाई कि उसमें केनिया फूट साई है। चर्न, सहारानी को बता साऊँ।

[दोनों सुनकर प्रसन्न होती हैं]

बकुनावितका—सो सक्ती ! चीरज यरी । देवी जो एक बार कह देती हैं उससे पीछे, नहीं हटती । मासविका--तेल हि पमदबलपालियाए पिटुवो होनि । (तेन हि प्रमदवनपासिकायाः पृष्ठतो प्रवानि ।)

बकुलावजिका-तह। (तथा।)

[इति निष्कान्ते]

॥ इति चतुर्थाऽहः ॥

मालविका —तो चतो, हम लोग भी प्रमदवनकी मालिनके पीछे-पीछे वहीं वसी चलें। बकुलावखिका — चली।

[दोनो चली जाती हैं।]

चौया ग्रङ्क समाप्त हुग्रा ।

# पञ्चमोऽङ्गः

## [ततः प्रविशत्युद्धानपानिका ।]

सार्रासकः:—मृहमरिए विज्ञाभरिकासं बहातास्यं शिष्वविविक्तां मासिदं दुरीहिहस्स हस्यं पायहस्सं। (मृष्कुकरिके। विदामरिकाना बाह्यसाना नित्यदक्षिसा मासिकें दुरीहितस्य हस्तं प्रापयिष्यामि।)

मधुकरिका-बह किंखिमिलं । (ग्रंथ किनिमित्तम् ?)

# पाँचवाँ अङ्क

#### [मालिन माती है।]

भातिन — मैंने सब घास-पात निकासकर इस मुनहरे घड़ोककी मेंड़ ठीक डंगसे बीघ दी है। घर यहाँका काम सब ठीक हो गया है। चलूँ देशेको बता चाऊँ [पूनकर] मगदानने वेचारी मालिकाको नात रखती। उत्तरार बिगड़ी बैठी हुई महारानीको, जब घड़ोकके दूकनेका समाचार मिनेगा तो वे खिल उठेंगी। पर इस समय महारानी होंगी कहाँ? [देखकर] घरे! पर पुरानाके रिनवासका नुजड़ा सेवक धारीक लाखसे बन्दकी हुई पिटारी शिए हुए, रिनवासके निकसा चार्या है। चलूँ, इसीसे पूछ देलूँ। [हाबसे पिटारी खिए हुए, दुनबड़ा दिखाई देता है।] कही धारीकर ! करर चले?

सारसिक — मणुकरिका ! विद्वान् बाह्मणोंको सदा महीने-महीनेपर को विक्षणा दी वाली है वहीं सब बौटेनेके सिये पुरोहितवंशको सौंपने वा रहा है ।

मधुकरिका—यह दक्षिणा क्यों बौटी जा रही है ?

सारक्षिकः — वरप्यकृषि सेलावयो वर्णातुरंगरवस्यले शिउत्तो अहुवारम्यो वसुमित्तो इवप्यकृषि तस्य भाउतस्मित्तं शिक्कसवयुवण्यपरिवालं विश्वतलं वेदी विश्वतलीप्रीह परि-माहेदि । (यतःप्रभृति सेनापतियंत्रतुरंगरक्षले नियुक्तो प्रशृतारको वसुमित्रस्ततः प्रभृति तस्यायु-निमित्तं निष्कमतसुवर्णपरिवालां दक्षिलां देवी दक्षिलायैः परिवाहयति ।)

मधुकरिका -- मह काँह देवी । कि वा मञ्जूबिट्टवि । (मध कुत्र देवी । कि यानुतिहति ।)

सारविकः — मंगलपरे प्राप्तस्या भविष विवश्नविषयावी नावुसा वीरसेस्थेस पैसिसं सेहं सेहकरेहि वाद्यमार्स सुसारि । (मङ्गलगृह प्राप्तनस्या भूत्वा विदर्भविषयाद्भात्रा वीरसेनेन प्रीपतं लेखं लेखकर्दर्शच्यमानं प्रस्ताति ।)

मधुकरिका-को उस विवन्मराधवृत्तन्तो मुखीधवि । (कःपूर्वविदर्भराजवृत्तान्तः श्रुयते ।)

सारिकः — वसीकिशे बब्धु वीरतेलप्यमुहेहि चतुको विकासवेहि विश्वमलाहो। नोहरो से शामाशे माहबसेलो दूरो च तेल महासारित रक्षणारित शहलालि सिप्यमारिका-पूरदुं वरिक्षले उवाक्रलोकरिक महिला समास्त वेतिको ति । (वर्षाकृतः कि वीरतेन-प्रमुक्तेमेंहींववर्णवेदिकां मोचिकोऽस्य दायादो माणवनेतः । दूलका तेन महासारित र रलानि शहनानि नित्यकारिकाभुविष्ठे परिजनपूष्यवनोक्कृत्य मत्तुं: सकार्ष प्रीविद हित ।)

मधुकरिका— गच्छ खळुचिट्ठ धासारो शिक्षोधं। झहं वि वैक्सिस्सं। (गच्छानु-तिम्रात्मनो नियोगम्। धन्नमपि देवी प्रेशिष्ट्ये।)

> [इति निष्कान्तौ।] ।। प्रवेशक:।।

सारविक—बबसे ब्राथमेश यज्ञके बोड़ोंकी रक्षाके लिये राजकुमार बसुमित्र सेनापति बनाय गए हैं, तजीसे उनके विराजीवी होनेके लिये योग्य बाह्मणोंकी वार सौ स्वर्ण-पुदायोंके बराबर यन दिलालामें दिया जाता है।

मयुकरिका — मच्छा यह तो बतामो कि महारानी हैं कही मौर क्या कर रही हैं ? सारीसक — महारानीओं के माई बीरतेनने निदर्भसे जो चिट्टी भेजी हैं, उसीको वे संगल-वर्षों बैठी हुई सपने लेखकते बैंचवाकर सुत रही हैं।

मध्करिका-विदर्भके राजाका क्या समाचार मिला ?

सारिष्ठिक—महाराजकी विजयिनी सेना लेकर बीरमेनने विदम्मेंके राजाको जीत निया है मीर उनके चजेरे माई माध्यक्षेत्रको छुड़ा लिया है। साथ ही उन्होंने एक दूरके साथ बहुत से सममोल रस्त्र, हाथी, बोड़े मीर बहुत सम्बेश्यम्बे कनाकार सेवक, महाराजके पास मेटेंसे मेंजे हैं।

मपुक्तिका—धच्छा, आयो, तुम भी धपनाकामकर साम्रो में भी सभी महारानीके वर्षनको वाती हैं। [दोनों बाते हैं।]

#### [ततः प्रविशति प्रतिहारी ।]

प्रतीहारी — प्रात्मसीस् धानोधतहारवाषुवाए वेबीए —विष्णाचीह धण्यवत्त्र । इण्डाम्भ धण्यवत्त्र । इण्डाम्भ धण्यवत्त्र सह धानोधदश्वस्य प्रतृत्वत्वीच्य वयनतीकार्युं ति । ता जाव व्यन्मात्त्र गर्वे वैष् पिंडवालिम । (धान्नाप्तास्त्यसोकतरकारव्यापृतधा देव्या—विज्ञावयार्वपृत्रम् । इण्डाम्यार्वपृत्रेण् सहायोकमुखस्य प्रसृत्तकभी प्रत्यक्षीकर्तुमिति । तद्यावद्यर्गीतवनतं देव प्रतिवासवामि ।)

> [इति परिकामति ।] [नेपच्ये वैतालिकी]

प्रयम---विवयतां विवयतां देवः । विष्या वर्ष्यरेव रिपुक्तिरःषु वर्तते देवः । वरश्चतकस्वन्याहरेषु त्वमाचरतिर्मध् नयसि विदिशातीरोद्यानेष्यमङ्ग इवाङ्गयान् । विकयकरिखामालानत्वं गतैः प्रयुत्तस्य ते वरद वरदारेघोष्ट्रचैः सहावनतो रिपुः॥१॥

वितीय:---

विर्याचतपरं वीरप्रीत्या सुरोपमध्रिमि-श्रतिसुमयोर्भष्येकृत्य स्थितं ऋथकैशिकान् । तव इतवतो दर्ग्डानीकैसिंदर्भपतेः भियं परिधग्रहिमदेर्भिर्विष्कोः प्रसद्य च हिमस्वीम् ॥२॥

[प्रतोहारी बाती है।]

महीहारी—धशोककी पूजाकी पूज-वानमें लगी हुई महारानीने श्राक्ता दो है कि जायो नहाराजसे कह दो कि मैं चाहती हूँ बार्यपुत्रके नाय ही चलकर फूले हुए स्वोककी छोचा देवूँ। तो चलूँ स्वायाननपर बंठे हुए महाराजके वाम पहुँचूँ [चूमती हैं।]

[नेपध्यमें दो वैतालिक]

पहला—जय हो, देवकी जय हो। वचाई है महारावकी कि झापने झपनी शक्ति अपने सनुपाँको पेरों तले रॉद दिया है सनवाहा वर देनेवाले राजा ! झाप ती इवर साझाल् कामदेवके समान, कोयलकी सुन्दर कुक सुनते हुए विदिशाके तीरदर कीले हुए सपवनों में पपना वसन्त विता रहे हैं उपर झापका बनवान सनु वरदाके तीरदर कहे हुए उन कुलोंके साव साव फुका दिया गया है जो धव झापकी सेनाके विजयों हासियोंके बाँचनेके खूटै वने सहे हैं।।।।

दूबरा—हे देवताओंके समान राजा ! विदर्भमें दो हो तो बड़ी-बड़ी चटनाएँ हुई हैं। एक तो प्रापका प्रथमी देना भेजकर विदर्भके राजाको हराना, दूसरौ, भगवानू ब्रीहुम्ब्युजी-द्वारा उनकी प्रगंताके समान बड़ी-बड़ो जुजाओंसे विवमलीजीका हरा जाना। वीरोंसे मैंक रखनेवाले कवि सोग घड इन दोनों घटनाओंके गीत बना-बनाकर गा रहे हैं।।२।। व्यक्तिः (१ — एको व्यक्तकुष्ट्रवय्यकार्गः) कट्टा इतो कृष्य ब्यायक्विरः। सहं वि दाव इंतरस वृद्धस्त्रो लोकाको स्रोत्तरिक ब्रह्मलारिदा होति । ( एव जयशब्दशृत्विजश्यानो वर्तेत एव।पञ्चित । सहस्रित तावरस्य प्रमुक्ताल्लोकादपसृत्य स्तम्बाल्लरिता क्वासि । [ इत्येकांते स्थिता । ]

[ प्रविदय सवयस्यो राजा ]

राजा--

कान्तां विचिन्त्य सुलमेतरसंत्रयोगां श्रुत्वा विदर्भपतिमानमितं बलेश । धाराभिरातप इवाभिहतं सरोजं दुःखायते सम मनः सुलमरनुते च ॥३॥

विद्रयकः — जह बहं पेक्सिकामि तह एक्क्स्तलुहिदो नवं हिस्सिदि। (यथाहं प्रेट्ये तथा एकान्तसुलितो भवान्धविष्यति ।

राजा--क्यमियः।

विद्यक:—मञ्ज किल देवीए एव्यं पंडितकोसिई मिलावा—नममि । वं तुमं पत्ताहलमा व्यक्ति संसीह मालविकाए तरीरे विवाहलकर्य ति । ताए सविसेतालिका मालविका। तत्तहोत्री कवावि पुरए भवशेवि मलारिका । स्वात तेव्यक्ति विवाहलकर्या मालविका। मालविका। प्रति प्रवाहन मालविका। मालविका। मालविका। मालविका। मालविका। मालविका। मालविका। सालविकाया मालविका। त्या सविवोधालकृता मालविका। नावविका। तत्रा सविवोधालकृता मालविका। नावविका। ना

राजा — सक्षे ! मदपेसामनुत्राच्य सनया चारिन्या पूर्वावरितैः सभाव्यत एवंतत् ।

प्रतीहारी — इस जयजयकारसे जान पड़ता है कि महाराज वहांसे उठकर इघर ही चले झा ऐहे हैं। मैं भी उनके झाने-माने चलती हुई भीड़ते वचकर सभेके पीछे सड़ी हो जाती हैं।

> [एक घोर सड़ी हो वाती है।] [विदूषक के साथ राजा घाते हैं।]

राजा—एक घोर जब मैं उस हुनेंग प्यारीको बात कोचता हूँ मीर दूसरी घोर जब मैं धुनता हूँ कि मेरी सेताले विदयंके राजाको हरा दिया है तो मेरा मन उस कम्मक समाग एक साच दुली धोर सुबी होता है जिसपर कड़ी मूच भी पढ़ रही हो घोर साथ साथ पानी भी बरस रहा हो ॥३॥

विदूषक —मैं तो समक्रता हूँ कि श्रव श्रापकी पूरा सुख ही सुख मिलेगा।

राजा-कसे ?

निहुंबक --- साथ पंडिता कौरियकोसे महाराशीने कहा था कि सगवती प्रापको सिगार करनेकी विद्याका जो यमंद्र है वह प्राप मालविकाको विवाहके सिगारसे सवाकर दिखाइस । इयबर कन्होंने बालविकाको बड़े बुहावणे डगते तथा दिया है। कौन बाने वे ही प्रापकी साथ पूरी कर दें।

साबा--ही निश्व ! महत्त्रपति व्यविष्ठावि प्यक्ति जी नेरे मनको बहुत-ही वार्ते की हैं इसिनवे यह भी करतें तो कोई श्रवरण नहीं है। प्रतीहारी—[उपयस्य] केबु केबु भट्टा। देवी विच्छावेदि—तव्याधासीधस्त कुनुनतह-दंसऐस्य सह धारम्भो सकालो करीखदु ति । वयतु भवतु भवतं । देवी विज्ञापपति—तपनीया-शोकस्य कुत्तमसहरक्षंत्रन ममारम्यः सकतः क्रियतामिति ।)

राजा--- ननु तर्त्रव देवी तिष्ठति ।

प्रतीहारी—पह इं। वहरिहसंमालपुहिम्रं सन्तेवरं विसन्तिक मालविसापुरीएस् प्रकरो परिप्रास्त् सह देवं विद्यालेदि । ( ध्रव किम् । यशाईसन्मानमुखितमन्तःपुरं विसृज्य मालविका-पूरोसेस्सारमनः परिजनेन सह देवं प्रतियालयति । )

राजा-[ सहयं विदूषकं विलोक्य ] जयसेने । गच्छापतः ।

प्रतीहारी--एड् एड् देवो। (एत्वेतु देवः।) [इति परिकामति।]

विद्रपकः—[ विनोक्य ] भो वधस्स । किंवि परिवृत्तकोष्याो विश्व बसन्तो यमववारे सम्बद्धीया । (भो वयस्य । किंविटगरिवृत्तयीवन इव वसन्तः प्रमद्यते सह्यते । )

राजा-यवाह भवान् ।

अप्रे विकीर्शकुरवकफलजालकभिद्यमानसहकारम् । परिणामाभिग्रसम्बोहत्सकयति यौवनं चेतः॥॥॥

विदूयकः—[परिक्रम्य] महो। मस्रं सो विष्यस्पेवस्यो विश्व कुनुसर्यवर्गीह तवस्योधा-सोम्रो। म्रोलोमबुभवं। (महो। प्यंस दत्तनेपय्य इव कुमुस्तवकैस्तपनीयाष्टोकः। प्रवसोकतौ मवान्।)

प्रतीहारी — [पास जाकर ] जय हो, स्वामीकी जय हो ! देवीने कहवाया है कि भेरे साव वसकर उस फूले हुए सुनहरे ब्रशोकको देखकर मेरा सब उस्थव सफल कर दीजिए।

राजा-क्या देवी वहींपर हैं ?

प्रतीहारी — जो हों ? रिनिवासकी सब गानियोंका सवायोग्य छादर करके वे मालविका धीर दासियोंके साथ बैठी महाराजके लिये बाट जोड़ रही हैं।

राजा - [ प्रसन्न होकर विदूषककी भीर देखकर ] जयसेना ! वसो तो भागे-मागे।

प्रतीहारी-भाइए देव ! चले माइए । [ घूमती है । ]

विदूषक—देस्रो मित्र ! बान पड़ता है कि प्रमददनमें वसन्तकी बवानी फिर सौट साई है।

राजा — ठीक कहते हो तुम । इस बीतते हुए वसन्तर्में भी विसरे हुए कुरवकके फूल, सनमें जवानीकी सहरें उठाने तमे हैं ॥४॥

विदूषक- [ चूनकर ] फूलोंके गुण्कोंते जवा हुणा यह सुनहरा घशोक ऐसा बान पड़ता है मानो इसका भी किसीने सिवार कर दिया हो। देखिए हो।

## रावा — स्वाने बसु प्रसदमन्यरोज्यनपूत् । यदिवानी मनन्यसावारली सोमामुहहति । यदय---सर्वाशोकतरूवां प्रथमं स्वचितवसन्तविभवानाम् । निर्मृत्तदोहदेऽस्मिन्संकान्तानीय कुसुमानि ॥५॥

विदूषक:--तह। मो बोसदो होहि। अन्हेसु संशिहिबेचुवि वारिछो पासपरिवट्टिणों मालविश्रं सञ्चमप्रदेवि । (तदा। भो: विश्वब्दो वद। सत्मानु सनिहितेष्वीप वारिछो पास्त्रेपरिवर्तिनी मासविकामनुसन्यते।)

राजा-[सहयंम्] सखे । पश्य -

मामियमभ्युत्तिष्ठति देवी विनयादन्त्थिता प्रियया। विस्तृतहस्तकमलया नरेन्द्रलूचम्या वसुमतीव ॥६॥

[ततः प्रविद्यति धारिस्त्री मालविका परिवाजिका विभवतस्त्र परिवारः ।]

मालविका—[बाश्मगतम्] जालामि लिमिलं कोडुमालंकारस्स । तह वि मे हिमम्रं विशित्यो-पत्तगरं विम्न सिलमं वेषवि । प्रवि म्न बिल्सलेटरं वि मे स्वम्नस्त कृति । (जानामि निमित्तं कोतुकालकारस्य । तथापि मे हृदय विश्विनोषत्रगतमिव सिलसं वेपते । प्रवि च दक्षिखेतरमिप मे मयनं बहुवाः स्कुरति ।)

विदूषकः—भी वद्मस्स । विवाहलेबस्थेल सविसेसं क्ष्यु सोहदि नालविद्या । (यो वयस्य । विवाहनेपथ्येन सविधेषं बलु शोधते मास्रविका ।)

राजा—इसका देरसे फूसना घच्छा ही हुया, क्योंक प्रव इसके प्रागे सब हुसोंकी छोचा फीकी लगने लगी है। देलो ! ऐसा जान पहला है कि जिन प्रयोक्के नुसोंने पहले फूलकर वसन्तके प्रानेकी सुचना दी पी, उन सबने प्रपने-प्रपने फूल इस प्रशोकके नुसकी दे दिए हैं जिसके फूबनेका उपाय प्रामी पोड़े दिन हुए किया गया था।।१।।

विदूषक — ही लीजिए, धर्म धापका काम बन गया क्योंकि हम लोगोंके था पहुँचनेपर भी महारानी चारिखी, मालविकाको धपने वास हो बैठनेके लिये कह रही हैं।

राजा—[प्रसन्त होकर] देशो मित्र ! मेरा घादर करतेके लिये उठी हुई महाराजीके पीछे, भपने कमल-जैसे दोनों हाव कोले खड़ी हुई मेरी प्यारी मालविका, ऐसी सग रही है मानो पृष्पीके पीछे राजनकमी लड़ी हुई हो ॥६॥

[बारिगी, मानविका, परिवाजिका और उनकी दासियाँ दिखाई देती हैं।]

्रमालविका—[मन हो मन] मैं इस बनाव-सिगारका सर्वतो समक्र रही हूँ, फिर मीन जाने क्यों मेरा हृदय कमिनोके पत्तेपर पड़ी हुई बलकी बूँदके समान समीतक कौप रहा है। पर मेरी बाई सौख भी साज बहुत फड़क रही है।

विद्वयक — कहो मित्र ! विवाहके विवारोंसे सबी हुई मासविका कितनी सुन्दर जैनने सगी है ?

```
राजा - व्हबान्येनाम् । येवा-
```

अनिलस्यिदुक्लनिवासिनी बहुभिरामरखैः प्रतिभाति मे । उडुगलैरुदयोन्युखचन्द्रिका इतहिमैरिव चैत्रविभावरी ॥७॥

बारिस्ती--[तपेस्य] केंद्र केंद्र सञ्जउत्ती । (वयतु जयस्वार्धपुत्र: ।)

विदूषक: - वयस्यु भोबी । (वर्षतां भवती ।)

परिव्राजिका--विजयतां देवः।

राजा-अगर्वत सभिवादये। परिवाजिका-सभित्रेतसिद्धिरस्तु।

चारिस्ती—[सस्मितम्] बज्जडल ! एस ते धन्हेींह तक्सोजस्तरहामस्स ससोमो संकेषघरो कप्पिको । (मार्यपुत्र ! एव तेस्माभिस्तक्सोजनसहामस्यात्रोकः सकेतवृहं करियतः ।)

विदूषक:--भो बाराहिबोसि । (भो: बाराधितोऽसि ।)

राजा-[सवीडमशोकमितः परिकामन्।]

नार्य देव्या भाजनत्वं न नेयः सस्काराशामीदृशानामशोकः । यः सावजो माधवश्रीनियोगे पृष्पैः शंसत्यादरं त्वत्रयत्ते ॥८॥

विट्रपकः—मो वीसद्धो भविष तुमं जोम्बलवॉर्ड इसं पेक्सः। (नो विश्ववधो भूरवा स्वं सीचनवर्तीमिमां परव ।)

राजा—ही, देल तो रहा हैं कि विरायर एक छोटो सी घोड़नी घोड़े हुए धौर नीचेसे ऊपर एक खनेक प्रकारके सिंगारीने सबी हुई यह चैतकी उस रातके सवान दिलाई पढ़ती है जिसमें कोहरा हुट वानेने तारे जिल गए हों धौर चौरनी भी वस निकलने ही दासी हो 11811

भारिसी - [पास पहुँचकर] जय हो बार्यपुत्रकी जय हो।

विदूषक-पापको वधाई है।

परिवाश्विका -- वेवकी वय हो। राजा -- प्रशाम करता है मगवती।

राजा-प्रशास करता हू समबता। परिवाजिका-पापके मनकी साथ पूरी हो।

धारिखी — [मुस्कराकर] प्रायंत्रुत्र ! सीचिए यह घापके लिये बस्तोक का ऐसा प्रेमिसनका घर बना दिया गया है वहीं प्राय युवतियोंसे प्रकेलेमें मिस्स सकते हैं।

विद्रयक-सीजिए महाराज ! देवीने तो भापकी मनवाही कर दी।

राजा--[नजाते हुए सबोकके वारों सोर मुनते हैं] देशीके हालों इस सबोकका ऐसा सादर होना ही चाहिए, क्योंकि यह जी बसलको लक्ष्मीका कहना न मानकर स्रोर बसल्तमें न पूमकर देशीके प्रयस्त करनेवर पूल उठा है।।।।।

विदूषक-अव माप सम्हलकर इस यौदनवासीको देखिए।

• बारिसी--वं। (काम्।)

विदूरकः--भोवि तवस्रीधासोधस्स कुनुमसोहम् । [ अवित । तपनीयाशोकस्य कुसुमशोमाम् ।]

सर्व उपविद्यन्ति । ]

राजा--[ मालविकां विलोक्य भारमगतम् ] कच्टः अनु संनिधिवयोगः ।

अहं रथाङ्गनामेव प्रिया सहचरीव मे । अनुज्ञातमंपर्का धारिशी रजनीव नौ ॥६॥

#### [प्रविदय]

कञ्चुकी—विजयता देवः! प्रमाय्यो विज्ञालयति—विवर्शविषयोपायने हे शिक्षकारिके मार्गपरिक्रमावलपुशरीरे इति पूर्वं न प्रवेशिते । संप्रति देवोशस्थानयोग्ये संवृत्ते । तदाज्ञां देवो सातुमहंतीति ।

राजा-प्रवेशय ते ।

कञ्चकी--यदाक्रापयति देवः । [ इति निष्क्रम्य ताम्यां सह प्रविषय । ] इत इतो भक्त्यौ ।

प्रथमा—[जनान्तिकत् ] हला मदिलाए । अपुर्व्या इमं राश्रद्धकं पविसन्तीए पत्तीदि मे हिम्मग्रं। (सब्धि मदिनके। अपूर्वमिदंराजकुलं प्रविधन्त्याः प्रसीदिति मे हृदयम् । )

षारिसी-किसे ?

विदूषक-देवी ! इस सुनहरे घशोकके फूलोंकी शोमाको ।

सिव बैठ जाते हैं।

राजा—[मालविकाको देखकर मन हो बन ] इतने पासमे रहते हुए भी सलग बैठना बड़ा कसकता है। वकवा और वकवीकी भौति इतने पास बैठे हुए भी हम दोनोंको, ये रावि बनी हुई वारिखी निसने नहीं दे रही हैं।।१॥

कल्कुकी [पाकर]—देवकी जब हो। मंत्रीबोने कहलाया है कि विदर्भते जो कथा जाननेवाली दो रिकर्पा मंटके क्यं बाई मीं वे उस समय क्की होनेके कारए। सहाराजके पास नहीं माई वा सकी थीं। धव वे महाराजके सामने साई जा सकती हैं। उसके लिये देवकी पाक्षा चाहिए।

राजा--ने बाबी।

कञ्चली — जैसी देवकी स्नाज्ञा। [बाहर जाकर उन दोनोंके साथ स्नाता है। [इसरके साइए साप इसरसे।

पहली — [ प्रलग ] सली यदनिका ! हम पहले कभी इस राज-कुलमें नहीं घाई हैं, फिर बी न जाने क्यों यहाँ घाते ही हमारा जो खिला था रहा है ।

```
द्वितीया-कोसिसीए । श्रत्य क्यु लोग्नप्यवादी बाग्नामि तुहं हुक्सं वा हिमग्रसमयश्या
कहेदि ति । (ज्योत्स्मिके । धस्ति खलु सोकप्रवादः धागामि सुखं दुःखं वा हृदयसमस्या
कथयतीति । )
    प्रथमा सो सच्यो दारिए होडु। (स सत्य इदानीं भवतु।)
    कञ्चुकी — एव देव्या सह देवुस्तिष्ठति । उपसर्पता भवत्यौ ।
                                 [ उमे उपसर्पतः ]
             [ मालविका परिवाजिका च चेट्यी विलोक्य परस्परमवलोकयतः । ]
    डभे--- [प्रिश्मिपत्य ] जेबु जेबु भट्टा। जेबु जेबु भट्टिशो। (जयतु जयतु भर्ता। जयपु
जयतु महिनी।)
                             [ उभे राजाज्ञया उपविष्टे । ]
    राजा-कस्यां कलायामभिविनीते भवत्यौ ।
     वभे - भट्टा । संगोवए बन्भन्तरेन्ह । ( मर्तः ! संगीतकेऽम्यन्तरे स्वः । )
    राजा-बेबि ! गृह्यतामनयोरन्यतरा ।
    घारिसी - मालविए। इदो पेन्स । कदरा दे संगीदसहमारिसी वज्यदि । ( मालविके !
इतः पद्य । कतरा ते सगीतसहकारिएगी रोचते । )
    उभे--[ मालविका ह्या ] धन्ही भट्टबारिया । जेंद्र जेंद्र भट्टबारिया । ( घही भर्नु-
दारिका । जयत् जयत् अत् दारिका ।) [ इति प्रसम्य तया तह वाष्प विस्वतः । ]
                           [ सर्वे सविस्मय विलोकयन्ति । ]
    दूसरी--ज्योरिस्नका ! कहा जाता है कि अपना मन, सागे झानेवाले सुख या दु:स सभी
बता देता है ।
    पहली-- भगवान करें, वह कहावत ग्राज सच हो जाय ।
    कब्जुकी-देखिए, यह महारानीके साथ महाराज बैठे हुए हैं। भाप दोनों भागे वह जाहए।
                              [ दोनों बढ़ जाती हैं ।]
  [ मालविका भीर परिवाणिका इन दोनों दासियोंको देखकर एक दूसरेकी भीर देखती है। ]
    दोनों- प्रिगाम करके ] जय हो, स्वामीकी वय हो । जय हो, स्वामिनीकी जय हो ।
                        [राजाके कहनेसे दोनों बैठ जाती हैं।]
    राजा-माप लोगोंको कीन-सी कला बाती है ?
    दोनों - स्वामी ! हम जोगोंने संगीत सीका है।
    राजा-लो देवी, इनमेंसे जिसे चाहो उसे घपने लिये चून लो ।
    भारिसी -- मालविका ! इवर देखो, संगीतमें तुम्हारा साथ देनेके लिये इनमें से तुम्हें
कौन-सी प्रच्छी सगती हैं।
    दोनों - [ मालविकाको देसकर ] घरे, राजकुमारी ! जय हो राजकुमारी, वय हो।
```

[सब प्रवरवधे देखते हैं।]

प्रस्ताम करके उससे गले मिलकर रोने लगती हैं।

राजा--के भवत्यौ । का वेयस् ।

उमे-भट्टा ! एसा धन्हात् अट्टारिया । (मर्तः । एवास्माक मतृ दारिका ।)

राजा -- कथमिव ।

जमे — जुणाहु भट्टा । जो तो भट्टिला विजयसम्बर्धि विवयसमाहं सतीकरिय सम्ब-स्थादों भोडमो कुमारो साहस्तरेलो स्थान तत्त्व इसं कर्लामसी महली मालविमा स्थाम । विश्वादु वर्ती । यः सभने विजयदर्शविदयंताय वर्षाकृत्य बन्यनामोचिनाः कुमारो मायबदेनो नाम तत्त्वेयं क्रोमोद्यो भरिनी सालविका नाम ।)

धारिणी--कहं राजवारिका इसं। बन्धलं क्यु वए वाहुबोक्योएल दूसिवं। (क्वम् राजवारिकेयम्। बन्दनं कल् मया वाहकोपयोगेन दूवितम्।)

राजा -- सयात्र भवती क्यमित्यं भूता ।

मालविका-[नि:श्वस्वाश्मगतम् ।] वितितिक्योग्रतः । (विधिनियोगेन ।)

हितीया—जुलाहु बहुा। बाधाववसंगरे बहुबारए माह्यसेले तस्य ध्रमण्डेल ध्रम्यस्यादिला ध्रम्यारिसं परिष्यले जिन्नस्य पूर्व ध्रालोवा एता। (मृलोदु वर्ता। व्यानश्यस्य पृत्रं वारसे बाध्यसेने तस्यानात्येनारंनुस्विनास्माद्द्य पश्चिनस्थान्त्रस्य गुढ्यानीतेया।)

राजा---भृतपूर्वं मर्यतत् । ततस्ततः ।

द्वितीया-भट्टा । ब्रदो वरं ए बार्सामि । (भर्तः । ब्रतः परं न जानामि ।)

परिवाजिका--- ततः परं मन्द्रभागिनी क्षयिष्यामि ।

उभे—भट्टबारिए। अञ्चलोलिईए विश्व सरसंबोधो । सं सा एव्य । (अर्तुदारिके। मार्थकोशिक्या इय स्वरसंयोगः। नन सेव।)

राजा-धाप लोग कीन हैं भीर ये कीन हैं ?

दो नों-स्वामी ! ये हमारी राजकुमारी हैं।

राबा—कैंसे ?

दोनों—सुनिए स्वामी ! प्रापकी विजयी सेनाने विदर्भके राजाको जीतकर जिन कुमार माथबसेनको बन्धनसे खुडाया है, उन्होंकी ये खोटी बहिन मासविकाची हैं।

थारिएो — घरे ! तो क्या ये राजकुमारी हैं। मैंने सबमुख चन्दनसे खड़ाऊँका काम सैकर बड़ा पाप किया है।

राजा-तो वे इस रूपमें यहाँ कैसे भागई।

मासविका-[संबी साँस लेकर मन ही मन] माम्यके फेरसे।

पूपरी - जुनिए महाराज ! बन राजकुमार माधवतेनको उनके वजेरे मार्थने पकड़ निया था, तब उनके मंत्री भागे जुनतिजी इन्हें, हम बोगोंते हटाकर, यहाँ खिपा कर से भाए ।

राजा-पहतो मैं पहले सन ऋका है। तब स्था हमा ?

दूसरी-इसके पीछेकी बात मैं कुछ नहीं जानती हूँ स्वामी ! परिवाजिका-इसके पीछेकी कथा मैं ग्रमागिन बताती हूँ।

बोमों-- रावकुमारी ! यह तो झार्वा कीखिकी-जैसी बोसी सब रही है। वे ही है बया ?

```
मालविका-शह इस् । (धव किम् ।)
    उभे-नदिवेसमारित्वी प्रश्वकोसिई दुक्तेरण विभावीमदि। मधवदि। समि है।
(यतिवेषचारिण्यायं कौशिकी दृ:सेन विभाव्यते । भगवति ! नगस्ते ।)
    परिवाधिका- स्वस्ति भवतीम्बास ।
    राजा- कवम् । द्यासवर्गोऽयं भगवत्याः ।
    परिवाजिका-- एवमेतत् ।
    विदूषक:--तेल हि कहेदू भग्नवती ग्रसहोतीए वृत्तन्तं ताव श्रसेसं। (तेन हि कथयतु
बगबत्यत्रभवत्या वृत्तान्तं ताबदशेषम् ।)
    परिद्राजिका-[सर्वेक्तव्यम्] ताबण्यु बताम् । माधवसेनसचिवं ममाप्रजं सुमतिमदगच्छ ।
    राजा---उपलक्षितः । ततस्ततः ।
    परिवाजिका-स इमो तथागतभातको यया सार्धमपवाद्या भवत्सम्बन्धापेक्षया पविकसार्थ
विविशागाभिनमनुत्रविष्टः।
    राजा--- तसस्तः ।
    परिवाजिका-स बाटव्यम्तरे निविद्यो गताच्या बरिगग्गराः ।
    राजा -- ततस्ततः ।
    परिवाजिका---ततः किंदान्वतः।
    मालविका--ग्रीर क्या ?
    दोनो--- सन्यासिनीका देश बना लेनेसे कौशिकीची बढी कठिनाईसे पहचानमें भाती
हैं। घापको प्रशाम है भगवती।
    परिवाजिक-तुम दोनोंका कल्यासा हो।
    राजा-क्यों, क्या ये भी बापको ही चेलियाँ हैं ?
    परिवाजिका-- जी हाँ, हैं तो।
    विदूषक-तब माप ही इनकी पूरी कथा सूना डासिए।
    परिवाजिका - [द्रवी होकर] तो सुनिए ! माधवसेनके मंत्री सुमृति पेरे बढे भाई थे।
    राजा-धण्छा समऋ गए। हाँ, तब।
    परिवाजिका-माधवसेनके पकड़े जानेपर इनके माई मापके साथ इनका विवाह करनेके
विचारसे इसे भीर मुक्ते साथ लेकर विदिशाकी भ्रोर माते हुए एक व्यापारी दलके साथ हो क्षिए !
    राजा - तब तब ?
    परिवाजिका--योड़ी दूर तक चुली सड़कपर चल चुक्तेपर उन्हें जंगलमें होकर जाना पड़ा।
    राजा-तब क्या हमा ?
    परिवाजिका — फिर क्या ? ग्रवानक कन्योंपर तूछीर कसे हुए, पीठपर संबे संवे पंचा
```

# त्यीरपट्टपरिखद्वश्चवान्तरात्तमापाप्तित्तिविश्वित्तर्दक्तापथारि । कोदण्डपाणि विनदत्त्रतिरोधकानामापातदुष्प्रसहमाविरभृदनीकम् ॥१०॥

मालविकाभयं रूपयति ।

विद्रवकः — मोदि । मा नवाहि । व्यविक्रन्तं क्ष्यु तत्तहोदी कहेदि । ( सर्वात । मा विमेहि । विद्यवक्रान्तं बन्दु तत्रभवतो कथयति । )

राजा--- ततस्ततः ।

ततस्ततः ।

परिवाजिका - ततो मुहूर्तं बद्धायुषास्ते पराकृमुकीभुताः सार्थवाहयोद्धारस्तास्करैः।

राजा -- हम्त । इतः परं कष्टतरं श्रोतस्यम् ।

परिवाजिका - ततः स मत्सोदर्यः

इमां परीप्सुर्दुर्जाते पराभिभवकातराम् । भव्िशयः श्रियेर्भर्त्तरानृएख्यमसुभिर्गतः ॥११॥

प्रथमा - हा हवी सुमवी। ( बही हत: सुमति: । )

दिवीया—तदो क्ष्मु इसं भट्टशरिमाए समक्त्या संवुत्ता । ( ततः स्रत्यियं भत् वारिकायाः समक्त्या संवृत्ता । )

[ परिवाजिका बाव्यं विमृत्रति । ] राजा—भगवति ! तनुत्यकामोदृक्षी लोकयात्रा । न शोक्यस्तत्रभवान्सकलोकृतभक्षं पिण्डः ।

विमें हुए धोर हावमें धनुष-बाश लिए हुए कुछ डाकू ऐसे ललकारते हुए हमपर टूट पने कि उनसे सक्कर जोतना वडा कठिन हो गया ॥१०॥

[मालविका डरनेका नाट्य करती है।]

विष्कृषक -- डरिए मत देवी ! यह तो बीती हुई बातें बापको सुना रही हैं। राजा---तब, तब ?

परिवाजिका—तद योड़ी ही देरमें, व्यापारियोंके बाच चलनेवाले सद लड़ाकीको डाकुपोंने मार भवाया ।

राजा-हैं, हैं । स्या इससे भी बढकर दु:सदायी बात सुमानेवासी हैं ।

परिवाणिका—तव मेरे भाईने उस विपत्तिमे बात्रुके बाक्रमणुसे चवराई हुई इन मास्तिकाको अन्यामेके सिबे अपने प्रास्त वेकर अपने स्वामीका भार चका दिया ॥११॥

पहली— धरे ! तो क्या सुमतिजी बारे गए ? दूसरी — इसीसे हमारी राजकुमारी वेचारीकी ऐसी दुर्दशा हुई।

[ परिवाधिका रोने समती हैं।] राजा — मगवित ! सभी नाशवानु प्राणियोंको यह संसार इसी प्रकार छोड़ना हो पड़ला है, भीर फिर बच्होंने तो अपने स्वाभीका सम्म सुफल कर दिया है, इससिये उनके सिये रोसा नहीं

बाहिए। ही, फिर बया हुआ ?

परिवाजिका---ततोञ्ज्ं मोहमुपवता बाबत्तंत्रां समे ताबबियं दुर्लभवर्शना सङ्गता ।

राजा - महत्त्वलु कुच्छमनुभूतं भगवत्या ।

परिवाबिका — स्तो आहुः सरीरमाग्तिसात्करवा वुनर्गबीकृतवेषम्बदुःश्रया स्वया स्ववीसं वैसमयतीर्थं इमे कावाये पृहीते ।

राजा--श्रुक्तः सञ्जनस्यैव पन्धाः । ततस्ततः ।

परिवाजिका--सेयमाटविकेम्यो बीरसेनं वीरसेनाथ देवीं गता । देवीगृहे लब्बप्रवेशया सवा बानन्तर्र हच्देरयेतववसानं कथायाः ।

मानविका—[ मात्वगतम् ] कि चुक्चु संपर्व अट्टा अस्तावि । (कि नुसतु संपर्त मर्सा मस्ति । )

राजा- ग्रहो परिभवोपहारिस्मो विनिपाताः । कृतः--

प्रेष्यभावेन नामेयं देवीशब्दक्रमा सती। स्नानीयवस्त्रक्रियया पत्रोकं वोषयुज्यते ॥१२॥

मारिएो — मध्यवदि ! तुए समित्ररावदि मालविस्तं स्राराधक्त्रालीए स्रतंपवं किस्यु । ( भगवति ! त्यरामित्रनवती मालविकामाणकाल्याऽकांत्रतं कृतम् । )

परव्राजिका — झान्तं पापम् । केर्नोबल्कारखेन अलु स्रया नेर्चृष्यमवलम्बितम् । वारिखो — कि विद्यातं कारखम् । (किसिव तत्कारखम् । )

परिवाजिका— यह देवकर में तो मूचित हो गई घोर कब मुफे चेतना बाई तो देवती क्या हैं कि सालविकाका कही पता नहीं है।

राजा -- वडा कष्ट घापको भोगना पटा ।

परिवाणिका—तब धपने गाईके शरीरका अन्तिम संस्कार करके अपने विधवायनके कुःखकी फिर हरा करके मैंने आपके देशने आकर गेरुका रँगा सिया।

राजा-सज्जनोंको यही चाहिए मी । फिर क्या हवा ?

परिवाजिक।—िकर बारसेनने मालविकाको उन डाकुपोंसे खोनकर यहाँ देवीके पास पहुंचा दिया । यहाँ देवीके पास बानेपर ही मैंने इन्हें देखा । इतनी-सी ही मेरी क्या है ।

मालविका-[ मन ही मन ] देखें, महाराज इसपर क्या कहते हैं ?

राजा — देखिए ! विपत्ति धानेपर कितना धनादर हो बाता है, क्योंकि वो सती कहनाने योग्य रानी था, उससे दासीका कान निया जा रहा था। यह बात ठीक ऐसी ही हुई है वैसे कोई कनके कपहेंसे देह रॉखनेका काम ने ॥१२॥

धारिछी — मगवती ! यह बात खिपाकर सापने सच्छा नहीं किया कि सावविका इतने ऊँचे बरानेकी हैं!

परिवाजिका — नही, ऐसान कहिए। मैंने बहुत समक-बूककर ही ऐसी निठुराई की बी। घारिएों — वह क्या बात बी ? परिवाधिका—ह्यं पितरि चौचिति केनापि वैच्यात्रामतेन सिद्धावेतकेन साबुना मस्समन्नं समाविच्या-चार्त्त्रचरसात्रामयं प्रेथ्यनाचनपुष्य ततः सहत्रान्हुं गामिनी भविष्यतीति । तदेर्वमा-विवासोक्षेत्रसस्थरपादगुन्युवया परिस्तानसम्बद्धय कालप्रतीक्षया नया सायु इतमिति पर्व्याप्ति ।

राजा-पुक्ता प्रतीका ।

कञ्चकी--देव ! कवास्तरेत्वास्तरितव् । धमात्यो विज्ञापयति --विवर्भगतमनुष्टेयमनुष्टितम-भूत् । देवस्य ताववनित्रायं योत्तिमञ्जामीति ।

राजा - मौहत्य ! तत्र भवतोर्यक्रसेनमाधनसेनयोई राज्यमिवानीमबस्यापयितुकामोऽस्मि ।

तौ पृथम्बरदाकुले शिष्टानुत्तरदिवशे।

नक्तंदिवं विभज्योभौ शीतोष्यक्रिरसाविव ॥१३॥

कञ्चकी -- देव ! एवममास्वपरिवदे निवेदयामि ।

[राबाङ्गुल्यानुमन्यते ।] [निष्कान्तः कञ्चकी ।]

प्रवमा—[ जनात्तिकम् ] अटुवारिए। विद्विषा अद्विषा महिवारको सद्वरको पविद्व सम्बद्धस्तिक। भनुदारिक। विख्या मती भनुदारकोऽर्घराज्ये प्रतिष्ठा समयिष्यते।)

मालविका—एवं वाच बहु मिलविक्नं कं जीविवसंसकावो पुत्तो । (एततावव्यवहुमन्तस्यम् वण्यीवितसंद्ययान्युक्तः ।)

परिवाजिका — जिन दिनों इनके पिता जीवित से उन दिनों देवबानामें एक ऐसा सामु प्राणया वो मानेकी बात बताया करता था। उनने मेरे माने ही कहा कि — हसे एक वस्तक तो वासी होकर रहुना पढ़ेगा, पर उसके पीछे बड़े योग्य पनिते इसका विवाह हो जायगा। जब मैंने देखा कि वह मिन्यव्यास्त्री प्रापके चरखोंकी सेवा करते हुए पूरी हो रही है तो मैं कुप्यो लगा गई मौर इसीलिये मैं समस्त्री हैं कि मैंने सफ्छा ही किया।

राजा-यह चुप रहना घच्छा ही हुगा।

कल्युकी—देव! इस कवाके बीवनें एक बात खूट गई। मन्त्रीतीने कहवाया है कि विदर्भके विये जो प्रवन्य करना था, वह सब कर विद्या गया है, पर मैं महाराजकी इच्छा भी जान सेना भाहता है।

कम्बुकी-मैं समारव-परिवर्ते यही बात कह बाता हूँ देव !

[राजा उँगलीसे स्वीकृति दे देते हैं, कञ्चुकी बला जाता है।]

पहली — [मलप] राजकुमारी ! यह बड़ी मण्डी बात हुई कि राजकुमारको महाराज माने राजपर बैठा रहे हैं।

भासविका-धरे इतना ही बहुत समझो कि उनके प्रात्त वय नए।

#### प्रविश्यो

कञ्जुको---विवयतां देव:। देव प्रमात्यो विज्ञापयति---कत्यात्ती देवस्य बुद्धिः। सीम्बपरि-वदोञ्चेतदेव दर्शनम् । कुत:----

द्विषा विभक्तां श्रियमुद्रहन्तौ धुरं स्थास्वाविव संब्रहीतुः ।

तौ स्थास्यवस्ते नृप्तेर्निदेशे परस्परोपप्रहनिर्विकारौ ॥१४॥

राजा-तेन हि मन्त्रिपरिवदं कृहि-सेनान्ये वीरसेनाय लेख्यतामेवं क्रियतामिति ।

कञ्चको — यबासाययति वेवः । [शति निष्कान्य समागृतक लेख गृहीस्ता पुनः प्रविष्टः ।] प्रमुच्छिता प्रभोराता । प्रयं वेवस्य सेनापतेः वृष्यभित्रस्य वकाशास्त्रोत्तरीयप्रामृतको लेखः प्राप्तः । प्रथमिकरोत्वेनं वेवः ।

[राजोत्याय सप्राभुतकं लेखं सोपचार गृहीस्ता परिजनायार्पयित ।]
[परिजनो लेखं नाटयेनोदघाटयति ।]

यारिशी—[यारमगतन] सन्हो । तत्रोष्ट्रहे एक लो हिस्सं । बुलस्सं दाव पुष्पलस्स कुसला-लक्तर बुनितस्स कुस्तसं । सरियोरे कबु पुत्रधो तेनावरित्स खिडली । (यहो । ततोमुकनेव नो हृदयम् । भोष्पामि तावर्षुष्ट्यनस्य कुसलानन्तरं वृद्धित्रस्य नृतान्तम् । प्रतिघोरे बलु पुत्रकः वैनायतिना नियुक्तः ।)

राजा — [ वर्षवस्य लेखं सोपचारं ग्रहीस्वा वाचयति । ] स्वस्ति यक्षशराहास्त्रेनापतिः पुर्व्याप्रको वैविश्वस्यं पुत्रमायुष्मन्तमन्त्रिमत्रं स्तेहास्वरिष्ववयेदमनुदर्शयति । विवित्तमस्तु । योऽसौ

कञ्चकी—[याकर] देवको जय हो। देव ! प्रमास्यमं कहलाया है कि महाराजने बहुत ठीक बीचा है घोर प्रमास्य-गिवहकी भी वहीं सम्मति है, क्शोंक जैसे रवर्षे जननेवाले हो कोड़े बारवीके हायमे ठीकले चलते हैं, वें ही शहाराजकी देव-देकने वे दोनो आई मी प्रायक्का बैर कोड़कर दो भागोंमें बैटे हुए, प्रमाने राज्यके पुरेकों बड़े मुख्ये तीमान सकेही। गुरुस

राजा — तो जाकर धामात्य-परिषद्से कहदो कि सेमापति बीरसेमको लिख मेर्जे कि वे ऐसा ही प्रवन्य करवें!

कञ्चुकी----बैसी देवकी बाजा। [बाहर जाता है बीर मेंटके साब पत्र लिए हुए फिर माता है।] बापको बाजा कह नुनाई। बीनानु तेनापति पुष्पित्रके पासले उत्तरीव बारि मेंटकी सामदियोंके डाव-नाव पत्र भी बाया है। इसे महाराज देखनेको कृपा करें।

[राजा ठठकर वड़े प्रादरके साथ मेंटकी सामग्री भीर पत्र लेकर भ्रपने सेवकको दे देते हैं। वह उस पत्रको स्रोतनेका नाट्य करता है।]

षारिष्णी—[मन ही मन] परे! मेरा जो भी इसे मुननेको खटपटा रहा है! बढ़ोंका कुछल समाचार मुनकर फिर बनुमित्रका सनाचार सुनूंगी। सेनापतिने मेरे बच्चेको बढ़े संकटका काम सौंप दिया है।

राजा—[बैटकर बडे प्रावरते वन नेकर पत्नते हैं।] पापका करवारण हो। विशिवार्ते बाए हुए निरंत्रीची पुत्र प्रनिमित्रको स्तेहचे गले मेंटकर प्रश्नमेस यज्ञकी दीक्षा निष्ण हुए सेनापति पुष्पनित्र निक्ष रहे हैं-हम यह बताना चाहते हैं कि अध्ययेषको पीक्षा केकस मैंने राज्यसयीक्षितेन मया राजपुत्रश्नतर्गरिवृतं बचुनित्रं गोखारणावित्यं वस्तरीशासणियमां लिरसंस-स्पुरक्को विसृष्टः सः सिन्योर्वकिलारीयसि वरसन्यानीकेन थवनेन आर्थितः । क्षतः उभयोः सेनयोर्नहानाखीसंसर्थः ।

[देवी विवादं नाटयति ।] राजा-कषमीहक्षं संबूत्तम् । [क्षेत्र पुनर्वावयति ।]

> ततः परान्पराजित्य वसुमित्रेण धन्त्रिना । प्रसद्घ ह्रियमास्रो में वासिराजी निर्विततः ॥१५॥

धारिगाी -- इमिशा भाससिवं मे हिमार्थ । (धनेनाइवस्तं मे हृदवम् ।)

राजा —[क्षेप पुनर्वाचयति ।] सोऽहमिवानीमंश्चमता सवरपुत्रेलेच प्रत्याहृताश्चो यस्ये । तदिवानीमकालहीनं विगतरोयचेतता अचता वयुत्रनेन सह स्वसंदनाया गन्तव्यक्तित ।

राजा-- धनुगृहीतोऽस्मि ।

प<sup>9</sup>रताजिका — विष्ट्या पुत्रविजयेन बस्पती वस्ते ।

भन्नीसि वीरपरनीनां रखाध्यानां स्थापिता धुरि । वीरस्रिरिति शब्दोऽयं तनयास्वासपस्थितः ॥१६॥

पारिएहो — अभवति ! परिदुर्दिन्ह वं पितरं श्रञ्जवादो ने वण्डसो । (सगवति ! परि-कुष्टास्थित यस्थितरमञ्जातो मे वस्तकः।)

एक वर्षकी प्रविध बौकर नो खुना घोड़ा छोड़ा या झौर जिसकी रक्षाके लिये सैकड़ों राजकुमारोके साथ नसुमित्रको भेना था, वह थोड़ा जब सिंधु नदीके दक्षिए तटपर कर एहा था तो युवसवार सेनाके एक यवनने उसे पकड़ लिया। इसपर दोनों सेनाझोंमें बड़ी भनभोर लड़ाई हुई।

[देवी दुली होनेका नाट्य करती हैं।]

ं राजा—परे! क्यायहॉलक बात बढ़ गई? [बचाड्डमाफिर बौचता है।] तब बनुष-वारी बसुमित्रने वड़ी वीरताले शत्रुमीको मार चगाया और खिने हुए घोड़ोको फिर लौटा फिया।।१३।।

धारिसी -धन, मेरे वीमें जी भावा।

राजा—[बचा हुमा किर पढ़ता है।] स्वित्तिये असेशुमान-द्वारा कोडा आहुडा खाने कर समरने यज्ञ किया बा, वेंसे ही मैं भी बज्ज कर रहा हूँ। इससिये बब तुमः तरकाल धान्तिचित्त होकर बहुओं को साथ लेकर यज्ञ देवनेके सिये जले बाल्यो। वस इतवा हो।

राजा-बड़ी कृपा हुई मुभपर।

परिवाजिका—पुत्रकी विजयके निये प्राय दोनोंको बबाई है। स्वतक प्राय संसारकी सब प्रसंस्त्रीय बीर परिवर्षोकी सिरमीर बीं, पर प्रायके पुत्रने धायके नामके साथ बीर-सम्बन्धी प्रक्षी भी ओड़ दी है।

पारिस्ती—मयनती ! मुभे तो यही सुख है कि मेरा अच्चा विदाके क्षमान ही दशक्का किस्ता।

राजा---मीक्नस्य । ननु कलमेन यूक्यतेरमुकृतस् । कञ्जूकी---वेव । स्रयं कुमारः---

नैतावता बीरविज्ञिम्भतेन चित्तस्य नो विस्मयमादधाति ।

यस्याप्रश्रुष्यः प्रभवस्त्वमुच्चैरम्नेरपां दम्पुरिवोहजनमा ॥१७॥ राजा-मोदनस्य । यज्ञसेनस्यासमुरोहत्य मोच्यन्तां सर्वे बन्यनस्याः ।

कञ्चकी - यदाज्ञापयति देवः । (इति निष्कान्तः ।)

वारित्यो — वयसेत्यं । यच्छ । इरावशेषप्रहार्यं धन्तेषुरार्यं पुतस्य बुत्तन्तं त्यिवेदेहि । (जयसेने ! यच्छ । इरावशोप्रमुखेरगोञ्न पुरेस्यः वृत्तान्त निवेदयः ।)

[प्रतीहारी प्रस्थिता।] भारिगो -- एहि बाव। (एहि तावत्।)

प्रतीहारी-[प्रतिनदृश्य ।] इस व्हि । (इयमस्मि ।)

बारिलो — विनानिकम् ] जं नए ससोमबोहसाल्कोए नासविमाए पदण्लावं तं से स्रोनबल् वं त्विविद्या मह बचल्ला इराविंद मञ्चलीह्-चुए यहं सच्चादो रह विकासिः स्ववे ति । (बन्नवाधीकदोहदनियोगे मासविकार्य प्रतिकातम् तदस्या धमित्रनं च निवेद मस् वननेरोदसोमुन्तव —सर्यान्त विभावितस्थीत ।)

प्रतीहारी—वं देवी कारणवेदि । [इति निष्कम्य पुनः प्रविष्य] भट्टिणि ! पुत्तविकय-

राजा--मौद्गत्य ! सचमुच इस हायीके बच्चेने तो हावियोंके नायकका काम कर डाला।

कञ्चको— देव ! कुमारको इस बीरतामे मुन्ने कोई बढ़ा धवरज नहीं हो रहा है, क्योंकि वेंसे समुद्रको जला डाजनेवाल बटवाननका वग्य उदजन्या (धीर्व) च्हाविष्ठे हुया है वैसे ही इनका भी जन्म धापने हुया है जो धावतक किसीले नहीं हारे हैं ॥१७॥

राबा—मीट्गल्य ! जाम्रो, यज्ञतेनके सालेके साथ-साथ मीर भी जितने बन्दी हीं सबको छोड़ दो।

कम्बुकी-देवकी जैसी प्राज्ञा । [जला जाता है]

षारिछी ---जाभी, जयसेना। इरावती धादि रनिवासकी सब रानियासि हमारे पुत्रके विजयकी बात कह तो धाथो। [प्रतीहारी जाना चाहती है।]

षारिखी-भौर सुनो !

प्रतीहारी-[सौटकर] जी कहिए।

षारिष्ठी.—[यनग] देखो । यदोक्षके कूलनेके लिये मैंने नालविकासे जो प्रतिक्वाकी भी तह बात और इनके ऊँचे परानेको बात कहकर मेरी ओरसे इरावतीसे विनय करणा कि देखो ! सब बाप कोई ऐसी बात न कर बँठें कि मुक्ते अपने बचनसे हटना पड़े ।

मतीहारी — जैसी देवीकी माज्ञा। [बाहर बाकर फिर मा वाती है।] स्वामिनी ! सायकै

खिनिसेख परितोसेख बन्तेजराखं बाहरखाशं मंत्रुसीन्ह अंबुता । ( यहेव्याज्ञापपति । प्रहिनि ! पुत्रविजयनिमित्तेन परितोषेगान्तःपुराखामाचरखानां मञ्जूषाहिम खंकुता । )

षारिसी—एवं कि प्रश्वरिकं। ताहारको श्रृ तालं मह प्रमानं सम्बुदयो। ( एतस्कि-माम्रयंत्र । साथारताः सञ्ज तामा मम शायमञ्जूदयः । )

प्रतीष्टारी — [ बनान्तिकम् ] भट्टिली ! इरावदी उल विक्लवेदि—सिटसं देवीर् वहवन्तीर् । तुह वक्यमं संविष्यं स्मृ कुजादि सम्बन्धा कार्युं ति । ( अट्टिनि ! इरावती पुनविक्षापयित—सहस्रं देक्याः प्रभवन्त्याः । तव वचन सकस्थित न कुज्यतेऽन्यवाकर्तुमिति । )

पारिशो — भग्नवितः ! तुए शक्तपता इच्छानि शन्त्रसुनिहला पदमसंकृष्यः मालविशं श्रुण्यज्ञतस्स परिवादेषुं । (भगवतो । स्वयानुमतेच्छाम्यायंनुमतिना प्रदमसक्तिवतां मालविकामार्य-पुत्राय प्रतिवादितसुन् । )

परिवाजिका — इवानीमपि त्वमेवास्याः प्रभवति ।

चारिसी क्रिस्तिकः हस्ते गृहीस्याः ] इदं ध्रव्यवनतो पिम्नस्थिवस्याख्यस्यं पारितोसिम्रं पिडच्छतु लिः। ( इदमार्यपुत्रः प्रियनिवेदनानुरूपं पारितोषिकः प्रतीच्छस्यितः। )

[राजा दी डांनाटयति । ]

धारिसो—, सस्मितम् । कि स्रवधीरेदि सक्त्रज्ञातो । (किमवधीरयस्यार्थपुत्रः । )

विदूषकः—भोदि । एसो लोधन्ववहारो । सन्त्रो स्वव्या सन्त्राहुरो होदि सि । ( भवति । एष लोकन्यवहारः । सर्वो नववरो लज्जानुरो भवतीति । )

[राजा विदूषकमवेक्षते । ]

पुषकी विजय सुनकर मुक्तार पुरस्कारों की इतनी बौछार हुई कि मैं रनिवासके गहनोंकी पिटारी ही बन गई हैं।

षारिएी!— इसने घषरअकी क्या बात है, इसमें तो उनका ग्रीर मेरादोनोंका समान ही भीरव है न ।

प्रतीहारी—[ ग्रलव ] स्वामिनी ! इरावतीने यह भी कहलाया है कि ग्रापने ग्रपने गौरवके भनुकूल ही बात सोची है। जो कुछ ग्राप कह चुकी हैं उसे पूरा कीजिए।

वारिसी—सगवती ! द्यार्थ सुमतिने द्यार्थपुत्रसे मासनिकाका विवाह करानेका वो पहले विवार कर रचका या उसे मैं धापकी सम्मतिसे पूरा कर देना चाहती है।

परिवाजिका--- शव भी तो भाग ही इनकी सब कुछ हैं।

चारिस्ती—[मासविकाका हाव पकड़कर] घार्यपुत्र ! कुमारकी विजयका प्यारा समाचार सुनानेका यह प्यारा पारितोषिक तो लेजिए।

[राजा सजा जाते हैं : ]

वारिसी-- मुसकराकर ] क्या बार्यपुत्र मेरी मेंट नहीं स्वीकार करना वाहते ?

विदूषक—देवी ! यह तो लोक व्यवहार दिला रहे हैं। सभी नये दूत्हें ऐसे समय लजाया ही करते हैं।

[राजा विदूषककी बोर देखते हैं।]

विष्यक: -- मह् देवोट् एव्य किन्यस्थावसेसं विष्यदेवीसट् नालविश्चं सन्तम्य परिण्यहिष् इण्डाव । ( प्रय देव्येव कुतप्रस्यविशेषां दत्तदेवीशब्दां मालविकामत्रमवान्त्रतिप्रहीतुनिण्डाति । )

कारिसी—एकार् राजवारिकार् कहिजलेस एक विक्ता वेबीतही कि पुरावतेसा । ( एतस्या राजवारिकाया प्रतिजनेनैव दत्ती देवीहावर: कि पुनावत्तेस । )

परिवाजिका--मा मैक्स् ।

अप्याकरसमुत्पन्नो रत्नजातिपुरस्कृतः।

जातरूपेख कन्याखि ! मिखः संयोगमईति ॥१८॥

भारिगो—[ स्पृत्या ] बरिसेडु अध्यवदी । धान्युवध्यकृत्य उदय रा सम्बन्धं । सम्बन्धे । गच्छ दाव । कोसेध्यक्तोच्यानुष्यस उवस्पेहि । ( मर्थयतु भगवति । प्रम्युदयक्षयथीन्ति न सक्षितम् । वयसेने । गच्छ तावत् । कोशेयपत्रोर्शेषुग्रन्मन्त्रयः )

प्रतीहरी--- **जं देवी कार्यवेदि ।** [इति निष्क्रस्य पत्रोर्सं गृहीस्वापुनः प्रतिदयः] **देवी !** एदम् । (यहेव्याज्ञापयति । देवि । एतत् । )

चारिछी — [ मालिकामवगुण्ठनवती कृत्वा ] धज्जवतो । वासि इमं पश्चिक्षहु । ( मार्थ-पूत्र ! इरानीमिमां प्रतीच्छत् । )

राजा--त्वच्छासमात्त्रवृत्ता एव वयम् । [ ग्रपवार्य ] हन्त प्रतिगृहीता ।

विदूषक:--- अहो देवीए अञ्च ऊलदा। ( घहो देव्या अनुकूलता। )

[देवी परिजनमवलोकवति।]

विदूषक — जिन मासविकाको महारानीने ही इतने प्रेमसे देवी बना दिया है, उन्हें महाराज्य क्यों न स्वीकार कर लेगे।

धारियाः—इन राजकुमारीके ऊँचे घरानेने ही इन्हें रानी बना दिया है। उसे दुहरानेकी क्यां बात है।

परिवाजिका—नहीं ऐसी बात नहीं है। सानसे निकले हुए सबसे अच्छे मिएको भी सोक्रैकें जड़नेकी आयस्यकता नो पकती ही है।।१८॥

धारिसी — [ कुछ स्मरण करके ] क्षमा की जिए भगवनी ! कुगारकी इस विजयके हुआ सर्वे एक बड़ी धावस्यक बात तो मैं भूल ही गई। जयसेना ! जा, ऊनी रेखमी जोड़ा तो ले छा।

प्रतीहारी—वैसी देवीकी भाक्षा। [वाती है धौर बच्च लेकर फिर भाती है ] यह सीजिए देवी !

धारिती---[मालविकाके सिरपर उदाकर ] प्रार्थपुत्र ! धव इसे स्वीकार कीजिए।

राजा— आप वो कहेंगी, वह तो मानना ही पड़ेगा। [अलग] अत्री मैं तो इसे पहले ही स्वींकार कर चुका हैं।

विदूषक--वाह! महारानी भी कैसी शक्ती हैं।

[ रानी दासियोंकी बोर देखती हैं।]

प्रतीहारी--[मालविकापुपेत्य । ] जेडु भट्टिसी । ( जवनुः भट्टिनी । )
[ देवी परिवाधिको निरीक्षतें । ]

परिवाजिका -- नैतिश्चत्रं त्वयि ।

प्रतिपत्नेसापि पति सेवन्ते भत् वत्सत्ताः साध्व्यः । अन्यमरितामपि जलं सम्रद्धाः प्रापयन्त्युद्धिम् ॥१६॥

[प्रवि**ष्य**]

नियुश्चिका—केट्स भट्टा। इरावदी विच्लावेदि— सं उवधारातिक्कमेल तदा भट्टियो सवरदा तं सम्रं एवन मन्तुरो प्रखुक्रमं लाम यए प्रार्थारदं। संपदं पुण्लमखोरहेल मन्तुला पतादनलेल संनावदृष्टकेति । (अयपु भर्ता। इरावती विज्ञाययीन—वृदुष्टारातिक्रमेल तदा मर्जे स्वराद्धा तस्वयमेव मर्तृरकुक्तं नाम मवाचरिनम्। सांप्रतं पूर्णमनोरयेन भर्ना प्रसादमात्रेल संमावदितक्योति । )

षारिस्हो — सिउरिएए । ध्रवस्सं से मेनिवं श्रव्याउत्तो जास्तिस्सवि । (निपुरिएके ! ध्रवस्य मस्याः सेनितमार्थपत्रो जास्यिन ।)

निपुरिगका - अनुस्महोदिन्हः (अनुगृहोतास्मि । )

परिवाजिका-- देव । ग्रमुना युक्तसंबन्धेन चरितार्थं नाधवसेनं सभाविवतुं गच्छामः ।

षारिग़ी-अधवबीए ए। बुत्तं ब्रम्हे हरिषड्वं । (भगवत्या न युक्तमस्मान्वरित्यक्तुम् । )

राजा---भगवति । सदीपेव्येव लेखेषु तत्रभवतस्त्वामुहिदय सभाजनाक्षरात्ति पातिविष्यामः।

प्रतीहारी—[मानविकाके पास जाकर] स्वामिनीकी जय हो ।

[ महारानी परिवाजिकाकी घोर देखती हैं। ]

परिवाबिका—धापको वह उदाश्ता टेलकर मुक्ते लिक भी सम्पर्क नहीं हुमा। क्योंकि प्रविक्ता पार करनेवाली क्रियों बचने किये जीत लाकर भी पत्रिका गण रक्ता करती हैं। वैक्तिए, समुद्रमें जानेवाली नदियाँ सपने साथ साथ दूतरी नदियोंका पानी भी ख्रमुद्रमें पहुँका देती हैं। १९॥ देती हैं। १९॥

निपुणिका — [ माकर ] स्वामीकी जब हो। इरावतीजीने कहलाया है कि मैंने महाराजाकी बात न मानकर जो प्रपराण किया था, वह तब जान-मुक्तकर महाराजका काम बनानेके सिमें हो कपक रचा था। धव तो नहाराजके मनकी साथ पूरी हो गई है। इससिये माधा है भाष मुक्ते सबस्य सामा कर देंगे।

षारिस्त्री-धरी निपृत्तिका ! उन्होंने बार्यपुषकी वो तेवा को है उसका ब्यान रक्सेंगे ।

निपुश्चिका-बड़ी कृपा है।

परिक्षाजिका -देव ! इस सुन्दर विवाह-सम्बन्नको सुनकर नाववसेन तो कुले न समावेंगे । इसीलिये मैं उन्हें बचाई देनेके लिये जाना चाहती हैं ।

घारिएगी — हमें छोड़कर भाषका जाना ठीक नहीं है।

राजा-पगवती ! हम प्रपने ही पत्रमें भापकी और से बचाई लिखवाकर भिजवा देंगे !

परिवाजिका युवयोः स्तेहात्परवानयं वतः। धारिसो – ग्रक्जिजन । किते भूषो वि विश्वं उवहरामि ।

धार्यपुत्र ! कि ते भूयोऽपि विषमुपहरामि ।)

राजा---

त्वं मे प्रसादसुमुखी ! भन देवि नित्यमेतावतेव इदये प्रतिपालनीयम् ।

तवापीवमस्तु ।

(भरतवाक्यम् )

आशास्यमी विविगमप्रभृति प्रजानां सपत्स्यते न खलु गोप्तरि नाग्निमित्रे ॥२०॥

[ इति निश्कान्ताः सर्वे । ]

॥ इति पञ्चमोऽद्यः ॥

।। समाप्तमिद श्रीकालिदासकृतौ मालविकाग्निमित्र नाम नाटकम् ॥

परिवाजिका - मैं तो धाप दोनोके स्नेहमे बँघी ही हुई है।

धारिली-- बार्यपुत्र ! क्या में बायकी कुछ बीर मनवाही बात कर सकती हैं।

राजा— देवि ! मैं ताबस इतनाही चाहताहूँ कि तुम सदा मुफलर बसन्न रहो। फिर बी इस्ता भीर हो जाय कि —

#### भरतवास्य ]

जबतक बरिनमित्र राज्य करें तबतक उनकी प्रजामें किसी प्रकारके उपद्रव धादि न हों ॥२०॥

[सब चले जाते हैं।]

🖅 ॥ पाँचवाँ अक्टू समाप्त हुमा ॥

।। महाकवि श्रीकालिदासका रचा हुया मालविकाग्निमित्रम् नामका नाटक पूरा हुया ।।

# श्रीमन्महाकविकालिदास-नाटक-प्रशस्तिः

'काच्ये नाटकमस्ति रम्यरुचिरं तत्रापि शाकुन्तलम्' इत्युक्तं रसिर्करेचोऽतिललितं भूयो विवेक्तुंन्विदम्। श्रीमन्मालविकाग्निविकमलसत्सन्नाटकयोच्छलत् स्वर्वाधीरसनाऽमृतं सरसयत् सम्मोहयेत्संसृतिष् ॥

[ 'काव्योंमें नाटक हो सुन्दर होता है घौर नाटकोने घिषक्षान धाकुन्तल हो सबसे सुन्दर है, वह बात रसिकोने बड़ी सक्वी कहा है, पर वे इस बातको ठीक-ठीक स्वष्ट नहीं कर पाए कि काव्यमे नाटक हो क्यों सुन्दर होता है। इसी बातको स्वष्ट करनेके लिये घिषक्षान-साकुन्तलके साथ-साथ मालविकाग्निमित्र तथा विक्रमीयंधीय नाटक भी प्रस्तुत किए वा रहे हैं कि उनमें खलकता हुया संस्कृतका मधुर प्रमृत सुन्दिके सब प्रास्त्रियों इतना रसमान कर दे कि सोगोंको संसारके घौर दुसरे काव्योंको पढ़नेकी सुच हो न रह बाय।

—श्री ईशदत्त वाष्येय 'श्रीश'

# तीसरा खगड

महाकवि कानिवासको रचनाधों के सम्बन्ध्य समिष्ट क्यसे अववा उनके किसी विशिष्ट प्रत्य अववा किसी विशिष्ट रक्षपर विशिष्ट विद्यानीने को वीडिन्यपूर्ण विचार किया है, उन्होंका सपह आतेके लेकीचे किया वया है। बन्तर्स महाकवि कानिवासके प्रत्योमें धाए हुए व्यक्तियो, वस्तुयों, स्थानों प्राविका प्रीमान कोचने परिचय है और कानिवास-कालोन भारत का सानिवन है।

समीक्षा-निबन्ध

# —निबन्ध-सूची—

**१. विकमा**बित्य--डा० राजबली पाडेय, एम० ए०, डी० लिट् ।

२. विक्रम ग्रीर उनके नवरत्न-स्व० श्री ईशदल पांडेय "श्रीश" साहित्याचार्य, साहित्यारत ।

३. कालिदासके ग्रन्थोंकी उपादेयता-प० सीताराम जयराम जोशी, एम० ए०, साहित्याचार्य ।

४. कालिवासके शस्त-प्रयोग—प० प्रीम्बकादसाद उपाध्याय, व्याकरसाचार्य । ५. कालिवासके कवित्वकी पूर्णता-स्व० श्रीमन्मध्वसप्रदायाचार्यं श्रीदामोदरलासजी गोस्वामी।

६. कालिबासको सूक्तियाँ—डा० धमरनाच ऋा, एम० ए०, डो० लिट् ।

७. कालिबासका संबेधा—पं० बलदेव उपाध्याय, एम० ए०, साहित्याचार्य । ८. कालिबास स्रोत प्रकृति—पं० करुणापति त्रिपाठी, एम० ए०, ब्याकरणाचार्य, बी० टी० ।

निसर्गकन्या शकुल्तला — ढा० बेल्वेसकर, पूना ।

१०. योगवासिष्ठमें मेघदूत-डा० भी० ला० झात्रेय०, एम० ए०, डी० लिट्।

११. उपमा कालिबासस्य — डा० गोदे, पूना ।

कालिवासकी खन्वयोक्षर्म—पं० रामगोविन्द शुक्त, त्याय-व्याकरल्-साहित्याचार्य ।
 प्रिकास-कोष — ( कालिदासके काव्योंने झाए हुए व्यक्तियों, बोबो,

रः ज्ञानवान-काव — ( कारतवातक काञ्चान आए हुए ञ्चारव्या, वाया, बस्तकों सौर स्वानोंका परिचय ) ।

वस्तुमा मार स्यानाका पारचय)।

१४. कालिदास-सम्बन्धी लेकों स्रौर समीकास्रोंकी तालिका--डा० रामकुमार वीवे, एम० ए०।

# विक्रमादित्य

[डा॰ राजवली पाण्डेय, एम्॰ ए॰, डी॰, सिट्॰]

जनभृति

सर्वारापुरुषोत्तम राम धोर इन्हान्त प्रश्चान् मारतीय जनताने जिस शासकको सपने हृदय-तिहासनपर पाक्य किया है वे विक्रमादित्य हैं। उनके धारलं न्याय धौर लोकारावनको कहानियाँ मारतक्षमें सर्वत्र प्रजनित है धोर धावाल दुढ मधी उनके नाम धौर वशसे परिवित्त हैं। उनके सम्बन्धमें यह प्रसिद्ध जन-श्वान है कि वे उत्रवित्तीनाय गम्पबंदेनके पुत्र वे। उन्होंने न्याया प्रशासन करके धपनी विजयके उपनद्वयों नंबन्का प्रवदंन किया था। वे स्वयं काल्यममें तथा कालियान धादि कवियोके प्राध्ययनात थे। मारतीय ज्योतिय ग्रायाने भी इस बातकी पृष्टि होती है कि ईसाने ४७ वर्ष पूर्व विक्रमादित्यने विक्रम-स्वन्त्र प्रचार किया था।

## घनुश्रुति

भारतीय साहित्यमें श्रंकित धनुष्यृति भी उपर्युक्त जनश्रुतिको किसी न किसी रूपमें स्वीकार किया है। इनसेंसे कुछका उत्लेख नीचे किया जाता है—

(१) यनुश्रृतिके यनुमार विक्रमादित्यका प्रथम उल्लेख गायासन्तवातीमें इस प्रकार मिलता8—

> संवाहरा सुहरस तोसिएरा दन्तेरापुट्टकरे सम्बस्। चलरोरा विक्कमाइतचरिमं बर्गुसिन्समं तिस्सा ॥४।६४

- (२) जैन पण्डित मेहतूंनाबायं-रिवत पटावनीमें तिला है कि नमीबाहनके प्रधान पर्देशस्वक उज्जयिनीमें तेरह वर्षनंक राज्य किया। उनके प्रधानारके कारण कानकाबायीने शाकेंकी दुनाकर उनका उन्धूलन किया। शकोंने उन्ध्रितनीने चौटह वर्षतंक राज्य किया। इसके प्रधान पर्देशस्क के पुत्र विक्रवारित्यने साकों उन्जयिनीका राज्य लीटा सिया। यह बटना महाबीर-निर्वाण के ४७० में वर्षने (१२७-४७० = १७ ई० पू०) हुई। विक्रमादियमे साठ वर्षतंक राज्य किया। उनके पुत्र विक्रवारित उनताब धर्मीदियमे २० वर्षतंक सामा किया। तरफारत् सेल्स, नैल्ल तथा माहदने कमाव ११,१४ तथा १० वर्ष राज्य किया। इस समय महाबीर-निर्वाण के ६५ वर्ष परचान हुए। ।
- (३) प्रवन्यकोषके प्रमुखार महावीर-निर्वासके ४७० वर्ष पदवान् (५२७-४७०=५७ ६० प्र०) विक्रमादिस्यने संवतका प्रवर्तन किया।
- (४) अनेत्रार्तूरी-विरक्ति सनुष्ठत-महास्त्रयो इन बातका जन्मेल है कि बीर (महाबीर) संवत्के ४६ वर्ष बीर जाने दर विक्रमादिराका प्राप्तुनी होगा। उनके ४७७ वर्ष रचवात् विला-विराय समया जोन सावन करेगा। इन प्रको रचना ४७७ विक्रम संवत्ये हुई जब कि बलामीके राजा जिलादिराये सुराष्ट्रके बोहोंको लंदक कर कर्री सौदी ज उनने लोटा निया था। (देखिए बाक भाउरा जो, वरनल घोफ बोर्च एवियादिक सोनाइटी, जिन्ह ६, ए० २६-३०)।
- (१) सोमदेव बहु-विरास्त कमायरिस्थागर (सायक १८, तरंग १) में वी विक्रमादिश्यकी कथा बाती हैं। इसके धनुतार विक्रमादिश्य उठ विपत्ती के राज थे। इसके पिताका नाम सहेन्द्राविष्ट तथा नाता का नाम भीम्यदर्धना था। महेन्द्रादिश्यने पृत्रको कानामें शिवदकी झाराधना की। वात समय पृत्रको क्रियो विरास के साथक स्वास्त पृत्रको को भी शिवदे अपने साथक स्वास पृत्रको के निर्मे सुर्वेता की। विवास ने स्वास प्रत्यक्त साथक है। या महत्यका की । वात उठ प्रत्यक्त साथक है। वात उठ प्रत्यक होने वात हो। वात उठ प्रत्यक होने कारण विवास होने कारण विवास होने कारण विवास होने वात हो। वात उठ प्रत्यक होने कारण विवास होने वात हो। वात उठ प्रत्यक होने कारण विवास होने वात हो। वात इत्यक्त होने वात हो। वात हो वात हो वात हो। वात हो वात हो वात हो वात हो। वात हो वात हो वात हो वात हो। वात हो हो हो प्रत्यक हो हो प्रवास हो। वात हो। वात हो हो हो हो हो हो। वात हो हो हो हो हो। वात हो हो हो हो हो। वात हो हो हो हो हो हो। वात हो हो हो हो हो। वात हो हो हो हो हो हो। वात हो हो हो हो हो। वात हो हो हो। वात हो हो हो हो हो। वात हो। वात हो हो हो हो। वात हो। वात हो हो हो हो। वात हो। वात हो हो। वात हो हो हो। वात हो।

### स पिता पितृहीनानां बन्धूनान्व स बान्धव: । धनाधानां च नाषः स प्रचानां कः स नाभवत् ।।१८०१।६६

[वे पितृहीनोंके पिता, बन्धुरहितोके बन्धु धौर धनायोंके नाथ थे। प्रजाके तो वे सर्वस्व ही थे।] इसके धवन्नर विक्रमादित्यकी विस्तृत विजयों और धन्तृत कृत्योंका धतिरंजित वर्णान है।

कवासरित्यागर धपेखाकृन धर्वाचीन बंच होते हुए भी लोनेन्द्रनिस्तित बृहररूचानश्चरी चौर धन्तनोगरता बृहरूकपा (नुसाज्य-रचित)यर धन्तवित है। गुलाज्य सानवाहुन हालका समकातीम चा वो विक्रमारित्यले सनवन १०० वर्ष तीले हुया वा। धतः, सोमदेव-द्वारा कवित अनुभूति

कथाकी पौराखिक शैलीमें 'मख' से मख-तंत्र और 'मास्ववान्' से मालव बातिका भाभास मिलता है।

विक्रमादित्यके इतिहासते सर्वचा धनिक्र नहीं हो सकती । सोघदेवके सन्तन्यमें एक भौर बात ध्यान देनेकी है । वे उत्त्वित्योके विक्रमादित्यके धतित्यक एक हुसरे विक्रमादित्यको वाणते हैं वो पाटिलपुक्त राज्या । 'विक्रमादित्य इत्याबोहाना पाटलीपुक्के' (लम्बक ७, तथ्य ४)। इस्तिसे वे शे धाष्टुनिक ऐतिहासिक मणवाचिण पाटिलपुक्त-गाव गुन्त सहादोको केवल उज्जयिनीनाथ विक्रमादित्यके प्रसिद्ध समझके है वे धवनी परप्या घोर धनव्यतिक साव वनात्कार करते हैं।

 (६) द्वार्षित्रास्युत्तिका, राजावली ग्रादि ग्रन्थों तथा राजपूतावेमे प्रचलित (टीडके राजस्था-नर्मे संक्रितः) ग्रमुश्रुतियोमें उपर्जायनीनाथ शकारि विक्रमादित्यकी ग्रनेक कथाएँ मिलती हैं।

माभारता जनताकी जिज्ञासः इन्ही धनृष्वृतियोंने तृष्त हो जाती है थीर वह परम्परासे परिभित्त मोक-प्रमिद्ध विक्रमाहिश्वके समस्वस्यये धिषक सबेवला कनतेको चेष्टा नही करतो । किन्तु पाष्ट्रिमिक इतिहासकारोके निये केवल धनृष्यृतिका प्रमास पर्याप्त नही । वे देखता चाहते हैं कि प्रस्य सावनीं-द्यारा ज्ञान इतिहासके परस्यरा और धनृष्यृतिको पुष्टि होती है या नही । विक्रमाहिश्यको ऐसिहा-विक्रमाके सम्बन्धये वे जिन्निविक्त प्रजीका समाधान करता चाहते हैं—

ऐतिहासिक प्रदेन -

- (१) विक्रमादित्यने जिम संवत्का प्रवर्तन किया या उसका प्रारम्भ कबसे होता है ?
- (२) क्याप्रयम जनास्टिई० पू० मे कोई प्रसिद्ध राजवंश ग्रयमा महापुरुष मालवा प्रान्तर्में हुआ। या या नहीं ?
- (३) क्या उस समय कोई ऐमी अहत्त्वपूर्ण घटना हुई बी जिसके उपलक्ष्यमे संवत्का प्रवर्तन को सकता था?

इन प्रक्रोको लेकर प्रवतक प्रायः जो ऐतिहासिक प्रमुसंबान होते रहे हैं उनका सारोश संक्षेपमें इस प्रकार दिया जाता है —

- (१) यद्यपि अयोतिय-गएनाके धनुमार विक्रम सन्तृका प्रारम्ब ५७ ई० पू० में होता है किन्तु ईमाकी प्रयम कई शनान्दियोनक साहित्य तथा उत्की सुंत्रेची य सन्तृका कही प्रयोग नहीं पाया जाना। भानवा शानमें प्रयस न्यानीय सन्तृ सामयनस्स स्थिति-काल या जिसका पता मन्यमोर प्रस्तर-नेकाले लाग है— मानवाना गणस्याया गाते सत्यनुष्ट्ये। (पनीट:—-गुप्त उत्की सुं नेस मुं० १०) यह लेख पीयवी गताबिद ई० का है।
- (२) प्रवम अनाव्दि ई० में किसी प्रनिद्ध राजवश श्रववा महापुरुषका मालवप्रान्तमे पता वर्डी।
- (३) इस कालमें कोई ऐसी क्रांतिकारी चटना मालवप्रान्तमें नही हुई जिसके उपलक्ष्यमें संबद्धका प्रवर्तन हो सकताया।

उपर्युक्त को नोसे यह परिस्ताम निकाना गया है प्रयम खताबिर ई० पू० में विक्रमाधित्य नामक कोई खासक नहीं हुमा: तत्कानीन विक्रमादित्य कराना-प्रमुत है। संभवतः माजवसवत्का प्रारम्म ई० पू० प्रयम तताबिरमें हुमा था। पोखेने विक्रमादित्य उपाधिमारी किसी राज्यो घपना निवद इनके साथ बोड़ दिया। इस प्रकार नंबत्के प्रवर्तक विक्रमादित्यकी ऐतिहासिकता बहुतसे विद्वानीके मतमें प्रसिद्ध हो बाती है। इस प्रक्रियाका कन यह हुमा कि कतियुव प्राव्यक्ति विद्यारदोंने प्रयम शताब्दि ई॰ पू॰ के लगमग इतिहासमे प्रसिद्ध राजधोंको विक्रम-संव**त्का** प्रवर्त्तक सिद्ध करनेकी चेष्ठा प्रारम्भ की।

मानुमानिक मत-

- (१) फर्तृबनने एक विश्वित्र सतका प्रतियादन किया । उनका कमन है कि जिसको १७ ६० पूर में प्रारम्भ होनेवाला विश्वस संवत् कहते हैं, वह वास्तवमे १४४ ६० में प्रवसित किया गया या । उक्सियोक्ते राजा विश्वस संवत् कहते हैं, वह वास्तवमे १४४ ६० में प्रवसित किया गया या । उक्सियोक्ते राजा विश्वस हमने १४४ ६० में स्वत्वको प्रायोग मोर भारत्योग बनानेकि सिये सक्ता प्रारम्भकाल ६×१०० (वववा १०×६०) =६०० वर्ष पीछे क्रिक दिया गया १ म सकार १६६ ६० पूर्व में प्रवसित विश्वस सवद्यो इसको प्रिमान मान लिया गया है। किन्तु क्यों ६०० वर्ष हो पहले इसका प्रारम्भ उक्तेन दिया गया, इनका समाधान कर्तृमनके पान नहीं है। इसके प्रवित्तिक १४४ ६० के पूर्व मालव-संवत् १२६ (संदगीर प्रस्तर प्रभिलेल, पनीट—पुक्त उक्सीयो लेल त० १० तथा विश्वस-संवत् ४३० (काली प्रिलेल, इंडि० ऍटि० वर्ष १८७६; १० ११२ के प्रयोग मिल जानेने कर्तृमनके मतका स्वन हो चरावायी हो जाता है (कर्तृबनके स्वक्त स्वन हो चरावायी हो जाता है क्षाया स्वन हो वस्त हो स्वन हो स्व
- (२) डौ॰ पनीटका मत बा कि १७ ई० पू० में प्रारम्य होनेवाने निक्रम संबन्ध प्रवस्त निक्तिक राज्यारोहण कालसे प्रारंम होना है (जरतक बीफ दी रीयन गणियाटिक सोसार्टी, वब १८०५ पू० १६६)। धपने नतके सनयंत्रमें उतका तक यह है कि किनिक सारतीय हित- हासका प्रसिद्ध विजयी राजा था। उसने धन्तारिष्ट्र माझाज्यकी स्थापना की। बौद धनेक हितहासमें भी धनोकके प्रधान् उमीका स्थान है। ऐसे प्रतापी राजाका संबन् प्रकान सब्ता स्थापारिक था। परन्तु यह मन डौ॰ पसीटके धनिरिक्त प्राय. धन्य कियी विद्वान्की मान्य नहीं है। प्रथम तो बसी किनिकका नमय ही धनिश्चित है। दूपरे एक विदेशी राजाके द्वारा देशके एक कोनेमे प्रयत्ति संबन् देखायाणी नहीं हो सकता था। नीसे यह बात प्रायः निद्ध है कि कुष्णीन कम्मीन नाया पंजाबमें सम सबत्का व्यवहार किया था। बहु पूर्व-प्रयत्नित मर्लाय संवत् द्वारा है। यदि यह बात ब्राया था। तह पूर्व-प्रयत्नित मर्लाय संवत् ने साम व्यवहार विद्या था। वह पूर्व-प्रयत्नित मर्लाय संवत् ने साम कुरा है। यदि यह बात ब्राया भी समस्त्रो जाय तो भी कुरण्-सबत् वंषत्र व प्रारंग हैर इक्ता क्ष्मा त्री सुप्रण्यान प्रवस्ती स्थान प्रारंग इंतका प्रया प्रारंग हो प्रस्ता व तो भी कुरण्-सबत् वंषत्र व प्रारंग हो प्रस्ता प्रस्ता में स्वर्ग के प्रधात प्रियान स्वर्ग क्षा प्रवस्ता क्षा हो प्रस्ता प्रस्ता प्रस्ता स्वर्ग के प्रधात प्रस्ता प्रस्ता स्वर्ग स्वर्ग हो प्रियस्ता।
- (३) थी वेन है गोपान एंबरने धपनी पुस्तक 'प्राचीन भारतका तिबक्रम' (कोनोलीजी धौक ऐरिगएंट इंक्टिया, पृष्ठ १७४) में इस मनका प्रतिपादन किया है कि विकस-संवर्षका प्रवर्तक प्राच्येक पृष्ट का प्रहासवा पृष्ठ का । ''विक्रम-सवन् नास्त्रकों मालक-संवर्ग है। मन्दसोर सस्तर-स्वाक्तिक पृष्ट का प्रवाद मालक स्वाक्तिक प्रवर्तक मालक प्रवाद का प्रविक्रम प्रवर्तक स्वाक्तिक प्रवर्तक मालक प्रवर्तक प्रवर्तक महावर्तक प्रवर्तक नहीं हो सका पा । कहा तो किनक्कत सवय विक्रमकालीज नहीं। दूसरे यह बात सिद्ध नहीं कि जनका पा। कहा तो किनक्कत सवय विक्रमकालीज नहीं। दूसरे यह बात सिद्ध नहीं कि उपका प्रवर्तक मालक सी प्रवृत्त के सिद्ध मही कि प्रवर्तक प्रवर्तक मालक सी प्रवर्तक सिद्ध सिद्

पहते हैं कि सब वर्णोंने भागने रक्षाके सिथे उनको भागना भाषिपति जुना था (सर्ववर्णेरिननम्य पिताबे तुनेन—एपिपाध्तिमा इदिया (बदद द, पू० ४७) तब यह बात हम स्वीकार करते हैं कि मालवा भीर गुन्दारातकी सब वातियोंने उनको उसी प्रकार भागना जुना था कित प्रकार इसके पूर्व उन्होंने करदामनके पिता जयदामन् भीर उसके पितामह वाध्यतको जुना था। प्राची भाष्य ऐत्ररेश शाह्यरामे निका है कि पश्चिमके सनी राजाभाँका। भाषिक स्वरायको निये होता है भीर उनकी उपाधि स्वराद होती है। इन स्वतंत्र जातियोंने एकतामें शक्तिका सनुवव करते हुए तथा भावस्यकताके भागे सिर कुकाकर भाष्य करर विजयी वाध्यतके भाषिपत्यमे भागत बातियोंका करते स्वराद किया। यही महान् परना—एक वहे शासको भाषिपत्यमे मालव बातियोंका संघरन—७५ ई० पू० में संवर्षक प्रवतंत्र वे उपाधित हुई। तबसे यह संवत् मालवामें प्रचित्त हुई। वाध्यत भीर इदरामन्त्रेन मालवाने पहैं को प्राची पर भी शासन किया इसिनये संवत्त्र अवस्वत

ऐयर महोदयका यह कथन, स्वतः सिद्ध है कि विक्रम-सवत् वास्तवमे मानव संवत् है। किन्तु कर्निकक्षेत्र का-मवन्त्र प्रवांक होने के विरोधम उनका नक भी युक्तियंगत है। किन्तु कनिकक्षेत्र कही स्वार्धाक्तियानी प्रास्तीय विदेशी क्षत्रप्त, विश्वके साथ राष्ट्रीय जीवनका कोई स्वार्ध सम्बन्ध नहीं था, सन्तृके प्रवर्तनमें कैंसे कारण हो सकता था, यह बात समक्ष्में नहीं प्राती। रुद्धामम् के प्रभित्त में व वार्गी-द्वारा राजांक चुनावका उन्लेख केवल प्रधास्त मात्र है। प्रत्येक शासक प्रपत्न प्रीकारको प्रजानसम्प्रक करित प्रधासन करित कार्य कारण है। प्रत्येक प्रमित्तिक परि रुप्तमान कारण प्रधासन करित कारण प्रधासन करित हो भी गया हो तो उनका यह गुण दो पीदी यहले व्ययन्त उप्रशासन्य कारण प्रवर्त की स्वतिक कारण, नहीं प्रात करता यह। भी प्रयत्न यह सुष्त क्ष्य व्यवस्थ उप्रशासन्य कारण प्रवर्त किया। भी प्रयत्न यह प्रधासन्य कारण प्रवर्त किया। प्रात्न प्रवर्त किया। राजनांतिका यह एक साधारण निवस है कि कोई भी विदेशी शासक विजित बातियोंको पुरस्त सपरित होनेका ध्रवस्त नहीं देता है। फिर प्रपत्न पराज्यक्षसे मालबोंने सब्द्र प्रसारम्य किया हो। यह बात भी प्रधारायण जान प्रवर्ता है।

(४) हव बी कालोप्रसाद जायसवावने जैन प्रमुश्निक प्राचारपर यह निष्कर्ष निकाला कि ''जैन गाणायो प्रोर लोकश्रिय कदाधोका विक्रमादिस्य गीतमपुत्र वातकरिंण था। प्रथम शताब्वि हैं पूर में मालवर्स यातवरण वर्तमान था, जैसा कि उन्नके प्राप्त सिद्धारोत सिद्ध होता है। शास-कर्तिण भीर मालवर्की संपुक्त शिक्ति शक्तिको परानित किया। इसविषे बक्तें की पराजवर्मे मुख्य भाग की जातकरिंण 'निक्रमादिस्य' के विरुद्ध विक्रम सम्बद्ध प्रवर्तन हुया। मालवर्मणुने भी उनके साथ सिप्यक्ते विद्येष ठहराव (स्थित, प्राप्तावा) के मनुकार प्रथमा इस समय संयदन किया प्रीर इसी समयसे मालवर्मणुनेस्थित काल भी प्रारम्य हुया। (वरनल प्रोफ बिहार ऐष्ट विश्वी साथसे सासवराणुनिस्थित काल भी प्रारम्य हुया। (वरनल प्रोफ बिहार ऐष्ट

उपर्युक्त कथनमें मालव सातवाहन संघका बनाना तो स्वामाधिक जान पहता है ( यदि इस समय साम्राज्यवादी सातवाहनोंका प्रस्तित्व होना संगव हो ) किन्तु शातकरिए विक्रमादित्य (?)-की विजयसे मालवाएए गौरवान्त्रित हुवा प्रीर उसके साथ सींघ करके गालव संबत्का प्रवर्तन किया, यह बात पूर्ण कपने काल्यनिक धीर प्रसंगत है। इसके साथ ही यह भी ध्यान देनेकी बात है कि गीतमीपुत्र सातर्शस्त्रों न नेवल शर्कों को हराया वरन् यक, खहरात, स्वतित, साकर सादि स्वेक सामिय स्वया साधिवस्य स्वाधित किया (शांधिक उस्कीर्य तंत्र, एपियां फिला इदिका, जिल्ह स, पूर ६ )। उसकी विश्ववय को घटना मानववस्य-स्वितिक बहुत शीक्षिको जान पहती है। सहित्य तथा रहती है। साहित्य तथा रहती है। साववाहित्य तथा रहती है। साववाहित्य हो स्वयं विश्ववय को यो। सातवाहित रावाधीका तिषिकम समीतक समित्यत है। सपने विश्ववय नवीको विश्ववे निर्मा वाजावश्यायो सातवाहित रहा है कि कच्चों के प्रश्नात् साझाव्यवायो सातवाहित प्रश्नात प्रश्म

### सीषा ऐतिहासिक प्रयत्न-

इस प्रकार विक्रमादित्यके धनुगम्यानमें प्राच्य-विद्या-विद्या-दोने ध्यपनी उर्षर कत्यना-शांकिका परिषय विद्या है। किंतु इस प्रकारके अपरनने निक्कमादित्यको ऐतिहासिकताको समस्या हम नहीं होती। यदि परिषयाने समुचित धायरके साथ सोधी ऐतिहासिक क्षोज को जाय तो संवद-अवर्षक किक्समादित्यक स्था उत्तर स्वतान स्वतान

- (१) मालवा प्रदेश भीर उज्जयिनी राजधानी ।
- (२) बकारि होना।
- (३) ५७ ई० पू॰ में सवत्का प्रवर्तक होना और
- (४) कालिदासका ब्राश्रयदाना होना ।

### **ध**नुशीलन---

(१) वह बात यब ऐतिहातिक बोबोंते फिद्ध हो गई है कि प्रारम्भे मालबप्रदेशने प्रश्नित्त होनेताला सब्द मालबराह्मा स्वयं मालबप्रदेशने प्रश्नित होनेताला सब्द मालबराह्मा स्वयं मालबप्रदेशना स्वयं मालवप्रदेशना स्वयं मालवप्रदेशना स्वयं मालवप्रदेशना स्वयं मालवप्यं स्वयं मालवप्यं स्वयं मालवप्यं स्वयं मालवप्यं स्वयं मालवप्यं स्वयं मालवप्यं स्वयं स्वयं

पूर्व में मासवर्गात पाकर धवन्ति (मासव प्रान्त) में पहुँच गई थी, यह बात मुद्रा-बाश्यक्षे प्रमाशित है। यहाँपर एक प्रकारके विक्के मिले हैं जिनपर बाह्यो धकरों में 'शासवाना क्या' विक्या है (देवियन म्यूनियम स्वाचन विस्ट १, पुरु १६२; कनियम—आर्कियोलीविकक्ष सर्वें रिपोर्ट, जिल्ल, ६, पुरु १६५—७४)।

(२) ई० पू० प्रथम सताब्दीके मध्यमें मगय-साम्राज्यका मानावदीय काव्योंकी सीला सिक्क क्यामें पूर्वी मारतसे बया हुया था। बाविकवाके प्रकार प्रिमात र सकीके प्रकारता होने कहे । सक सातिन सिम्म प्राप्तके सागंती मारतवर्ष में प्रदेश किया। यहीत उसकी एक साक्षा सुराष्ट्र होते हुए क्यानित सिक्स प्राप्तक से से होते हुए क्यानित सिक्स स्वाप्त के साव्या सहित साव्या सिक्स होते हुए के स्वाप्त सिक्स होता सर्वेचा स्वाप्त सिक्स स्वाप्त सिक्स सिक्स स्वाप्त सिक्स सिक्स प्रमुख सिक्स सि

(३) शकों को पराजित करने के कारण मानवगण-मुख्यका शकारि एक जिहाद हो गया यद्याप इस घटनासे यक्कीका पार्यक सदाके निये दूर नहीं हुया, तबापि यह एक क्रान्तिकारी घटवा वो बीर इसके कासन्वक्ष्म नगमग केंद्रकी वर्षोत्तक भारतवर्ष सक्कों के पाधिपत्यक्षे सुरक्षित रहा । इसिनिये इस विजयके उपलब्धने सवत्का प्रवर्तन हुया और गालवगणके हुद होनेसे इसका यख-नाम मालवस्या स्थिति या गालवनाल-काल पढ़ा ।

- (४) घव यह विचार करता है कि माजवयण मुस्य कानिवासके धाअयदाता हो छकते हैं या नहीं ? धांभजान-धाकुरतको कांत्रपण प्राचीन प्रतियोग नात्यों के धान्यों शिवा मिलता है कि इस नात्कका धानवय विकानियरवर्धा परिपर्दमें हुआ था। ''शुत्रवार —धार्में द्वय हिर देखावर-विचेयरीक्षागुर्देशिक मारिस्स्याधिकरमूचिका परिपर्द । धर्माय-क कानिदासधियतवस्त्रना नवेनानि-वानियाधिक्षा प्रतियोग नात्किनोपस्यातवस्मानियाधिक्षा प्रतियोग स्थान । तात्किनोपस्यातवस्मानियाधिक्षा प्रतियोग स्थान । तात्किनोपस्यातवस्मानियाधिक्षा प्रसा । तात्किनोपस्यातवस्मानियाधिक्षा प्रसा ॥ तात्किनोपस्यातवस्मानियाधिक्षा प्रसा ॥ तात्किनोपस्यातवस्मानियाधिक्षा प्रमा विचार विकामादिस्य एकदांत्रिक प्राचीनियाधिका प्रति । विचार स्थानियाधिका प्रति । विचार विच
- (प्र) धार्ये ! रसभावविद्योषदीक्षागुरोः विक्रमादित्यस्य साहसाङ्कृत्या-पिरूपभूष्टवेय परिचत् । प्रस्याञ्च कालिदासप्रयुक्तेनाभिक्षानकाकुन्ततेन नवेन नाटकेनोपस्यातस्यमस्माभिः (नान्यन्ते) ।
  - (मा) भवतु तव विडोबाः प्राज्यवृष्टिः प्रजासु स्वमपि विततयको विक्रण भावयेषाः । गराशतपरितेरेवमन्योन्यकृत्य-

नियतम्भवकोकानुम्रहश्लावनीयैः ।। (मरतवाक्य)

उपर्युक्त धवतरलोंमें रेल्लांकित परीसे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि जिन विक्रमादित्यका यहाँ निर्देश है उनका व्यक्तियायक नाम विक्रमादित्य धीर उपाधि 'साहसाङ्क' है। भरतवाश्यका 'यख्य' साम्बं रावनीतिक सर्वे 'गस्पराष्ट्र' का बोतक है। 'वत' वंक्या मोन बोर सितरंजित है तवा 'गस्तवत' का सर्व कर निस्ति के तवा 'गस्तवत' का सर्व कर निस्ति के तवा 'गस्तवत' का सर्व कर निस्ति के तवा कि सित्तवत' (म) के रेवाकित वर्ष वे वैद्या है। वही विक्रमादित्यके साथ कोई राजवादिक उपीय नहीं तमी हुई हैं। यदि यह सवतरस्त बन्दों वहीं तो कहा जा वकता वा कि खन्दको आवरपकतावयं उपाधियों का बर्षाच वृद्धि किया बया है, किन्तु नवर्ष इनका सभाव कुछ विशेष सर्व रवता है। निश्चय ही विक्रमादित्य बभाद या राजा नहीं वे सप्ति नास्तु कुछ नाम्बन्ध के । कोटित्यके सर्वे छान्ना परान्य ही विक्रमादित्य बभाद से किन्तु वाल-कुत्व वे । कोटित्यके सर्वे छान्न परान्य ही परान्य स्वारके स्वत्व परान्य नहीं के स्वत्व विक्रमादित्य विक्रमादित्य क्षाव राजा नहीं वे सप्ति विक्रमादित्य के स्वत्व हो कि माववास वालावाको परान्य हो स्वत्व विक्रमादित्यके स्वत्व राजवास वालावाको का स्वत्व हो कि माववास वालावाको परान्य हो स्वत्व हो कि माववास वालावाको परान्य हो स्वत्व राजवास स्वत्व हो स्वत्व राजवास स्वत्व हो स्वत्व राजवास स्वत्व हो स्वत्व राजवास स्वत्व स्वत्व राजवास स्वत्व हो स्वत्व राजवास स्वत्व हो स्वत्व राजवास स

इन स्वतरखोके नहारे यही निकलं निकलता है कि विक्रमादिस्य मालवगरा-मुख्य थे। उन्होंने स्वकोको उनके प्रथम बड़ावमे पराधित करले इस क्रांतिकारी बदनाके उपलस्थके मालवगराध्यित लावक संबद्धा प्रवर्तन किया जो साथे चलकर निकम-स्वर्तके नामसे प्रसिद्ध हुमा। विक्रमादिस्य स्वयं काम्यमग्रंत तथा कार्तिशस्थादि कथियों ग्रोर कताकारी के माज्यवाता थे।

सब प्रस्त यह हो सकता है कि मालवनए स्थिति सववा मालवसंवत्का विक्रम-संवत् नाम कैसे पद्मा। इतका समाधान यह है कि सवत्का नाम प्रारम्भे साएउर होना स्वामासिक बा, क्योंकि लोकतंत्र राष्ट्रमे मएएको प्रमानता होती है, व्यक्तिको नहीं। पोचवी शताब्दी है के पूर्वीहर्में सन्तपुत्त हितीय विक्रमादित्यने मारतवर्षेन प्रतितम वार सएएए होंका संदूर किया। तबसे सएएए प्रमानुत्त हितीय विक्रमादित्यने मारतवर्षेन प्रतितम वार सएएए होंका संदूर किया। तबसे सएएए प्रमानुत्त हितीय विक्रमादित्य नातवर्षे हैं तक, बद्ध कि तारे देशमें निरंतुका एकतकते स्थापना हो उकी थी, सएएएको करूना मी विक्रीत हो गई। क्षा सातवर्थाएका स्थान उनके प्रमुख व्यक्तिविद्या विक्रमादित्यने ते लिया और संवत्के साथ काका नात उनके प्रमान अपनित्र हो गई। प्रारम्भ उत्तर प्रमानित प्रतित्व साथ काका नात उनके प्रमान हो साथ हो साथ मातवर्थण पुत्र विक्रमादित्य राज्य विक्रमादित्य हो गए। प्रारमीतिक स्वन्नातीत्य प्रयान स्थान कीन वानता है कि समयान व्यक्तिय प्रयान एतिहासिक कोनोंसे मार्गिक प्रतिवार्थिक कोनोंसे प्रमानिक प्रतिवार्थिक कोनोंसिक प्रवान के प्रवान कोनोंसिक प्रवान के से प्रवान के से राज्य करके ही माने वाते हैं। यह मी हो सकता है कि राज्यकरोपनोंसी मार्गक्त हों ही।

प्रथम बताब्दी हैं। पू॰ में विक्रमादिश्यको ऐतिहासिकता प्रमाखित करनेके साथ यह भी सावश्यक बान पहता है कि उन स्थापनाभोंका संक्षेपमें विवेचन किया जाय जिनके साथारपर कालियासके साथ विक्रमादिश्यको भी प्राय: गुप्त-कालमें चतीटा बाता है घोर 'विक्रमादिश्य'-उपाधिपारी गुप्त-माग्राटोंमें किसी एकडे संबद विद्व करनेका प्रथल किया बाता है। वे स्थापनाएँ निम्मिलिस्त विवेचनोंगर समास्तित हैं:—

(१) हुछ इतिहासकारोंकी बारला है कि तथाकवित बौद्धकानमें बैदिक (हिन्दू) वर्षे भीर सस्कृत-साहित्य संकटावम हो गए थं। बतः ईषाके एक दो शताब्दी भागे-पीछे संस्कृत-काव्यका विकास नहीं हो सकता वा। गुप्तीके भागवनके पीछे हिन्दू-मर्के पुनस्त्यानके साव संस्कृत-साहित्यका भी पुनस्त्यान हुमा। तबो संस्कृत-साहित्यमें काविशास-मेरी कूमल तथा परि- (२) कालिटायके कार्थ्यों योर बौद्ध विष्यत प्रत्यवोचके नुद्धिवरित नामक काष्यमें प्रत्यविक साम्य है। क्यानककी सुष्टि घीर विकास, वर्णन-सैती, प्रतकारीका प्रयोग, ख्रव्यौका चुनाव, प्रव्यवित्यासादि से दोनों कलाकारोमें से एक दूसरेले प्रत्यन्त प्रमावित हैं। इसका एक दशहरख नीचे दिया जाता है—

रघुवंश ततस्तदालोकन तस्परासां सीचेषु वामीकरजानवस्तु । बभूतुरिस्वं पुरसुन्दरीसां स्पकान्यकार्योसि विचेष्टितानि ७।५॥ बुद्धबरित ततः कुमारः बलु गण्छतीति श्रूरवा स्त्रियः प्रेष्य बनास्त्रवृत्तिम् । विद्वत्तया हम्यंतनानि बम्मुः जनेन मान्येन कृताम्यनुतः ॥३१११

यह तो प्रायः सन्नी विडान् मानते हैं कि कालियासकी रचना दोनोंमें श्रेष्ठ है। परन्तु उनमेंसे किरियय यह भी मान लेते हैं कि संस्कृत काल्यके विकासमें प्रश्वचीय पहले हुए। कालियासके जनका सनुकरण कर प्रश्नी सौनीका विकास प्रोर परिमाजन किया। प्रश्वचीय कुक्या समाद किनेफके समकाशीन ये, जिनका समय प्रथम प्रथम दिनीय वातान्दी हैं है। इसियो विकास काल तीसरी सतान्धीके पश्चात्र संप्रवतः गुप्त कालमें होना चाहिए (इ० बी० कोवेल च्यात्रसाधक काल तीसरी सतान्धीके पश्चात्र संप्रया संप्रवाद माहिए (इ० बी० कोवेल च्यात्रसाधक कुड्यिएत, मुमिका)। विचार करनेयर यह सुक्ति-परण्या सर्वया प्रयोगत जान पहनी है। यह बात विवित्त है कि प्रश्नीमक बीड साहित्य पानि प्राकृतमें लिला गया था। पीछे संस्कृत साहित्य पीत प्रश्निक प्रमाय पीर उपयोगिताको स्वीकारकर बीड लेलकोने संस्कृतको प्रयने साहित्य पीर रखनका माध्यम बनाया। इसित, स्वत्य है सहनको काष्यवीलीके प्रचालत सौर परिस्कृत हो जानेपर उन्होंने तसका स्वनुसरण किया। यह स्वत्य है कि प्रश्नी स्वत्य का स्वत्य के स्वत्य के स्वत्य का स्वत्य सुत्र एक किया स्वत्य स्वत्य सुत्र एक करनेवाले अपने सावस्वीक समा स्वत्य हो। है तो यह सनुकरण करनेवाले अपने सावस्वीक समास मही कर पाते।

1

- (३) कालियासको पौचवी या खठी सताब्दी ६० में श्लीच सानेमें एक प्रमाख यह मी विवा बाता है कि उनके बन्धोंने सवन, शक, पहुब, हुलादि वातियों के नाम माते हैं। हुलांने १०० दें में मारतवर्षपर साक्ष्मरख प्रारम्भ किया। बटा: इसका उन्लेख करनेवाले कानिवासका सम्ब प्रवक्ष्म लक्ष्मरह होना चाहिए (जिटरेरी रिमेन्स मीक द्वार अज्ञादानी, १० ४८।) वरन्तु स्थान देवेकी बात तो यह है कि पुत्रवंदी हुलां प्रवचा प्रम्य बातियोंका स्वृतंन विदेशी विजेताके क्यमें नहीं बाता। पहुने भवनी दिव्यवयमें उनको भारतकी लीमाके बाहर वराजित किया या, मतः कालिबाकके समस्यों हुलांको मारतको परिवयोग्तर श्रीमाके पाद कहीं रहना चाहिए। चीन तथा मध्य एथियाके स्वरूपके प्रमाशित हो तथा है कि ई० पूरु पहली तथा हुसरी बताव्यों में हुला पागिरके पूर्वोक्तरमें मा कुके थे। (जुल्ट्य लेक-जीनका इतिहास विवर , १९० २२०)।
- (४) ज्योतिषके बहुतसे संकेत कानिदासके प्रन्तोमें बाए हैं। कई एक विद्वानोंका मत है कि कुतए-कानके परवाद भारतीयोंने ज्योतिषके बहुतसे सिद्धान्त पूनान कीर रोमसे सीचे से स्वित्त स्वाद स्वाद के कुत्र ने सिद्धान्त पूनान कीर रोमसे सीचे से स्वित्त सिद्धान्त प्रनास कीर रोमसे ज्योतिक स्वाद सीचा प्रतास के प्

```
नक्षत्रेऽदिति देवत्ये स्वोच्चसस्येषु पंचतु।
सहेषु कक्षटे सन्ते वाक्यता बिहुना सह।।
(बात का०, सर्गे १८, फ्री० १)
पुष्ये बातस्तु भरतो नीनवस्ते प्रसम्भीः।
सार्पे बातीतु सीमित्रो कुसीरेऽस्युद्धि रवी॥
(बा० का०, सर्गे १८, फ्री० १४)
```

इदिते विमसे सूर्ये पुष्ये चाध्यागतेऽहिन। सम्नेककंटके प्राप्ते जन्म रामस्य च स्विते॥ भादि।

(बयो॰, सर्ग १४, श्ली॰ ३)

(४) वराहमिहिरको तथाकथित समकाश्वीनतासे भी कालिदासका समय पौचनी खताक्यी ई॰ में निश्चित किया जाता है। ज्योतिर्विदाभरसामें निम्नसिखित उल्लेख है—

> धन्वन्तरिक्षपस्कामर्रीसहशंकुवेतालमटुबटलपँरकालिदासाः । स्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां रत्नानि वै वरक्षिनैव विक्रमस्य ।।

इस भवतरराके संबंधमें प्रथम तो यह कहना है कि जिस ग्रन्थमें इसका उस्लेख है वह कासियासकी रचना नहीं है। दूसरे एक दो को छोड़कर यहाँ जितने रतन विक्रम-सभामें एकच किए वष् हैं वे समकातीन नहीं। तीसरे यह धनुष्ट्रि पीक्केकी घोर केवल एक ही है; धन्यत्र कहीं घी इसकी वर्षा नहीं। धतः, वराहमिहिरकी कामिदाससे समकाभीनता उसी प्रकार कल्पनावन्य वान पढ़ती है विस प्रकार कामिदास घोर प्रवपूतिक एक स्थामें एकत्र होनेकी किवदन्ती।

इस प्रकार कालिदासकी गुप्तकालीन धौर इस कारशांचे विक्रमादित्यको गुप्त-सम्माद् सिद्ध करनेकी युक्तियाँ तकंसिद्ध नहीं जान पड़ती हैं। विक्रमादित्यके गुप्त-सम्माद् होनेके विरुद्ध निम्न-लिखित कठोर प्रापत्तियाँ हैं—

- (१) गुप्त-क झाटोंका घपना बंधगत संवत् है। उनके किसी भी उत्कील लेखमें मालव सम्बा सिक्कम-संबद्का उत्तेख नहीं है। उद उन्होंने ही विक्कम-संवद्का प्रयोग नहीं किया तो पीछेले उनके गौरवास्तके प्रधान जनताने उनका सम्बन्ध विक्रम-संवत्वे बोड़ दिया हो, यह बात समक्रमें नहीं झाती।
- (२) गुप्त-सम्माद् पाटलिपुत्र नाथ थे, किन्तु धनुष्कृतियों के विक्रमादित्य उज्वितिनी-नाथ थे। यद्यपि उज्वितिनी गुप्तोकी प्रान्तीय राजधानी थी, किन्तु वे प्रधानतः राटलिपुत्राधीस्वर भीर नत्वाभिष्य थे। मुगल सम्माद दिल्लीके धातिरिक्त धागरा, साहीर धीर श्रीनगरमें भी रहते थे। फिर भी वे दिल्लीके क्षांक हुन स्वति हित्स तो मेदेवमृत्रे व्यप्ने कथासरिस्सागर में स्थरतः दो विक्रमादिर्योका उल्लेल किया है—एक उज्वितिनोके विक्रम तथा दूसरे पाटलिपुत्रके। उनके मनमे इस सन्त्रवर्षे कोई अम नही था।
- (३) उज्जिपिनीके विश्वमका नाम विश्वमादित्य था, उपाधि नहीं। क्यासिरस्यायरमें सिखा है कि उनके पिताने बन्म-दिनको हो उनका नाम विवजीके घादेखानुसार विश्वमादित्य रखा। प्रसिक्ष विकेक समय यह नाम प्रथमा विरुद्ध कराये पीठी नहीं। रख्या प्रथा। इतके विरुद्ध किसी पुर्च सम्माद्दा नाम विश्वमादित्य नहीं या। द्वितीय चन्द्रपुरन तथा स्कन्यपुरने विषद क्षमण्य विश्वमादित्य प्रभाद कमादित्य (कही-कही विश्वमादित्य भी)। समुद्रपुरने तो यह उपाधि कभी धारण ही नहीं की। कुमारपुरने उपाधि महेदादित्य थी, नाम नहीं। उपाधि प्रयक्षित होनेके लिये यह धावस्यक है कि उसके नामका कोई लोक रख्य धावस्य है हम था। इसी प्रकार विश्वम उपाधिवारी गुप्त नरेशों के पूर्व विश्वमादित्य नामका सामक्य स्वय्य ही हुधा होगा धीर यह महापराक्रमो मालवनग्र-पुरूच विश्वमादित्य साहसाक हो था।

## विक्रम और उनके नवरत्न

( स्व॰ पं॰ ईश्वदत्त शास्त्री 'श्रीश' साहित्यदशंनाचार्य, साहित्यरस्न )

सा रम्या नगरी, महानु स नृपतिः, सामन्तवकं च तत्. पाववं तस्य च सा विदय्यपरिषत्, ताझन्द्रविम्बाननाः. उम्मतः स च राजवुत्र-निवहः, ते विद्याः, ताः कवाः, सर्वं यस्य वशादगात् स्मृतिपयं, कालाय तस्मै नमः!!!

—भर्नु हरि

[ बहु जगमगाती राजवानी ! यह महान् बक्तार ! वह सामन्तोंका समूह ! वह वने-वह क्या-कोनियोंसे विभूषित राज-दरबार ! वे चन्द्रमुखी सनमारी ! वह सन्दोम्पल राजकुमारोंका क्रुक्य ! वे प्रवस्ति-पाठक वारण ! वे बातें !—वह सब कुछ जिसकी कृपासे विस्पृतिके गहरे वर्तमें द्वव गया, उस-काल मगवानुको बार-बार नमस्कार है ।]

चन-जन हम धपने २००० वर्षों के शीम्हरिक धतीरके धन्तेपएमें प्रवृत्त होते हैं तन-तन मंत्रुं हरिकों इस सुविकते स्रोर मन धकत्मात् साकृष्ट हो जाता है। जिस महातृ विकागित्यकां स्वित्य सावल हमारी परः सहस्र भागनाधीको साधार शिला है, जिसके उत्तर तथा-राशिक्य तथा स्वाह गीय-रीचेंकी गांवाएं हमें रोमांचित करती रहती है—साज हममें से बहुतांको जनके सित्यका सम्वेदण करता एवता है, यह काल भागवानकी महिमा नहीं, तो क्या है ?

प्रस्ताबित विक्रम-संबन्-प्रवर्तक, शक-समुत्र-तोयक, सम्राट् दिक्रमादित्यकी क्रीति-गीति-प्रविष्य-पुरास, क्यासिरस्वावर, बृहरक्यामंत्ररी, नवताहसाक्चरित, प्रबन्धितानस्स, ज्योतिविद्यामरस्स्य, कासकायां-क्यातक, विक्रमाकंचरितम्, शादि धनेक बन्धोत्ते क्षनेक पाइति-प्रकृतिमें मिनती है। यह हमारी स्वह-पासित्यर निर्मर है कि हम सूचन कहायोह-मिति-डारा विवेचनपूर्वक तास्विक-स्वामों पर प्रकाश हालें। नवरत्नीके सम्बन्धकी कुछ बातें यहाँ चोन्नेसे दी जाती है, पाठक स्वयं स्वासोधित निर्दाय कर सकते हैं—

#### धन्वन्तरि---

नवरतोंमें धर्व-प्रथम इन्हींका उल्लेख किया गया है। किन्तु, मूर्णि-मुवाबित खंबहोंमें इनका एक भी पद्म नहीं मिलता। पश्चित-परंपरार्थों तो ये समुद्रते निकसे हुए प्रथमवान् वस्थनति ही समसे बाते हैं। सनुसंघानते इनके र श्रेष्टांका पता स्वाता है, जो सभी सामुर्थिक चिन्निक्या साम्यत सम्बद्ध है। इन संबोधेते "वस्थनतिर निषंड्र" वो र ध्यायायोंने बेटा हुया है, वैधाका महायु उपकारक बोर खतिप्रसिद्ध संब है। समरकोचके संगीता समर्राहरू ये सति प्राचीन हैं भीर इनका बनाया कोई "रात्नवाला" कोख वी बा-इनका पता श्रीरस्वामीकी लिखी "स्वयर-कोश" की टीकाले लगता है।

क्षपणक---

इनके नामसे ही प्रतीत होता है कि वे बौद संन्यासी थे; किन्तु कुछ लोग इस मतके विवद हैं। इनका लिखा कोई विशेष प्रन्य उपलब्ध नहीं है। प्रिकाटन काम्प्रसे इनकी एक रचना उद्यूत की वाती है।

> नीतिर्मृषिश्वचा, निर्मृण्यतो, होरङ्गनानां, रतिः स्प्यत्योः, विद्यत्ये हृत्यः, कविता बुदेः, प्रसादो गिराम् । सावष्य बपुषः, वृतिः सुगनसा, सार्विद्वनस्य, असा सालस्य, इविश् गृहाअस्वतो, सीम् सर्वा मण्डनम् ।)

राजामों, गुण्यिने, स्त्रिकों, पति-परिनयों, मकानों,बुद्धि, काली, करीर, प्रमन्तमनों, ब्राह्मणों, तपस्तियों, गृहाश्रियों, भीर सज्जन पुरुवाके स्त्रकार क्रमसः नीति, विनय, नज्जा, रित, वालक कविता, प्रसादयुण, वीदयं, वेदकान, सानि, समा, धन, सील (सस्त्रमाव) ये ग्रुण हैं। एक विद्वादका कहना है कि ''नानाष्कोश' भी इन्होकी रचना है।

भगरसिंह-

पंस्कृतन्न समान इन्हें नैन विदान् के क्यर्ते हो जानता है। इसका मुख्य कारण 'कविकरणकाके'
प्रिणेताका मो इसी नामका होना है। इस भ्रमका खण्यन प्रसिद्ध यन्त्रेषक विदान् राहुल खांकु-स्थायनने सनेक भ्रमाणो से किया है। बोध-पाके वर्तमान बुद्ध-मन्दिरसे प्राप्त एक शिलालेखसे ब्राल होता है कि इस मन्दिरके निर्माता यही थे। एक गांच 'ध्रयरकोश' प्रन्यसे इस प्रकारका स्वयन्य या प्राप्त करना इनकी पुज्य-प्रवस्ताका बोतक है। मारतीय पिक्तोमें यह उक्ति प्रक्यात है—सहास्पायी वगनमाताअपरकोशो वगन्तिता। पास्तिनिकी घ्रष्टाच्यायी घोर धमर्रास्त्रका कोश ये वगन्ते (पांडिरपके नियं माता-पिनाके समान) उपकारक है।

'ममरकोश' वीन काप्योंने लिखा गया संस्कृतका सर्वश्रेष्ठ उपयोगी कोश-प्रस्य है। इतने बढ़े पैमानेपर शायद ही किसी दूचरे कोश-प्रन्यका प्रचार हो। इस मोकप्रिय कोशपर कुम मिसाकर ४० टीकाएँ है। तिस्त्रती घीर चीनी प्रावाधोंनें भी इसका क्यान्तर ही कुका है।

वदाप इनका कोई काध्य-प्रन्य नहीं प्राप्त होता है, तथापि 'प्रमरकोश' की सरस प्रवाह शैंनी पपने निर्माताके प्रन्तरमें मुस्तित कवित्यकी म्युरिय बाराको क्षिपा नहीं सकी है। ''सर्दुक्तिकर्णा-मृत'' में इनके समस्वत्यमें सिक्का है:—

प्रयोगव्युत्पत्ती प्रतिपदिवशेषार्यकवने

प्रसन्नी गाम्भीयें रसवति व काव्यावं रचने । प्रगम्यायामन्यैदिशि परिसातानयं वचसी-

र्मतं वेदस्माकं कविरमरसिंही विजयते।।

प्रयोगोंकी शळतामें, प्रशेक पटके बचार्य वर्षके प्रकाशनमें, प्रसाद गतामें, प्राचोंकी गम्बीरनामें

रसवासिनी कविताकी रचनामें, सब्द धौर धर्यके धन्यजनदुर्लभनाय—परिपाकमें (यदि मेरी बात मानी जाय तो) धनरसिंह कवि ही सर्वोत्तम हैं।

शंकु—

मवारत्नोंमें समर्रासंहके सनतार हनका नाग लिया जाता है। वास्तवमें हनका 'सक्कुक' है। 'क्षास्त्र-कार्या' नामका साहित्य-साहमके विखुतनामा प्रत्यमें उसके रखीरता सम्मदण्युते रस निकप्ताके प्रकरणों गृह लोलनटके बार इनके मतका उस्तेख किया है। काश्मीरवासी 'फंल्हुसा" की "रावतरिक्षणों" वहप्रविभे भाता है—

श्य सम्मोत्तनयोख्यभृद्दरक्शो रहाः।
स्क्ष्प्रवाहा यत्रासीद् वितस्ता सुमर्टहैर्नैः॥
कार्वद्वमनः सिधुपत्राष्ट्र शहकुकाभिषः।
समृद्दियाकरोत्काव्यं भूवनाम्युरवाभिष्य॥

यस्म ग्रीर उरंपल इत दोनों राजाधोंमें ऐसी लड़ाई हुईकि उसमें मरे हुए बीर सैनिकॉकी क्षेथिसि वितस्ताका (क्षेत्रम) प्रवाह रुक गया !—उस युद्धकों तेकर पश्चितों के हुर्यक्यी समुद्रके सन्त्रमा संकुक कविने "धुवनास्ट्रद्वम्" नामक काव्य तिल्ला। इससे विद्ध होता है कि "संकुक" का "धुवनास्ट्रद्वम्" किसी समय प्रतिदेश पराकाहाकों प्रता या। किन्तु, काल-कमसे ह्यासके साय्यावकों पढ़कर वह पपने सस्तित्वकों भी सो बेठा और प्राव पुरातत्वका। विषय बन गया! स्व तो प्रयाल करनेपर सुनित-संग्रहीने इनकी कुछ रचनाएँ पाई या सकती हैं। इनकी तरह कहनेका इंग संस्कृत-कवियों में विरक्षेत्र ही मिनेया—

दुर्वाराः स्वरमानंखाः, प्रियतमो दरे, मनोज्युत्कुर्वः गाढ प्रेम, नवं बयोजीत किल्याः प्राशा कुलं निर्मनम् । स्त्रीर्त्वं, चेर्यंवरोशि, मन्मवसुद्वर् कालः, हृत्यम्तोऽस्त्रमी नो स्वयवस्तुराः कवं तु विरद्धः सोक्यः इरवं नया ॥

[कामदेवके बाला अचूक नियाना गार रहे हैं, प्रालानाय परवेशों हैं उनके किये वन उत्कंठित हो गया है, धनुराय गाड़ा है, धनस्था नवीन हैं, 'श्राला कठोर है जनरी निकस नहीं आहे), कुस पवित्र उहरा, स्त्रीका स्वत्रात कभी चीरज नहीं यता, मात्रकत्वका समय (बसल चहु) पम्च्यालां का पहा गित्र है, एस्यु क्सिके साम करना जानती नहीं, स्वित्यों चतुर नहीं, (वो पतिसे प्रस्वे का प्रसन्य करती) ऐसी स्थितिय यह विरह्म हहा कैसे बाय ? स्ट्रोटे-सेट्रीट पदमें सुन्यर-हे-सुन्यद नावीके गूंक्तमें ये प्रदितीय, धद्मुत भीर साम्यंजनक कलाकार वे।

वेतालभट्ट--

विक्रम पौर नेतालके सम्बन्धमें स्रोता और वस्ताके स्थामें वोनोंकी कहानियाँ अपने देखाँ धापपितन-पामर प्रविद्ध हैं। पण्डित सोग तो बात-बातमें ''पुनर्वेतासस्त्यमैंव रमतें' के मुद्दायरेका प्रयोग करते देखे बाते हैं। ''तेताल पञ्चिवशति'' (नेताल पचीसी) का प्रचार द्वार्मी कवार्मीको सेकर है परन्तु निर्माताके कथने इनका कहीं वो कोई उस्लेख नहीं मिलता।

#### घटखपंर--

कहा जाता है कि इनकी प्रतिक्वा थी कि अनुवास और समक्षे जो कवि मुझे पराजित करेवा मैं उसके यहाँके फूटे जबेसे पानी भरा करूँगा! यह एक ऐसी बात हुई कि इनका वास्तविक नाम जुन्त हो गया—उसके स्थानपर अप्रकृत नामकी ही स्थाति हुई। इनका बनाया हुआ 'अटस्वंर काल्यम्' (खण्डकाल्य) प्राप्त है। इस काल्यमें कुल मिलाकर २२ श्लोक है। सभी जमक-मरे मोतीके दाने हैं। अनुप्रास और यमकके प्रयोगके जिए कविमें परिष्कृत प्रतिमा और सोकीसर समता है।

> भावानुरक्तविता-मुर्तः श्रेपय
> मालम्य चाम्बुनुषितः करकोश्रेपयम् । जीयेम येन कविना यमकैः परेग्। तस्म वहेयमुदक घट-सर्परेग्।।

शब्द-सर्थ, भाव-भाषा, गुण-रीति, रस-मलकार, इन सभी काव्यके उपादेय गुणोका इनके द्वारा-स्थास्थान उचित मात्रामे उथयोग किया गया है।

> नीसबध्यमित भाति कोमस वारि विदात च चातकोऽमसम्। प्रम्बुदैः विश्विमसो विनाद्यते का रातः प्रिय! मयायिनाऽद्यते।।

[इस ऋतुमं हरी-हरी मृदु-मृदु दूबोंका (वारो तरक) विद्योता विद्या हुमा है, चातक (पवीहे) पानी (स्वातो) की बूँदोका चोचमे पान कर रहा है [बन गर्यन मुनकर मृदूर केका-स कर रहे हैं— लेकिन मेरे प्रास्त्र नाय! मुक्के तुम्हारे वियोगमे यह सब तनिक भी नहीं मृहाता है।

> हसा नदस्मेधभयाद् द्रवन्ति निशामुखान्यदा न चन्द्रवन्ति, नवाम्बुमलाः शिक्षिनो नदन्ति • मेवागमे कृन्दसमानदन्ति ।।

[हे कुन्द (दूल) के समान (उज्ज्वन) दौतों वाली ! इस समय, (वर्षा ऋतुमे) याजते हुए मेवींके भयसे—हंस भावने लवते हैं, सार्यकाल चन्द्रोदय देखनेमें ही नहीं घाता, यरजते हुए बावलों की सुहावनी खटापर मुख होकर समूर बोलते हैं।]

विश्वसंभ-भुगारका रसाय्तुत परिपक जिल प्रकार कालिटासके मेघदूतमे मिलता है उसी प्रकार घटकपरके प्रकृत सण्डकान्द्रमें भी सयोग भुङ्कारका सुन्दर निरूपण मिलता है। इनक पक भीर ग्रन्थ "नीतिसार" का भी उल्लेख मिलता है।

#### कालिदास —

अंका कि हम पूर्वमें लिख चुके हैं, महाकवि कालिराल, सम्राट् विक्रमादिश्यके शाएप्रिय कवि-मित्र थे। सबदय ही उन्होने सपनी रचनाभोमे विक्रमके व्यक्तिस्वका उज्ज्वल स्वरूप-निक्रपण किया है। इनके निम्मलिखित एक हो उदाहरएसे इनकी विक्रम-कालीनता स्वष्ट लक्षित होती है—

ततः परंदुष्प्रसहं द्विषद्भिनुंप नियुक्ता प्रतिहारभूमौ । विशेषदृश्यमिन्द् नवोश्वानमिवेन्द्रमत्ये ॥ मवन्तिनाचोऽयमुदग्रबाहुविशालवक्षास्तनुवृत्तमध्यः ग्रारीप्य चक् भ्रममुष्णतेजास्त्वप्ट्रेव यश्नोल्सिखतो विभाति ॥ प्रयासोष ममग्रशक्तेरग्रेसरैवीजिभिरुत्यितानि । क्वंन्ति सामन्तिश्रवामणीना प्रभावरोहास्तमयं रजांसि ।। ग्रसी महाकासनिकेतनस्य वसन्तदुरे किस चन्द्रमौते:। तमिस्रपक्षेऽपि सह प्रियाभिज्योत्स्नावतो निविशति प्रदोषान् ॥ ग्रनेन युना सह पाधिवेन रंभोरु कच्चिन्मनसो रुचिस्ते। सिप्रातरङ्गानिसकस्पितासु विहर्त्मुद्धानपरम्परासु ।) तस्मिन्नभिद्योतितबन्ध्पद्मे प्रतावसशोषितशत्रुपक्ट्री। बदन्ध सा नोत्तमसौक्रमार्था कुमृद्वती भानुमतीव भावम् ।।

[रष्र० ६ स० ३१-३६]

तिब द्वारपालिका 'मूनन्दा' ने 'इन्द्रमती' को नये उगे हुने इन्द्रके समान दर्शनीय, धात्रग्रोंसे ग्रसहा प्रतापवाने 'ग्रवन्तिनाव' को दिखाया और कहा देखो ! बढी-बढी बाहोंवाले गोल भीर पृष्ट कटिदेश-वारी, चौड़े-बलिष्ठ खातीवाले ये बवन्तीके राजा है। इनका शरीर-सौहव इतना नयन-रमसीय है कि अनुमान होता है कि 'विश्वकर्मा' ने अपने "चक् अम" पर चढ़ाकर इनके सौन्दर्यको यत्न-पूर्वक चमकाया है। जब ये अपनी समस्त 'समर-वाहिनी' के साथ प्रयाण करते हैं तो सेनासे उठी धूलसे बड़े-बड़े सामन्तोके मौलि-मुकुट मलिन हो जाते हैं । ये भगवानु 'बनद्रमौलि-महाकाल के निकट रहते है अतएव कृष्णु नक्षमे भी अपनी स्त्रियोके साथ निःय-पूरिएमाका मानन्द लेते हैं। हे इन्द्रमित ! इस युवा राजाके ऊतर तुम्हारी कुछ श्रीति हो तो सिप्राकी तरङ्कों से वठे हुए पवनसे कम्पित उद्यान-श्रेणीमें विहार करो।]

किन्तु प्रपते प्रतापसे अत्रु-पङ्कको सोखनेवाले भीर बन्धु-कमलको खिला देनेवाले, 'ग्रवन्ती-पति' पर उत्तम सुकुमारी 'इन्द्रमती' का भाव नही ठहर सका।

### वराहमिहिर-

भारतीय ज्योतिष-शास्त्र इनसे गौरवास्पद हो गया है । इन्होने "बृहजातक" 'बृहस्पति सहिता" भीर "पचिसद्वाती" इन निबंध ग्रन्थोंका निर्माण किया किन्तु "ग्रक्षक-सर्गिशी" में भारतीय ज्यौतिपके प्रत्यतम भाषुनिक बाचार्य महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदीने इनके स्रतिरिक्त-"लघु-जातक", "समास-सहिता", विवाह-पटल", "योग-यात्रा", नामक ग्रन्थोंका भी उल्लेख किया है। इनमें बृहज्जातक और लघुजातकका काशी और मिशिसामें प्रभुर प्रचार है। मट्ट उत्पत्त नामके विद्वान्कं लेखसे जात है कि मगधम उत्पन्न होनेवाने शाकडोपीय बाह्मण्यंशके ये अलंकार थे। काम्पिस्य नगरी (वर्तमान 'कालपी') में बाल्यावस्था बीती, वही सम्बयन किया सीर

भगवान् सूर्वमे वरदान-स्वरूप ज्योतिषकात्त्रका स्रयानद्वन्द्वी पाण्डित्य प्राप्त किया। इनके पिताका नाम पादित्यस्य मा। इनके पुषुयय नायका एक विद्वान् पुत्र सी था। सपनी समास विद्वत्तामे इन्होंने प्रमुर यस घीर चन सर्वन किया। ये उज्जीवनीके सम्राप् विक्रमात्तिक साथ्ययो रहते थे। कहीं इन्होंने सपनी नवनबोन्मेयकाशियो प्रतिमाके महारे सरवी-कारसीका भी प्रशंसनीय सम्मास-कर सिया। एक स्थानये इन्होंने ज्योतिय खास्त्रकी प्रक्रियो प्रसंसन यह भी निला है—

म्लेच्छा हि यवनाम्तेषु सम्यक् शास्त्रमिदं स्थितम् ।

ऋषिवतोऽपि पुज्यन्ते कि पुनर्देनविद्दितः।।
[ यतन तो स्नेच्छ ठठरे; परन्तु उनवें भी इन बाह्यका प्रचार है भीर इस कारण वे ऋषियोंके
सहस्र पूजाके योग्य साने जाते हैं. तब उन झाह्यण का क्या कहना है जो ज्योतिष शास्त्रका पण्डित
है—वह तो सर्वेषा पुत्रनीय है।

वररुचि--

ये बड़े हो पुण्य-स्तोक कवि थे। श्रीयक हे श्रीयक ८-१० ६ नोक इनके मिलते हैं जिन्हें सहस्य पाठक "सङ्क्तिक सामृत्र", "मुभायिनावित्र" और 'बाक्केयर-संहिता" से पासक है है। इतने पर भी इनकी गराना सन्द्रतके नामाङ्कित कवियोगे होती है। इस नामके तीन व्यक्ति मिलते हैं।

१---पासिनीय व्याकरसापर वार्तिककार वररुचि कात्यायन ।

२--- 'प्राकृत-प्रकाश' के प्रशोता वरहिच।

३— सूनिक-पंचीमें प्राप्त इसी नामके कित । इनमे प्रथम धीर तृतीयके वरक्षि एक हो मान लिये गये हैं । प्रसिद्ध पुरातत्वक डा० आख्वारकरके मतते हक्का गोत्र "कात्यायन" प्रौर नाम "वरक्षि" है। पण्डित-समाज इन्हें "दाक्षित्यात्व" हो जानता है; किन्तु इयर इन्हें "मेथिल" त्यादी पहुनानेके विश्व "धाटोपमय" प्रमात्त तैयार किए सए हैं। प्रस्तु— ऐसे विधयके जिज्ञासुमोंको—"कथा सरित्सायर" धीर "लधुत्रिमृति-कत्यत्व" देखता चाहिए।

ये भ्याकरता-बास्त्रके प्रतिद्ध विद्वानृ धौर वर्ष उपाध्यायके उत्कृष्टतम शिष्य ये। सम्प्रवत: माध्यकार पत्रकुतिके सतीर्ध्य भी। पत्रकृतिने धपने महात्राच्यों एक स्थानपर पारूचं काव्यम् कहकर इतके किसी काव्यका निर्देश भी किया है। राजशेखरने घपनी "काव्य सीमांसा" में विक्सा है—

"श्रूयते च पाटलिपुत्रे शास्त्रकार-परीक्षा-

श्रत्रोपवर्ष-वर्षाविह पाशिनिरिह व्याडिः, वरुचि-पतक्कित इह परीक्षिताः स्थातिमूपजम्मुः ॥

इस संड-बाक्यसे पूर्वोक्त सन्दर्भकी पुष्टि होती है।

बहुतसे मनीषियोंका धनुमान है कि पतक्किकि द्वारा वररुविके जिस काव्यको इंगित किया गया है, उबका नाम सम्मवत: "कष्ठासरुल" हो सकता है। क्योंकि राजसेकरने लिखा है—

> यबार्षता कथं नाम्नि मामूद् वररुपेरिह । व्यक्त कण्ठामरणं यः सदारोहणुप्रियः ।।

किन्तु इस समय तो इस काब्यका बर्धन ही नही होना। इनके श्लोकों में पृष्ट माथा, स्थच्छ। सर्थ भौद रसपरिपाकका पूर्ण झानन्द मिलता है।

> कतमः फलभागतिगुरुमूर्धतया शनैः। विनतामौतिकोदभूत समाद्रातुमियोत्पलम् ।।

[ प्रगहनका धान, फुलोसे लदकर धीरेसे एक तरफ मुक्र गया है, मानो उस घीर पासमें खिले हुए कमनके फूनको सुँघना चाहता है।

> ग्रस्या मनोहराकारकवरीभारनिजिता:। लज्जयेव वने वासं चक्रश्चमन्बहिता:।)

[ इस नायिकाके सुवोधन केश-क्लापकी छटासे पराजित होकर ही सञ्जाके मारे प्रपूरीने वनवास ले लिया।

> वामन ! फलमस्युच्चास्तरतो मस्तोपनीतमुपसम्य । युक्तं यत्त तृष्यसि स्थासि चैतत्त हास्यतरम् ।।

 $\{\ddot{\eta}$  सीने ! ( प्रतमानस ! ) इस बहुत ऊँचे पेडसे ( प्रचानक ! हवाके अकोरेसे टपके हुये फलको पाकर जो तृप्त होते हो ( यहाँ तक तां ) सो टीक है, लेकिन ( फल तोड़नेका ) जो गर्ब-कर रहे हो— इससे बढ़कर हँसनेको बात और क्या हो सकती है !! ]

## कालिदासके प्रन्थोंकी उपादेयता

(पं० सीताराम जयराम जोशी, एम० ए०, साहित्याचार्य)

किमी यन्त्रकी उपारेयता, उस ग्रन्थकी लोकब्रियतागर विशेष निमंर होती है। जो ग्रन्थ विद्वाप तथा प्रविदान रोगोंको समान क्यमे ब्रिय होते हैं वे हो ग्रन्थ प्रधाननीय होते हैं मीर उन्होंकी उपारेयता मान्य होनी है। कानियासके सभी ग्रन्थोंके इस प्रकारके होनेसे उनकी ज्या-देखता स्वतः सिद्ध है।

कांभिदास धौर उनके प्रथ्य संस्कृतके सभी विद्वानों को पूर्ण परिचित हैं। उनके निर्मित रचुवंश तथा कुतार-संभव नामके दो महाकाव्य मेथदून नामका सण्डकाव्य तथा मालविकांमिनीवन, विक्रमी- वंशीय धौर धभितानगाइन्तन नामके तीन नाटक सालवार-वृद्धांको जात हैं। सस्कृत साहिरयका प्रध्यपन उन्होंके प्रन्योग कार-म हांता है धौर वह कह दे तो भी कोई धतिवयोंकि न होगी कि संस्कृत साहिरयके प्रध्यपन के परिसमाधित भी उन्होंके प्रन्योको ठीक-ठीक सम्भन्नेम ही ही सकती है। प्रसिद्ध विद्वान टांकाकार मस्तिनायकं प्रस्ताविक ग्रांकोंक वे ही सुन्दरताके साथ इस उक्तिकी प्रूर्णिक होगी ही सुन्दरताके साथ इस उक्तिकी पुष्टि की गई है। मिल्ननाय संस्कृतमायाने विद्यान पञ्चमहाकार्योगर सर्वोक्तम विद्यान पञ्चमहाकार्योगर सर्वोक्तम विद्यान स्वाने साथ है। योग कि उन्होंके ग्रांकोंक प्राक्ति विद्यान पञ्चमहाकार्योगर सर्वोक्तम विद्यान स्वाने स

नास्ति कासमुजीमजीमस्य स्वासिक्य वैद्यासिकीच् । धन्तरतन्त्रमरंस्त पद्मगानतीनुम्केषु वाजागरीत् ॥ बाचामाक्षकनदृहस्पमित्तलं यद्मासापारस्पुराम् । मोकेऽप्रसुपद्ममेव विद्यां सौकन्यजन्य यसः॥ मिरसमापः कविः सौज्यं मन्दारमानुजिष्टस्या । व्याचस्टे कासिदासीयं काव्यवयनसङ्कृष्ण ॥

क्णार-पुनिक वैद्योषक दर्शन, बादरायण व्यासजीके वेदान्त, वतञ्जीत पुनिक व्याकरण महामाध्य प्रीर धळारादके त्याय धादि शास्त्रोका उन्होंने प्रज्ययन किया या प्रीर वे सबमें पार्रेगत थे। इसके प्रतिदिक्त वे धच्छे कि वे धौर साहित्य-विद्याके यच्छे पण्डित थे। ये ईस्त्री सन्दर्भ १४ वी शताब्दीमें बिद्यमान थे। काविदासके तीनों काव्यांपर इनके पूर्ववर्ती धनेक टीका-कार हुए हैं धौर विद्योषकर रचुवंशकी टीका लिखनेवाले १८ धच्छे पण्डित नामतः ज्ञात हैं। उन टीकाकारों में कुछ विद्यान विद्योष योग्यतावाले भी है तथापि मस्लिन।धने धपने प्रस्ताविक स्लोकमें कहा है—

> भारती कालिदासस्य दुर्ब्यास्या विषमूर्न्छिता । एषा संगीविनी टीका तामद्योजीविष्यति ॥

[कानियासको बाली दोलपूर्ण टीकाक्यी विषक्षे पूर्वित हो कुकी है। मेरी यह संजीविनी टीका उनमें जीवनका संचार करेगी।] इस उक्तिके यह बनुषान सबी प्रकार सिद्ध है कि उनके पूर्ववर्ती टीकाकार कालियासके ग्रन्योंको सच्छी तरह नहीं समक्ष पाए थे। उक्त स्त्रोकके पूर्वमें यो मल्लिनाय कहते हैं—

> कालिदासगिरां सारं कालिदाससरस्वती । चतुर्मुलोऽयवा ब्रह्मा विदुर्नान्ये तु माहशः।।

[कामिरासको वालोके सारको केवल बाजतक तीन व्यक्तियोने समक्ता है, एक तो विधाता बहुगते, दूसरे वाल्येवी सरस्वतीने धौर तीसरे द्रवयं कालिदासने । मेरे सहस अल्यन उनको ठीक समक्राने सर्वया धसमय हैं।] जब मिल्लावकी कोटिको बिहुद कालिदासकी रचनायोंको ठीक-ठीक नहीं समक्र पाते हैं, तब कालिदास की योग्यतको विधयमें पातक स्वयम्पना कर सकते हैं। उनके सम्य इस प्रकार रहस्यमय होते हुए भी इतने सरक हैं कि उनको छोडकर दूसरा कोई भी प्रन्य प्रारम्भिक छाजको की व्यवस्थ महाकि मन्द्राति । सोक्षेत्र प्रमुख्य महाकि व्यवस्थ महाकि मन्द्राति मन्द्राति मन्द्राति । सोक्षेत्र राज्याविक जोजित 'वालाविक कोरालि प्रमुख्य मन्द्राति मन्द्राति । सोक्षेत्र राज्याविक जोजित 'वालाविक कोरालि प्रमुख्य मन्द्राति । सोक्षेत्र राज्याविक जोजित 'वालाविक कोरालि होते हैं। वालाविक स्वता है जो वजने भी धिक कोराल होते हैं। वालाविक सकती है।

संस्कृत साहित्य धीर कालिदाय इन दोनोंका सम्बन्ध धट्ट है। संस्कृत साहित्यका सौध्वय धीर सीरम बहुत कुछ इन्होंके सन्यांचर निमंद है। जिस प्रकार रामायण धीर महाभारत ये दो आप काव्य सारे सस्कृत कि वर्षोंके उपकोध्य हैं उसी प्रकार कालिदासके काव्य, नाटक उनके परचा-इर्जी धनी कि वियोचे लिये सनुकरणीय ने हैं। यदि संस्कृत साहित्यके कालिदासको हटा दिया जाय तो उनमें मन्य धनेक महत्वपूर्ण प्रन्योंके रहते हुए सी उस दीविण-वाणीको लोकप्रियतामें कभी भागायणी। धमेरिकाले राहकर नामके बिदायने कालिदासकी बेट्टनाको धनेक प्रकारते स्थापित करते हुए धन्तमें यही कहा है कि—

'थी नो देंट कालियास वाज ए ग्रेट पोग्ट, किकीज दि बल्ढे हैज नौट बीन एविल टुनीव हिम एसोन।' [हम जानते हैं कि कालियास महान् किय में क्योंकि संसारने उनको उपेक्षित नहीं छोजा।]

कालिदासके विना संस्कृत साहित्यका ग्राच्यान ही नहीं हो सकता । हम कालिदासको छोड नहीं सकते भीर छोडकर संतोष नहीं पा सकते ।

बर्मनीके जगतत्त्रसिद्ध विद्वानृ धौर किंव गेटे मी कालिदासके धाकुन्तलके धनुवादको पदकर धानन्द-वेगसे पागलसे हो गए धौर चन्होंने उस सन्यकी विलक्षण प्रसंशाकरते हुए यह कह टाला —

उड्स्ट दाउ दि यञ्ज ईपसं स्त्रोसम्स ऐण्ड फूट्स घोफ इट्स डिक्लाइन, ऐण्ड घोल बाइ ज्लिच दि सोल इच चाम्डं, एन्ट्रैन्बर्ड फीस्टेड ऐण्ड फेड ।

उह्ट दाउ दि धर्य ऐण्ड हैविन इट्सेल्फ इन वन सील नेग कम्बाइन,

माइ नेम दी, भी शकुन्तला ! ऐण्ड भील ऐट् बन्स इब सेड्।

[यदि तुम युवावस्थाके कून धौर प्रौड़ावस्थाके कम धौर धन्य ऐसी सामग्रियों एक ही स्थान पर कोजना चाही जिनसे धारमा प्रमावित होता हो, तुष्त हे ता हो धौर शांति पाता हो प्रधांत् यदि तुम स्वर्गधौर मर्थलोकको एक ही स्वान्यरदेखनाचाहते हो तो मेरे मुखसे सहसाएक ही नाम निकल पड़ताहै—-बाकुन्तसा।]

कदिको वाली प्रायः उसके दूरयका प्रतिबिन्ध होती है। कालिवासके विषयमें मिलनायका यह कहना सर्वया सत्य है कि कालिवासके प्रन्योंने ऐसी कीन बात है जिलपर सभी दार्शनिक, तानिकक कीन, तथा प्रन्य विदाय प्रम्य है। यदि ऐसा कहे कि उनके प्रन्योंने वारों पुरुषायोंका प्रतियादन कालित की समुद्र वालोंने किया नया है तो पानायला नहानार-तादि पार्थ काल्य उनसे कम नहीं है। उपनियद, भगवद्गोतीय वर्षवाक्त तथा मोशवाक्तके प्रन्य, महाभारतके प्रनेक पनी पूर्वा प्रायाभि घीर स्वतन्त्र कराने भी विद्याना सर्वश्वाक्त के प्रन्य, महाभारतके प्रतेक पनी पूर्वा प्रायाभि घीर स्वतन्त्र कराने भी विद्याना सर्वश्वाक्त भीर कामवाक्ति प्रयास्थ शास्त्रोंके विषय भी पाए बाते हैं। इतना हो नहीं, वरन्तु उनके प्रत्योंने स्वतीतादि प्रत्यास्थ शास्त्रोंके विषय भी पाए बाते हैं। वतापि इतनेत हो कालिवास हमें इस प्रकार प्रिय नहीं हो सकते जेशा हम प्रनक्ती पाते हैं। यह भी गान लिया कि कानियास तम दिस्ते समस्य भी स्वति उपन प्रस्ता भी स्वति उपन प्रत्योंने हो यो प्रति हो। यह भी गान लिया कि कानियास तम्हें स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र है। महत्त्र स्वतंत्र है। महत्त्र स्वतंत्र हो हो। महत्त्र स्वतंत्र हो हो स्वतंत्र हो हो। महत्त्र स्वतंत्र हो हो स्वतंत्र हो स्वतंत्र हो हो। महत्त्र स्वतंत्र हो हो स्वतंत्र हो हो । महत्त्र स्वतंत्र हो हो हो । सहत्त्र स्वतंत्र हो । महत्त्र स्वतंत्र हो हो । सहत्त्र हो हो । सहत्त्र स्वतंत्र हो हो । सहत्त्र स्वतंत्र हो हो । सहत्त्र हो । सहत्त्र हो स्वतंत्र हो हो । सहत्त्र स्वतंत्र हो हो । सहत्त्र स्वतंत्र हो हो स्वतंत्र हो हो । सहत्त्र स्वतंत्र हो स्वतंत्र हो हो । सहत्त्र स्वतंत्र हो हो स्वतंत्र हो हो । सहत्त्र स्वतंत्र हो हो सहत्त्र हो हो । सहत्त्र हो स्वतंत्र हो हो स्वतंत्र हो हो स्वतंत्र हो । सहत्त्र स्वतंत्र हो हो स्वतंत्र हो स्वतंत्र हो हो स्वतंत्य हो हो स्वतंत्र हो स्वतंत्र हो स्वतंत्र हो हो स्वतंत्र हो हो हो स्वतंत्र हो हो स्वतंत्र हो हो स्वतंत्य

रसास्तु निविधाः वाचिकनेपप्यस्वभावताः। रसानुरूपेरावापः स्लोकेवस्यः पर्दस्तवा ॥ कमं-रूप-वगे-नाति-रश-कावानुर्वतिधः । मान्यभूष्यकक्षायः नप्यस्य व्यवि।। रसा-वभावत्वस्य स्वयं — प्रयोविभानुंगुः।। रसा-साभाविको ज्ञेषः स व नात्व्यं प्रशास्त्रते।

[रस तीन प्रकारके होते हैं —बाचिक, नेपण्य और स्वभावज । रखके अनुरूप बातचात, स्लोक वाक्य और पर कहना तो वाचिक रस है; कर्म रूप, वय, जाति, देख और कालके अनुरूप माला, प्राभूपण, वस्त्र आदि चारण करना नेपच्य रस है और रूप योवन, लावण्य, त्येयं, चैयं, आदि गुणींसे स्वाचाविक रस जानना चाहिए जो नाटकमें बहुत प्रशंसनीय समक्षा जाता है।

उनमे पहला है वस्तु मात्रा में रहतेवाला स्वामाविक रवल्योय रख भोर दूतरा कृतिन रस है
निते किंव, योग्य बाब्द-सौच्डक द्वारा तथा जियत नेपच्य-वर्णनेसे प्रस्तुत करता है। ये सब काविरातक प्रन्योंने प्रबुद मात्रामें निकते हैं। इतना होते हुए भी उनकी एक विशेषता यह भी है कि
ने मुद्राप्यती मुगंवनामें स्थित होकर हमारी सत्री प्रकारकी वासनायोंकी चारपांकी सुन्दर एवं सूडम
क्यते विशित करते हैं विसकी पढ़ते समय पाठक तन्यय होकर काव्यके उस एस प्रयोजन सद्या
परिनर्शृतिका प्रमुख करते सवता है विसके सववर्ष मन्यट मुन्ने पपने 'काव्यप्रकादा' में बताया
है कि काव्यप्रकाद मारावाद करते ही बस विवयोंको मुलकर मन केवल प्रानन्दमय बन वाता है।
सी प्रानन्दकी स्थायी क्यते प्राप्त करनेके लिये नारा सत्तार प्रयन्तवीन है। प्रानन्द ही प्रार्थकात्र
सोर स्वयाय नार्यत है। खतः, बवतक मनुष्यको सच्या धानन्द प्राप्त नहीं होता तबतक उसे सान्ति
भीर समायाल प्राप्त नहीं हो सकता।

कालिदासका ग्रन्थ-निर्माणुका प्रधान ग्राधिग्राय जनार्थन-क्लो जनताका ग्राह्मधना ही प्रतीत होता है। इस तक्ष्यको उन्होंने स्वयं विशद किया है। मालविकाग्नियित्र उनका पहला नाटक है। उसमें उन्होंने नाट्यके प्रयोजनको मृत्यर क्यसे प्रकट किया है—

> देवानामिदमामनन्ति मुनव शान्तं कर्नु वाधुवम् । रुद्रेशेदपुमाकृतव्यतिकरे स्वाङ्गे विश्वनः द्विषा ॥ त्रेगुष्योद्भवमत्र लोकबरितं नानारसं हश्यते । नाट्यं मिन्नस्वेर्जनस्य बहुषाप्येक स्वारोषकम् ॥

दिवतापोको यस निय होता है। उनके नेत्रोंको तृत्व करनेवाला परम श्रिय यस इस नाट्य-कलाका प्रभिनय है, ऐसा मुनियोंका मत है। इह महादेवनीने अपनी ब्रद्धांद्विनी उमाजीके साम इस नाट्ययज्ञको परने ही घरिस्य दिया नियाजित करक ताल्डब धौर तास्य नामको नृत्यकलायोको साविर्जृत किया। सरन, रज धौर तम इन तीन युखोर्स निर्मित इस सृष्टिमे विद्यामा त्रिनुखात्सक लोक-बारतको हो धर्मक प्रकारके रक्षोये नाटकमे प्रकट किया जाता है। स्वार, भिन्न-भिन्न घनिहाँव बालो जनताको प्रशन करनेके लिये एक मात्र वायन नाट्यकता हो है।

रधुदया काव्यके धारम्भनं महाकविने रघुकुलके रानाधोंका महत्व एवं उनकी योग्यताका दायुंत करनेके बहाने प्राधिमानक त्रिये कितने ही प्रकारके रमयोग उपरेक दिए हैं। जिस कार्यको कोई बहाते बहा मुणारक चारों थोर पूनकर, उपदेशोकी ऋषों नगाकर कर तकता है उसे किन, सत्रारके एक कोनेन दें उद्वाध प्रानी लखनीके बनसे सदाके निये कर दिखाता है—

सोहमाञ्चमञ्जुद्धानामाफ्नोरयकमंणाम् ।

प्रामप्रमुखितीसामामाकरबर्धमंनाम् ॥

यवातिष्ठितृतामोना यवाक्तमास्वतिकामः ।

यवात्रप्रदुकाना यवक्तमास्वतिकामः ।

रवामाम सञ्चतार्वात सत्याय मित्रभाविणाम् ।

याभ्ये विजिमोषुणां प्रजायं मृत्रभिवनाम् ॥

सैत्रविभावानां योकनं विपर्विष्ठिताम् ॥

सेत्रविभावानां योकनं विपर्विष्ठिताम् ।

रवसामान्ययं वद्ये

[मैं उन प्रताभी रपुर्वशियोंका वर्णन करने बैठा हूँ जिनके चरित्र जनमते लेकर प्रन्तराक शुद्ध प्रीर पतित रहे, नो किसी कामको उठाकर उसे प्रूप करके ही छोडते थे। जिनका राज्य समुद्रके धोर फ्रोरतक फीता हुआ था, जिनके रच पुष्पीके स्वगंतक धाया-जाया करते थे, जो खाखोंके नियमके पनुषार सक करते थे, मीननेवालोको मनचाहा दान देते थे। धपराधियोंको जिलत रक्ष देते थे। समयपर उठते थे, दान करनेके लिये पन बटोरते थे, सत्यकी ख्वांके लिये कम बोलते थे, यशकिया विजय करते थे, सन्तानोरतितके लिये दिवाह करते थे, बालकपनमे पढ़ते थे, तस्खाईसिं सामार्ग कंगांग मोगते थे, बुदायेम मुनियोंके समान रहते थे धीर धन्तमे थोगके द्वारा सरीर खाइन थे।]

इस प्रकार रघुवंश काव्यमें कालिदासने रघुवशी राजामोको निमित्त बनाकर उदारपरित पुरुषोंका स्वभाव पाठकोंके सामने रक्त्रा है। उनका यह मिश्राय नहीं है कि लोग उनके सहस होनेके लिये बाध्य हैं। क्योंकि ऐमा होना घसम्भव है। किन्तु यदि हम विचार करें तो ज्ञात होगा कि इस संसारमें कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो अपनेकी उन्नत न बनाना चाहता हो क्योंकि इन्नितिकी इच्छा करना बात्माका धर्म है । परन्तु प्रायः मांमारिक जीवोकी इन्द्रियाँ विश्वयोंके प्रधीन होती हैं और इसलिये त्रिगुण स्वभावके धनुमार वे सदा धवश रहते हैं । पर धारमाकी स्वामाविक प्रवृत्ति प्रपने स्वरूपकी स्रोज करनेकी प्रोर होती है इसलिये उसकी ऐसे उदारचरितोंका वर्णन ही प्रिय होता है और उसके पढ़नेमें ब्रज्ञात रूपसे मन तत्मय होकर ब्रनुषम धानन्दका ब्रनुभव करता है। अपर दिए हुए इलोकोमें ही कैसी मृन्दर कल्पना भरी हुई है। सर्पवंशकी सन्तान जन्मसे ब्री पवित्र धौर निष्कलक होती थी। पवित्र कुलमे जन्म लेना एक स्पृहणीय धर्म प्रवश्य है जिसमें कालिदासको ग्रटल श्रद्धा थो । धारमाकी उन्नतिके लिये प्रयत्न करनेदानोको हताश होनेका कोई कारण नहीं। रचवारी राजाधीके वृत्तसे यह शिक्षा मिलती है कि वे फलकी प्राप्तितक कर्म करते बाते थे। पृथ्वीपर राज्य करने ये तो माधारण राजायोंकी तरह नहीं वरन अपने राज्यकी सीमाको समुद्रतक पहुँचाते थे । उनके रथोकी गांत दसों दिशाओं में स्वर्गतक भी थी । इतने महान होनेपर भी वे महकार मौर दूरिभमानसे मस्त नहीं होने थे, वरन शास्त्र-विधिका पालन करते हुए देवतामोका पूजन भीर हवन बराबर किया करते थे जो बाचक होकर उनके पास पहुँचते थे समकी भ्रमिल।वाभोको पुरा करके उनको सन्तुष्ट किया करते थे। राजाका कर्तव्य दृष्टोका दमन करना है, इसलिये अपराधके अनुरूप दण्ड देनेसे कभी चकते न थे। यह सब होनपर भी उनसे विलास-प्रियता न थी । वे जितेन्द्रिय होते थे । इस बातको एक ही शब्दमे उन्होंने अलकाया है -- 'यथा-कालप्रवोधिनाम', ग्रंपीत सोकर उठनका नगय उनका कभी टलना नथा (जो जिस कामका भवसर होता उस समय वह काम करने थे वे धन इकट्टा करते थे परस्तु योग्य पात्रको उसका दान कर बैते थे । वे भितभाषी होते थे जिससे सत्यका प्रवलाय न हो । विजयी होनकी इच्छान ही दिख्लिय किया करते ये भीर उसका मुख्य हेतु चारो दिशाभीम अपने यशको फैलाना था। केवल सतितकी इच्छासे ही गुहस्याश्रमको स्वीकार करते थे, विषय-तृष्तिके लिये नहीं । वाल्यावस्थामे ही प्रध्ययन समाप्त कर लेते थे। यौवनमें विषयोंका उपभोग होता या किन्त वह नियम-रहित मनमाना नही होता था प्रस्पृत शास्त्रविधिके धनुसार, जिससे 'भोगे रोगभवं' भी न घाए घीर जवानी बीतनेके पहले ही मुनिका भावरण भाजीकार कर लेते ये भीर योगबलको पाकर देह-स्थागके भनन्तर बहा-निर्वासक्यी मोक्ष पा लेते वे । इन सब विषयोंका सकलन केवल रध्वशमे है जिसकी बस्त स्वभाव-सुन्दर होनेके कारण उसकी इस श्रेष्ठ कविने अपनी अनुपम वाणीके सामध्यंसे धीर उचित बेश-मुखादि योजनाके द्वारा उस काव्यको विविध रसोंस भोतप्रोत कर दिया। कालिदासके भ्रम्य प्रत्य भी इस प्रकारके तथा अन्य प्रकारके गुणोसे पूर्ण होनेसे अस्यन्त मनीज भीर लोकप्रिय बन वए हैं।

पालंकारिकोने उपदेशके तीन प्रकार बताए है। प्रमुखम्मित, निक्तम्मित प्रोर कान्तासम्मित । सम्मित सब्दका प्रषं तुत्व है। प्रमुखम्मित उपदेश आज्ञाके रूपमे होता है। वह जिस पुरुषके सिये होता है उसको विवस होकर उपदेशका पालन करना प्रायस्थक हो जाता है। जैसे माता-पिताका

उपदेश बालकोंके प्रति होता है। वह घौषघके समान प्रारम्भमें घप्रिय होनेपर भी धन्तमें गुराकारी होता है । वेद, उपनिषद, धास्त्र बादि धर्म-प्रन्थोंका उपदेख इसी प्रकारका माना गया है । दूसरा उपदेश नित्रसम्मित है जो कि पुराखादि ग्रन्थोंसे ज्ञात होनेवाला है, जैसे कोई मित्र दूसरे मित्रको कुमार्गसे हटानेके लिये कुछ कह रहा हो उसी समय उसके मनमें यह विक्वास भी रहता है कि मेरा मित्र मेरे उपदेशको मान से तो उसका कल्यासा होगा, यदि नहीं मानेगा तो हम उसे बाध्य नहीं कर सकते । किन्तु तीसरा उपदेश कान्ता-सम्मित है जो ग्रन्छे काव्योका प्रास्त्रक्प होकर कभी विफल नहीं होता । इस उपदेशमें कान्ताके समान पुरुषको सर्वेदा प्रसन्न रखते हुए उसको मच्छे प्रमुप्त लानेके लिये ऐसा मत्कित उपाय है कि जब वह मपनेको सुधरा हुमा पाता है तब वह उस जमस्कारको देखकर मन ही मन विकत हो जाता है। कालिदासके ग्रन्थोमें यह तीसरे प्रकारका उपदेश स्थान-स्थानपर मिलेगा । कालिदासके स्वभावकी विशेषता यह है कि किसीसे घुणा करना तो दूर रहा, उलटे सभी प्रकारके ऊँच नीच पात्रोकी प्रकृति प्रस्तुत करके उनके बच्छे बीर बुरे परिस्तामोंका मधुर शब्दोंने वर्सन करते चलते हैं। उचित होगा या धनुचित इसका निर्माय उन्होंने पाठकों पर छोड़ दिया है जिससे पाठकोंको कालिदास-पर ऋद होनेका भवसर कभी नहीं मा सकता। सारे संसार की सहज प्रवृत्ति विषयसुक्तकी घोर रहती है। विषयसुक्तकी वासना कितनी प्रवस होती है और अपनेको राजींच जितेन्द्रिय बतलानेवाले भी वासनासे कैसे विवस हो जाते थे और साथ ही उससे ब्रस्यन्त व्यक्ति होनेपर श्रधमंके मार्गपर चलकर सर्थ भौर कामको वे कितना हेय समऋते थे, इसका सुक्त और सुन्दर विश्व हमे कालिदासके सन्दोनें मिलता है, जिसे पढकर पाठक समक्त जायेंगे कि साबारण जनता कब्ट और क्लेशोसे बचनेके लिये विषयके प्रधीन हो जाती है परन्तू बसाधारण बसौकिक जन प्राणुपनसे भी श्रधमें ग्रीर श्रन्यायके प्रसोमनको जीतनेकी चेष्टा किया करते हैं। इस विषयमें तीनों नाटकोंके उदाहरण हमारे सामने हैं। मिन्नानग्राकुन्तलके प्रथम मङ्कर्ने जब शकुन्तलाको राजा प्रथम बार देख लेते हैं तब उसके सौन्दर्यपर मुख्य हो जानेपर भी मनमे विचारने लगते हैं कि यह ऋषि-कन्या स्पर्शक्षमरस्त है सववा श्रानिः भीर सत्यताके विदित होनेके पहले ही शाश्य-विश्वासपर निभर होकर इस निर्णयपर पहेंच जाते हैं कि इस दुष्यन्तका नन बाजतक कृषवकी बोर कदापि नहीं भूका है इसलिये शक्नतलाके प्रति इच्छा प्रधमं नहीं हो सकती । इससे एक बात निश्चित हो वाती है कि यदि किसी बातमें धर्मका विरोध न हो तो उसकी प्राप्तिके लिये किसी जपाय प्रथम प्रयत्नका चयलम्बन करना प्रशंसनीय है। मनके विवारोंको वशमें करनेका सरस दग मासविकान्तिमत्र और विक्रमोर्वशीय समीमें देलनेको मिलता है। कालिदासके प्रत्येक काव्य या नाटकमें नायक और नायिकाएँ मिन्न कोटिकी दर्शाई गई हैं। जैसे कुमारसंभवमें धत्यूच्यकोटिके नायक शिवजी, वार्वतीके सौन्दर्यपर मुख्य नहीं होते हैं तब पार्वतीजी 'ग्ररूपहार्य नदनस्य निष्णहात' (कामका निष्णह करनेवाले शक्कर मला रूप-द्वारा कैसे रिफाए जा सकते हैं ?) को ब्यानमें रखकर कठिन से कठिन सपश्चर्या करनेके लिये उद्यत हो जाती हैं भौर शक्करको दास बनना पढ़ता है।

> यदाभृत्यवनताङ्गि तवास्मि दासः क्षोतस्तपोनिरिति वादिनि चन्द्रमौतौ । —कुमारसंभव, सर्वे ४, श्लो॰ ८६ ।

संकरजीने कहा — ['साजके हे देवि ! मैं तुम्हारे तपके मोक विचा हुया तुम्हारा दाल हूँ। ] हम प्रकार काम-पूष्टवार्यका बहुत ऊंचा विका उन्होंने वपने काव्यते वीचा है। ऐसे ही अनेक पूष्टम मानोको मधुर तान्द्र सुत्तिमंके डारा वर्णन करते हुए उनको बति मनोहर बना दिवा है भीर मनवद्गीताको 'सर्माविक्डो मुतेषु कालोऽस्मि करते हमें का चारिताच्या मुचाक कपने सिद्ध किया है धीर स्वयं कामक्या प्रवादके उपातक चे इतको भी कलकावा है। काम-पुरवार्यकी निसर्ण-हुक्षेत्रता धीर उसकी प्राप्त करनेके धनेक सरल सुनम उपाय तथा उब पुरवार्यका उपभीन करतेवाले विविध व्यक्तियोंके स्वयान-वर्णन बादि सब विवय धावालहुढ सनीको स्वयाववे ही प्रिय है तथा उनको प्रयोग उपनाय होते हैं धीर पारी उनको उपायेवताका कारता है।

कित-अगनुमें कालिदासका मौनिक स्थान है। त्रिवर्गके दिख्य वर्षे, सर्च सौर कास, जिनका प्रतिवादन शास्त्रोसे मुखार तर्क सौर धनुमनसे किया गया है, उनको रोचक वर्णनोंके साथ साथान- हृदके हृद्यसे प्रतिवाद करा देना पार उनको चित्तकृतिको तामयताको सहर्पमें लीन करा देना सच्छे कितिका है। कार्य है सौर उसको ही कृतिको विद्वान्तीने 'कार्य्य' वताया है। हरूप सौर अपन्य से प्रकारका कान्य होता है। कानिदासने दोनोंपर लेखनी चलाई है। ऐसी रचनामोंकी मीलिकता प्राच्यक माथा-द्वारा पूर्व कित नेपचके साथ वस्तु-प्रतिवादन-पर निर्मर रहती है। कानिदासने दोनोंपर लेखनी प्रविच्यन पर वर्ष्य होती कित नात्यकनों प्रविच्यान पर वर्ष्य प्रवाद के प्रकार कर्य करते हिंग स्थापन करते है। कानिदासने मास्तिकानिमीम कहते हैं। उस नाट्यके उपकार्य स्थापन स्थापन स्थापन पर वर्ष्य विद्यान होते स्थापन स

### न चापि कान्यं नवनित्यवद्यम् ।

मानविकाग्निमित्र १।२

वे बीरोदाल थे, दक्षिण थे धोर मालविकाने प्रेम करते हुए भी विवाहिता रानियोंके साथ कभी उपवारातिकान नहीं करते थे। मालविकाके साथ एकान्त सेवनकर जो मानुब-सहज दुबंसता कालियासने प्रनित्तिमूमें दिखलाई है, उसके कारण प्रामुचिक क्तियब विद्वानीन उन्हें सहत ही हीन-चरित्र बताया है एवं उनकी निन्दा भी की है परन्तु कालिदासकी हिण्टमें प्रिनिमित्रका मानिविकाके साथ एकान्त समागम केवल मानिविकाको स्तर-पीडाकी पारयित्तक प्रवस्थाने व्यानेके तिये ही था। नाटकों इस स्थितिक किवने वही कुशनताले विजित्त किया है। बन्ते राजवुर्धिक सम्बन्धको जानक देशी पार्टिंगीके डार्स हो मानिविकाको देशी गद प्रवान करावा गया है। हमी प्रकार हम नाटकों पिडाजिका, नायनात्रामं, निह्वक तथा धन्य कुल-स्त्रियोंका वर्णीन विजक्षण चातुरीके माथ किया गया है है हमी प्रकार एवं प्रवासिक तीयों राज्योंका परियोग हमना मनीज बना दिया गया है कि उसे पढ नया देशकर पाठक एवं दर्शक प्रवासिक तीयों स्वीका परियोग हमना मनीज बना दिया गया है कि उसे पढ नया देशकर पाठक एवं दर्शक सुर्पाद हो जाते हैं धौर २००० रज एवं त्राम करते है।

मालिकिशीनिमित्र नाटकके प्रभाव मिनिय-नावृत्ते भवतिरिक्त कालिदासका दूसरा नाटक मणवा त्रोटक विक्रमीविशीय है जिससे मनुष्य-"भिकावर स्थित कराकर राजींप भीर विध्यानमाका ऐसा वर्णान किया है कि करण विश्रमेन मनुष्य-"भिकावर स्थित कराकर राजींप भीर विध्यानमाका ऐसा वर्णान किया है कि करण विश्रमेन मुख्यान मानिय भीर के संगीत-साहत रहस्यमय पदोके साथ भरवन्त मनोहर जन गया है। कथा, केवल वेदमें विणित सारांग अपने ही है। इना घीर बुचके पुत्र नवा चन्द्रमाके चीत्र राजा पुक्रम्य देवांगना व्यंक्षीके साथ अपन करते हैं, किर वियोग हो जाता है भीर किर मिनल भी हो जाता है जिससे एक पुत्र उत्तरन होता है। यहां गामान्य कथा कित-कोशनसे बहुत हो रमखीय बन गई है। इन नाटकमें विशिष्ट पात्रोंकी मनोमानगाएँ मुक्ष्म सुक्रम विशिष्ट साथीत-विज्ञानके साथ अरुट करके कालिदासने नाट्य-कलाने दूसरा प्रश्लेमपत्र पाया। ऐसी चुक्क कथामें कालिदामके घीतिरिक्त मन्य कोई भी किंद दतना जीवन नहीं डलव सकता था।

तीयगा नाटक सबये सर्वावमुन्दर उपदेशींसे मरी हुई, मानवस्वभावकी विविच्नताको प्रदिक्षित करने वाली मभी देशों भीर कालींके धनुका कमनीय प्रश्निव-कलापूर्ण कृति, भ्रिम्ज्ञान-बाङ्कुलसके क्ष्मिये प्रकट हुई भीर उनने नाटक-जगत्वे सदाके निये भ्रवंत श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया। पाश्या-रयोके मत्ति परिचिन शेनेके कुछ कालके धनन्तर सस्कृत भाषाके सम्यान्य प्रस्थिते साथ इस नाटककर में भ्रवृत्वाद योरोपीय माथाभीमें हुमा। हम पहले कह कुके हैं कि केवल इसके धनुवादको पहकर योरोपके विक्यात किया निवेटी इसपर सटू. होकर हर्यांतिरेकके साथ इमका पायरपूर्वक प्रमिनन्दन किया। विद्यानीये यह क्षोक अभिज्ञ नीक नि

## काव्येषु नाटकं रस्यं तत्र रस्या शकुन्तला । तत्रापि च चतुर्थोऽकुस्तत्र श्लोकचतुष्टयम् ॥

[जितने काव्यके प्रकार है उनमें नाटक विशेष मुन्दर होता है। प्रसिद्ध नाटकों में काव्य-सौबद-यंकी इंग्टिंग समिज्ञान-साकुन्तनका मूर्यन्य स्थान है। समिज्ञान-साकुन्तनसे मी चतुर्य सक्तु प्रोर इस प्रदूस मी चार इसोक मनोहर है।] वरूल-मारिक्षी आकुन्तकाको देखकर बुध्यन्तका हृदयोष्ट्रगार इस स्थान निकता—'इय्याधकमनोज्ञा वरूलनेतायि तन्त्री किमित्र हि मधुराष्ट्रां नाव्यनं नाक्ष्रीन नार्य् ।यह नवेलों तो वरूलनेमें मी बढ़ी रसीनी नगती है। स्वाधने हो रस्योध वस्तुर्योख मोज्ञान वाह्य उपकरणोपर निमंत्र नहीं होती। प्रस्तुन समुन्दर वेष-मूखा भी उनकी सहस कमनीयतार्में वाधा नहीं डातनी। उनकी सोधा प्रतिस्तुन त्रवीन हो करा चारण करती है। यदि सर्वीम-सुक्दर कालिदामके तीनों काव्योंका प्रथना-प्रथना प्रलग वैशिष्ट्य है। कालिदास प्रथंनारी-नटेश्वर शकूर भगवान्के उपासक थे। यह बात उन्होंने अपने ग्रन्थोंके मंगल इलोकोमें ऋलकाई है। तथापि बह्या, विष्णु, महेश इन तीनोंके प्रति उनकी स्रभेद वृद्धि थी। विशिष्ट कार्योंके कारण एक ही परतत्त्वके तीन प्रकारके ग्राभिधानके मुल प्रकृतिके गुर्लोके ग्रानुसार तीन नाम हैं। सर्जन, पालन भीर संहरमा, राजस सान्धिक भी । नामस प्रकृतिके कार्य होनेके कारमा कार्यभेदसे एकही परतस्वकी बह्या, विष्णु, भीर महेश ये नीन प्रतीक मृतियाँ हैं। सांख्यकी प्रकृति भीर पृष्णको कालिदासने उसी परतत्त्वका ग्राविभाव गाना । उसी तत्त्वको योगीजन ग्रपने हृदयमे स्थित ज्योतिके रूपमें पाकर कृतायं होते हैं। इस प्रकार कालिटासने सारे विश्वकी ग्राठ सर्तियोंसे विसक्त करके उन सबको अपने उपास्य देवताका ही प्रयक प्रयक माज माना है। इस दार्शनक सिद्धान्तका प्रतिपादन स्थान स्थानपर उन्होंने किया है। शहर मगवानके अर्धनारी-नटेश्वरके रूपमे उनके उपास्य देव होनेके कारमा प्रथम उन्होंकी बाराधनाके रूपमे कुमार-सम्भवका प्रयचन प्रतीत होता है। जगन्माता बीर जगरिपताका काम-पुरुषार्थ - संभोग तथा विश्वसम्भात्मक उभयका - भूगारमयका मनोज वर्णन शान्त रसमे संपन्न होकर मुस्थित झाश्मानन्दका देनेवाला होता है। बताइए, कालिदासके घतिरिक्त इसरा कौन किंद है जो इसे इननी सफलताके साथ वर्णन कर पाता ? यहाँपर प्रचेतन सच्टि सचेतन हो उठी है । हिमालय कालिदामकी सच्टिम जह पर्वत नहीं है प्रत्युन वह देवतारमा है जहाँ पर सब देवता सदाके लिये वास करने है। पावंती बीके तपीवनमें बढनेवाले पेड उनके पृत्रोंसे कम सत्य-माजन नहीं थे। जंगम प्राणियोंकी तो कवा ही क्या-उस तपोवनमे व्याघ्र घीर हिरण भपने शत-भावको त्यागकर शान्त चित्तसे विचरण करते थे, वहाँ स्थावर वृक्ष-नताएँ भी प्राराधारी बनकर घडेके जलक्ष्मी स्तन्यका पान किया करने थे। इन क्ष्मनीसे कालिदासने दर्शनके उदास तस्य चैतन्त्रका सर्व-स्थापित्व बडी रमणीयतासे ऋषकाया है। शिवजी योगीस्वर ये इसीलिये वे पार्वतीजीके सौन्दर्यपर लुब्ध होनेवाले नहीं वे । यही कारण वा कि पार्वतीजीने प्रप्रने रूपकी हैय माना धौर कठिन तपके द्वारा खिवजीको वशमे किया-

> ह्येष सा कर्तुमबन्ध्यरूपसां समाधिमास्याय तपोभिरासमनः । भवाप्यते वा कथमन्यवा द्वयं तथाविध प्रेम पतिहच ताहसः ।।

—कुमारसंभव, ११२.

[पार्वतीजीने नियमित रूप से तपस्या के द्वारा समाविका प्रस्थास प्रारम्भ कर दिया क्योंकि वैसा देवी प्रेम धोर बेसा पति सिस कसे सकता है ?]

बन, कालियासका सारा प्रयस्त प्रेम भीर समाधि दोनोंको एकही बनह दिकालेका या । इसका सहरेष भीर कोई बही, स्थोकि प्राधिमात्रका पत्रम पुरुषार्थ सम्प्रुट्य धीर निःश्रेयस इन दोनौंकी एकत्र पानेमें ही है। यह शिक्षा हमे कालियासके सन्त्रोसे मिलती है। तुमारसम्प्रवका पत्रम सर्ग पूराका पूरा हमी मानसे भरा हुमा है।

कविके वर्गुनका रहस्य व्यंजना-व्यापासे उपदेश देनेका रहता है। सालकुरिक हम वतमाते हैं कि सारे रामायगुका प्रयोजन 'रामादिवहांतनस्य न रावलादिवहां ( यान तथा तसहय पृष्यांकी स्रीति काम किया जाय, रावला हरवादिको स्रीति नहीं) है। कुमारकम्प्रवादे दिव्य नायकका विष्य क्षित हिएत है एरन्तु नोकिक काम चौर रुष्ट्रार-रक्त को सूक्य सावनाशोका वर्गुन करनेके विषय उन्होंने सेषहत निल्ला जिलसे यह वर्णुन किया है कि प्रकृतिके समरत होते हुए भी प्राणोको मनुष्य-सुक्त विषयि चौर कि स्वीत स्वाद होते हुए भी प्राणोको मनुष्य-सुक्त विषयि होते हैं विकास निवाद होते हुए भी प्राणोको मनुष्य-सुक्त विषयि होते हैं स्वीत कार्यक्त होते हैं भी स्वीत कार्यक्त होते हैं भी प्रकृत स्वाद होते हैं भी प्रकृत स्वाद होते हैं स्वीत स्वाद स्वाद होते हैं भी स्वीत स्वाद स्

माभूदेवं क्षरामपि च ते विद्युता विश्वयोगः ॥

—उत्तरमेघ, ४०

[हे मेघ! इस प्रकार तुम्हारा कभी बिजलीसे वियोग न हो । ]

इस प्रकार कानियासके प्रंथोका जब हम मूटम निरोक्षण करेंगे तब विदित होगा कि कानियासके प्रंथोमे प्रत्यन्त उदान चरित्र शब्दूर प्रमागृत्वा भगवान् रामचन्द्रसे लेकर साधारण राजा प्रतिमामित्र प्रादि तका उनके साध-साध कृष्टिके सभी ध्रम्य नीच प्रकारके व्यक्तियों का विविच्य स्कारक वर्गान पाया जाता है जो भिन्न प्रस्ते सभी पृष्टिक करता है। चर्म, सर्च, कान, मोक इन चारोका वर्णन तो है हो साम हो चारों पुरुषायों की जो मिदच्छा प्रयांत् कामक्यी भगवान् हैं, उन्हींकी अंदरता वहीं -

"स शान्तिमाप्नोति न कामकामी" ( गीता )

 दास बनानेवाली महाभक्त पार्वतीची भूस प्रकृतिकी प्रतीक—इन समीका सुन्दर वर्शन पाठक वहीं पार्वेगे । संबारके किसी प्रन्य में इतनी विविध प्रकारकी बाठोका इतना अनुपम विवेधन नहीं पाया जा तकता ।

कालिदासकी ग्रोर देखनेकी एक ग्रीर हृष्टि है, वह है सद्य:पर-निवृत-तात्कालिक परमानन्द की जो कान्योंके पढ़नके साथ ही मिलता है। कालिदास इस विषयमे पार्वतीजीकी स्रोर संकेत कर रहे हैं। ताश्यमं यह है कि सत्त्व, रज और तम इन तीन गुग्गोसे उत्पत्न चरित्र नाना रसोमें प्रयात धार (ग्रवदा मी) प्रकारके रसोमें जो परिपष्ट हो रहा है वह सस्मिक होता है,कदापि शाहबतिक नहीं होता है। क्षाशिक रस प्रवस्य बादवतिक रसके ही बाद हैं। बादवतिक रस द्यान्त रस है जो माश्मामे सर्वदा स्थित है, जिसको प्राप्त करनेके उपरान्त उससे श्रेष्ठ कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य रह नहीं जाती । वहीं भारमानंद है । भतः भारमानदको हम शान्त रमका स्वायी भाव मानते हैं । वसरे विद्वानोंने काम तुष्णा-क्षयसूत बादिको शान्तरसका स्वायी भाव माना है परन्तु वे सभी इसी भ्रात्मानन्दके भीतर भ्रा जाते हैं, यह भ्रात्मानन्द ही सांख्य शास्त्रमे निर्दिष्ट पुरुषका धर्म है। किन्तु पुरुष जब प्रकृतिके सधीन हो जाता है तब प्रकृतिके तीनो गुरगोसे निकलनेवाले उसी एक ही शान्त रसके ग्राठ प्रकार प्राकार, बीर, करुण, हास्य, भयानक, रौद्र, विस्मय भौर भद्रभूत हो बाते हैं। बत: शान्त रसको इन बाठोका प्रमव बचवा उदय स्वान मानना चाहिए, उनसे पूचक नहीं । काखिदासका सर्वथा यही प्रयत्न है कि इन्हीं भाठी रसीके द्वारा उन-उन मानन्दोंकी प्रकट करते हुए ग्रन्तमें उस शास्त्रतिक ग्रानन्दको हो निरुपाधि बनाकर प्राप्त करावें जो शान्तिके रूपमे ग्रारमामें . स्थित है। यह त्रिमुणातीत होकर पार्वती जीके पदपर स्थित होकर पाना है। 'तथाविष' प्रेम पतिश्र ताहका: । यहाँ भगवानके विषयमे अक्तिकप प्रेमसे परमरूप प्रभुको प्राप्त करना है । यह तपपुर्वक समाधिके बिना नहीं प्राप्त हो सकता है। वही व्यनि-काव्यका उत्तम गुरा व्यवना-व्यापार, काशिवासके सभी ग्रंबोंने अनुस्यूत है, अतएव वे सर्व-उपादेय बन गए हैं।

# कालिदासके शब्द-प्रयोग

(पं भिम्बकाप्रसाद उपाध्याय व्याकरणाचार्य ।)

कविकुतितितक, किविता-कामिनीके दमनीय कान्त किव कार्तियास सलीकिक चमरकृति-सम्पादक कान्य-सतारके विधाना से । उनकी प्रनिमा इस्य तथा प्रण्य दोनो प्रकारकी कान्य-रचनामें सप्रतिद्वत सो । किविका स्थान जनतेन क्या है इसका सामाम इसीमें मिल जाता है कि मनवाह भी प्रपंतको । "कि विद्यान्त" कहकर 'किंद शब्दते हो । सक्कृतित करते हैं। 'किति अप्रतिमा-सम्पन्न व्यक्तिका बोधक है, उसीकी चमरकार-जनक रचनाका नाम 'कान्य' है। कान्यके मुख्य साधार शब्द तथा पर्य हैं। इसीके कान्यका तस्ताक करते हुए सभी धानायोग शब्दांकी प्रधानक स्वीकार की है। जैसे. (१) शब्दांची कान्यम् (कान्यावकुर), (२) तदयोगी शब्दांकी (कान्यावकाश). (३) रचलीवार्षप्रतिपादकः शब्दः कान्यम् (रस-मङ्कायर), (८) शब्द रसारमक कान्यम् (साहित्यर्भेल्), ११) रष्टायंव्यविद्यत्रा चरावति, कान्यम् (कान्यादक्षे) भीर (६) निर्दोखातकालावती सरीतिर्भूणुविन्दता। सालकारसानेन-वृत्तिवर्षक् कान्यनाममाक्

इन दोनोंमें भी प्रविक्षवा 'शब्द' की हो प्रधानता बनीन होती है। इसिलये किका शब्दोंबर प्रधिकार होना नितान्त मावश्यक है । उसके निमित्त शब्द-शास्त्रका पूर्ण पाण्डित्य प्रपेक्षित होना निविदाद है। इन हष्टि किवन मार्ग्द कानिदास सब्दशास्त्रमें पूर्णतवा निक्णान थे, इसमें सेशमान भी संदेह नहीं है। उनके प्रत्योंका प्रवत्ताकन करनेसे ज्ञान हाता है कि जब्द-शास्त्र उन्हें रात-दिवके व्यवहारिक विवयकों भी कि प्रस्यस्त था। यहांतक कि उपमानविधानमें भी व्याकरणके विषय नियोगित हैं उनकी प्रयोगवेंसी तथा प्रक्रियांत्रके पाण्डित्यका दिग्दर्शन हां पर्यान्त होगा। दो-बार वराहरण नीजिए।

> बाबर्याविव सम्पृक्तौ वागर्यप्रतिपक्तये । जगतः पितरौ करे पावतीपरमस्वरी ॥

> > रघुवश, सर्ग १। १॥

यहाँ शब्दार्थ-सम्बन्ध उपमान तथा वार्यती-वरमेश्वर उपमेय है। व्याकरणुमें शब्द भोर सर्थका समेद है, दोनों एक हैं। बंबे 'तीको घटः' से 'तीक' भीर 'घट' का समेद है। ऐसे ही 'सर्थ घटः' हरसमान व्यक्ति भवं भार 'पट' जब्दका समानाधिक करणु प्रथमान हैं। यदि भेद होता तो 'राजः पुरुवः' की तर्द प्रश्नी विक्रित्ति होती, पर 'स्वस्य घटः' या 'प्रयोग होता। 'रामेति इष्प्रश्नर ताम मानभज्ञ, िनाक्तिन, 'वृद्धिरादेव' इस्तादि स्वमानीधिक समानाधिकार, 'यूदिरादेव' इस्तादि स्वमानीधिकार, 'यूदिरादेव' इस्तादि स्वमानीधिकारणुमें प्रयोग ही हुमा है। 'वाप्याविव' समानसे तथा पितरी, 'एकक्षेचके , (देन समानो विक्रस्थ वोप्रश्ने' बार्तिककी स्नीर 'पिता-मात्रा' मुत्रको स्वृति हो साती हैं।

- (२) रघुवंशके बारहवें सर्वेके घट्टावनवें स्तीकमें 'वालि' के स्थानपर सुपीवके प्रशिविक्त होनेका वर्णन करते हुए कहा गया है 'वाली: स्थान क्वादेखें मुणीवें संन्यवेषाय्व' जैसे 'प्रमूप के स्थानपर 'यु' प्रायेखा होता है और 'स्था' के स्थानमें 'गा' होता है वैदे हो 'वालि' के स्थानपर 'युवीव' प्रशिविक्त किए गए। कितनी सटीक उपमा है जैसे 'स्थानी' के सर्वका वायक प्रादेश होता है। वैदे ही वालिका जब कार्य सुचीव करने।
  - (३) रचुवंशके पन्द्रहवें सगंके सातवें श्लोकमे रचुकुलकी सराहना करते हुए लिखा है:-

यः कश्चन रघूसां हि परमेकः परन्तपः। ग्रपनाद इनोत्सर्गं व्यानतीयतुमीश्वरः॥

[रपुकुलका कोई एक ही, शत्रु-समुदायको वैसे ही दूर कर सकता है, जैसे अपवाद धनेक उत्सर्गोको व्याकृत करता है।]

कुमारतंत्रवके द्वितीय सर्गके सत्ताईसवें श्लोकमें यही भाव और सुन्दर रूपमे ग्राया है---

लब्धप्रतिष्ठाः प्रवमं यूर्यं कि बलवत्तरै:।

प्रवादि स्वितः प्रदेश । [पहलेसे लच्चा कि स्वादि हो। विहलेसे लच्चा कि प्रवाद कि प्रवाद कि प्रवाद कि प्रवाद कि स्वाद कि हो। है है ? जैसे प्रस्तव चरि-तार्च उसमां 'इको यहारिक', 'वा हिस्यात मर्वा भूतारिक के स्वत्वत्तर (विरवकाश) प्रपथार 'प्रकः स्वस्तुँ दीकें', 'प्रिनिकृतिये पशुपालमेवुं स्थादि स्थावृत्त कहते हैं।] 'धण्वादो सलवायुं या निरव-कारों विविद्योक्तः' स्थाकरण्य-निययका उपस्तक स्थावृत्तर हुसा।

(४) रष्ट्रवंशके पन्द्रहवें सर्गके नवम क्लोकमें लवलासुरको जीतने के लिये सेना लेकर खन्नप्तके प्रस्थानका वर्णन करते हुए कानियास निकाते हैं—

रामादेशादनुगता सेना तस्यावंसिद्धये।

प्रभावक्ययनार्थस्य शानोरिविरिवामयत्।। श्रीरायवन्द्रजीकी शानासे सर्व (जय) सिद्धिके सिये सेना पीछे व

सीरायकद्रश्रीकी बाहाते बर्च (जय) तिद्धिके सिने तेना पीछे वसी, जिस प्रकार पर्वे सिद्धिके सिने प्रकायनार्य 'स्कृ'वातु के पीछे 'धाव्य' उपसर्य लग बाता है। 'धाव्य' उपनर्यके बिना केनक 'स्कृ' बातु धर्य-बोधन करनेमे समर्य नहीं।

(५) तारकासुरक्षे त्रस्त देवनता पितामहके पास गए और उनको अपनी करना कहना सुनाई। पितामहने उसका उत्तर वारों मुलीसे दिया। इसका वर्णन कुमारसंभवके दूसरे सगंके १७वें श्लोकमें इस प्रकार हैं—

> पुरासस्य कवेस्तस्य चतुर्मृक्षसमीरिता। प्रवृत्तिरासीच्छम्दाना चरितावौ चतुष्ट्रयो।।

पुराने कवि श्रह्माके चारों मुखोंने उच्चरित वास्त्रीने "चतुष्ट्रयी शब्दानाम्प्रवृक्ति" की चरितार्व कर दिया । बुढ़े स्थाके मुख चार भीर उनवे शब्द भी निकले चार ।

वैवाकराणोंके विद्धान्तानुतार वास्त्री चार प्रकारकी होती है—(१) परा (२) पस्यक्षी (३) मध्यमा तथा (४) वैकरी।

### परा बाङ्मूलवक्तस्या पश्यन्ती नाभि-संस्थिता । इदिस्था मध्यमा क्षेत्रा वैकारी कण्ठदेशगा।।

को बाली हम लीव बोलते धौर मुनते हैं, उसे 'बेखरी' कहते हैं। वो हृदयदेशस्य है उसे 'मध्यमा', वो नामिदेशस्य है उसे 'पर्या', कहते है। यदि 'बतुष्टियों का यस यह न माने तो भरवान पत्र नकिन किया 'बतुष्टियों आव्यामान प्रजुति', जाति-साबदां, गुजयस्या, क्रिया-वान्याः, यहत्या सन्याः ।' अर्थ नेता चाहिए। सन्दोके सर्थबोधनमें चार प्रमृत्तियों निमित्त हैं—(१) जाति-बाद्मालावादि (२) जुल-सुक्तादि। (३) क्रिया-मध्याप-नादि धौर (४) यहत्व्या-दिश्य डविश्व धादि। व्याकरसके नियमोका काव्यमे कैसा उपयोग किया गया है।

यही नहीं, क्रांतिदासने व्याकरण्याद्ध वैकल्पिक क्योंका प्रयोग की क्रत्यान्तरसे करके उसका बीच करानेका प्रयत्न किया है। जैसे-ईयरपैक 'कु' शब्दके स्वान पर 'क्य्' तथा का घादेश विक-स्तरी होते हैं। रचुवाके प्रयत्न सर्गके ६७वें स्ताक्ष्मे पहले 'क्वोक्णम्', पीछे ८४ वेंमें 'कोण्याम्' का प्रयोग किया यथा है।

स्थाकर एक निवसों का उपयान करने प्रयोग करने वाला स्थाकर एक निवसों का उल्लेखन करके वले यह संबंध नहीं प्रतीत होता । इसलियं कालिया को उन प्रयोगीय प्री विचार कर लेला प्रयोग प्राप्त है जिनवर स्थाकर एको दिखें निरकुषाः क्वयः कहकर प्राप्तेयका समाधान किया जाता है। वक्से यहले रहुवण के मधंत्र टीकाकार सीमिलनायक है। सावेयर विचार की जिए—

> स सैन्यपरिभोगेसा गजदानसुगन्धिना । कावेरी सरितांपत्युः शक्कुनीयामिवाकरोत् ॥ — रघुवंश, ४।४५

इस छन्दके गजदान-सुगन्धिना' शब्दकी टीका करते हुए वे लिखते है--- "गन्धस्येत्यादिना इकारः समासान्तः । यद्यपि गन्वस्येत्वे तदेकान्तग्रह्णु कर्त्तव्यमिति नैसर्गिकगन्वविवक्षायामेवे-कारादेशः, तथापि निरकुषाः कवयः। तथा नाधकाव्ये 'वदुरयुक्छदगुञ्छसुगन्धयः' (सततगाः)। नैववेऽपि---"प्रयो हि तृष्ताय न वारिवाश स्वादु. सुगन्विः स्वदते तुवारा । न कर्मपारयान्मस्वर्थीय इति निषेधादिनिप्रश्ययपक्षोऽपि अधन्य एव।" भाव यह है कि 'सुगिधना' पदमें बहुत्रीहि समास करके गन्य शब्दके धन्त्य प्रकारको समासान्त इकारादेश होता है, परन्तु जहाँ गन्य स्वामाविक हो वहीं 'इस्व' होता है जैसे, 'सुनन्ध पुष्यम्'। जलमे गन्ध स्वाभाविक नहीं है, इससे यहाँ इका-रादेश नहीं होना चाहिए। यह कविकी निरंकुशता है। माच कविने वायुकी गन्त्रमें तथा नैवचकारने जलकी गम्बमें इकारादेश करके निरकुशता दिखलाई है। यदि 'सुगन्ध' का कमें धारय समास करके मस्वर्थीय प्रत्यय 'इनि' करें तो भी धनुचित है क्योंकि - ऐसा नहीं होता-- 'न कर्मधारयान्मस्व-र्यीयः'। वस्तृतः 'वात्तिक'का घर्षं वैसा है नहीं जैसा समऋ। गया है। 'वार्तिक' का घर्ष है कि जहाँ 'गन्ध गन्धवान पृथक न दिलाई पड़ें वही इकारादेश होता है। इसलिये जहाँ 'गन्धका अर्थ 'गन्ध-क' है वहाँ, जैमे 'सुगन्य प्रापिसकः' में इकारादेश नहीं होता क्योंकि 'दूकान' में गन्ध पृथक् दिखाई पहती है जल तथा वायुपे गन्ध पृथक् नहीं दिखाई पहती, इसलिये इकारादेश होगा। प्रतएव दीक्षितजीन जो उदाहरख दिए-'सुगन्ति पूष्यं सितलं व स्गन्धिवीयः' वे ही काशिका-वृत्तिकारको भी ग्रभिमत ये। वे लिखते हैं—'एम्य एवेति किम् तीव्रयन्वावातः' यहाँ 'इकार' नहीं

हुमा । यदि मैसिनक नन्यमें इकारादेशका नियम होता तो यहाँ बायुमें गन्य नैसीनक नहीं है ।
महाँच पतन्यतिकों भी बढ़ी सम्मति है । कैयटनी इस वातिककी व्यावसामें स्पष्ट जिसके हैं—
"ध्याविभागायन्त कुड्नुमादि देवदतादेशकीत तथा इस्वयतस्थरवाइन्यस्येति"। जल तथा बायुमें
गम्यका वर्णन करते हुए सबने 'इस्ल' किया है । मिल्लनायने नायमें हो 'पुण्डसुनन्यय' वाताः' को
टीका करते समय इस विषयको चर्चा तक नहीं की। यही बयी, मायके छुड़े सार्थके २२ वे स्तोकमें
'सिलीन्प्रसुत्तियमिः बायुमिः' की टीका करते हुए वे स्था निवाते हैं—''श्वितीन्प्रमणी कवलीकुनुमानासुगन्यः प्रस्ति येवा ते सिनीन्प्रमुतन्विम्बरते तम्य व्यवस्था स्थाप्ति स्थयाश्रयणम् ।''
मब ब्या कहा जाय ! यदाप महिनाव्यके टीकाकार जनमञ्जनने 'साप्तायिवान गण्यवहः सुगन्यः' की
टीकामें नैसिनक गन्यमे 'इस्ल' होता है कहकर 'युगन्यः' प्रयोगका समर्थन किया है परन्तु व्याकरण्या
स्था महाकांत्रप्रयोगके विद्य होनेसे यह सबैसम्मत नही । धब कहिए किसे निरंकुस कहा जाय !
क्या कि को !

हूसरा घालेप स्वर्गीय पं० महाबीरप्रसाद द्विवेदीशीका है। वह इस प्रकार है—रपूर्वश्चके प्रथम सर्गेक प्रदानीतवं वनोको 'महियो-सक्तः' प्रयोग प्राया है। यहाँ यदि 'महिय्या: सक्तां विग्रह करें तो महियीकी प्रधानना होगो थोर राजा हात्यक होंगे, इस्तियं बहुवीहि होना वाहिए, जैंदा ग्रहियो-सहाय ' गं हुया है। पर यहाँ वहुवीहिस ससायान्न न होगा। यहा प्रायेग भी सारगमं नही प्रतीत होता। यहाँ तो किसीकी प्रधानना या प्रप्रधानता विविश्वत ही नहीं है, केवल इतना ही विविश्वत है कि दूसरा कोई सहायक वा। इसीनियं महिस्साय भी निकात है— सहायान्तरिनरक्षेप इस्पर्यः'। प्रस्तिय तरपुक्त समास करनेहे स्वयंभेट नहीं होता।

तीसरा प्राक्षेत्र यह है कि रघुवशके दसवें सगेके बारहवें बनोकमें प्रणवानके वर्णन 'हितिभिवचेत-नावद्भिक्टोरितजबस्वनम्।' मे 'हेति' शब्द पाश्चितिक 'ऊतिसूतिज्ञतिकातिहितिकीतंयक्व' सूचके स्थीतिज्ञ है। यदि ऐसा है तो विरोधशु-बोधक पद - 'चेत्रतावद्भिः' न होकर 'चेत्रतावदीभिः' होना चाहिए। यह प्राक्षेत्र मी निसार है। एक तो स्वयं भाष्यकारने स्थाकरगुको लिज्जनियासक नही माना "लिज्जमशिष्य लोकाअधरवाहिलज्जस्य"। विज्ञ बस्तुतः लोक-प्रयोगके प्रयोग है। दूसरे, कोश में 'हेति' शब्दकी पुल्लिज्ज मी माना है। 'हेति-रचलीवक' अनुसार यह शब्द केवल नपूंसक लिज्ज नहीं है।

"बतुर्ये प्राक्षेप कुमारसंभवके एक शब्दपर है। वहाँ किविने जिल्ला है— "भवनेत्र जन्मा मस्मावधीय' मदर्न चकार' छमं ३।७२ : वहाँ 'हरनेत्र बन्मा' कहना चाहिए 'मदनका नाछ' करना है तो उत्त्रस्ययंक 'भव' का प्रयोग प्रनुचित है। एक तो 'भव' व्यक्ति संज्ञा है, इससे कोई योगार्य-प्रतीत नहीं
होता प्रत्यक्षा संहारक शक्तिका 'शिव' या 'भव' नाम हो न हो सकता। दूसरे, नाशक तो 'विह्न्य'
है, 'भव' तो नाशक नही, प्रत्युत धांगका उत्पादक है, इसलिये भी 'भव' शब्दका ही प्रयोग उचित है। दीसरे, मस्मावीच मदनकी फिरसे उत्पत्ति होगी, इसलिये 'भव' शब्दका प्रयोग करना ही
स्वायसंगत है।

इस प्रकार किंव कालियाअपर ब्याकरलु-नियमोस्वंबनका खाक्षेप समुख्ति नहीं है। वे तो सर्वेदा वैयाकरलु सिद्धान्त तथा प्रक्रियांशके वेता थे।

## कालिदासके कवित्वकी पूर्णाता अर्थात तदीय कतिपय पद्योंका मर्म-प्रकाश

[ स्व० श्रीमन्मध्वसंप्रदायाचार्य-दार्श्वनिकसार्वभीमसाहित्यदर्शनाद्याचार्य-तर्करत्न-त्यायरस्न श्रीदामोटरसासवी गोस्वामी ]

> न साविद्यान सारोति नैतक्क्षास्त्रंन साकसा। कायते यन्न काल्यागङ्गहो भारो महाकवे:।।

इस प्राचीनानुम्मिकोत्तिने स्पष्ट सिद्ध है कि महाकविको एक-बातीय सर्वज्ञ होना चाहिए। ऐसी स्थितिमें कविके ज्ञात विषयोका परिचय करना ग्रंजतः सिद्ध साथन है तथापि उक्त ज्ञानींकी सुदगावगाहितापर सहुरसाँकी दृष्टि माकुष्ट करते हुए दिख्यतैन कराना हो यहाँ प्रधान उद्देश्य है।

कालिटासके निवन्धों मे सेबदूतकी मुख्ट धपूर्व है। यह सबुकाय होकर भी कर्ताकी विधेषज्ञताके ज्ञापनमे मिति महानू है। इसका पूर्व भाग तो स्रभान्त भूगोल-परिचयका साक्षी है। उत्तर भागमे—

> तन्त्री रयामा शिक्षरिरशना पक्वकिम्बाधरोच्छी सब्ये खामा चिक्तहरिस्मीप्रैकस्मा निम्ननाभिः । श्रोसी-भारादलसम्मना स्तोकनञ्चा स्तनाध्यां या तत्र स्याबुवितिषये सुध्दराधेव धादुः ॥

उत्तर मेच, २२।

इस पचसे प्रपत्नी पत्नीका परिचय देते हुए यक्षने दन्तीके, नेत्रीके, नात्रिके वो विशेषका दिए हैं उनसे सामुद्रिक मार्गिकताको, कावशास्त्रीमित्रताको व्यक्तासे उनके पिपनीत्वका व्यनन, उससे विशिष्ट सीन्दर्यका प्रत्यापन, एतद्वापा स्वकीय निरित्यक्ष वेपारपदत्वका प्रतुरस्त, तन्मूषक विशिष्ट सीन्दर्यका प्रत्यापन, एतद्वापा स्वकीय सेतर्यक्षमध्वनिर्द्योक्ष प्रवाह, व्यक्कना-पिकाके प्रपान क्षानिर्द्योक्ष प्रवाह, व्यक्कना-पिकाके प्रपान क्षान क्षान

रपुर्वश्वके प्रयम सर्पके १४ वें पद्यमें 'सक्तेवोऽभिमानिना' पहसे सम्यादिस्मृतिज्ञान, २६वेंसे 'सम्पदिनिमयेनोमो' इससे नीतिप्रता, ११वेंगे 'बहुवसम्यादिनों' सब्दसे सङ्गीतायम परिचय, १६वेंसे 'विथे: सायन्तनस्यानों इन गर्दीसे सरावार-बोच, ७१वें में 'धनिवर्गस्यायों से पासकायदान्त्राता, ७१वेंमें 'प्रदक्षिणांक्रयास्त्राताम' परसे सिस्टाचार-सिक्षा, ८२वेंसे 'इति वादिनः' क्ष्यनसे स्कून-विज्ञता इत्यादिको प्रतीति होती है। इसी जाति तृतीय सर्पके १३वें स्तीकमें रचुके जग्मसस्यमें— 'महैस्ततः पञ्चिमिरक्षसंव्यरसूर्यनः - इत्यादिके ज्योतिषके होरास्कृत्यको विवक्षस्तता, १२वें स्वोक्ष्ये रहुको 'सामीबस्थिति' के द्वारा वृत्युक्तमान, वर्षे तगेके २१वें स्वोक्ष्ये धवके 'व्यवस्थादि' वर्त्यनके मीतिप्रवीयाता सूचित होती है, एवं सभी सामीके सत्तत्त्वकोचे यक्त-यद्वति-वर्गनविसद्धान्त-यमेशास्त्र प्रायोतिहास-राजनीति समावनीतिनाहैस्थ्यचर्ता धन्यावमाचार अञ्चलयोके निक्यासरका परिचय यथेष्ट मिनता है। कृपारसंगवये मणवतीकी समावनामाना अञ्चलयोके

िस्वताः क्षण पदमसु ताडिताषराः पत्रोवरोत्सेवनियातवृश्यिताः । वनोषु तस्याः स्वलिताः प्रपेदिरे

विरेख नामि प्रथमोदविन्दवः ॥१॥२४॥

यह पद्य भी निर्माताको बहुदिस्ताका प्रधान साक्षी है, इसमें बोगशास्त्र ने को समाधिमें नासाइग्रहीस्त्र, मुक्का लुका न रहना, पेरदरप्रको उग्नत रक्षना, निरुचन रहना उपदिष्ट किया है, इनमें प्रथम बर्गानमें वृष्ट-विन्दुधोको पत्रकोर स्थिति-द्वारा पत्रकोश प्रद्वीम्मीकन व्यक्तित किया, इससे उनमे निविद्या व्यक्तित हिंदा, सम्प्रकोत स्थान स्थान स्थान हुए प्राप्त कि स्थान स्थान स्थान स्थान हुए प्राप्त के स्थान स्थान

ऋतुसंहारमें भी जो कर्ताकी जीकिक वस्तु-व्यवहारोकी ग्रामिझता है वह भी साहित्य-सेवियोको स्मविदित नहीं है।

समिज्ञानशाकृत्तसमे एक उदाहरसा देखिए। शकुन्तसाके उत्तमस्य-प्रमुक्त निःस्वासादिमें नैसियक क्षोरसमे साए हुए नतवाने अस्परका व्यापार देखकर महाराज दुष्यन्तकी वेदनामयोक्तिका वित्रसा जो कविने इस पदये किया है—

> वसायाञ्च हच्टः स्पृष्ठति बहुशो वेषणुमतीं— रहस्याख्यायीव स्वनति मृदु कर्णान्तिकचरः। करौ व्याष्ट्रनतयाः पिवति रतिसर्वस्वमधरं—

वयं तस्वान्वेवान्मचुकर हतास्त्वं सलु कृती ॥

शाकुत्तल, ग्रंक १।२२

उसकी वितती प्रशंसा की बाय सब कम हो है। यदिष इसके घाररूपमें 'वसापाड़नी इंप्टिब्' एसा पाठ मुद्रित पुरतकोंमें और प्रापुनिक टीकाओंमें मिसता है, किन्तु यह पाठ नितान्त महुष्य है। इस पाठसे ''बपस ध्रपाड़्न्वाने कोपते नेमोंको खूता है' यह वर्ष होता है, धौर उपर निक्कित पाठले "बञ्चन कटाकपूर्वक देवा गया कांपती शकुनताको झूता है" यह पर्य होता है। प्रव मध्यस्य वनकर निष्पक्षतासे सहूदय निर्ह्मय कर कि नायिकाके नेत्रोको देवना ग्रीर कटालपूर्वक नायिकासे देवा बाना इन दोनोंस्ने रस-साध्य सिद्धान्तमें प्रथिक सुकृतका फल कौनसा होना उचित है। इसरी बात यह कि यहां प्रलङ्कारोंको भरमार कैंगी है।

वक्त प्रभृति वैशिष्ट्यकी सहायता पाकर स्पर्शहेतुसे बालिङ्गनेन्छाकी बनुमिति व्यङ्गच है। सुत-राम्, मनुवानालङ्कार व्यङ्गघ होता है । ''रहस्यास्वायीव'' वहाँ ग्रसिद्धविषयावाच्य स्वरूपोत्प्रेक्षा है, भीर "मृदुकर्णान्तिकवर:" से चुम्बनेच्छाकी बनुमिति होनेसे भी बनुमानालङ्कार व्यङ्गय है। भ्रमर-पक्षमें "ब्रन्तिक" पद स्वारस्यसे "नेत्र हैं कि नीलोत्पल हैं" यह संदेहालक्कार भी व्यक्त होता है, "रतिसर्वस्व" पदसे अनुमेयोक्तिमुलक निरङ्ग अभेद रूपक है। और "पिवसि" पदका यद्यपि "पी रहे हो" यह बर्च है तथापि "पीनेको व्यव्र हो" यह बर्च ही वर्त्तमान सामीव्य मानकर होना उचित है, क्योंकि सहसापानमें ''करी व्याधुन्दत्याः'' इन दो पदोंकाभाव बाघक हो रहा है। इन दो पदींसे शकुन्तलाका मुग्धास्य बस्तुब्यद्भाध है बौर पान-सम्बन्ध न होनेपर भी "पिबसि" द्वारा पान-कथनसे ग्रसम्बन्धमें सम्बन्धमूलक ग्रानिज्ञयोक्ति ग्रसङ्कार है, तथा भ्रमरमें ''स्पृशसि, स्वनसि, पिवसि," इन तीन क्रियामोके ग्रन्वयसे कारक दोपक ग्रनङ्कार है। यहाँ सन्देह द्वितीयानुमानका मञ्ज है। दोनो ग्रनुमान, उत्प्रेक्षा, ग्रतिशयोक्ति, रूपक, ये पाँचो परस्पर निरपेक्ष होनेसे इनकी संबंधिर है, किन्तु कारक दीपकमें सब प्रञ्ज होनेसे सकीग़ हुए । भ्रमर-व्यापारमे हठ कामुक व्यव-हारके भारोपसे हुई समासोक्तिमे साङ्ग दीपक शङ्ग है, चतुर्य पादोक्त भ्रमरके कृतिस्वमे पूर्व वररा-त्रय वाक्यार्यकी हेतुतासे वाक्यार्यहेतुक काव्यान द्वारमे समासोक्ति प्रञ्ज हुई है। "हताश" शब्द-द्वारा व्यञ्जित व्यतिरेकमे काव्यासिङ्ग बङ्ग हुआ है-ये सब शृक्कका बङ्ग हुई है बिप्रसम्भ-भेद पूर्वरागमे । व्याङ्गघोका यह सङ्घर्ष भरतागम-मामिकोसे तिरोहित नहीं ।

उक्त रीतिसे हा इस नाटकमे धाने एवं "विक्रमोवंशीय" तथा "मासविकार्शनामित्र" में भी कविकी बहुर्दार्शता एरे-परे प्रतिपन्त होती है। नमस्टि हस्टिसे सन्य कवियोंकी ध्येशा इसका स्पर्माश्रवहुर स्वकाव सुन्दर होता है। इससे भी ध्यिकता यह कि इनका प्रसाद गुरा प्राय: सावित्रिक प्रशंतनीय है, जो कि प्रसार्दक प्राप्त है।

-फनतः इनकी कविता द्राक्षापाकशालिनी है यह निविवाद है।

# कालिदासकी सूक्तियाँ

(स्व॰ डॉक्टर पंडित धमरनाच का, एम्॰ ए॰, डी॰ लिट्॰)

विक्रमके नवररलोके ब्रमूल्य रत्न कविकुलपुढ़ कालिदासने ब्रग्ने काल्य-व्यक्तारसे समस्त संसार में क्यांति प्राप्त की है। इर-दूर देशों में, नाना आधा-आवियोंने इनके ब्रन्थोंका वृद्धकर, उनका रसा-स्वादन करके, एनके पुणीसे मुख्य होकर, इनकी मुक्त-करकी अवसा की है। इनके वद-लालिय, इनके राज्यावादिक होते कहान न्यांत्र स्वतंत्र के कान्यकी सरस्ता इत्यादि गुलाका गान मुनकर आयत्त्रकी अवस्त निवासी प्रमुख्य होता है परन्तु कालियासी विचार-गाम्त्रीयं भी है उनके पदाँत उपदेश भी मिलता है, उनकी उक्तियाँ बाज भी हमारा प्रयुव्ध कर सकती है। इन वावयोंने समारक प्रमुख्य है, जीवनके बहुमूल विद्धात है। यहाँ कुछ ऐसी उक्तियों का सह किया गया है विनके पहने भी भी निवास कर सकती है। यहां स्वतंत्र विद्वार है। यहां कुछ एसी उक्ति निवास अवस्ति है। यहां स्वतंत्र पाठकोंकी सेवामी अपदेश का रही है।

- (१) एको हि दोषो गुलसन्तिपाते निमज्जतीन्दोः किरसौष्टियवाङ्कः ।
- (अंसे बन्द्रमाकी ज्योतिमे उसका कलक खिप जाता है, वैसे ही गुराोके समूहमे एक दोष भी खिप जाता है।)
  - (२) क्षुद्रेऽपि नृत शारलां प्रपन्ने ममत्वमुच्चैः शिरसां सतीव ।

(शरशागत क्षुद्र जनके प्रति भी महात्माका-ममस्व-भाव वैसा ही रहता है जैसा सज्जनके प्रति ।)

- (३) विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषा न चेतांसि त एव घीराः।
- (पद्मार्थमे धीर पुरुष तो वे हो हैं जिनकाचित विकार उत्पन्न करनेवाली परिस्थितिमें भी सस्थिर नहीं होता।)
  - (४) शाम्येत् प्रत्यवकारेगा नोपकारेगा दुर्जनः ।

(दुष्टको उपकारसे नही, अपकारसे ही शान्त करना चाहिए।)

- (४) विववुक्षोऽपि संवर्ध्यं स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम् ।
- (मपने हायसे सींचे हुए विष-वृक्षको मपने ही हामसे काटना उचित नही।)
- (६) त पादपो-मूलनशक्तिरंहः शिलोखये मूर्ण्यंति मास्तस्य ।
- (वायु पेड़को जड़से उलाड़ सकता है, पर पहाड़को नही हिला सकता ।)
- (७) शस्त्रेण रक्ष्यं यदशक्यरक्ष न तद्यशः शस्त्रभृतां क्षित्गोति ।
- (जिसकी साम्बोंसे रक्षा हो ही नहीं सकती, उसकी यदि शास्त्रधारी रक्षान कर सके तो इससे उसका सप्यश नहीं होता।)
  - (=) पयः श्रुतेवंशीयतार ईश्वरा मलीमसामाववते न प्रहृतिम् ।
  - (पवित्र मार्गके प्रदर्शक देवतागता स्वयं पापमार्गका धनुसरता नहीं करते ।)
  - (६) पदं हि सर्वत्र गुर्णंविषीयते ।
  - (गुरा सब स्थानोंपर भपना भादर करा लेता है।)

```
(१०) प्रशासप्रतीकारः संरम्भो हि महात्मनाम् ।
     (महात्माधोंके क्रोधकी शान्ति उनको प्रशाम करनेसे होती है।)
     (११) ग्रादानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामितः।
    (बादलोंके समान सज्जन भी जिस वस्तुको ग्रहण करते हैं उसका दान भी करते हैं।)
    (१२) निर्गेलिताम्बुगर्भे शरद्भन नार्दति चातकोऽपि पि ।
    (बातक भी शरदक्ष मूने बादनके पागे बात्तंनाद नहीं करता है।)
    (१३) सूर्वे तपस्यावरसाय हच्टे कल्पेन लोकस्य कवं तमिश्रा।
    (जब सूर्व दीप्तिमान हो तब लोगोंकी झाँखोके सामने ग्रेंचेरा कैसे छ। सकता है ।)
    (१४) उष्णस्यमध्यातवनियोगाञ्जैत्यं हि यत्सा प्रकृतिजैनस्य ।
    (धूप ग्रयका ग्रागसे पानीमे उब्जाता ग्रा तो जाती है परन्तु शीतलता ही इसकी यथार्थ
प्रकृति होती है ।)
    (१५) भवितव्यताना द्वाराखि भवन्ति सर्वत्र ।
    (भावीको सबंत्र द्वार खुला मिलता है।)
    (१६) किमिव हि मधुरासां मण्डनं नाकृतीनाम् ।
    (बो स्वय सुन्दर है उसका सौन्दर्य किसी वस्तुसे नहीं बढ जाता।)
    (१७) सर्ता हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमासामन्तःकरसा-प्रवृत्तयः ।)
    (जहाँ सन्देह हो वहाँ मञ्जनके अन्त.करणकी प्रवृत्ति हो सत्यका निर्देश करती है।)
    (१८) न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात् ।
    (उत्तम बस्तुकी उत्पत्ति उच्च स्थानसे ही होती है-विद्युदकी ज्योति पृथ्वीतससे नहीं
उत्पन्न होती ।)
    (१६) प्रकृतार्वेजीय मनसिजे रतिमूत्रयप्रार्थनां कुस्ते ।
    (प्रेम यदि विफल भी हो तो भी एक दूमरेकी उल्कंठांसे प्रसन्नता होती है।)
    (२०) कामी स्वतां पश्यति ।
    (प्रेमी सब बस्तुधोंको धपने धनुकून ही समक्ता है।)
    (२१) लमेन वा प्रार्थियता न वा श्रियं श्रिया दूरापः कथमीप्सिती भवेत् ।
    (प्रार्थना करनेपर संभव है भी मिले या न मिले, परन्तु जब भी स्वयं कोई इच्छा प्रकट करे
तब उसके प्राप्त करनेमे क्या कठिनना हो सकती है ?)
    (२२) वनप्यति यथा शशास्त्रु न तथा हि कुमुद्रती दिवसः।
    (दिनसे कुमुदिनीके फूलका इतना ह्रास नहीं होता है जितना चन्द्रमाका ।)
    (२३) इष्टप्रवासजनितान्यवसाजनस्य दुःशानि नूनमतिमात्रसृदुःसहानि ।
    (प्रेमीके प्रवाससे प्रवलाको प्रसह्य कब्ट होता है।)
    (२४) गरुप्रमिप (गुरु-मिप) विरहदुक्खं भासावन्धी सहावेदि (साहयति) ।
    (कठिन विरह भी मिलनकी प्राशासे सद्द्य हो जाता है।)
    (२६) धनुभवति हि मूर्घ्ना पादपस्तीक्रमुख्यां
```

शमयति परितापं छायया सश्रितानाम्।

```
(वृक्ष अपने सिरपर गरमी सह लेता है, परन्तु अपनी खायांवे भीगोंको मन्मी से सवाता है।)
    (२६) भवंति नम्रास्तरबः फलोइमैर्नबम्बुनिर्भूरि विश्वविका धनाः ।
    [मनुद्धताः सत्पृष्ठवा समृद्धिभः स्वभाव एवंव परोपकारिखाम्]
ा (फलके बानेसे बृक्त मुक जाते हैं, नव वर्षाके समय बादन मुक माते हैं; सम्पत्ति पाकर
सञ्जन नम्र हो जाते हैं --परोपकारियोका स्वमाव ही ऐसा होता है।)
    (२७) तमस्तपति घर्माशी कथमाविभविष्यति ।
    (सूर्यके प्रकाशवान् रहते अंधकार कैसे फैल सकता है।)
    (२८) हंसी हि कीरमादत्ते तम्मिना वर्जधस्ययः।
    (हस दूध दूध निकाल लेता है और उसमें मिले हुए पानीको छोड़ देता है।)
    (२६) प्रमादसौम्यानि सतां सुहुज्जने पतंति बाहुबि न दारुखाः शराः ।
    (सज्जन प्रपने मित्रोंपर कृपाकी हुव्टि डासते हैं, शरोंकी वर्षा नहीं करते ।)
    (३०) उच्छेल् प्रमवति यन्त्र सप्तसप्तिस्तन्तेशं तिमिरवपाकरोति चंद्रः।
    (रातका जो अधकार दूर करनेमें सूर्य प्रसमर्थ है, उसे चंद्रमा दूर करता है।)
    (३१) प्रायः स्व महिमान क्षोभारत्रतिपद्यते हि जनः ।
    (प्रायः उत्तेजित होनेपर मनुष्य सपना महत्त्व प्रदक्षित करता है।)
    (३२) पूर्वावधीरितं श्रेयो दुःसं हि परिवर्तते ।
    (प्रारभमें ही तिरस्कृत किया हुमा सीमाध्य दुःक्षमें परिवर्षित हो जाता है।)
    (३३) स्रजमि शिरस्यन्यः क्षिप्ता चुनोत्वहिशक्त्या ।
    (सीवकी प्राशक्काने शंवा मनुष्य सिरपर डाली हुई माका उतार फेंकता है।)
    (३४) मेघालोके भवति सुखिनोअ्यन्बद्यावृत्ति-चेतः
       कण्ठारलेषप्रशायिनि असे किंपूनर्द्रसंस्थे।
```

(जो मुली हैं उनका भी वित्त बादलोंको देखकर स्थिर नहीं रहता है, फिर जो विरही है उनको · तो बात ही क्या ?)

(३५) कामार्सा हि प्रकृतिकृपसाश्चेतनाचेतनेषु ।

(कामसे जो पुरुव झालं है वह जीव और जड़मे नेद नही कर सकता।)

(३६) याच्या मोधा वरमधिनुसो नाधमे सम्बकामा ।

(सण्जनसे निष्फल याचना भी अच्छी, नीचसे सफल याचना भी धच्छी नहीं।)

(३७) भावाबधः कुतुमसहस्रं प्रायवी सङ्कृतानी, सद्यापति प्रसायद्वदयं विप्रयोगे रुस्टि ।

(विरहमें विनताके पुष्पसदस बुदयको बाबा ही कुंम्हलाने से बचाती है।)

(३८) न शुद्रोऽपि प्रवनसुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुक्तः किम्युपर्यस्तयोज्वैः ।

(जिसने पहले उपकार किया हो उसके उपस्थित होनेपर शुद्रजन भी उसका सरकार करता है, फिर सञ्जनका तो कहना क्या !) (३६) स्त्रीसामाचं प्रसायवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु ।

(स्त्रियोका हाव-भाव प्रेमीके साथ बातचीतका पहला स्वरूप है।)

(४०) मन्दायन्ते न खलु सुहृदामम्युपेतार्थकृत्याः ।

(जिसने मित्रका कार्य सम्पन्न करनेका वचन दिया है वह उसके समाप्त होनेतक डिलाई नहीं करता i)

(४१) भावस्मतिप्रशमनफलाः सम्पदो ह्युत्तमानाम् ।

(उत्तम पुरुषोकी सम्पत्तिका मुख्य प्रयोजन यही है कि उससे दुखियोकी विपत्तिका नाश हो।)

(४२) कं वान स्युः परिभवपद निष्फलारम्भयत्नाः।

(निष्फल यस्न करने वालोको जयतमे कब नही हँसाई हुई।)

(४३) प्राय: सर्वो भवति करुणावृत्तिराद्वीत्तरात्मा । (सरस हृदय जन होते ही हैं, बहुधा मृदुल स्वभाव ।)

(४४) सीमन्तिनीना कान्तोदन्तः सुहृदुपगतः सङ्गमारिकचिद्दनः ।

(पितके मिलनेसे श्लीको जो मानन्द प्राप्त होता है उससे कुछ ही कम मानन्द मित्र द्वारा उसका सेंदेसा पाकर होता है।)

(४५) भूतानां हि अधिषु करखेष्याद्यमाश्वास्यमेतत्।

(काल सब प्राणियोके सिरपर है, इनिलये पहले कुशल पूछना चाहिए।)

(४६) कस्यास्यन्त मुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा

नीचैगंच्छत्युपरिचदशाचक्रनेमिक्रमेण।

(किसीको केवल सुख ग्रववा एकमात्र दुल नहीं मिलता—दुःख गौर सुख रवके पहिएकी भ्रांति कभी ऊपर गौर कमी नीचे रहाही करते हैं।

(४७) स्नेहानाहुः किमपि विरहे ध्वसिनस्ते त्वभोगात् ।

इच्टे बस्तुन्युपवितरसाः श्रेमराशी भवन्ति ।।

(सद्यपि कहा जाता है कि विरहमें प्रेम कुम्हमा जाता है, तथापि वस्तुतः विद्योगमे प्रेमका प्रयोग न होनेसे वह सचित होकर राशीभूत हो जाता है।)

(४८) नि.शब्दोऽपि प्रदिशसि जस याचितश्चातकेम्यः

प्रत्युक्तं हि प्रशायिषु सतामीप्सितार्थकियैव ।

(तुम बिना गरजे दूर भी चातकको वर्षांजलते तृत्त करते हो । सञ्जनका यही स्वभाव है कि बिना कुछ कहे याचकोंकी माँग पूरी करे ।)

(४६) केषां न स्यादिभमतफला प्रार्थना ह्युत्तमेषु।

(सज्जनसे की हुई बार्यना कब सफल नहीं होती।)

(५०) पुरास्मित्येव न साधु सर्वम्।

(कोई वस्तु केवल इस कारए। प्राष्ट्र भीर उत्तम नहीं है कि वह पुरानी है।)

# कालिदासका सन्देश

(श्रीयुत् पं॰ बलदेव उपाध्याय साहित्याचार्य)

बस्पृष्टदोषा निसनीव दृष्टा हारावसीव ब्रथिता गुणीर्षः । प्रियाक्कुपालोव विमदंहद्वा न कालिदामादपरस्य वार्गी ।।

— श्रोकृष्ण कवि ।

महाकवि कामिदास हमारे राष्ट्रोय कि व । वे भारतीय सम्यता तथा संस्कृतिक प्रतीक थे । इस विशाल तथा विराट् हंशको सम्कृति कामिदासकी वाणीमें बोलती है तथा उनके नाटकीमें प्रपान मनीहर अध्य कर दिक्षनाकर पानवरावका मनोरञ्जन करती है। धीवरेजोके प्रधम सामाम के समय धाजसे लगमन दो सी वर्ष पहुने यह भारतवर्ष संधारको हण्टिमें संस्कृतिविधिन प्रमानकारपूर्ण देया समभा जाता था, परन्तु कालिदासके 'प्रभिज्ञानवाकृत्तव' ने ही भारतके प्रति विश्वका धावर जगानेका इसाम्यानीक कार्य किया। धाजसे ठीक १५५ वर्ष पहुले सन् १७०६ ई० में सर विनियम जोगने बाकुन्तनका धनुवाद धीवरेजी जायामें किया तथा इसी धनुवादका जर्मन प्राथाने प्रमुखाद जीज जोरेस्टरने दो साम वीदि सन् १७६६ मे किया। इसी धनुवादको पढ़कर प्रमान संवेश्वर महाकवि नेटेने प्रपान जो हुदयोद्वार प्रकट किया था वह साहित्यके वेशिमपोसे विद्या हुया नहीं है। केवन संस्कृतके जाता पविद्यनन इस संस्कृतानुवादको पढ़कर उस विदेशी किविक प्रमित्रायको भन्नो सिक्त सम्बन्ध के प्रमित्रायको भन्नो सिक्त क्रियावको भन्नो सिक्त सम्बन्ध है

> वासन्तं कृतुमं एतः च युगपद् ग्रीस्मस्य मर्वं च यत् यञ्चान्यस्मनसो रसायनमतः सन्तर्पणं मोहनम् । एकोभूतमभूतपुर्वमण्या स्वत्योकभूत्योक्यो— रेश्वयं यदि वाक्स्श्रीस प्रियस्थे ! शाकुन्तल सेव्यताम् ॥

इस मनुवादने हमारा बडा उपकार किया। पाआत्य बगतुने सली भौति समझा कि भार-तीर्योक्ती संस्कृति बडी ऊँची है तथा हृदयके कीमन मार्थोको प्रकट करनेकी निपृत्तुता उसके कदियोमें विशेष है। इस प्रकार कासिदासका ऋता हमारे ऊपर बहुत ही प्रधिक है।

हमारी राष्ट्रीय भावनाये घोर विश्व करवालाडी वावनायें किसी प्रकारका विरोध नहीं है। भारतीय कि वा राष्ट्रका मङ्गल बाहता है धोर उसके साथ ही साथ वह संसारको सङ्गल-कामना भी किया करता है कामिसासके काश्योमें इस सामग्रक्त मानोरम क्य हाँट्यत होता है। इस महाकविकी वालोमें निख प्रकार धार्य-कांव सामग्रीकिकी रसमयो बारा प्रवाहित होती है उसी प्रकार गोता तथा उपनिषयोंका घण्यात्म झान भी मञ्जून क्यमें धपनी सम्बिष्टीक सार हहा है। भारतीय क्यियोंके झारा प्रभारित विरन्तन तथ्योंको मनोभिष्टाम अन्योमें भारतीय वनताके हृदये उतारनेका कांग कांगिसासकी कविताने सुनाव क्यमें किया है। इस कविताका प्रस्त्यन मानव हृदयकी साम्यत प्रदुत्तियों तथा प्राविका प्रावस्थन लेकर किया गया है। यही कारए। है कि इसके भीतर ऐसी उद्देशित उदाल भावना विद्यान है वो बारतीयोंको ही नहीं, प्रलुंत नावन भावको सदा प्रेरणा तथा स्कृति देती रहेगी। इस आरतीय किसकी शासीय इतना रस है, इतना घोत अरा हुया है कि दो सहल वर्षोंके सीचे कामने भी उसने किसी अकारका फीतायन बही घाने दिया। उसकी मधुरिया यात्र भी उसी प्रकार आदुक्ति है जिस प्रकार उसने अपनी उसलिक प्रयम्प आत्र भी उसी प्रकार आदुक्तिके हृदय रसमय करती है जिस प्रकार उसने अपनी उसलिक प्रयम खरणें किया था। वैदिक कर्य तथा संस्कृतिका वो अध्य रूप इन काम्योमें दिवार है तो है यह नितान्त सबीव है। मानव-कस्थानके सिचे इन काम्योमें मधुर इन्हों स्थान-स्थानपर उपदेश भी दिए गए हैं। खावका मानव-समाज रस्थर कसह तथा वैननस्थने किसन-स्थान हो रहा है। प्रवस्त विदानन्त सम्बोक मीतर संस्कृतिका प्रमान स्थान है। स्थानका मानव-समाज रस्थर कसह तथा वैननस्थने किसन-स्थान हो रहा है। प्रवस्त विदानन्त सम्बोक मीतर संस्कृतिका प्रमान सम्बोक किसी विद्यानिक स्थानिक स्थानिक

मानव-जीवनमें नैराक्यवादके लिये स्थान नहीं है। वो कोग इसे गांधिक बतनाकर निःसार तथा व्यार्थ मानते हैं उनका कवन किनी प्रकार प्रामाशिक नहीं है। वो जीवन हम बिता रहे हैं तथा जिसते हम बयना प्रम्युदय प्रान्त कर क्वते हैं उसे सारहीन क्यों मानें ? कानिदास का कहना है कि देहबारियोंके लिये मरण हो प्रकृति है, जीवन तो विकृतियात है। यदि जन्तु स्वास लेता हुया एक सम्बन्ध नियं मी जीवित है तो यह उसके लिये लाम है —

> मरखं प्रकृतिः बरीरिकां विकृतिर्जीवितमुच्यते हुपैः। क्षरणभप्यवितिष्ठते दवसन् यदि जन्तुनंतु लाभवानसौ॥ — रष्ट्र० साम्प

इस जीवनको महानु नान मानना साहिए तथा इसे छक्त बनानेके लिये सम्, धर्म तथा कामका सामाज्यस्य उपस्थित करना साहिए। इस निवर्णने पम ही दखेलेह हैं (जियरीवार: प्रति- मारित मानित-कुमार० ३३१६ । एन्सु सम् धोर काम सपनी स्वतन्त्रता धोर सल्ता बनाए रखेलेक सिये समेका विरोध करते रहते हैं। समेकी दवाकर सम् सपनी प्रवस्ता वाहता है सौर समेकी व्यास्तकरके काम सी प्रपना प्रमाव कमाना साहता है इस विश्वये साथ समं-विरोधी सम् सीर कामका नग्न दूवर हो रहा है। समें कहीं होस्त्रोपन नहीं होता। परन्तु प्रवस्तु औक्कप्रके सावतीं 'समर्थित कामका स्वतिव्यास करते होता। स्वत्तु अवस्त्रा स्वति होती कामका स्वतिव्यास स्वतिव

मदन-दहनका रहस्य वही है। मदन बाहता है कि पावतीके सुन्दर कपका साथय सेकर समाधि-नित्त संकरके हृदयपर बोट कके। प्रकृतिमें बतन्तका साधमन होता है। सता वृक्षपर मूल मूलकर सपना प्रेम जागने तमती है। एक ही कुतुमनावर्षे प्रमारी यपने सहपरके साथ मधुमान करती हुई 'मक्त हो जाती है। व्याधिक स्वमान मत्तरती हुँ 'मक्त हो जाती है। व्याधिक समाम स्वम संसारको वहत करने सनता है। वह प्रमान स्वम संसारको स्वाधिक स्वम मुक्त स्वम स्वम स्वम स्वम संसारको वहते हैं। विद्युत्त स्वम स्वम संसारको वहता है और संकरन प्रमान स्वम साम स्वम संसारको स्वम स्वम स्वम संसारको स्वम स्वम स्वम स्वम संसारको स्वम स्वम स्वम संस्वम स्वम संसारको स्वम संसारको स्वम स्वम संसारको संसारको स्वम संसारको स्वम संसारको स्वम संसारको स्वम संसारको स्वाप संसारको संसारको संसारको संसारको संसारको संसारको संसारको स्वाप संसारको स्वाप संसारको संसारको संसारको स्वाप संसारको संसारको संसारको संसारको संसारको संसारको संसारको संसारको स्वाप संसारको संसारको संसारको संसारको स्वाप संसारको स्वाप संसारको स्वाप संसारको स्वाप संसारको स्वाप संसारको स्

भ्यक्ति तथा समाजका गहरा सम्बन्ध है। व्यक्तिकी उन्नित वाञ्चलीय बस्तु है, परन्तु इसकी वास्तिवक स्थिति ममाजको उन्नित पर सवक्रमिवत है। व्यक्तियों के मुद्दायका ही नाम काम है। कालियाल वैयक्तिक उन्नितको स्पेक्षा वामाजिक उन्नितकी द्वारायका हो। वाचक साम जूनि-मृतिकी पर्दायित मिनित ममाज है। वह स्थायके लिये वन इक्ट्रा करता है। स्थाके विये परितित मायख करता है। अध्यक्ष विये परितित मायख करता है। अध्यक्ष विये परितित मायख करता है। अध्यक्ष वियो परितित कायख करता है। अध्यक्ष वियो परितित कायख करता है। यावके लिये कि वर्षों प्रवृक्तिक स्थायका प्रवृक्तिक प्रवृक्तिक परितित करते हैं। मही कालियान द्वारा विश्वत नरपति मायतीय समाजका स्रकुरत्वीच सादखें उपस्थित करते हैं। मही कालियान द्वारा विश्वत नरपति मायतीय समाजका स्थावन हिन्ति स्थायका सम्यक्ष स्थायका स्थायका स्थायका स्थायका स्थायका स्थायका स्थायक स्थायका स्

रवागाय संमृतार्थानां सरवाय मितवाधिएाम् । यदासे विजिगीवूलां प्रवायं गृहमेधिनाम् ॥ शैरावेऽम्यस्तविद्यानां यौवने विवयेधिएगम् । वार्थके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुरवजाम् ॥

— रचुनंता, ११७-म वर्गानवरोंमें बर्मके तीन स्कन्य अतिपादित हैं—यह, धम्ययम और दान। इनके व्यतिरक्त 'तवः' की महिमासे भारतीय पामिक साहित्य मरा पत्ना है। कांविदासने इन स्कन्योंका विवेषकं स्वान-स्थानपर बड़ी ही मनोरम भागांगे किया है। यक्का महत्व वे स्वीकार करते हैं। पुरीहित यक्कों दक्षरोंका ज्ञाता होता है। पाजा दिसीय यह बात नदी भाति वानते हैं कि वांवाहजीके स्था-

स्थान-स्थानपर बड़ी ही मनोरम भाषांने किया है। यक्ता महत्व वे स्वोकार करते हैं। पुरीहित यक्तके रहस्योंका जाता होता है। राजा दिसीप यह बात नसी मांति वानते हैं कि वांशहजीके यक्ता विश्व सम्पादित होनके द्वारा जलकी ऐसी वृद्धि होती है वो मकावते सूखे शस्यको हरा-भरा कर देती है—

हिवरावजितं होतस्त्वया विधिववनिनयु ॥ वृष्टिमेवति शस्यानामवद्वहिवशेषिराम् ॥

-- são \$125

नरराज तथा देवराज-स्त्रोनीका काम परस्वर सङ्घोषके मानवीकी उद्धा करना है। नरराज पृथ्वीको दृहकर-छथ्छे पुन्दर वस्तुएँ प्राप्त करके यज्ञ सम्यादन करता है और देवराज इसके वरतेमें उत्पन्न होनेके सिये धाकाशको दूहकर पुष्कत वृष्टि करता है। इस बकार ये बोर्नो धपनी सम्पत्तिका विनिमय करके उभय मोकका कत्याणु करते हैं—

> बुदोह गां स मजाय शस्याय मधवा दिवम् । संपद् विनिमयेनोभौ दखतुमुँबनद्वयम् ।।

> > --रष्ट्र० १।२६

यसपूर्त जनके द्वारा धनेक धन्तीकिक पदार्थीकी निद्धि ह्यारे महाकविको मान्य है। एपु सर्वस्व-विकासा-धन्नके धननार कोसकी याच्या दूरी करनेके लिये विकार स्वरूर बंटते हैं उसे विकारजनीने मन्त्र पूर्व जनके धनिधानित्रत कर दिया है धीर उसमें धाकाल, नदी, बढ़ाड धादि सब विकट तथा विषय मार्थीएर जनने की अपना है। (स्कु० ४१२७) इस बकार कासिदासकी दृष्टिमे सामाजिक करवारको साधनोंने मन्त्रका मी महत्त्रपूर्ण स्थान है।

तप बारतीय मुंस्कृतिका मूल मन्य है। इसकी बाराधनासे मनुष्य प्रथनी सारी कामनाधोंकी ही पूर्ति नहीं करता प्रश्नुत वरोपकारके सिये यद्यावत् योध्यता भी सर्वन करता है। तपको महिमासे हमारा बाहित्य भरा पढ़ा है। कासितावने इसका महत्त्व बढ़े ही अध्य सन्दोंने प्रभिक्ष्यक्त किया है। पदन-दहनके सनत्तर भगमनारेख पार्वजीयोने तपको ही स्पप्ता एकपात्र सवसम्बन बनाया। बनदको नमस प्राद्याएँ छोडकर दे इसकी विद्विमें तथा ग्राह्म जनकी तपस्या इतनो कठोर थी कि किछ सरीरे उपार्थित सुनियोंकी तपस्या उसके सामने नितान्त प्रभाहीन तथा प्रभाविक्षीन बान पड़ती थी। प्रकृतिके ताना प्रकारके विषय करने स्वयन कामना-सिद्धिन सफल होनी है। कानिशासने वार्वजीके ताना प्रकारके विषय करने स्वयन क्षेत्र होनी हैं। कानिशासने वार्वजीक ताना प्रहारके विषय करने स्वयन होनी हैं। कानिशासने वार्वजीके ताना प्रहारके विषय करने स्वयन किया हैं—

इयेव सा कर्तुमवश्यक्ष्यतां समाधिनाश्याय तपोमिरात्मनः । प्रवात्यते वा कथमन्ववा द्वयं तवाविष्यं प्रेम प्रतिश्च ताहवाः ॥ पासंतीकी तपस्याका फल बा— 'तवाविष प्रेम', स्नोकिक उत्कट कोटिका प्रेम धोर 'ताह्यः पति: 'वस प्रकारका, मृत्युको जीतनेवाला महायेवक्य पति । जमतके समस्त पति मृत्युके वस है, मृत्युक्त जीतनेवाला महायेवक्य पति । जमतके समस्त पति मृत्युके वस है, मृत्युक्त एक हो व्यक्ति है। महादेव ही मृत्युक्त जो जीतकर पपनी स्वतन्त्र स्थिति धारणकर सदा विस्तावते हैं। धात्रक कोई भी क्या मृत्युक्त पति क्यमे पानेने समर्थ न हुई। घोर तह प्रेम भी केता ? कालिदातने 'तवाविष खब्कते भीतर नामीर सर्थको धिक्यक्षना की है। सङ्कर्षने पावेतीको स्वतंन मत्यक्तर स्वान दिया है। धाररकी भी एक सीमा होती है। पत्योको हतना उत्त व्यक्त स्थान प्रदान करान सदान करान सहारक महान वर्लक है, धाररकी पराकाळ है। धम्य देवताधोंनेसे कितीने सपने पत्र वाचाना सपने पत्रीको हतना गीर नही प्रदान किया। भारतीय कम्याधोंने क्षिये गीरवर्को यह सामना समुकरणीय वस्तु है। यहां कारण है कि हमारो कन्याधोंक सामने एक हो महानु स्वायं है धीर वह है पायंतीका। भारतीय समावसे गीरीपूजाका रहस्य इसी महान् स्वायंत्यानकं भीतर खिया हुमा है। तपस्थान नोरीको हतना महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तपस्था करनेवाते व्यक्तिको भीतर विक्रित्र तेन खिया रहते हैं। स्वायः हारा धीमभूत होते हो वे कता हुधा तेव वमन करते हैं। वे कितीको प्रयास हम हमें वस्ते हारा धीमभूत होते हो वे कता हुधा तेव वमन करते हैं। वे कितीको प्रयास हम हमें वस्ते कितीको प्रयास हम हमें वस्ते विवास करते हैं। वे कितीको प्रयास हम हमें वस्ते वार्ष करते । वही तपस्थाक प्राय है—

शमप्रधानेषु तथेथनेषु यूढं हि दाहात्मकमस्ति तेज: । स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्तास्तदन्यतेजोऽभिश्रवाहमन्ति ।। —शाकुन्तल, २।७

माजकलकी समर-ज्वालामे दग्घ होनेवाले संसारके लिये कालिदासका सन्देश विशेष रूपसे उपादेय है। विश्व-मानवीको चाहिए कि यह सुन्दर सन्देश सुनकर अपने जीवनमें उसका बर्ताव करें । इस सन्देशको हम तीन तकारादि शब्दोमें प्रकट कर सकते हैं-स्थाग, तपस्या तथा तपीवन । विष्वकी शान्ति मंग करनवाली वस्तुका नाम स्वार्थंपरायखता है। समस्त जातियाँ ग्रपने बढ्प्पनका स्वप्त देखती हुई अपने शुद्र स्वार्वकी सिद्धिमें निरत दिखाई पहती हैं। मयानक संघर्षका यही निदान है। इसका निवारण त्याग और तपस्याकी साधनाके बिना कथमपि सम्पन्न नहीं हो सकता। पाध्वात्य जनत्ने नगरको विशेष महत्त्व दिया भीर उसका भनुकरण करके पूर्वी जनत् भी नागरिक सम्यताकी उपाक्षनामें दत्तवित्त हो चला। परन्तु कासिदासकी सम्मतिमें तपोवनकी गोदमे पसी हुई सम्मता मानवका सद्या मंगल कर सकती है। जिसने हमारे देशको भारतवर्ष जैसा मञ्जूल नाम प्रदान किया उस दौष्यन्ति भरतका जन्म मारीचके झाश्रममें हुया । गोचारएका फल रधुके जन्मके रूपमें प्रकट हुमा । दिलीपने मपनी शावधानीका परिस्थान करके विसन्द्रके बाश्रममें निवास किया सथा गुरुकी गायकी विविवत परिचर्या की । उसीका फल हुआ इन्द्र-जैसे व अधारीके मानमदेन बीरका उदय । तपीवनमें धलौकिक शान्ति तथा शक्तिका साम्राज्य खाया रहता है । प्रकृति निश्चित विषमता दूर कर समताके धाम्यासमें निरत रहती है। हिस्र पशु भी नैसर्गिक शान्तिके कारसा धपनी प्रकृति भूतकर परस्पर मैत्री-मावसे निवास करते हैं। कालिदासकी हृष्टिमें प्रपंचके पचड़ेमें पचने-मरनेवाला जीव दयाका पात्र है। सुक्षमें भासक जीवको तापस उसी हृष्टिसे देखता है जिससे तैल-मदंन करनेवाले व्यक्तिको स्नान किया हुआ व्यक्ति, अधुचिको धुचि, सुप्त व्यक्तिको प्रबुद्ध, बद्ध पुरुषको स्वध्यन्द गतिवासा पुरुष-

धम्यक्तमिव स्मातः श्रुविरशुचिमिव प्रवृद्ध इव सुप्तम् । वद्यमिव स्वैरगतिर्जनमिह सुससिङ्गनमवैमि ।।

--शाकुन्तल, १।११।

बबतक यह संसार त्यान धौर तपस्वाका प्राध्य लेकर तथोवनकी घोर न मुहेगा, तबतक - इसकी बसान्ति कभी न बुकेगी, पारस्परिक कलह कभी न समान्त होगा तथा वैमनस्यका नाश कभी न होगा।

कालिदासका सन्देश उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाके झन्तिन श्लोकमे एक हो पद्यके रूपमे प्रकट किया जा सकता है—

> प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पाषिवः सरस्वती श्रृतिमहतो महीयतामू। ममापि च क्षपयतु नोलमोहितः पुनमेंबं परिगतकाकिरात्ममुः॥

> > - शाकृत्तल, ७ । ३४ ।

राजा प्रजाके हित-साधनमें लगे, साश्त्रके सम्ययनसे महत्त्वसाली विद्यानीकी वाएं। सर्वत्र पूजित हो, सर्ति-सम्पन्त व्यावानु खक्कुर समयं जीवाँका पुत्रजंन्य हुए करते । हसते सुन्दर सर्वेश प्रीर बया हो उकता है ? राजाका व्याव कार्य प्रजाका स्वपुष्टजन है। सरावक राज्यके पूर्णेणी हम भली भीति परिचित है। राजाके बिना समाज उक्किल हो जायगा, परन्तु राजाका घमान कर्तव्य होना चाहिए समाजकी रक्षा। राष्ट्रको उन्नति तथा सम्युव्यके मार्गयर ले जानेवाले उसके विद्यजन हो होते हैं। धत: उनकी सरस्वतीका पूजन तथा समावर हमारा पवित्र कार्य है। राजा लात्र बनका प्रतीक है तथा विद्यजन बाह्यतेजके प्रचितिषि हैं। इन दोगोके परस्पर सहस्योगसे हो देशका समाज रिताला उपायेश तथा करता है। बहुतित वा लात्रवनका सहयोग पवन तथा प्राणिके समायमके समाज रिताला उपायेश तथा क्षमध है—

> स बभूव दुरासदः परैर्गुरुणाधवंविदा कृतक्रियः। पवनाग्निसमागमो ह्ययं सहितं बह्य यदस्त्रतेजसा।।

> > —रभुवंश, ६।४

समानकी मुख्यदस्था होनेपर व्यक्ति धवनी प्राध्यात्यिक उन्मति कर सकता है। इस प्रकार समान वसा व्यक्तिका परस्य कम्युदर कारतीय संस्कृतिका परम तस्य है। सबाद विक्रमकी समाने रूप सहाकति काश्विदासका यह त्याव और तथरयाका सन्देश जगती-तस्यर प्रकंक प्राह्मोके हृदयकी स्वय तथा सहामुद्दतिस्य करावे, यही धव्यार्थ ह्यारी अववास्त्रे प्रार्थना है।

#### कालिदास और प्रकृति

[ व्याकरणाचार्य, साहित्यसास्त्री पंडित करुणापति त्रिपाठी, एम० ए० बी० टी०,( हिन्दी-संस्कृत) प्राप्यापक काली हिन्दू विश्व-विद्यालय ]

विस्वके विशाल साहित्यमें शेक्सापयरको लोग धन्तर्जयत्का सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार मानते चले धाते हैं धीर कानिदासको बाह्य जगत्का । बाह्य जगत्के चित्ररामें, प्राकृतिक वर्णनमें कानिदासने जो मनोरम काध्य-रचना की है, वह साहित्य-जगत्में धाँडतीय है। इनके प्रकृति-वर्णनमें इतनी सजीवता है, इतंत परिणायता है तथा इतनी भव्यता धीर स्वाभाविकता है कि पाठकों धीर अतासांके मन वरवस हो इनमें या जाते है। इनके प्रकृति-प्रेमका धनुमान मेचदूतके इस एक ही इलोकसे लगाया जा सकना है----

> हस्ते सीताकपसमनके बालकुन्दानुबिद्ध नीता लोधप्रसवरज्ञसा पाण्डुतामानने श्रीः के चूडापारो नवकुरज्ञक चारु कर्से शिरीष सीमन्ते च स्वदुस्पमय यच नीप बधुनाम् ॥

---उत्तरमेष, २।

इस स्लोकमें जो वर्णन है वह गकुन्तला-जैंधों किसी तपोवनवासिनी स्त्रीका वर्णन नहीं है वरद धनरति कुबेरकों उस धनकापुरोको प्रक्षित्योका वर्णन है जहीं महाएप सारि नवो निषित्यों रुद्या निवास करती है, जहांको भूमि मिए को बनी है, जहां गगनपुर्व्यों प्रसाद सावे हैं, जहां सित-मिएके हम्पेस्टल हैं, कनकम्य सिक्ता है, स्वस-प्राधित यशकन्वाएँ जहां दिनरात नरिणवीं सेक सेला करती है, रात्रिमे जहां रल-प्रदोध बना करते हैं, बन्दकान्ता-शिलामोका बाहुल्य है, जहांकि तालाबोंको सीडियो सरकत सादि मिएलोकी बनी हैं, इस-कमलोंने वैद्या मिएके नाल है, इस-नीलके कीड़ा-शिवसर हैं और सन्य सभी बहुमूल तह देवहुनेंस सम्पतियाँ दिवसी पढ़ी है और फिर कल्यवृत्योंसे समस्त सम्पति भौर वस्तव विभूति यो सुप्राप्य है। इतना सब होनेपर भी बहुमी समर-प्रापित सङ्गनामोके श्रृङ्कारको सामग्रियौ प्रकृतिकी विश्रृतियाँ है न कि जड़ मिए-शिलामोके इकड़े। यह वर्णन सुचित करता है कि प्रकृतिको विश्रृतियाँ है न कि जड़ मिल-शिलामोके इत्राहें। यह वर्णन सुचित करता है कि प्रकृतिक पुवारों सावुक कविको सन्तरतन-सिक्को इन प्राहृतिक पदार्थोंने वो बुषमा लक्षित होती है वह सुवमा रलयुका-सचित काचनके सामुवरोंने नहीं दिवाई एउती।

हस महाकविकी शबुन्तना भी मानो-साक्षात् प्रकृतिकी कन्या है। तपोवनके पावन वातावररामें पत्ती हुई शकुन्तला जिस समय धाथम-तरुघोंको सीचती हुई हमारे सम्मुख भाती है, उस समय धासम-वृक्षोंके प्रति शकुन्तलाका स्नेह-ऐखा बान पडता है मानो वे उसके समे कुटुम्बी ही हों। धाथम-वृक्षोंकी इस मीति मनोयोग-पूर्वक सेवा करनेवासी शकुन्तला, प्रत्येक वृक्षको धनुराग-पूर्वक सींचनेवाली शकुन्तता, तपोबनकी किन लताबोंगे स्तवक कब प्रकट हुए, कब उनमें मञ्जरियाँ दिखाँ एडी, इन तब बातोका ध्यान्यूचंक निरोधरण करनेवाली कथ्य-लालिता शकुन्तलाका श्रद्धत प्रकृति-प्रेम उस समय लिलत होता है जब स्वय महर्षि कथ्य जानी हुई शकुन्तलाको निर्दिश्य करके हुआँकी ब्रोर देखते हुए कहते हैं—

> पातृ न प्रथमं व्यवस्यति जन युष्मास्वपीतेषु या नादने प्रियमण्डनाऽपि भवता स्त्रेहेन या पत्स्ववम् ॥ भाषे न. कुमुनप्रसृतिसमये यस्याः भवत्युत्सव स्य याति बाकुन्सना पतिश्रह सर्वेरनुष्रायताम् ॥

—-शाकुन्तल, ४।६

शकुन्तलाके इस चरम प्रकृति-प्रेमका प्रभाव यह होता है कि तपोवनके समस्त जड-वेतन उसके ऐसे मनन्य मनुरागी हो जाने हैं कि उसकी विदाईके समय वहांके वन-वेदतामो धौर तरुलताम्रोने मतीकिक वस्त्राभूषस्मादि तक उसके लिये उपहारमें प्रदान कर टाले।

ऐसा जान पड़ता है कि कविकुत-गुरूकी समस्त वृत्तियाँ प्रकृतिके सीटर्य-निरीक्षणमे, उनकी धार्टीम्बक धवस्याक्षे ही रम गई थी। उनका खतुमहार जो उनका धार्टीम्बक काव्य माना जाता है—प्रकृतिकी मनोहर सुन्दरताधीके पुत्रम एव सहुदय निरीक्षणका एक ज्वलन्त साक्षी है। यथिष खतुमीका धाश्रय लेकर प्रकृतिको सहस्र विशेषताधींका वर्गन खतुनहार मे उद्दीपन विभावके धन्तीत हुषा है तथापि उसका प्रयम ग्लोक—

> प्रचण्डसूर्यः स्पृहर्गीयचन्द्रमा सदावगाहक्षतवारिसचय । दिनान्तरम्योऽम्युपशान्तमन्मयो निदाधकालोऽयमुपागत प्रिये ॥

> > ऋतुसहार, १।१

इस बातका पर्याप्त प्रमासा है कि सरस्वतीके लाडले पुत्र कालिदामके वर्गुन, कढ़ियों और भ्रतकार-बास्त्रीय परम्पराभ्रोके कोरे निर्वाह मात्र नही, वरन भ्रात्मानुभूति-जन्य है। फिर—

काशैमंही शिशिरदीधितिना रजन्यो हसेजंलानि सर्रिता कुपुदै सरामि । सप्तच्छदै: कुसुमभारनतैर्वनान्ताः शुक्रीकृतान्युपवनानि च मालतीभिः।।

--ऋतुसंहार, ३।२

यह शरतका वर्णन कविकी व्यापक दृष्टि और उनके वास्तविक तथ्य-निरीक्षणका परिचायक है । वसन्तके वायका वर्णन करते हुए कवि कहता है—

> श्राकम्पयन् कुसुमिताः सहकारशासाः विस्तारयन् परभृतस्य वनासि दिशु । वार्युविवाति हृदयानि हरन्नराणाः नीहारपातविगमात् मुभगो वसन्ते ॥

—ऋतुसंहार, ६।२४

इस वर्गनमे यद्यपि बहुत ही साबारण बान कही गई है तथापि इससे यह मुचित होता है कि बौरे हुए प्रामके बागमे बंठकर गतवानी कोकिनकी तूक सुनकर प्रपना तन-मन निद्यावर कर देनेवाले कविने ही यह जिला होगा। इसी भीति ऋतुनहारके प्रत्येक सर्गेमें भादि भीर भ्रन्तके ऋतु-वर्णन-विषयक पद्य इतने सरस, सुन्दर भीर साथ ही इतने भव्य है कि उन्हें पढते ही या सुनते ही हृदयमे उन ऋतुभोका चित्रसा विच जाता है।

कुमार-सम्भव तो श्रृकृति-नटीके तितत लात्यकी रमशीय रक्क्शवात है। प्रथम सर्गका हिमालय-वर्णन संस्कृत साहित्यमें क्या, समस्त विश्व-साहित्यमे एक देदीप्यमान रत्न है। कुछ उदाहरस्य सीजिए —

> यश्चाप्यनो विश्वसमण्डनाना सम्पादिषत्री जिस्तर्रीवर्भात । वनाइड-ज्येदिबमन्दरागामकालमन्द्यामिव बातुमत्ताम् ॥४॥ कपोनकण्ड कन्मिर्मिवनेत् विषष्ट्रिताना सन्तद्रमाणाम् । यव मृतरोगतवा प्रकृता सार्वृति गयः सुरभीकरोति ॥६॥ भगोगवीनिभत्तेत्रोकनग्सा वोडा मुहु कम्मिन देवदादः । यदायुनिवटपूर्व किनानेनाम्यन्ते मिन्निसिक्टवर्डुः॥१५॥

ोसा सुन्दर धीर स्वाभाविक पर माथ ही साथ सरस वर्णन तबनक सम्भव नही हो सकता जबनक कविका हृदय प्रकृतिकी मनारम लीलाफ़ीको देखकर मुग्ध न हो गया हो ।

ष्रागे चनकर नृतीय सर्गम पुन वसन्तका वर्गन धौर घण्टम सर्गमे सन्ध्या तथा वरहोदका वर्गन भी प्रत्यन्त मोहक है। महाकविकी अनेक विशेषनाधीने यह भी एक विशेषता है कि जहीं वे एक धोर प्रकृतिक न्याभाविक गल्दिवजनिर्मागुने अतीव प्रवीरा हैं, वहीं वे दूसनी धौर घणनी नव-वश्चेन्यापातिनो कल्पनामयो प्रतिभावे सहारे धनीकिक धौर दिव्य विभूतियोंका वर्णन भी वडी निपुणताके साथ करने है। जहाँ एक धोर हिमालयका घण्यन स्वाभाविक वर्णन करने उन्हें पूर्ण सफलना मिली है, वहीं दूसने धोर धोषधिप्रत्य पुरीके, हिमालय-निवासी यक्षों, गण्यवाँ, किलारों और प्रपराधोंके, धनकाके, सुमेलके धौर गण्यवादिक काल्पनिक वर्णन भी उन्हें पूर्ण सफलता मिली है। उनकी सूर्य निरोक्षण-बिक्तके उदाहरण सर्वेष विकरे पर्वे है। पर्वतके फरनोंपर दिनके समय जब मूर्यकी किरागे पडती हैं तब उनमे उन्ह्यपुष वसकने लगता है, पर सम्बाके समय पूर्वके तरक जानेपर उनमे उन्ह्यभूव नहीं दिलाई पटता। इसीका कि वर्णन कर रहा है

सोकरब्यतिकरं मरीचिभिर्दृग्यत्यवनते विवस्वति । इन्द्रचापपरिवेषशून्यतां निर्भरास्तव पितुर्वजन्त्यमी ॥८।३१

किन्तु भरनोमें इन्द्रधनुष के न दिखाई पड़नेपर भी तालाबोंके जलमे लटकते दृए सूर्यकी अमतल कान्ति पड़नेसे ऐसा जान पड़ता है मानो उनके ऊपर सोनेका पुल बना हो—

> पश्य पश्चिमदिगन्तलम्बिना निर्मितं मितकथे विवस्वता। लब्धया प्रतिमया सरोम्भसां तापनीयमिव सेतृबन्धनम् ॥६।३४

रूडिका प्रमुसरए। करनेवाले कविका ये उक्तियाँ नहीं हो सकती, वरन्ये उसकी उक्तियाँ हैं जो कि मुख्य हुट्टिसे प्रकृतिकी शोभा देखते हुए सब कुछ, भूस जाता है।

इसी प्रकार रचुवंशमें भी तपोवनका वर्णन, प्रमात-वर्णन, वसन्त-वर्णन, समुद्र-वर्णन भादि भी भनुषम हैं— सेकानते मुनिकन्याभिस्तत्स्रसोज्भितवृक्षकम् । विश्वासाय विह्यानामालवासाम्बुपायिनाम् ॥

--रघुवश, १।५१

नृम्ताच्छ्रसम् इरति पुण्यमनोकहाना समृश्यते सरस्वित्ररुणाशुमिन्ते । स्वाभाविक परपुरोः। विभाविवायु सौरस्यसीप्सृग्वि ते मुस्सास्तरम् ॥ ताम्रोदरेषु पतित तस्मल्यवेषु निर्मोतहारमुस्तिका विशव हिमास्मः। माभाति तञ्चपरभागतायाधरोध्ये सीलाम्मित मदशनािचिन्ति खदीयम्॥

---रघवश, ४१६६-७०

धमदयन् मधुगन्धसनाथया किसलयाधरसगतया मनः । कुसुनसभृतया नवमल्लिका स्मितरुचा तरुचारुविलासिनी ।

—रघ्वश, १।४२

ससत्वभादाय नदीमुखाम्मः सम्मीलयन्तो विवृताननत्वात् । समी शिरोभिस्तिमयः सरन्त्रौक्ष्य्वं वितन्वन्ति जलप्रवाहात् ।

— र बुबबा, १३।१० तब। घरस्पिषु बिडुमेषु पर्यस्तमेतत्सहसोमिनेगात् । ऊर्ध्वाकरप्रोतमस कप्बिल्सेशादपक्रामति शसयुपम् ।

—रघवरा, १३।१३

हती सर्गमे झावे चलकर गगा-यमुनाके सगमका कितना मंश्लिष्ट वर्णन है। सम्भवतः गगी-यमुनाके सगमका ऐसा मध्य चित्र मत्कृत साहित्यमे उपलब्ध नहीं है। सोतहवं सगमे कुशकी बन्दान्य स्वतंत्र नदीका तथा मागंके धन्यान्य इस्योंका कितना मनोहर वर्णन है। इस प्रकार केवल रणुवामे ही प्रकृतिके न जाने कितने लिनत एवं मनोग्य इस्योंके घरयन्त कलापूर्ण चित्रा-रमक वर्णन भरे पढ़े हैं।

मेण्डूत तो मानो प्रकृति रमशीके लालित्यपूर्ण मनोरम विनास-नेष्टाधोंका धागार ही है। पूर्व-मेथमें घारस्पते लेकर धन्त तक कैंबा धनुषम प्रकृतिका वर्शन है। वर्षाके घारस्पका एक वर्शन शीविए —

> मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूमी यथा त्वां बामश्चायं नदति मधुर चातकस्ते सगन्यः। गर्भाघानक्षरूपरिचयान्त्रुनमाबद्धमालाः सेविष्यन्ते नयनसुप्तम खे भवन्तं बलाकाः।।

--पूर्वमेच, १०

ग्रीष्म ऋतुके बाद पहले-यहल वर्षाकी बूँदोके पड़नेपर गरमी भर तपे हुये पत्यरवाले विन्ध्यादि पहाड़ोंसे जो भाप निकलती है उसका वर्णन लीजिए—

काले काले भवति भवतौ यस्य संयोगमेत्य स्नेहर्व्यक्तिश्चिरविद्दहत्रं मुखतो बाष्यमुष्णम् ॥ —पूर्वेमेष, १२

हमी भौति बाँबियोके ऊपर मकडीके जालो और नीचे घारापर पड़ी हुई भोसकी बूँटोंपर बा वर्षाकी बूँटोंपर दिलाई पडनेवाले डन्ट्रके बनुषके समान इन्द्रबनुषकी छाया पडनेसे भेषकी कान्ति कॅसी हो उठती है—इमे टेबिया—

> रत्मच्छापाब्यतिकर इब ग्रेक्यमेतत्पुरस्तात् बन्धीकाधारप्रभवति बनुःसब्बमात्रग्रद्धस्य। येन व्याम बपुरतितरां कान्तिमापरस्यते ते बह्रऐव म्पुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णोः ॥ —पुर्वमेषः १४

वर्षाके बारम्भमें जब जलको बूंदोके गिरनेपर प्रसिक्त सोबी-सोबी गन्य उठती है उस समय भरन कृषक बालाएँ कितने स्नेहसे स्वासन बास्बवाहोको देखनी हैं—

> त्वय्यायनं क्रविफलमिति भ्रृतिमासानभिकै प्रीतिन्तिपवैजनपदवभूतोषने. पीयमानः। सद्यः सीरोत्कपशसुर्गमं क्षेत्रमारुख्य माल किवित्यआद्वज लहुपतिर्मृय एवोत्तरेश्य।। —-पृवैमेषः, १६

रेवाका वर्शन लीजिए-

रेबा द्रध्यस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विश्वीर्गाः। भक्तिच्छेदैरिव विर्यचता भूतिमङ्गे गजस्य ॥ —-पूर्वभेष, २०

उन्हर-साबड विल्यके निचले भागमे बहती हुई रेवा सबे हुए हाबीके भक्न-सी जान पड़ती है। एक और सुन्दर वर्णन लीजिए—

> नोप रष्ट्रा हरितकपिशं केशरैरधंक्यै-राविर्मतप्रथममुकताः कन्दलीश्वानुकच्छम् । जनवारण्येण्यधिकसुरीभं गन्धमाध्ययः चोर्थ्याः सारङ्गास्ते जललबमुवः सूचयिष्यन्ति सार्गम् ॥

> > --- पूर्वमेष, २२।

इस प्रकार समस्त पूर्वमेष झरथन्त भव्य और रमणीय प्राकृतिक इस्य-विकृषि भरा पड़ा है। प्रकृतिके किसी एक शङ्कके नहीं वरण सवस्त सङ्गोंके वर्णनमें वे वड़े सिद्ध-हस्त हैं। नेयदूवमें हम देखते हैं कि उनका प्रकृति-वर्णन एक घोर तो प्राकृतिक मुन्दरतायोंका वाब्य-वित्राञ्चन है और हृष्यरी धोर बाह्य जगत्का भन्तजंबनके साथ सम्बन्ध दिखानेवाला है। उन प्राकृतिक हृष्योंके देखकर केवल कविके, यक्षके या प्रमुशासित वेषके हृहत भाव ही नहीं वरित्र हैं, वरत् यामवधुर्यों, प्र्योकों घोर दिवरियोंके भावोंना भी ध्रव्यन्त मनोत्र चित्रयां है। इतना ही नहीं, वरत् वातकों, मसूरो, बगुलों तथा हलोंकी भी उन वेपटायोका वर्षन है जिनमें उनकी धन्तगानुमृतियोको छाया भन्तकती है। जन्तु-वन्तवृत्ति मनोहर वेपटायोकों वित्रयां जनकी धन्तगानुमृतियोको छाया भन्तकती है। जन्तु-वनवृत्ति मनोहर वेपटायोके वित्रयां तो कालिदास सिद्ध-हस्त है। हुप्यन्त बारण व्यक्त हरियों के सिद्ध हि स्थान वारण व्यक्त सिद्ध-हस्त है। हुप्यन्त बारण व्यक्त हि स्थान वारण वित्रयां माग हा है, वक जानेके कारण उवकी नाम छूल नहीं है थोर मूंह बुन गया है, दस कारण साथी ववाई हुई हुशा उसके मुक्से गिर रही है धोर बोकड़ोंके वेगसे वह उडता सा जान पर रहा है—

भीवाभक्काभिराम मुद्धरुपुष्तति स्थन्दने बढहर्षः पत्रवाद्धेन प्रविष्टः शरपतनभयादभूयसा पूर्वकायम् । दर्भेरभीवनीडेः श्रमविवृत्तमुखभ्रशिक्तिः कीर्एवरणी पस्थोदयप्युतस्वाद्वियति बहुतर स्लोकमुख्यौ प्रयाति ॥ —शाकुन्तन्, ११७

महाकि जो कुछ लिखते ये वह उनको वैयक्तिक अनुभृति और निरोधाएका परिग्राम होता या। शाकुनतको प्रथम अकूभे तपोवनकी जिन परिपुन विशेषातायोका कविने वर्गुन किया है, वे मानो उनके अनेक बारके देखे हैं—

> नीबाराः शुक्रभर्भकोटरमुखभ्रष्टान्तकःग्गमधः प्रसित्तस्याः वर्षाविद्याद्योकतिषदः नृत्यन्त एवोपमाः । विद्यामोपगमादभिन्तगतयः शब्दः सहन्ते गृगाः— स्तोयाधारपयाञ्च बन्कन्नशिवानिय्यंदरेखाङ्किताः ॥ ——वाकुन्ततः, १११४

हृत्याभोभिः प्रमृतिवपर्यः शास्त्रितो बौतम्ताः मिन्तो गगः किततप्रश्वामान्यपृश्मोद्रयेत । एते वार्वाष्ट्रप्यतमृतिक्किनदर्भोदकुगर्या नष्टाशद्भा हरिग्जीयश्चो मन्दमन्दं वरन्ति ॥ —साकुन्तल, १११४

महाकिविके वर्णानकी यह एक घनुषम विशेषता है कि यदि उसका वर्णान दिव्य पात्रों धीर भनीकिक स्वित्योधे सम्बद्ध नहीं है तो उसके स्वामाविकता और भोगोनिक सत्यता धवस्य रहती है। भारविके समान हिमान्यमें वे मोतीका वर्णान नहीं करती। विश्व देश, जिस काल और जिस परिस्थितिंट उनकी प्रकृति विकित होती है वह उसी देशकानके पूर्णतः धनुक्य होती है। एक दिग्वित्यका वर्णान करते हुए कवि, जिस मागरी और जिस समय जिस देशमें ने करता है, उस समय वहाँकी जो बातें उसके वर्णनमें सादी हैं, वे भौगोनिक विचारते पूर्णतः वास्तविक हैं। चाहे वे प्राच्य समुद्रके तटस्य स्यामल तालीवनका वर्णन करता है, चाहे बङ्गालके कमलका निर्देश करता है, चाहे महिद्रादिके नागवल्ली-दली धीर नारिकेलासवका वित्र खीषता है, चाहे मारीय-अनमें परिभाग्त हारीतवाले मनवादिकी उपययकाकी कथा नुनाता है। चाहे पाष्ट्य देशकी ताम्नपर्शीकी बात वाता है चाहे केरल' की मुरला नदीके पुलिनस्य केतकीके पुण्य-परागोंकी गाया गाता है, चाहे भारतके परिवारों की मारामानके धंगूरके व्याप्त प्रदेशका तृमान्त कहला है, चाहे कामसीके कृष्टुम-केसरकी कहानी कहला है, चाहे कामसीके कृष्टुम-केसरकी कहानी कहला है, चाहे हिमालयके भोजवाका ममंद्र, मुगोकी कस्तूरी, सरल धीर देवदाकों तठ धीर गंगाके धीकरते मिश्रित घीतल धीनलंके गीत गाता है ध्यया तीहित्य नदी पार करनेपर कामक्ष्यके धगुढ बुझोकी सम्यतिका वर्णन करता है, वब बुख भौगीनिक धीर प्राकृतिक वास्त्रविकता धीर साथात्यव्यस धीरपूर्ण है। रखुदिविजयके धितरिक इन्दुमती-वयवद धीर मिश्रुतमें नवके मार्ग-वर्णन धारिस भी ऐसे धीन उदाहरण भरे पड़े है, जहां देशिक विधेयताधीके प्राकृतिक वर्णनंस किंव पूर्ण करने प्रवार्थ के भिश्रुतमें क्वेत पत्र विभिन्न कार्य प्रवार्थ के धीर साथ-वर्णन धारिस भी एस धीन उदाहरण भरे पड़े है, जहां देशिक विधेयताधीके प्राकृतिक वर्णनंस किंव पूर्ण करने प्रवार्थ के भरे करानेप कार्य स्थापता धीर

भोगोनिक तथ्य---वर्गानके प्रतिरिक्त महाकवि कालिदासके प्रकृति-वर्णानकी दूसरी विशेषता यह है कि प्रस्तुनकी प्रमृतं विशेषतायों प्रौर मुरमा-सम्बन्धी विलक्षस्पतायोंके साकार साक्षात्कारके लियं वह प्रकृतिक प्रप्रस्तुत प्रसङ्क्षाकी निर्वोध सहायता लेता है। शकुन्तलाकी प्रकृतिम सुषमाकी लिति कल्पनाको मूर्तक्पमे चित्रित करनेके निये वह कहता है.--

सरसिजमनुविद्ध धैवलेनापि रम्य मलिनमपि हिमाशोर्लस्म लक्ष्मी तनोति । इयमधिकमनोज्ञा बल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुरालां मण्डन नाक्रतीनाम् ।।

—शाकुन्तला १।१६

इसमें गज़ु-तजाकी सहस्र कथसम्पत्तिका मूर्त प्रत्यक्षीकरण करानेके लिये सेवारसे चिरे हुए कमम क्षीर सकतन्द्र कलाधरकी सहायता ली गई है। इसी मीति यक्नु-तलाके सपुन्तपुर्व मौबनकी प्रमिन्धत्तिके लिये, उसके मक्षूते यौवनकी मगोहरताके प्रतिपादनके लिये, कवि स्रमस्तुतकी सहायता सेकर कह उठता है —

> धनाधातं पुष्प किसलयमन्न कररहे-रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्। भ्रक्षण्डं पुष्पाना फलिनिव च तद्रपमनमं न जाने मौकारं कमिह समुप्रस्थास्यति विधिः।)

—शकुन्तला २।१०

अनाझात पुरुपादिका वर्णन हमारे सन्भूल उलकी यनुक्त रूपसम्पत्तिका वड़ा भव्य धौर प्रभाव-शाली चित्र उपस्थित कर देता है। इस चित्रकी सहायतासे अमृतं भावनाके मृतं साझात्कररामें अस्यन्त तीव्रता ग्रा जाती है, हृदयपर उसकी वड़ी मचुर और ग्रीमट खाप पड़ जाती है।

रसर्गी-सौन्दर्यको देखकर अनेक तरुगोके मन आकृष्ट होते रहते हैं, पर इतना कह देना कि अमुक सुन्दरीको देखकर अमुक युवकका मन युग्य हो गया, पर्याप्त नहीं होता। केवल इतनेमें न तो कोई साहित्यिक रमर्गीयता जान पड़ती है और न इसका कोई प्रधाव ही पटता है। अतः, उर्वक्षीका स्वर्गीय सौन्दर्य देशकर पुरुरवाका इदय जब मृग्य हो गया तब उसीका प्रभावशाली वर्णन करते हुए कवि कहता है—

> एषा मनो मे प्रसमं शरीरात् पितुः पद मध्यममुत्ततन्ती । सुराङ्गना कर्षति खण्डिताबात्सूत्रं मृशालादिव राजहसी ॥

—विक्रमोवंशीयम् १।२०

[जैसे मृत्यानके दो सण्ड करके एक सण्डसे दूतरे टुकड़ेके दूर किए बानेपर भी उत्तमेंसे निकलता हुमा सूत्र रोनोंका सम्बन्ध बनाए रखना है, उसी भौति उवंशीके चले जानेपर भी मेहाराजकी मीले भीर समस्य सन्तर्भ दिवारी उसी भीर नगी हैं। दे सार्प प्रकार विरहित्या यहिल्लीकी मनिन मृतिका चित्रात्मक साक्षात्करत्य करानेके हेतु केविन उसे शिद्यारामिदता पिपनीके नुत्य कहा है। मागे उसीका वर्णन करते हुए कविकृत-कमस-दिवाकर कहते हैं—

> नून तस्याः प्रबलहिंदतोच्छूननेत्रं प्रियाया नि.स्वासानामशिक्षारतया भिन्नवर्णाघरोष्ट्रम् । इस्तन्यस्त सुखमसकलव्यक्ति लम्बालकत्वा— दिन्दोर्वेन्य त्वदनुसरण्विकण्टकालेविमति ॥

> > मेघदूत (उत्तरमेष)---२४

यहाँ भी प्रप्रस्तुत चन्द्र यह सूचित करता है कि सहब-सुन्दर यक्षिश्योका मुल वियोगके बादनोसे कान्तिहीन हो गया है। इस रीतिसे महाकविके काव्योचे प्रप्रस्तुत रूपमें भी प्रकृतिका प्रस्यन्त प्रभावशील भीर चित्रात्मक हस्योत्थापक वर्णन पग-पगपर भरा पड़ा है।

यद्यपि कालिदासके प्रकृति-वर्शनमे भनेक विशेषताएँ हैं तथापि उन सबका वर्शन यहाँ सम्भव नहीं है, भ्रतः यहाँ केवल एक भ्रीर विशेषताके सम्बन्धमे कुछ निवेदन कर देना है।

किवकी हथ्यमें मानवके चारो मोर फैली हुई विशान प्रकृति, धनिगती तारोसे जगमगाता हुमा धनन धन्यर, धनाथ समुद्र, विशान वन, नता, वृक्ष, पल्लव, प्रमून, फलारि, नदी, पशुपति तथा धन्य धनन प्रकृतिक पदार्थ केवल वड या बुढि घीर आवनांत हीन साधारण वन्तुएँ नहीं हैं, वरनू उसकी मानुक करना-चकुछोंके उन्मुख वे गमी चेतन बान परते हैं, वे सभी मानवाशील हैं घीर भावन चन्तुके प्रति खनके हुदयमें सहानुभूति हैं, मानवाशील हैं घीर भावन चन्तुके प्रति खनके हुदयमें सहानुभूति हैं, मानवाशील हैं घीर भावन चनुके प्रति खनके हुदयमें सहानुभूति हैं, मानवाशील हैं घीर मानव-मुलसे सुखी। इसके मध्य धौर विश्व उदाहरण एक नहीं, महाकविक काव्यमे प्रकृति हैं। विक्रमोर्वशीयके चतुर्थ धक्कि प्रवेशके वियोगमें विलाग करते हुए पुरस्वाको देखकर मानो समस्त प्रकृति सहस्तानुभूति हों हो। सम्पूर्ण प्रकृतिको धनने प्रति समानुभूतिपूर्ण धीर सदय देखकर हो पुरस्वाके द्वार कि वहाँ एक्वी है। सम्पूर्ण प्रकृतिको धनने प्रति समानुभूतिपूर्ण धीर सदय देखकर हो पुरस्वाके द्वार कि वहाँ एक्वी है। सम्पूर्ण प्रकृति वात व्यक्त करती है।

इसी मौति शकुन्तला भी मानो प्रकृति-सुन्दरीकी, नैर्सियक शोभामयी वनदेवीकी दुनारी पुत्री है। तपोबनके मृगो तथा ग्रन्य पशु-प्रक्षियोके प्रति उसका हृदय बान्यव-स्नेहले धाप्सुत हैं। नैर्सीयक वन्य-मुषमारो उसके कलेवरके बसु-सर्गु निर्मित और परिपानित हैं। कल्बके कपनानुसार धनुसार वो शकुन्तला तरुलतादिको बिना सीचे जल पीना भी उचित नहीं समभती थी उस शकुन्तलाको विदारिक समय समस्त तपोबन बिरहाकुल हो उठता है, तो क्या प्रास्वयं।

उम्मालग्रदम्भकवना मिग्रा परिश्वत्तराश्वरणा मोरा। श्रोसरिश्रपण्डुपत्ता मुग्रन्ति शस्यू विश्व लदाश्रो॥ शकुत्तना—४११२

धर्मिपना कथ्य भीर धन्य तपोवनवासियोकी विरह-व्याकुतता तो ठीक ही है, पर बड भीर मूक प्रकृतिको तोककातन्ता तथा व्यथा-व्याकृतता उसी कविके धन्तःकररणके साथ स्पन्तित हो सकती है जिसके इदयको बीएमके तान प्रकृतिके व्यापारोसे बाब उठा करते हैं।

महाकविके होग जड प्रकृतिका चेतनीकरण मंबदूतमे आदिसं भ्रम्ततक प्रतिबिम्बित दिखाई
पहता है। यक्ष जड मेपको प्रपना दूत बनाकर भ्रपनी प्रियतमाकै पास भेजता है। नेभकी सेवा
मार्गमे बनाका (बक-मिक्त) करेगी, किस्तयका पायेय विष्णु हुए राजहस मार्गमे उसका साथ
देगे, जानेक समय 'पार्मिति' भी भी हुत्याया, मार्गमे मुन्दर रेवा नदी मित्रीमे, सदूर स्वागत
करेगे, विदिशामे 'पहुँचनेपर कासुकेच्या पूर्ण होगी धीर वेदवतीके चञ्चल-सर्जु—भृकुदियोंबाले
मुखका वह सम्बन करेगा तथा प्रकृति चेतन मानवके समान सावरुण करेगी।

जहाँ एक झोर कि मनुष्यके बाह्य शारीरिक मुन्दरताकी प्रभावशील भीर तीव धनुत्रुतिके विये प्रहातिके मनोरम भीर लिलत उपारानोको सहायता तेता है, वही दुसरी भीर वह प्राकृतिक रमारीपताली अमरवानीनात तथा तीतवा बरानेके लिय क्रतिक भी भागव-सौन्दर्यका झारोप करके भ्रमस्तुत रूपते मानवीय मुन्दरता तथा भागाभिष्यक्तिकी सहायता तेता है.—

वीचिक्षोभस्तनितविहगश्रे शिकाञ्चीगुरगयाः

ससपंत्रयाः स्विनितसुभग दक्षितावर्तनाभेः । निविन्ध्यायाः पश्चि भव रसाम्यन्तरः सन्तिपत्य

स्त्रीसामाद्यं प्रसायवचन विश्वमो हि प्रियेषु ॥

मेबदूत (पूर्वमेघ)---३०

महाकविके सन्मूख सुरत-ग्लानिको दूर करनेवाला शिक्षानिल मानो प्रार्थना-चाटुकार प्रियतम है। इसी प्रकार गम्भीरा नदीका 'चटुलशफरोइतन' ही उसके कटाक्ष है। कतः, मेचुचे यक्ष कहता है:—

> तस्या किनित्करभूतमिव प्राप्तवानीरसाख हृत्वा नीलं सलिलवसन मुक्तरोघोनितम्बम् । प्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्बमानस्य भावि क्रातास्वादो विवृत्तवमनां को विहालुं समर्थः ।।

> > मेबदूत (पूर्वमेघ)---४४

इस स्तोकते हमें बात होता है कि जिस भौति एक विसासिय कामकता-निपुत्य नामकते हुदयमें विदुत्तवधनां रमणीको देसकर उसके प्रति झाकर्यण होता है, उसी भौति वर्षाकासीन गम्भीराकी उपर्युक्त सहब ह्या देखकर कविका बी वहीं रम बाता है और वह सब कुछ भूनकर उसे निहारनेमें भरत हो उटता है। किब्कुल-पुर कालिदासके सभी काव्योमें भीर विशेषतः मेषदूतमें इस मीतिके वर्णन भरे पढ़े हैं। मतः, पाहे प्रस्तुत रूपयें हो घववा मत्रस्तुत रूपमें, कविका प्रकृति-निरीक्षण भीर उसका वर्णन समुपम है। पर बहुतक उसका प्रकृति-मेप समाप्त नहीं हो बाता। हमारे वारों भीर को विचाल प्रकृति सपने धननत सौन्यके मेपनमे प्रकृति प्रमाप हाति दिलाई पड़ती है, उसकी स्पाप महिमाके सम्मुख बढ़ा भीर भत्तिने मस्तक मुकाता हुमा महाकवि प्रभिन्नान साहुन्तत्वके भारम्भमें कह उड़ता है—

या सृष्टिः ऋष्टुराचा बहति विधिद्वत या हविर्याच होत्री, ये द्वे काल विधत्तः श्रृतिविधयगुरा। या स्थिताव्याप्य विश्वम् ।

यामाहः सर्ववीजप्रकृतिरिति यया प्राणिन प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवत वस्ताभिरष्टाभिरीश ।।

आभिः प्रयाससम्बद्धानस्यतु परसामस्यानस्य स श्रमिश् शकुन्तलः—१।१

सर्यात् परमेश्वर भी कही सन्यत्र नही है। ससारमे, प्रकृतिमे दिलाई पडनेवानी महिमामयी सन्दिनिभृतियाँ ही भगवान् सन्दर्भतिकी साठ अत्यक्ष मृतियाँ हैं।

इसीलिये कवि कुमारसम्भवमे भी कहता है —

द्रवः संघातकठिनः स्यूतः सूक्ष्मो तधुर्गुरः । व्यक्तो व्यक्तेतरश्चासि प्राकाम्य ते विभूतिष् ॥

कुमारसम्भव—२।११

वही परमेश्वर पृथिवी आदि प्रकृतिके रूपोंमें इस समस्त चराचर विश्वको भारता किए हुए हैं.--

कलितान्योन्यसार्मथ्यैः पृथिव्यादिभिरात्मभिः। येनेद ध्रियते विश्व धुर्येर्यान्तिमवाध्वनि ॥

कुमारसभव ६।७६

प्रस्तु, ईश्वरकी परम सुकायी प्राकृतिक विभूतियोके धनन्य उपाधक महाकवि कालिदासकी कविदामें प्रकृतिका महक्ष्वपूर्ण तथा परमरमाशीय चित्रण तनिक भी प्राश्चयंकारक नहीं कहा जा सकता।

## निसर्ग-कन्या शकुन्तला

[डॉ॰ एम॰ के॰ बेल्वेलकर, भ्रोरिएण्टल रिसर्च इन्स्टिट्यूट, पूना।] भ्रागरेज कवि वह सवयंने किसी त्युसीका वर्णन करते हुए लिखा है—

वह संवयं ने किसी ल्यूसीका वर्णन करते हुए
"वी देयमं शी ब्यू इन सन ऐच्छ जीवन देवे नेवर के देवे नेवर के हुए
से ने विचर के हुए "ए लविलियर क्लीवर
सीन प्रयं बाज नेवर सोन,
दिस चाइल्ड साइटु माइसैल्फ विज टेक,
शी शैंल बी माइन, ऐच्छ साइ विल मेक,
ए लेडी सीफ माइ सोन,
माइनैल्फ विल टु माइ शांलिक्क वी
बोस ली ऐच्छ इम्पल्म; एच्छ विद मी
दि गर्ल इन रौक ऐच्छ प्येन,
इन सर्च ऐच्छ हीवन, इन लोड ऐच्छ बीवर
शैंल फील एवं सोवर-सीईम पौंबर
दे किंडिंज सीर रैट्टैन"

शिन वर्ष तक वह धूप और वर्षाम पत्नी। तब निसर्गने कहा—इससे मिक्क सुन्दर फूल इस पुन्वीपर कभी उपाया ही नहीं गया। इस कन्याको में स्वयं ले तूँगा। यह मेरी रहेगी भौर इसे मैं मपनी प्रेयसी बनाऊंगा।

"मैं ही प्रपत्नी इस श्रेयलीका नियम और मात्र बत्नूना; और मेरे ही साथ यह कत्या चट्टानों भीर मैदानोंमे, मर्त्य और स्वर्गमे, वनपथो और कुञ्जोंमे मनको उकसानेवाली या संयम करनेवाली दिव्य शक्तिका मनुभव करेगी।"]

'टिटनें एबीसे कुछ मील ऊपर'रची हुई अपनी दूसरी कवितामें वही कवि कहता है कि मैं किस प्रकार---

> "इन नेचर ऐण्ड दि लेखेज घौफ़ सैन्स, दिऐक्कूर घौफ माइ प्योरेस्ट बौट्स, दि नसं, दिगाइड, दिगाडियन घौफ माइ हार्ट, ऐण्ड सोस घौफ़ घौस माइ मौरल बीइंग,"—

 बर्णन किया है। मालोचक-गए इस बातपर सहसत हैं कि वो कुछ वह सबयेंने इनमें तथा प्रत्य रचनामीमें वर्णन किया है वे उस भाव-सक्कान्ति-विभ्रमके उदाहरण मात्र नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य प्रपत्ती निज्ञी मनुपूरितयो, उद्यागो भीर भावोको ध्रेचेतन पदार्थीमें मारोपित करना है। मनुष्यको प्रकृतिसे जो विचार भीर प्रराणार्थ मिनती है उसे प्रदान करनेको शक्ति सवस्य प्रकृतिमे है, स्थोकि सनुष्य भीर प्रकृतिके बीच वही माल्या या चेतना व्याप्त है जिससे दोनोंस परस्पर मानतीक सम्बन्ध उतनी ही बीहतालों भीर मादयक करने मनव है जैसा कि परस्पर प्रेम करनेबाले दो मित्रोमें होता है, भीर ऐसे सम्पन्कके लिये सदा व्यक्त भाषाको माययकात हुमा भी नहीं करती।

भ्रव्भन्तरकरणाए मए पश्चक्विकिदवृत्तन्तो क्लु महाराम्रो । (मैने प्रपनी भीतरी इन्द्रियोसे महारामकी सब बाते जान नी की ।)

—विक्रमोर्वशीयम्, ग्राह्म ४, ब्लोक ७१ के पश्चात्

वास्तवमे हिन्दुभोके पुनर्जन्म और भ्राम्भोत्कमसगढी भावनाके प्राथारपर यह तथ्य ऐसे ध्वसरका श्रामान्य चनुभव माना जा सकना भौर इसमे यह निक्रयपूर्वक कहा जा सकता है कि मृक्ठिके पदार्थ भी ठीक मनुष्योंके समान ही चनुभव कर सकने है भीर घपने विचारोका श्राह्म-प्रधान कर सकते हैं। इसका सटीक उदाहरण कानिदासके भ्राम्भातवाकुन्तनको नायिका उस खुन्तनामे पाया जाता है जो नीचेसे उत्परतक प्रकृतिकी सश्ची कत्या थी भीर जिसे कविने केवन खर्मीसे ही वर्णन नहीं किया है बरद उसे हमारे समग्र नक-माससे निर्मत धारीर कपमे भी जाकर एक दिया है भीर वह बोलनी भी है, सनुनव भी करती है, कार्य भी करनी है भीर ठीक उसी प्रकार भारत्यक करनी है जैसे उस बानावरएसे उत्पन्न किसी व्यवेश भारा की जा सकती है भीर इसीमें हमारे निम्नाविट्ठन स्वनुनयानका वाण्यिक कीनुक निहित है।

गकुन्तनाका जन्म स्वर्गीय प्रस्ता भेनकाके गर्भमे धौर उन विस्वामित्र ऋषिसे हुधा जिनके समङ्कर तपसे स्वर्गके स्वामी इन्द्र इतने डर गए कि उन्होंने ऋषिको नुधाने और उनकी तपस्या मग करनेके नियं मेनकाको नीचे मन्द्रनीकमें भेजा। कन्यांके उत्पन्न होते ही माता उसे बनमें खोडकर स्वर्ग लोट जाती है। इस प्रकार प्रशिक्त छोडी हुई बालिकाको देखभाल वनके पक्षी करते हैं धौर उसका नतक भोषण करते हैं जबका कम्ज ऋषि उसे झाकर उठा नहीं ले जाते। वे उसका नाम गकुन्तना (पक्षियों हाग पोषिन) ग्रस देते हैं धौर उसे झपनी पालिता कन्या बना सेते हैं।

कण्यने प्रपनी पालिता कन्याके लिये वाल-मिलयोंके रूपमे प्रानमूया और प्रियंवदा नामकी दो सिलयों भी देदी जिनके नाम ही मुचिहित रूपसे उनके भिन्न स्वभावोंकी सूचना देते हैं। हतना ही नहीं वन्न् उसके लिये कण्वने माधवी, प्रतिमुक्तक धीर सबसे प्रधिक शाकुन्तलाकी बहुनक नवसालिका भी दे दी थी जिसका उसने शेमसे बन-व्योलना नाम रह्या दिया था, धीर कुल, कैसर, महकार थीर दूसरे दनेह धीर सादधानीसे रोधे धीर शाले हुए कुछ दिए से, धीर हरिया, मृग, भीर, हंस, कोचल, बक्रवाक धादि पशु-प्रशी भी दे दिए वे धीर वनके देवी-देवता तो उसके साथी ये ही। इन सभी धाश्रम-निवासियोंको तत्परतासे पालना, पानी देना, पोषण् करना, इन सबके मुखका ध्यान रचना धीर समय-ममयपर ध्याप हुए प्रतिविध्योक्ता स्वागत-सकार करना, ये सब नित्यके कार्य कथ्यने जकुन्तलाको मीप दिए ये धीर उसे धीरे ही हितामें ये काम च्यो भी लो धीर इन कामोमें उसे वेदाका सख्य धानन्द भी मिनने नगा था। देखिए—

गा केवल तादिगिद्योग्रो । अस्य ममावि मोदरमिसोहो एदेम् ।

(मैं केवल पिनाजीको ही धाजासे उन्हें नहीं सीचती हूँ। मैं स्वय भी इनको समे भाई बहुन जैसा प्यार करती हैं।)

या चरुर्यं प्रकमे कष्वका वह प्रसिद्ध श्लोक देखिए---

पान, न प्रथम व्यवस्यति क्रमं बुग्मास्वयीतेषु या । नारने प्रिथमण्डनापि भवता स्नेहेन या पल्लवम् । ष्राचे वः कुमुमप्रकृतिसमये यस्या भवत्युत्सवः। सेय याति शकुन्तना पनिष्टहं सर्वेरनुज्ञायताम् ॥

'बच्छ ! कि महवासपरिवाहींग म प्रणुसरींस । प्रविरप्पसूत्राए क्यग्रेगीए विरणा विदेदरी एवव । बारिंग पि मए विरहिद तुम तादो चिन्तइस्सिद ।'

<sup>\*</sup> लदाबद्धियामा : अस्यां अर्ड त्वयि च सम्प्रति कीतर्चिताः।

(बच्चे ! मुक्त साथ छोडकर जानेवालीके पीछे-पीछे तुकहाँ जा रहा है ? तेरी माँ जब तुक्ते जन्म देकर मर गई भी उस समय कैने तुक्ते पाल-पोसकर बडा किया । घव मेरे पीछे पिताजी तेरी देखभाल करेंगे ।)

भववा इसके पहलेका इलोक देखिए जहाँ बडी भावकतासे कव्य वर्णन करते हैं कि शकुन्तला किस प्रकार भनाय खीनोंका पालन-गोधरण किया करती थी---

यस्य त्वया बराविरोपरामिङ्गदीनां तैसं न्यपिच्यत मुखे कुश्चसूचिविदे । स्वामाकमृष्टिपरिवर्षितको अहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते ॥ —साङ्गतन, ४११४

इस सहानुभूति धौर सेवाके ऐसे प्रविन्त धौर स्विष्ट धादान-प्रदानसे यह प्राचा की जाती है कि शकुन्तना धौर उसके ये सब शक्की-साधी परस्पर एक दूसरेकी धावस्यकताओं धौर भावोंको भागी भीति समस्ते होंगे धौर एक दूसरेके विचारोको पहलेसे ही समस्रकर उनकी व्यक्त या प्रव्यक्त इच्छाधोंको पूरा करनेके लिये गीधता करते होंगे। इसिवये जब शकुन्तना वनज्योत्नाके धौरवेसें पानी देती हुई उनकी धौर वावमरी होंसे देवती है उस समय शकुन्तनाके मनकी बात प्रियंबदा समस्र जाय तो कोई धावस्य नहीं—

धरमुस्ए ! जारमासि किरियमित्तं सउन्दता बस्मजोतिर्संस धदिमेत्तं पेक्सदि।....बहा बस्मजोतिससी धरमुरूवेस पाधवेस सगदा, धवि साम एव्य धह वि धत्तसो धरमुरूवं वयं तहेष्र ति ।'

(धनसूया ! जानती हो शकुन्तला इतनी मगन होकर बनज्योत्स्नाको क्यो देख रही है ?...जैसे इस बनज्योत्स्नाको प्रपने योग्य इस मिल गया है, वैसे हो मुक्ते भी भेरे योग्य वर मिल जाय ।)

किन्तु यहाँ भी यह प्रस्त उठाना क्या वैसा ही उष्ति न होगा कि क्या शकुन्तलाकी तता-बहुन बनन्योरुना भी शकुन्तनाके लिये वैद्या ही नहीं सोच सकती थी भीग जिस प्रकार अनुसूधा भीर प्रियंवदाने दुध्यन्तके लिये शकुन्तनासे वह प्रेममय पत्र निष्वाकर नायक भीर नायिकाका परस्पर मिनन करानेके उपाय हुड़ निकाले थे —

'तं सुमर्गो गोविदं करिश्च देवदासेसावदेसेग् हत्यद्य पावइस्स ।'

(उसे फूलोमें खिमाकर देवताका प्रसाद कहकर उन्हें दे भागा काय।) वैसे ही क्या इस प्रकारत सिमान करानेकी कोई ऐसी ही विधि बकुल या केसरका बुख या बनज्योरस्ना लता नहीं सोच सकती थी? जिस प्रकार कानियाने शकुन्तताके ध्वायम-सल्वाधोंका विकरण किया है, उस हिंग्छे दस प्रकारका प्रश्न करना धसञ्जात न होगा, क्योंकि पीखे जब शकुन्तता धपने पतिके घर बानेको उचक होती है उस समय केशन धनमूर्या और प्रियंददा ही निम्निलिखित मङ्गल साज नहीं षुटाती हैं—

मुलती हैं जिसे अनसूयाने इस अवसरके लिये अलग रख छोडा था -

' एदिस्स चूदसाहावलम्बिदे खारिएलसमुगाए एदं शिमित्तं एव्व कालन्तरक्खमा शिक्सित्ता

मए केसरमालिमा (वह वो मामकी डालीपर नारियत लटक रहा है उसमें मैंने बहुत दिनोंतक सुगन्धित रहनेवाली बकुलकी माला भावके ही लिये रख खोडी है।)

—चरन् जसा कालिदासने भी जान-बूक्तकर कहा है—बाश्रमके बृक्षोंने भी शकुन्तलाके विवाहके लिये भेट दी बी—

क्षौम केनिबदिन्दुपाण्डु तरुएा माञ्चल्यमाविष्कृत

निष्ट्या तश्चरणोपभोगसुलभो लाक्षारसः केनचित् । धन्येम्यो वनदेवताकरतलैरापर्वभागोत्थितै-

दंत्तान्याभरसानि तत्किसलयोद्भेदेशतिद्वन्द्विभि ॥ —-शाकुन्तल, ४।४

यह मेरी पहली समस्या है।

इसी प्रकार यदि दुष्यत्वके प्रति शकुन्तलाका प्रेम जगानेके पहले धनसूया धौर प्रियंवदा धापसमे बडी उत्कष्टासे इम बातपर विचार कर सकती है कि राजा सचमुच शकुन्तलाके प्रेमका उचित प्रधिकारी हो सकेगा या नहीं—

'भरणसूर्य <sup>1</sup> दूरगभमम्महा धक्समा इध कालहरणस्स । जस्सि बढभावा एसा सो ललामभूदो पौरवाण । जुल से ब्रहिलासो ब्रहिणान्दद् ।'

(धनसूया ! इसकी प्रेम-स्यया इतनी बढ़ गई है कि कोई उपाय शीघ्र ही करना चाहिए। सचमुच इस बातकीतो सराहुना करनी ही पड़ेगी कि शकुन्तलाने प्रेम किया तो पूरवशके भ्रषण इच्यन्तसे हो।)

धौर फिर जब राजा स्वय धनायास रङ्गमञ्चर भा पहुँचाउँ है, उस समय भी यदि वे ही दोनों संबियाँ स्वय प्रेम-क्रीड़ाके सफल परिएगमकी चिद्धिके लिये सभी उपायोका भवलस्वन करती हुई इस प्रकार कहती हैं—

'वधस्स । बहुबल्लहा राधालो सुलोधनित । वह सो पिधसही बन्धुधसलोधारिज्जा स होदि तह रिज्जाहोह ।' (बदस्य ! सुनते हैं कि राजाधोके बहुत सी रानियों होती हैं । तो हमारी प्यारी सबीके लिये कुछ ऐसा प्रकास की जिएमा कि हम सपै-साध्योको किर पछताना न पड़े ।)

—तो क्या हमे यह भाषा करनेका भिकार नहीं है कि कविने वनस्पति भीर पशु वर्गमेसे गङ्कतानाकी जिन सिक्षयोका वर्णन किया है उनके द्वारा भी कवि, शक्कतानाके भावी संगतके लिये उसी प्रकारको उल्कंटा प्रविश्वत करावे ?

यह मेरी दूसरी समस्या है।

भन्तमें उस प्रसिद्ध भौर मुक्तकण्ठसे प्रशंसित चतुर्व भक्के विदावाले हश्यमे, जहाँ सम्पूर्ण प्रकृति शकुन्तलाके जाते समय उसके वियोगसे दुखी है—

> उम्मालददक्त्रकवला निम्ना परिवक्तराव्यक्ता मोरा। भोसरिभ्रपण्डुपता मुभन्ति भस्सू विभ लदाभो॥ [उद्गतिलदर्भकवला मृगाः परित्यक्तनर्सना मयूराः।

धपसृतपाण्डुपत्रा मुञ्चन्त्यभूणीव लताः ॥]

—-शाकुन्तल, ४।१२ और जहाँ दुर्वासाके शापके भयावने परिएगमका विचार करके विदाहके ग्रन्तिम समय भी वे दोनों संखियां सकुन्तलाके तात्कालिक व्यवाखे बोड़ा बचा देनेके तुच्छ बहानेसे दुव्यन्तकी ग्रमुठीका स्मरण कराते हुए प्रसगवश इतना भर कहती है कि जब धावश्यकता पड़े तो घँगूठीका प्रयोग कर लेना पर भूखंता करके शापकी बात छिया लेती हैं—

'रिक्सदब्बा क्लु पिकदिपेलवा पिश्रसही।'

( उस कोमल स्वभाववाली प्यारी ससीकी रक्षा तो करनी ही होगी। ) धौर ध्रपनी पुत्रीकी भावी विपत्ति धौर स्वपनी पुत्रीकी भावी विपत्ति धौर स्वपनो पुत्रीको वाननेको दिल्या होट बाले पिता कव्य भी कोई ऐसा सकेता या जैतावती नहीं देते धौर यह बात केवल उस नीतिक उपदेशमें ही नहीं है जिसे वे विशेष क्ष्मसे शक्तवालों सुनाते है—

'सुश्रृषस्व गुरून् कुरु त्रियससीवृत्ति सपत्नीजने ॥' मादि

शाकुन्तल---४।१८

बरम् भीर-बृक्षके तले बैठकर दुष्यन्तके लिये उन्होंने जो सेंदेशा घरयन्त सोच-समफ्रकर कहा—

> ग्रस्मात् साधु विचित्त्य संयमधनानुच्चैः कुल चारमन-स्त्वय्यस्याः ऋषमप्यबाच्धवकृता स्नेहप्रवृत्ति च ताम् ।

> > शाकुन्तन-४।१७

उसमें भी उन्होंने प्रपनी पुत्रीके लिये किसी विशेष कृपाकी याचना न करते हुए केवल यही चाहा है कि उसे प्रपने भाग्यका निर्णय करनेके लिये समान धवसर धौर समान स्वतन्त्रता मिल—

> सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकिमय दारेषु इश्या त्वया । भाग्यायत्तमतः पर न सन् तद्वाच्य वधुबन्धुभि.।।

> > शाकृत्तल--- ४।१७

मैं पुन. दुहराता हूँ कि इस बिदाईके हरममे जहाँ हम शकुन्तनाको मध्यी गुध-बुध छोडकर, विस्वासमें भाषासे, लड़े कमारको मोर बढ़ते हुए देखते हैं भोर जहाँ ( यद्यपि भिन्न-भिन्न भगिभामोंको उसको सिख्योंने भौर पिताने मानो आपसमे यह मत्रणा कर तो है कि वे उसके सिरपर लटकती हुई आपत्तियोंको गम्मीरता और निकटताने उसे विनकुत ग्रवणत न होने देये— और विवेषकर पिता तो व्ययं ही अपने बोक्यूर्ण विचारोको दक्षाके प्रयक्त कर रहे हैं वहाँ हम तोग ऐसी स्थों न कस्पना कर कि नायकाकी मनुष्यंतर सिख्योंम से कुछ तो ऐसी निकले

परिगाप पत्न संवेहो । कुदो दान्ति मे दूराहिरोहिसां आसा ।

( प्रायंपुत्रको जब विश्वाइमें हो सन्देह हो रहा है तब जो मैजे और बडी-वर्ज आपशार्थ बॉप रक्खी शंबनका तो फिर ठिकाना ही कहा है।)

श्रमिजनको भर्तुः स्वाच्ये स्थिता मृहिर्मापदे विभवगुर्हामः कृत्येन्तस्य प्रतिद्यसमङ्कला ।

१ तपः प्रभावात् प्रत्यस्रमेतत् तत्र भवतः कस्वस्य ।

२ ९ चम श्रङ्कमें राकुन्तलाके शब्द देखिए—

र इसका मनसे नदिया प्रमाण यह रूलोक है--

जो ऋषिके मनकी बात समक्रकर घपनी घाँलों, इिक्नुतो और गतियोंकी भाषामें कमसे कम बोड़ी देरके लिये तो अकुन्तनाको सावधान कर दे, भने ही वह पीछे किसी बाह्य परिस्थितिके वध भून जाय। इस ब्रज्ञानका परिखाम यह होता है कि दुर्ध्यंतकी राजसभामें जब वह पहुँचती है तो वह उस घषड़से एकटम ग्रनिभज रहती है जो उसके उत्तर ग्राचानक घहरा जाता है?

यह मेरी तीसरी समस्या है।

कालिदासके अभिज्ञान-बाकु-लालके उतने वर्षों के प्रध्यवनसे मेरे मनमे यह बात प्रच्यी तरह वेठ गई है कि यदि प्रध्यवरिषत रूपसे सम्प्रांटित किए हुए सरफ-एएंकि बाकु-लालको क्षोड़कर हिमारे सामने वह वास्त्रविक शाकु-लाल अपने उसी मीतिक रूपसे होता जंसा चले कोकियासने रचा या, ता उपपूर्ण कभी समस्या जंसे उत्तर तत्काए ठोक-ठीक मिल जाते । किन्तु परिस्पिति एवं। नहीं है । शाकु-लानको समस्या उसी प्रकार हल की जानी चाहिए जिल प्रकार तत्कास्वद महा-भारतको समस्या हल की जा गही है । दोनो दशाधों पाट-मुखारको आधारपुत सिद्धान्त एक ही है, महत्वपूर्ण मन्तर केवन यह होगा कि बी॰ औं धार-पुत्वप्रदेश देश कुहद बीर-काष्यके सरकर एको वर्तमान पुत्रवार्गित पाटको रचना करते हुए, 'उब कोटिको धालो-चना 'नामकी कन्तु तो कही-कही देवनेम आती है पर कालिदासकी इस महान् कृतिमें इसे अधिक विस्तारपूर्वक काममें लागा होगा, क्योंक नाटको यह समस्या अधाकुत्त कम जटिल है। स्थानकी कमीकि कारए में मुतिक किन्द्रे हुए पाटको यह समस्या अधाकुत कम जटिल है। स्थानकी कमीकि कारए में मुतिक किन्द्रे हुए पाटको यह मान तिया वाय तो हम लोग धकुन्तासकी निक्सं सर्वायों के विस्तर में वह ते लोग धकुन्तासकी निक्सं सर्वायों के विस्तर में वह ते लोग धकुन्तासकी निक्सं सर्वायों के विषयमें वेदी हो निक्कंप निकाननेम समर्च हो सकते हैं चैता कोई भी कालिदास-वैदे उस सकते हिन्दूरे प्राथा कर सकता है वो प्रकृतिक सभी परार्थों के वार प्रकृत्वासकी निक्सं स्वायान विस्तर में विस्तर विस्तर में विस्तर विस्तर मेरिस विस्तर विस्तर में विश्वता स्वाया सम्बर्ध हो सकते हैं चैता कोई भी कालिदास-वैदे उस सकते हिन्दूरे प्राथा कर सकता है वो प्रकृतिक सभी परार्थों के वार भीर वेतनता स्वाया स्वायान सम्बर्ध स्वायान कर सकता है वो प्रकृतिक सभी परार्थों की वार भीर वेतनता स्वायान सम्बर्ध स्वायान कर सकता है वो प्रकृतिक सभी परार्थों के स्वायान की स्वायान स्वायान कर सकता है वो प्रकृतिक सभी परार्थों के स्वायान स्वायान कर सकता है वो प्रकृतिक सभी परार्थों का स्वायान स्वायान कर सकता है वो प्रकृतिक सभी परार्थों के स्वायान कर सकता है वा प्रकृतिक सभी परार्थों के स्वायान स्वयान स्वयान स्वायान स्वायान स्वायान स्वायान स्वायान स्वायान स्वायान स्वायान स्वायान स्व

सर प्राधुतीय मुक्तर्वी सित्वर जुबिली घोरियन्टेलियाके द्वितीय खडके ३४६ से ३५६ पृष्ठीमे मैंने एक लेखमे प्रपना यह मत प्रदेशित किया था कि अभिज्ञानशाकुन्तलके प्रथम श्रद्धकी बात-चीतका क्रम नेपध्यमें नायिकाके इस कथन—

'इदो इदो पिम्नसहीमो'। [ इधर माम्रो, इधर माम्रो, प्यारी सलियो ! ] से प्रारम्भ डोकर वनज्योत्स्ताके यांवलेसे भौरेके निकलने तकका भाग---

> तनयमानिरात् भानीबार्कं प्रसूव च शक्तं सम विरह्ना न त्वं कत्ते शुच गर्खावाचासि ॥

त्रो यक्षि शकुनजाको बाद्ध वँधाने भीर श्रक्त करनेके क्षांत्रपायसे ही कहा गया है किर मो शोकस्वक करूपनीतके समान हरियां सुरसें साल रिया गया है। भीर वह जान-दुक्कर किया हुम्म कवि-कने हैं, जिसका पता इस बातसे चल जाता है कि इस नाटकमें केवल तीन ही स्लोक ऐसे हैं जो इस झन्दमें रक्खे यह है, और सभयुन ने अपने स्थानपर बंड उपयुग्ध जैनते हैं। 'ग्रम्मो । सिललेक्समंत्रमातो स्पोमालिम जिन्नम बम्रले में महम्मरो यहिबहुदि ।' [प्ररे रे ! जल पढनेते वबराकर जड़ा हुमा यह भौरा नई चमेलीको छोडकर मेरे ही मुँह पर मंडराने लगा है। ]
—माजकलके संस्करणोमें उत्तर हो नया है। नवीन बगाली सस्करणोम हस स्थल पर ३५ सम्बाद विर गए है, काश्मीरी नये सस्करणोमें ५ थीर कंपनर-द्वारा पाणित दिख्य-गारतीय सस्करणोके साववाले नागरी सर्व्याप केवल २२। इन सवादोये माई हुई क्या तीन घटनाघोका वर्णन करती है—मक्तुतनाके कसे हुए बन्नोको दीना करना (बस्कारियनिकरण), केसर दूशके कल्य-नारसक सकेवर प्रकृतनाका जवके पास जाता (केसरसमीय-माम)

'एसो बादेरिटपप्लबायुलीहि तुबरेदि बिद्ध म केसर-स्वत्त्वको । 'बाब गा सन्भावेमि ।' यह केसरका बुक्त पबनके भोकोसे हिलती हुई परियोकी उँगतियासे मानो मुक्ते भटपट बुला रहा है। चर्च इसका भी मन रख लें।]

> अनुमतगमना शकृतला तरुभिरय वनवासबधुभि । परभूतविस्त कल यथा प्रतिपत्तीकृतमेभिरात्मन ॥

---बाक्तल, ४।१०

कैसर बुधके पास शकुन्तवाके जानेका वर्सन इन सक्करणोमे तथा करोति के नाटकीय सकेत द्वारा किया गया है। केवल भोजपत्रवानी पाठ्ठतिपिस ही 'राज सन्तिक्ये प्रापन्यति' निवा है। इसके प्रधात् जब नायिकाको इसी बुधके पासवानी नताके समान बनाया जाता है—

जाव तुए जनगदाए लदासरगाहो विश्व श्रश्न केसरहक्स्त्रभो पांडभादि ।

[जब तू पेटसे लगकर खड़ी होती है तब यह केसरका वृक्ष ऐसा लगता है मानो उससे कोई लता लिपटी हुई हो ]

— उसकी व्यवना तभी पूरी उत्तरती है वह राजा उसी बुकाने पीछे हो, मौर बाँद बललाशिषिती-करण भी उसी समय हो वह नाविका, नावकके (विश्वकी उपस्थितिका सबीको शङ्कातक नहीं है) इतने पास हो, तभी उसमें वह शृङ्कारका भाव म्राना है जिसे कमसे कम कालिदास जैसे किंव तो छोड़ ही नहीं सकते थे। घत., इस नाटकीय सकेतमें कुछ ऐसी बात प्रवश्य है जिससे विद्व होता है कि पाण्ट्रीनिषके कमसे कम कुछ सन्दर्भ तो मीनिक पाठते प्रवश्य मेत खाते हैं। केवल मूर्य या पंडितम्मय लोग ही उपर्युक्त नाटकीय मकेतको शेव सम्करहोके नीरस 'तथा करोति' के रूपमे पिचतित करनेकी बात मोचेंगे।

इसके परचान् मेचन-हरुयमे जो सवाद ग्राते हैं ग्रीर विशेषत. शकुन्तलाके ये शब्द-

'हला । रमगीग् मबु काले इमम्स लदापादविश्वहुणस्स बङ्ग्यारे संबुत्तो । स्वबकुसुमजोब्बस्मा बस्पजोसिस्मा, बद्धपत्नवदाए उवभोग्नम्बमा सहमारो ।'

[सभी ' सचमुच इस सता धौर बुक्षका मेल बडा धन्छी घडी हुआ है। इधर यह बनज्योत्सना फूलकर नवशीवना हुई हे धीर उधर पत्तोसे लदा हुआ धामका बुक्ष भी उभारपर धाया हुआ है।

— गकुन्ननाकी भीतरों मनोत्तियोकी पूर्ण करते मुक्ता देते हैं। त्रियंवदाका भनुमान ठीक लक्ष्मण पदना है भीन तारिकाको भ्रममे डाल देता है। किस्तु क्या दूसरी निसर्ग-सिक्सी भीर विदेशकर जिम वनव्योकनाके विषयमे वार्तानाए हो रहा था, वह इसी प्रकार नहीं ताड सकती थीं? सदय नार मकती थीं? भीर नताने वडे ही मुन्दर उपमे यह बात बनाई भी। वह सकुन्नलाको एहे विवाहित हो नुकी थीं इसित्ये जब उसने दिये हुए राजाको देख सिया धीर उसे शकुन्तलाको से योग्य गम्प्र निया ज उमने प्रणी छोटी बहुत शकुन्तलाको उसके भावी पतिसे मिलानेका के योग्य गम्प्र निया जंने वडी वहन भपनी छोटी बहुत के लिये किया करती है। धतः हम लीगोको यही मानना वाहिए कि भीनेको उक्कानेका काम उस तताने ही किया। उस दिन प्रात-काल शकुन्तनाने न जाने कितने हुयो धीर सताधोको भीचा था, तो केवस वनज्योत्काके ही धीवलेसे भमनको वयी निकलना चाहिए था? कुछ तोग उत्तर देशे— केवस सर्याथ' किन्तु जिस जगरी एक धनन्तवाने न जाने कितने हुयो धीर सताधोको भीचा था, तो केवस वनज्योत्काके ही धीवलेसे भमनको वयी निकलना चाहिए था? कुछ तोग उत्तर देशे— केवस सर्याथ' किन्तु जिस जगरी एक धनन्तवाने शांकि छात हो हो से मानना वाहि एक सन्तवानी के ती विकलना चाहिए था? उस स्वतवानी के स्था स्वतवानी है सि स्वता है वहां संयोगके लिये स्थान ही कहा है ? मै धपनी प्रधा समस्यापनी शांकिक वाह सामा जाता है वहां संयोगके लिये स्थान ही कहा है ? मै धपनी प्रधा समस्यापनी शांकिक हो प्रकार हो है से स्थान हो स्था स्वतवान के स्था स्वतवान हो है सि स्वता है ।

इस री समस्याका सतीयकानक समाधान करनेकी क्षमता रखना मानो कासियासकी शकुन्तनाके स्वक्रमकी समस्येकी प्रपृत्ती शक्तिको खरी कसीटीपर कमता है। पश्चम प्रकृष्के परित्याग-इच्यमे जब गकुन्तना प्राश्चर्य चिकत होकर देखती है कि मुद्रिका सनजानमें को गई है तो राजाकी सुन्त स्मृतिको जगानेके नियं वह प्रानिस तींद्र प्रयत्नके रूपमें, वीर्षायांगवाली घटनाका वर्षान करके सपती बुद्धिमानीका परित्य देती है—

एं एक्क्टियहे गोमानियामण्डवे गुनिस्तिप्तभाषस्त्रगढं उद्ययं तुह हत्ये गिराहितं याति । तम्बत्ता सो मे पुत्तनिदयो दीहापङ्को गाम हरिराप्तोस्यो उनहितो । तुए—स्ययं दाव पढमे पियउत्ति सम्त्रुपिमप्तरा उत्त्वकृतिदरो उदएए। ए। उत्तर है सपित्वयादी हत्यन्यास उदगदो । पञ्चा तस्ति एव मए महिदे सिन्ति ऐसा किदो पराधो । तदा तुम इत्यं पहसिदो हि । सम्यो सगन्येषु विस्स-सरि । दुवे वि एत्य साम्यण्या ति ।

[एक दिन प्राप नवमालिकाके कुनों प्रपने हायमें पानीसे नरा कमलके पत्तेका दोना लिए हुए थे। इतनेमें हो वहां मेरा पुत्रके समान पाला हुआ दीर्वापाञ्च नामका मृगस्त्रीना भी आ पहुँचा। आपने उसपर दया करके कहा—पहले इसे जल पी लेने दो। यह कहकर आप उसे जल पिलाने लगे। पर परिचित्त न होनेके कारण वह धारफे पास गया ही नहीं। तब मैंने धारफे हाधसे दोना ले लिया धौर वह मेरे हाथसे जल पीने लगा। उस समय श्रापने हेंसकर कहा या कि ध्रपने संगे-सम्बन्धियोंको सभी प्रज्ञानते हैं। तम दोनो ही बनवाशी हो न !

• कुछवानी घटना राजाको इस समित्रायने मुनाई गई है कि उन्हें सँगुठी देनेकी बात स्मरण हो जाय । इसलियं यह घटना या तो भैगूजी देनेके ठीक पहले हुई होगी या उसके ठीक पीछे । समि चलकर जब कोई हुई समूठी मिल ताती है धीर शापका सन्त हो जानेसे राजाको सब बानें समरणा हो साती है, तब ने भैगूजीवाली सटनाका इस प्रकार वर्गान करने है—

'तदा स्वनगराय प्रस्थित मां प्रिया सवाष्यमाह, कियबिरेग्णायंपुत्र प्रतिप्रत्ति दास्यतीति । पश्चादिमा नाममद्रां तदङ्गुली निवेशयता मया प्रत्यभिक्ति।—

> एकं कमात्रदिवमे दिवसे मदीय नामाक्षर गराय गच्छिस यावदन्तम्। तावित्रिये मदवरोषगृहप्रवेशं नेताजनस्तव समीपमुपैष्यतीति।।

तावात्त्रयः भदवराषशृह्मवयः नताजनस्तवः समापशुप्प्यतातः।
— साकुन्ततः, ६।१२
राजाके इस उपर्युक्तः ग्रादवासनसे शकुन्नमा प्रत्यक्षतः सन्तृष्ट हो गई। उसने रोना-योना बन्द

राजाके इस उपर्युक्त ध्राम्बासन्तर्व सङ्कलामा प्रत्यक्त सन्तृष्ट हो गई। उसने रोना-बीना बन्द कर दिया धौर वह ध्रमने प्यारेक वर्षनोमें स्टूट विश्वास करनेको उसत हो गई। परम्परागत हिन्दू प्रमाके मनुसार इक्ते एक्षा हो कुन्ताला अध्यमितन मून घोना हो चाहिए था। इसिन्ये कम्यतपत्रके दोनोमे लाया हुम्मा बन वही था जिम्मे मासनेक ऐसी ही परिस्थितमें 'मून्वोरकम्' कहा है। धौर इस समय दीर्घापाङ्ग भी उस हुक्कमे प्यासा होनेके काग्ग वही घाषा था—क्यों कि वहु सपनी पास तो पावसाले कलाव्यमे हैं इक्त सकता था—चन्त्र वह इसिन्दे पाया था कि में क्यन्तर प्रमाणी पात करनेवानो माताको सावचान कर दे कि इस घर्पाणित व्यक्तिका इतनी वीध्यतावे विश्वास न कर दे हैं, क्योंकि रोर्घापाङ्गकी दृष्टिमे तो वह राजा, मोले-माले हित्योंको धपने सहस्त्रीस मारनेवाला धहेरी ही था। दीर्घापाङ्गने राजाके हायका जन धरवीकार करके उनमें प्रपन पात्रकास सम्पट क्यासे प्रमन्त कर दिया था। चीचे सकमे जब यही दीर्घापाङ्ग उस समय रंगमंचपर लाकर उस्ति वात्रकार कर दिया था। चीचे प्रकमे व्यव हो दीर्घापाङ्ग उस समय रंगमंचपर लाकर वत्र दिया बाता है जब सङ्गन्तता, धपने प्यारे सहकार कुससे विषयी हर्ष स्वात्रकार वात्रकार वाल स्वात्रकार वात्रकार विषय हिस्सी हर्ष स्वात्रकार वाल स्वात्रकार वाल स्वात्रकार वाल समय हिस्सी हिस्सी हर्ष स्वात्रकार वाल स्वात्रकार वाल स्वात्रकार वाल समय स्वात्रकार वाल स्वात्रकार वाल समय स्वात्रकार स्वात्रकार वाल समय स्वात्रकार वाल समय सम्पत्रकार वाल समय सम्पत्रकार समय सम्पत्रकार वाल समय सम्पत्रकार समय सम्पत्रकार सम्बन्ध समय सम्पत्रकार समय सम्पत्रकार सम्पत्रकार सम्पत्रकार समय सम्पत्रकार समय सम्पत्रकार समय सम्पत्रकार समय सम्पत्रकार सम्पत्रकार सम्पत्रकार समय सम्पत्रकार सम्पत्रकार सम्पत्रकार सम्पत्रकार सम्पत्रकार सम्पत्रकार सम्पत्रकार सम्पत्रकार सम्या सम्पत्रकार सम्पत्

देखिए—स्वप्नवासवदत्तम्, चतुर्वं बांक्के बनामें ।

'वराजोसिरिए । चूबसंगदावि पश्चालिङ्ग मं इदोगदाहि साहाबाहाहि ।'

(प्यारी वनज्योत्स्ना ! तू आपके वृक्षसे लिपटी होनेपर भी अपनी इघर फैली हुई शाखकी बौहोंसे मुक्कसे भेंट तो कर से ।)

धौर धपने मन ही मन राजा दुष्यांतके साथ धपने वैवाहिक वीवनका गुलाबी जित्र सींचती है। इसके प्रधात उसका ब्यान उस हरिरागिपर जाता है जो स्वयं शकुन्तवाके समान थोड़े दिनोंमें ही माता बननेवाली ची—

'ताद। एसा उडवपकन्तवारिणी गन्नसम्बरा मिधवहू उदा बर्णवप्पसवा होद तदा में कॅपि पिष्मीणेडवहत्तम विसिन्नहस्सह।' (तात! माश्रममें वारों भ्रोर गर्मके भारते मत्तसाती हुई कवने-वार हरिणों के सब मुक्ते वश्चा हो जाय तव किसीके हाथ यह प्यारा समाचार मेरे पास भिजवा शीविषणा।)

जननी देरके नियं वह पत्नी और रानीवाले अपने प्रारंभिक चित्रको भूलकर अपनेको माताके स्पमे देखने नगनी है और हम कन्यना कर तकते हैं कि उम समय शकुन्तला अपने मन ही मन यह सोच रही है कि मेरी माँ मेनकाने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था और मैं अपने भावी पुत्रके साथ कैसा व्यवहार किया था और मैं अपने भावी पुत्रके साथ कैसा व्यवहार कर्जां —ठीक इसी मनः नियंतिके अवसरपर उसका पातिल पुत्र दीर्घामाङ्ग उसके बहत्र लीचकर मानो यह पूछता है कि मुक्ते छोड़कर क्या तुम अपनी माँ मेनकाकी अपेक्षा कुछ अच्छा व्यवहार कर रही हो ? मैं तो यह सोचना है कि दीर्घामाङ्ग में यहाँ इसलिये उपस्थित कराया गया है कि वह अपनी धर्म-माताको फिरते विदार्क समय उस दुष्यत्वके सम्बन्धमें दूसरी बेतावनी दे दें जिसके विश्वसम्बन्तका पता भोती-मानी प्रमुद्धाको भी बन गया था—

'एव्बं साम विसम्परमृहस्स वि जस्स मु एवं सु विदिम्न जवा तेस रप्सा सउन्दलार मस्सप्त मामरिदं।' (यद्यपि मैं प्रेमकी बातें कुछ भी नहीं जानती फिर भी इतना तो भवस्य कह सकती हैं कि उस राजाने सकुन्तलाके साथ भन्छा व्यवहार नहीं किया।)

यदि शकुनत्ताका मन कल्पनाके मधुर स्वप्नोंमें मान न होता तो संभवतः वह प्रपने निसर्ग-सामियों द्वारा दी हुई इन चेतावनियोंको प्रवस्य समभ जाती। यही मेरी दूसरी समस्याका समा-मान है। यदि हम जिज्ञासु भावते कालिदासके इस प्रमुख यमको पढनेका प्रम्यास डालें तो हमें सीमान्यवस, इय-उधरकी छोटी-मोटी बातोंको छोटकर विभिन्न पाठोकी समस्या इस परिएामतक पहुँचमेंमें बात्रा नहीं उलती।

सन् १६२२ ई े में एशिया मेजरके द्वितीय लज्बके ८५ से ८० पृष्टमें मैंने प्रपनी तीसरी समस्यापर एक लेक्समें पूर्ण विस्तारसे विचार किया है। इसका सम्बन्ध चतुर्व धंककी चक्रवाकवाली घटनाती है। इस घटनासे संबंध रालनेवाले तीन प्राकृत संवाद हैं जिनमें पहलेको छोड़कर दूसरा और तीयर संवाद देवनागरी संकरराये जिलता है, बंगाली संस्करराये चिक्के से संवादोंकी छोड़कर नेकल पहला संवाद मिलता है, कम्मीरी पात्रुलिमियें तीनों संवाद विस्तते हैं धौर वहीं संबी समीक्षाको कलीटीपर ठीक उतरता भी है। ठीक कमसे वे संवाद इस प्रकार हैं—

१. अनसूपा—सहि। ए। सो अस्सप्रपदे अस्थि चितवन्तो जो तए विरहिजन्तो सज्ज ए। ऊसुस्रो कदो। पेक्सः।

पुडइशि वसन्तरिषं वाहरिषो खासुवाहरेदि पिषं। मुहउब्बडमुखालो तद दिहि देह चक्काभी।। [सिलि <sup>।</sup> न स भ्राश्रमपदेऽस्ति चितावान् यस्त्वया विरक्षमानोऽख नोत्सुकः कृतः । प्रक्रस्य । पिनोपत्रान्तरितां व्याहतो नानुस्याहरति प्रियाम् ।

मसोदबहमसालस्त्विय इंग्टि ददाति चक्रवाकः ॥

(सबी । यहाँ धाथमभे कीन ऐसा प्रार्गी है जो नुम्हारे बिछोहसे दुखी नहीं है। देखों ।— कमितनीके पत्ते की घोटमें बँठा हुधा बकवा धपनी प्यारीके बुलानेपर भी उसका उत्तर नहीं दे रहा है और चोचमे कमलकी डठल पकड़े हुए तुम्हारी ही घोर टकटकी लगाए देव रहा है।)

२. शकुन्तला—हला <sup>।</sup> वेक्स !

गुलिग्गीवत्तन्तरिअ एसा विश्व सहस्रर स्रपेक्खन्ती । स्रारडड चक्रवाई दुक्ररमहस्रं करेमि ति ।।

(सबी  $^{\parallel}$  देल तो । कमिननोक पत्तोको घोटमे छिपे हुए प्रपने चकवेको न देल सकनेसे यह चकवी पवराकर जिल्ला रही है । इसलिये मैं जिस कामने जा रही हूँ वह पूरा होता नही दिलाई देता ।)

३ प्रियवदा--सिंह ! मा एव्य मन्तेहि ।

एसवि पिएरा विसा गमेड रम्रास विसाददीहमरं।

गरुम्र पि विरहदुक्त भासाबन्धो सहावेदि ।।

(सिल ! ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बानती हो ? यह बकवी विग्हकी लम्बी राते प्रपने प्यारे बिना प्रकेणी ही काट देती है क्योंकि मिननेकी भ्राशा बढ़ेसे बढ़े विग्हके दु.सने भी ढाउस वैभागी रहती है।)

यहाँपर यह पूरी घटना शकुन्तनाको यह सममानेके लिये लाई गई है कि बागे तुन्हारे भाष्यमें स्था बदा है। चलनी पुकारणी है किन्तु चलकाक उत्तर नहीं देता, स्थोंकि उत्तर न देनेके कारणोपर उसका कोई बया नहीं है, उतका हृदय गहुन्तनाके वियोगने भरा हुष्या है। प्रकार कोंग्र हो समुन्तना भी पुकारेगी और इट्यन्त भी उसका उत्तर नहीं देया। धनसूथा धपनी समीको सात्यना देती है भीर वह विश्वासके सास सात्यना दे भी सकती थी क्योंकि उसके हाथसे शायका धन्त करानेवानी संयूठी तो बी ही। इसीलिये ठीक इस घटनाले खगले सवादमें ये सलियाँ शकुन्तलाको संयूठीका स्मरण करा देती है। दूसरी इस्टिस्ट हम कह सकते हैं कि कथ्यने धपने जिस शोकको भरूठना होते दिया उसीको चक्रवाकने एक प्रकारके देवी परिजानसे समस्तर शकुन्तलाको भावी

उपयुंक्त मीमांचासे यह भनी भीति स्पष्ट हो गया कि कालिदासने शकुनलाकी उस सच्ची निसर्ग-कन्याके रूपमें चित्रित किया है जिसे प्रकृतिके उन पदार्थोंके साथ घरवन्त धनिष्ट व्यवहार भीर सत्यन्य रात्रनेक प्रधिकार मिला था जिनके बीचमें वह पत्नी थी। जनतक हम कविके "प्रकृतिनत्त" को नहीं समभ लेते तबतक कालिदासकी शकुनलाके भीतरी महत्त्वको हम ठीक-ठीक समभ नही सकते । ऐथेल, पाटनपर तथा कैपेतरके प्रति सादर प्रदक्षित करते हुए भी मैं कह सकता है के नाटकके इस तत्वकी घोर तोगोंका प्रयोग व्यान व वानेका यही कारण है कि प्रभी तक इस नाटक की वास्तिक काली सामोचना-पूर्ण संस्करण तैयार नहीं हो सकते है।

### योगवासिष्ठमें मेघदृत

[प्रो॰ डा॰ भीलनलाल झात्रेय, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰ भूतपूर्व झध्यक्ष दर्शन तथा मनोविज्ञान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय]

योगवासिष्ठ महारामायस्। निर्वास-प्रकरसके उत्तरार्ढके ११६ वे सर्गमे मेघवूतका निम्नोद्युत-वर्सन प्राता है —

कपयत्येष पियकः परय मन्दरणुन्मके । प्रियायात्रिनरत्नक्षाया वृता विरह्मकथाम् ॥१॥ एकत्र पूर्णं कि वृत्तमाञ्चर्यमिदमुत्तमम् । दातु त्वित्रकटे दूतमह विन्तान्तितोज्ञदम् ॥२॥ ध्रस्मिन्महाप्रतयकानसमे वियोगे यो या तयेह सम याति शह स क स्थान् । नैवास्त्यसो जगति यः परदुक्षवान्त्ये प्रीत्या निरन्तरत्तर सरल यतेत ॥३॥

भ्रा एव शिखरे मेवः स्मराश्व इव सयुतः। विदुल्तता विलासिन्या विनितो रसिकः स्थितः।।४॥

भातमंत्र महेन्द्र वापमृचित व्यातम्ब्य कच्छे गुरा नीचैगंत्र मृहतंक कुरु दया सा वाणपूरणेक्सरा । बाला वालमुणात कोमलतनुस्तन्वी न सोढ् कमा ता गत्वा सुगते गतञ्जनलदैरास्वास्यास्मातिलैः ॥४॥

चित्ततूनिकया व्योम्नि तिखित्वाऽऽलिङ्गिता सती।

न जाने क्वापुनंबेत. पयोद दियता गता।।६।।

[—रेलिए । यह पिषक मन्दर पर्वेजकै नुत्यमें चिन्कालि वियुक्त पत्नीको पाकर उससे प्रपोन् पूर्वकालके विरहते कथा इस प्रकार कहता है—इस मेरे एक दिनके उत्तम तथा प्राइच्यंजनक वृत्तात्वको विरहते कथा इस प्रकार कहता है—इस मेरे एक दिनके उत्तम तथा प्राइच्यंजनक वृत्तात्वको कृतो। एक दिन वुन्हारे निकट प्रपान दुन्तात्वको भेने विये दूतको चिन्ता करते हुए मैंने यह कहा कि इस महाप्रनय कालके समान वियोगके दुन्तमे ऐसा कौन दूत है जो मेरे इस बुन्तान्तको मेरे पर जाकर मेरी प्रियासे कहे, क्योंकि इस संवारमें ऐसा कौन दूत है जो मेरे इस बुन्तान्तको मेरे पर जाकर मेरी प्रयासे क्युक्त इसरेके दुन्तको प्रात्तिके लिये सरल प्रावते प्रयत्त करे। इतनेमें मुक्ते स्वन्यर ही प्राया कि इस पर्वतके विवाद दूतरेके इसके प्रात्तिक वित्ते स्वात्त क्यांकि के प्रवाद स्वात्त प्रयाद प्याद प्रयाद प्रया

श्रीयोगवासिष्ठ महारामायलुके इस छोटेसे "भेवहृत" के वर्णनको यदि हम महाकवि कालि-दासके प्रसिद्ध काव्य 'मेवहृत' से तुलना करके बम्ययन कर तो जान पड़ता है कि दोनोंके वर्णनमें बहुत ही समानता और एकता है। पाठकीके सामने यहाँपर हम कवि कालिदासके मेयदृतकी छन पीक्तमो और वाक्योंको उद्देश्व करते हैं जिनमें यह समानता विशेष क्यसे पाई जाती है।

योगवासिष्ठ--

"प्रियायादिवरलब्धाया वृत्ता विरह सकवाम्" ६३०।११६

```
मेघदूतत्---
                            "कान्ता विरहगृरुखा" १।१
             "दातु त्वन्निकटे दृतमह चिन्तान्वितोऽवदम्" ६३० ११६।२
            "जीमूतेन स्वकुशलमयी हारियध्यन्त्रवृत्तिम्" १।४
योगवासिष्ठ—
      "ग्रस्मिन्महाप्रलयकालसमे वियोगे यो मां तथेह मम याति गृहं स कः स्यात् ।
      नैवास्त्यसौ जगति य<sup>.</sup> परदू सशान्त्यै प्रीत्या निरन्तरतरं सरल यतेत ॥" ६३०।११६ २३
मेघद्तम्--
         "संतप्तानां त्वमिस शरगं तत्पयोद प्रियाया सर्देशं मे हर" । १।७
               "या एव शिखरे मेघ समराव्य इव संयूत."। ६३०।११६।४
मेषद्तम्--
                                   मेघमाहिलब्टसान् ।
               वप्रक्रीडा-परिरात-गज-श्रेक्षसीय ददर्श ॥ १।२
योगवासिष्ठ-
               "विद्युल्लता विलासिन्या विलतो रसिकः स्थितः"
मेघदूतम्—
               "विद्युद्दर्भः
                                                    5180
               "मा भूतेवं क्षरामपि च ते विद्युता विश्रयोग-" २।५८
योगवासिष्ठ-
            "म्रातमेंच महेन्द्रचापमुचित व्यासम्ब्य कच्छे गुरग्
                     नीचैगंजं मुहूर्तक कुरु दया सा वाष्पपूर्गोक्षरा।
            बाला बालमृग्गालकोमलतनुस्तन्वी न सोदुंक्षमा
                     तां गत्वा सुगते गलञ्जलसवैराश्वासयात्मानिलै:।।" ६३०।११६।४
मेषदूतम्-
            "तामृत्याप्य स्कजलकरिएकाशीतलेनानिसेन
                     प्रत्याश्वस्तां सममभिनवैजीलकैमीलतीनाम् ।
            विषद्भं: स्तिमितनयनां त्वत्सनाये गवाक्षे
                     वक्तुं घीरः स्तनितवचनैर्मानिनी प्रक्रमेथा." ।।२।४० ।।
योगवासिष्ठ -
            "चित्ततूलिकया व्योग्नि लिखित्वाऽजिलिङ्गता सती।
            न जाने कोबूनैवेत: पयोद वियता गता"!। ६३०।११६।४
मेघदूतम् -
            "त्वामालिस्य प्रसम्बर्भितां वातुरागैः शिलाया-
                     मात्मानं ते चरगा-पतितं यावदिच्छामि कर्तृम्।
```

अस्र स्तावन्मुहुक्पचितैह<sup>°</sup>ष्टिरालुप्यते मे

क्रूरस्तिस्मन्निप न सहते सगम नौ कृतान्त." ।। २।४७ ।।

योगवासिष्ठ महारामायएको निर्वाण प्रकरएको उत्तरार्द्धको ११६ वे सर्गके ३२ वे स्लोककी इन---

> "ग्रस्या प्रागभवत्पितः स मुनिना शापेन वृक्षी कृतो । वर्षद्वादशक तदेव गरायन्त्येषश्च साऽत्र स्थिता ॥"

दो पक्तियोकी तुलना भी मेघदूतकी इन पक्तियोसे कीजिए :---

कश्चित्कान्ता विरह गुरुगास्वाधिकारात्प्रमत्त । शापेनास्तंगमितमहिमा वर्षभोग्येगा भर्तु ॥ १।१॥

मेषदूतमे ही नहीं, महाकवि कालिदासके भन्य काब्य कुमारसभवन्ये भी कुछ पक्तियाँ ऐसी हैं जोकि योगवासिष्ठ महारामायणमे पाई जाती है।

उदाहरग्गार्थं देखिए---

योगवासिष्ठ-

-भ्रथ तामितमात्रविद्धलां स कृपाऽकाशभवा सरस्वती । शफरी हुदशोष-विद्धला प्रयमा वृष्टिरिवान्वकम्पत ॥

कुमारसंभवम्---

इति देह विमुक्तये स्थिता रितमाकाशभवा सरस्वती । शफरी हृदशोषविहुला प्रथमा वृष्टिरिवान्वकम्पत ॥ ४।३६ ॥

इन दोनों श्लोकोंमे ये शब्द--- 'श्राकाशभवा सरस्वती। शफरीं हुदशोषविह्वलां प्रथमा वृष्टिरिवान्वकम्पत ।।" पूर्णंत एक ही हैं। मतएव यह कहना ठीक नही है कि ऊपर दिखाई हुई समताएँ श्राकस्मिक है। श्रवश्य ही योगवासिष्ठकार भौर कालिदास दोनोमे से किसी एकने दसरेके वाक्यो और विचारोंका प्रयोग किया है। विद्वानीने सभीतक न तो महाकवि कालिदासका ही और न योगवासिष्ठ रामायरएका ही समय पूरे ढगसे निश्चित कर पाया है। अतएव यह कहना कठिन है कि दोनोमें से किसको मौलिक कहा जाय। ऐतिहासिक-प्रमाणुको यदि माना जाय तो योगवासिष्ठ महारामायण बादिकवि श्रीवाल्मीकिजीकी कृति है और मेघदुत और कुमारसम्भव-के लेखक महाकवि कालिदास आदि विक्रम सम्राट्के (५७ ई० पू०) नवरत्नोंमे से एक थे जो भवसे केवल दो सहस्र पूर्व भारतपर शासन करते थे। कवि वाल्मीकि भवस्य ही कवि कालिदासके पूर्ववर्ती माने जाने चाहिएँ । किन्तु धाजकलके विद्वानोंके मतमे समुचा योगवासिष्ठ---जैसा कि वह आजकल मिलता है--इतना पुराना यन्य नहीं है जितना वह बताया जाता है। उसमें बहुत सा भाग बहुत पीछेका है और अवश्य ही कालिदासके समयके पीछे का है। निर्वारण प्रकरराका उत्तराद पीछे का जान ही पड़ता है। जिसमें "मेचदूत" की कल्पना की गई है। असएब यह संभव है कि योगवासिष्ठकारके ऊपर कालिदासके विचारों और प्रयोगोकी कुछ छाप पड गई हो । कुछ भी हो, विद्वानोके लिये यह बात विचारसीय है। आशा है कि पूरातत्वके कोई विद्वान इस समस्याकी झोर ध्यान देकर इसको सुलक्षानेका यत्न करेगे।

# मेघदृतकी महत्ता

[ माचार्य सीताराम चतुर्वेदी ]

किसी प्राचीन जीवन-रिसक, सह्दय पुरुषने अपने जीवनकी उत्कट झिमलायाझोका वर्णन करते हुए बड़ी तन्मयताके साथ कहा है—

> कालिदास-कविता नव वयः माहिष दिव सशर्कर पय । एरामासमवला सुकोमला सभवन्तु मम जन्म-जन्मनि ।।

> तंत्रीनाद, कवित्तरस, सरस राग, रितरंग । अनबुड़े बुड़े, तरे, वे बुड़े सब अग ।।

्तिन्त्रीताद, कविताका रस, मनोहर राग और कामक्रीडामे जो नही दूबे वे ही दूब गए, उनका जन्म निर्मयक हुमा और जो उनमे मरपूर दूब गए, रम गए उन्होंका जीवन सार्थक है।

यचिष हास्य, प्रद्भुत, कस्ए, बीर, रीड, अयानक, बीनस्त्र धीर शान्त भी रस कहलाते धीर माने बाते हैं किन्तु प्रञ्जार तो रसाज है एक मात्र रस है। "श्रञ्जारैकरसः"। इस प्रञ्जारचे घोतमीत पार्व कानित्यासका कोई काव्य है तो वह एकमात्र नेषड्व है। काव्यशास्त्र-ममंत्र सतीमीति बासते हैं कि प्रञ्जारके दो पत होते हैं—संयोग धीर वियोग। केवस सयोग श्रञ्जारको हमारे यहाँ धन्नरा धीर कच्चा माना गया है—

> न विना विश्रयोगेन संयोगः पुष्टिमस्नुते । कषायिते हि वस्त्रादौ भूयानु रागो विवर्षते ॥

[विप्रलंभके बिना सयोग शृङ्कार पुष्ट ही नहीं होता क्योंकि करत बादिको जितने कसैले पदार्थमें हुवी निया जाता है उतना हो अच्छा उसपर राग चढता है ] इसी का समर्थन करते हुए एक उईके कविने कहा है—

> जो मजा इन्तजारमें देखा, वह नहीं बस्लेयारमें देखा।

[प्रियकी प्रतीक्षामे जो भ्रानन्द है वह उससे मिलनेमें नहीं है।] सस्कृतके एक कविने किसी विरहीसे कहलाया है।

> संगम-विरह-विकल्पे वरमिह विरहो न सगमस्तस्याः । प्रविग्ह काले सैका त्रिभुवनमपि तन्मय विरहे।।

[सगम और विज्हिनेसे यदि मुक्ते कोई एक चुनना हो तो सगमकी घरेक्सा मैं विज्हिको ही घच्छा समस्ता हैं स्थोकि समक्षेत्र समय तो वह केवन एक हो होती हैं किन्तु विज्हिसे तो यह सपूर्ण मिथुवन ही प्रियासय प्रतीत होने लगता है।] उचको धवस्या यह हो बाती है— विवयर देखता हैं उचर तह ते ते ते दे साम हनाका वर्णन करते हुए उईके एक कविने तो पराकाष्टा दिखना सी हैं—

माधूकके जलवेको महशारमें कोई देखे। ग्रन्लाह भी मजनूको लैला नजर ग्राता है।।

[अयका प्रभाव देवना हो तो प्रत्यके धन्तमे न्यायके दिन देवे। तब भी प्रेमीकी निष्ठा हतनी प्रवल होती है कि मजूनको ईस्वर भी लैला हो प्रतीत होता है। ऐसा ही घणीर धनन्य भीर सजात प्रेमी वह यक्ष या जिसका नाम भी कालिदासने नहीं लिया है, केवल करिवर्स (कोई) कहकर उसका सकेत भर दे दिया है क्योंकि हमारे यहीं नीति शास्त्रमें कहा गया है—

> गुरुद्वेषी वृतघ्नश्च क्रुपणो शप्तहिसकौ। निन्दकोऽपत्य-विक्रेता न क्रुंतान नामतः स्मरेत्॥

[गुस्से डेव करनेवाले, कृतप्त, शायबस्त, हिसक, कृपस्य, दूसरोंकी निन्दा करलेवाले धौर सन्तान-विक्रता इनका कथी नाम नहीं लेना चाहिए !] अब्दुतका यक्षभी 'धापेनास्तंपियत-महिमा' (आपके कारस्त समाप्त हो गई हुई महिमावाता) या, जो 'धनपतिक्रोभिवस्तेपित' (कुबेरके क्रोधके कारस्य एक वर्षके लिए धपनी प्रियासे विजयुक्त होकर रामियिर पर पड़ा हुआ या, जिसका वर्ष्ण कालियासने सर्यन्त करुपाने साथ किया है।

> किप्चद्कान्ता विरह्गपुरुसा स्वाधिकारात्र्यमतः। शापेनास्तामितमहिमा वर्षेमोयेशु मर्तुः।। यक्षप्रचक्के वनकतनयास्नानुष्योदकेषु। स्निम्बच्छाबातस्यु वसति रामिर्याध्यमेषु।। पु०मेष्व०१]

[सपनी कान्तामें प्रतिसय अनुरक्त कोई यस अपना कर्तव्य ठीक प्रकार पासन नहीं कर पाता था। (कार्तिक शुक्त की देवोत्याच्या एकादशीके दिन) इसने अपने स्वामी कूबेरके कार्यमें ऐसी डिलाई कर दी कि उसे कुबेरने शाप देशाना कि जिस कान्ताके मोहमें पडकर तू सपने कर्माव्यमें प्रमाद करता है उससे तू एक वर्षतक दूर पडा रहा।] यह घटना देशोत्यान्या एकादशीको ही हुई भी। इसका प्रमास स्वय नेषदतके प्रन्तों दिया तथा है—

> शापान्तो मे भुजगशयनादुत्यिते शाड्गंपाराौ । मासानन्यान् गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा ॥

उि० मेघ० ५।३]

[देलों ! प्रगती देवउठनी एकादशीको जब विष्णु भगवान् वेषशय्यासे उटेंगे उसी दिन भेरा शाप भी समाप्त हो जायगा । इसलिये इन चार महीनोको भी किसी प्रकार घाँले मूँदकर विता हालो ।]

धौर बहु शाप भोगनेके तिग् धनकासे चलकर कैनास, मानसरोवर, क्रौंबरम्ध्र, कनलल, क्राबत्तं, कुरुप्रदेश, दशपुर, उज्ज्ञाविनी, दशासं, धबन्तो, वेत्रवती, वर्षण्वती, धाम्रकूट, रेवा, नीच पर्वत धौर मालदेश होता हुम्रा कामदिगिर चित्रकूट (रामगिरि) पहुँचा धौर वही रह गया---

तस्मिल्नद्रीकतिचिदबलावित्रयुक्त स कामी। नीत्वा मासान कनकवलयभ्रशरिक्तप्रकोष्ट ॥

[उस पर्वत पर मपनी पत्नीसे बिडुड़े हुये उस कामीने कुछ महीने काट दिए जिसके हाथका सीनेका कगन विरहमें ढीले होनेक कारणा निकल गया।]

यहाँ पुनः कामी कहकर पत्नोमे उसकी झासक्ति झौर मी हट करके स्पष्ट कर दी है। गोस्सामी तुलसीदासजीने भी परम निष्ठाके लिये कामीको ही झादर्श माना है झौर राममे खपनी निष्ठाका स्वरूप स्पष्ट करनेके लिए उन्होंने यही कहा है—

कामिहि नारि पियारी जिमि, लोभिहि जिमि प्रिय दाम।

श्री रघुनाथ निरन्तर, प्रिय लागहु मोहि राम।।

[जैते कामीको स्त्री प्यारी होती है, लोभीको पैसा प्यारा होता है, उसी प्रकार श्रीराम भी मुक्ते प्यारे लगें।]

हसीलिये कालिटासने भी उसे 'कामी' से विशेषश्-विधिष्ट करके उसकी एकान्त भारतिको स्पष्टकर दिया है। और इसी कामिताके कारश ही भपनी सुध-बुध भूले हुए यक्षने मेषको ही भपना दर्त बना डाला।

इस विरही यसने घपने विग्हके दिन काटनेके लिये स्थान भी चुना रामिगिर। बहुतसे विद्वानोंका मत है कि यह रामिगिर वास्तवसे चित्रकृत हो वन्त् नागपुरके पासको 'रासटें पहारी से पाने रामे प्राप्त 'रासटें पहारी से कि जुन का अभ है। उसका कारण यह है जिल्ला यह ते जान अभ निक्र कर रही है, रामटें के 'प्रनुक्त नात्र प्राप्त है कि प्राप्त के प्रमुद्ध के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्रमुद्ध के प्रमुद्ध के प्रमुद्ध के प्राप्त के प्रमुद्ध के

चित्रकूट पें रिम रहै, रहिमन श्रवध-नरेस । जापर बिपदा परत है, सो श्रावत इहि देस ।।

[ ध्रवधके न $^{2}$ श (रहीम) आकर चित्रकूटपर बस गए क्योंकि जिसपर विपत्ति पडती है वह यही प्राता है ।

इस रोहेमें जहाँ प्रवथ-नरेश (प्रवथके नवाब) अर्जुर्रहीम खानखानाने प्रपने प्रापत्कालके निवासकी मूचना दी है वही विषद्धस्त भ्रवथ-नरेश राम भ्रीर मेथदूतके विवृक्त यक्षकी ब्वनि भी समाविद्यकी है।

टिनहाम भी टमीका साक्षी है। वाल्मीकीय रामायएके अनुसार अयोध्यामे बतकर राम चित्रकूटमे रहे पौर फिर भरतको अपनी पाडुका दे-देनेके पत्रचान वे कृषियोके साथ अपिके आध्यममे पहुँचे। वहाँसे दरकारण्यमें प्रविष्ट होकर विराटका वक करते हुए शरभंग कृषिके आध्यममे पहुँचे। वहाँसे चत्रकर मुतीक्ष्णके आध्यममें एक रात्रि निवास करते किर अमेन्नुत मृतिके पास रहकर, साडकॉनम-द्वारा निर्मित पत्राप्तर नामक (पपासर) सरीवरका प्रशास बुनकर ऋषियोके आध्यममें रहते हुए फिर मुतीक्षणके आध्यममें तीटे और वहाँके अगस्यजीके आध्यममें पहुँचे। फिर प्रमान्य मुनिकी आजात वे गोदाबरों के तीरपर पचत्रदीमें रहते तसे। इस प्रसत्में कहाँ भी रामटंक या किसी अन्य ऐसे स्थानका विवरण है। नहीँ आया जहाँ सीताजीने स्नान किया हो और जिसकी मेलला-पर रामके वरण अकित हो। उपर विन ऋषियोंका वर्णन है उनमेमें किसीका धाव्यम भी रामटंकको और नहीं था।

यदि प्रत साक्ष्यको हरिटमे विचार किया जाय तो स्वयं कालिदास ही इस सम्बन्धमे सबसे बडे प्रमागा हैं। उन्होने स्वय रचवशमे लिला है—

> चित्रकूटबनस्य च कथितस्वर्गतिर्मुरोः। [रषु० १२।१४] रामस्त्वासन्तदेशत्वाद्भरतायमन पुन.। माशक्योत्मुबसारगां चित्रकूटस्यती जहीं॥ [रषु० १२।२४]

दसमें भी विजकूटमें ही रहनेकी बात बाई है [विजकूटमें ही उन्होंने बपने पिताके स्वर्गवासका समाचार सुना धौर विजकूटका परित्याग भी उन्होंने इसलिए किया कि वह प्रदेश प्रयोध्याके पास था। उन्हें आधाका थी कि भरत फिर न कही आ जाएँ] वे विजकूट छोडकर चल दिए धौर फिर धनेक ऋषिकुनोंने होते हुए, प्रांत मुनिका दर्धन करते हुए प्रयास्था वस करते हुए प्रयास्था की धाजांके धनुसार गोदावरीके तटपर पचवटीमें रहने नगे। घत. वात्मीकि धौर कालिदास दोनोंने रामके निवासके विजे ही हथान माने हैं धौर वे हैं चित्रकूट थीर पंचवटी। दूसरा प्रमाण यह है कि कृटल (इन्डजन) का फूल केवल विजय-सेलालों ही हो होता है रामटेकपर उसका नाम तक नहीं है। वत. यसका प्रवास स्थान निरुचय ही चित्रकृत है। यह भी विचित्र वाल है कि कालिदासके पंपानिर्याधिक पुरेश है कि प्राचित्रकार प्रमाण प्रवास के प्रमाण प्रवास के प्याप एवं तब सहस्वरों रामिण्याधिक पर होनें स्थानोंघर प्रकार निवास के कारए। यहांचि विजकूटका नहीं धौर उसका कारए। यहांचि विजक्त होनें प्रवास प्रवास के कारए। यहांचि विजकूटका नहीं धौर उसका कारए। यहांचि विजक्त होनें प्रवास के कारए। यहांचि विजकूटका नहीं धौर उसका कारण यहां है कि प्रविचत्र सम्बन्ध के कहा उसे रामिर्गर कहते हैं। जनक-तनावान-वाल पुष्पीदेख होरे 'वन्दै पुद्यांस्तुपितप्रदेशिक्त मेललावु' कहकर भी चित्रकृतका ही परित्व दिया पास है क्योंकि राम

जब संकासे लौट रहे हैं तब भी उन्होंने श्रारयन्त भावक होकर चित्रकूटका ही वर्शन करते हुए कहा है—

> वारास्वनोदगारिदरी मुक्तोसौ श्रृंबाग्रलम्बाम्बुदवप्रवंकः । बध्नाति मे बन्ध्ररगात्रिचक्षुदृष्त.कक्द्मानिव चित्रकृट ॥

[रह्न १३।४७]

[हे सुन्दरी ! मस्त सीडके समान यह चित्रकूट मुक्ते बटा सुहाबना लग रहा है। गुफा ही इसका मुख है, जलकी धारा की ध्वनि ही डकार है, चोटी ही सीगे हैं भीर छाए हुए बादल ही सीगोपर लगा हमा कीच है।

सन इसे मिलाइए— 'बाजकीदापरिखनगवधेशांगीय दश्यां' अन्तर इतना ही है कि नेमबूतमें हाथीं की बाजनी बाजने हैं भीर ग्यूबजों हील-डीमबाले साह का। अंत, निश्चय ही बहु यस चित्रकृट पर ही वा गायटेकपर नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चित्रकृटके आस-पास प्रोचीमें रहने बाने आजभी उसे रामांगिर कहते हैं, चित्रकृट नहीं।

उस चित्रकृत्यर उसने घाठ महीने बिताए। उस दशामें वह मूलकर कौटा हो गया और इतना दुक्ता हो गया कि सोनेका करा उसके हायसे निकल गया। विरह्मे इख्ताका क्योंन निवक्त सभी साहित्योंने किया गया है। और इस इश्वातकी व्यंखना करनेके लिये स्वीतयोंनि या पुनामचेका प्रयोग किया गया है। सीताबीकी विरह्नदशाका वर्णन करते हुए गोन्यामी तुलसीदासखीने भी सीताबीके कहनाया है—

भव जीवन के है कपि भ्रास न कोइ। कनगुरिया के गुँदरी कंगन होइ॥ बर०-रामा०]

[ हे हनुमान ! सब जीवन की कोई झावा नहीं है, क्योंकि विरहजन्य युर्वतताके कारण कनिष्टिका उँगतीकी स्रोग्ठीको सब कमन बन गई है। ]

अप अशके एक कविने तो बति ही कर दी है और कहा है-

वायसु उड्डावन्ति ग्रष्ट, पिउ दिट्टुड सहस्रति ।

महा बलया बहिहि गय, बढा फुट्टि तडित ।।

[ सपने प्रियके सामजनके गकुनके किये कोई दिग्हिली कौचा उडा रही थी। उम उड़ावें में हाथ महतके हुए दुवंताके कारण साथी हाथको बृदियां हम्बसे निकलकर बाहर गिर गई। इतमें सहसा विदेश गया हुमा पति लीटा हुमा दिखाई पढ़ गया। वह नायिका हमेंसे फूली नहीं समायों भौर सहसा इतनी मोटी हो गई कि हाथ में बची हुई बाची बुड़ियाँ मोटाईक कारण तड़कर टूट गई।

उर्दृके एक कविने तो विरहकी क्रशताके वर्शनमें सीमा पार करदी है। एक विरही सबनी विरह-क्रशताका वर्गन करते हुए किसीसे कह रहा है—

इन्तहाए लागरीसे जब नखर श्राया व मैं। हैंसके वो कहने लगे विस्तरको फ्राहा चाहिए।।

[ कबताकी पराकाष्टाके कारला जब मैं अपने त्रियको दिखाई नहीं पड़ा तो त्रियने कहा कि विस्तर माड़ो तो किरने पर दिखाई पड़ खायेंदे ॥ किन्तु महाकवि कानिवासने इस प्रकारकी हास्यास्थव बातियगीतिका प्राथम न लेकर केवल वहीं कहा—धपने हाथका कड़ा निकलकर गिर जाने से सूनी पहुँची वाले यशने कुछ महीने निकास दिए।

#### 'नीत्वामासान्कनकवलयञ्च'शरिक्त प्रकोष्ठः।

इस प्रकार वहाँ थांठ महीने बिताते हुए आषाढके प्रथम दिन वह क्या देखता है कि चित्रकूट-की बोटीगर लिपटे हुए बादतीये चित्रकृट- ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कोई हाथी मुद्दीके टीलेको ढाहनेका प्रयत्न कर रहा हो। बहुतको विद्यानीन वध-क्षांडा-परिएत-गब-प्रेसएरीयर्म बादलोंको हाथी माना है थीर चित्रकृटको वध, किन्तु यदि कोई चित्रकृट कुमान-बाराप्य बैठकर धाषाढके पहले दिन चित्रकृट वर छाए हुए बादलका हस्य देखते तो उत्ते प्रतीत होना कि बात्रवमे चित्रकृट ही मस्तक उठाए हुए गबके समान है और बादल ही वप्र (टीला) है। स्वयं कारियासने धनने रमुवाने प्रक्लाकणान्युद्वपपक, कुमुस्मानिव चित्रकृट: [रयु० १३/४७] बताकर इसे स्पष्ट कर दिया है कि चित्रकृट उस सांक्षेत्र समान है बित्रकी बोटी पर छाए बादल ऐसे लात्रवे हैं मानो उसके मीमपर टीलेकी पिट्टी लगी हो।

मेण्डूतकी कुछ प्रतियोंने श्रापाढस्य प्रथम-दिवसेक बदले 'प्रशम-दिवसे' पाठ निलता है किन्तु वह पाठ श्रपाष्ट्र भी है श्रीर आमक भी । श्रापाइके आरम्भने बादल श्रानेकी बात उत्तर भारतके सम्पूर्ण ग्राम-गीतोने व्याप्त है—

> चवत असाठ गगन चन छाए चमचम चपना जी डरपाए। पिय बिन मोको कछुन सुहाए॥ साजन सौतन घर बिलमाए। कुछु न सुहाए, बादल छाए॥

गुजरातके घ्रपञ्जंश साहित्यमे मृगालवतीने मुंज को सदेश ही भेजा है—

मृज धवल्ला दौरडी पेक्सेसि न गम्मारि।

भाषाढि वस गज्जोई चिक्सिल होसे गरि।। [हे गँबार मृज! तूप्रेमकी ढीली डोरीको समक नहीं रहा है। जब भाषाउसे बादल गुजरने लगेंगे तक मार्गर्मे पानी ही पानी भर जायगा, तब कैसे भा पावेगा!]

हमारे देशी साहित्यमें जो झनेक बारहमासे लिले गए हैं या लिले जाते है उन सबसे झायाड़ चढ़ते ही बादल झानेका वर्णन है। ज्यौतिय शास्त्रके धनुसार भी झायाड़के पहले पक्षमे सेघ-दर्शन झावस्यक है झन्यया दो मास तक झनाड़प्टिकी झासका होती है—

> भाषाढमासे प्रथमेच पक्षे निरभ्रहच्टे रिवमडले च । विद्यमण्जैत्वय नैव मेघाः मासद्वयं तत्र न वर्षेण् स्यात् ॥

[प्रापाइके पहले पत्रवादेमें यदि सूर्य खुला, बिना बादलके रहे और न विजली जमके-गरजे, न बादल हों तो दो मास्र तक वर्षा नहीं होती ।]

भीर फिर यह तो प्रत्यक्ष हस्य है जिसे कोई भी चित्रकूटपर जाकर देख सकता है।

मेषद्तका ष्रध्ययन करतेसे पूर्व यह समफ लेना चाहिए कि कालिदास कोई भूगोलकी पुस्तक नहीं लिल रहे हैं, काव्यकी पुस्तक निल रहे हैं बीर मेषकी मर्यादाके प्रमुतार (खटप्रयासामुख्य) मार्ग समफा रहे हैं। धन्यवा 'वक पन्याका' प्रत हो न उठता । किन्तु उस काव्यका यही चसकार है कि उसके प्रगोत की सटीकता, बीय-विज्ञात तथा वनस्पति-विज्ञातकी प्रमाशिकता धीर इतिहासकी बासर्विकता सब उपस्थित है। धायादके पहले दिन कामर्यागिर्देक शिक्ष रूपोल उत्तर हैए सेषको देखते ही वह कान्ता-विरही कामी यक विरहे से व्याकुत हो उठा घोर जिस मेघको देखकर दूर देखता पविक भी धपने घर तीटनेको उत्तकुक हो जाता है उस समय शायवस्य शकको क्या दक्षा हुई होगी यह सहस्व ही घनुमान किया वा सकता है। उसकी इस स्वाभाविक प्राकुतता का समर्थन करते हुए कालिदासके कहा है—

मेधालोके भवति सुलिनोऽप्यन्ययावृत्तिचेतः। कंठाश्लेधप्रण्यिनि जने कि पुनंदुरसंस्थे॥

[बादलको देसकर जब मुखी लोगोका मन डोल जाता है तब उस यियोगीका तो कहना ही क्या, जो दूर देशमें पडा हुमा ग्रपनी प्यारीके गले लगानेके लिये दिन-रात तडपा करता है।]

उर्दुके कविके धनुसार-

तौबा की थी मैं न पिऊँगा कभी शराब। बादलका रग देखके नीयत बदल गयी।

[मैंने प्रतिज्ञाकी थी कि कभी मदिरानहीं पीऊँगा। किन्तुबादल उठे हुए देखकर सकल्प टूट गया।]

बहु प्रपनी प्रियतमाके निए छुटपटाने लगा चौर फिर तत्काल उसने सोचा कि शाएके कारए। प्रतका लटि जाना तो प्रभो सम्भव नहीं हैं इत्तिषये क्यों न सदेश भेज दिया जाय। कहीं ऐसा न हो कि वादनोको देखकर वह विरह्की ज्याकुनतामें प्राण दे दे। घपन्न शके एक कविने इस स्थितिको बड़ी मार्मिकताके साथ कहा है—

> जइ स सऐही तो मुद्दम ग्रह जीवद निन्नेह । बिड्रॉड पयारेडिंगडिंड घरा कि गज्जडि बल मेह ॥

्यित वह प्रिया मुक्तवे स्लेह करती होगी तो तुम्हारा गर्जन मुक्कर उपने प्रपने प्राप्त क्षोड यिए होंगे और यदि वह जीवित हैं तो निश्चय ही उसके मनमें मेरे लिये स्लेह नहीं। इसलिये वह तो दोनों प्रकारते मेरे हाथके जाती रही। दुष्ट मेथ! प्रव तू क्या गरने जा रहा है।] इसीलिए उस कामी यकते तोना कि क्यों न इसी प्रेमक्षे ही छटेश मेजा जाय।

तुम्हीने ददं दिया है तुम्ही दवा देना।

यही मेच तो जाकर प्राप्त लेनेवाना है, क्यों न इसीके हाच सन्देश भेज दिया जाय, क्योंकि इससे पहले कोई पहुँच नहीं पावेगा और इससे योग्य कोई सदेशबाहक भी नहीं मिलेगा। क्यों ?

बहुतसे विद्वानोने कहा है कि भेषके हाथ सदेश भेजना घरवाशाविक है। यह बात कालिदास भी जानते थे। इसलिये उन्होंने कहा भी है— पूनज्योतिः सन्तिनम्दतां सन्तिपातः स्व मैपः सदेशानाः स्व पटुकरणैःआपणैःआपणीयाः इत्यौत्सुक्यावपरिगण्यसृष्ट्राक्तः ययावे कामार्वा हि प्रकृतिकृपणाववेतनाचेतनेतु ॥

(कहाँ तो धुर्मा, धन्नि, जल धौर वायुसे बना हुमा मेव भीर कहाँ चतुर लोगोंसे पहुँचाया वानेवाला सन्देश । 'किन्तु कामार्समे इसनी समऋ कहाँ रह जाती है कि वह वह और वेतनका मेद कर सके ।) यह तो कालिदासका अपना अर्थान्तरन्यास है। किन्तु यक्षने अपने इस दूतके चुनावकी बहुत ठोक बजाकर किया है। वह कहता है-जाते वंधे भुवनविविते पुष्करावर्सकानाम्। जानामि स्वा प्रकृतिपुरुष कामरूप मधोनः । तैनामिस्य स्वयिनिधि वशाद्दूरवन्धुर्गतोहम् याच्यामोधावरमधि-गुरो नाथमे लब्धकामा ।। कि तुम विश्व-प्रसिद्ध पुष्कर भीर भावतंक वंशमे उत्पन्न हुए हो, तुम इन्द्रके कामरूप प्रयोत् इञ्छाके प्रनुसार रूप बारल करनेवाले प्रकृति-पुरुष प्रयात् प्रस्पन्त विश्वस्त पुरुष हो इसलिये मैं तुमसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ क्योंकि किसी गुरुीके धागे हाथ फैलाकर निष्फल लौटना बच्छा है किन्तु बचर्मसे इच्छित फल पाना भी बच्छा नहीं है। नीतिकास्त्रीमें दूतके जो अनेक गुरा बताए हैं उन समीका दर्शन यक्षने मेथमे किया है। दूत कुलीन होना बाहिए, मेघ कुलीन है, पुष्कर भीर भावलंक कुलमें उसका जन्म हुमा है। सबसे वडी बात यह है कि वह विश्वस्त होना चाहिए मेथ साक्षात् देवराज इन्द्रका विश्वासपात्र है। दूत ऐसा हो कि जब जैसी म्रावध्यकता हो वैसा रूप धारण करले वे । गुरु मेक्से स्वभावतः विद्यमान हैं। जब रामके दूत बनकर सीताजीकी स्रोज करने हनुमान गए वे उस समय उनकी भी वही परीक्षा सर्पोकी नाता सुरसाने ली बी और देख लिया कि वे बुद्धिमान है, निर्भीक है, विश्वस्त हैं, जब बाहे जैसा बड़ा या छोटा रूप धारए। कर सकते हैं।

ज्योतिय-तस्वके अनुसार बादलींके चार कुल बताये गये हैं— भ्रावर्ती निजंनो मेघ. तवर्तश्च बहुदकः । पुष्करो दुष्करजत्तो द्वोशाः शस्यप्रपूरकः ।

[भावतं मेघ निर्जल होता है। सक्तेमें बहुत कल होता है। पुष्करमें कठिनाहीत थोड़ा-सा होता है भीर भीर द्रोस तो भान्य-वर्षक होता है।]

इनमें सन्वर्त नामक बहुवक बावसको छोड़ विचा कि कही अलकार्से पहुँचकर धुप्रीधार पानी न बरसाने लगे धौर शस्य-प्रपूरक होएको भी छोड़ दिया कि गिर उसे सदेश-बाहुक बनाकर भेजा तो लोग बिना धन्नके मर जायगे। इसनिए उसने दुक्कर जनवाले पुष्कर धौर धावर्तक हुकके निर्जन मेमको चुना कि उन्हें चाहे जितने दिनो तक इसर-उसर निश्चित्तताके साथ घुमाया जो सकता है। भेरीको इसी प्रकृतिक कारण कालियातने उन्हें बीच बीचने एउनेवाली निश्चिक्ता अल पीते चलनेका परामधं दिया।

मेथको दूत बनानेका एक ग्रीर भी कारहा है जो यक्षने स्पष्ट कर दिया है— 'शन्तप्तानांस्वमसि वारहाम्।'

[तुम सतप्त लोगोको धरए। देनेवाले हो ।] बनानन्द का वह सबैया तो प्रसिद्ध ही है-

पर-कारज देहको बारे फिरी परजन्य यथारम हूँ हरसी। निध-नीर सुचाके समान करी सब ही बिधि सञ्जनता सरसी। धनमानेंद जीवनदायक हो, कवाँ वेरिको पीर हिये परसी। कवह वा विसासी सुजानके भ्रांगन मों अँसुवानह सै वरसी।

धीर फिर किसी प्रतिष्ठित व्यक्तिको दूत बनाना होता है तो उसकी बधी चाडुकारी की बाती है। उसे यह विषयास दिलाया बाता है कि मैं किसी ऐसे वेसे स्थानगर किसी बीहड मार्गसे नहीं भेज रहा हैं, किसी ध्वाञ्चनीय व्यक्तिके पास नहीं भेज रहा है। इसीतिये यक्षने पहले स्थानका निरंघ केते हुए सनकाका परिचय दिया—

> गन्तस्या ते वसतिरसकानामयक्षेश्वरासाः । बाह्योद्यानस्थितहरशिरस्वन्द्रिका धौनहर्म्याः ॥

यक्षने बतलाया कि 'मित्र पयोद ! तुम्हे यक्षेदवरोकी उस प्रनक्त नामकी बस्तीको जानेको कह रहा हूँ जिसको बाहर से हो देककर हुम फड़क उठोगे क्यांकि बाहर उद्यानमं स्थित महादेवजीके विरापर स्थित बाइस प्राचान स्थान पहादेवजीके विरापर स्थित बाइस प्राचान स्थान एक एक एक प्राचान स्थान प्रकार स्थान प्रवास का स्थान प्रवास स्थान स्थान प्रवास स्थान प्रवास स्थान स्

मेथको प्रारम्प्रमें ही प्रलोभन देते हुए यक्ष कहता है कि तुम्हारा उपकार केवल मैं ही नहीं मानेगा वरन ग्रन्य पथिक-वनिताएँ मी मानेंगी—

> त्वामारूबपवनपदवीमुद्दृहीतालकान्तः प्रेक्षिच्यन्ते पिषक-बनिता प्रत्ययादादवसन्त्य । कः सनद्धे विरहृबिधुरा त्वय्युपेक्षेत वायां न स्यावन्योप्यहृमिव जनो यः पराधीनवृत्तिः।।

[यस कहता है कि तुम्हे उठा हुमा देखकर भगने गालोपर फैते हुए बाज हटाकर बड़े विश्वासके साथ परदेशियोकी पत्तियाँ तुम्हारी भीर देखने लगंगी क्योंकि मेरे जैसे पराधीनको छोडकर भीर कौन होगा जो ऐसे समय भपनी विरहिएी परनीकी उपेक्षा कर सके।

विरहकी दशामे दिन गिननेकी बड़ी मार्मिक स्थितिका वर्गान मिलता है-

जे महु दिण्एा दिग्रहडा दइएँ पवसन्तेरा। तारा गरान्तिए श्रमिलंड जज्जरिपांड नहेरा।

[मेरे प्रियने परदेश जाने समय बो लीटनेकी श्रविध बताई थी उसे गिनते-गिनते उँगलियोंके पोर सब नक्षोंकी रगडसे छीज गए हैं। इसलियं यक्ष कहता है— ता चावस्य दिवसगर्गानातत्परामेकपत्नी प्रव्यापन्नामविहतगतिर्द्वस्यसि भ्रातृवायाम् । श्राशावन्य कुसुमसराभाषाशोद्यागाना सद्यः पातिप्रग्यायिहृदय विषयोगे रुग्हि ॥

[ तुम जाकर घपनी उस भाभी से धवरय मिनना जो वहाँ बैठी दिन गिन रही होगी धौर जिसके प्राग्य हमी मात्रा पर टिके होगे कि मान्री फिर भेट तो होगी ही। ]

सीताजीने भी हनुमानजीसे धपने प्रास्त विरहमें न छोडनेका कारसा बताते हुए कहलाया या— नाम पाहरू दिवस निसि. ध्यान तम्हार कपाट ।

लोचन प्रभूपद-जन्त्रित, प्रार्ण जाहि केहि बाट।

[रात दिन घापका नाम स्मरण ही पहरा देता है, ध्यानके किवाड सपे हैं। ग्रीसों पर श्रापके चरण कमलका नाला लगा है किर भला प्राण् किस मार्गसे निकल सकते हैं।]

इसके परचान् यक्षने भारतीय विश्वासके प्रनुसार प्रच्छे अकुनका भी निर्देश करते हुए प्रोत्साहन दिया है— मन्द मन्द नृदति पवनश्चानुकूलो यथा त्यां

वामश्चाय नदति मधुरञ्चातकस्ते सगन्य । गर्भाधानक्षणपरिचयान्त्रनमाबद्धमालाः

गर्भाधानक्षरापरिचयान्त्रनमाबद्धमालाः सेविष्यन्ते नयनसुभगः चे भवन्तं बलाकाः ॥

[मन्द मन्द पतन तुम्हे धापे को बढा नहा है। बाई धोर काममत्त चातक मधुर बोल रहा है धीर गर्भाधानके समय का परिचय पाकर निश्चय ही ब्युलियी धाकाशमे ध्रत्यन्त नयनाभिराम तकमाला बनाकर तुम्हारी सेवा करेगी] धीर वे ही क्यो।

कन् यन्व प्रभवित महोमुन्छिलीन्प्रामबन्ध्यां तन्ध्युत्वा ने श्रवरामुभग गाँवत मानसोत्का । स्राकैलासार्विसकिसलयन्छेदपायेयवल्त्यः सम्पत्स्यन्ते नमिन भवतो राजहसाः सहायाः ॥

तृहारा गर्जन सुनकर कुकुरमुने निकल भ्रावेषे, बरती हरी भरी हो उठेगी । भ्रीर मान-सरोवर कानेको उत्मुक राजहस'भी तुम्हारे साथ कैनास तक उठे चले वार्येषे ।]

भीर यह मैं नहीं कहना कि तुम फट चनदो। प्रभा घाए हो, उहरो, बैठो। घण्ने मित्र चित्रहुटसे गले मिल लो, कुणन-मगन बुद्ध लो क्योंकि यह साधारए पर्यंत नहीं है। यह भगवान् रामके चरएा-कमनोसे धकितमेसलावाला वह पर्यंत है बिसकी लोग बन्दना किया करते हैं।]

षापुन्छस्य प्रियससमम् तुंगमालित्य धौलं वन्धं पसा रष्पतिपदैरंकितं मेसलासु। काने-काले भवति भवतो यस्य संयोगमेस्य स्नेह्रव्यक्तिश्विरविष्ठां मुंबती बाष्यमुख्णंम् ॥

यक्ष इतने मनोवैज्ञानिक उससे मेचने बपना काम करानेके लिये उपचारका प्रयोग करता है— गरीबलानेमें लिल्लाह दो बड़ी बैठो। बहुत दिनोंमें तृष बाये हो इस गलीकी तरफ ॥ जरासी देर ही हो जायगी तो स्था होगा। घडी-चडी न उठाको नचर चडीकी तरकः। जो कोई पूछे तो परबाह स्था है कह देना। चले गए थे टहसले हुए किसीकी तरक।।

[भगवानके सिथे इस कुटिया में बोडो देर बैठो नवोंकि इस गर्मीकी भीर बहुत दिनीमें भाए हो। बोडो देर हो हो जागनी तो कोई बात नहीं है। बार-बार घटीकी भीर हाँष्ट न वीड़ामी। जो कुछ पूछने भी लगे तो कोई जिन्ताकी बात नहीं है, कह देना टहनते हुए किसीकी भीर जले गए थे।]

भीर इस उपचारके परचात् भी बह मीचे हडबडीमे घपना मदेश नहीं कह सुनाता। पहले मार्ग बताता है भीर फहता है—

> मार्गे तावस्थातु कथयतस्त्वत्रयासानुरूप संदेशम्मे तदनु जलद<sup>ा</sup> श्रोध्यसि श्रोत्रपेयम् ॥

यक्ष कहता है कि [पहले तुम घपने घनुरूप घर्षात् विस्ता गांगे किसी अले व्यक्तिको भेजा बा सकता है वह समम्प्रतो तब मैं तुम्हें वह श्रोकपेव (कानोमे पीवा वा सकनेवाला, रतीला) संदेश बुनार्केगा विसे सुनकर तुम कडक उठीगे] घत. यहा सीधा मार्गन बता कर वादलके प्रयाणानुरूप मार्ग बता रहा है धीर वही मार्गबता रहा है विस मार्गसे होकर यक्ष स्वयं घनकारे वक्तकर विकट्टतक धाया है।

मार्गबतानेर्मे भी वह धपने दूतकी पूरी सुविधाका ध्यान रखता है। पुष्कर धौर धावर्तक बाबलोंमे जल नही होता इसलिये यक्ष उन्हें समभ्यता है कि —

खिल्न खिल्नः शिखरियुपद न्यस्य गन्तासि यत्र । क्षीराः श्रीगाः परित्तषुपयः स्रोतसां चोपभूज्य ॥

जब बकाजट हो तो पर्वतींकी चोटियोंपर ठहरते जाना धीर प्यास लगती चने तो ऋरलोका हुन्का-हुन्का जल पीते जाना । यह नहीं कि बिना खाए-पिए सीथे हरकारेके समान चलते चले जामो स्पोकि हनुमानचीके समान दूत मिसना तो बडा कठिन है जो यह कहें कि—

'राम-काज कीन्हे बिना, मोहि कहाँ बिसराम ।।

[रामका कार्य धर्यात् सीताबोकी कोच किए बिना मुक्ते विश्वाय करनेका धरकारा कहाँ है ?]
धर्म यस मार्ग बताते हुये उस बीचमे पडनेवाले मनुभवीका संकेत बेते हुए समम्भाता है कि
बत तुम इस बेतीन सरी हुई पहाडीसे उत्तर उठावे तो विद्वांको मोती-मात्ती पतिनयी चिकत होकर कहेंगी कि कहीं पहाडकी चोटी होते नहीं उठी बारही है। इस प्रकार उड़ने समस् दिङ्गागांको पूँडोकी फटकार डेकेनते हुए बास्ने वह बाता। "दिङ्मामानां पित परिहरूतस्कृत-हस्तावनेपाद।" इससे कुछ विद्वानीने कत्यना को है कि कालिदासने प्रमास-समुख्यको प्रतिद्व बीढ सेवक दिङ्गागपर बालेप किया है विद्य मिलनायने कालिदासका प्रतिद्वनी बताया है।

म्रव यक्ष सामने उठते हुए इन्द्र बनुषकी घोर देख रहा है धौर वहीं से सुन्दर मार्गके मनुभवका श्रीगऐश करता है। यह स्वबन्त्रय या तो प्राव-काल दिखाई देशा है या सायंकाल घौर यदि बादनके ऊपर विमानसे देखा जाय तो इन्ह चक्क दिखाई देता है, इन्ह-बनुव नहीं। इस इन्हयनुषसे यक्षको वादनका नीला करीर ऐसा जान पडता है जैसे 'मोर-मुकुट लगाए इच्छा।'

'वहँखेव स्कुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णोः ।' [पूर्वभेष, १४]

धव किसानों की योलो-आपा परिचय देता हुआ यक कहता है कि तुम उड़कर चक्तोंने तो किसानों की मोली-आपाता — 'ऋ बिलासानी काँ.'। तुम हाई। माल देशके खेतपर बरत जाना तिससे वहीं को स्मिन्न केंद्र में चलाकर रिफाना नहीं धाना — 'ऋ बिलासानी काँ.'। तुम वहाँ माल देशके खेतपर बरत जाना तिससे बहीं को भूम सौधी गथसे गमक उठेंगी। किर पश्चिमकी धोर बड़कर उत्तरकी सौध सम्बद्ध हो। वहाँ बामकुटको घाग कुमाकर उसकी बोटी पर ठहर जाना जो पके हुए कसोसे लदे हुए धामके हुओं विश्व हुए का स्वाप के दूर कर करा करों के दूर धामके हुओं विश्व हुए का स्वाप केंद्र हुए धामके हुओं के दिनके समान) प्रतीत होगा। उस वनमे जगली हिन्नयों पूमा करती हैं इसनियं वहाँ ठहर कर क्या करोंगे बल बड़ाकर चल देना। जन वन्या देनेने नुस्हारी देहका मारीध्य भी हुर हो गया रहेगा जिससे चाल में वड़ जानगी। धागे चलकर विजयाचनके ऊबट-बावड़ पठार पर धान धामों में प्ली हो स्वाप ने विश्व हुए हो चीं है हही। बही जगली हास्योंके महसे बसा हुए धा प्रती प्रतीत होगा उंदी मुकते चीती हुई हायीको देह हो। बही जगली हास्योंके महसे बसा हुए धा प्रीर जानी हास्योंके महसे बसा हुए धा प्रीर जानी हास्योंके महसे बसा हुए धा प्रीर का स्वाप बड़ना क्योंकि—

न्किः सर्वो भवति हि लघः पूर्णता गौवाय । [पूर्वमेघ---२१]

[जिसके हाथ रीते रहने हैं उसे सब दुन्दुराने है और जो भरा-पूरा होता है उसका सभी प्रादर करते हैं।]

द्यके धागे ध्रथपके हरे-यीने कदाब पर मेंडराते हुए भौरे, नई फूली हुई कन्दलीकी पत्तियोको चरते हुए हारण धौर बगली धरतीको तीला गव मूँचते हुए हाथी तुन्हें मार्ग दिखाते वलेंगे। उस समय पिछ लोग ध्रपनी परितयोके साथ उत्तर ही उत्तर बूंद पूँठने-वाले चातकोकी धोर पति बौधकर उद्यक्ती हुई बगुनियोंका हत्य देख रहे होगें। बस, जहाँ तुम गरजे कि वे स्त्रियों करकर अट ध्रप पतियोंके पत्रियों धीर वे सिद्ध लोग तुम्हारा बड़ा उपकार मार्गेये—'मान-पित्यनितिसद्वा:।

यक्ष कहता है—यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरे कामके लिए तुम घीछ ही जाना चाहोगे किन्तु ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कक्कम (धर्जुं ) मुगम्बद क्रुओं से लटे हुए उन पहांदों पर ठहरते हुए मस्ती लेते हुए जाना जहां कि मोर धपनी कुकसे तुम्हारा स्वागत करें। वहसे चलकर तुम मागे बसाएं देसमें पहुँच जासोंने जहां के उपवनीकी बाड फूबे हुए केवदोंने उच्ची ही उठी होगी। गांवीके मन्दिरोने कीवे घाँसले बना रह होगें। सारा जगन काली-काली जामुनोंसे सदा मिलेगा धीर हंस भी कुछ दिनोके लिए जहां था बड़े होंगे। वहाँकी राजबानी विदिवास तुम्हें दिसासकी सब सामधी मिल जायगी। वहाँ लहराती हुई वेजवरातिका चल पीते हुए तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे किसी करीली मोहीवाली कार्सिनी का रस भी पढ़े हों।

बहाँसे चलकर नीच नामकी पहाड़ी बकाबट मिटानेके लिए रूक बाना। वहाँ फूले हुए कदम्ब ऐसे जान पड़ेगें जैसे तुमसे मिलनेके कारण उनके रोम-रोम फरफरा उठे हों। इतना ही नहीं उसकी गुकामोंने वहाँके खैलांका भी राम-रंग देखना।

## य पष्यस्त्रीरतिपरिमलोदगारिभिर्नागरासाम्

उहामानि प्रवयति शिलावेश्ममियीवनानि । [पूर्वमेष २७]

[उसी पहाडीकी गुफाझोंमेंसे उन सुगन्धित पदार्थोंकी गघ निकल रही होगी जो वहाँके फैले, वेश्याग्रीके साथ रित करनेके समय काममे लाते हैं। इससे तुम यह भी जान जाग्नीगे कि वहाँके नागरिक कितनी खुल्लमखुल्ला जवानीका रस लेते है ]

ऐमे ही शिला-वेश्मको भाजकलके बहुतमे विद्वानीने भरत-द्वारा निर्दिष्ट नाट्य-गृह तक बता दिया है।

यक्षने समभाया है कि वहाँ ठहरकर जूहीकी फुलवारियोको सीचते हुए उन मालिनोंके मुखपर खाया करते हुए उनसे हेल-मेल बढाते हुए आगे वढ जाना जिनके कानमे लुँसे हुए कमल उनके गालके पसीनेसे मैले पड गये हो।

इसके परचात् यक्षने मेघसे कहा है कि तुम्हे योडा चक्कर तो पढेगाकिन्तु कोई बात नही है--

> वक्र. पन्या यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशा सौघोत्सगप्रशायिविमुखो मास्मभूरुज्जयिन्या. । विद्युद्दामस्फूरितचिकतैस्तत्र पौरागनानाम् । लोलापांगैर्यदि न रमसे लोचनैवैचितोसि ।।

[पूर्वमेघ, २६]

माल देशका 'भ्रृविलासानभिन्न' भोली-भानी नारियोंसे भिन्न हैं उज्जयिनीकी नारियाँ। यद्यपि तुम्हारा मार्ग कुछ टेढा पडेगा किन्तु तुम वहाँके विशाल भवनोसे लिपटना न भूलना भीर तुम्हारी विजलीकी चमकसे डरकर जो वहाँकी नवेलियाँ चचल चिनवन चलावेगी उनपर न री फेतो समभो तुम्हारा जीवन श्रकारव गया।]

हाँ, उधर जाने हुए निर्विन्ध्या नदी का रस ले-लेना जिसकी लहरोपर कलग्व करते हुए पक्षी ही मेखलाके समान और मेंबर ही नाभिके समान प्रतीत होगे। बस समक्ष लेना कि चटक-मटक दिखाकर तम्हे रिका रही है क्योंकि-

स्त्री सामाद्यं प्रसायवचन विश्वमो हि प्रियेषु : [पूर्वभेष, ३०]

[स्त्रया चटक-मटक दिखाकर ही अपने प्रेमियोंको अपने प्रेमकी बात कह देती हैं।]

उस विरहिग्गी दुर्वल निर्विन्ध्याको जलसे भरकर तुम श्रीविधाला विशाला उज्जयिनी में पहुँच जाना जहाँके गाँवोंमें ऐसे बहुतसे बढ़े-बूढ़े लोग होगे जो उदयनकी कथाको भली प्रकार जानते है।

> प्राप्यायन्ती <u>मु</u>दयनक्याकोविदग्रामवृद्धान् पूर्वोद्दिष्टामनुसम्पुरी श्रीविशाला विशालाम । स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिग्गां गां गतानां शेषै पुष्यै हतमिवदिवः कान्तिमत्संडमैकम् ॥

> > [पूर्वमेघ, ३२]

[भवनि देशमे पहुँचकर तुम बन-बान्यसे मरीहुई उस विशालानगरीकी भ्रोर चले जाना

जिसकी वर्षा में पहले ही कर कुका हूँ भीर वहाँ गाँवके बहे-बूढ़े लोग, महाराज उदयनकी कथा भनी प्रकार जानते बुक्ते हैं। वह नगरी ऐसी सगती है मानो स्वांभे अपने पुष्पोंका कल भोग चुकनेवाले पुष्पात्मा लोग, पुष्पा बनास होनेते पहले हो, प्रपने बचे हुए पुष्पके बदले, स्वर्गका एक वनकीता भाग लेकर उसे अपने साथ बरतीपर उतार साए हो।]

ऐतिहासिक इंप्टिसे यह स्लोक बढ़े महत्त्व का है। इससे स्पष्ट हो बाता है कि कालिदासको उन्बंधिनी बहुत प्रिय भी भीर इस नगरसे उसका बहुत चिनछ सस्यथ था – वह सम्बन्ध बाहे जन्मका हो या कमंका। इसरी बात यह है कि मेचदूत उस समय लिखा गया जब सस्याज उदयन हारा बासबद्धलाके हरण-बाली कथा बहुत पुरानी नहीं हुई थी भीर जिसकी बची उस समय तक प्रवीद मीथ साम्राज्यके क्षीण होतेतक प्रसद्धि थी।

उज्जयिनीके सौन्दर्य के कारएके सम्बन्ध में कानिदासने जो कल्पनाकी है वह प्रदक्षत है। हमारे यहाँ माना गया है—'शीरों पुष्ये मत्यंनोके विवासि ।' इसी प्राधारपर कानिदासने कहा है कि स्वर्गमे गये हुये नोगोने सोचा कि प्रस्तामे मत्यं लोकमे तो जाना ही पडेगा इसलिये उन्होंने बहुत दिनो तक स्वर्ग-मुख भोग चुकनेपर जब बोडा पुष्य क्व रहा तब वे प्रपन्ते क्वे हुए पुष्पके बदले स्वर्गका जो सुन्दर लड साथ लेते घाए वही उज्जयिनी है। यह भी एक बडा प्रमाण है कि कानिदास उज्जयिनीक थे।

बहाँके सम्बन्धमे मेथको समक्ताते हुए वे कहते हैं कि उब्बियनीमे सारकोकी मीठी वोजी सुनाई पड़ेगी, कनलकी गन्यमे बसा हुआ शिक्षाका 'त्रियतमद्दव प्रार्थना-चाटुकारः' पवन वहाँ 'मुरानामानि' हर रहा होगा। अगरके चुएसे तुम्हागा गरीर बडेगा, पालजू मोर नाच-नावकर तुम्हारा प्रभिनन्दन करेने और जूलोकी गयसे महकते हुए उन भवनोकी सजाबट देखकर तम भगनी पकावट मिटाना जिनमे सुन्दरियोंके करणोमे सनी हुई महावरसे लाल पैरोकी छाप बनी हुई होगी।

इसके परवात् उसे महाकालके मन्दिरमें जानेका निबंध करता हुया यक्ष कहता है कि महाकालके पवित्र मन्दिरमें विवर्जाके गए। तुन्हें सपने स्वामी विवर्जाके कंटके सवात ही नीता देवकर तुन्हें वह आदरते निहारों । युवतियांके स्नानसे सुनिहार को स्वान प्रतिकृति होता से वित्र तुन्हें वह आदरते निहारों । युवतियांके स्नानसे सुनिहार स्वान प्रति होता यदा होता यही तुन महाकालको सान्ध्य सारती में गरजकर उनके नगावेका साब देना । वहाँ नृत्य करती हुई वश्यापोके नखसत्तोपर जब तुन्हारी ठंडी-ठंडी बूंदे पढ़ेगी तब वे तुन्हारी और मौरिके समान सपनी चितवन चलावेगी । सम्प्राक्षी भारती हो चुकने पर जब महाकाल ताडब नृत्य करते तमें तब हुआ क्यो उनके उठे हुए बाहुभी पर सौनकी लताई तिकर तुन खा जाना जिससे शिवजीके मनमे हाथीको सात्र भोदिक सिक्स प्रति हो जाय । यह हस्य देवकर पढ़ते तो वावतीजी दर जायेगी किन्तु फिर तुन्हें देवकर भीर पहचानकर वे तुन्हारी भनितका भादर करेगी । उच्चिपनीमें जो कृष्णाभिसारिकार भारते प्रियतमें सिक्त के लिए भवेदी रातमें निकले उन्हें तुम विवर्जी चनकार ठीक मार्ग दिखा देना, गरजना स्वस्ता मत नहीं तो वे चवरा उठेंगी । फिर तुम दिन निकलते ही बहुति स्वर्पा स्वर्ता मार्थोक प्रति सपने मिनकते काम करनेका जो बीडा उठाता है वहां सावस्त वाह करता— विवर्ण सपने स्वर्ण स्

प्रियतमाधों के बांसू पोंछ रहे होंगे घौर सूर्यभी घपनी प्रियतमा कमलिनी के मुँह पर पडी हुई घोस पोंछ रहा होगा, उस समय तुम उनके हाचन रोकना, नहीं तो वे दुरा मान बायेंगे।

इसके पश्चात् बक्षने गमारा नदीका चित्रस घत्यन्त सहृदयता धौर रसिकताके साथ करते हुए उसे विवस्त्रा नायिकाके रूपमें चित्रित किया है और कहा है कि जो जवानीका रस ने चुका है वह खुली हुई जौर्घोवास्तीको भला कैसे विना भोगे छोड देगा। 'ज्ञातास्वादो विवृतजधनाको विहातुं समर्थ.।' वहाँसे चलकर मेवको देविगिरि पर्वतकी ग्रोर भेजते हुए बताया है कि विद्धाइते हुए हावी वहाँ घरतीकी गंध भी रहे होंने और वनके गूलर पकने लग गए होने वहाँ सदा निवास करनेवाले स्कन्द भगवान पर जल चढ़ाकर गर्जन करना जिससे स्वामि-कार्तिकेयका मीर नाच उठेगा । उनकी पूजा कर, चुकनेपर बागे बढोगे तो धपनी पत्नियोके साव जाते हुए सिद्ध लोग मिलेगे जो प्रपनी वीरणा भीगनेके डरसे तुमसे दूर ही दूर हटे दिलाई देगे । फिर कुछ झागे जा कर तुम वर्म एवती नदीका जल पीनेके लिए उत्तर जाना जो राजा रन्तिदेवके गवाल म यज्ञकी कीति बनी हुई वह रही है। वहाँ तुम बाकाशचारी सिद्धो ग्रौर गन्धवोको ऐसे प्रतीत होगे जैसे किसी एकल ड़े हारमे मोटीसी इन्द्रनील मिए। पोह दीगई हो। चर्म एविती (चबल) नदीपार करके तुम दशपूरकी स्रोर चले जाना जहाँकी रमिलायोकी भौहे कुन्दपर मँडरानेवाले भौरोके समान चमक रही होगी। वहाँसे चलकर सीवे ब्रह्मावर्तपर छाया करते हुए कुरुक्षेत्रपर उडते वले जाना जो कौरवो और पांडवोंकी घरेलू लडाईके कारएा दुर्नाम है और जहाँ गांडीव-भारी मर्जुनने राजाभोपर उसी प्रकार भगिशत बाश बरसाये ये जैसे तुम श्रपनी जलभारा बरसाते हो।वहाँ सरस्वती नदीका वह शीतल जल पीकर तुम्हारामन उजला हो जायगा जिसे बलरामने भी मदिरा ख्रोडकर ग्रहरण किया था। वहाँसे चलकर तुम कनसल पहुँच जाना जहाँ हिमालयसे उतरी हुई गगाजी मिलेगी जिन्होंने सगरके पुत्रोको स्वर्ग पहुँचा दिया और जो अपनी लहरोके हाथ चन्द्रमापर टेककर मानो शिवजीकी केश पकडकर पार्वती वीको बता रही हो कि शिवजी मेरी मुट्टीमे है। वहाँ जल पीते समय गगाजी पर चलती हुई तुम्हारी खाया ऐसी प्रतीत होगी मानो प्रयाग पहुँचने से पहले ही गगासे यमुना मिल गई हों। वहाँसे तुम गगोत्री पहुँचकर अपनी बकावट मिटालेमा जहाँकी शिलाएँ कस्तूरी वृगोंके बैठनेसे सदा महकती रहती है।

> वक्यस्यध्यश्रमविनयने तस्य श्रुगे निष्ध्ताः। शोषाशुभ्रतिनयनवृष्ठोत्सात-पकोपमेयाम्।।

> > [पूर्वमेघ, ४६]

[उस सस्य पर्वतकी घोटी पर बठे हुए तुम वैसे ही,दिलाई दोये जैसे महादेवजोके उजले सौंड़की सीगों पर मिट्टीके टीलों पर टक्कर मारनेसे कीचड जम गया हो]

देशों मेम ! जब ध्रम्बड़ चलनेसे देवदारू बुधोकी राष्ट्रसे जंगलने प्राप लगने लगे और उसकी चिनगारियों मुरागायके लंबे-संबे रोयें बलाने समें तब तुम धुर्माचार पानी बरसाकर उसे बुक्ता देना क्योंकि ।

'भापत्रातिप्रधमनफताः सपदो हात्तमानाम् ।' [पूर्वमेष, ४७] [भन्ने लोगोंके पास जो कुछ होता है वह दीन-दुखियोका दुःख मिटानेके लिये ही होता है]— हिमालयपर जब शरभ जातिके घाठ पैरो बाले हरिए। बहुत उछलने-कूबने लगे घीर तुमपर सींग चलानेको भगटे तब तुम धुप्रीचार घोले बरसाकर उन्हें तितर-बितर कर देना क्योंकि

के वान स्यु. परिभवपद निष्कलारभयत्नाः ।'[पूर्वमेघ, ५८]

[बेकामका काम करने वालोंको ऐसे ही ठीक करना चाहिए---]

बहाँ पर्वतकी एक जिलापर खिवजीके जिन पैरोकी छापपर मिद्ध लोग पूजा चढाते हैं वहाँ
तुम भी भ्रांत-भावने मुक्कर प्रदक्षिणा कर लेना क्योंकि खायान लोगोंके पाप उनके दर्शनसे
ही घुन जाते हैं। वहाँ के पोले-पोले बाँसोमें बागु भरनेले बज उठने वाले मीठे रवरोके साव किल्मरोकी निजयां जब निगुर-विजयका गीता गाने कर तुम भी मुद्दगके समान गर्जन करके
समीतके सब सम पूर कर देना। हिमाजब पर्वतके धारत्यास सब मुख्य र स्थान देखकर तुम उस
क्रीख रम्प्रसे होकर उनरकी धोर बढ जाना जिममेसे होकर हसोके समूह मानसरीवरकी धोर
जाया करने हैं धौर जिसे छेदकर परशुरानजी धमर हो गए हैं। उस संकर मामेसे तुम वैसे ही
लंबे धौर तिरखे होकर जाना जैसे बलिको छलनेके समय विष्णुका सौदला चरण लबा धौर
तिरछा हो गया था। वहांसे उपर उठकर तुम उस कैनास पर्वतपर पहुँच जाधोगे निजयां चौरियोके जोड-जोड रावणके बाहुयोने हिला डामे थे, जिससे देवताधोकी दिवार्या प्राप्त में

राशीभूत प्रतिदिनमिव त्र्यवकस्याहहासः। [पूर्वमेष, ६२]

[नित्यका इक्ट्रा किया हुमा विजयकोका मर्टहास हो ।] कालिदासकी उपमाभोमें यह उपमा बढ़े सहत्यको और प्रप्रतिम समन्त्री जाती है। इतना ही नहीं, तुन्त्व काटे हुए हाची-दौतके समान गोरे कैलासपर प्रपना विकने युटे हुए भीवनके समान काला रूप केकर तुम बैसे ही बुहावने तगीं। जैसे बलरामके कन्योपर पड़े हुए चटकीने काले वस्त्र। इसी प्रसंगके नेपको यहा समन्त्राता है कि उस कैलासपर बय महादेवीजीके हाचोमें हाब डाले पार्वतीबी टहल रही हो तब तुम बरसना मत, बरतु सीडीके समान बन जाना जिससे उन्हें उत्तर चडनेसे सुविधा हो। धार्जाके सम्बन्धमे कालिदासका इतना भक्तिपूर्ण उत्तेख इस बातका भी साक्षी है कि कालिदास निरवय ही पपके धीव है।

इतना अक्ति-अनक निर्देश कर चुकनेके पश्चात् यक्ष पुनः श्वः क्ष्मारकी क्षोर प्रवृत्त हो कर कहता है कि बही पर्वतपर जब सम्वराय सपने नग-चड़े कग्नोके नग चुनोकर तुम्हारे शरीरते थाराएँ निकालने लगे और तुम्हें खुडाए न छोड़े ती तुम कान फोडनेबाला गर्जन सुनाकर उन्हें दरा देना, बही पहुँचकर पहले तो तुम सुनहरे कमनोंसे अरे हुए मानसरोवरका जल पीना, फिर कपढ़ेके समान बोड़ी देर ऐरावतके मुंह पर खाकर उसका मन बहलाना, तब कल्पडूमके कोमन पत्ते हिलाते हुए कैतास वस्तपर जी अर कर घूमना।

प्रश्तकाका वर्सन करते हुए यक्ष कहता है कि उस कैनास पर्वतकी गोदमे बसी हुई प्रश्तक वैसी ही लगती है जैसे किसी प्रियतमकी गोदमे कामिनी हो और वहाँखे निकली हुई गंगात्री ऐसी प्रतीत होती हैं मानो उस कामिनीके खरीरपर से सरकी हुई उसकी साड़ी हो ।'

इसके पश्चात् यक्षने झलकापुरीका विस्तृत, सक्तिष्ट, भावपूर्ण तया अव्य परिचय देते हुए बताया है कि झलकामे ऊँचे अवन, सुन्दरी नारियाँ, अवनोमे रगविरये चित्र, सगीत श्रीर मृदशकी ष्मधाम, मीलमसे जडी हुई घरती और गगन-चुबी बटारियाँ विख्यान हैं। वहाँकी कूल-वधुओंके हाथोमें कमलके ब्राभूषस्य, चोटियोमें कृत्दके फूल, मृह पर लोधके फूलोंका पराय, जुड़ेमे कुरबक (कटसरैयाका फूल), कानींपर सिरसके फूल, और माँगमे कदम्बके फूल दिखाई देगे। वहाँ सदा फुलनेवाले वक्ष, बारहमासी कमल और कमलिनियाँ सदा बसे रहनेवाले हस, चमकीले पंखींवाले पालत भीर तथा सदा प्रसन्न यक्ष और यक्षितियों की भरमार है। वहांके प्रसन्न यक्ष निस्य अपने भवनोंमें अपनी प्रियाओंके साथ बैठकर वह मधु पीते हैं जो बाजोके बजनेके कारण कल्पवृक्षसे निकला करता है। वहाँकी सुन्दरी कन्याएँ मन्दाकिनीके तट पर रत्नसे खेलती है, चन्द्रकान्त मिरायोसे टपकता हमा जल वहाँ स्त्रियोंकी वकावट दूर करता है। ग्रवाह सपितवाले यक्ष अप्सराधों और किन्नरोके साथ बहाँके वैश्वाज उपवनमें निवास करते है, कल्पवक्षसे उन्हें सब श्राखार की वस्तुएँ मिलती रहती हैं. परोके समान साँवले वहाँके घोडे, रग और वालमे मूर्यके घोडोंको कुछ नहीं समऋते । पहाड-जैसे ऊँचे हाथी वहाँ मद बरसाते चलते है । रावगासे लडनेवाले वीर लोग घावके चिक्कोंको ही आमुचरण समभते है ग्रौर शिवजीका निवास वहाँ होनेके कारण कामदेव भी अपना भौरोकी डोरीवाला अनुष न चढाकर छुबीली कामिनियोकी वाँकी चितवनसे ही काम निकाल लेता है। कालिदासने श्रमकाकी वनस्पति श्रौर जीव जन्तुग्रोका जो वर्णन किया है वह वनस्पति शास्त्र और प्रकृति शास्त्रके सबंधा विपरीत है क्योंकि हिमालयके उस प्रदेशमे बब्रुल, कून्द, कदम्ब, मोर, घोड़े और हाबी नहीं हो सकते किन्तु वहाँतो देवी सुप्टि थी जिसके लिये वनस्पति शास्त्र प्रमास्तित नही है।

इस प्रकारका स्थान किसी भी सहृदय व्यक्तिकै मनमे उसे देवने की उत्कच्छा उत्पन्न कर सकता है, इसीलिए यक्षने पहले धनकाका वर्णन किया और इसके पश्चात् वह अपने घरका वर्णन करने नगता है.—

'कुबेरके भवनसे उत्तरकी धीर इन्द्रधनुषके समान मुन्दर गोल फाटक-वाला मेरा घर दूरले दिवाई रगेगा विवक्ते पास ही फूलोके गुच्छोसे लदा धौर नोवेतक कुका हुमा कल्युब्ध लदा है। भीतर जानेपर नीलम जड़ी हुई सीडियोचाली बावड़ी है जिससे पिकने देहूँय मिएकोन्सी डठलवाले मून्यर कमन खिल है। उसके जनमे बसे हुए हुट इतने मुली है कि मानसरोवर पास होनेपर भी धीर नुन्दे हे सकर भी वे बही नहीं जाना चाहेंगे। इस वावड़ीके तीर पर नीलमिएको चौटी वाला बनावटी पहाड़ है जिसके चारो धीर सोनोके केले लगे हुए हैं। इस वर्षतपर कुरकके कुधों से पिर हुए मावदी मडफ़्के पास एकमें कंचनके से पत्तीवाला लाल ब्रम्योकका दुझ है धीर हुसरा मीलसिरीका बुझ है। उनमेंसे क्योक तो मेरी प्रियाके सीए पैरकी ओकर सानेके लिए और मौलसिरीका वृद्ध हो । उनमेंसे क्योक तो मेरी प्रियाके सीए पैरकी ओकर रहा होगा। उन दोनोके बीचमें चमकोले मिएलाको चौकीपर बनी हुई स्कटिक भी चौकीपर पर जड़ी हुई सोनेकी खड़क्पर नुम्हररा मित्र मोर नित्य सीकको धाकर बैठा करता है। मेरे डार पर सबस पर सुम चुक्कियर कुक्कियर नुम्हरा मित्र मोर नित्य सीकको धाकर बैठा करता है कि मेरे पर पर सुम सी सक्त कि सुक्कियर नुम्हरा मित्र मोर नित्य सीकको धाकर बैठा करता है। मेरे डार पर सुक्स पर सुक्कियर सुम नुम चुक्कियर कुक्कियर नुम्हरा मेरा पर सबस पहचान लोगे जो मेरे बिता बाउ उसा दिखाई पर एक्ट होगा। वहाँ हमीके करके स्वान ख़ेट वनकर पहाईकी सुहावनी चीटीपर वेठकर वुम्ह्रमाले होगा। वहाँ हमान प्रस्ति सम्बन कर परके भीतर भीनता भीना मुझकी सुहावनी चीटीपर वेठकर वुम्ह्रमाले साना सपनी सीके सिक्का कर परके भीतर भीनता भीना मित्र कि स्वक्त कर परके भीतर भीनता भीना मेरी मेरी की सीट स्वान केला सिक्का कर परके भीतर भीनता भीना सिक्का कर परके भीतर भीनता भीना मित्र सिक्का कर परके भीतर भीनता भीना स्वान सिक्का कर परके भीतर भीनता भीना सीकी

रमणीक मार्ग, भव्य पुरी तथा मनोरम भवनके वर्णनंत्रे सेवर्म वहाँ जानेकी उत्कंटा जयाकर यसने प्रपनी पत्नीके रूपका वर्णन किया है जिससे भेषको यह विक्वास हो जाय कि जिसके पास मुक्ते भेजा जा रहा है वह कुटर्यन (धमुन्दर) नहीं है—

> तन्त्री स्थामा शिक्षरदशमा पक्विविवाधरोच्छी । मध्येक्षामा चक्किहरित्यीप्रदेशया निम्नताम्तिः ॥ श्रोलीभागदयस्थयना स्तोकनम्रा स्ताम्यो । या तत्र स्यायुवनिविषये मृष्टिगरीवे बातुः ॥ |उत्तरमेष, २२|

[यहाँ दुवती-पतनी, नन्हे दौतों-वाली, पके हुए विब-फलके समान लाल होटोंवाली, पतली कमपवाली, डी हुई धाँकोवाली, महिरी नामिबाली, निर्मबोके बोस्ते धीरे-धीरे चलनेवाली धीर लानोके भारण कुछ धागेको भुकी हुई जो पुतती पुत्रके दिलाई दे बही मेरी पत्नी होगी। धाँगे उस विराहिणीका परिचय देने हुए, यश कहता है विराहिला चक्की के समान धकेली धीर कम बोलनेवाली उम श्रंपकीको देशकर तुम समझ लोगे कि वह मेरा दूसरा प्राप्त ही है। विराहिल उसका हुए उसका करा हुन हुन अप कर कर के स्वाप्त कर के स्वाप्त हुन सम्बाहिल उसका हुन हुन अप के प्राप्त हुन स्वाप्त हुन सम्बाहिल उसका हुन सम्बाहिल उसके हुन स्वाप्त हुन सम्वाप्त हुन स्वाप्त स्वाप्त हुन स्वाप्त स्वाप्त हुन स्वाप्त स्वाप्त हुन स्वाप्त स्व

प्रपनी प्रियतमाकी विरह-कियाघोंका वर्गान करते हुए यक्त कहता है कि 'या तो वह पूजा चढाती मिलेगी या मेरा चित्र बनाती मिलेगी या मैना से पूजा चढाती मिलेगी या मेरा चित्र बनाती मिलेगी या मैना से पूजा चढाती मिलेगी हो या नहीं या मैने कथा वहने गोवर्स चीएल लिए उँचे बतर मेरे नामके गोत गाती होगी। उस समय बेमुचीमें उसे रामके उतार-चढावका भी प्यान न रहाता मिलेगा या देहती पर रक्षे हुए फूलोको देखकर शायके बन्ने हुए दित गिन रही होगी या मन ही मन पिछली मधुर म्मृतियोंका धानवस ने रही होगी। उसकी प्यारी सिलयाँ दिनमें उसका साथ नहीं छोड़िती होगी होगीन इस्ति हम उसके प्रतं को साथ नहीं छोड़िती होगी होगी उसकियाँ दिनमें उसका साथ नहीं छोड़िती होगी होगी उसकियाँ देव हम पर महित्र के स्वत्य सीलयाँ हो जो प्रतं हम कर पर पर हम किया हम के पर पर पर पर हम हम सिलयाँ हम सिलयाँ होगी पर इसके प्रतं हम सिलयाँ होगी पर छोड़िती हमें पर इसके हम को सिलयाँ हम सिलयाँ हम सिलयाँ होगी। अपन कह के हम सिलयाँ हम सिलयाँ हम सिलयाँ हम सिलयाँ हम हम सिलयाँ हम हम सिलयाँ हम सिलयाँ हम हम सिलयाँ हम हम सिलयाँ हम हम सिलयाँ हम हम हम सिलयाँ हम हम सिलयाँ हम हम हम हम सिलयाँ हम हम सिलयाँ हम हम सिलयाँ हम हम हम हम हम हम हम सिलयाँ हम हम हम सिलयाँ हम हम सिलयाँ हम हम हम हम

फिर यक्ष उसे बड़े कौशल और मनोबैज्ञानिक ढंगसे मर्गकी बात सर्वात सर्वात सेनेकी रीति, मूमिका मीर सन्देश की बात समभाता है कि 'हे नेच ! तुम्हारे पहुँचनेपर यदि उसे कुछ नींब साने लगे तो तुम उसके पीछे दुपचाप एक पहर ठहरे रहना जिससे यदि वह स्वानमें मुक्से मिल रही हो तो मेरे कंठमे पटी हुई उसकी अुवाएँ स्वानक नीद टूटनेसे छुट न पड़ें। किन्तु यदि एक पहर ठहरने पट भी वह साँक न लोने तो तुम स्रपने जनको छुतारेस ठटां किया हुया वायु बलाकर उसे जया देना भीर प्रथनी विवलीको छिताकर मन्द गर्वनके साथ पहले प्रथना परिचय देना भीर किर जैसे सीताओंने उत्सुक होकर हुन्नानका सन्देश सुना था उसी प्रकार जब वह उत्सुक होकर मुनने को उत्काठित हो जाय, तब तुम उसने कहना कि 'तुम्हारा विकुश हुमा साथी रामगिरिके माथममे कुशलसे है मौर तुम्हारी कुशल जानना चाहता है क्योंकि जिन लोगोंपर स्वानक विपरिस धा गई हो उत्सरे कहना कि 'तुम्हारा वायु अपने कहना कि 'तुम्हारा वायु के स्वानक विपरिस धा गई हो उसने पहलेन्यहल नही युक्ता ठोक होता है। उससे कहना कि 'तुम्हारी दशा समान तेता है। उसने कहना कि '

स्यामास्मव बिकतहरिस्तीग्रेक्षस्य दृष्टिपात वक्कच्छाया शःशिति शिक्षिता बर्रभारेषु केशान् । उत्परस्यामि प्रतनुषु नदीबीचिषु भूवितासान हन्तैकस्मिन् क्वचिदपि न ने चिष्ट ! साहस्यमिति ।। [उन्तरमेष, ४६]

[ मैं यहाँ बैठा प्रियमुकी नतामे तुम्हारा झरीर, डरी हुई हरिग्गीकी घोलांमे तुम्हारी धौले, बन्दमा में तुम्हारा मुख, भौरोके पक्षामे तुम्हारी बात धौर नदीको छोटी-छोटी लहरियोमे तुम्हारी कटीली भौते देवा करता है पर तुम्हारी बराबरी उनमें कही नहीं मिनती—]

इतना ही नही ---

त्वामातिस्य प्रग्यकुपिता धानुरागे शिनायाम् धात्माननेवरगणतित यावदिच्छामि कर्तृम् । धस्तावनमुद्वश्पवितै हृष्टिगनुष्यते मे करस्तिसम्ब्रपि न सहते सगम नौ कृतान्तः।।

जिब मैं पत्यरको शिना पर गेरूने तुम्हारी रूटी हुई मूर्तिका चित्र क्षीचकर तुम्हारे पैर पकड़ने की इच्छा करता है उस समय भौनू उपडनेसे नेत्रोके मागे मधेरा छा जाता है भौर निर्देशी काल, चित्रमें भी हमारा मिलन नहीं सह सकता ।

इतनी भूमिकाके परचान् यस प्रपनी विरह-रशाका वर्शन करने हुए समक्षाता है कि बहुत कुछ सोच-विचारकर मैं पपने मक्को डाडस बंबा लेता है इतिनेते तुम भी दुबी मन होना क्योंकि सुख या दुब तो पहिएके चक्करके समान यो ही नीचे-अपर झाया-बाया करने हैं। समली देवउठनी एकादशी को जब विष्णु मनवान तेष गैया ने उठेंगे उसी दिन भेरा शाप भी बीत जायगा। इसलिये मगले बार महीने किसी प्रकार याँच मुंक्कर बिता डालो।

मापादके पहले दिन यह सन्देश दिया गया भौर नेमको इतना समय दिया गया कि वह स्थान-स्थान पर ठहरता हुमा, टस्य देवना हुमा देवोत्थान्या एकादशीमे वार मास पूर्व सलका पहुँच जाय। इस प्रकार मेवको सलका तक पहुँचने के सिये २५ दिन का समय दिया गया सर्थात् वह ध्रापाढ़ जुक्ल एकादधीको ध्रलका पहुँच जाता है। इसीलिए यक्ष कहता है कि ध्रावसे क्षेष चार मास तुम किसी-किसी प्रकार धाँक गूँद कर वितालो।

हनुमानत्री जब सीतात्रीकी लोजमें निकले वे तो उनके समबान् श्रीरामने भ्रमनी भैंगूठी गहुवानके लिए दी थी किन्तु जबने केवन गोकस्मरराष्ट्री एक घटनाका उल्लेख पहुवानके लिए सन्देशके साथ भेवको बता दिया है जिससे पक्षिस्ताको भविवसास न हो। भ्रामे कालिदासने भी विन्दुसे ही प्रेमकी भ्रावृत्तिका वर्णन करते हुए कहा है—

स्नेहानाहुः किमपि विरहे ध्वांसनस्ते त्वभोगात् । दिष्टे वस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराशीभवन्ति ॥

[उत्तरमेघ, ४४]

[न जाने लोग क्यों कहा करते है कि विरहमे प्रेम कम हो जाता है। सच्ची बात तो यह है कि जब वाही हुई बस्तु नही मिलतो तभी उसके पानेके लिए प्यास बढ बाती है और प्रेम डेर होकर इकट्ठा हो जाता है।]

यह सन्देश देकर उसने पेश्वसे प्रायंना की है कि मेरी श्रियतमाको डाइस बँधाकर उसके कुशल-समाचार पाकर और उत्तसे भीभक्तान नेकर तुम यहाँ तौट भ्राना और मेरे प्रायोंकी रक्ता करता।

यक्ष इतना चतुर है कि वह मेचकी स्वीकृतिकी भी चिन्त ।नहीं करता भीर पूछता है— है बन्धु ! तुमने मेरा काम करना निश्चय किया है या नहीं। पर इससे यह न समक्र बैठना कि तुम्हारी स्वीकृति तेकर ही मैं तुम्हे इस कामके योग्य समर्भूगा क्योंकि तुम तो चातकके माँगने पर चिना कुछ कहें ही जन दे देने ही इससिए—

#### प्रत्युक्तं हि प्रस्थियुसतामीप्मिताचंक्रियैव ।

[उत्तरमेघ, १७]

[सज्जनोकी रीति ही यह है कि दूसरोका काम पूरा करना ही जनका जलर होता है।] भीर इसके परवान् वह मगल कामना करता हुआ कहता है कि 'वाहे मित्रताके नाते चाहे मुक्कपर कुपा करके तुम पहले मेरा प्यान काम कर देना भीर किर अपना बरसाती क्य लेकर वहाँ मन चाहे बहुँ पूमना। मैं यही मनाता है कि प्यानी विज्ञवांसे एक अल्ले लिए भी तुम्हारा वियोग न हो।

इस प्रकार 'भाषावस्य प्रथम दिवने' वित्रकृट पर्वत पर छाये हुए नेवको देखकर यसके मनमें कालिवासन उसे दूत बनाकर भेजनेकी वाबना बगाकर विक्वये—विशेषणः प्रात्तीय साहित्यमें-दूत-काम्यको धरपन स्मृहणीय परपरा बाँच दी जिसके प्रमुक्तरात्तप धनेक कवियोगे भनेक दूत-काम्य लिखे किन्तु श्रङ्क्यार रसके योतप्रोत वनस्पति धीर मानव प्रकृति तथा वढ प्रकृतिकी सुरूप निरोक्षस्य भावनादे सरा हुमा यदि कोई दूत-काम्य संवारमें सफन हो सका धीर लोकप्रियता प्राप्त कर सका दो वह महाकवि कालिदासका महितीय काम्य नेषद्रत ही है।

### मेघदृतका अध्ययन—शिवका स्वरूप

[डा॰ श्रीवासुदेवशरण **अग्रवा**ल, प्राध्यापक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय]

पंडितोंकी हिष्टमें मेयदूत-काव्यका सदर्य कुछ भी हो,स्वय कालिदासने मेयदूतमे बढ़े कौशास से शिवके स्वरूपका सिन्नवेश कर दिया है। उसके उज्विधनीके वर्णनमें महाकाल शिवके पुष्पधामका शिवके गाणीका, उनके नीतकठ गुणका, शिवजीके नुष्पका तथा उसके धारमभे पजासुरकी कृतिके परिधानका उस्लेख है [मैठ ११४०] शकरको सूत्री कहकर उनके जिश्नुलगी भीर से सकेत है। वंडी, भवानी धोर गौरीके ताम भी हैं। विवजीके धटुहासका [मैठ ११६२], उनकी जटाग्रीमें कल्लोल करती हुई जह्नु-तनवाका तथा पार्वनीके नाथ गंगांके सपरनी-भावका भी वर्णन है मिठ ११४४]। श्रवुके मुक्तांका, पार्वनीके नाथ उनके विहारका, [मेठ ११४४], खुबरेके साथ उनको मैत्रीका, किल्लारियो-द्वार उनके वशोगानका, जिपुलकी विजयका एव उनके स्वयक्त मी वर्णन है। रिवजी जिन्नवन है |मेठ ११४६), उनके कलाटपर वित्तीयाक्षे स्वरूपका मी वर्णन है। शिवकी जिन्नवन है |मेठ ११४६], अतके कलाटपर वित्तीयाक्षे चन्नवाकों कला है मिठ १११६], उनके नाम है वहाँ कामदेव आनेसे दरता है। देवानलायोके दर्गशके समान कामये धानेवाले रजनिर्गरि कैलासके उत्सामों तो धलकापुरी हो वसी हुई है। विवजी पश्चित हमाने बाति परिक्रमा भीर दर्शन करके अद्यानु जन स्वरूप प्रधान हमानृतिसय मोक्ष पानेसे समदे होते हैं मिठ १११६। अराव निक्तियक्त समय बादि गरामिक स्वरूप होते हमाने साथ सानृतिसय मोक्ष पानेसे समदे होते हैं मिठ १११६। अराव निक्त समय बादि गरामिका स्वरूप होते हमानुतिसय मोक्ष पानेसे समदे होते हैं मिठ १११६। अराव निक्त समय बादि गरामिका स्वरूप होते हमें स्वरूप सम्बन्निय समय होते हैं मिठ १११६। अराव मिठके समय बादि गरामिका स्वरूप होते हैं मिठ १११६। अराव निक्त समय बादि गरामिका स्वरूप होते हैं मिठ १११६। अराव मिठके समय बादि गरामिका स्वरूप होते हैं मिठ १११६। अराव निक्त समय सादि गरामिका स्वरूप होते हैं सिक होते हमा होते हमा है।

स्वामिकातिकेय और उनके बन्मका भी उल्लेख कविन किया है। कार्तिकेय स्कर क्या हैं? शिववीका नो तूर्यसे भी ध्यिक प्रभाशानी तेब है वहीं धरिनके मुक्से स्वित होकर कुमारके क्यमे प्रकट हुमा है | धरशादित्व हुनवहसूत्रे संप्तृतं तिद्ध तेब. मैठ ११४७ |। कुमारका निवास स्थान देवागिर है, भेषको वहीं वाकर पुष्पाकार वन्यिन्दु बर्गासका घारेश है क्योंकि स्वन्यका जन्म देवागुर-प्रधाममें देवसेनाकी रक्षाके तिर्वे हुमा वा, इन्तियो वे पूत्राको अर्जालके प्रमिकारी हैं। कार्मिटासने स्कंदके मयुरको भी स्मरण किया है। पुत्रके धरितथ प्रेमके कारण भवागी पार्वती कुमारके वाहन मदुरके गिरे हुए चंक्को कानका धनंबार बनाकर पहनती हैं। उस मदुरको पुरायके द्वारा भागन्दित करनेका जी नेषको परामयं है। इस प्रकार खनेक प्रकारसे कुपराजकतन शिवके स्वक्ष्मका निर्देश कार्तिदासने मेध्यूतमें किया है। इस स्वक्ष्मपर विस्तृत विचार करनेकी शावस्थकता है।

कविके धनुतार मेच तो कामरूप पुज्य है और हरने अपने कोपानसर्वे कामको सस्स कर दिया था, इसलिये मी शिव और वृषास्थक मेचका बनिष्ट सम्बन्ध है। बस्तुतः कालिशासका सम्पूर्ण दार्थनिक विश्वान शिवके स्वरूपके पीखे खिरा हुआ है। शिव, पावंती और कुमार कीन है, इसपर सूक्ष्म विचार कर तेनेसे हुम केवल कालिशासके हो नहीं, वरव् धन्य भारतीय साहित्यके सिद्धान्तोको भी सहानुभूतिके साथ समक सक्षेत्र । कासिदास उत्कृष्ट कोटिके प्रवृत्तवादको माननेवाले ये। वेदान्त-प्रतिपादित बहुमको ही वे शिष कहते हैं। बहुमकी शिव संज्ञा वेदोंमें भी कई स्थलोंपर प्रार्ड है—

नमः शस्त्रवाय च मयोभवाय च नवः शंकराय च समस्कराय चनमः शिवाय च शिवतराय च ।। [यजः १६।४१]

यहाँ शिवके सम्भु, सकर, सबस्कर, स्थाभव नाम साए है। कानिदासने शिवकी सबस्क सताका वरावर गुरापान किया है। को बहा वब नोकोंका सविद्याता है, जिसकी सारमस्राक्ति अपने गुरापेन कुत होकर प्रकृतिको ज्वान और उबके विसर्वनंका कार्य करती रहती है, वही सब्ययात्मा, स्था क्या क्या प्रमुत, [रबुक्त रावेश] मृतपति महेश हैं। जिन सह स्वक्योंकी स्तृति कालिदासने सकुतानाके स्थान-स्वोक्त के है है ही गीताम भी है—

भूभिरापोऽनलो बायुः ल मनो बुद्धिरेव च । सहकार इतीय में भिन्ना प्रकृतिरष्ट्या ॥ ७।४॥

[गृष्वी, जन, प्रानि, बाबु, धाकाण, मन बुद्धि धौर घहकार, इन प्राट क्योंसे मेरी प्रकृति विभाजित है।] करिन स्वयम्म, विष्णु भौर सिन, इस त्रिभृतिके प्रदेत भावका भी प्रतिपादन किया है। ब्रद्धाका वर्णन करते समय उन्होंने स्वष्ट कहा है कि वे जिन, ब्रह्मा और विष्णुमें कोई भेद नहीं मानते किमारसंभव २१४]।

कालिदासके दासीनिक मतमें एक घलड खुढ धीर खड़ैत बहा ही परम तत्त्व है। उनकी ब्रिदेव-स्तृतियों उपनिषदोके समान बहुमका सरस धीर निर्भीक प्रतिपादन करने वाली है। रचुव शके दशम धर्मों [१६ ते ३२ तक] बीरसागर-स्थित धवाङ्मनस-गोषर शेवासीन विच्यु भगवानको प्रशाम करके देव लोग उनकी स्तरिक करते हैं।

शिव, विष्णु भौर बहाकि को पृषक्-पृथक् वर्णन कालिवासने किए हैं उनमें भी क्षन्योत्य-संक्रमित भाव भौर पद हैं। शिवका सद्वैत स्वरूप कुमारसभक्के सनेक स्वोकोमे भागा है—

कलितान्योग्यसामर्थ्यः पृत्रिक्यादिभिरात्यभिः।

येनंदं ध्रियते विश्व धुर्येर्यानिमवास्त्रनि ॥ [कुमार-सभव, ६।०६] सिव-विश्वयुरोगुंद [कु॰ ६।०६], विश्वास्त्रमा [कु॰ ७।४४] भीर तथोदिकारसे सन्तरहत [कु॰ ७।४४] हैं। वह सिव क्लिसीकी स्तृति नहीं करता, उसकी सव स्तृति करते हैं, वह किसीकी वन्दमा नहीं करता, उसकी सव बंदना करते हैं [कु॰ ६।०३], वह जगत्का सम्प्रयक्त भीर मनोर्ट्योका सविषय हैं। [कु॰ ६।१७], वासी यन भीर बुढिकी वहीं ग्रहेंच नहीं है, उसको तत्वतः कीन जान सकता है ?

कि येन मुखलि व्यक्तमुत येन विभवितत्। सम्बं विश्वस्य संहर्ता भागः कतम एव ते।। [कु॰ स॰, ६।३२

बहाके महंतका प्रतिपादन करके कानिवास माने बढ़ते हैं। वो मनत पुक्ष लोक-नोकान्तरींका प्रियक्षाता है, वहीं हमारे भारम-ताक्समें प्रतिक्षित है गीतामें विश्वे भारत कहा है [समर्य गरम बहा, गी० =12] उसमें भीर हुदय-देशके स्थित भारमेश्वरमें कोई भेद नहीं है। गीताका क्षेत्र-सेतक विचार कानिदासको माग्य है— इद वारीरं कीन्तेय क्षेत्रसिष्यिभिषीयते । एतचो बेत्ति त प्राष्टु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद ॥ [गीता, १२।१] क्षेत्रज्ञ चापि मा-विद्वि सर्वं क्षेत्रेषु भारत । क्षेत्र-क्षेत्रज्ञयोर्जानं यत्तरज्ञान मत सम ॥२॥

[हे धर्मुन ! इसी सरीरको क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्रको जो जानता है उसे इस शाहत्रको जानने-बाले क्षेत्रक कहते हैं। हे भारता। तब क्षेत्रोमें क्षेत्रक मुक्ते ही समस्ती। क्षेत्र घोर क्षेत्रकका जो क्षान है वही नेरा ज्ञान माना गया है।] इस प्रकार गीताके घलर, क्षेत्रक, तहिंद् धादि सस्द भी कालियाने के लिए हैं—

> यमक्षर क्षेत्रविदो विदुस्तमात्मानमात्मन्यवतोकयन्तम् । [कुमार०, ३।४०] योगिनो य विचिन्वन्ति क्षेत्राम्यन्तरवर्तिनम् । सनाङ्गत्तिमय यस्य पदमाङ्गर्मनोषिराः ।। [कुमार०, ६।७७]

कालिद्यासने उसी योगसाधना-मार्गका वर्शन किया है बिसका प्रतिपादन गीतामे है---'योगाम्यासी पुरुष ऐसे शुद्ध धासनपर धपना स्थिर धासन नगावे जो न बहुन ऊँचा हो न नीचा। उसपर पहले दर्भ और फिर मुगछाला और वस्त्र बिछावे। वहाँ वित्त और इन्द्रियोका व्यापार रोककर तथा मनको एकाथ करके धास-शुद्धिके लिये धासनपर बैठकर योगका धन्यास करे।

काय भ्रमीत् पीठ मस्तक भीर शीवाको सम करके स्थिर होता हुआ, दिशाओंको न देखे भीर नासिकाके भ्रम्न भागपर हिस्ट बमावे। वायुरहित स्थानमे रक्षे हुए दीषककी ज्योति जैसे निश्चल होती है, वही उपमा चित्तको सयत करके योगाम्यास करनेवाले योगीकी भी दी जाती है। योगानु-ष्ठानसे निरुद्ध हुमा चित्त स्वय भारमाको देखकर भ्राप्तामे ही संतुष्ट हो रहता है......।

इसकी तुलना कुमारसंभव [ ३ । ४४-५० ] से करनी चाहिए---

स देवदावदृभवेदिकाया शार्द् नवभ्यववानदत्याय् ।

प्राचीनमासम्मयितिरायसम्मकं स्विमिनं ददर्यः ।।

पर्यक्रमन्यस्यपूर्वकायमुम्मावतं सन्नमितोत्रयास्य ।

प्रवानमासम्यप्रस्ति सम्मावित्रयास्य ।।

प्रवानमामासम्यप्रसायसम्मावित्रयास्य ।।

प्रवानमामासम्यप्रसायसम्मावित्रयासम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्यप्रसामम्

शिव, विष्णु भौर ब्रह्मका भड़ेतभाव, शिव भौर कूटस्थ मात्माका तादात्म्य भौर योग-द्वारा उस मक्षर ब्रह्मका माधात्कार ही कालिदासका दार्शनिक मत है।

#### शिवके द्वारा मदन-दहनका रहस्य

शिव जिस समय धारम-शरथज करना चाहते हैं, उस समय काम उनके मार्गमें किन करता है। उस कामको वे घरणे वराम करते हैं। बोधि-साम करनेसे पूर्व भगवान् बुडको भी मार- सिजय करना पदा था। काम धीर जिवका सम्बन्ध सरयन धरीन्द्र है। कामकी सजा हुप है, वृष्य नाम नेक्का है। नेप ही तृष्यकरि इन्द्रका कामकर पुरुष है, धर्मीत् वृष्, काम धीर सेघ एक ही तत्त्वके नामान्तर हैं। जिस मेधको दूत कल्यित करके यत धर्मने कामोद्रारोका प्रकाश करता है, उसको बारम्बार पराममं है कि वह शिवको प्रसन्त करने भित्तने नज होकर हर-वरण-यासकी परिक्रमा करे तथा धर्मना स्तिय प्रभीर चोष, पशुपतिके सपीत-याजक काममे लावे कामका निष्यह करनेवाले । जिस कामसे किस प्रकाश प्रसन्त हो बक्ते हैं, दक्षका जनतर शिव-पार्वताक किस स्वाद है। यार्वता मृत्युपता नाडोका नाम है। मेधकर हिमानय है, इसोके भीतर सुवुप्ता है। इस मेसदर में खह तक धीर तैतीन वर्ष या धरित-पार्वी है। ये पीर एक दूसरेसे सटे रहते हैं। मेध ही पर्वत है [धर्मीय सन्तर्य]। उस पर्वतके भीतर एक्तेवाली सुवुप्ता पर्वतराजको पुत्री पार्वती है। धरित्रकीरोकी भीतर सुवुप्ता नाडो है। वह तमानि पर्वति किस प्रमाण करता हो अपने प्रसन्तर किस है। सह समित वर्ष होती हुई पुट-वर्षो मेसद्वत हो वार्ती है। इस मेसदर से सीतर पहले देवते, फिर विश्वति वर्णका हो वार्ती है। इस से सीतर पहले देवते, फिर विश्वति वर्णका होती हुई पुट-वर्षो मेसदर बुक्त स्वते नीवकाकार हो जाता है। इस से से से स्वत्य सुपता नाडो है। वह ताडो मित्रक से तेत है। कहा वार्ति होती हुई पुट-वर्षो मेसदर बुक्त स्वते नीविकाकार हो जाता है। इस से से भीतर पुत्र कर कर धाती है। यह ताडो भीतर पहले देवते, फिर विश्वति वर्णका हो का स्वत्य ते नीवकाकार से सा स्वत्य नी स्वत्य स्वत्य त्या स्वत्य से स्वत्य स

१. द्वाविमी पुरुषी लोकं सरकातर एवं च । सरः सवाणि भूतानि बृटस्वादवर उच्यते ॥ गी० १५११६।

भूरा मञ्चानम पदार्थ मरा रहता है वो मस्तिष्णके कोषींमें भी पाम बाता है। इसी मञ्चामय - बुकुन्साफे भीतर दूक सूक्ष्म विवर है वो तीवेत क्रप तक झामत रहता है। सुपुन्साके बाई और इस मीर दिख्य और पिगला ताम की नाड़ियाँ हैं वो सुपुन्तासे सबद रहती हैं और सहका आक्तंसे मैतती, हुई बन्तमें कराकस्य धाझावक्रमें सुपुन्तासे मिल जाती हैं। ये नाडियाँ सब प्रास्त्रकी वाहिका है और पार्ट्स क्रियां स्वयं प्राप्ति वाहिका है और पार्ट्स क्रांत्रका स्वयं प्राप्ति वाहिका है और पार्ट्स क्रांत्रका है। ये नाडियाँ सब प्रास्त्रकी वाहिका है और प्राप्त हो बीवन-तत्त्व है।

१. मूलाधार [कौन्सीनियल रीजन]—इसका सयोग गुदासे है। इसमे बार पर्व (बर्टि-मल) है जो कि ऊपरके पर्वोको घरेशा छोटे भीर सपूर्ण दक्षामे हैं। वे बारों पृथक पृथक स्पुट स्वक्यके न होकर एक ही मस्सिप्त प्रतीत होते हैं जिसे अध्येजीमें कौनिसस्स कहते हैं। कीकता म्रास्त-मी यही म्रात होती है। कुनिलनी जिक यहीं निजास करती है। शिव-पार्वतीके विवाहमें कुन्दिलनीको जगाकर ही बहुगड या मस्तिष्कमें ले जाते हैं। इसीको योगकी परिजाबामें सर्पिशी कहते हैं क्योंकि यह विधिशीको जीति कृष्टन मारकर सोई रहती है। मूलाधारमें पृथ्वी तत्त्वका स्थान है।

२. स्वाधिष्टान[ सेक्स्त रीजन]—इसका बिध्छान लियमे है। इसमे वीच पर्व हैं। ये वीचों भी एक ही मस्थिमें जुड़े रहते हैं जिसे मैंबेजीमें सेक्स कहते हैं। इन्ही दोनों मस्थियोंके ती वर्जको निकालकर धार्मुनिक शरीर-चाल्ली, मेस्टब्डमें २४ मस्थियोरोकी गराना करते हैं। यर भारतीयोंने इस ग्रातिको तेतीस वर्जीसे युक्त ही माना है। स्याधिष्ठान वक्तमे जल-तस्वका ब्राधिष्ठान है।

 सिंखपुर [लम्बर रीजन]—इसका स्थान नामि है और मेल्बंडके इस भागमें ५ वर्त हैं। तेज इसका तरव है। इन तीन चक्कोंका मेद कर लेनेपर योगी विराट् भावसे युक्त हो जाता है, उसकी मोह-निहा दूट जाती है।

४. श्रनाहत [डोर्सल रीजन]—मेरुदंडमें १२ पंत्रीवाला यह चक्र हृदयमें स्थित है। यहाँ वायु तत्त्वका स्थान है ।

४. विशुद्ध चक [सर्विक रीजन]। इसमे सात पर्व ई धीर यह धीवाये स्थित है। यहींसे माकाधनुस्पक शब्दका जन्म होता है। इसके मेद करनेपर योगीको झाकाध तत्त्वपर विजय प्राप्त हो जाती है। ६. पाजाबक—यस्तिएक प्रदेशके भ्रूमध्य या निकुटीमें बोगी इसका स्थान मानते हैं। यहाँ सुकुम्साका धन्त हो जाता है। यहाँ मन, बुद्धि धौर धहंकारका निवास है। इसी स्थानपर ज्ञान-चल्लु है जो तृतीय नेष है। यही शिवका बास है।

जब योगी पाँच चकांको तिद्ध कर लेता है, तब उसे काम-बाधा नहीं सता सकती । शिवके सिये कासियासने कहा—"धकरहार्य मक्करच निष्कृत्, प्रवाह महत्तके निज्ञहके कारण कर या सीन्यर्य उनके विज्ञहके कारण कर या सीन्यर्थ उनके विज्ञहके होते हुँ सकता । यहने सिवके प्रवाह कर इतता है [अस्मावधेष' मन्तर्य क्यारे] तमी वे पार्वतीके माथ विवाह करके वडानन कुमारको जन्म देते है। श्राज्ञा-वकसे असर सहस्वस्य-कमस [मेरेक्स गीजन] है जहरीय साक्षात् विज्ञ निवास करते हैं।

कुमारका जम्म शिवके स्कन्दित नेजमे होता है। यह तेज पार्वती स्पी सुपुन्तामें <sup>9</sup>निजिस्त होकर कमशः ख्रमोरें चको के द्वारा पुष्ट भीर जानित होता हुमा स्कन्दको जन्म देता है जो देशी कारण छह माताओके पुत्र या वाच्यातुर कहे गए हैं। कालिवातने मेकबूतमें स्कन्दके जन्मका रहस्य सत्र कम्में निज दिया है—

तत्र स्कन्दं नियतवसति पूच्यमेची इतारमा

पृथ्पासारै स्नपयत् भवान्व्योमगंगाजलाई: ।

रक्षाहेतोनंबर्गाशभूता वासबीनां चमुना-

मत्यादित्य हुतबहमुखे संभूत तदि तेजः ॥१।४७॥

[वही देविगिरियर बसनेवाले कुमारको धपना धभ्र-पुष्पासक कम बनाकर धाकाशगगासे सीची हुई पुष्पतृष्टिले स्नान कराना। देवलेनाकी रक्षाके हेषु पावकके मुखसे सचित सूर्यमे भी अधिक प्रभाशाली गिवका तेज ही कुमार है —

भ्रत्यादित्य हुतवहमुखे सम्भृत तद्धि तेजः ।]

यही स्कत्दकी परिभाषा है। हुत्वह सर्वाद् सनित नामक सुपुस्ताके मुखसे मूपेसे भी प्रविक प्रकाशित विवका तेव ही स्कत्द है। कोशोमे स्कन्यकी पत्नीका नाम देवसेना है। इत्तिदोकी सारित्यक धौर तामसिक दुत्तियोंका इन्द्र देवासुर-सदाम है। जब सतोपुत्ती इत्तियों कामसे हारने समसी है, तब वे गमार्थम बेठे हुए विवसे प्रार्थना करती हैं कि वे उन्हे एक सेनापित हैं। देवीन भी सही कहा है—

१ मुस्मन । सुम्म = मानन्द्र । युग ज्ञानिवर्षे भारते सुम्म बनता है । बट्चक मेदके दरवाद स्कृत अम लेता है । जोकमें स्कृतका सम्पन्न झः की सस्वासे है—क्दानन, स्कृत-क्छी । च्यावाचकका जो चित्र श्री आर्थर परेसनने दिया है उत्तमें कुमार क्दानन दिखाए गए है ।

९ बर्ज्य सुनुष्या नामांने की रहते हैं। सरोर-विकासमें सुनुष्याचे योच स्वामाविक विभाग हो तर है, ब्रद्धा सबसे जरा है जहां सुनुष्या (अवाकाल कोई), कीच रूज (जैशनस प्रोरामिन, कर्यात् वर्षे हैंहें) में होती हुई मिस्ताब्व वा काक्षावार्थ पेतन जाती है। इस पोच क्योंकी सातिव्यव्यक्ति नावियोक्त समस्य असरा: गुरा, सिंग, नामि, हरव कीर कोडो है। उद्यादरायके लिये मणिपूर चक्र मानि देशका निवन्त्रय करता है पर तकाल स्थान समस्या में ही है। इसी प्रकार सम्यान मी है।

तदिच्छामो विभो स्रष्टुं सेनान्यं तस्य शान्तये । [कुमार०, २।५१]

[ उस समुरको परास्त करनेके निये हम लोग एक सेनापित चाहते हैं। ] गिवजीने मदनको सम्म किया, तदुपरान्त उमाकी तपस्यासे मुखु-एग नाई-द्वारा योगकी साधनासे शिव कौर पासंतीका विवाह हुमा प्रवर्ग, तदुपरान्त उमाकी तपस्यासे मुखु-एग नाई-द्वारा योगकी साधनासे शिव कौर पास्तीका विवाह हुमा प्रवर्ग, विवाह से सुकता को नियं के साधनासे उसे कोई सम्म नहीं रहता। जो इतियों सीर सबोको मय तहीं रहता। जो इतियों सीर सबोको मय तेती हैं, वे ही प्रवाके कमने रिवक पार्थ [ परिवर्ष साधु ] होकर रहती हैं। 'धरवादित्य हुतवह-मुझे सभुत नद्धि तेत्र.' को सममनेके नियं तीनो नाडियोंके नाम जान तेने वाहिएं। मुखु-एगा चयहिन सक्या, सरवती, लोडित-दर्गा। इडा—चन्द्र-सक्या, गाम, सतीपुणी, समुत-दिवहरा, पीत दर्गा। पिनना चुम्प-सक्या, नैवमवर्णा, रौडारिसका, विवारी, पश्चा, राजवी।

मुगु-एगाका नाम बिह्न या हुतबह है। इसीये घरना तेज हवन करनेने शिव यज्जा कहलाते है। साधनामे पुरस्का तेज इसी बिह्नके मुक्तमे मचित होना ग्हता है और जब छहाँ चक्रांका भेद पूरा हो जाता है तभी उस कुमारका बच्च होना है बिमकी घरधशतामे देवसेना कभी नहीं हारी। पुरमागेके घरनाए कमार वे हैं को खाजना बद्धावारी हैं।

सहलारदलमें जो जिब है वे ही झक्तर तत्व हैं। वहीं समस्त बद्धाइकी बिन्-िति हैं। मूलाबार बक्रमे बित्तपीठ हैं बहीं व्यक्तिको बित्त निवास करती है। शक्तिके तीन कोए कहें गए हैं-इच्छा, जान और क्रिया। इन्होंका नाम विपुर है। उनके मन्यमे बननेवाली बित्तकी शब्दगत कल्पना सर्दि है। इसी विपुर या विकोशार्य कुटक मारकर शास्त वसनेवाली शित्तको शब्दगत कल्पना सर्पिशीकी है। इसीसे शिवके शरीरमे मुख्य निपटे न्हने हैं झोर शिवको झिहबनय बारस्य करनेवाला कहा गया है। कानिदासने कहा है—

> हित्वा तस्मिन् भूजग-वसर्य शम्भुना दत्तहस्ता। क्रीडार्शले यदि च विचरेत् पादचारेग् गौरी ॥ | मेघ०, १।६४ ]

मूनाबारमे यह सर्पिणी शिवरूप ज्योतिके सारों छोर लिपटी रहती है, परन्तु प्राज्ञा-सकसें पहुँचकर जब जिव-पार्चतीका सयोग हो बाता है तब यह कृष्टिसनो पूरी खुल बाती है, मानो जिवजीने प्रपोन पर्ववनयको त्यांग दिवे हो। वहांतक धरीरहाइक्को प्रपास करनेका विषय है वहाँतक दि प्रकार विकोशातिका सांतिक रूपको प्राप्त करने । मानस-प्रत्यक्षाते सम्बन्ध रहे ने मानस-प्रत्यक्षाते सम्बन्ध रहे ने वाला देखा योगपहाँ धर्मा है।

पेन्ट्रप्य नार्श-जालकी रचना सम्बन्ध जरिल है। उन तन्-जगृह, घरंटक:कि-टुब्बो ब्योर प्रतंत्रकोंने घांटत गोनेवान संदित्तासक तथा संक्ष्मात्मक आर्थक। टॉक-टॅब्ब पत्र साथक नहीं तथा ६०१ है। कुछ सार्थ्य नहीं पदि सारतंत्र योगं भ्यानने स्थला सवय कर मंद्र हो। यह सो शतरू दक्क्ता चांचर कि जेत्रताक त्रा भीतिक साथा है वह उनसे बहुत जोड़े स्तर सा सहस्थल प्रांच्य करता है। कुछ त्या मोमास्त्रम एक्टमें पंतनाका साथाद न यक्त उत्तरी सत्त्रकों हो संदिष्ध मान बैटर्ज है। चंत्रना [अद्यामक राक्ति] मनोविस्त्रानसे स्थल न पहले हैं, भीतिक प्रचारों उसका स्वयं स्थान है।

द्वारा ही हो सकता है। ज्योति या तेज:-स्कृतियके बाकारका धिवासिय इसीका प्रतीक है। शिव इसी धातिके त्रिकोरण या त्रिपुरकी विजय करते हैं, इससे उनकी संख्वा त्रिपुर-विजयो है। मेरवर्ड रूपी पर्वेतके सिरोप्त उसकी कु एक बदकाका नाम कैलास है। मेरव्डंडका उक्तवं सिया ही कैलास है जहाँ पाजाचक है। यहाँ कैलासपर ही ध्रयकापुरी है। कालिदास कहते हैं कि यहाँ कामदेव स्वपने वापपर शर नहीं बढ़ाता---

मत्वा देवं वनपतिससं यत्र साक्षाइसन्तं।

प्रायक्षाप न बहुति भवान्मन्मयः षट्पदच्यम् ॥ [मे०, २।१४]

[कैनासके उरणंगमें वसी हुई धनकामे शिवका साधान् निवास जानकर वही कामको प्रपना भौरोंकी बोरीवाना धनुष काममे नानेका साहुल नही होता । ] ठीक भी है, धाझा-चक्र-तक सिद्ध-प्राप्त योगीको कामवाधा नहीं हता सकती । इसीलिये यहाँ हिमालयमे ही किन्नरियाँ मिलकर चित्र-रिवयको गीत गानी है—

संसत्ताभिक्षिपुरविजयो गीयते किन्तरीभिः। [मे०, १।६०]

वही पनपनिका यश किल्मर गाने हैं क्योंकि शिव और धनपतिमें सक्य-भाव है— उदगायद्भिः धनपनियशः किल्मरैयंत्र सार्धम् ॥ मि०, २१० व

षनपति कुबेरका धनुषर यक्ष धवसर पाने ही अपने कामरूप पुरुषको यिवकी उपासना करनेका घाटेश देता है। पार्वतीकी संज्ञा गुहा, स्कन्दको गुह सौर पक्षोंकी गुद्धक है। इससे भी इनके परस्पर सम्बन्ध का मकेत पिनता है। यक्ष कामको मूर्ति है। उसके नेत्रीसे ही कामदेव टफ्का करता है। इस प्रकार कामसे भरा हुआ पुरुष घवस्य ही गुद्धक या रक्षा करने योग्य है। वह घपभी रक्षाके तिये उस देवकी शरणमें बाता है जिसने कामको भस्म कर दिया है, तथा किर जिसके सर्वाजिन क्ष्मसे सेनानी गुहका जन्म हुआ!। शिवजी पिनाक-गारिण है—

बरूप-हार्यं मदनस्य निग्रहात् विनाकपारिए पतिमाप्तुमिच्छति । [कूमार०, ५।४३]

पिनाकको शिवका धनुष कहते हैं । निरुक्तमे पिनाकके प्रयं है---

रम्भः पिनाकमिति दंडस्य । , तैगम कांड ३।४ )

ग्रथीत रम्भ ग्रीर पिनाक दंडके नाम है। वही यह भी लिखा है-

कृत्तिवासाः पिनाक-हस्तोऽवततधन्वेत्यपि निगमो भवति ।

पिनाक नाम मेनस्टंडका हो है। यही जिवका बनुष है। इस इंडाकार बनुषकों दो कोटियों, सिरे हैं। नीची कोटि मूलाबार चक्रमे हैं। वहाँ वो कृडलिनी पढ़ी हैं, उसीको पिनाककी प्रत्येचा कल्पित करके उसके दूसरे सिरेका जिव साम्रा-क्षमों से बाते हैं। यही बनुषकी प्रत्येचा चढ़ाना या ध्रवतत-बन्ता होना है। प्रात. बनुचोकी प्रत्येचा खुला रहती है धीर वे दड़कार होते हैं। यो पुरुष बनुष पर चित्रन [ डोरी ] चड़ा सकता है, वही उस बनुषका स्वामी माना जाता है। पिनाकको सबसे प्रवस विवने सधिक्य किया, इसलिये वे ही उस बनुषक स्वामी हैं।

१ शहित रकाने देशनेलामिले गुड़ा । इ. कामा अविज् नस्य स कवा । [आसुनी दीवित ] [ देवसेनाको जो रक्षा करता है वह गुह है और जिसकी अविजीने काम मरा रहता है वह वच है ।]

शिवजीकी संज्ञा संडपरस् है---

वृतेशः संवयरशुनिरीशो गिरिशो मृडः । [ग्रमरकोव] भीर यही संबा भृतुपतिकी भी है। भृतुपतिकी सजा क्रॉबदारण कालिदासने ही दी है-हंसद्वारं भृगुपतियशोवस्मं यत्वतैश्वरन्भ्रम् [मे०, १।६१] । कोश्वदारस् संक्षा स्विमकार्तिकेम की भी है। इस प्रकार शिव, भृगुपति भीर कुमारका सम्बन्ध भी स्थापित होता है। शिव भीर कुमारकें कोई भेद नहीं है क्योंकि शिवका ही तेज कुमार है,। यह भी प्रसिद्ध है कि कुमारकी उत्पत्तिमें किसी स्त्रीके गर्भकी सावश्यकता नहीं हुई। वस्नुतः कालिबासने कुमारको सम्निके मृत्रमें सभृत तेज लिखा है। फिर को पिनाक शिवके पास है, वही अजगव नामक शिव-धनु अब परशुरामके पास भी था। इसः प्रकार इन तीनोंने सन्बन्ध प्रतीत होता है। योगकी साधनामे बट्चक्रके भेदनके समय प्रास्को जिसा राध्यमें होकर सुयुम्ला मस्तिष्कमें प्रवेश करती है वह द्वार ही क्रॉन-रम्ध्र है सुयुम्ला [स्पाइनल कौडं] ब्वेत भीर विभूति वर्ण पदार्थकी बनी हुई नाडी है। वह मूलाभार चकले उठकर, भागेके चार चक्रोंने होती हुई विश्वक्ति-चक्र [सर्विकल रीजन]को पारकर मस्तिष्कमें फैल जाती है। सर्विकाल रीजनके प्रथम अस्थि-पर्वतको अधेजीमे ऐटलस कहा जाता है, जो अपने ऊपर भाकाश या चुलोकको उठाए हुए वा। यहींसे सुचुम्ना नाडी स्पाइनल बल्बमें होकर मस्तिष्कमें जाती है। इसलिये क्राँच पर्वत ही स्पाइनल बल्ब है जिसे मेडूला ग्रीबलॉगाटा भी कहते हैं। इसीमे क्रौंचरन्छ या बडा छेद है जिसे घंग्रेजीमें मौगनम फोरामेन कहने हैं। इसी विवरमें तियंगायामके साथ प्रयात् तिरखी अक्रकर सूयुम्ला प्रवेश करती है। कुडनिनी शक्ति जिस समय मूलाधारसे जागकर शिव नामक माज्ञाचक्रमें जाती है, उसे भी इसी द्वारमें होकर जाना पहता हैं। इस रन्ध्रका दारला करना भृगुपतिके लिये बडा यद्यस्वी कार्य है, इसीसे कार्लिदासने इसे भृगुपतियशोवतमं [मे०, १।६१] कहा है आलेयादि या हिमादि सर्वात् पर्ववान् पृष्ठवंशके उपांतरमें ही यह क्रौंचद्वार बताया गया है। भृगुपति, शिवका नामान्तर है। क्रौंच-शरख, खंड-परशु, कुमार, भूगुपति, और शिव ये एक ही चैतन्यके नामान्तर हैं जो विशेष गुरुकि कारण कल्पित किए गए हैं।

कोजबारने तुरन्त पाने गुफ्त कैनास ही लहा है [२०, १:६२] । योगकी परिभावामें विद्युद्धि-कको पनन्तर भाजापक है नहीं शिवक्य ज्योगिका प्रकाश है। जूलाबार-चकते योग-सावनाके किये जिन तुरका धारम्भ होता है उसकी सिद्धि होनेपर सिवबी वज्य-महुद्दास करते हैं, वही मानो गुफ्त कैनासके रूपमे बनीजूत हो गया है

#### राशीभूतः प्रतिविनमिक व्यव्यक्त्यादृहासः [३०, ११६२]

इसी नैलानका नाम रक्तांगरि है। यहाँ एक मास्तन्तर है। उसपर विषयो, गोरीके साब-मारोहण करना वाहते हैं। मेयको चाहिए कि वह स्तविक्तान्तंवलोबः [क्यमे व्यवस्थको मीतर रोक स्वनेवामा] होकर प्रपने गरीरको सीडी क्लाकर विषयो वहाँ मारोहस्य करनेवें सहायदा दे।

शासमातुरः शक्तिथरः कुमारः स्त्रीचदारकः। श्रमरकोषः ।
 कैलासे भनवावसं स्त्रीचः स्त्रीचोऽसिथीयते इददारावसी ।

नेत्रों हि भाषादमावतो इरस्वैव मूस्केतरांभित्यकः । [ब्रह्मिनाव], क्षवीत् वह तेच संकरका सावात् मूर्यन्तर हा है ।

इस मिलिलट का योग-यन्त्रीमें विश्वय वर्षान है। पालुका-पंचक नामक तन्त्रयोगके सन्त्रमें मारिपरिक्षी-वरी-महिमा कही गई है। सिर्ताल्कमें वो एस. चिन्यस सहस्रदनकास है उसमें स्थक-स्था विश्वरील है। उस विकोलमें मिलिपरि है, उत्तर कुम स्वतादिक स्थान प्रमानस्य त्रास्त्रक सुवानस्य प्रमान प्रमान-पुक्तके-स्थोग क्या विषय-गीरि विरावते हैं। वेपदूर्तमें कामक्य पुरुवको त्याम्वास करके शिव उस गिलित-पर चड़ते हैं। इस गिलितटकी प्रमा तडिच्छितको सवानेवाली है [ब्हु सिर्वावक्रमारिस-पर्यात्राम परिकारकामम्]। कालिदाको न केस्स कौपराधके प्रमात स्थानका ही वर्णन धानवक्ष सबस्त्र, सर्च वहाँके विश्वरका भी नाम निवा है। इससे उनकी चोन-परिमाशका सकेत स्थान वर्षा

भंगी भवस्या विरचितवपुः स्तम्भितान्तर्जलीयः।

सोपालत्व कुरु मिल्तटारोहलायावयायी ॥ मि०, ११६४]

[हं सेप । तू माने बढ़कर मपना जन भीतर रोककर शिवके मिंगुतटपर चढ़नेके सिये सोपान बन जाना ।] इन वर्णुनोमें किबने काव्यके साथ-साय योगशास्त्रके उस मृतुभवींका भी गृढ समन्वय किया है।

मिलनायने की अरील [मे॰, १।६०] का घर्य बताते हुए धुम्मु-स्ट्रस्यका पवतरस्य देकर लिला है—

कैतासः कनकादिश्च मन्दर्गे गन्धमादनः। क्रीडार्थनिर्मिताः शभोवेंवैः क्रीडाइबोऽभवन्॥

[देवताभ्रोंने शम्भुकी क्रीडाके लिये कैलास (रजतादि), कनकादि (मेर, बुमेर, हेमीगिरि, बङ्गा-रजतिगिरि), मन्दर भ्रौर बन्ध-मादन गर्वत क्लाए थे, इसलिये ये सब क्रीडावील कहलाते हैं।]

मेर पर्वत या नेक्टंड धौर उन्नीके सभीप-स्थित क्षीडाणील कैसासका परस्पर सम्बन्ध स्वयद होता है। कैसातकी खुरुर्तित ही कीडा-स्थान है—कैमीना बहुइ: कंपन् [तास बसुइ: स्वया गृहे: स्वय

१ बीदांश महामन्त्र— स्विवर्षे हुँ—वभी शिक्षकी कोर संवेत करता है। कारी। [हानकी पुरी, बिवर्क सब} में मांख्कर्षिका बाट है कहाँ बहावेसे अक्बा-प्राच-व्यानेसे मोच होता है। मांखकर्षिका— सक्तारदल सबसबी कविका।

भूरे और इतेत दो क्योंके संबोधके कारण कुरवालियोको लिला या विषय नाम दिया प्रवाहि।
 मैं मैटर और झार मैटरके मिलनेसे नित्र वर्ण बनता है—देखिए कार्यर पक्लेन इत 'सर्थेट पावर', पादुका पंचक भाग, प्रष्ट १९४।

भी सिष्य्य किया था। यहींसे काम-पुरुष उठकर कैनासकी गोदमें बसी धनकाको जाता है। मेस्टंबकी एक कोटियर धिव धौर दूसरीपर राम हैं, इन्होंके बीचमे यह धनगव धनुष तना हुमा या धनतत है। कुण्वनीके विराहनों सहस्रार पय बके हुए है। कुण्वनीके विवर [स्पाइनक कोनस-के धन्तर्यत स्पाइनक केनाना] से तात्ययं उत मार्गते हैं निवके द्वारा मुनाधारमें शिवनों के कार्यर प्रमाधार है। विश्वरीके भीतर से स्माध्य कुण्वनित्तरी अबृद्ध होकर उमर चत्रती हुई विवते सिम जाती है। विश्वरीके भीतर से समाधार हो। विश्वरीके भीतर होता है, वैसे ही चित्रिक्ती और सहस्रवस्त तथा डाव्यवस्त कम्मका सम्बन्ध है। विश्वरीके हो। वही वह स्परनास्मक शक्ति है जिससे सत्तर चना होती है। इसीकी इच्छा, तान भीर मायामयी त्रियुशासिका पूर्ति जीवों [पुष्टों] मे सत्तर, रव और तम कभमे प्रकट होती है। उठीके ककोच धौर प्रकर्षके कुण्यत्ये कोडा-सरीर बनता हैं। इस्वेदमे इसी धादित शक्तिके घाठ पुत्र वता, मन, बुद्धि], कुण्डानिनी-किपरी। उमा धौर शिवकी बीचमे पत्कर उनका विवाह-सम्बन्ध स्वर्य करते हैं। वह शिवरानी किपरी उमा धौर शिवकी बीचमे पत्कर उनका विवाह-सम्बन्ध स्वर्य करते हैं। वह शिवरानी स्वर्य विवाह रचाया जाता है तब ये साती कृषि विवाह-सक्ते धम्पतु विवाह स्वराया जाता है तब ये साती कृषि विवाह-सक्ते धम्पतु हैं। हिष्त हैं। इस रक्तमं यदि इनकी स्वन्नित सीर सुमाधीबाँ होगा तभी यह सम्बन्ध हो स्वर्य हो स्वर्य के इत्तरे हैं। इस रक्तमं यदि इनकी स्वन्नित सीर सुमाधीबाँ होगा तभी यह सम्बन हैं। विवाब कहते हैं। हो विवाब कहते हैं—

विवाह-यज्ञे विततेऽत्र यूयमध्वंयव पूर्ववृत्ता मयेति । [कुमार०, ७।४७]

[विवाह-यज्ञका वितान होनेपर पहले ही मैंने खाप क्षोगोको धपना धष्वर्युबना कियाया।]

मेषदूवर्मे पित्रके बाहन वृषका [१।४६] और कुमारके वाहन समूनका [१।४८] भी उस्लेख है। बुष या इन्द्र, इन्द्रियोकी विक्तका कारण है। पाणिति भी इन्द्रिय-वाक्तिकी खुल्पिक इन्द्रसे ही करते हैं [१।२।६३] वृष, इन्द्र भीर कामका घनित्र सम्बन्ध है। विवजी वित्त समय तीसरे नेक्से उत्पन्न सानिसे कामको मस्म कन्देते हैं तब मानो वे वृष्ट [काम] पर झानोहरा करते हैं। इस वृष्टर सारोहण करनेके निये वे कुम्भोदर सिंहको सहायना तेले हैं, यसा

कैनासगौर वृषमारूरक्षोः पादापंगानुबहपूतपृष्ठ ।

भवेहि मां किकरमहमूर्ते कुम्भोदरं नाम निकुम्म-मित्रम् ॥ (रबु०, २।२४) [कैसासके सहण सुभ्र वृषपर धारोहण करनेकी इच्छासे जिसकी पीठपर पर स्थकर शिव

्किसासक सहय शुभ्र कृषण भाराहरूल करनेकी इच्छासे जिसको पीठपर पेर स्थकर शिव चढते हैं वह मैं प्रष्टमूर्तिका किकर कुम्भोदर नामका सिंह हूँ।] कास-शक्तिका वर्रान गीतामें भी यही है—

महासनो महापाप्मा विद्वये निमह वैरिराम् ।

[कामदेव बढ़े मोगवाला है।] काम धीर रसनाका सदा साथ है, क्योंकि जो जलतस्व

१ श्री वितिशक्तिक पारमेक्शी काम-किया नाया शांकि विश्वकर्षा अंगश्र शिक्षादिव स्पूरिया महीचक्रकर्षा-सम्बन्धकार्यकर्षामेक्ष श्रीटा शर्गार श्रवित (सन्दर्भकाष १०३७)। मृत्युव योगी अपनी चित्र शक्तिके स्थारमे ही मन जमरकी श्रविष्ठित जाना। है (अर्वानक्षासान्य)।

२ बन्द्रियमिन्द्रशियांमन्द्रदृष्ट्यमिन्द्रसृष्ट्यमिन्द्रदश्चर्मात वा । [ अध्याप्यायी, ४ ।२।१३ ]

स्थापिष्ठात-सकका धाषश्याता है, यही जिह्नामे बसता है। वृष्यर चढ़नेके लिये कुम्भोदरकी पीठ-पर पैर रखना धावश्यक है। स्कन्दका थाहन मयूर है। हम बता चुके हैं कि स्कन्दका सम्बन्ध छन्ती सक्ष्मावे हैं, उसका वाहन मयूर भी क्दक स्वर सवायीं है। इपंक्ष्ण कुम्हामितीका स्वामाविक वेर मयूरते हैं। परन्तु विवकी साधनावे जमे हुए कुमारका बाहन होकर मयूर, कुम्बिमतीका क्यों सींपर्योक्षा मित्र हो जाता है। विवक्ते कुरुव्यमं सीच धीर बीर वेर त्यान कर बसते हैं। तालायं यह कि पहने मनुष्य कुम्बिलीके यथायं स्वक्ष्मको न जावकर उसे विनाशकारी मार्गमे लगाता है पर 'कुमार' स्कन्दके जनके पत्रवाद वह धरने घट्चक्रोके सवसपूर्ण विनियोगको जान जाता है। कामका सम्बन्य रेतरे हैं, कामका निवाद स्वाधिष्ठान-सकसे है। इसी खक्रमे जलका निवास है, जैसा कहा है—पाप रेतो पूला शिक्षम प्राविशत् [एतरे य । १२१४]। धापुर्वेदके मति वीर्षका जलतत्त्वसे सम्बन्य है। निरुष्टमे तथा सस्कृत साहित्यमे भी जलके ही विव धीर प्रमुत वो नाम है। परीरस्य रेत, हिस्थके सवान भास्वर तेजवाला है। जिस समय देशे हित्या प्रासुरी वृत्तियोवे देशे रहती है, उस समय रेत, विव स्वक्त होकर सब इन्द्रियोक तेजको बीर्ण कर रेता है। उस विवको सहने, रचाने धीर धारए। करनेकी धिक्त किसी डन्द्रियाधिष्ठाता देवतामे नहीं है। जतकत विव विपको नहीं यो ते तवतक इन्द्रियकमी देवता उसकी लगरोते द्वात है कुमी वी तवतक इन्द्रियकमी देवता उसकी लगरोते द्वात है कुमी वीरो तवतक इन्द्रियकमी विवत्त हमी त्याह वीरो देवता विवार कुमी हो निवार किसी किसी हम्मियोक हो है —

> जरत सकल मुख्दृन्द, विषम गरल जेहि पान किय। भजसिन तेहि मतिमन्द, को कृपालू शकर-सरिस ॥

धिव ही योग-समाधिके कारण उस विषका पान कर सकते हैं। पौषों चक्रोंकों भेदकर जब पहले शिव इस रेतके टुर्विषष्टा लेखको विश्वट-चक प्रवीत् कठमें स्थापित कर लेते हैं, तभी सब देवता अभूतका भाग पाते हैं। शिवके विषपानके परचात् वही रेत अभूत रूप होकर इन्द्रियोंके प्रात्म-लेखका संवदंन करता है। शिवका विषपान प्रकारान्तरसे योग-सासनाके फलका वर्णन है।

यक्षने मेघसे एक काम और लिया है —

नृत्यारम्भे हर पशुपतेराद्वंनागाजिनेच्छाम् । शान्तोद्वेगस्तिमतनयन दृष्टभक्तिभंबान्या ॥ [मे०, १।३६]

[हे मेच ! सारफालके समय नवीन जपा-पुष्पकी लालीके सहस रिक्तमासे सम्यन्न भपने मंडलको शिवकी भुवाभीपर इस प्रकार तान देना कि अपने नावके आरम्भसे उन्हें गजासुरको गीली लालकी इच्छा न रहें । उस तेरी शिव-भक्तिको उस समय पावंती भी निष्वस नयन होकर देखेगी ।]

संक्षेपमें तन्त्रके प्रनुतार इसका प्रश्नं यह है कि जिस मुलाधार चकका पृथ्वी तत्त्र है उसमें एक सामुंड गणाकार ज्योति है जिसकी पीठणर शिव-तेन्त्रके चारो और वित्तत कुण्डितनी स्थित रहती है। जिस समय योग-साधनकी इच्छात्ते [तृत्यारम्भे] शिवजी इस चक्रको भेदते हैं, तब इस गजकी मानो मृत्यु हो जाती है। जिस व्यक्तिने कामको वसमें नहीं किया है ऐसा कोई व्यक्ति इस गजकी परास्त नहीं कर सकता।

वड्त्र सवादिनीः कका द्विमा निन्ना शिसंदिधः । ग्यु० १।३६

पर्व मयूरा बदा। - इति मातगः॥

भ्राप्ता-वक्तमं प्रत्युवका प्रत्यक्ष होता है। वहाँ ही वर्ग्याकार ज्योतिका वर्णन होता है। यहीं मूर्यं, पन्त, पीर अध्निक तील विश्व हैं विनके नामान्तर शिव, विन्यु और बहुत तीन-पन्तेमें प्रतिक्र हैं। यहाँ क्षावकको वन्त्रकों किरतों से उपक्रनेवाली सुच्योक बाल्यावका बागवं निसत्ता है। वर्षो- सिवे विवादी स्ववादी स्ववादी हैं। योग हो पी पी प्रतिक्र हैं। योग हो पी पी प्रतिक्र हैं। योग हो पी पी प्रतिक्र करका वा विस्तार विद्या प्या है। विषयुरास्त, त्या ते जीने इक्ष बढ़ाकर व्यवादीक स्वयोदी स्वयोदी प्रतिक्र है। काल्यावादीक स्वयोदी प्रतिक्र हिता है। काल्यावादीक स्वयोदीक स्वयोदी स्वयोदी स्वयोदी स्वयोदीक स्वयोदी स्वयोदीक स्वयोदीक स्वयोदी स्वयोदीक स्वयोदी स्वयोदी स्वयोदी

न सन्ति वाषार्थ्यविदः । पिमाकिनः । [कु०, ४१७७] न विश्वमृतौरवकार्यते वपुः । [कृ०, ४१७८]

[शिवके स्वरूपका ठीक-ठीक निर्वारण कीन व्यक्ति कर सकता है!] पायुपतशास्त्रमें शिव, विच्यु भीर बहाकि भईतको मानकर बीवारणके साथ परम चित्र शक्तिका तादास्य दिखाया है। वह चित्र-शक्तिक्य परमहंस शिव सहस्रार-पर्भ प्रतिपिठत है। उस पर-विच्नुतक पहुँक्षेके। मार्ग, मोग-साथना-श्रारा कुंडिसतीकी बनाकर बहादिमें के बाना है। बबतक बुक्केतु, कृषाक्रम्य, शिव-क्य सामाके दर्गन नहीं होते, तबतक काम-बाधा चित्त-तृतियोको प्रयोग्नली रखती है। कृषपति शिवकी साथना धीर भक्ति [मैच २१।४६] प्राप्त करना प्रत्येक कामक्य पुत्रके किये प्रत्यास शाववयक है। कातिवातके मनुसार योगके द्वारा परमाय-सजक परम-ज्योतिका दर्शन करना श्री बीवनकी परम किट हिं।

योगात्स चान्तः परत्मात्मसंत्रं इध्दवा परं ज्योतिरुपारराम । [कुमार०, २।५८] शिवके स्वकंपका गंवार्यं ज्ञान ही कालिदासके दर्शन और काम्य-सामनाका ज्ञान है ।

जीव कार्य है, इसका नाम पहा है। हैश्तर कारण है, वहां पशुपति है। पशुपति निश्वकी समाधि ही योग है। सगत, विमृति, न्यान भादि व्यश्यवां-विधि है। मोच इसका प्रयोजन है। अस मोचका कल दुःखका करत है। यहां मेंग्रेपरें पाहुपत-शास्त्र है।

# महाकवि कालिदासकी उपमार्त्र्योका

## मनोवैज्ञानिक अध्ययन

[ श्री पी॰ के॰ गोडे, संब्रहालवाध्यक्ष, भाडारकर भोरियष्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना ]

संस्कृत-साहित्यका प्रत्येक विद्यार्थी उस स्त्रोकसे पूर्णतः परिचित है जो 'उपमा कानिदासस्य' से भारम्भ होता है—

> उपमा कालिदासस्य भारवेरवंगीरवम् । दण्डिनः पदलाजित्य मावे सन्ति क्यो गुरगः ॥

— मीर यद्यपि उस उद्वरणके महत्वको कासियासकै बहुतकै ध्रम्येताभीने समझ मी लिया है फिर भी किसीने उनकी उपनाधांका वह धालोबनात्पक क्या सामने लाकर नहीं रक्का, को केवल ध्रमंकार-साक्षकै विद्वानीके निये ही नहीं श्विषतु बाहित्यके साधारण प्रेमीके निये भी भाष्यत्व ध्राक्यंक भीर श्विकर होता । मैं स्वतन्त्र बाबारॉपर उपकृत क्ष्यत्वकी परीक्षा करना बाहता है परण्यु देवा करनेमें मेरा च्येष मुख्यतः क्योबिकानिक विकासक ही है । मैं केवल कपिको पर्यकेशय-परिधि, उसकी जीन्यर्थानुभूति भीर उसके विक्तृत जानकी ही बीर बकेव करना नहीं बाहता, स्वति उसकी उसनावेष्ठणकी जिविक खालिके वस विकास क्लोका विकास देशांन करना थाहता है को वीदिक वीवनके यत सराम्यं माने जाते हैं।

मैं, 'उपमा' सब्दका यहाँ विस्तृत मर्च महरा कर रहा है। इसीमये इसमें केवल समानतापर सामित प्रमाहार ही नहीं तमिमतित किए गए हैं वरच और वी बहुतते ऐसे समझार इसीमें समिता है जो भारतीय सालकारिकों हारा बौधा हुई सीमाम्बीक बाहर हैं, उदाहरणार्थ— क्वीकियों [सहावतों] का जीवनकी विशेष परिस्थितियोंक मित्रे अपोग करना वास्तवमें तुलना ही तो है, इसीमिये मनोवैज्ञानिक हरियों में उन्हें उनमान्ने ही सोम्बीतत करना ठीक सममता है।

मैंने केवल 'शकुन्तला' की उपमार्थोंकी झालोचनामें ही धपने प्रयत्नको परिवित रज्खा है क्योंकि पहले तो यह महाकाने कालिदासकी सर्वश्रेष्ठ रचना है और दूसरे, नाटकीय रचना होनेके कारण उसमें उनके काव्योंकी प्रयोग मानव-जीवनका प्रविक्त सन्त्या चित्रसा है।

इस प्रालोच्य प्रत्यमें तब निलाचर १६० वंपनाएँ हैं। वक्षपि प्रवस और वह क्षंक विस्तारमें सगभग नरावर हैं, फिर भी पहला तो व्यक्तप्रकों कृष्य-वा है और उवनें सगवग पाठ उपनाएँ हैं व्यक्ति कृसरा कमटे एकदम भरा हुवा प्रकाशमान-वा है, चौर ववनें तब विसाकर ५१

इस निबन्धका मुख्य तथ्य मनोवैज्ञानिक विश्लेषण् है, ग्रव मैं सब उपमार्थोको उनके मून-स्रोतीक प्रनुसार पहले विभावित कर लेना चाहता हैं। यनुष्य और वस्नुष्योके सम्बन्धमे कविका ज्ञान-वनत् जितना विस्तृत है उतने ही विस्तृत उपमाधोके मूल लोत हैं—

१. स्वर्ग और प्राकाश—सूर्य ध्यने धनेक कमोर्से ध्यिकतर तुलनाके लिये प्रयोगमें लाया गया है। उसको बौता देनेबाला धीम ऋतुकी तप्तताका वर्ग्यन तीसरे प्रंकके दसकें स्थाकि मिलता है। उसका चित्रमाका प्रवाद कर दाते हैं (प्रक १, स्लोक १४)। एक साथ ही चन्द्रमाका उदय धीर मूर्यका धारत होना तसागकी एक साथ होनेवाली बम्पेट और शीनताका धोतक है (प्रक ४, श्लोक १३)। एक प्रकाशमान पुत्रका जन्म पूर्वने मूर्योदयके समान है (प्रक ४, स्लोक १६)। मुखं हमारे सामने कलंद्रम-गायगुक्ते कपने प्रखा गया है क्योंकि लोगोको प्रकाश देनेके कर्मस्थमें वह कभी नहीं चूकता (प्रक ४, स्लोक ४)। यह प्रवकार दूर करनेने सब समाय ही एक्ता है (प्रक ४, स्लोक १४) ऐसा होनेपर भी राजिका प्रत्यक्तार दूर करनेने वह समाय ही एक्ता है (प्रक ४, स्लोक १४)। मुखं हो सम्पर्कात विवाद समाय ही एक्ता है (प्रक ४, स्लोक १४)। मुखं हो कमलोंको खिलाता है (प्रक १, स्लोक १०)।

जैसा कि निम्नाङ्कित उद्धररासि स्पष्ट है, चन्द्रमाके विविध रूप धौर उसकी विशेषताएँ संस्कृत-काव्यमें प्रायः रूढ हो गई हैं—

शास्त्री चन्द्रिका बहुत ही ग्राकर्षक होती है (श्रंक ३, श्लोक १२ के पश्चात्)---

'क इदानीं शरीरनिर्वापियत्रीं जारदीं ज्योत्स्नां पटान्तेन वारयित ।'

वह सूर्यके प्रकार प्रकाशके सम्मुख कीकी पड़कर महत्त्वहीन हो बाती है (मक ३, क्लोक १४)।

चन्द्रीयय इस जगतके कुछ व्यक्तियोंके चयकते हुए ऐस्तर्यका सूचक है (शंक ४, स्तोक २) । केवल वहीं राजिके धन्यकारको दूर करनेमें समयं है (शंक ६, स्तोक ३)। चन्द्रशहणका वर्णन शंक ७, स्तोक २२ में है। चन्द्रके चरातसके काले बच्चोंकी चर्चा शंक १, स्तोक १६ में की गई है। कमल-नाल उतना ही कोशन होता है तितनी चन्द्र-किरण (शंक ६, स्तोक १८)। शकुन्तसाका उसको दो घोलायोंकी धोर व्यक्तिगत चाक्येंण छी शाकयंण जैशा बताया गया है जिससे कि-विधासा-तारक-मध्यक्तो चन्द्रमा श्चनी धोर खींचता है—

#### 'किमत्र चित्रं यदि विशाखे शशांकलेकामनुवर्तते ।' (शक ३)

चन्द्रकी किरसुँ सद्यपि स्वयं शीतन होती है फिर भी काम-पीडित जनोंको तो जलाती-सी ही हैं (धर्म ३, क्लोकः ३) । दिनमे चन्द्रमाकी मनुपरिवर्ति, कुमुदिनियोंकी समस्त मनोहारियी पुनदताका भगहरण कर लेती हैं (शंक ४, दमोक ३) । चन्द्रमा ही कुमुदिनियोंकी विजानेका कारसा हैं (सक ४, दसोक ७८) ।

उपबहीकी चर्चा नाटकमे बहुत कम है। विद्याला उपबह चन्द्रमा-द्वारा लींचा बाता है (देलों ऊपर)। चन्द्रमण्डलकी उपबह रोहिली सपने प्रेमी चन्द्रमाले चन्द्र-बहुगुके परचात् मिनती है (संक ७, स्लोक २२)। स्राकाश-मङ्गलेके सभी सह-पिण्योके सहलामें केवल चन्द्रमाली ही चर्चा है (सक ७, स्लोक २२)। स्राकाशमंके चरातलकी चर्चा संक ७, स्लोक ७ में की गई है। स्राकाश धीर पूर्वाके भूमण्यमें स्थित पश्चिमोके विचरण करने-योग्य स्थानकी चर्चा संक ४, स्लो० २२ में की गई है।

२. पृथ्वी माकाश के निम्नाङ्कित व्यापारोंका प्रयोग तुलनाके लिये किया गया है--

संभवतः विद्युत्की वर्षा उस कौपते भीर वसकते हुए प्रकाशके रूपमें की गई है जिसका उद्भव सपाधित है (शंक १, स्तो० २४) । प्रातःकालीन भ्रवसा प्रकाश, ग्रन्थकारको दूर करनेमें स्वलिये समर्थ होता है कि वह सूर्यने प्रकाश लेता है (श्रक ७, स्तो० ४) । वायुका अविराम गतिसे बहुता कर्तव्य-निशाका श्रीतक है (श्रक १, स्तो० ४) । श्रवक्ष विज्ञा हिले-दुत्ते पर्यत सा स्वर रहते हैं—'गनु प्रवाते और निव्कामा निरुप्त ।' (श्रक ६) बागु, कोमल लताभ्रीके रस-भरे हरे-हरे पत्तीको सुखा रेता है (श्रक ६, स्तो० ८)। वर्ष-प्रशास प्रविक्ती वित्वत्रपर सन्धाके मेर्पिक परकोटेके समान दिलाई देती हैं—'खान्व्य इस मेपपरियः सानुमानालोक्यते (श्रक ७)।

भूरे रंगके राक्षस सन्ध्याके बादलाँके स्थान प्रकट होते हैं (संक २, स्तो० २५)। पृथ्वी पर मुके भौर पानीसे बरे हुए शेषके समान ही नम्न पुरुष होते हैं (संक ४, स्तो० १२)। दुष्यान्तने भपनी प्रवाकी सहायताके लिये वो विश्वास दिया उसका उसने सामयिक वर्षाके समान स्वागत किया—काले प्रवृष्टीमवाभिनन्दितं देवस्य शासनम् (संक ६)।

समुद्रका एक बढ़ी नदीसे सीघा भौर भविष्ण्यल सम्बन्ध, पुश्यंशमेके प्रसिद्ध उत्तराधिकारीके प्रति सकुन्तसाके हृदयकी प्राकृतिक भौर उचित भित्रसाधाभोको भविष्यस्त करता है—'तथुक्त-सस्या भविसाथोऽभिनन्दितुम्।' (श्रंक ३)

पृथ्वीको बाज्छादित करनेवाला सनुद्र उसका वस कहा गया है (पंक ३, स्लो० १० )।

किसी चट्टानके दो बाराक्ष्में किमाजित होकर बेगले वहती हुई गयी राजाके हुनिवामें पर्वे हुए विश्तको विश्वव्यक्त करती है (ब्रङ्क २, क्लो॰ १७)। वडी नदियाँ समुद्रते पूर्ण क्येते सम्बद्ध होती हैं—'सागरपुण्किस्ता कुम वा बहानववतरिता' (ब्रङ्क ३)

नदीकी वेसवती बार, प्रपने कनात्पर स्थित वृक्षोंको तीचे पिरा देती है (सन्दू ४, क्लो॰ १०)। उमती हुई नदी छोर मुग-मरीविकाकी विचनताका प्रयोग सन्दू ६, स्लोक १६ में मिनता है। निराशाकी तुलना मुग-मरीविकाले दी गई है—'बारी नाम मृग्तिव्यक्ति नामनावप्रस्तावः (भंक ७)। नदीकी बहुती हुई बाराके वेसके उसमें उसे हुए तरकट कुक जाते हैं—'बहुतसः कुक्कातो हैं—'बहुतसः कुक्कातो हैं—'बहुतसः कुक्कातो हैं—'बहुतसः कुक्कातो हैं—'बहुतसः कुक्कातो हैं स्व

सरोवरमे स्नान करनेकी करपना धक्क ७, स्लोक १ में है और धपने कगारोंपर उफनाती हुई नवीकी करपना सक्क १ मे है बहाँ कि एक गीत भावाबेशने उफनाता सा कहा गया है—'मही रागपरिवाहिनी गीति:'।

मांसूर्व भरे हुए धौर धानन्याविरेक सुचित करनेवाले नेजीके वर्णनका भाव भी सूलतः कुछ ऐसा ही है ( धंक ४ ) बल नीचेवे उत्पर नहीं बा सकता। यह प्रकृति का नियम शकुन्तकाके प्रति स्थिप किए हुए दुप्यत्वके प्रेमको अकट करता है (धाक ३ )। हंस पानीको तभी खलग करता है बल कि वह दूषमें मिलाकर वहीं विद्या बाय (धंक ६, हलो० २८ )। कोमल नतामोंपर गर्म बनका नासकारी प्रभाव धंक ४ में वर्णन किया गया है।

पर्वेतोंकी विशास शक्तिका वस्तंन केवल एक उपमाने किया गया है। ऋसावारिक प्रस्पिक कोषसे भी वे प्रचल स्पिर रहते हैं ( यंक ६ )। पृथ्वी-तसकी ऊँबाई-निवाईका सकेत प्रक ६ में हैं जहां प्रश्नीतसके एक विश्वका वस्तंन है।

पाससे दका हुमा कूप उस ननुष्यके समान है जिसने सत्यताका बाना वारण किया हो (मंक १)। पृथ्वीका परातल बिजवी उपान करनेमें मसमये हैं( मंक १)। एक मन्द बुढिकी जुनना मुल्यिक्से की गई है (मंक १)। पृथ्वीका मार बोचनान मगवाद बहुन करते हैं (मंक १)। पृथ्वी, शासन करनेवाले राजाकी पत्नी कही गई हैं (मंक ३, दसी० १८)।

स्तिन-वगत्से बहुत कम उपमार्ए दी गई है, परनु जो हैं, उनमें से घिषकांस एकदम मौसिक हैं। चमकीला रतन, यदापि चमकसे मिनले मिनला-नुसना है, फिर भी हामसे स्पर्श किया वा सकता है ( मक १ )। मूर्यकी किर्गों जब मूर्यकान्त-मिन्निपर पड़ती हैं तब उसमें से जलानेवाली गर्मी निकतती हैं ( मंक २, स्कों० ७) रत्नोंका बेचा सामा झंक २, स्लों० १० में बॉस्सर है। शास्त्रेचि पिसम्बर खोटा कर देनेपर भी रतनोंचें सत्यन्त चमक या चाती हैं ( यंक ६, स्लों० ६ )। स्वीके सीम्बर्यको तुनना रतनसे की गई हैं ( यह २, स्लों० ६ )।

#### ३---[१] वनस्पति-जीवन---इसकी उपमाएँ ग्रसंस्य हैं---

बाटिका भीर बनकी लताओं में विवसता रिखाई नई है (बब्दू १)। एक वनी जीहकी तुलना लतासे की गई हैं (बब्दू ३, ब्लोक १३)। पतली चीर कोमल खी लताके लगान होती हैं (बब्दू ७)। लताएँ वसन्त ऋतुर्वे लिसती हैं (बब्दू ७)। फूलोसे चरी हुई लता बचुपको प्रिय मतिमिके कसमें बाकर प्रसन्त ऋतुर्वे लिसती हैं (बब्दू ६)। बनोकनके कुखके चकुन्यमानी विदाईके समय नताएँ बश्चपात करती हैं (बश्चु ४, स्त्रीक १२)। एक प्यानावस्थित सामुकी वर्षनके चारों बोर नताओं को कुण्डली वन गई है (ब्रह्मु ३)।

विशेष पौधों धीर सताबोंसे भी उपवाएँ सी गई हैं। बहुचा कोनलता तथा सौन्दर्यके हु। स्थि उनका सन्तिवेश किया गया है ---

धामी-लता काटनेमे बड़ी कड़ी होती है (धक्क १) धौर धामीको सकसीनें स्थयं ध्रीम बरमन करनेकी सबता होती है (धक्क ४, स्कोक ४)। वायुखे माधवी-नता सूच बाती है (धक्क ३)। प्रतिमुक्तक तता पराकि भारते कुकी होती है धौर सहकार वृक्षते लिगदी रहती है (धक्क ३)। नवसालिकाके फूनकी कोनसता ध्रीयकतर चकुनताको सियं प्रयुक्त हुई है (अक्क १) सूर्यकी किरसासि नवसालिका कुन्यर कालिया ह्या बाती है (धक्क २, स्तोक २)। कींग ऐसा मनुष्य है यो नवसालिका सतायर वर्ग पानी खोदना चाहे? (धक्क ४)। फूनी हुई वनज्योतना सताका वर्सन धक्क १ में विसता है। उसे खड़-सलाकी मिननी कहा गया है (धंक ४)।

कुछ कुलोंका भी उपनाश्रोंके लिये प्रयोग किया गया है-

उव:कालमें भीसकतासे भरा हुआ कुन्द-पुष्प मधुपको लसचाता है, परन्तु ठंढे भोसके कारहा वह उसका रस लेनेसे रोक दिया जाता है ( अंक ४, क्लोक १६ )। नील जलजकी कोमलतां भौर शमीकी कठोरतामें विषमता दिखाई गई है (अंक १)। शैवालसे विरा हुआ कमल मनोहर दीज पडता है (अक १)। कमलके पत्ते पह्चा कलनेके लिये प्रयुक्त होते हैं ( ग्रङ्क ३, श्लोक १६)। राजमार्गकी धूल कमलके कोमल परागकेशरके समान है ( ग्रङ्क ४)। मधुपका स्वाभाविक वास-स्थान कमल है ( म दू ४, श्लोक १ )। सुन्दर हाथ रक्त कमलनालके समान दीक्ष पड़ता है ( मक्कू ६ )। किसी किशुका कीमल हाव उद:कालमें खिले हुए कमलके सवान दिखाई देता है ( शक्कु ७, क्लोक १६)। सूर्यका कुमुदिनीपर हानिकारक प्रभाव पडता है ( ग्रंक ३, ब्लोक १४ )। चन्द्रमाके न रहनेपर कुमुदिनीसे भरे हुए सरोवरकी सममुम दयनीय दशा होती है। ( अंक ४, क्लोक १ ) उतकी उपस्थितमें वे खिल बाती हैं ( ग्रंक ४, क्लोक २० ) । कमल केवन तुर्घकी उपस्थितिमें खिलते हैं ( ग्रंक ४, इस्रोक २८)। युवावस्था उतनी ही भाकर्षक है जिलना कि कोई फूल ( भक १, इस्रोक १६)। जिस सौन्दर्यका बानन्द नही किया नया बढ़ बानो दिना सूंघा हुमा सुगन्धित फूल है ( मंक २, इलोक १० )। मधुप एक नवीन पुष्पसे मधु चूसला है ( मंक ३, इलोक २२ ) ३ वह फूलोंसे वयु दुरानेवाला चौर है (अक ६,)। वसन्तसे लताझोंके लयोगकी सूचना बसन्तकी कली देती है ( बक ७ )। क्रूलोंका दिलाई देना युवाबस्थाकी सूचना देता है ( ग्रंक १ )। ग्रोठ उत्तने ही साल होते हैं जितने कि वृक्षोंके सास पत्ते ( ग्रंक १, श्लोक २०)। किसी युवतीका अवर इतना ही सुन्दर दीस पड़ता है, जितना कि हायसे न कुए हुए बुक्रोंके कोबल परो ( अंक ६, वृ० ८२, बको० )। किसी युवतीका निष्कलक सौन्दर्व प्रस्पृष्ट कोमल कोंपलके समान होता है। ( यंक २, स्लोक १० ) हचेलियोंका रंग वृक्षोंकी नवीन शास्त्राधरेंसे होड़ लेता है ( अंक ४, स्लोक १ )। साल कोंपलों धीर सूसी हुई पत्तियोंने विषमता विलाई गई है ( मंक ४, स्लोक १३ )। एक होनहार सक्तियाली नवयुवककी तुलना विचाल वृक्तकी प्रशासांसे की गई है ( यक ७, स्लोक १६ )। वृक्षींकी पितयां मानो उनकी उँगलियां हैं जो दर्शकोंको धपने पास बानेके लिये बुना रही हैं ( संक १ )। दुवाँकी प्रासाएं उनकी बुन. रें हैं जिनसे वे शकुन्तवाका बालिक्षुन करती हैं। ( संक ४ )। फलोंके भारते क्रुके हुए बुल, कृपानु मनुष्यकी नक्षता प्रकट करते हैं ( संक ४, स्तोक १२)। स्नालिक विचारोंसे तीन व्यक्ति, बुक्के तनेके स्मान मीन होता है ( संक ७ ) बुवाँकी बड़ें तप्पनियोंके निवास-स्वान हैं ( संक ७, स्तोक २०)।

**बृक्ष शकु**न्तलाके मित्र हैं ( ग्रंक ४, स्लो० १० )। वे सूर्यका श्रस्यिक ताप सहन करते हैं

धौर अपने नीचे आए हुए लोगोको शररा देते हैं अक ४, स्लो० ७ )।

स्राइए, सब कुछ विशेष हुआं सौर पौयोंपर विचार करें। केवल सहकार या प्राज्ञवृक्ष ही स्रितपुरूकका भार सहन कर सकता है। वह वनज्योत्तना लताका भी प्रेमी हैं (अंक १) और नवसानिकाका भी (सक ५)। कमलमे स्रपना निवास-स्थान वना नेनेपर अगर साज्रमजिरियोंकी तिनक भी चिलान नहीं करता (संक ५, स्त्रोत १)। ये तो वस्त्रके प्राए ही हैं (सक १)। ये प्रे असरोंपर मादक प्रभाव डालती हैं (संक ६)। नदीकी साराधोंको बेगवान प्रवाहसे नरकट स्रुक जाते हैं (सक २)। ईलकी चर्चा संक १ से की गई है। सन्दन हुआ, यद्यपि अपने पास स्रान्थेवाले सभी जीवोंको प्रसन्न करता है तथापि अपने भीतर कृष्ण सर्प राजनेक कारण वह स्वयं निन्य समक्ता जाता है (संक ५, स्त्रोत १८)। जब शकुन्तना केशर-नुसकी जडके पास वैद्यों है तो यह ऐसा लगता है भानो उसके कोई लता लिपटी हो (सक १)। स्मुरोंकी तुलना कीटोंसे की गई है (सक १)। स्मुरोंकी तुलना

कृषि सम्बन्धी उपमाएँ बहुत कम हैं---

समयपर बोए हुए बीज बहुत ग्रधिक ग्रन्न उत्पन्न करते हैं ( ग्रक ६, श्लो० २४ )।

(२) पशु-श्रीवन---पशु-जीवन ध्रपने साथ पशु-शरीरके सभी विकार भी लाता है। इनका भी उपमाधोंमें प्रयोग किया गया है---

दुष्यन्त एक रोगचे दुखी कहा गया है और वह रोग 'शकुन्तना' है ( शंक ६ )। दुष्यन्तकी दशा नगभग पूर्णतः निराशा-जनक है। एक भोड़ेके ऊषर खोटो फुन्सीका होना श्रक २ में दिखाया गया है। विदूषककी श्रवाह्य भूख उसे ही खाए डाल रही है ( घक ६ )।

उपमाधीमें कुछ पशुभोंका प्रयोग इसलिये हुया है कि धन्य पदार्थीके समान उनमे स्पष्ट मिसनेवाले गुर्शोकी व्यास्था की जा सके—

हरिए, संस्कृत काम्यमे तुलनाका साधारए मायदण्य है। शकुन्तलाके नयन हरिएणिके नेविके समान हैं (घक १, स्वर्णेक २४) धीर वे हरिएणिके नेविके समान ही (धक १, स्वर्णेक १) धार वे हरिएणिके नेविके समान ही हैं (धक १, स्वर्णेक रोकते हैं (धक २, स्वर्णेक १) प्रमुन्धावककी शकुन्तनाका पोध्य पुत्र कहा गया है (धक ४, स्वर्णेक १) प्रमुन्धावककी शकुन्तनाका पोध्य पुत्र कहा गया है (धक ४, स्वर्णेक १)। प्रत्यक्ष शकुन्तनाका पोध्य पुत्र कहा गया है (धक ४, स्वर्णेक १)। दिन्यों हर्णेक स्वर्णेक स्वर्णेक

स्तो॰ २७) । बिल्ली-द्वारा पकड़ा हुमा चूहा जीवनसे निराध हो जाता है ( सक ६ ) । सर्प जब क्रीब करता है, तब सपना फए फैसा लेता है (सक ६, स्तो॰ २१) । क्रप्ण-सर्प सपनी उपस्थितिसे जन्म वृद्धकों सपनिव करता है ( संक ७, स्तो॰ १८ ) । कोमल साम-च्यारियो हो दूल दिव्ही-दलके समान दिलाई देती है ( सक १, स्तोक २८ ) । कोमल साम-च्यारियो को देवकर प्रवक्षताले मस्त हो जाता है ( संक ६ ) । हुशोसे साता हुमा कोकितका मधुर कुमत, मानो सकुरताले प्रतिहृह जानेके समय सादेय है ( संक ४, स्तोक १०) । कोकिता कोमोंके घोसलेमें पत्ती हुई मानी गई है ( सक ४, स्तोक २२ ) । चकर्ष प्रविक्ती पत्ती गई है ( सक १ ) । कहाँ की विकास के से की गई है । उककी पत्ती कहाँ की विकास के से की गई है । उककी पत्ती कहाँ की विकास के से की गई है । उककी पत्ती कहाँ की विकास के से की गई है । उककी पत्ती कहाँ की स्वात देती है ( संक ४ ) । मधुर बड़ी सावधानी कहाँ की का का का सक से को है । उककी लिय यह मी का का साव की प्रतिका मचु-स्त चूसता है ( संक ३, स्तोक २२ ) । इसके लिये यह मी कहाँ गया है कि यह साम-मझियोंको चूसक कमलोंमें प्रवेश कर जाता है ( सक ४, स्तोक ०) । यह प्रतिकाल के सोससे सरे हुए कुन्द फूलका रस नहीं ने सकता है ( सक ४, । यह फूलोंसे पुक्त जाताका बहुत ही स्विय सर्तिय है ( सक ६ ) । अमरी, स्वराधिक सेमके कारस जिला सपने प्रेमीके मुत्र नहीं सकती ( सक १, संक ६) । किसी स्वानपर मिस्सयोका न रहना वहीं पूर्ण जातिका स्वोतक है ( सक २, संक ६) ।

४. गृह-जीवन-जानके इस विभागसे दी गई उपमाएँ भनेक प्रकारकी भीर घरेलु हैं-

जिस मनुष्यकी सञ्जूरसे ग्राविच हो गई है, वह इमली खानेकी इच्छा कर सकता है (ग्राक २)। सद्य मधुकी चर्चा ग्रंक २, ब्लोक १० मे की गई है। कामिनी क्लियाँ मधुर बोली बोलती हैं (ग्रक ४)। राजाको भी मधुर-भाषी कहा गया है (ग्रंक ४)। ईसका वर्रान छठे सकमे मिलता है। तूल-राशिको जलाकर नष्ट करनेके लिये मन्निको एक चिनगारी पर्याप्त है (ग्रक १, श्लोक १०)। मिनिके छेड़नेपर वर् चमकती हुई शिखामे बल उठती है (मक ७, श्लोक ३१)। मिनिके मितिरिक्त भौर कोई सावन वस्तुओं को नष्ट करनेवाला नहीं है ( अक ४ )। दीपकके पास रहनेपर भी यदि उसे पर्देसे इक दिया जाय तो मनुष्यको झन्छकार ही दीख पड़ता है ( अंक ४ )। जल नीचेसे ऊपर उसी प्रकार नहीं जा सकता जिस प्रकार राजा का हृदय शकुन्तलाकी भीरसे नहीं फिर सकता (अंक ३)। राज्य शासनकी तुलना उस खत्रसे दी गई है जिसका दण्ड हाथमे घारए। किया हुआ। हो (शंक ४, क्लोक ६) । गर्दसे भरा हुमा दर्पए स्पष्ट प्रतिविम्ब नही देता है, परन्तु वही स्वच्छ कर देनेपर बड़ी सरलतासे स्पष्ट खाया प्रतिबिम्बित करता है (ग्रंक ७, श्लो० ३२)। इन्द्रका वज्र किसी स्त्रीके सामूषराके समान वा, क्योंकि धसुरोंके युद्धमें वह व्यर्थ सिद्ध हुमा (भ्रक ७, श्लोक २६)। एक रेशमी भंडा पीछेकी बोर फरफराता है यद्यपि इसका दण्ड बागेकी बोर ले जाया जाता है, ठीक यही दशा राजाके मनकी भी उस समय थी जब वह शकुन्तलासे प्रथम प्रेम करके अपनी राजवानीकी मोर लौट रहा था ( ग्रंक १, क्लोक ३१ )। तपस्या तपस्वियोवा घन है ( ग्रंक ४, स्लोक १)। मन और शरीरका सयम स्वय एक कोच है ( श्रक ४, क्लोक १७)। कन्या धरोहर है ( ग्रंक ४, श्लोक १२ ) । शारद्वत ग्रीर विलासी नागरिकोंमें वही सम्बन्ध है जो स्नान किए हुए भीर तेल लगाए हुए में, शुद्ध भीर भशुद्ध व्यक्तिमे, पूर्णत. जमे हुए भीर सोए हुएमे भीर बन्धन-युक्त तथा स्वतन्त्र मनुष्यमें है ( भ्रंक ४, व्लोक ११ )।

कौदुम्बिक सम्बन्धोंका भी प्रयोग उपमार्थोमे हुमा है। इस ानटकमें छोटे पैमानेपर प्राचीन

भारतीय भीवनका बनेक रूपोंमें ब्राइशं वित्र खींचा गया है, घतः, यह स्वामाविक ही है कि इन सम्बन्धोंको महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाय। पत्नीका पतिपर स्वामाविक प्रभाव सक ७, स्तोक ३२ में विश्वत है। घामवृक्ष, नवमालिकाका पति है (धक्क ४, स्तोक १३)। पृथ्वी, शासककी पत्नी है (धक्क ४, स्तोक २०)। प्रमर-भ्रमरीकी चर्चा धक्क ६, स्तोक २० में की गई है।

पैतृक-प्रेमका निरूपए। करनेवाली उपमाएँ निम्नाक्ट्रित है-

पशुप्रोंको सन्तान समक्षना चाहिए (बङ्क ७, स्तोक १४)। एक मृगवावक तो वाकुन्तताका पोष्य पुत्र या (बङ्क ४, स्तोक १४)। राजा धपनी प्रजाकी रक्षा धपनी सन्तानके समान करता है (बक ४, स्तोक १)।

भातृ सम्बन्धको सूचित करनेवाली उपमाएँ भी व्यान देने योग्य है—राजाको प्रजाका बन्धु कहा गया है (सङ्क ४, क्लोक ७ और सङ्क ६, क्लोक २३)।

५. सामाजिक जीवन—प्राचीन भारतमें घातिष-सत्कार बहुत बड़ा धर्म माना जाता था। इन्द्र-द्वारा दुष्यन्तके सम्मानका विश्वद वर्णन घड़्क ७ में मिलता है। मधुण, फूनोसे भरी हुई लताघोका प्रिय प्रतिथि है (घड़्क ६, स्तोक १६)। व्यक्तियोको पुकारनेके शिष्टाचारका वर्णन घक ५ में मिलता है। बिना इसरेके हृदयको भनी मीति सम्मे, जो मित्रता शीध्रतामे की जाती है वह धवदय घत्रुतामे परिखत हो जाती है (धक ६, स्तोक २४)। सज्जन सदा प्रपने मित्रोको क्या-इष्टिके देखते हैं (प्रक ६, स्तोक २८)।

कुछ मित्रता-विरोधी उपमाश्रोंका विषय कपट है---

राजाकी उपमा मधुरभाषी कपटीसे दी गई है (श्रक ४)। उसकी तुलना चोरसे भी की गई है (भक्क ४, ब्लोक २०)। भ्रमरको ऐसा चीर कहा गया है जो फुलोंने मधु चराता है (मक ५, ब्लोक १०)। जनसकुला नगरीकी उपमा भीड़से घिरे हुए उस परसे दी गई है जिसमे भाग लग गई हो (भक्क ४, श्लोक १०)। बन्दी होनेकी भावना स्रक ६, श्लोक २० मे निहित है, जहाँ राजा उस अमरसे ईर्घ्या करता है जिसे कविने शकुन्तलाके मुँहपर मेंडराते हए चित्रित किया है। राजा चाहता है कि मैं भी कमलमे बन्द हो जाता। जान-बुभकर दृष्टता करनेसे कुछ लोगोको जो प्रसन्नता होती है उसका वर्णन दैनिक जीवनकी तहत् घटनासे किया गया है-अर्थात् किसी मनुष्यकी आँख इस प्रकार खोद देना कि उसमे आँसू निकलने लगें और फिर उससे इसका कारए। पूछना (बक २)। सैनिक-बीवन, मृगया और बन्य बेलोंसे सम्बन्ध रखनेवाली उपमाएँ भी मिलती हैं। सूत्रधार अपनी प्रियाके मनोहर भ्रालापसे उसी प्रकार भाकपित किया जाता है जिस प्रकार दुष्यन्त सदेग दौडनेवाले हरिगासे (प्रक १, इलोक ४) पुनः श्रंक १, ब्लोक ६ में दुष्यन्तकी तुलना शिवसे की गई है जो हरिएाका पीछा कर रहे हैं। किसी विश्वासघातीके दिलावटी वर्माचरगुकी तुलना कवचसे की गई है (ग्रंक प्र)। किसी पश्चालाप करते हुए हुदयके शोकोद्रार वैसे ही हैं जैसे उस हुदयके होते हैं जो विष-बुक्रे बाएएपवंसे वेषा गया हो (प्रक ३, श्लोक १) । ऐसा बाग्यपर्व निकाल लिया जाता है तो जैसा सूख उस मनुष्यको होता है जिसके हृदयसे वह बाग् निकासा जाता है उसका वर्गन श्रंक ७ में मिलता है। धनुष्टक्कारकी तुलना किसी बन्य पशुके गर्जनसे की गई है (अक ३, श्लोक १)।

पृथ्वीकी कल्पना एक ऐसी गेदके समान की गई है जो स्नाकाशमें ऊँचे फेंक दी गई हो (स्रंक ७, ब्लोक ८)।

६. शामिक जीवन—योग्य पति पानेके लिये शकुन्तकाको उसकी सक्षियाँ उस समुक्ति घटनासे जनमा देती हुई बयाई देती हैं जितमें होता-द्वारा मुर्से इकी हुई बयान देवी जानेपर मी हुव्य ठीक प्रकाश प्रतिक्षेत्र होता हो। चकुन्तताकी उपना प्रकाश किया दिए हुए जानसे दी गई है, क्योंकि ऐने जानके नहीं कहीं नेकी जिन्दारा बडी करोता ति एक होनेकी जिन्दारा बडी करोताति एक जोनेपर विद्युषक धपनी तुक्ता उस बिल-पश्चिम करता है जो घव मारा ही जानेवाला हो। (यंक ६)।

निम्नाड्कित उपमाएँ, कमं भौर मोक्षके दो बार्मिक सिद्धातोंको स्पष्ट करती हैं-

पूर्व जन्ममें किए गए धनेक कर्मोंका फल पकता है (ग्रंक २, श्लोक १०) यदि किसी साधुको धप्सराधोंने मोहित कर लिया तो उसके लिये मोक्ष पानेकी एकदम सम्भावना नहीं है (ग्रंक ४)।

 पुरास धौर मन्य साहित्य-मानके मूलसे ली गई उपमाश्रोंसे स्पष्ट हो जाता है कि पौरासिक कथाओं और कहानियोकी प्राचीन पुस्तकोंका कालिदासको बहुत गम्भीर झान था ।

ीयवजीका हरिएको पीछे दौउनेकी कल्पना पुराखोंने लो गई है (पंक १, इलोक ६)। तक्सीजी, जो सीन्दर्यका केवल एक ही माप-दण्ड है, यदि बढ़ कर नहीं तो शकुन्तलाकी समतामें रन्खी हुई बात पटनी हैं (पंक २, इलोक ६) इविधामें पढ़े हुए किकत्तंव्यविमुद चित्तको सटीक तुलना स्वगं मीर पृथ्वीके बीचमें नटके हुए त्रिवाहुसे की गई है (मंक २) विधासा उपग्रह भीर चन्द्रकलाको चर्चा (मंक २) का मूल यह ज्योतिच तच्य है कि विधासा उपग्रह चन्द्रमाके पास उपसाम प्राप्त स्वाप्त देता है जब कि धाकाश धवल रहता है धीर बहुत तीहता चमकता है मर्धात् व्यास प्रीप्त प्रोप्त केवल महीने में।

प्राचीन पौरात्मिक कवामे ययाति धौर ग्रामिश्चाका उल्लेख किया गया है (स्रंक ४, क्लोक ७)। कामनाम्रोपर धार्षपरव करनेवाले साधुर्मोके विकद्ध मोहनेवाली युक्तियोंका प्रयोग करनेके लिये स्वर्गिक धप्सराम्भोंका वर्त्तन स्रंक ५ में मिलता है।

रषमें जोते हुए पोडोंके साथ मूर्यंका धौर पृथ्वीका भार नहुन करनेवाले वेषनागका वर्णन धंक  $\mathbf{x}$ , स्तोक  $\mathbf{x}$  में सिताता है। मूर्यंक सात जोते हैं, इसकी बर्चा भंक  $\mathbf{x}$ , स्तोक  $\mathbf{x}$ ० में की गई है। मूर्यंक सार जो के सार धो मरुणंक विषयों कहा गया है कि वह धपने स्वामीसे साँक लेकर धन्यकाराका नाश करता है (धर्क ७, स्तोक  $\mathbf{x}$ )।

विषोका विष काल हुट, राजाके रनिवासके विषमय प्रभावको बतलाता है (ग्रंक ६, व्लोक २१)।

दुय्यन्त धपने उन पूर्व पुरुषोंका कात्पनिक चित्र लींचरी हैं जो पुत्रके न रहनेपर धावस्यक पिण्डोदक नहीं पामेंथे (प्रक ६, इनोक २४)। दुय्यन्त धौर इन्द्रमें इसके प्रतिरिक्त धौर कोई सन्तर नहीं है कि इन्ट्रका रख पृथ्वीपर उने बिना त्यां किए चलता है धौर दुय्यन्तका त्यां करते हुए चलता है। सारीवके प्राप्तयों रहते हुए दुय्यन्त धपनेकी हर्ष समुत-सरीवरों बैठा हुआ समक्रते हैं, क्योंकि स्थानका वायुमण्डल धानन्तरे सरा हुआ है (प्रक ७, स्लोक १)। रोहिस्सी धौर चन्द्रमाले प्रमेश सम्प्रत प्रमित्राचका प्रतिस्थी धौर चन्द्रमाले प्रमेश सम्बद्ध कथा है। सिक एक सिन्नायका प्रयोग प्रके ७, स्लोक २२ में किया गया है, जिसमें सहुन्ततना धौर दुष्यन्तका वियोग धौर

संयोग दिखाया गया है। शंक ७, स्लोक २० में दुध्यन्तकी तुलना इन्द्रसे, उनके पुत्रकी इन्द्रके पुत्र जयन्तसे भौर शकुन्तलाको पौलोमीसे की गई है।

दुष्यन्तने इन्द्रके वैरी प्रसुरोके कुलका नाश कर दिया, ग्रतः उनकी तुलना विष्णुके वीथे प्रवतार

नुसिंह से की गई है ( शक्ट ७, इलोक ३ )।

म. लिलत कलाएँ—कालिदासके प्रन्योमें लिलत कलाग्रीसे सम्बन्ध रखनेवाले उद्धरण इस बातको सिद्ध करते है कि किव होनेके ग्रांतिरिक्त उनको काव्यसे सम्बद्ध चित्रविद्या ग्राँर गायन ग्रांदि ग्रन्य कलाग्रीका भी बहुत गम्भीर ज्ञान ग्रीर तत्सम्बन्धी ग्रालोचनात्मक ग्रन्तह पिट थी।

प्रेक्षाध्हमें रङ्गमञ्जक सुर गानोको उत्सुकता और ध्यानसे सुननेवाले स्रोताघोंको विष-स्वित व्यक्तियोका समूह कहा गया है ( धन्डु १)। किल प्रकार कोई कताकार एक प्रायशं विष-विषित करते समय उसमें सभी सुन्दर रा निहित करनेका प्रयत्न करता है हसका बहुत प्रण्डा कर्यांन प्रद्व २, क्लोक १ में मिमता है जहीं राजा, गकुन्ताको ध्यार सौन्दर्ये चौधिया कर उसकी उत्पत्तिके विषयमें धनेक प्रकारको भावावेषपुष्टां कल्पनाधोंमें नीन हो जाता है। विष-कलाका इसरा सिद्धान्त कि विषये बनाई हुई वस्तुएँ धपनी ऊँबाई-निवाईके प्रनुतार होनी चाहिए, धन्द्व ६ में नमभाया गया है, बही राजा द्वारा बनाया हुमा विष्न विस्तान्ते वर्णित है। उसी विषये वर्णनमें कहा गया है कि वह तपोवनके पौबांको सीचनेके कारण किञ्चित् भागत वित्रितको गई है। ( धन्कु ६ )।

गायन-सम्बन्धी उपमाएँ शिकुन्तला में बहुत कम हैं, यद्याप कालिदाबके प्रन्य प्रन्थीमें और प्रिषेक मिल जायेगी। गायनका घावेशमय रूप धंक ५ में निहिन है जहाँ राजा प्रपनी प्रथम कृपा-पात्रा हसपदिकाके गायनकी बढी प्रशंसा करता है।

 मानसिक दशाएँ—परिष्कृत मरितष्क या विकृत मस्तिष्ककी दशाधोंका वर्णन करनेवाली उपमाएँ और साथ ही साधारण धनुभवींसे सम्बन्ध रखनेवाली उपमाएँ भी मिलती हैं—

पागलके प्रलापमें सनुबन्धकी साधा नहीं की जा सकती (सक्कु ४, इलोक १)। कामोन्मल विचारीक मानेशमें प्रपत्नी संपूरीलें बातचीत करने हुए राजा की तुलना पागलते की गई हैं (सक्कु ६)। सन्ता मनुष्य धपने विरयर फॅकी हुई माला की अमन्यत गर्थ समस्तात है (सक्कु ७, हलोक २)। स्वपनों सनुभव किए हुए, एक तातकक द्वारा उत्पन्न किए गए सपदा सत्तककी तल्मीनताकी कसीने पैदा हुए सति-अमोंकी सीर एकं ६, हलोक १० में सकेत किया है।

पृथ्विकी भीर सीथे उतरते हुए इन्द्रके रक्की भ्रत्यन्त दृति गति एक प्रकारका ऐसा भ्रम उत्पन्न करती है मानो भ्रवानक इंप्टियथमें भाते हुए पर्वत-शिकरोंसे गृष्ट्यी स्वयं नीचे उतर रही हो (भ्रंक ७, स्तोक ८)। विश्वसनीय साझ्यपर शाश्रित निष्कर्षके द्वारा किसी वस्तुके मिथ्या-जानसे सस्यज्ञानमें होनेवाले परिवर्तनका वर्णन भ्रंक ७, स्तोक २१ मे किया गया है। श्रक ७, स्तोक २१ से हम जानते हैं कि कुछ विषयोंमें हमारी निबी भ्रमिश्चिक किस प्रकार मृत वस्नुभोंको भ्री खीवित कर सकती है।

१०. भाव-जगत्—िकिसी भी ग्रन्थमें उपभाष्ठीक प्रयोगका मुख्य तारपयं यह है कि स्थूल उदाहरखों द्वारा सुरुम भाव स्थष्ट किए जायें। परन्तु शेली ग्रादि कुछ ग्रांग्स कवियोंकी मीति कालिदासको भी हम इब कमागत पद्धतिकै विषद्ध पाते हैं। बहुषा व्यक्तीकृत भाव उपमाका माप-दण्ड हो जाता है। भाव-सम्बन्धी उपमाष्ठीकै निम्नािकृत उदाहरख हैं— राजाके रखते दरकर एक हाबी, कव्यके पवित्र लता-वितानमें इस प्रकार पुसता है मानो यह उनकी तपस्याका मूर्तिमान विस्त हो ( मंक १, स्त्रोक ३०)। मंक ७, स्त्रोक १३ में शकुन्तका, जो वास्तवमें राजाकी कामनाका तक्ष्य थी, स्त्रयं कामना-कप्पमें मंक्तित की गई है। दुष्यन्त, शकुन्तला मौर उनके पुत्र सर्वदमनके प्रेम-मिश्तनकी उत्पाव विद्याल माम्य भीर कर्मके मार्कसिक योगसे दी गई है (मङ्क ७, स्त्रोक २०)। प्रमाताय करता हुमा राजा शकुन्तलाने प्रयोग प्रमा प्रमान प्रकार की गई है (मङ्क ७, स्त्रोक १०)। प्रमाताय करता हुमा राजा शकुन्तलाने प्रयोग प्रमा प्रमान प्रवर्शनकी तुम्बना उतने ही कम पारितायिकको करता है ( मक ६, स्त्रोक १०)।

इसरे व्यक्तीकृत भावोंके उदाहरण भी प्राय: मिल जाते हैं-

दोषिक कारण बहुतसे धनिष्ट होते हैं ( धंक ६ ) । भाग्य सबभुव सर्वव्यापी है ( धक्क ६ ) महामनाकी महत्वाकाक्षाएँ वास्तवमे ऊँचे उड़ा करती हैं ( धक्क ७ ) दुष्यत्तकी प्रसिद्ध स्वर्गके बरातन-पर स्थित है ( धक्क ७ ) । भूख विद्वुतकको प्रायः ला गई है ( धंक ६ ) ।

११ काव्य-सम्बन्धीया अन्य रूदियाँ —

सभी सस्कृत-साहित्य-श्री-गोका सत्य कथन है कि बहुतसी आवनाएँ को आरम्भमें आवेश भौर भोजसे भरी हुँ थी उनमें यद्यि सतिश्योतिक थी किर भी वे पिछले बेवेके कवियोके हाथमें पड़कर वर्षया शढ़िबढ़ और निर्जावित हो गई। धतः इसमें सन्देह नहीं कि हमको सुद्ध स्वर्ण-के साथ-साथ कानियासकी रचनाभ्रोमें कुछ निम्न कोटिकी चातुभोंका मिश्रस्य भी मिलता है यद्यपि उनमे कल्पनाकी कीमिया भी प्यांन है।

काम-मीडित मनुष्यर चन्द्रमाकी शीतन किरलाँ स्रानिकी वर्षा करती हैं (सङ्क ३, श्लोक ३)। काम-मीडित मनुष्यांका कर वर्णन 'शकुन्तना' मे भी बेंसा हो है जैंडा प्राथीन पुरक्तिमें मिलता है, स्पेंगित प्रनत्त्वा यह सालोचना करती हुई पाई जाती है कि उपर्युक्त वर्णन उसकी सखी शकुन्तवाई तियं उपयुक्त ही है ( सङ्क ३, श्लोक १४)। तताके साथ मीहाँकी तुनता बहुत पुरानी है (सङ्क ३, श्लोक १३)। कुमूर्दिनियंपर चन्द्रमाका प्रमाव प्रायः सभी संस्कृत-काष्योंमे उद्भत है, वह उपमाधोंमे सबसे स्राधक नीरस है (सङ्क ३, श्लोक १६)। पुर्वी, रावाकी पत्नी समभी गई है (प्रक ३, श्लोक १८)। कक्ता-क्रब्वीका विद्योग एकदम स्विधात है (स्रक ३, श्लोक ३)। व्यव्य प्रश्नित स्वधित है (स्रक ३, श्लोक ३)। व्यव्य प्रश्नित स्वधित है (स्रक ३, श्लोक ३)। व्यव्य प्रश्नित स्वधित है कि कि निर्मा स्वध्य स्वध्य प्रश्नित स्वध्य स्वध्य स्वध्य प्रश्नित स्वध्य स्वध्य प्रश्नित स्वध्य स्व स्वव्य स्वध्य स्वव्य स

कछ साधारण निष्कवं-

उपरिलिखित विचारोंकी सारिशी से भनी भाँति स्पष्ट हो बायगा कि साधारण बातोंमें प्रसा-धारणुके प्रति कालिदासको भावुकता बहुत ही तीव थी। अपने विश्लेषणुके निष्कवाँसे भी मुक्ते यह तिकानमें प्रसन्तता है कि उनकी बुद्धि सक्युच बिस्तृत थी और इस बुद्धिने अपने वेरेमें बाई हुई प्रत्येक बस्तुको उचित स्थान दिया। उनका प्रकृति-शान एकदम नया था। बुज्यन्तके प्रथम प्रेमने एक स्थायी स्थान बना निया है। बहु कहता है—

न च निम्नादिव सलिलं निवर्तते मे ततो हृदयम् ।

[ अपने प्रेम-पात्र को छोडना सेरे लिये उतना ही असम्बद है जितना कि नीचे बहते हुए जल को ऊपर-चड़ा ने जाना।]

सन्द-चित्रमें कोई उपमा, पहले पशुर्धोंकी खुरते उठाई गई और फिर कव्यके तपोछानके हुसोंपर स्थित भूतसे प्रथिक कलाका प्रदर्शन नहीं करती । चूलके जमावकी तुलना टिड्डी दलसे की गई है—

शतभसमूह इव रेसु """पति। क्या यह उपमा कालिदासके प्राकृतिक हिप्टकोराकी नवीनता नहीं सुचित करती? क्या उनमे प्रत्यक्ष संकेतीं-द्वारा वस्तु प्रदक्षित करनेकी विचित्र क्षांकि नहीं है जिनको टेनिसन या बाउनिङ्क या बन्य कवि और प्रिषकतासे दिखताते हैं?

उनके प्राकृतिक ज्ञानके सम्बन्धमें दूसरी ध्यान देने-योग्य बात यह है कि उन्होंने मनुष्य भौर प्रकृतिके बीच कोई विभाजन-रेखा नहीं खींची है। बमाजमें मनुष्योका सम्बन्ध पौषीके पारस्परिक सम्बन्ध-द्वारा समकाया गया है। विशेषतः 'शकुन्तसा' में वनस्पति भौर पशु-जीवनके सभी भन्तर बिल्कुल निकाल दिए गए हैं भौर पूर्ण जीवन हमारे समक्ष रक्खा गया है।

दुध्यत्वके सम्पूर्ण धनुभवका वर्णन विस्तारसे कानेके तिये कल्पनाके बहुत ही उत्कृष्ट क्षमकी धावस्यकता है। उदाहुरएण यं—िकस प्रकार नीचे उत्तरते समय पृथ्वी दुध्यत्वकी धीर सुदका दी गई सी जान पहती है, इसका प्राक्त वर्णन—धक ७, क्लोक म ने किया गया है। कालिदासके समयसे माध्यान नहीं वे किर भी विचित्रना यह है कि प्राक्ता पूरा वर्णन, एक जीव कस्त-द्वारा प्रपने लेखमें दिए गए उस वर्णनेत मिक्तिका स्थाने मिक्तिका मिन जाता है जितमें उन्होंने धपना प्रथम वैचानिक सनुभव होने बताया है।

फिर भी मैं इस बाजपर बन देता है कि सभी उपमाएँ बुद्धिमलाको सुम्म नहीं हो सकतीं। संवारकी मन्य बस्तुमंकि समान उपमामोंका भी मानना निजी सौन्दर्य होता है। प्रथम तो उन्हें उचित होना चाहिए। जब किसी पिन्दर्यमानीने किसी ऊंची मीनारको देखकर इस प्रकार मानोचनाकी "यह गृहका कैसा निर्चक बाक्यांस है" तो उसने सच्युच शिम्रुता या किंव होनेकी मपनी मयोग्यता प्रकट की।

कालिदासको उपमाधोमें यह धौचित्य निश्चय ही है, इसका विवरण कुछ उवाहरणोसे चल वायगा। त्रियन्वदा धपनी सबी शकुन्तसाको योग्य पति पानेपर बचाई देते हुए कहती है:--

दिष्ट्या भूमाकुतितदृष्टेरीप यजमानस्य पावक एवाड्वतिः पतिता । वत्से ! सुशिष्यपरिदता विद्येवाशोवनीयासि संवृत्ता ।

उपमाओंका भीषत्य भीर सौन्दर्य इस बातमें समन्त्र बाता है कि कविमें यह शक्ति हो कि वह वामिक जीवनसे उदाहरए। सेकर साँसारिक क्षम्बन्धको समन्त्रा दे। दूसरी धोर विदूषकके हायमें पड़कर प्रत्येक सम्मीर धौर पवित्र विचार स्रसंस्कृत धीर हास्यास्पद हो जाते हैं। जब मातलि उसे भली प्रकार पीट चुकता है तो वह कहता है—

इष्टिपशुमारं मारितः।

दूसरे स्थलपर दुष्यन्तके प्रेमोन्मत्त हो जाने पर वह कहता है-

'लक्कित एष भूयोऽपि शकुन्तलाव्याधिना' ।

बस्मनंका हास्य-सिद्धान्त विद्रमककी चरित्र-नृद्धिमें प्रती भौति दिखाया गया है, क्योंकि धारमाके विषयमे बातचीत करते हुए वह सर्वदा शरीर धीर उसके असंस्कृत प्रेमकी धीर ही निर्देश करता है।

उपसाम्रोके म्रन्य गुरा जैसे विश्वम, वैविष्य मादिका विशेष रूपसे वर्शन करनेकी मावश्यकता नहीं है, क्योंकि वे ऊपर दी हुई उपमाम्रोके मूल स्रोतोंके विभागींसे स्पष्ट हो गए हैं।

धंगरंजी साहित्यका विद्यार्थी मिस्टन प्रथम होगरमे धिषकतासे मिसनेव सी लम्बी पूँखोंबासी उपमा, न पाकर धाइच्यंसे पढ़ जाता है। किसी विचारको जान-बूंगकर पीट-माटकर बढ़ाना, कृतिमता ही सूचित करता है, चाहे वह कितनी ही चतुराहेस क्यों न किया जाय समितिक रचनाके निये वह किसी प्रकार भी सहायक नहीं है। बनावट कभी मीतिक रचनाके निये वह किसी प्रकार भी सहायक नहीं है। बनावट कभी मीतिक रचनाके समक्त हो भी नहीं ककती। कानियासकी प्रायः स्था उपमार्थ सीधी-सादी है धीर वे भारतीय सस्यताका चित्रण करती हैं जिसका पानन-पीवण बनमें हुखा है न कि यूनानी धीर रोमन सम्यताकी मीति नगरकी चहार-वीवारों मेतिय । घत. उन समीमें वह स्वातन्यकी भतक दिलाई देती है वो प्रकृतिके विकासी प्रमावके दिनक सम्यताकी विकास क्षा प्रकृतिके विकास सम्यताकी स्वाप सम्यताका विकास क्षा प्रकृतिक विकास सम्यताकी स्वाप सम्यताकी स्वाप प्रमावके दिनक सम्यत्वे ही सम्यत्वे हैं।

## कालिदासकी छन्दोयोजना

[ श्री पण्डित रामगोविन्द शुक्ल, न्याय-व्याकरल-साहित्याचार्य, काशी ]

अँसे विभिन्न प्रकारके उच्चारएके लिये विभिन्न प्रकारसे कच्छतालुके भ्रभिषातांका विधान है भीर जैसे विभिन्न प्रकारके वर्ए पृषक् पृथक् एषक् सा अव तथा भ्रमकार भ्रादिके व्यक्तक हैं बैसे ही उन-उन रसींकी व्यञ्जनाके लिये भिना-भिन्न छन्टोंका भा विधान है जैसे स्प्रङ्गार सकते व्यञ्जक वर्णोके द्वारा ही प्रञ्जार सकते लिये हिन्त है तै ही छन्टोंके विध्यमंभी यह विचार किया गया है कि किस छन्दमें रचा हुमा काव्य किस रक्षकी पुष्टिके लिये धर्मिक उपयुक्त होगा। उनका तार्ल्य यह है कि केवल शब्द-योजना ही काव्यमें रच-सिद्धिके लिये पर्याप्त नहीं होता, उनकी तथी धर्मिक उपयोद्ध नहीं होता, उनकी तथी छन्दीयोजना भी उतनी ही भ्रष्टिक भ्रमेशित है। महाकवि क्षेत्रोन्टने धर्मन सुनुत-तितकको कहा है कि—

काव्ये रसानुसारेख वर्णनानुगुरोन च। कुर्वीत सर्ववृत्ताना विनियोगं विभागवित्॥

(काष्यमें रस तथा वर्णनीय वस्तुके धनुसार छन्दोयोजना ठीक समभक्तर छन्दोका विनियोग करना चाहिए।)

छ्न्योयोजनाका परिज्ञान तो उन महाकवियोके काव्योसे ही सम्भव है जिनको वात्मारा प्रविस्त प्रवाह-द्वारा साहित्य तथा साहित्यकारोंको तृप्त करती रही है। गावायं मम्मट भट्टने कहा है कि काव्य-निर्माएको शक्ति होनेपर नी 'काव्यज्ञधिवायाम्यास' 'की धावस्यकता रहनी है है। स्रत्युव नये किंद्र स्वपने पूर्ववर्ती बहे-बड़े कियोके बनाए हुए मार्गपर ही वक्ता उचिन समम्प्रते हैं भीर तहनुत्वार ऐसी परिपाटी बना लेते हैं जिससे पीछे धानेवाले किंद-बालक भटकते न फिरं, प्रयुव उसी मार्गपर हावधानीसे पर स्वते हुए वह के बोब धानेवाले किंद-बालक भटकते न फिरं, प्रयुव उसी मार्गपर सावधानीसे पर स्वते हुए वह के बोब बाव। इसीलियं महाकवि क्षेत्र-द्रने प्रपने सुनुतातिसक नामक प्रन्यों छन्दोयोजनाके विवयमे नियम निवते हुए कहा है—

भारम्भे सर्गवन्धस्य कथाविस्तारसंग्रहे । समोपदेशवृत्तान्ते सन्तः शसन्त्यनुष्टुभम् ॥

> श्रृङ्कारालम्बनोदारनायिकारूपवर्णनम् वसन्तादि तदङ्कां च सञ्द्वायमुपजातिभिः॥

रषोद्धता विभावेषु भव्या वन्दोदयादिषु । षाड्गुण्यप्रमुखा नीतिवशस्येन विराजते ।।

> वसन्तिसकं भाति सङ्करे वीररौद्रयोः। कुर्यात् सर्गस्य पर्यन्ते मालिनी दुततात्लव।।

उपपन्ते परिच्छेरकाले शिखरिणी मता। भौदार्यनिवरीचित्य-विचारे हरिणी मता।।

> साक्षेपक्रोचिवकारे परं पृथ्वीभरक्षमा। प्राहृट्प्रवासव्यक्षने मन्दाक्रान्ता विराजते।।

शौर्यस्तवे नृपादीनां शार्दूलकोडतं मतम् । सावेगपवनादीनां वर्णाने स्नम्धरा मता ॥

> दोषकतोटकनर्कुटयुक्त मुक्तकमेव विराजति सूक्तम् । निविषयस्तु रसादिषु तेषां निनियमश्च सदा विनियोगः ।।

शेषाणामप्यनुक्तानां वृत्तानां विषय विना । वैविज्यमात्रपात्राणा विनियोगो न दक्षितः ॥

> इत्येष वश्यवचसां सर्ववृत्त-प्रसंगिनाम् । भदो विभागः सद्वृत्तविनिवेशे विशेषवान् ॥

महाकवि क्षेमेन्द्रकी दृष्टिमे कालिदासकी खन्दोयोजना इस प्रकार की है —

मुवशा कालिदासस्य मन्दाकान्ता प्रवल्गति । सदश्वदम ? स्येव काम्बोजतुरगाञ्चना ॥

> सुवर्णाहं प्रबन्धेषु यथास्थान-निवेशिनाम् । रत्नानामपि नृत्तानां भवत्यम्यविका रुविः ॥

[किसी सार्के झारम्भमें, क्याके विस्तारका संग्रह करनेमे उपदेश या वृत्तान्त कमनमे धनुष्ठुप् इन्दर्क प्रयोगकी प्रमास सम्प्रण ने करते हैं। युङ्गारके धालम्बन-स्वरूप उदार नाधिकाके वर्णन धीर प्रृङ्गारके धालम्बन-स्वरूप उदार नाधिकाके वर्णन धीर प्रृङ्गारके धालम्बन-स्वरूप उदार नाधिकाके वर्णन धीर प्रृङ्गारके धंगमृत वस्तन्त सार्विका वर्णन उपनाति इन्दर्स करना चाहिए। भ्रष्य क्योग करता बाहिए । धालमाने विवयोका वर्णन वंशस्य इन्दर्स वोभन होता है। वीर धीर रौरके मेलमें वस्ततितका इन्दर ठीक होता है धीर सार्विक धत्तमें दुत तालके समान मालिती इन्दर्क प्रयोग करता चाहिए। धालम्बर्ध धालम करने या प्रारम्भ करते समय शिवसिरणी इन्दर्भ उचित है। उदारता, क्षित धीर भीरित्य धादि पुरोके वर्णनके तिये हिरणी इन्दर्भ ठीक है। आक्षेप, कोष्ठ धीर बिह्नार्क विये प्रश्नीभरतकाम इन्दर उपवृक्त है। सार्वार, विषय प्रतास विस्तार कर उपवृक्त है। सार्वार्मिक वीर्यकी स्तुत्तिक निये धार्त्वाकीतित तथा धार्षिभ-वर्वरके निये क्ष्मार ठीक है। प्रमुक्त सुत्तिकारित विश्व क्षमित्र धार्यक प्रयोगका स्वर्य उपवृक्त प्रयोगका स्वर्य उपवृक्त प्रयोगका सार्वार वृक्त विषय धीर प्रयोगके धीन्यका विचार कर तिया जासकता है। क्षित्र लोग उपवृत्त प्रकारते यथा स्थान उनका प्रयोग कर ही तेते हैं।]

महाकवि क्षेमेन्द्रका यह निर्देश सर्वणा सराहनीय है और खन्दिक विषयमे पूर्णरूपी यह विभान बन जाना चाहिए कि किस खन्दका कहाँ प्रयोग करना उचित भौर कहाँ मनुचित है जिससे नये कवियोंका उचित 'पच प्रवर्तन हो सके। रीति-सन्वकारीने काम्यवोच िननते हुए 'हतकुत्तता' नामक दोष भी निक्ता है। उनका कहना है कि बो कुत रसके स्वभावते विपरीत पडता हो उत्तका प्रयोग उस रसके नियमत करना ही हताबुत्तत्व दोष है। इस विषयपर ऐसे प्रमक्तिनियन्य को उत्तका प्रयोग उस रिक्स प्रविच्या है। इस विषयपर ऐसे प्रमक्तिनित्तव्यक्ती धावस्यकता है जिससे नियमन्य रसोके धानुष्ठण विभिन्न छन्तीको योग्यता विस्तारसे सममाई जाय। इस समय केवल यही विचार किया जा रहा है कि महाकवि कानियासने धापने काव्योमें किन रसो, भावों तथा वर्णनोके नियं किन छन्तीका प्रयोग किया है—

## त्व विषय-भाव या रस

- १. उपजाति-वशवरांन, तपस्या तथा नायक-नायिकाका सौभ्दयं ।
- २. धनष्टप-लम्बी कथाको सक्षिप्त करने तथा उपदेश देनेमे ।
- वशस्य—वीरताके प्रकरणमे; चाहे युद्ध हो या युद्धकी तैयारी हो रही हो।
- ४. वैतालीय-करुए रसमें।
- इतविसम्बत—समृद्धिके वर्णनमें ।
- ६. रचोद्रता—जिस कर्मका परिलाम सेदके रूपमे परिलात हो नाहे वह मेद रित-जितित हो, बुष्कमं-जित हो या प्रभात्ताप-जित हो। अतः कामकीका, प्रासेट आदिका वर्णन दसी अन्तें है।
- मन्दाकान्ता--प्रवास, विपत्ति तथा वर्षाके वर्णनमें ।
- मालिनी— सफलताके साथ पूर्ण होनेवाले सर्गके झन्तमे ।
- प्रहर्षियहो हर्षके ताच पूर्ण होनेवाले कर्गके प्रन्तमे । यदि मध्यने भी कही इसका
  प्रयोग है तो वहीं भी दुलकी बारामे हर्ष या हर्षकी बारामे हर्पातिरेक ही
  विस्ता है।
- १०. हरिएरी- जब नायकका सम्युत्यान हो या सौभाग्यका वर्णन हो ।
- ११. क्सततिका—कार्यकी सफलतापर । ऋतु-वर्णनमे भी पुरुषोकी सफलता या ऋतुकी सफलतापर तभी सिद्ध हो सकी हैजब उसका उपभोक्ता उन वस्तुमोका उपभोग कर रहा हो।

इसी प्रकार सफलताके लिये प्रस्थान या प्राितमे धन्त्रयंनाम पुष्पिताचा, निरावाके साथ निवृत्तिमं तीटक, इत्यक्तस्यता में धालिनी, कुचा बीरता-प्रदर्शनमे औपण्छन्दसिक, क्रीडाके कर्णनमे ( बाहे कामक्रीडा हो या धन्य कीडा हो रचीडता, त्यांगसे स्वयप्राप्त विपत्ति या सम्पत्तिमं स्वादता, जबराहट्ये मतमभूर, प्रयम्मोका परित्याम करनेमे नाराच तथा बीरता धादिके वर्णनमें शार्वनिक्कीदितका प्रयोग किया गया है।

यहाँ यही समक्रानेका प्रयत्न किया गया है कि किस प्रकारकी घटनाओं तथा किस प्रकारके विषयोंका वर्णन कविने किस छन्दमें किया है। बिससे स्पष्ट हो जाता है कि महाकवि कानिवासने प्रपने छन्दोंके प्रयोग-द्वारा यह भी सिद्ध करने और समक्रानेका प्रयत्न किया है कि इन छन्दोंका प्रयोग किस रसमें करना चाहिए। बिस संपंकी घटनाओं में स्लोक-स्लोकपर भाग बदला है या षटना बदली है, ठीक उसीके धनुसार किवने छन्दोंमें भी पिन करके हा परिवर्तन किया है निक्से यह भी मानना धनुषित न होगा कि किवने धपने काव्यके द्वारा रसीके धनुकूल छन्दोयोजनाकी शिक्षा भी दी है।

छन्दोंका प्रयोग समभने भौर उनका प्रकरण जाननेके लिये छन्दोंकी तालिका झागे दी जाती है जिसके द्वारा पीछे लिखी हुई बाटोंकी पुष्टि हो सकैगी---

|               |                   | (314)                                        |                     |
|---------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| प्रवम सर्ग    | छन्द              | नक्षरा                                       |                     |
| १ से ६४ तक    | <b>ध</b> नुष्टुप् | लघुस्यात् पचमं यत्र गुरुषच्ठं तु सप्तमम् ।   |                     |
|               |                   | द्वितुर्यपादयोह्नं स्वमप्टाक्षर मनुष्दुभम् । |                     |
| ६५ वर्ग       | प्रहर्षिस्मी      | म्नौ जौ गिद्धदशयतिः प्रहर्षिग्गीयम् ।        |                     |
| द्वितीय सर्ग  |                   |                                              |                     |
| १ से ७४       | उपजाति            | उपेन्द्रवज्ञापदसंगतानि वदीन्द्रवज्ञाचररा     |                     |
|               |                   | तदोपजातिः कथिता कवीन्द्रैभेदाभवन्तीह         | वतुर्दशास्याः ।     |
| ৬২ বা         | मालिनी            | ननमयमयुतेयं मालिनी भोगिलोकैः।                |                     |
| तृतीय सर्ग    |                   |                                              |                     |
| १ से ६६ तक    | वंशस्य            | जतौ तु वंशस्यमुदीरितं जरौ ।                  |                     |
| ৬০ বা         | हरिग्गी           | रसयुगहर्यन्सीं म्नीस्ती गो वदा हरिगाी त      | दा।                 |
| चतुर्वं सर्ग  |                   |                                              |                     |
| १से =६ तक     | <b>ध</b> नुष्टुप् |                                              | (ऊपरदेखो)           |
| द७ से दद तक   | प्रहर्षिग्गी      |                                              | (ऊपरदेक्षी)         |
| पंचम सर्ग     |                   |                                              |                     |
| १ से ६२ तक    | उपजाति            |                                              | (ऊपर देखो 🕽         |
| ६,३ से ७३ तक  | वसन्ततिलका        | उक्ता वसन्ततिसका तथजा जगौग.।                 |                     |
| ७४ से ७५ तक   | मालिनी            |                                              | (ऊपर देखों)         |
| ७६ वाँ        | पुष्पिताश         | प्रयुजिनयुगरेफतो यकारो युजि च न जौजर         | गाश्च पुष्पिताद्या। |
| वष्ठ सर्ग     |                   |                                              |                     |
| १ से =४ तक    | उपजाति            |                                              | (ऊपर देखो)          |
| <b>দ</b> ং ৰা | मालिनी            |                                              | ( ऊपर देखो )        |
| <b>८६ वाँ</b> | पुष्पितामा        |                                              | (ऊपर देखों)         |
| सहच सर्व      |                   |                                              |                     |
| १ से ६६ तक    | उपजाति            | दितीय सर्गयें,                               | (ऊपर देखो)          |
| ७० से ३१ तक   | मालिनी            | द्वितीय सर्गमें,                             | (ऊपर वेक्को)        |

| घळम सर्ग      |                   |                                                    |              |  |
|---------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|--|
| १ से ६० तक    | वैतालीय           | विषमे यदि षट्कलासमेऽष्टौ स्युस्ता इह नो निरन्तराः। |              |  |
|               |                   | न समात्र पराश्रिता कला वैतालीयेऽन्ते रल            | गुरुः।       |  |
| ६१ वाँ        | तोटक              | इह तोटकमम्बुधिसैः प्रथितम् ।                       |              |  |
| १२ वाँ        | प्रहर्षिस्मी      | प्रथम सर्गमें                                      | ( ऊपर देखो ) |  |
| ६३ से ६४ तक   | वसन्ततिलका        | पचम सर्गमें                                        | (ऊपरदेखो)    |  |
| ६५ वाँ        | मन्दाकान्ता       | मन्दाकान्ता जलिषवडगैम्भौनतौ तद्गुरूचेत्            | 1            |  |
| नवम सर्ग      |                   |                                                    |              |  |
| १ से ५४ तक    | <b>इतविलम्बित</b> | द्रुतविलम्बितमाह नभौ भरौ ।                         |              |  |
| ४४ से ६३ तक   | वसन्ततिलका        | पंचम सर्गमें                                       | ( ऊपर देखो ) |  |
| ६४ से ६४ तक   | शालिनी            | शालिन्युक्ता म्तौ तगौ गोव्धिलोकैः।                 |              |  |
| ६६ वाँ        | भौपच्छन्दसिक      | चरमे यदि रेफयौ भवेतामौपच्छन्दसिक                   |              |  |
| ६७ বাঁ        | मालिनी            | द्वितीय सर्गमे                                     | (ऊपर देखो )  |  |
| ६८ वाँ        | रयोद्धना          | रान्तराविह रथोद्धता लगौ ।                          |              |  |
| ६१ से ७० तक   | पुष्पिताग्रा      | पंचम मर्गमे                                        | (ऊपर देखो)   |  |
| ७१ से ७३ तक   | स्वागता           | स्वागतारनभगैर्गुरुणा च                             |              |  |
| ७४ वाँ        | वैतासीय           | ग्रष्टम सर्गमे                                     | (ऊपर देखो)   |  |
| ৩২ ৰা         | मत्तमयूर          | वेदै रन्ध्रम्तौ यसगा मत्तमयूरम्।                   |              |  |
| ७६ से द२ तक   | वसन्ततिलका        | पंचम सर्गमें                                       | (ऊपरदेखो)    |  |
| बन्नम सर्व    |                   |                                                    |              |  |
| १ से = ४ तक   | धनुष्टप्          | प्रथम सर्गमें                                      | (ऊपर देखो)   |  |
| <b>द६ वाँ</b> | मालिनी            | द्वितीय सर्वमे                                     | (ऊपर देखो)   |  |
| एकादश सर्ग    |                   |                                                    |              |  |
| १ से ६१ तक    | रथोद्धता          | नवम सर्गमे                                         | (ऊपर देखो)   |  |
| ६२ वौ         | वसन्ततिलका        | पंचम सर्गमें                                       | (जपर देखी)   |  |
| ६३ वाँ        | मालिनी            | दितीय सर्गमें                                      | (ऊपर देखों)  |  |
| द्वावश सर्ग   |                   |                                                    |              |  |
| १ से १०१ तक   | धनुष्टप्          | प्रचम सर्गमें                                      | (ऊपर देखी)   |  |
| १०२ वाँ       | मालिनी            | दितीय सर्गमें                                      | (ऊपर देखो)   |  |
| १०३ वाँ       | वसन्ततिलका        | पचम सर्ग में                                       | (ऊपर देखी)   |  |
| १०४ वाँ       | नाराच             | इह ननरचतुष्कसृष्टं तुनाराचमाचा                     |              |  |
| त्रयोदश सर्ग  |                   |                                                    |              |  |
| १ से ६७ तक    | उपवाति            | द्वितीय सर्गमें                                    | (ऊपर देखी)   |  |
| ६८ से ७८ तक   | वसन्ततिलका        | पंचम सर्गमें                                       | (अपर देखी)   |  |
| ७६ वाँ        | प्रह्बिस्गी       | प्रयम सर्गर्मे                                     | (कपर देखा)   |  |

| चतुर्वश सर्ग        |                         |                 |            |
|---------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| १ से ८६ तक          | उपवाति                  | दितीय सर्गमे    | (ऊपर देखो) |
| <b>দও বাঁ</b>       | मन्दाकान्ता             | ग्रष्टम सर्गमें | (ऊपर देखो) |
| पंचबश सर्ग          |                         |                 |            |
| १ से १०२ तक         | भ्रनुष्टुप <del>्</del> | प्रथम सर्गमें   | (ऊपर देखो) |
| १०३ वाँ             | मन्दाकान्ता             | ग्रष्टम सर्गमें | (ऊपर देखो) |
| बोडश सर्ग           |                         |                 |            |
| १ से = ५ तक         | उपजाति                  | द्वितीय सर्गमें | (ऊपर देखो) |
| <b>८६ वाँ</b>       | वसन्ततिलका              | पचम सर्गमें     | (ऊपर देखो) |
| ८७ से ८६ तक         | मन्दाकान्ता             | घटन सर्गमें     | (ऊपर देखो) |
| सप्तदश सर्ग         |                         |                 |            |
| १ से =० तक          | <b>ध</b> नुष्टुष्       | त्रयम सर्गमें   | (अपर देखी) |
| ¤१ वौ               | मन्दाकान्ता             | ग्रष्टम सर्गमें | (अपर देखी) |
| प्रष्टादश सर्ग      |                         |                 |            |
| १ से ५१ तक          | उपजाति                  | द्वितीय सर्गमें | (ऊपर देखो) |
| <b>४</b> २ से ४३ तक | वसन्ततिलका              | पंचम सर्गमें    | (ऊपर देखो) |
| एकोनविशति सर्ग      |                         |                 |            |
| १ से ४.४ तक         | रयोदता                  | नवम सर्गमें     | (ऊपर देखी) |
| <b>५६ वाँ</b>       | वसन्त <b>ितलका</b>      | पंचम सर्गमें    | (ऊपर देखो) |
| <b>ধ্</b> ৩ ৰা      | मन्दाकान्ता             | ग्रष्टम सर्गमें | (ऊपर देखी) |

## कुमारसंस्भव

|            | छन्द       | लक्षरा        |        |
|------------|------------|---------------|--------|
| १ से ४६ तक | उपजाति     | द्वितीय सर्ग  | रधुवंध |
| ६० वाँ     | मालिनी     | द्वितीय सर्ग  | ,,     |
| दूसरा सर्ग |            |               |        |
| १ से ६३ तक | भनुष्टुप्  | प्रथम सर्ग    |        |
| ६४ वाँ     | मालिनी     | द्वितीय सर्ग  | 21     |
| तीसरा सर्ग |            |               |        |
| १ से ७४ तक | उपगति      | द्वितीय सर्ग  | ,,     |
| ৩২ বা      | वसन्ततिलका | पंचम सर्ग     | .,     |
| ७६ वाँ     | मालिनी     | द्वितीय सर्वे |        |
|            |            |               |        |

| वैतालीय      |                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वतालाय       | <b>श</b> ष्टम सर्गे र <b>ष्ट्रवं</b> श                                                                                                            |
| वस-ततिलका    | पंचम सर्ग "                                                                                                                                       |
| पुष्पिताया   | पंचम सर्ग ,,                                                                                                                                      |
|              |                                                                                                                                                   |
| वंशस्य       | कृतीय सर्ग ,,                                                                                                                                     |
| वसन्ततिलका   | पचमसर्ग,,                                                                                                                                         |
|              |                                                                                                                                                   |
| धनुष्टुप्    | प्रथम सर्ग ,,                                                                                                                                     |
| पुष्पिताग्रा | पचम सर्ग ,,                                                                                                                                       |
|              |                                                                                                                                                   |
| उपञाति       | द्वितीय सर्ग ,,                                                                                                                                   |
| मालिनी       | दितीय सर्ग ,,                                                                                                                                     |
|              |                                                                                                                                                   |
| रयोद्धता     | नवम सर्ग 🚜                                                                                                                                        |
| मानिनी       | द्वितीय सर्ग "                                                                                                                                    |
|              |                                                                                                                                                   |
| उपजाति       | द्वितीय सर्ग,                                                                                                                                     |
| पुष्पितामा   | पंचम सर्ग ,,                                                                                                                                      |
|              |                                                                                                                                                   |
| बनुष्टुष्    | प्रथम सर्ग,                                                                                                                                       |
| मन्दाकान्ता  | द्मष्टम सर्ग "                                                                                                                                    |
|              |                                                                                                                                                   |
| उपजाति       | द्वितीय सर्ग "                                                                                                                                    |
| हरिसी        | तृतीय सर्ग "                                                                                                                                      |
|              | •                                                                                                                                                 |
| उपजाति       | द्वितीय सर्ग "                                                                                                                                    |
| हरिसी        | कृतीय सर्ग ,                                                                                                                                      |
|              |                                                                                                                                                   |
| उपक्राप्ति   | वृतीय सर्व "                                                                                                                                      |
|              | वृताय सम "<br>द्वितीय सम्म "                                                                                                                      |
|              | पुण्यताया  यंग्रस्य  यमन्तिनकः।  यनुष्टुप् पुण्यताया  उपजाति  मानिनी  उपजाति  पुण्यताया  यनुष्टुप्  मन्ताकान्ता  उपजाति  इरिस्सी  उपजाति  इरिस्सी |

| षीवहवाँ सर्ग             |                       |                                 |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| १ से ४६ तक               | वंशस्य                | तृतीय सर्ग रघुवंश               |
| <b>২০ ৰা</b>             | मालिनी                | द्वितीय सर्ग "                  |
| रंब्रहवी सर्ग            |                       |                                 |
| १ से ४२ तक               | वंशस्य                | नृतीय सर्ग "                    |
| ५३ वाँ                   |                       | स्वैयंरुजस्तताः सगुरवः          |
|                          | হা বি                 | त्विकोडितम् ।                   |
| सोलहर्वासर्ग             |                       |                                 |
| १ से ४६ तक               | <del>श</del> नुष्टुप् | प्रथम सर्ग, "                   |
| ५० वाँ                   | हरिखी                 | वृतीय सर्ग "                    |
| सत्रहवीं सर्ग            |                       |                                 |
| १ से ५३ तक               | वसन्ततिलका            | पंचम सर्ग "                     |
| ५४ वाँ                   | युप्पिताबा            | पचम सर्ग "                      |
| ४४ वाँ                   | मालिनी                | द्वितीय सर्गं "                 |
|                          |                       |                                 |
|                          | मेघद्त                |                                 |
| पूर्वमेष }<br>उत्तरमेष } | भन्दाकान्ता           | <b>भ</b> ष्टम सर्गे,            |
|                          |                       |                                 |
|                          | ऋतसंहार काच्य         |                                 |
| प्रवस सर्ग               | -68.161. Au           |                                 |
| १ से २१ तक               | उपजाति सभी            | छन्दोंके लक्षण ऊपर ग्राचुके हैं |
| २२ से २० तक              | मालिनी                |                                 |
| बूसरा सर्प               |                       |                                 |
| १ से २० तक               | उपजाति                |                                 |
| २१ से २२ तक              | वसन्ततिलका            |                                 |
| २३ से २६ तक              | मालिनी                |                                 |
| तीसरा सर्ग               |                       |                                 |
| १ से २२ तक               | वसन्ततिलका            |                                 |
| २२ से २० तक              | मालिनी                |                                 |

| चौथा सर्ग    |                           |                       |                |
|--------------|---------------------------|-----------------------|----------------|
| १ से १३ तक   | उपजाति                    | सभी छन्दोंके नक्षए। उ | पर भाचुके हैं। |
| १४ से १= तक  | वसन्ततिलका                |                       |                |
| १६ वाँ       | मालिनी                    |                       |                |
| पांचवां सर्ग |                           |                       |                |
| १ से १० तक   | उपजाति                    |                       |                |
| ११ से १३ तक  | भालिनी                    |                       |                |
| खुठा सर्ग    |                           |                       |                |
| १ से १० तक   | उपजाति                    |                       |                |
| ११ वाँ       | <b>व</b> सन्ततिलका        |                       |                |
| १२ से १⊏ तक  | उपजाति                    |                       |                |
| १६ से २० तक  | वसन्ततिलका                |                       |                |
| २६ से ३७ तक  | मालिनी                    |                       |                |
| ३८ वाँ       | शार्द् <b>लविक्री</b> डित |                       |                |
|              |                           |                       |                |

महाकवि कालिदास केवल सस्कृत-पिगलके ही ज्ञाता नही थे, उन्होंने विकागोर्वशीयके चतुर्षे फ्रंकमे प्राकृत और क्षपभंशके छन्दो और नाट्य रीतियोका भी प्रयोग किया है। इस प्रकार महाकविने वस्तु, भाव तथा रसके प्रभावको स्थिर तथा पुष्ट रखनेके लिये योग्य छन्दोका प्रयोग करके प्रपनी खन्दो-योजना-शक्तिका भी क्षरयन्त भस्य परिचय दिया है।



## अभिधान-कोष

[पण्डित सीताराम चतुर्वेदी]

श्र

क्रंशुमान—सूर्यवंशी राजा सगरका पौत्र क्रसमजसकायुत्र । (देखो सगर)

स्रक्षतः —चावलके समूचे दाने जो देवपूजाके काममें साते हैं।

धमस्य — १. ऋषि, जिनका जन्म बनेते हुमा बा, जिन्होंने समुद्र सीस निया था धौर जिनके कहनेते विन्ययमंत्र तेट गया था। 'थन विन्याभन स्त्यायमि इति धगस्या' 'ऋषेवके धमुनार पत्रस्थनने उन्देशीको देखकर निम्न धौर वस्ताका वीर्य स्वतित्त होकर यक्तके कुम्भमें बा गिरा, उसीसे विष्ठा धौर धगस्यकी उत्यत्ति हुई। लोपामुदासे धगस्यका विवाह हुधा। धगस्यका आश्रम गोदावरीके उत्तर त्यार ययकारण्यमे विद्यार्थ स्वतुरोधसे स्कृति समुद्र सीमापर था। रेवलाधोंके धनुरोधसे स्कृति समुद्र सेल डाला, इत्वल धौर वालािर धनुरोको रूक्ति नमुद्र सरवाला। वन विश्याचनने सूर्यका थय रोक विषया था, उस समय इन्होंने उसे नीचे विटा दिया था।

विद्वानोका विश्वास है कि बगस्त्यको स्मराण करते हुए यह श्लोक पढ़नेसे बजीएं दूर हो जाता है—

भातापी मारितो येन वातापी च महाबसः। समुद्रः शोवितो येन समेऽभस्त्यः प्रसीदतु।।

२ — तारा जो दक्षिए। दिशामें सौर माद्रपद मासके सन्नहवे दिन उदय होता है। यह तारा जब उदित हो जाता है तब वर्षी समाप्त हो जाती है।

३ — वृक्ष, जिसमें द्वितीयाके चन्द्रमाके भाकारके फूल लगते हैं। ब्रमुक् सुगन्यत काष्ट । इसके पुरिसे महिलाएँ प्रपने केस सुगन्यत करती हैं । प्रगर बन्दन । यह देखनेमें काला, पर पत्वर्धर पिसनेसे सुन्दर पीले रंगका हो जाता है । इसका पेड बहुत बड़ा होता है भीर सिलहटके पहाडी जगनमें उगता है । इसीके पुराने नृक्षसे गुग्नुल-जैसी एक प्रकारको पाँद निकन्ती हैं जिसे पीसकर भागपर डालनेसे मीठी सुगंब निकन्तती हैं ।

स्रीम-साम्तेय-कोश (दक्षिस्य-पूर्व दिशा) के प्रविष्ठाता देवता । श्रीमके तीन प्रकार हैं-दावाम्नि, खठराम्नि, वाडवाग्नि ।

दावास्न, जठरास्न, वाडवास्त । **दावास्न**—लकडीकी ग्राग; (जठरास्न;
पेटकी ग्राग जो भोजन पचाती है; बाडवास्नि समुद्रकी ग्राग ।)

वानिहोत्र—यज्ञ विशेष । एक मासमें इस यज्ञका उद्यापन किया जाता है फिर यावजीवन यह यज्ञ करनेसे प्रातः और सञ्याको होम करना पहता है।

श्रक्कु—िकसी नाटकका एक कार्यं जितने अशमे पूर्णं होता है उसे अंक कहते हैं।

श्रक्य—वे बाजे जो गोदमे रसकर बजाए जाते हैं। जैसे—मृदंग, ढोलक, पस्तावज ।

श्चंगराग—वे सब सुगन्धित पदार्थ-चन्दन, कपूर, ग्रगर, पराग, श्वालता ग्रादि जिन्हे लेप करनेसे शरीरमे सुगन्ध ग्रौर शोभा ग्राती है।

क्रॉमरा या क्रॉमरस् ऋषि—बह्याके द्वितीय पुत्र । इनकी पत्नी घुत्रा क्रीर पुत्र बृहस्पति हुए । एक बार महिष क्रामराने इतना कडोर तप किया कि उनकी अ्योतिसे ससार भर गया । उन्हीं दिनों क्राम्नदेव भी तपस्या कर रहे थे। जब धाँगराके तेजसे धाँनको धपना तेज मन्द जान पड़ने लगा तब उन्होंने छोचा कि स्था बहाने दूसरी धाँनका निर्माण किया है, तब धाँगराने धाँनते कहा कि धाप धपना धाँककार से सीजिए, मैं धापका पुत्र बनूँगा। तभीसे बृह्हरातिके नामसे वे धाँनाके पुत्र बने।

(देस्रो धति भी)

स्रवणर—प्यवं छाग गिरति गिलति ! जो सांप वकरेको जी निगल बाव । यह पहाझे सांप एशिया धौर प्रफीकामे होता है। इसे अग्रेजीमें पाइयन सौर समेरिका में, 'बोघा कास्ट-कटर कहते हैं। यह बकरे, मेंड़े हरिसा, मैसे सोर चीतेतककर मार बालता है वा नियटकर उन्हें जकककर मार बालता है।

सज्जना— पुनेद पर्वतके वासवाते प्रदेशमें रहतेवाले बानरदाज केयारी (या केसरी) नामके वानरकी परनी थी। इनके नमंत्रे पत्नके सम्बन्ध के हुम्मानजीका जन्म हुमा। ये वड़ी बीर, तीर नारी थी। वब लंका विजयके परवाद हुनुमानजी इनसे मिलने गए तब इन्होंने हुनुमानजीको डांटते हुए कहा कि तू रावद्य-वेठी प्रयन्त वामान्य व्यक्ति युद्ध करने वर्धों नया। युक्ते तो वाहिए या कि प्रपने वदी नजीसे रावस्पृक्ते रसी वित्र नोच लाता, प्रशोकवनके साथ सीताको लाकर रामके पास पहुँचा देता और सपना सरीर

फैसाकर समुद्रपर पुत बना बेता । धञ्चिति—दोनों हाथोकी हथेलियों और जैयलियोको मिलाकर उसे इस प्रकार बना लेना

कि उसमे पानी या कोई वस्तु भरी जा सके। महहास---'भट्टेन भतिशयेन हास.।' ठठा-कर या ठहाका मारकर हँसना !

भारितमा---यह एक ऐश्वयं सिद्धि है जिसके सघ जानेपर मनुष्य भरयन्त सूक्ष्म रूप बना सकता है, ऐसी माठ सिद्धियाँ हैं--- प्रांशमा लिषमा प्राप्तः प्राकान्यं महिमा तथा । ईशित्कम्य विशत्वञ्च तथा कामवसायिता ॥ [प्रांशमा, लिषमा, प्राप्तः प्राकान्य, महिमा, इशिल्कः विश्वत्व तथा कामवसायिता (गरिमा)]

स्रतिबला—बला भीर प्रतिबला नामफी वो विवाएँ विश्वामित्रजीने राम-लक्ष्मसून्ती उस समय सिसाई वी जब वे विश्वामित्रजीने ताम उनके उसकी रक्षाके सिर्म वे के दार के विश्वाभीके प्रत्य उनके उसकी रक्षाके निर्म वे को र रहे स्वाभीके प्रत्य करनेने वकावट, मूस, प्रास्त, मर्मी कुछ नहीं सताती, कोई कुछ हानि नहीं कर सकता प्रयाद बनवीर्य मिलता है, सौमान्य, उदारता आन, विज्ञान सब मिल जाता है। मार्थि इनका पाठ करनेने कोई भय नहीं होता वे तेजिस्तनी विद्याएँ पितामह ब्रह्माफी कन्याएँ हैं।

श्रतिमुक्त (जता)—तिनसुनेका पेड्, माधवी लता, मोगरा !

धाधि - सप्ताक्षियोमेसे एक कृषि जो ब्रह्मा केषस्त्रुतं उत्पन्त हुए वे । कर्यम कृषिको पुत्री धनमूबाबी इनकी पत्ती हैं। दत्तात्रेय दुर्वासा स्व पत्ति क्या दनके पुत्र हैं। मन्से उत्पन्त दस प्रवासित्रोमेसे से य एक बे---

मरीचिमत्र्यङ्गिरसी पुलस्त्य पुलह क्रुतु। प्रचेतस विशिष्टक्च भृगुनारदमेव च ॥

[मनु० १।३४]

जिन सप्तिषियोमें इनकी गिनती होती है वे हैं—

मरीचिरव्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलहः कतुः। ब्रह्मारोो मानसा पुत्राः वशिष्ठश्चेति सप्त ते ॥

अवित- ये दक्षकी पुत्री और मरीचिके पुत्रकी पत्नी मानी जाती है। ये देवमाता और दाक्षायणी कहलाती हैं।

श्रंतःपुर---रनिवासः । राजभवनमे रानियों के निवास और विहारका स्थानः । संतपाल (दुर्ग)—राज्यकी सीमापर बना हुमा वह दुर्ग जिससे राज्यपर बाहरके शमुझीके आक्रमणासे रकाकी जा सके। 'सन्तं सीमानं बालयति हति सन्तपालः।'

श्चंतर्थान---श्चपने मौतर छिप जाना। भहरथहो जाना।

धनसूषा-- धति मुनिकी पत्नी तथा कर्देन ऋषिकी पूत्री। (देखो अति)

श्रमुशास—(स्वर) जब कोई स्वर बल देकर न बोला जाय नव उसे धनुदाश कहते हैं। नीचेरनुदात जैसे उ। शिक्षाधात्वमें लिखा है— उदाराधानुदात्तक स्वराजक स्वराख्यः। दीवों हस्वो ज्नुतस्वेनि कालतो नियमस्वित।

(उदाल, घनुषाल धीर स्वरित वे तीन स्वर होते हैं, जो उनके उच्चारएमें नागनेवाले समयके घनुसार दीर्घ, हरन धीर प्नुत कहनाते हैं। इसके घनुसार घ, इ. उ. घनुदात है, घा ई, ऊ उदाल, है तथा घा ३, ई ३, ऊ ३ स्वरित हैं।

धंबक — दितिके गर्भसे धौर करवपके धौरस (बीयं) से इस दैत्यका कन्म हुमा था। इसके प्रत्याचारसे ऊनकर महादेवजीने इसे मार बाला था।

भ्रयराजिता (विद्या)—वह विद्या जिसके सीस सेनेपर कभी हार न हो।

श्रप्सरातीर्थ—या श्रप्सरातीर्थ—१. वह तीर्थया स्थान वहां श्रप्सराएँ रहती हो । २. श्राकास-गगका वह धाट वहां श्रप्सराएँ स्वान करती हैं । ३. श्रप्सराके सकान रूपवाली ।

श्रविनय—'धनिनयति हुन्दरभावान्त्रका-श्रमति।' नाटकमें निर्दिष्ट पात्रोके प्रतुक्षार वेध-भूत्रा धारत्म करके उससे निर्दिष्ट साम्म्यापार स्मेर कित्राजींका सनुकरता करके दिसस्या स्मिनय केहताता है। प्रनिनय कार प्रकारका होता है समिक, सार्वक, तारिकक भीर स्वस्त्राच्ने, नेक चिर, हाब, पैर धादि-संग'चलाकर स्रोजनय करना साणिक कहलाता है। वारणीके ्वतार-बढावसे बोलनेका स्रोजनय वाषिक कहलाता है। धाँसू, कम्प, पत्रीना निकलने सादि का धनुकरण सार्टिक कहलाता है और नाटकीय पात्रोके सनु सार वेचानूवा सारण करना साहार्य कहलाता है।

बिमतारिका — 'बिभिसरित, ब्रिभिसारयित वा संकेतस्थानम् ।' किसी निश्चित स्थानपर मिलनेका संकेत करके अपने प्रेमीके पासकानेवाली नायिकाको ब्रिभिसारिका कहते हैं।

श्रीमसारयति कान्तं या मन्मथेऽस्य वर्शवदा । स्वयंवाऽभिसरत्येषा बीरैश्काभिसारिका ॥ (साहित्य वर्षरा)

जो क्षी काम-पीडित होकर प्रपने प्रियकों
सहेट या सकेत-स्थल को मेज दे या स्वयं वहीं
बाव उसे समिसारित कहते हैं। वे तीन प्रकार
को होती हैं, !-रिस्वाससारिका, जो दिनमें प्रियक्ते
मिनने जाल, २-सुल्लामिसारिका। (अयोरला-निसारिका) को स्वेत वक्त पहनकर चौरनी रातमें
मिनने जाव सौर १-कुल्लामिसारिका
(संघकरागिसारिका) जो सबेरी रातमें काले
करते प्रतम्बर मिनने जाव।

धनराश्वती—'धनरा देवा विधन्ते यस्यां सा इन्युरी, विश्वकार्मिन सुरेठ परंतपर हसका निर्माण किया, यहाँ किसीको बुवांगा, मृत्यु, घोक और ताप कुछ भी नहीं सताता। यहीं कामध्यु, गी, देरावत हायी, उच्चैःधवा भोटा, धन्यदाराँ और नंदमनवनके पौच प्रकार कुल है—'संवार, पारिचात, संतान. कल्पवृक्ष और हरिषंदन। इन्युरीके मीतरसे धनकनंत्रा कहती है, इन्द्र गृहिक स्वामी हैं। विद्वानोंका धनुषान है कि गृहिकतानमें बोकाराके पास इन्द्रालय नामक स्वाम ही धनपानती और वर्तमान धोक्शान् नदी है,

समात्य-परिवय् -राजाधोंकी सहायताके

लिये मंत्रिमंडल, जो विभिन्न विश्ववींपर राजाको सहायता करता था।

धानुत — पृत्तुराजके सबसे पृथ्वीने मोक्य धारण किया था। देवीने इन्हाको वस्त्व बनाकर मृत्यणं पात्रमें गोक्य पृथिवीको हुई।। उसके स्तनसे पमृत निकता था। पीक्षे दुर्वाचाके धार्थके वही प्रमृत समुद्रमें वा निरा। तब देवताओं धीर प्रमृति कोणनागको रस्सी धीर मंदराजनको प्रमानी बनाकर लीरासायको सथा, जिससे १४ रत्न निकले जिनमें प्रमृतका कलता भी था।

स्रमृतिकरण् — चन्द्रमा, जिसकी किरण्मे प्रमृत रहता है। चन्द्रमाको सोयधीनां पति: कहते हैं भीर यह माना जाता है कि जडी-कृटियों में चन्द्रमाकी किरणोसे ही गुरु स्नाता है।

भंबिका—दुर्गावा पार्वतीका एक रूप।

स्रयोध्या — नूयंवशी राजाधोंकी राजधानी। यहाँके राजाधोंको युद्धों कोई परास्त नहीं कर सकता या इसीसे इसका नाम अयोध्या यहा। यह सन्यू नदीके तटपर स्थित कोशसकी राज-सानी थी। यह उस समयकी सात मुख्य पुरियोंथे थी।

भ्रयोध्या मथुरा माया काशी काची स्नवन्तिका।।

पुरो द्वारावती चैव सप्तैताः पुरयः स्मृताः ॥
धारितः — वह तकड़ी जिसे रगडनेके साग
निकते । यजने एक तकड़ीपर वरनेके साग
निकते । यजने एक तकड़ीपर वरनेके साग
न्वारा तकड़ी रगडनेके सान
उप्तर्प होती थी । इसके यो माग होते हैं—
अधरारिता और उत्तरारिता और यह शमीने
उगनेवाले पीपकसे तैयार होती हैं । उत्तरारिता
(अपनाती सकड़ी) को अधरारिता (नीचेवाली
धरिता) के छेद में डातकर मधानीके समान
रसीके चानानेपर छेदके नीचे रच्चा हुवा कुछ
जल उठता है और यही अरिता-मंथनते निकती
हुई अग्निय यज्ञमें काम भाती है ।

श्रदश्य—१—सूर्यकासारथि, २.—सूर्यः ३—शतःकालको लालिमा।

श्रदण्यती — ?—र्वाशहजीकी पत्नी तथा कर्षम ऋषिकी कन्या । २—माकाशमें सप्तर्थियोंके विश्वितारेके पास एक छोटासा तारा, जो ऐसे सोगोंकी नहीं दिसाई देता जिनकी श्रापु समाप्त होनेवाली हो ।

दीपनिर्वाण-गन्यक सुद्धदानस्थन स्मतीम् । न जिद्यन्ति न तप्रयन्ति नताप्रयः ॥ [जिनकी साधु पूरो हो चलती है ने न तो सुम्माए गए दीपककी गंव मूँच पाते हैं, न निर्मोक्ती कात सुन पाते हैं और न धरुम्यतीको देख पाते हैं। ] जिद्धा का नाम भी धरुम्यती है इस्तिए पुरुष्ट समीप धानेपर जिद्धाका सम्मना भी नहीं दिखाई देता है। ]

धर्मका हारके किवार बन्द करके उसके पीछे सकरीका मुसल जो द्वारके दीनों भोरवाले छेदोंने भार-भार टाल दिया जाता है जिससे सांकल खुली रहनेपर भी घक्का देनेसे द्वार न खुले।

कर्ष्य-- १--प्रपने वर घाए हुए प्रतिथि या देवताको हाक योनेके लिये जो जन देते हैं उसे प्रध्यं कहते हैं। २--प्रजनके लिये जल, दूब, कुशको कुनगी, दही, सरहों, चावल प्रीर जी। ३---हही--हहीं दूब धौर चावल प्रादि पूजाकी सामग्री।

बहुँन (इस)— इचका पेड धनक्दके पेड़ जैसा होता है बीर इसकी पत्ती और खाल मी प्रमक्ट बेसी होती है। इसके छोट भीर देत फुलोंमें बड़ी तीको बीर मीठी मंब होती है। इसका पेड धमक्दके पेड़से बहुत बड़ा धवब, बंगास, मध्यभारत और व्यक्तिएमें बहुत होता है। इसे ककुब बीर करवीरक भी कहते हैं। इसकी नाम रांग्डी खाल धरणत बसवर्षक होती है। यह बचके काम रांग्डी खाल घरणत बसवर्षक होती है। यह बचके काम रांग्डी खाल घरणत बसवर्षक होती है। यह बचके काम रांग्डी खाल घरणत बसवर्षक होती रंगनेके काम घाती है। यह हृदय रोगकी घ्रीषि है। इसके काड़ेसे घो देनेपर घाव सूल जाता है घौर हहबी दूटनेपर इसका चूर्ण फॉकनेपर पीडा कम हो जाती है घौर हहबी बुड जाती है।

सर्थ (पुरुषार्थ)—यमं, पर्थ, काम, योक्ष नामक वार पुरुषार्थोमेंत्र एक । मन, प्रश्ति । पर्य तीन प्रकारका होता है—युक्त, शवल धौर हुन्य । प्रपर्न-सपने वर्णके प्रनुतार कार्यके हारा प्रपातित घनको गुक्त, प्रपनेते नीच वर्णको वृत्ति हारा कमाया हुमा शवन धौर जुधा, चौरी ठमी, पर्योदन प्रादिमे उपाजित किया हुमा हुन्य कहनाता है।

कृत्स कहलाता हा श्रमंचन्द्र (बाग)—एक प्रकारका बासा, जिसका कल श्राधे चन्द्रमाके श्राकारका होना है।

श्रासकापुरी--हिमालयपर बसी हुई कुबेरकी नगरी जिसमें शिवजी भी रहते हैं। इसका बर्गान उत्तर मेथदूतमे देखिए।

ष्यक्ति (देश)—मानव देश प्रोर उसकी राजधानी उज्जीवनी । विशाला, धवित्त धौर उज्जीवनी तीनो इसके नाम हैं। धवित्त नगरी गिजा (निमा)के नदपर मानवामे बसी हुई है वहीं महाकाल महादेवजीका प्रसिद्ध मदिर है। ईसाक्षे जन्मसे ५७ वर्ष पूर्व महाराज विक्रमादित्य यहाँके राजा थे। यही सान्दीपनि धावार्य भी रहते वे जिनके वहाँ बनराम धौर श्रीकृष्ण पश्चितिया। सीखने गए थे। शिधा नदीका भी दूसरा नाम प्रवन्ती है।

धवोक (कुल) —एक प्रकारका हुत जिसके पीलापन किए हुए लहरिया हरे पसे तथा हुन्न लाल धीर पीला होता है। धवोक दी प्रकारके होने हैं—रक्ताबोक धीर पीताबोक। चैत्र शुक्त धाटमीको धयोककी घाठ कलियाँ सा लेनेसे बौक नहीं हुता। साते समय

स्वामशोक हरामीब्ट, मधुमाससमुद्भव। पिवामि शोकसन्तरो मामशोकं सदा कुरु।। कहा बाता है कि क्रियोंकी लात पडनेसे स्वोक फूल उठता है—'पायाभातायोंकः।' रसे बकुत, बंजुल, विज भी कहते हैं। यह सीची वा नामके शरके पेड़ जैसा होता है और क्यन्तमें फूलता है। इसके पत्ते लहार्यादार होते हैं जो उत्सवीमें सजानेके काम साते हैं। इसके फल गुज्वेदार हनके गुलाबी रंगके होते हैं। इसकी स्वाल ठण्डी और कडबी होती हैं जिससे प्याह, अपन रपेड़ की होती हैं जिससे प्याह, विच क्रियोंके स्वालंग होती हैं। स्वालंग काड़ा है। क्रियोंके रजोदोयमें इसकी स्वालका काड़ा दिया जाता है।

बह्ममेष—जो लोग स्वर्गका राज्य बाहते हैं वे सी अरवमेष यज्ञ करते हैं। इसमें नियम यह है कि एक घोडा छोड़ दिया जाता है भीर वह बब बारों घोरले पूमकर धाता है तब उसका बित दी जाती है। इस उसका बडा महास्प्य समक्रा जाता है। इस उसको घोड़े स्थापकर्युं धर्मात् काता है। इस उसको घोड़े स्थापकर्युं धर्मात् काते कानवाले होते हैं।

सिंद्यती—(दशकत्या, वन्द्रपत्ती)—२७ नजनों वहला नजन । यह चन्द्रकी पत्नी मानो जाती है। दलकी ६० कन्यामोंने दो प्रितास है। दरकी ६० कन्यामोंने दो प्रितास है। दरकी एकी प्रति प्रति क्षा है। प्रदिवनी, नरही, इन्दिक्त, रोहिसी, मृगविद्या, धार्डी, पुनर्वेद्य, प्रावत्या, ममा, पूर्व फालगुनी, उत्तरा काल्गुनी, इस्त, विचान, स्वादी, विद्यासा, अनुरावा, जेन्द्रा, अनुन्त, पूर्वामार उत्तराधार, अवस्त, विद्यासा, अनुरावा, जेन्द्रा, स्वति हो। स्वास माने प्रति हो। स्वास माने प्रति हो। स्वास माने प्रति हो। स्वास माने स्वास क्षार देवली, ये चन्द्रकी २७ परिलयी मानी स्वास क्षार देवली, ये चन्द्रकी २७ परिलयी मानी स्वास क्षार देवली, ये चन्द्रकी २७ परिलयी मानी स्वास क्षार देवली

कारिकनीकुमार—सूर्यके जुड़नी पुत्र, को सूर्यके औरस और विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञाले उत्पन्न हुए हैं। ये देवतामोंके वैद्य हैं जिनका योवन और सौन्यमं वास्वत हैं। संज्ञाका दूसरा नाम कार्यक्ती हैं। संज्ञाका दूसरा कहनाते हैं। प्रव्यपूर्ति—शिव । जिनकी बाठ मूर्तियाँ हैं—बस, प्रामि, होता, मूर्य, चन्द्र, घाकाश, पृथ्वी और वाम् ।

अस्ताकस्य पश्चिम दिशामें कत्यित पर्वत भहीं सध्याके समय सूर्य अस्त होता माना भारत है।

श्रम १-फेंककर मारे जानेवाले हिषयार, बासा, बर्झा, वक्र भादि । २—चनुव, करवाल सवा भन्य हिषयार ।

स्रसिकार-(या प्रसिक्षारा वत) विसर्वे कोई सुन्दर युवा पपती युवती पत्नीके ताव पतिभावसे रहते हुए भी कामभावसे सण न करे। इस वतके हिट्टेमर नरक प्रसिक्षारा पर्धाद ततकार की सरकी बोट लगती है। जैसे कोई तलवारकी सारकर सककर बिना चोट लाए नहीं रह सकता, बैसे ही इस व्रतमें भी प्रतिग रहना बड़ा कठिन है। इसीसिन्ये किसी कठिन कामके प्रयक्तको प्रसिक्षारा-वत कहते हैं।

षहत्या—गौतम ऋषिकी पत्नी बहुत्याके नाम जपनेमें महापाप नण्ट हो जाने हैं.— षहत्या हीपदी हुनती तारा मंदोवरी तथा। पक्कणा समरेनितर्यं महागातकनाण्यान् ।। ये बुद्धावकी कत्या बी इनने छनते गौतका कर बारणा करके खहुत्याका पातिवस्य धर्म नष्ट किया इसपर गौतमने इन्द्रको शाप दिया कि तुन्हारे गोर मन्यं योगि हो जाय और सहस्या को णाप देकर पत्था बता दिया। नैतामें राम-के बरागारखंसे सहस्याका गाए छटा।

ग्रा

आकासनमा — ? — प्राकासमं स्वृतेवाली संगा। साकास नदी भी इसी प्रयंभ प्रमृत होता है ? — ततर-मदल विशय — यह धाकासमे उत्तर दक्षिण तक विस्तृत है। सामीरण सोग इसे भाकार-अनेड, हाथीकी सूँव या बेस मार्य कृते हैं। काविष्य-धाङ् पूर्वात् दाते दीप्यते वा । प्रादित्य १२ हैं—विवस्तान, प्रयंमा, पूर्वा त्वज्ञा, सविता, भग, वाता, विभाता, वरुस, मित्र, शक्र एवं उपक्रम ।

स्त्रन्वीक्षिको-'दण्डनीति तर्कविद्या-प्रवेशास्त्रयो ।।

२—गौतम-प्रणीत ब्रात्म-विका । म्रक्तपादने पांच कम्बायमें इते पूरा किया है। प्रवममें प्रमाल प्रमेग, संख्य, प्रयोजन, हस्टान्स, क्षयम, तकं मिर्ग्य, बार, बल्प, वित डा, हेस्वामास, क्ष्म, जाति, धौर निधह । इन मबके तस्वजानसे मोश मिलता है।

धा चक्कर — धमर ककट तामक पर्वत को बुदेलबाक रेता राज्यमें गडता है। शांग और नमेदा नदी इसीसे निकती है। यहाँ नमेदा नदी-के चारो और मंदिर बने हैं। यह विश्वाचनक सातपुरा पर्वतका एक भाग हिन्दुओं का पवित्र तीयं है और यहाँ प्रनिवयं मेला लगता है।

ब्रास्तिस्य (बाह्य)—जो हाथमें लिपटाकर शरीरमे विपटाकर बजाया जाता है। मृदग, ढोल, महत्वरी धीर मसक भ्रादि।

स्नासम -१-मुनियो का स्थान, २-मठ ३-तपो-वन, ४-मुक्त ब्यक्ति (परमेदवरमें लीन रहने तथा श्रम न रहनेसे मुक्त ब्यक्तिको भी ग्राश्रम कहते हैं।

५—बहायारी, चहत्या, नानप्रस्य धीर सन्यासी का शास्त्रोक पार प्रकारका घर्ष विवेष । धासन (पूर्ण) या धासन या धासन— पीतधानकृत्र । इसे पारवाड़ीमें धासन, हिन्दीसे सक्य धीर उन्हियाने पियासन कहते हैं। इसका पेट बहुत बड़ा होता है। इसकी उन्नरी नकड़ी पूरी, काले दागवाली, शब्दन कठोर धीर पक्की होती है। धासनकी पक्की नकड़ीमें पीतिश्व पच्छी समती है। इसके भीतरको जकड़ीमें पीतिश्व पच्छी समती है। इसके भीतरको जकड़ीमें माल हैं। इसकी लकड़ी चूंचले रगकी, उनकी और कोमल होती है। एक प्रकारका छोर मी धासन नृज होता है निस् पंजाबये पायर कहते हैं। इसकी स्वाचये पायर कहते हैं। इसकी भी लकड़ी चूंचले रगकी होती है। भीय जाने या कच्ची रहनेपर इसमें पीना दाग पर जाता है। पजान, इसिंग होती है जो अपर बंदेव और लाल होती है तथा भीतरसे भूरी, काली, कठोर और लाहरदार रेजाजानी होती है जिसमा पहाडपर पी बैनून नामका धासनका पेड़ होता है जिसे पाड़ी में महरदा होता है जिसे पाड़ी में कहता है जिसे पाड़ी होता है जिसे पाड़ी में महरदा मा धासनका पेड़ होता है जिसे पाड़ी में महरदा मा धासनका पेड़ होता है जिसे पाड़ी में महरदा या धासन कहते हैं।

श्रासव—एक प्रकारका मद्य, चीनी या गुडकी ताजा शराब । आयुर्वेदीय औषघ ।

धाहवनीय — 'झाहूयते हवनीय हविरत्र।' यक्तको झिन्न विशेष यह गाईपस्य झिन्नसे लेकर झन्य होमादिके लिए प्रस्तुत किया जाता है।

साहति—मत्र-द्वारा स्वाहा कहकर देवताके उद्देश्यसे भृतस्रादिका भग्निमे निक्षेप करना साहति कहा जाता है।

3

इस्वाफु--वैवस्तत मनुके पुत्र को सर्व प्रथम प्रयोध्याके राजा थे। इनके एक सौ पुत्र वे जिनमें सबसे बड़े विकुक्ति थे। सर्वादा-कुरुपोत्तम श्रीरामबन्दवी इन्हीके वंशव थे।

इन्ह्र—-१-सका । देवराज, बेदोक्त प्राचीन देवता । इन्द्र निष्टीवीक पुत्र हैं । इनकी माताने इन्हें सहस्रों वर्ष गर्भमें रोक रच्चा था । उसके पण्डात इन्द्रते स्वय वीर्यपूर्ण ट्रोक्ट जन्म बहुण किया, इनकी माता का नाम एकाडका था। जनाके समय इनकी माता असता हो गई थी । इन्द्रने समय निर्णाक दोनों पर, पच्चकर उन्हें सार बाला । २ —स्वर्गके राजा ।

इन्त्रधनुष — इन्द्रे तत्स्यामिके मेथे धनुः इव । इसे इन्द्रायुध भी कहते हैं। वर्षाकालमे सूर्यकी विषरीत विश्वामें विस्ताई पड़ता है।

इन्द्रनीत्तवाखि -- एक मध्य जिसे पूचमें इन्द्रनेपर दूषका रंग काला पड़ जाता है। यह सनिध्यक्तो विश्व है। इससे छान्छ हो जाते हैं। इसका रंग काले मेच जैसा होता है। यह मध्यम कोटिका रंल है।

इन्त्रलोक — इसे अमरावती कहते हैं। स्वर्ग भी इसका नाम है। (देखो अमरावती)

इमली---यह दक्षिए। भारत तथा ध्रफीकार्मे धपने धाप उत्पन्न होती है। इसका कृक्ष बहुव बड़ा होता है। इसके फल बहु होते हैं यह प्रायः सर्वत्र पाई बाती है।

उच्चं: भवा - सपुद-मधनसे उत्पन्न हुमा व्येत रंगका सात मृहवाला घोड़ा, जिसके कान सदा सहे रहते हैं, वो घरवन्त गभीर स्वरवें दिवहिनाता है। यह घोड़ा इन्द्रको दे दिया गया था।

उज्जीवनी-मध्यभारतमं मालवाकी दूरानी राजधानी थिया नदीके दक्षिणी तटपर बसी हुई थी। शाजकल इसे उज्जीन कहते हैं। इसका प्राचीन नाम धवती हैं। इसे विधाला और पुण-करिंदगी। (कूलोकी डिलया) कहते हैं। उज्जीयनी हिन्दू तीचे भी है। स्कृत पुरस्पक्षे धवन्ति-सब्देश उज्जीयनीका विस्तृत विषरण मिलता है। गृहीं महाकालका ज्योतिर्विल भी हैं विसे शनन्तकस्पेश्वर भी कहते हैं। इस स्मिक्के कारण उज्जीयनीको पीठस्थान भी कहते हैं। इस स्मिक्के कारण उज्जीयनीको पीठस्थान भी कहते हैं।

उत्तरा कालुकी -- २० नक्षानोंकेंसे १२ वी नक्षाना । निक्षमें बिलाएसे उत्तरको धोर पर्वककी माहति बनाते हुए दो तारे होते हैं। इस नक्षान्तें बनाते हुए दो तारे होते हैं। इस नक्षान्तें क्षान्तें क्षान्ते

उत्तरावण- मकर संक्रान्तिसे ६ मासतक सूर्य उत्तरमें रहते हैं। जलरायणमें शिशर, ससन्त मीर शोष्म ऋतुर्य पहती हैं। जब पृष्मित्रीके गोलेकी कर्करेसा सूर्यकी घोर सीधी हो जाती है मीर सूर्यकी किरणें विश्वत देसासे सीधी पत्ने नलती है, तक सूर्य उत्तरायण में कहे जाते हैं। उत्तरायणमें मृत्यु होनेसे स्वर्ग प्राप्त होता है। धीष्मने इसीनियं दक्षिणायनमें प्राप्त नहीं छोड़े।

उत्तरीय-कमरके ऊपर घोढ़नेका वस्त

दुपट्टा, भोदनी, चादर ।

उद्यन—हमासे ६०० वर्ष पूर्व वरस (वर्तमान प्रयाग) देशके राजा थे। इनकी पत्नीका नाम वासवदता धीर पुत्रका नाम नरवाहुन था। कीधान्यीयें (प्रयापके पात) इनकी राजवाजी यो। ये वीएगा क्याकर हाभी कंसानेकी विद्यामें बढ़े निपुल थे। धवन्तिके राजा चढनधोतने बनावटी हाथीके द्वारा इन्हें बदी कर निवा धीर इन्हें धपनी कन्या वासवदताका वीएग-सिक्षक बना दिया। बहुवि एक दिन वासवदत्ताके साथ नस-गिरि हाथीपर चड़कर निकन्न धाए धीर बासवदताके साथ विवाह कर निवा। ये बस्त रेशके राजा थे इसीलिये इन्हें वस्तराज उदयन यो कहते हैं।

उवास (स्वर) — उज्बैक्दात्तः (पा० १। २।२६) मुखमें तालु मादि कर्ष्वभागसे उज्ब-रित होनेवाला स्वर।

उद्धय (नदी)--एक नदीका नाम ।

जपसर्थं — वे अन्यय शब्द को धातुम्रोके पहले जोड़ देनेसे विभिन्न मर्थ प्रकट करते हैं। सस्कृतमें निम्ना निस्तित उपसर्थ हैं — अ, परा. सप सन, धनु, मत, निस, निर, दुस, दुर. वि माह, नि, म्राचि, मापि, मति, मु, उत, समि, प्रति, परि. उप!

उरूजन्मा—धीर्व ऋषि जिन्होंने अपना हृदय मथकर ग्रन्यन्त ज्वालापूर्ण ग्रयोनिज पुत्र उत्पन्न किया धौर जिसे समुद्रमें बडवाके भूक्सें खोड दिया जो निरन्तर जल पीता रहता है। ये ऋषि भूगुजंश के थे। यह बडवा सूर्यकी पत्नी पी बो बोडीका रूप धारण करके सूर्यके तापसे धौर उसके तेजसे डरती हुई जलमें तपस्या करती थी।

उव:काल—तडकेका समय, जब श्राकाश में पूर्वकी श्रोर हलका उजाला होता है जिसे यौ फटना कहते हैं।

35

क्रव्यंक—वे बाजे जिनका मुख ऊपरको श्रोर होता है। जैसे १-नर्रासह, २-वह मृदग जिसका बहत तीखा स्वर होता है।

ऋ

ऋक्षबान — यह पर्वत गण्डोयाना देशमें है भीर रैवतक पर्वत से निकला है। यह सस-कुलाचल प्रयात् सात परिवारके पहाडोंके बीच का पर्वत है।

चतु—एक प्रकारके वलवायुके समय को च्यु कहते हैं। भारतमं ६ चतुएँ होंगी हैं। मुक्तुन्के बतसे माथ कान्नुनमं दावर, खंत्र-बैचाबसे वसन्त, ज्येट-सापावमं ग्रीच्म, शावण मादमं वर्षा ग्राध्विन कानिकमं शरद, प्राधाहयण पीवम हेमन्त । चक् चहितामं ५ ही च्युएँ मानी गई हैं। योरप्सं चार च्युएँ मानी जाती हैं। बाइ, वसन्त, गर्मी, वर्षा, वादमं हेमन्त, धिसर-की एक ही च्यु माना हैं। साधारणता न्योग तीन ही च्यु माना हैं। साधारणता न्योग

ऋत्विक — पुरोहित । वेदके मत्रीसे यक्षमे कर्मकाण्ड करानेवाला । प्रायः यक्षीमे चार ऋत्विज् प्रधान होते हैं — होता, उड़ाता, स्रध्वर्यु स्रीर ब्रह्मा ।

ऋष्यश्रृक-ऋष्यस्य मृतस्य श्रृगमिव श्रृंगमस्य । एक मुनि । विभाष्टक नामक क्रयप वंशीय ऋषिका बीर्य उर्वशीको देखकर जलमें गिर गया जो मृगी-रूप बारिखी शापच्रष्टा देव-कन्याने पी लिया । उसके गर्मसे ऋष्यशृक्तका अन्म हुमा । उनके सिरपर एक हिरलाका सींग भी था। दशरबकी शान्ता नामकी कन्या ऋष्यशृङ्गते व्याही थी। इन्हीं ऋष्यशृङ्गते दशरवको पुत्रेष्टि यज्ञ कराया या ।

ऐन्द्र (ग्रक्क) — इन्द्र-द्वारा दिया हुन्ना वह **ग्रस्त्र** जिसके चलानेसे भयकर जल बरसता है। ऐरावत--१. इन्द्रहस्ती -- यह भौर चार दाँतोवाला हाथी सभुद्र-मयनके समय निकलाथा। यही पूर्व दिशाका दिमाज है जो इन्द्रको दे दिया गया था और इसलिये वह इन्द्र वाहन कहलाता है। 'इरावान् समुद्रः तत्र भवः

ऐरावतः।'

भोवधिप्रस्थ-हिमालयमें नगर, जिसके गास एक चोटीपर गगाओ पहले-पहल बहापुरसे उतरकर गिरी थी। 'झोवधि-बहुलं प्रस्यः सानुर्यत्र' जहाँ मोषधियोसे भरी चोटी हो।

यत्र गङ्गा निपतिता पुरा बह्मपुरात् सृता । भोषित्रस्थनगरस्थाददूरे सानुरुत्तमः ॥

(कलिकायुरासा, ४१ घ०)

कबुरस्य---सूर्यवशमे शशादके पुत्र पुरञ्जय नामके राजा जिन दिनो पृथ्वीपर शासन कर रहे थे उन्ही दिनों देवताम्रोने दैत्योसे हारकर विष्णुकी शरण लीं। उन्होंने सम्भति दी कि राजा पुरञ्जयकी सहायता लो । पुरञ्जय तैयार हो गए। इन्द्रने बृषभ (साँड़) का रूप घारए। किया। उसीपर चड़कर पुरञ्जयने दैत्योको हराया । इसी लिये उनका नाम ककुल्य (ककुदि तिष्ठवीति---**को सांड्पर बैठा हो) पड़ गया ।** 

ककुन (कून)—अर्जुन नामक वृक्ष भीर उसका फूल।

कंकुकी अवका कञ्चुकी--राजाके अन्तःपुरका रक्षकः। भरतने उसका लक्षणः बताया है — मन्त पुरवरो वृद्धो वित्रो गुरागरागन्वित:। सर्वकार्यार्थकुशलः कच्छुकीत्यभिषीयते ॥ रनिवासमें बा-जा सकनेवाला जो वृद्ध बाह्यए। सब गुलोमें पूरा हो और सब कामोमे सब ढंगकी बातोंने बतुर हो वह कंचुकी कहलाता है।

कच्च-मेनका द्वारा छोड़ी हुई कन्या शकुन्तला का पालन करनेवाले कश्यप गोत्रके कण्व काश्यप ।

कदम्ब--- १. वृक्ष, जो भारत, ब्रह्मा धौर सिंहनमें होता है। इसकी लंम्बाई ७० से ८० फुट होती है। यह नित्य हरित वृक्ष है। इसके पत्ते महुएके पत्ते जैसे होते हैं। वर्षा ऋतुमे यह फूलता है। इसका फूल गेदके समान गोल होता है। इस परसे जब पीली केसर ऋड जाती है तब यह फूल ही पककर फल बन जाता है जो लानेमे सटमिट्टा लगता है। इसीसे कादम्बरी मदिरा बनाई जाती है। २. कलहस, राजहस पक्ती।

कनकल-हरिद्वारसे दक्षिण प्राप्ते कोसपर गगाके पिच्छमी तटपर बसा हुआ है। यही पर दक्षने यज्ञ किया या जहां सतीने घपना शरीर छोड दिया या भौर शिवजीके गराोंने यज्ञ विष्वस कर दिया था। यह पवित्र तीर्थ माना जाता है-हरिद्वारे कुशावर्ते बिल्वके नीलपवंते। स्नात्वा कनसले तीथें पुनजंन्म न विद्यते।।

(महाभार धनु० २५ घ०) कंदली-(यली) - एक प्रकारका गुल्म या पौदा जिसकी भाष्ट्रियाँ फैलती हैं। २. कुकुरमुत्तेको भी कदली-कुसुम कहते हैं।

कन्याराज्ञि-भेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर कुभ तथा भीन इन १२ राषियोंमिते झटी राषि । यह राधि उत्तर फानगुनीके झटिया तीन बरत्यांच्य स्थाप्यं इस्त नाभव पर तथा चित्रा नश्यके प्रवत्त तथा इतिय बरत्य पर व्याप्त रहती है। इस राशिये जन्म लेनेते मनुष्य शास्त्रये अद्धा रखने वाला उचित कोषपर भी परवाताप करतेवाला, एलीते बिरत, झलेक शास्त्र-विशाद, सर्वीम् सुन्दर, सीमायशाली, और सुरतिश्रय होता है।

२. जब सगरके सीवें प्रश्वमेषका बोडा इन्ह्रते बुराया तब उसे लाकर पातानमें तम करने बाते करियके प्राथममें मैकाकर बौध दिया। उस घोड़ेको बूँडने हुए सगरके ६०००० पुत्र उस प्राथममें पहुँचकर कपिल मुनिको गानी देने लगे किन्तु ज्योही कपिल मुनिने समाधि सोलकर उनकी सौर देखा त्योही वे मस्म हो गए। (देलो सगर)

कपिशा—राजा रघु इसीको पार करके उत्कल पहुँचे थे। यह नदी मेदिनीपुरके दक्षि-एगाससे प्रवाहित होकर बगालकी खाडीमें गिरती है। इसका बतंमान नाम कसाई नदी है।

कबंब — एक राक्षस । दनु नामके एक दानवकी तपस्यापर प्रस्तन होकर बहानि उसे दीर्घायुका वरदान दिया । वर पाकर वह इन्द्रके युद्ध करने पहुँच गया । इन्द्रने बख मारकर उसका किर बड़ के भीतर चँका दिया । तब बहुत प्रायंना करनेपर इन्द्रने उसके हाथ एक-एक योजन तम्बे कर दिए धीर बड़के उसर एक गूँव बना दिया । बब राम बनमें बले जा रहे वे तब इसने राम, लक्सण, सीनाको अपने हायम समेट लिया । रामने उसका हुएब कारकर उसे मार डाला । रामने हाबसे सरनेपर बहु दिव्यस्वरूप पाकर स्वर्ग चला गया । यह पिछले जन्ममे विश्वावसु नामका गन्धर्य था जो एक बाह्यसम्बे सापसे रासस हो गया था ।

क्षमल--यह देवेत, तील धीर रक्त तीन प्रकारका होता है। इसका निवास जलमें रहता है। इसकी पत्तादियां 'जीडो होती हैं भीर यह वर्ष धीर धरदमें वितमें बिलता है। व्येत धीर ताल कमल भारत, ईरान, तिज्बत, जीन धीर वापानमें ही मिलता है। तील कमल कश्मीरके उत्तर धीर तिज्यतमें ही होता है। द्वेत कमलको धतपत, पुण्डरीक, सरोब, निलन धीर महोराज या महापय कहते हैं। ताल कमलको कोकनव, रक्तीयल धीर रविश्रिय कहते हैं। तील-कमलको स्वीवर, कुलवा, पृष्टुत्यक धीर भद्र कहते हैं। कमतके बील-कोषको कॉमलर, मधुको मकरद, कसरको किजटक धीर नालको गुगाल कहते हैं।

कबलिनी—जनमें दिनमें जिलनेवाला एक फूल जिसकी प्रविद्यों तमबी होती हैं। यह भी तीन रग की होती है प्लेत, रक्त भीर नील। कमल भीर कमिलामें भेर यहाँ हैं कि कबलमें बीजकोष होता है कमलिनीमें नहीं होता। कमकने प्रविद्यों वीधी होती हैं कमलिनीनी जन्मी भीर नमबी।

कर-भूमिके प्रयोग स्थवन व्यापार मादिके लिए राजाको जो स्मावस्थक भाग दिया जाता है इसे कर या राजस्य भी कहते हैं।

करंबर (वृक्त) — कराँदा इसकी आही ६ प्रकार की होती है। इसमें छोटे छोटे छंडा-कार कुछ लगाई लिए क्वेत सट्टे फल सगते है। यह आधी वर्षीय फलीस लदी बहुत सुन्दर लगती है। जन्मार्थ्योके घटसर पर श्रीकृष्णुजी का अना इससे सवाया जाता है।

कर्खं फूल-कानमें पहननेका फूलके भाकार-का या फूलका आभूषणा ।

कांसकार-कनैर।

कम्बोक---वर्तमान घफ्रगानिस्तानका वह भाग बो कन्दहारके पास है। शक्तिसगम तंत्रीमें सिका है----

पाञ्चानदेशमारम्य स्लेञ्छाहक्षिरतपूर्वतः । कास्त्रोवदेशोदेवेशि वाजिराशि-परावरतः ।

[पंजाबसे सगाकर स्नेच्छ सर्वात् अरब देशसे दक्षिरापूर्वं कस्बोज है जहाँ घोडे बहुत होते हैं।]

रधुवशमे जो कम्बोजका वर्णन झाता है वह काबुलके उत्तरका कम्बोज या।

कांचिय — दी चंत्रमांके घीरस घीर बांचिय पत्ती बुदेवपुर्ग के गर्भसे कांत्रमते जम्म विद्या । इन्होंने प्रपन्ने नामपर नह जनवद बताया जो जगननावपुरीके पूर्व भागते कुम्पा नदीके तीर तक फेला हुमा है। मेदिनीपुर, उद्दोग्न, घौर गंजाम प्रदेश कांनामें घाते हैं। महाभारत घौर हरिदंश पुराशके समय नैतरती नदीसे गोडावरी तक कांत्रा था इसे पीष्ट्र भी कहते हैं।

कस्पलता—स्वर्गकी कल्पित लता जिससे जो भौगो मिल जाता है। मुवर्ग-निर्मित, नताको भी कल्पलता कहते हैं।

करपबुद्धा---यह समुद्र मन्त्रनके समय निकला था। कल्पाना तक यह बुझ बन रहता है। चौदह रत्नोमेसे यह एक है।

कश्यय—बद्गाके मानसपुत्र मरीचिक धौरस धौर कलाके गमंते कश्यपका जन्म हुधा था। वेदोंके मतते हिएखगर्म बहाते कश्यपका जन्म हुधा था। इन्होंने १७ कन्यामसि विवाह करके वेत, देख, वानत, धस्त्र, गन्यपं, राक्षस्त हुस, अस्तरा, सर्प, हुप्त, व्यापद, जल-जन्तु, गहड, धस्तरा, सर्प, पत्र धौर सलम जल्लन किए। मार्कण्येय पुराण्ये इनकी १३ पिलधा-धादिस, दिति, दनु, विनता, स्वा, कद्द, सुनि, कोषा, मरिस्टा, इरा, तामा, इता चौर प्रच्या पिनाई गई हैं। कश्यपकी पीलमा (असर वेसो)

कस्तूरी कस्तूरी मृगकी नाभिसे निकलता हुचा सुगन्धित पदार्थ । कस्तूरी हिरस्पके सींग नहीं होते किन्तु इसका भाकार हरिएोंसे मिलता कुलता है। इसकी श्रांखोंने शांलके खेद नहीं होते । इसके मुँहमें दो-तीन घंगुल दो गजदन्त बाहर निकले रहते हैं और इसके बाल कड़े होते हैं। इसकी ऊँचाई लगभग २।। फीट और रग काला होता है जिसमे बीच-बीचमें लाल चकरो पड़े होते हैं। इसका गला पीला भीर पृंछ बहुत छोटी होती है। केवल नर हिरएासे ही कस्तुरी निकलती है। यह मृग गर्मीमे समुद्रतससे बाठ हजार फीट केंबे स्थानों पर साइबेरिया, मध्य एशिया, हिमालय और भासाममें मिलता है। इसमेंसे तिब्बतका मुग सबसे भ्रष्ट्या होता है कस्तूरी तीन रगकी होती है— नैपाल की कपिला, कश्मीरकी पिंगला और कामरूपकीकाली होती है। इनमें कामरूपकी सर्वश्रेष्ठ नैपालकी मध्यम धौर कश्मीरकी साधारण होती है।

काकपक्ष--- मस्तकके दोनों भ्रोर वालोंको विकनाईसे पीछेकी भ्रोर फेरकर बहाए रखना। इसीको पटे बहाना भी कहते हैं।

काम—?. चार पुरुवार्षी (वर्म, प्रयं, काम, मोक्ष) मेंसे एक। २. इच्छा।
३. कामदेव। प्राक्षकारीने कामदेवके ५० मेद वाराए हैं। स्मरदीपकामे कहा गया है—
प्रतिपदाको परेक प्रेपुटेमें, हितीयाको गुरुकमं, हृतीयाको जांचमं, चनुसीको मगमं, पंचमीको नामिमं, चडीको स्त्रामं, सत्मामिको हृदयमं प्रद्याको को कुम (दायन) में, नवमीको कंटमे दावारीको कोटमं, एकादधीको मानोपर, हारादीको नेकोंमं, म्यावदीको कानोपर, चनुसंशीको कलादपर, प्रमावस्या भौर दूर्यएमाको मस्तकपर कामदेव रहता है। कामदेवके प्रास्त्र एपस पत्रुव बीर बाला है। वासदेवके प्रास्त्र प्रस्त प्रयावद्य बाला है। वासदेवके प्रस्त्र प्रस्त प्रयावद्य वाला है। वासदेवके प्रस्त्र प्रस्त प्रस्त व्यवद्य बीर बाला है। वासदेवके प्रस्त प्रस्त प्रस्त व्यवद्य बीर बाला है। वासदेवके प्रस्त्र प्रस्त वासदेवके प्रस्त प्रस्त व्यवद्य बीरी है। उसके क्रम्यंपर प्रस्त प्रस्त

है। रित, प्रोति, शक्ति और बज्वाला नामकी
उन्नकी बार क्रियों हैं। जब ब्रह्माने दक्ष धारि
मानसपुत्र उत्तरन किए वस समय ध्या नामकी
कन्या भी हुई थी। उसी कन्याले कामयेतका
जन्म हुधा धीर फिर दक्षसे उत्यन्न रित नामकी
मुन्दरीसे कामदेवका विवाह हुधा। तारकामुरके उत्पात करनेपर जब देवताओंने कामके काम समुदेवतीके पास उन्हें काम पीडित करनेके
लिए भेवा तब कामदेव उनके कोधसे कल
मरा। पार्वतीके साथ शिवजीका विवाह
हो आनेपर कामको फिर बारीर मिल गया।
प्रगते जनमें कृप्ताके धीरण और रित निमालीके
गामेंसे कामदेवका जन्म हुधा। महामारतमें
कामदेवको धर्मका पुत्र बाना गया है।
कामदेवको धर्मका पुत्र बाना गया है।
कामदेवको धर्मका पुत्र बाना गया है।
कामदेवको धर्मका हुआ वाना गया है।

स्ररीवदमञीक च भूतच नवमिल्लकाः। नीलोरपलचपञ्चैते पचवासाः प्रकीतिताः॥

(ग्ररविन्द, ग्रशोक, ग्रामकी मंजरी, नवमिल्लका ग्रीर नीलोत्पल।)

कामदेव-देसी (काम)

कामबेचु—स्वर्गकी गाय। इस गायके इच्छानुसार जो वस्तु मांग वही मिलती है। दसकी करना सुराके गर्मसे करणके प्रोरासी देशियों का अपने करणके प्रोरासी देशियों का अपने करणके प्रोरासी देशियों का स्वर्ण करणके हैं। जारी देशियों के प्रार्ण के स्वर्ण के प्रार्ण के स्वर्ण के सार्थ के प्रार्ण के दिल्ली के सार्थ के सार्य के सार्थ के सार्य के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्य के सार्य के सार्य के सा

कार्तबीर्य-चन्द्रवंशीय कृतवीर्य राजाका पुत्र सहस्रार्जुन । माहिष्मतीपुरी कार्तवीर्यकी राजधानी बी। इसने दत्तानेयकी धाराधना की जिससे दत्तानेयने प्रसन्न होकर इसे सहस्य प्रजान हाता बना डाला। धपने पराक्रमसे उसने समुद्र- पर्यन्त प्रमुप्तर धांकार कर लिया। संकोक राखा रावस्यको भी इसने हराकर बनी बना लिया धा तक पुनस्य मृति जाकर उसे छुडा लाए। कार्तवीर्यने जमरानि ऋषिके धामभसी बखुबेके सहित कामधेनुको भी चुरा लिया था। जमरानिक पुत्र पर्युगमने इसे मार डाला धौर बेनु लीटा ली।

कारिकेय— जब नारकामुरके घरणाचारसे पीडित होकर देवताधीने महादेवजीसे पुत्र मौगा तब सहादेवजीका नेज धनिममें, धनिमें गगाजीमें धीर नगाजीतं छही हात्तिकाधीमें जा पहुँचा। वही तेज वानकपने मातिकेय हुए धीर उन्होंने ही तारकामुरका वक किया। वे मयुरपर बैठनें हैं। उनका रंग तमे हुए मौनेके समान हैं। उनके, ख मूँह धीर दो भुजाएं हैं। वे देवताधीं-की सेनाके सेनापति हैं। देवसेना ही उनकी पत्नी हैं जिन्हें चट्टों भी कहते हैं। इन्हें सेनापति, कुमार, पण्युल, मुख्युष्टम, की बदारणा धीर स्वाधीकारिकेय भी कहते हैं।

कालतेल— १. यह रावधाका माना वा धौर जब लदमहाको शक्ति लगनेपर हुनुमानजी द्रोग्हाचलपर घोषघि सेने गए थे तब यह भी बीचमें बाधा देने पहुँचा धौर बाहता वा कि हुनुमानुकीको एक मारा निगल बाय किन्तु हुनुमानुकीन मरानको माराक शाप-मुक्त कर दिया धौर कालनेमिको भी मार हाला।

२. हिरम्बकियुका पुत्र एक राजव जिसका बारीर मन्दार पर्वतके समान विशाल और नौर-वगं जिसके सी हाच और ती मुल, कुएँके रंगका बाल, हरी मूल-बाझे भीर बहे-बड़े बाहर निकले हुए बीच थे। इसने देवनाभौको हराकर स्वर्ण जीत लिखा था और किर भ्रमनी देक्को चार भागमें बॉटकर स्वर्गका राज्य चलाया था। विष्णुके हाथ मारे जानेपर यही कंस हुआरा।

कालापुर — काले धयरका पेड याकाला धगर। इसे संस्कृतमें कृष्णृकाष्ठ, गंध ग्रीर शृङ्गार मीकहते हैं। (देखो धगर)।

कालिका— जब शुभ और निग्नंभ दैत्योंने इन्हादि देवोंकी करट दिया तब इन लोगोंने महा-माया देवोंकी कर्नृत की। देवोने पूछा—सुम यहाँ नयो आए हो। तब उनके शरीरमें ही एक देवीशृतिने प्रकट होकर कहा कि ये देव लोग निग्म और शुभका वस चाहते हैं। इन्ही देवीका नाम कानिका था नशों - इनका रग काला बा। इनको धाट योगिनियाँ है— महाकाली, कहागी, उद्या, भीमा, भोगा, अमरी, महाराजि धीर भेरती।

कालियनाय---गण्डमे युद्धमें हारकर यह नाग गमुनाके कुण्डमें छिपकर रहता था इसीसे इसे कानिय कहते हैं। 'के अले, भ्रालीयने इति कानियः।' इसी नागको श्रीकृष्णग्रीने नायकर मेत्र दिया था।

कालीयक—१. काला ग्रगर, २. पीत चदन, ३. रास हल्दी, ४. मलेन्द्री काच्छ, या एक प्रकारका देवदारु ।

कावेरी-व्यक्षिणापयकी प्रसिद्ध महानदी । श्रावंग्रन्थोमे यह पूर्णतीया मानी गई है । स्तानके समय इसका स्मरण किया जाता है।

गगे च यमुने चैव गोदाकीर सरस्वती। नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सिन्निंच कुरु। यह नदी पश्चिमी घाट पर्वतमें ब्रह्मस्मिपरसे

यह नदी पश्चिमी घाट पेवतम ब्रह्मासागरस निकलकर महासुर घाटीमे से होती हुई मदासके दक्षिसमें बंगालकी साडीमें वा गिरती है।

काश--कौस, वर्षा बीतनेपर यह लंबी धास फूल उठती है। किन्मर—देवगोनि में एक प्रकार के देव जिनका मुख धरवके समान धीर शरीर सनुष्पके समान होता है। इन्हें किंपुरुष, धरवमुख धीर गीतमोदी भी कहते हैं। वे घरधंत संगीत प्रेमी होते है धीर निरदर गांते रहते हैं।

किन्नरी-किन्नर जातिकी स्त्री-

करात — १. तत कुण्डसे लेकर रामक्षेत्रान्त पर्यन्त किरात देश है। यह विश्यशैलमें स्थित है। (शक्तिसगम तत्र)

२. बहुा देशकी धोर किरातोंका विवरस्य मिलता है। नेपालमें भी किरात रहते हैं को धसम तक फैले हुए हैं। ये लोग कन्या मोल तेवा दिवाह करते हैं। यह सारी आति लड़ाकू है धीर वास चलानेमें झाँदतीय है।

किरीट-- मुकुटके नीचे बाँबी जानेवाली पगढी या मुकुट ।

कुकुरपुत्ते — वर्षाके दिनोंमें गोवर झादि तथा कुवेपर जो छतरीदार पौचा सानिकल आरता है। इसे सस्कृतमें कंदलीकृसुम भी कहते हैं।

क्कुक केसर — यह कश्मीर में उत्पन्न होता है मीर एक फून का किंजन्त है जिसके पीचे छोटे होते हैं। यह क्यारियोंने बोया जाता है। ताल, बारोक तथा कमनकी गधवाला केशर सबसे प्रच्छा समम्मा जाता है।

कुटज - कुरैया या कुरचाका पौषा । इसे साधारता बोलीमें इन्द्रजव भी कहते हैं । इसक फूल क्वेत, लम्बा और सुगन्धित होता है।

कुंड — देवलात, होमके लिये जहीं धरिन स्थापित की जाती है उसे कुण्ड कहते हैं। कर्य-काण्डमें सक्के निर्माणका बड़ा विधान है। प्रत्येक यज्ञमें धराव-धराव धाकार प्रकारके कुण्ड बनाए जाते हैं धरेर कुण्ड ठीक न बननेदर बड़ा दोष गी होता है। कुण्डका लाल धरिक होनेसे रोगी, मन्य होनेसे बनक्य, टेड़ा होनेसे दुःख, खिल्ल-मंडल होनेसे मृत्यु, मेखलाधून्य होनेसे योक, मेलला मधिक लगानेसे घननाश, योनिशून्य होनेसे स्त्रीनाश मौर कष्ठ नाश होनेसे पुत्र नाश होता है।

कुन्स—६ पक्षडियोका छोटा घरपन्त वक्त फूल जिसे धुक्न पुण्य, मकरन्द धौर सदा-पुष्प भी कहते हैं। यह पुण्य भिक्कीपर कदाया काता है। इसके व्यवहारसे सिरका रोग धौर विश-पित भी इर हो जाता है।

कुबेर-विश्ववाके पुत्र रावसके भाई कुबेर की माताका नाम हिलाबिला था । उनकी बुद्धि-मत्तामे प्रसन्न होकर ब्रह्माजीने धनपति ग्रीर सर्वपूज्य होनेका आशीर्वाद दिया। वे अपनी तपस्यासे लोकपाल हुए भौर ब्रह्माने उन्हें पृथ्यक विमान दिया । उनके पिता महामूनि विश्ववाने उन्हे लंकापुरीमें राज्य करनेका झादेश दिया किन्तु रावरएके भयसे वे लंकाको छोडकर कैलासके पास ग्रलकापुरीमें यक्ष-किन्नर ग्रादिपर शासन करते हुए रहने लगे। उनका वर्ण व्वेत भाठ दाँन भीर तीन पैर हैं। इसी विकलागनाके कारए। उन्हें कुबेर कहते हैं — 'कुबेर, कुशरीर-त्वात् नाम्ना तेनायमद्भितः' उनके पुत्र का नाम नलकूबर है। उनकी वैश्रवणी नामक विस्तीर्ग सभाके पारियद है-विश्वावमु, हाहा, हुहू, तुंबुरू, पर्वत, चित्रासन, चित्ररथ धौर वक्रधर्मा ।

कुबुब— १. पुष्प इसे देशी भाषामें कैरव, कोका, कोई कहते हैं। यह रातको जनमें खिलता है। इसकी पंजीवर्धों चौड़ी किंतु कमल से पार्टिक होती हैं। इसे सबलोत्सल, कैरव सीर चन्द्रकान्त भी कहते हैं। २. नाम जो सत्तपुर्यों था।

कुमुदिनी---रातको जलमें खिलनेवासा कमलके रूपका कुल, जिसकी पंसड़ियाँ छोटी झौर सम्बीहोती हैं। देशी भाषामें इसे कोई कहते हैं।

कुंभीनसी---वह रावएकी बहिन भीर सबस्पासुरकी माँथी।

कुरवक — कटसरैयाका फूल जिसे रक्त फिल्टी, कुरैया या महुया भी कहते हैं। इसका फूल लाल होता है।

कुररो — क्रोंच या सारस या करांकुल नामका पक्षी जो कष्ट पानेपर झत्यन्त करुणासे रोता है।

कुरकोत्र— हण्डतीके उत्तर भीर मरस्वती नदी के दक्षिण कुरुकेत है जो भ्राजनन दिल्ली के भ्राय-पास पडना है। कुरु नामके राजधिन उस क्षेत्रको जोता था, भ्रतः उसका नाम कुरुकेत पड गया। वही महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हुमा था।

कुछ - कुशा -- यजादिके कार्यमे आनेवाली लम्बी पवित्र यास जिसकी जडमे तीसे कीटे होते हैं। इसे दर्भ दाम, डाम भी कहने हैं।

हुषुस—(क्रुल) इसे हुसुम्म भी कहते हैं। इसके छोटे-वीचेम छोटे-वीटे लाग क्रुल लगते हैं जिन्हें खायामें सावधानीसे खुलाते हैं। इस्तेन साव राज नजा है। इसुमके क्रुलका रोग सात प्रकार का होता है, उनने प्यात्री गुलाबी, उजना गुलाबी, उजना गुलाबी, उजना गुलाबी, उजना गुलाबी, उजना गुलाबी, राहरा लाल तो उसका धपना रग होता है। संदुक्का क्रुल मिलानेसे मुतहला धौर नारंगी रग झा जाता है। हस्दी मिलानेसे पीली चमकका गहरा लाल धौर नील मिलानेसे बेनेनी रंगका हो जाता है। इसके तीन भेद है—महाकुसुम्म, हस्वकुमुम्म धौर वनकुमुम्स । इकुकुमी—(क्रुल) १. (देखो कुसुम) र-लालरंग।

कूटनीति—कपट नीति । ऐसी बाल जिससे विना नेद खुले काम बन जाय ।

कूटशास्मली (यमका ग्रस्त)--यमकी गदा।

कृत्तिका -तीसरा नक्षत्र । चंद्रकी पत्नी कृत्तिकामे ६ तारे हैं। चन्द्रमाके शापसे कृत्तिका नक्षत्रमे यात्रा विजित है। एक बार भरगो, कृतिका, भारलेषा, मधा, उत्तरा, फाल्गुनी, विशासा, उत्तरापाढा भीर उत्तर भाद्रपदने चंद्रमाको बहुत डाँटा कि तुम हमसे स्नेह नही करते हो केवल रोहिस्सीसे ही प्रेम करते हो। इसीपर चन्द्रने इन्हें शाप दिया कि तुमने हमे दुवंचन कहे हैं इस कारण तुम उग्र और तीक्ण कहलास्रोगी भौर तुम्हारे भोग्य दिनोमे जो यात्रा करेगा उसका ग्रनिष्ट होगा।

हृतिकाएँ--- इन इ कृत्तिकाझोने कात्तिकेय का पालन किया था।

केकय-केकयदेश । शतद् (सतलज) नदीसे पश्चिम श्रीर विपाशा (व्यास) नदीके उत्तरमे या जिसका कुछ भाग कक्मीरमे पहला है + केक्यके राजा भश्वपति ही कैकेयीके पिता, दशरमके श्वसूर धौर भरतके नाना थे। आवकल भी केकयवाले कक्का कहलाते है।

केतकी-केवड़ा। इसके पत्ते सबे, उजले, कोमल भौर चिकने होते हैं। इन्ही पत्तोके बीच से फुल निकलता है। इसके पत्ते काटेदार होते हैं। इसकी जडमे प्राय. साँप रहते हैं। केतकी के फूल शिवजीपर नहीं चढाए जाते । केतकी दो रंग की होती है-सफेद भौर पीली।

केरल-दक्षिण भारतमें पश्चिमकी पट्टी केरल कहलाती है। धाजकल गोकरगंसे लेकर . कुमारी धन्तरीय तक का भाग केरल कह-नाता है।

केवड़ा--(देखो केतकी)

केशर---१. नागकेशरका फल । २. मौलसिरी । ३. क्वमीरमें उत्पन्न होनेवाला सुगन्धित फल। (देखो केशर)

केशी--(राक्षस) - जो कंसके कहनेसे

वृन्दावन पहुँचकर घरयाचार करने लगा धौर जिसे कुष्एाजीने मारा।

केसर-फलोंके भीतर बीचमेसे जो पतले तंत्र निकले रहते हैं, उन्हें केसर कहते हैं।

केसर (वृक्ष)-- १. मीलसिरीका पेड 1 २. पुल्लागका वक्ष ।

केसर (सिहके)--सिहके कन्वेपर फैले हए बड़े बड़े बाल या स्थाल।

कंकेपी--(देखों केक्य)

कैसास-प्रसिद्ध पर्वत, महादेव और यक्षा-षिप क्वेरका वासस्यान, अनेक रत्नमय श्रुक-युक्त हिमशैनके पृष्ठपर है। यह राक्षस सालाव या रावरा-हृदसे ५० मील दूर है। इसीसे सिंघ. रुतद्र, ब्रह्मपुत्र नद उत्पन्न हुए हैं। भोट लोग इसे 'तिसि' कहते हैं। कैल केलीना समृष्ठः मास्यतेऽत्र इति कैलास — मानन्द तथा कीजाका

कोंई-(देखो कूम्दिनी)

कोशल वा कोसल-काशीसे उत्तर अयो-घ्या सहित सरयूके तीरका सब भाग। यह सूर्ववंशी राजाभ्रोंका राज्य था भीर भ्रयोध्या इसकी राजधानी थी।

कौरस-कृत्स नामक ऋषिके पुत्र भौर महर्षि बरतन्त के शिल्य।

कौषीन -- मेखलासे बांधकर कटिमें पहना जानेवासा कपड़ा। इसे कच्छा, कच्छाटिका, कक्षा, भौर घटी भी कहते हैं। इसीसे बोता शब्द बना ।

कौशल्या-कोशल-राजकी कन्या, महाराज दशरवकी बड़ी रानी, रामकी माता। इनके पिता वर्तमान मध्यप्रान्तके दक्षिणी भागके राजा रहे होंगे।

को सिक (गोत्र) — राजिंव कुशिकके पुत्र । इन्हीका नाम गाविया इन्होंने ही कौशिक गोत्र चलाया।

कौस्तुध (मरिए)-- समुद्र-मंधनसे जो चौदह रत्न निकले उनमें यह मिए। भी भी भी भगवान् विष्णुको दे दी गयी भौर जिसे विष्णुने धपने हृदयपर बारएा कर लिया। इसमें वे लाल रंगकी करोड़ों सूर्योंकी किरएगेंके समान चमक निकलती है।

क्रमकीशक---विदर्भ देश, जो विदर्भके पुत्र क्रम और कौशिकने सापसमें बौट लिया था।

कींच—सारस या कुरर पक्षी । यह बगलेकी वातिका पांच कोट ऊंचा पक्षी होता है। इनमेंच कुछ बंचेत होते हैं, कुछ पूरे पुग्के रगके । इनमेंच कुछ बंचेत होते हैं, कुछ पूरे पुग्के रगके । इनमेंच केंचे प्राप्त का प्रवाद केंचे प्राप्त होता हैं हैं। इनमें परस्पर इतना प्रेम होता है कि परिएक मर बाग तो इसरा प्राप्त करुए विनाम करके छट्टाकर प्राप्त दे देता हैं। इसी पक्षीके व्यापन्द्रारा मारे बानेचर महीव बाल्मीकिक मुँहसे व्याचके सिये दिया हुमा या। इस सनोक के क्यमें व्यापन्द्रारा मारे व्याचन प्राप्त इस सनोक के क्यमें व्यापन इस सनोक की स्वाप्त हुमा वा—

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाव्वती समा. । यत्क्रौ-व्यमियुनादेकमवधीः काममोहितम् ।।

[ हे ब्याथ ! तुन्हें बनन्त वर्षों तक सुख न मिले क्योंकि तुमने क्रीचके काममोहित ओड़ेमेसे एकको मार डाला। ] इसे कराङ्कुल भी कहते हैं।

२ - एक पर्वत जो हिमालयका पीत्र धीर मैनाकका पुत्र माना बाता है। इस बरयन्त उनको पर्वतपर धनेक रत्न मिलते हैं। इस पर्वतपर कौन नामका देख रहता वा जिसे कोत्तिकेने मार डाला था, इसीलिये इसका नाम कौन पर वया धौर कार्तिकेयका नाम कौन्यदारए।

कीचरन्न कीच पर्वतमें बता हुचा छेद । कालिदासके मतसे वर्षाकानमें हस आदि पत्नी इसी छेदसे होकर मानस्रोवर जाते हैं। बब कौंच पर्वतको फाइनेसे कास्तिकेचका अधिमान हो गया तब महादेवजीके शिष्य परसुरासानी उनका प्रीमान चूरकरोके लिए कोच प्रवेतमे ऐसा वासा मारा जो क्रॉंच पर्वतको वेधता हुआ पार कर गया, वही क्रौचरन्छ हुआ।

कीर समुद्र — प्वेतद्वीपमें दूषका समुद्र विसमें विश्वपु मगवान शेषनागरर योगनिवाके समय ययन करते हैं। देवताओं मोर वैश्योंने मिनकर हसे मचा या भीर हसमेंसे चौदह रहत निकाले थे—कालकूट विवर ऐरावत हायी, उच्चेर-अवा चोडा, मन्सरा (रमा), गारिजात (कल्यतर), चन्द्र, तक्सी, कोस्तुममिंग्, शाङ्गं-धनुष, कायवेनु चन्वन्तरिं, बारुगी, समृत भ्रोर शक्ष ।

2

कष्कता—वह नायिका जिसका पति किसी दूसरी स्वीके साथ सभीग करके उन चिक्रांके साथ पत्नीके पास साता है भीर वह ईय्यां-जनित व्यवहार दिकाती है जैसे धम्युट-चिन्ता, संताप, संबी सीस, भीन-भाव, भीनू बहाना मादि।

स्विदर (संर)—यो प्रकारका होता है—
रक्तसार घोर स्वेतसार । यह भारत के प्रायः
सभी प्रदेशोंमे पाया जाता है। इसकी सकटी
बहुत यक्की होती है। विश्वसे हाल-सक्वारकी
मृद्ध्या बनायी जाती है। वेट तथा घ्याबाई
इसमें कूल लग बाता है घौर शीतकानमें इसका
बीज पक जाता है। इसीके व्यावसे करवा
निकतता है। २—-देतसारको देशी भाषामें
पापटी कल्या कहते हैं। यह नर्यको साफ करता
है तथा कुल-गेग. रक्तदोवका नाश करता है।
कारण्य बाहाराके घनुसार यह प्रजापतिके
शरीसी उत्पक्ष इसा या।

खर—रावस और दूषस्यका भाई । यह प्रपत्ती बहित धूर्पस्यको साथ पंचवटी-वनमें रहता था। बव लडमस्पते धूर्पस्यकों नाक-कात काट लिए तो खर धीर दूषस्य दोनों रामके द्वारा मारे गए। इनके पिताका नाम विश्ववा धीर माताका नाम राका था। बात — गहर पासकी वह । जित्र से मुगन्य प्राती है। गर्वोग इसकी टिट्टर्जा बनाकर पानीसे मिगोकर हारपर टॉग दी जाती है जिसके पर ठडा रहता है। इसके पंत्रे भी बनते हैं, पान भी बसाए जाते हैं धौर फुलेल भी बनता है। इसे पीसकर मार्थपर थोप देनेसे पाननपन धण्डा हो जाता है। यह वास ४-६ फीट लबी, भारत धौर बहुतने बहुत उलाज होती है। इसे उत्तीर भी कहते हैं।

गञ्जा-भारतकी प्रसिद्ध नदी, जिसका उद्गम गगोत्री में हुआ है। जब अगवान् विष्णुने बलिको खलकर अपने तीनो पैरोसे तीनो लोकोको नापनेके लिये विविक्रमका रूप धारस किया था, उस समय बह्याजीने उनके नव घोकर उस जलको अपने कमडलुमे रह लिया था। वही ब्रह्मतोय सगर-वशज भागीरथके तपसे महादेवजीकी जटाम्रोमे साकर गिरा मौर वही अलकी बारा गगा कहलाई जिसने भगीरयके पीछे-पीछे चलकर कपिलके कोपसे अस्म सगरके साठ सहस्र पुत्रोका उद्धार किया। यह नदी भारतके उलर-पूर्वी प्रदेशमे बहुती हुई बगालकी साडीमे समुद्रसे मिलता है । इन्होने इस प्रदेशको मरभूमि होनेसे बचा लिया है इसीलिये गगाकी माता मानते है और विश्वास करते हैं कि गंगाका नाम लेनेसे भौर उसमे स्नान करनेसे सब पाप

गगा गगेति यो बूजात् योजनानां छतैरपि। मुच्यते सर्वपापेम्यो विष्णुलोकं स गच्छति।। गगाजलकी यह बिशेषता है कि वह कभी बिगडता नही, उसमे कभी कीड़े नहीं पढ़ते।

दूर हो जाते हैं।

थंगासायर—वह स्थान जहाँ गगाणी समुद्रसे मिलती हैं। मकर-संक्रान्तिके दिन, यहाँ बहुत बड़ा मेला होता है। यहाँके स्नान, ष्णान, दानका वहा पुष्प है। हरिद्वारे प्रयागे व गंगासागर-संगमे। सर्वत्र दुर्लमा गंगा त्रिस्थानेषु सुदुर्लमा।।

यामुक्ता--पुराने हाथीके मावेचे पाया वानेवाला मोती । किन्तु आजके वैद्यानिक पाजवक हाथीके मरतकमे मोती नहीं पा खरें । हससिये वे गजपुक्ताको करियत मानते हैं और वड़े मोतीको ही गजपुक्ता मानते हैं। हमारे यहाँ मुक्ता उत्पन्न होनेके घाठ स्थान माने हैं—-गब, भेक, शुक्त, शख, मस्य, छर्ग, सीपी धीर बाँच। करीन--वीप्रत--याह--थल--

मत्स्यादि-शुक्तयुद्भव-वेरापुणानि । मुक्ताफलानि प्रथितानि लोके

तेषान्तु शुक्तपुद्धवमेवभूमिः ।।

शंधमावन—एक पर्वत जो रोमक पत्तन
(रोम नगर) के उत्तरमे केनुमाल भीर हलावृत्तत
वर्षक बीचमे नील भीर निगयतक फैना हुमा है।
विष्क्षपुराएगके मतसे यह सुमेक्के दक्षिएमे हैं
जिसपर बम्बू नामका केतु वृक्ष है। इसके पूर्वमे
चैत्रपत, दक्षिएमे गम्बमावन, पिक्रममे वैभाव,
उत्तरमें नन्दन नामके बार मनोहर उपयन हैं
विजयत किंगुरुष या किन्नर भीर किन्नरी,
सिद्ध, वारस्स, विख्यापर भीर विद्यापरिया विहार
करती हैं। इस पर्वतपर महाभद्र नामका बहुत
वदा सुन्दर सरोवर भी है। किन्तु सिद्धान्तशिरोमिएके अनुसार मानसरोवर पर ही शंधभादन वर्षते है।

गम्बर्च—यह बरवन्त सुन्दर जातिकी देव-योनि है जो देवताओंकी सभामें गान, बाख और नाट्य करते हैं, इनकी दो जातियों है— दिव्य और मरलं। जो नमुख्य इस करने अपने अपने पुष्य-कसने गबर्च हुए है वे मरलं हैं, जो इस करनके प्रारम्भने गन्धर्च हैं वे दिव्य हैं। हरिबंधके मतसे स्वारोंचिय मन्वतरसे धरिष्टाके गर्भने गन्धर्योका जन्म हुमा। गग्ववती—१-पुरी जिलेमें भुवनेश्वरके पास यह बहुती है। शिवपुरास्त्रके मतसे दक्षिण समुद्रके पास विन्ध्यपादसे यह नदी निकली है। गंभीरा—चर्मध्यती (जबल) नदीकी एक

शासा ।

मदब—विनताके गमंसे और कश्यके धीरससे इनका जन्म हुआ। घरण इनके माई हैं जो सूर्यके धानो रहते हैं। ये स्वय ध्रपना ध्रम्या फीडकर निकले थे। एक बार गरुड ध्रमुत केकर विस्मुक्ते साथ रहे थे। विस्मुक्ते पात्र हें थे। विस्मुक्ते साथ रहे थे। विस्मुक्ते पात्र साथ हैं थे। विस्मुक्ते ध्रमुत केकर कहा—वर मौगो। गरुडने कहा—वर धानो रहें ध्रमुतके बिना ही ध्रवर-ध्रमर बना रहूं। विष्मुत्ते यह वर पाकर गरुड विष्मुत्ते कहा—ध्राप भी वर मौगए। विष्मुत्ते कहा—ध्राप भी वर मौगए। विष्मुते कहा—ध्राप भी वर्षा स्थाप भी वर्षा स्थाप स्थाप

गवालम्भ—गोवधः। (देखो चर्मण्वती)

याच्योव-धर्नुनका चनुष । यह चनुष बद्धाने प्रवापतिको, प्रजापतिने इन्द्रको, इन्द्रने सोमको भीर सोमने वहणुको दिया था । ग्रानिने वहणुसे प्रार्वना करके यह सनुष धर्नुनको दिलाया था । बद्धाने १००० वर्ष, प्रजापतिने १०० वर्ष भीर सामने १०० वर्ष, वहणुने १०० वर्ष भीर प्रार्वुनने ६५ वर्ष इस सनुषको चारण किया था । दथीचिकी हहशीसे यह सनुष बनाया गया था ।

गान्यवं (विवाह)—घाठ प्रकारके विवाहों-मेसे एक विवाह—जिसमे वर और कन्या परस्पर एक दूसरेसे प्रेम करके विवाह कर लेते हैं। यह विवाह स्वियोंके लिये ही ठीक माना गया है। घाठ प्रकारके विवाह हैं— बाह्य, दैव, प्रापं, प्राजापत्य, घासुर, गान्यवं, राशस और पैशाव।

गायत्री-- मंत्र । ॐ भूर्मुतः स्वः तत्सवितु-वंरेण्य भगों देवस्य भीमहि भियो यो नः प्रचोदवात् । यह मत्र वेदमाता है भौर द्विजोंका उपास्य है। इसके द्रष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं। सूर्य इसके देवता है। इसे सावित्री मंत्र भी कहते हैं।

गाइडास्त्र--- यह ग्रस्त्र या नाए। जिसके चलानेसे सर्पया विष नष्ट हो जाय।

शाहंपत्य — १. वह ग्रनि जो यजमान या गृहपतिके साथ सदा रहती है। २. वह कुण्ड जिसमे गाहंपत्य ग्रन्नि रखी जाती है।

गुरा —सन्त, रज भीर तम नामक तीन मुरा जिनके मेलसे यह सृष्टि हुई है।

मुक्बिलिए।—गुन्से विद्या लेकर श्रद्धाके साथ गुरुको को मेट दी जाय उसे गुरुदिसए। कहते हैं। कभी-कभी गुरु लोग स्वय दिखरा। मौग मी लेते थे जिसे पूरा करना शिष्य धपने लिये गोरव सममता है।

षुह-(नियाद) शृङ्कवेग्युग्के एक खूद जातिके मुखिया जिन्होंने वनवासके समय रामको गंगांसे पार उनाग था। कुछ लोग नियादको केवट मानते हैं किन्नु नियाद-बाति धूटोंमेसे ही है। ये नोग शिकाग नेनत, मध्यनी मानते धीर डाका डालते ये। मनुके मतमे बाह्यएा पिता धीर धूट मातासे उत्पन्न जाति ही नियाद बाति है। कुछ लोग टन्हे धीयर भी मानते हैं।

तेक — गबेरक लानोंसे निकलनेवाली लाल कठिन मिट्टी इसमें जो भुरभुगी होती है उसे कच्चा पेरू और जो कही होती है उसे पक्का पेरू कहते हैं। सीनेपर रंग चढ़ाने और वर रंगनेमें इसका प्रयोग होता है।

योक्सं--बम्बई प्रान्तके उत्तर कनारा जिले और कुन्ता तालुकेमे कुन्ता नगरसे १० मील उत्तर हिन्दुमींका प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थान है। रावसा भीर कुम्भकसंने बहीपर तप किया या। वहीं पर महाबसेववरका मन्दिर है। गोब-चंश। जिस पूर्व पुरुष से किसीके कुलकी उत्पत्ति होती है उस कुलके सब लोग उस पूर्व पुरुषके गोजके समझे जाते हैं।

गौद--गोदावरी नदीके पासका स्थान ।
गौदान--विदाह धादि मगल कार्योमें
सबरसा गौ देनेका कडा पुज्य लिला है। मृत्युके
समय को गोदान करने हैं उन्हें साक्षात् स्वर्गसौक मिलता है।

मोबाबरी—हसरा नाम गौतमी नदी है। तीर्च पात्रको जाती हुई काह्यातीसे एक कामुकने बलपूर्वक रमण किया और जब उससे पुत्र उत्पन्न हुमा तब उसे परित्याग कर दिया। इससे पुत्री होकर बाह्यागीने तप किया और गौयाबनी नदी बन गई। बन्बई प्रान्तके नासिक जिलेके ज्यानक गौबके पास पहाबके यह नदी जिलके ज्यानक गौबके पास पहाबके यह नदी निकनती है भीर दक्षिण पठारको पार करती हुई बंगालकी बाडीसे समुद्रमं जा भिनते है।

गोप्रतर—सन्यूके तीन्पर जिम स्थानपर रामने प्रपना पाँचभौतिक शरीर त्याग किया या वहीं गोप्रतर या गोप्रतार तीर्च कहनाता है।

गोरोचन-च्या गोरोचना, पीले रगका सुगर्भवत द्रव्य को गौके मायेसे निकलता है। इसीसे तंत्र मौर देवताझोंके कवच लिमे जाते हैं।

गोवर्षन--वृत्वावनके पास प्रसिद्ध पर्वत जिसे श्रीकृष्णने सपनी उँगलीपर उठाया था।

बहुत्य---जब पृथ्वी और सूर्यके बीच भद्रमा भाजाता है तब सूर्यग्रहत्ता होता है और अब चद्रमा और सूर्यके बीच पृथ्वी भाजाती है तब चंद्रमहरूल सगता है।

काह-मगर (मकर) या घड़ियाल।

ਬ

धड़ियाल—जलजन्तु जिसका रूप छिपकली के समान किन्तु धाकार इतना बडा होता है कि वह गाय और भैसको निगला जाता है इन्हें नाहू, नाका (नक्क) या सगर भी कहते हैं।

वक्रवाक---वक्रवा जलके पास रहनेवाला एक पक्षी जो देखनेमें हंसके समान होता है। इसकी लंम्बाई २४-२६ इञ्च होती है। कहा जाता है कि दिनमें चकवा भीर चकवी दोनों चोंच मिलाकर बैठते हैं भीर साथ-साथ जलमें तैरते हैं किन्तु रातमे अलग अलग हो जाते हैं इनके माथेकी बोटी बौर दोनों पखोंका रंग नेरुमा होता है, छाती तथा पीठका रंग धना नारंगिया होता है। इनकी गर्दनके नीचे धौर खातीके उत्परके हिस्सेमें तीन चार मंगुल चौडा एक चमकीला काले रगका फीतासा होता है जो खातीसे लगाकर पीठके ऊपरसे घूमा हुआ रहता है। यह चकवेको होता है, चकवीको नहीं, कुछ वकवोंको भी नही होता है। पीछेका निचना भाग कुछ-कुछ पीलापन लिए लाल होता है। कुछ चकवोंके इस स्थानपर लाल भौर काले डोरे भी होते हैं। इगके पंख भौर पेट भादि बन्ध रंगोंके भी होते हैं। चकवीकी देहका रंग पीला भीर ललाई लिए हुए व्वेत होता है। मस्तक और गर्दनका रंग चूहेके रंगका तथा चौंच और पैर काले होते हैं। ये बड़े सजग रहते हैं। इसलिये बहेरी लोग इन्हें जल्दी मार नहीं पाते हैं। भारतमें बाडेके दिनोंमें दिखाई पडते हैं।

वकवी---(देखो वक्रवाक)

चक--एक प्रकारका श्रस्त जो सोहेके पहिए के श्राकारका तीली धारवाला होता है। शुक्र-नीतिक सनुवार बाठ घरों-वाला उत्तम, १ का है। शुक्र-नीतिक सनुवार बाठ घरों-वाला उत्तम, १ का है। शुक्कके लिये १६ संगुलका उत्तम, १ का मध्यम और १२ का निकृष्ट समक्षा जाता है। इसकी परिधि गा पुट्टीकी चौबाई तीन संगुल उत्तम, डाई सगुल मध्यम सौर दो संगुल स्थम समी बाती है। इसका किनारा चारों प्रोप्त तीला पैना होना चाहिए।

चक्रवर्ती—एक समुद्रसे हमरे समुद्र तक फैले हुए राज्यके राजा, जिन्हें दूसरे राजा लोग कर देते हों। ऐसे सात चक्रवर्ती राजा माने गए हैं—अरत, सहस्रार्जुन, मान्याता, भगीरब, युष्टिप्टर, सगर, धौर नहुष।

भरतार्जुनमान्धातृभगीरचयुष्टिष्ठिराः । सगरो नहुषवर्षेत सप्तैते चक्रवतिनः ।। चन्द्रो—दुर्गा ।

बन्द्रकान्त मिए—एक प्रकारका राज जो प्रीएमाके बन्द्रमाको सामने पाकर द्रवित होता है। मुक्त-कल्पतरमें नित्ता है— पूर्णेन्द्रकरमंस्पादमृतं स्वति कास्मान्। बन्द्रकान्तं नदाक्यात दुसंग्र तत्कन्तौ ग्रेगः।

चन्द्रहार—गलेमें पहननेका सोनेका झाधू-चन्द्रहार काम हो ।

बन्द्रहास--रावस्थका सङ्ग ।

षमंभागी--पंत्रल नदी। इसका दूसरा नाम परंत्राला और धिव-नद मी है। प्राचीन दसपुर नगर इसीके तटवर बा। महाराज रन्तिदेव प्रतिदित गवालका धर्मात् कहें ती वैन मारकर बाह्यण और प्रतिबंधरोंको विकाले थे। उन वैनोकि चमड़े और पत्तीनेने इस नवीकी उत्पन्ति हुई। यमुनाको सहायक नदी इन्दौर राज्यके जनपान पर्वनमें निकलकर यमुनामें मिस गर्द है।

बातक-पपीहा । यह पक्षी स्वातिके अलके ग्रतिरिक्त कोई दूसरा अस नहीं पीता। वातकके शरीरके धार्मका भाग हरा धौर पंख काले होते हैं। पखकी जडमे सफेद भौर काला मिला हुआ, कथेपरके पंख श्वेत भीर पूछ काली होती है! चातकीका रंग भी ऐसा ही होता है किन्तु रसकी पूँछकारग घना काला होता है किन्तु पख चातक के पक्षोंके समान काला नहीं होता । चातक ग्रीर चातकी दोनोंकी बोंच भौर पैरोंका रंग कुछ नीला भौर भूरा होता है। नेत्र इवेत और धवले रगके होते हैं। यह लग-भग ५।। इंच लबा होता है। इसके पंख लगभग २॥ इंब. पछ २ इंब और बोब पौन इंबकी होती है। कहा जाता है कि इसके गलेमें एक छेद होता है और जब यह पानी पीने नगता है तो बहत सा पानी इसके गलेसे निकल जाता है।

श्वाबर — मृत — सुरा गाय । वामर — सुरा गायको पूँख विजसे व्यंतर बनाया जाता है। सुरागायको वमरी या वामर मृत कहते है। बडा व्यंतर हुत्वानोंसे रीपाँगु, खोटने भय धौर विनास, उजनेसे धन तथा कीर्ति धौर थनेसे संपदा मिनती है।

बारल - गजाओं के यहाँ उनकी वंदा-कींतिका विवरण रखनेवाले और प्रवसरपर कवितासे कींति कहनेवाले लोग। इन्हें कुणीलव, भाट और बन्दोबन मी कहते हैं।

चित्रकृष्ट — प्रयागते दक्षिणमें सन्दाकिनी नदीके तटपर स्थित पर्यंत जो उत्तर प्रदेशके बौदा जिलेमें पहला है। बनवासके प्रारम्भिक दिनोंगें राम दशी पर्वतपर रहे इसीतिये इसे रामितिर मी कहते हैं।

चित्रभ--२७ नक्षत्रोमें यह १४वी नक्षत्र शरपन्त उज्जन प्रभावाला है। इसमें एक तारा है। यह पूर्व विशामें निकलता सौर पश्चिममें प्रस्त होता है। चित्रामें उत्पन्न हुआ मनुष्य शत्रुषोंको तस्त रसता, नीति-शास्त्रमें निपुरा भौर प्रोक्त शास्त्रोका पश्चित होता है। पुराराके प्रमुक्तार यह दक्ष प्रज्ञापतिको कोवहवी क्ष्मया भीर करकी परती है। वैत्रको पूर्तिगमाको करना सरीका भोग करता है। वित्रामे बात्रा निश्व है।

च्यवन--ऋषिः इनके पिना महर्षि भूग् भीर माता पुलोमा थी। जब ये माताके गर्भमें थे उस समय एक गक्षस इनकी माताको हररा करनेको भाषा। भ्रपनी मालाकी रक्षा करनेके लिये इन्होंने तत्काल असे निकसकर उसे मार डाला. इसीलिये इतका नाम व्यवन पडा। एक बार तपस्था करते-करते इनके झरीरपर बल्मीक या बाँबी उठ घाई। केवल दोनो चमकीली ग्रांख खुली रह गई। एक दिन राजा गर्यानिकी पुत्री मुकन्याने कुतूहलवश उनमें काँटे चभा दिए। महर्षिके क्रोधसे शर्यातिके सामन्तोका मल-मूत्र स्क गया। तब शर्मातिने क्षमा मौगकर ग्रंपनी कत्या उन्हे ब्याहदी। सुकन्या इतनी साम्बीयी कि जब अधिनीकुमारने परीक्षा लेनेके लिये इन्हे फुसलायातव भी ये हरू गहीं। इससे प्रसन्न होकर इनके पति व्यवनजीको प्रश्विनी-कुमारने सुन्दर युवक बना दिया। इसके बदलेमें च्यवन ऋषिने मश्चिनीकुमारको यज्ञमें सोम रस दिया। इसपर इन्द्र रुष्ट हो गए भीर इनपर वक्त चलावा । क्यवनने भपने मंत्र-बलसे बजाको रोक दिया और उनका नाश करने के लिए एक विकराल असुरकी सृष्टि की। तब इन्द्र भयभीत होकर च्यवनकी शरणमें भाया और इन्द्रको मुक्ति मिली । उस विकराल शसूरको च्यवनने चार भागोंने बाँटकर स्त्री, मस, बत, भीर मृगयामें प्रतिष्ठित कर दिवा।

8

स्तिस्म (सतपर्एं)—नारतके समी
णीतप्रमान प्रदेशोमें होनेवामा हुन । इसके
एक-एक पत्तेमें कई दल होते हैं। इसका पेड बडा होता है और टहनियोंसे दूध निकसता है। इसका दूध फोड़े को सच्छा कर देता है और तेलमें साकत कानमें डासनेसे सर्व दूर हो बाता है।

छ्लिक- एक प्रकारका रूपक या नाटक जिसमें दर्शकोंसे किसी प्रकारका छल किया जाता है, उन्हें मूलंबनाया जाता है या जिसका लक्ष्य छल करना होता है।

জ

बाटायु—प्रसिद्ध शुद्ध पक्षी जो सूर्यके सारवो करुएके भौरस तथा स्वेनीके गर्मसे उरपन हुए थे। इनके बढ़े आईका नाम सपाती था। जब रवरएने सीताका हरएा किया तथ न्या निवास हिएसे सुद्ध किया और उसके हाथों मारा गया। रामने भ्रपने पिताका मिश्र सम्प्रकर उसका दाह सस्कार किया।

सम्प्रकार उत्तका वाह संस्कार किया।

कतक- निर्मिय वंदाये हुव्यरोवाके पुत्र,

मिविलाके राजा, शीताके पिता। निभिने

प्रपने पुरोहित विशिष्टकी उपेक्षा करके यज्ञ किया

या। इत्तपर विशिष्टने कुछ होकर नष्ट होनेका

शाप दे दिया। तब व्यवियोंने मृत निमिकी

देहको मया जिसमेंसे मितत होकर उत्पन्न

होनेके कारण मिथि नायका पुत्र हुखा।

इन्हींका हुसरा नाम जनक या। इन्हींके द्वारा

स्वारित देश मिथिना कहलाया। ये ब्रह्म
ग्रानी बीर विरक्त थे। इस्तिले विवेह कहसाते

है धीर उपवेष्टा होनेके कारण राजवि कहलाते

है। विविकासे सभी जनक कहलाते हैं।

कनपर-एकही बोली बोलनेदाले सीय जितने प्रदेशमें बसते हों उसे जनपर कहते हैं। कनस्थान—(१) दण्डकारच्या । (२) दण्डकारच्यके पादका स्थान । इत्वानु वसके राजपुत्र दण्डने जब गुकाचार्य की कन्या धरवाते बनात्कार किया तब गुकाचा ने शाप दिया कि पुत्र सात रात्रिमें भस्स हो वाषो । उन्होंके नाम-पर इस बनका नाम दडकबन पडा धौर उसमें जिस स्थानपर रहनेसे तपस्थियोंकी रक्षा हुई थी उसे जनस्थान बहुते हैं। (२) दडकारच्यका बहु स्थान जिसमे रावराकी सेना तेकर सर, दूषस्य धार्विर रहने थे।

अयन्त---इन्द्रका पुत्र ।

जया---पार्वतीजीकी ससी जो तपस्याके समय उनके साथ थी।

जलकुनकुट--पनदुब्बी नामक पक्षी जो जलमे ह्रवकर मछली ग्रादि जीव निकालकर स्नाना है। मुरगाबी।

जातकर्म-दस संस्कारोमेंसे चौथा सस्कार। इसका विधान यह है कि पुत्रके जन्मका समाचार सुनते ही पिताको यह कहना चाहिए-नामि मा कुन्तत, स्तन च माददत। (नार न काटना, स्तन न पिलाना) भौर फिर सवस्त्र स्नान करके षष्ठी, मार्कण्डेय भीर वोडशमानृकाका पूजन करके वसुषारा तथा नान्दीमुख श्राद्ध कार्य करना चाहिए। तब किसी ब्रह्मचारी, कुमारी, गर्भवती या वेदनिष्ठ ब्राह्मग्रसे एक पत्थरकी पटिया धुलवा-कर दाहिने हाथकी बनामिका और बगुइसे बावल और जो लेकर 'कुमारस्य जिल्ला निर्माष्टि इयमाज्ञा' कहकर कुमारको हुम्राना चाहिए। फिर सोनेकी सलाईसे घी लेकर यथाविधि मन्त्रोंके साथ बालककी जीभपर लगाना चाहिए भौर 'नामि कृत्तत, स्तन च ददत्त' (नार खेदो, स्तन पिलाश्रो) कहकर बाहर चला जाना चाहिए ।

बानकी---जनकका पुत्री, रामकी वर्मपत्नी। इनको वैदेही, मैथिली. सीता और घरसीमुता मी कहते हैं। बेत जोतते हुए राजा जनकको हनकी फालते टकराए हुए एक मिट्टीके वहेंमें मिती बीं। करा, ये जनककी क्षयोगिजा करना बी बीर हससे उरफा होनेके कारएा सीता कह-ताई। इनका जन्म बैशाल कुक्सा क्षटमीको हुका वा। जब रात्रगुने ऋषियोते भी कर मौगा तो उन्होंने क्षपने क्षेत्रहे जीरकर उनके रफते वहा कर कर रावगुके पास यह कहकर भेज दिया कि इसमें नुम्हारा बिनाण निहित है। रावगुने वह कडा मिषिलाके जेतमें गडवा दिया। वही ऋषियोंका रफ सीताक कम्मे उत्पन्न हुक्षा और उन्होंके कारण रावगुका बिनाण हुक्षा भीर उन्होंके

वन्त्रसब—(देखो दक्ष)

सूही—सफेट बमेमीसे मिनते जुनते छोटे होटे फूल जो हिमानवारी डालपर माडियोमें होते हैं धौर फुलबारियोमें नगाए जाते हैं। इस का पौचा कुन्दसे पिनता है धौर बस्मातमे फुनता है। इसे सस्कृतमें यूपिका कहते हैं बसोंकि ये मूक्के और गुच्छोमें सगते हैं।

क्वार—प्रतिदिन समुद्रमें दो बार पानी पटता बढ़ता है। इस बताब-उतारको ज्वार-भाटा कहते हैं। जब पानी बदाना है तब ज्वार होता है, जब उतरता है तब भाटा होता है। ज्वारको सम्हत्तेष बेला कहते हैं। प्रायः १२ मंटे २८ मिनटपर ज्वार माता है।

8

इंग्र —(दंश) जगली मच्छर, डाँस । इस मच्छरके काटनेपर बड़े-बड़े फफोड़े पह जाते हैं ग्रौर बडी खुजलाहट होती है।

त

तकक--- बाठ नागोंमेंसे एक नाग । इसका जन्म करवप बीर कड़के गर्ममें हुमा बा। यह लाध्वन बनवें रहता चा और इसने ही ग्रुक्ती ऋषिका बाग बस्क करनेके निये राजा परीक्षित को काट लिया या जिससे खुढ होकर जनमेजयने सर्प-पक्त किया था। यजका समाचार सुनकर तक्षकने इन्द्रकी घारणा ली धौर बायुकोने यज्ञ रोकनेके लिये धारलीककोभेजा, राज्ञा जनमेयन्त्रे रोकनेके लिये धारलीककोभेजा, राज्ञा जनमेयन्त्रे कहा कि तक्षकके साथ इन्द्रकी धाहृति कर हालिए। फलतः 'इन्द्राय तक्षकाय स्वाहा' कहते ही तक्षकके साथ इन्द्र भी धीनकी धौर धाहुक्ष हो गए। तब इन्द्रने इरकर तक्षकको छोड़ दिया जो धीनकी धौर गिरने लगा। इसी समय धारलीकन ध्रपनी धान देकर महाराज जनय-जयसे सर्प-यग वर करनेकी भिक्षा मांगी। धौर तशीसे यह प्रसिद्ध है कि धान्तीकका नाम जयनेसे सर्प-यग नही रहना। सर्प दूर करनेका

सर्पापसपं अद्रन्ते दूर गच्छ सहारितः ! अनमेजयस्य पजारते धारतीक वचनं स्मरः धारतीकवचन श्रुत्वा यः सपो न निवर्तते ।। शत्स्या भिखते सूचिन शिश्ववृक्षकल यथा। विश्वास किया जाना है कि वह नाग इच्छा-नुसार मनुष्य शरीर धारशकर सकता था!

वैद्यक ग्रन्थोमे लिखा है —

मसूरं निम्बपत्र च योऽत्ति मेचगते रवी ।

कितरोवान्वितस्तस्य तक्षकः किकरिय्यति ।।

वैशासमे को मन्दरके साथ नीमके पते साता है उसपर कोध करके तक्षकमी कुछ नहीं बिगाड़ सकता अर्थात् उन्हें कोई विच नहीं चढ सकता। बाठ प्रधान नाग ये हैं—अनन्त, वासुकि, पथ, महापध, तक्षक, कर्कोटक, शंस और शेष।

समसा—टॉस या छोटी सरयू नदी । बिस के स्मरत्म करनेसे पाप नाश हो उसका नाम तमसा है— यस्याः स्मरत्माक्षान्यति पाय सा तमसा । वन भाते समय रामने पहली रात इसी नदीके तीरपर बितायी। यह नदी उत्तर अदेशके आजमगढ़ भीर बलिय जिलेमेंसे होती हुई बलियाके पास गंगामें मिल गई है।

तबाल — यह वृक्ष बीससे प्रद्वाहस फुट तक ऊँवा होता है। देलनेम गहरा हरा धौर मुन्दर होता है। बैगावधं इसमें बड़े-बड़े देवेत फूल मतने हैं धौर कसभी नीबू जैता एक फल लगता है जिसका खिलका बेलके समान विकना धौर पीला होता है किन्तु यह इतना लट्टा होता है कि एक बार लानेसे कई दिनतक दौत लट्टा रहता है। विधार इसे बहुत बाते हैं। इसके पत्ते तेय-पातके समान होते हैं धौर इसकी खाया बड़ी धनी होती है। इसे नीलताल कलताल धौर नीलाव्य भी कहते हैं। यों तो भारतमें सभी स्वानोपर यह वृक्ष होता है किन्तु समुद्रके तटपर भी बहुत पाए जाने है।

तमोणुरा—सत्त्व, रख, तम तीन गुरागेमेंसे एक, जिसमे तमोगुरा विशेष होता है वह क्रोधी भौर दुष्कर्मी होता है ग

तर्पस-प्रपन पितरोंको जल-दान देकर तृप्त करनेका कार्य । यह तर्पस् विशेष विश्वानके साथ किया बाता है । तर्पस्का यह फल लिखा है—कि तर्पस्क करनेवालेको किसी प्रकारका दुःख नहीं होता ।

ताटका (ताटका) — यह मुकेतु नामक परा-क्रमी यलकी क-या थी जिसे उसने बह्मासे बरके कराने याता । हमें एक सहस्त्र हाथियोंका कल था, यह जन्मके पुत्र मुन्दसे ब्याही थी। जब अगस्त कृषिने मुन्दको मार टाला तब यह अपने पुत्र मारीकको साम लेकर प्रगस्त ऋषिको साने दौड़ी, किन्तु उनके शायसे दोनों राक्षस हो गए। उभीसे यह राक्षसी प्रगस्त्यवीका तपीवन नष्ट करने समी और वहाँके सब ऋषियोंको सानेलगी। इसीलिए यह जमल ताटका-बंगल कहलाता है। यब यह जमल ताटका-बंगल कहलाता है। वस्त्र तब वे राम-सरुमणुको ले झाए धौर रामने उनका वद्य किया। श्ली समक्ष कर जब राम फिक्रक रहे वे तब विस्वासित्रने कहा वा—ंश्लो श्ली भीरके समान बुद्ध करे, सज्जा धौर कोमलता का स्थान करें, उसे मारनेमे श्लीवथका दोण नहीं सपता।

लाण्डव — पुरुषोके नृत्यको ताण्डव धौर किसाँके नृत्यको सात्य कहते हैं। यह नृत्य धिवजीको सत्यन्त प्रिय था। १. किसीके मतसे इस नृत्यके प्रवर्शक शिव हैं। २. तण्डु नामक अधिने पहले-पहल इसकी शिक्षा दी थी। धतः, इसका नाम ताण्डव पडा।

ता खरार्थों— १. यह नदी महास प्रान्तके तिन्नेदेलि जिनेमे हैं। इसे उस प्राचामे 'पसने' कहते हैं। यह परिचमी घाट पर्वतसे निकतकर बंगासकी साहोंमें जा पिरती हैं। २. इसीके सासपास ता प्रपार्थी नामकी एक घीट नदी वो परिचमकी घोर बहती हैं। ३. बन्बई प्रान्तके बेसनांवि जिसेकी एक छोटी नदी।

सारकाबुर—पह देख तारक नामका समुरका पूत्र था। सहलों वर्ष तपस्या करने पर इसके सम्बक्त से ऐसी क्योंसि क्रूट निकली विससे इन्हार्य देवता अनने लये। देवताओंने यह कुपात्त बहुमाने कहा। तत्काल बहुमानी तारकासुरके पास गए। बरदानके क्यमें उसने दो वर माने। १. मेरे साना कोई बली न हो। २. तिवके पुत्रके धातिरक्त किसीसे न मारा बार्ड । वर पाकर वह सपने वर साया। सब समुरीने उसका राज्यामियेक किया। वह ससारमे नाना प्रकारका प्रस्ताक्ष राज्या । इस देवता नहुत दुनी हुए। तब विषके पुत्र कारिकेयने उसका वल किया। (देवों कारिकंद्र)।

तास-संगीतके समय गीतकी प्रत्येक कडीका समय नापनेके लिये हावकी जो ताली बजाई जाती है भाषना मृदग, तबसे साहि पर बिशेष बोलीमें बेंधे हुए जो विभिन्न किंदगीके समयकी धर्मिव्यक्ति की जाती है उसे ताल कहते हैं। ऐसी तालं धनेक हैं। तालकी उत्पत्ति महादेवबीके ताल्यक "ता" धीर पार्श्वतीकी लास्पके "ल" से हुई। यह दो प्रकारकी होती है—मार्गी धीर देशी। सरतने ६० प्रकारकी मार्गी ताल १२० प्रकारकी देशी तालोंका विवरण दिया है जिनमेसे धानकलं कुछ थोड़ेसे ताल प्रयुक्त होते हैं।

तिक्री---नीवार या मुन्यम्न । यह एक प्रकारका चावल होता है जो भ्रपने भ्राप बिना बोए उत्पन्न हो जाता है। प्राय व्रतीमे लीग इसीका प्रयोग करते हैं।

तिल —यह छोटा पतला, जिपटा बीज होता है जो काला, सफेट धीर लाल रगका होता है जंगली तिल भी होता है। तैल घन्द इसी तिलके तेलके तियो प्रपुक्त होता है। यह आद-परंखादिमे धिक काम भाता है। इसके फूलकी उपमा नाकसे दी जाती है जो सफेट रगका, गिलासके धाकारका, उपर चार दलोमें विभक्त रहता है जिनपर भीतरकी घोर बंजनी धारियां होती है। इसका पीचा चार फुटतक ऊँचा होता है। इसके पले द, २० घगुल लम्बे धीर ३ भ मुण्य चीके होते हैं विसके किनारे टो-मेड़े होते हैं।

तिसक १---चन्दन, केयर धादिसे तिसके 
फूसके समान वाये, छातो या हाथएर जो चीता 
बाय उसी तिसक कहाते हैं। १--नोषका पेड़ १ 
१--फुबामकी जातिका पेड़, जिसमें बसन्त ऋतुमें 
खुलेके धाकारके फूल लगते हैं।

तिलाक्तां √ — ग्रपने पितरोंको हुप्त करनेके लिए तर्पलाके समय जलमे तिल डालकर श्रंजलि देना।

तीर्च —नदियोंके सगम, तट प्रथवा श्रन्य किसी महापुरुषके जन्म-स्थान धववा किसी पिषच घटनाके स्थलको तीर्थ कहते है जहां स्मान करने, निवास करने या दर्शन करनेले पाय दूर हो बाते हैं। तीन प्रकारके तीर्थ बताये गये है—जंगम, मानस धीर स्थावर। बाह्मएण धीर सन्त लोग जगम तीर्थ हैं। सत्य, लमा, इन्द्रिय-नियह, स्या, ऋतुना, दान, दम, सन्तोध, बह्यचर्थ, प्रियवादिता, जान, धंथं धीर तपस्य। ये मानस तीर्थ है। गया, काशी धादि स्थावर तीर्थ है।

तूसीर--तरकस । बास रखनेका स्रोस । जो दाहिने कन्धेकी मोर पीठसे बँधा रहता है। तूर्य (तुरही)--मृहसे फुंककर बजाए जाने-

पान (पुरका) - पुरुष पूर्वभाव वाल पुरुष वाल पुरुष वाला ।

वाला एक लवा वाजा ।

वाला पुरुष निवास वाला ।

वयी — ऋक्, यजुः और साम ये तीन वेद । मृष्टिके प्रादिमे ऋड्मय ब्रह्मा, स्थितिमे यजुर्मय विष्णु और लयमे साममय रुद्र ही त्रयी हैं।

त्रिक्कट---तीन शिखरोवाला पर्वत । ऐसा पर्वत एक लकामे है, दूसरा क्षीरसागरमे है, तीसरा गुजरतमे गिरिनार पर्वतमे है जिसे पार करके रष्ठु सिन्धकी झोर गए थे।

त्रिपुर-विजय---तारकासुरके तीन पुत्र-तारकारुप, कमलारूप भीर विद्यन्मालीने तपस्या करके ब्रह्मासे यह वर ले लिया कि हम तीनों तीन पूरोंमे रहकर पूजित हों भ्रौर जब एक साथ मिल जायें तब जो एक समय बारासे तीनों पुरोंका नाश कर दे, उसीके हायसे हमारी मृत्यु हो । मय दानवने इनके लिये स्वर्गमे सोनेका, धन्तरिक्षमे चौदीका धौर मर्त्यलोकमें लोहेका लोक बसाया। इन दानवोंने वरके कारए। देवताभ्रोंपर घत्याचार प्रास्भ कर दिए। तब महादेवजीने सब देवताओंका धाषा-आधा बस लेकर ब्रह्माजीको सारथी बनाकर विश्व-कर्माके बनाए रयपर चढकर दिव्य धनुष सीचकर त्रैलोक्य-सार-भूत-बारा छोडा जिससे त्रिपुर नष्ट हो गए भीर उन्होंने तीनो पूरोंको जलाकर पश्चिम सागरमें फेक दिया ।

त्रिपुष्कर तीर्थ -- ब्रह्माका बनाया एक तीर्थ, जहाँ तीन तालाव हैं।

त्रिशंकु—ये सूर्यवंशी राजा सशरीर स्वर्षे जाना वाहते वे । बद वरिषण्ड धौर उनके पुत्रीने ऐसा यह करना स्वीकार नहीं किया तब विश्वाहुने विवसामित्रको कारण सी । विवसामित्रने वो यह किया उसने कोई देवता नहीं धाए । तब विस्तामित्रने कोवते विश्वाहुसे कहा—गेरी तपस्या— के फतसे ही तुम तशरीर स्वर्गयें चले बाधो । स्वर्गकी धौर धारों देखकर हम्झे उसे हमेककर कहा—तुमपर मुक्का खाप है, तुम धौंचे मूँह होकर लीट जाधो । जब वह नीचे पिरले समे तब विस्वामित्रने उन्हें सीचमे रोक दिया। तनसे विश्वाहु बही नीचे सिर किए हुए सब्बे हैं ।

विश्रुल—तीन फलकवाला महादेवजीका

श्रेता—सत्ययुग, नेता, द्वापर, कलियुग नामक नार पुगोमेंसे एक । कालिक-सुक्त नवमीको नेता सुग प्रारम्भ हुमा । दख पुगोमें नारह साख खानवे हुआर वर्ष होते हैं। दसमें मनुष्यकी मात्रु १० सहस वर्षको होती है, सन्याहें १४ हाथ होती है। दसमें तीन चरता पुष्य मौर एक चरता पाप होता है, चौदीके पात्र ही काममें माते हैं। इस पुगमें सामन, परखुरान मौर राम-का घनतार होता है। मनुके मनुष्योश इस सुगमें मनुष्योकी मात्रु ३०० वर्षको होती है।

त्रोहक-यह ४, ७, या ६ त्रकका एक नाटक होता है। विसमें स्वयं भीर पृथ्वी दोनोंके विषय वर्णन किए जाते हैं। न्यूक्तारस प्रधान होता है भीर नायक कोई विष्य मनुष्य होता है। विक्रमोर्षेशीय नाटक बोटक ही है।

### .

 इसास्तको तथा ४ तास्त्रंको दी थी। यन्त्रमाको वी स्त्रंति कन्याएं व्याही ची उनमेंसे रोहिस्तीको वह सबसे प्रचिक मेंच करता वा। उब इतिका भावि साराने रक्षते यह बात कहो। उब दक्षके समम्प्रानेपर भी रोहिस्तीसे ही बन्द्रमा स्नेह करता रहा तब दक्षने उसे खाप दिया कि तुन्के क्षय हो जाय। किन्तु किर चंद्रमाके गिवस्थानंत्रपर इतना समाधान कर दिया कि मासमें एक पक्ष तुम्हारा क्षय होगा चीर एक पक्षमें वृद्धि होगी।

(देखो कृत्तिका)

दशकन्या--दशकी ग्रसिक्नी नामक पत्नीसे ६० कन्याएँ हुईं। (देखो दक्ष)

श्रीकरा-पूर्व, धान्तेय, दिलराए, नैक्ट्रंत्य, परिचय, वायच्य, उत्तर, ईशान, ऊर्ज्य धौर श्रथ-मामक दस दिशाधोंमेंसे तीसरी दिशा। सूर्यकी भौर मूंह करके लड़े होकर दाहिना हाथ धपने कन्मेकी धौर बडा देनेते जिथर सकेत होता है वहं। दिसरा दिशा है।

विश्रसनायक कई नायिकाओपर समान प्रेम रखते हुए सबको प्रसन्न रखनेवाला ।

बिक्रस्-यकन----दिक्षस् दिशासे धानेवाना पवन । वसन्त ऋतुमे जो पवन दक्षिस्पृकी घोरसे चलता है वह स्वास्थ्यके लिए लामकर है। इसीलिए वसन्तमें दक्षिस्पानिस सेवन करनेका विधान है।

बिस्एाधम—प्राकाश-मण्डलमें सूर्य प्रति वर्ष धावाड मासके धम्मते उत्तरकी धोर जहां तक पहुंचते हैं धर्मात् सीवे किरए। बालते हैं वहां तकका नाम उत्तर संक्रान्ति धौर उठ उत्तर संक्रान्तिले लेकर बहुं तक दक्तिएकी धोर पहुंचते हैं धर्मात् सूर्यं वब सावसाले पौष मास तक उत्तरते दक्षिसाकी धोर धाते हैं उसे दक्षिणायन धौर माचले धावाड तक वब दक्षिणायन धौर माचले हैं तब उत्तराससा कहते हैं। बण्ड---१. बण्डा २. झपराच करनेपर किसीको झारीरिक कष्ट या झार्थिक झसुविधा दी जाती है उसे दण्ड कहते है।

बच्छ-नोति—प्रयंशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र (राज्य-शासनके चलानेके नियम) भीर उपदेश---

दण्डेन नीमते भेद दण्ड नमित वा पुनः। दण्डनीतिरिति स्थाता त्रीन् लोकानितवतंते।। बह्याने लोक-स्थितिके लिए दण्ड-नीति बनाई।

बत्तक्षत — काम — शास्त्रके धनुसार स्तन, क्योत, सोड तथा धन्यपर जो दौतके चिह्न बना दिए जाते हैं वे स्थियोको सुसक्तर होते हैं— स्तन्योगंच्ययोश्येव धोच्छे वैव तथाघरे। दत्ताधात: प्रक्तंस्थ: कामिनीनां मुलावहः॥ वर्षे—(देखो कृषा)

बझपुर—मध्य भारतमे स्थित वर्तमान सन्दसोर नगर है। कुछ लोगोंका विव्वास है कि कालिदास यहीके थे।

बझाएं — विन्धके पूर्व-दक्षिणुका देश जिसमे दशान नदी बहती है भीर जिसकी राज-धानी विदिशा (बर्गमान भिलसा) थी, जो भूपान से १३ कोस उत्तर-पूर्व बेनबाके किनारे पहारोपर बसी हुई है।

वाक्षिएस्य ( प्रांग )---जो चनुवाकार कुच्डमें प्रान्गशालाके दक्षिएमे ग्रौर गाईपस्य प्रान्तके भाग्नेय कोएमें स्थित होती है।

हाक्षायरूपी—दक्षकी पुत्री, कहयपकी स्त्री ग्रविति तथा इन्द्रकी माता ।

हास-साम, दाम, दण्ड, भेद नामक चार नीतिप्रॉमिंसे एक । चनका लोग देकर शत्रुको फँसानेकी चाल ।

विक्यति — ज्योतिषके अनुसार विभिन्न दिश्राम्रोके स्वामी ग्रह । पूर्वके सूर्य, आग्नेयके बुक, दक्षिणुके मंगल, नैऋर्यके राहु, परिवमके सनि, वायव्यके चन्द्रमा, उत्तरके बुध और ईशानके बृहस्पति ।

विकाल—स्तों विशाधोंको पालन करने बाले इस देवता पूर्वमे इन्द्र, झालेयमें झिल, इसिस्समें यम, नैकृत्यमें नेकृत, पहिचममें वस्सा, वायव्यमें महत, उत्तरमे कुबेर, ईशानमें शिव, ऊप्ये दिशामें ब्रह्मा, झयो दिशामें सनता।

दिग्गंच— प्राठों दिशाघोंको गंगालनेवालं भीर पृथ्वीको स्वा ग्वनेवालं बाठ हाथी पूर्वेमें ऐरावत, बाग्नेचमे पुण्वरीक, दक्षित्ममें वामन नैक्टरवमे कुमूद, पश्चिममे बजन, वावव्य मे पुण्यदन्त, उत्तरमे सार्वश्रीम धीर ईशानमें सप्रतीक।

विक्नाग—१. प्रमास-समुख्यके लेखक विक्यात बौढ प्रत्यकार। मिल्लितायने दिक्-नागको कालिदासका प्रतिद्वन्द्वी माना है। २. विद्याभौके हामी (देखो दिग्गज)

विष्यलोक—स्वर्ग, वैकुण्ठ झादि वे लोक जिनमें वेवता रहते हैं।

विष्यास — मंत्रोसे चलाए जानेवाले वे श्रस्स-शस्त्र जो देवताश्रोंसे प्राप्त किए जाते हैं।

दुग्हरियाका कूल—(देशो वन्धुजीव)
दुर्बाका —एक पूर्ति जो शिवजीके प्रशंकी
प्रतिके पुत्र वे । ग्रीवं पुरितकी करणा करवानीत
प्रतिक पुत्र वे । ग्रीवं पुरितकी करणा करवानीत
प्रतिक्रा की यो कि पत्नीके तो सपराव तक काला
करेंगे । सी ग्रपराचके परचात् ग्रपनी श्रीको
सापसे सस्म कर दिया । इस पर श्रीचंने साप
दिया कि तुन्हरा ग्राभिमान दूर होगा । फलतः
ग्रामदीयने इसका प्रभिमान दूर हिया । ये वहे
कोवी वे । इस्तुकि शायो श्रीकृतलाके पति

दुष्यन्तने उसका प्रत्याख्यान किया था भौर इन्हीं-के शापसे यदवंश नष्ट हुआ था।

इचल-(देखी खर)

हैब-धमर या देवता जो स्वर्ग-लोकमें रहते हैं। इनकी पलके नहीं गिरती भीर इनके पैर भूमिको स्पर्ध नहीं करते।

देव उठनी एकाइसी—(देवोत्यान्या एका-दमी) कार्तिक खुद्धन एकादरीको विच्यु प्रगवान् योगनिदासे जागते हैं। इसीलिये उसे देवोत्यान-एकादयी कहते हैं। धायाद सुन्त ११ को विच्यु भगवान् योगनिदामें सोते हैं।

देवितरि—देवताग्रोंका प्रिय एक पर्वत, जो कैसासके पास स्पित है। वहाँ ग्रनेक देवताग्रोंकी मूर्तियाँ हैं। सुभेर भीर हिमासयको भी देविगरि कहते हैं।

वेबवाब—देवदार नामका बहुत ऊँचा पेड़ जो हिमासवपर ६ सहस्रके = सहस्र फीट तककी ऊँचाईपर उपता है। यह ऐड़ = व गवलक सीये जैंच चला जाता है। कुमाऊ से लेकर करमीरतक इसके जंगल हैं। इसकी पत्तियाँ पतली और नुकीती होती हैं। बौर इसका पेरा ऊपरसे नीचे तक बालुखीं होता है। इसकी सकड़ी पूचर, हस्की, सुगान्यत और गेहुएँ रंगकी व्येत होती है। इसमें चुन या कीड़े नहीं तमते।

. केवलेशा— १. देवताम्रोंकी सेना, २. कार्ति-केवकी वत्नी, चौर प्रवापतिकी कत्या जो साविणी के गर्भेद उत्पन्न हुई ची। इनका दुसरा नाम चछी वा महावष्टी भी है। एक बार केची दानव इन्हें हर कर ने जया तब इन्दर्ने रूनकी रक्षा की चौर स्कल्पेत इनका विवाह करा दिया।

देवांगना—१. बप्सरा । २. देवताओंकी परिलयौं ।

देवात्वान्या-- ( वेजो देवउठनी एकादशी ) वैत्य--- अपुर, जो कथ्यपके औरससे उनकी दिति नामक पत्नीसे उत्पन्न हुए वे । ब बबुबबब — बीताओं के बिवाह के निये जनकारीने प्रसा किया था, जो महादेव मौका चनुव उठाकर उसपर दोरी चढ़ा देगा उसी के साथ बीताओं का विवाह होगा। यथि बहुत रावाधों ने चनुव उठावेका प्रस्त किया किन्तु रासके धरिल किहे भी चनुव नहीं उठा कका इसीनिये सीताओं का विवाह रामने हुए।

धर्म-जिस कामसे इस लोकमे धान्युदय धौर परलोकमें मोल बिले बही धर्म है। यतोऽ-म्युदय निःश्रेयन्सिद्धिः स धर्मः । परहिन-सरिस धरम नींड भाई।

वर्षातन-राषा या न्यायाचीश जिस जासन पर बैठ कर न्याय करता है।

भातु—वह मूल क्रियारूप जिससे क्रियाके भनेक रूप बनते हैं —वैसे सम्, इ, स्रादि।

**वृक्षकेतु**—(देस्रो पुन्सस्ततारा)

भ्वजा---१. भ्रदीका उंडा । २. भ्रम्बा । न

नक्षत्र—अश्विनी सादि २७ तारक-समूह। (देखो कृतिका)

नक्सक्त-रितकालमे प्रेयसीके धरीरपर प्रियतम-द्वारा बनाए जानेवाले नखके जिह्न । कामशास्त्रमे इसका जिस्तारसे वर्णन किया गया है।

नही सूत्रधार या नटकी पत्नी।

कन्यनवन — इन्द्रका वह उद्यान जिसमें मनुष्य प्रथमा मोगकाल पूरा करके विहार करते हैं। यह मुख्टिनरके सब स्थानोंमें सुखरतम माना गवा है। यहां माकाल-मंत्रोमें सुनहके कमल जिलते हैं, भूमियर कस्पनुका कलागा जूनता है, कामचेनु स्वेच्छ कल देती है धौर सहां पहुँचकर लोग सप्तराक्षोके साथ विहार करते हैं।

निष्वती-देव सुरीभ कामधेनुकी कर्या धौर विधय्ज्जी यो निसं प्रसन्त करके दिखीयने पुत्र पाया था। एक दिन सेना तेकर विश्वामित्रजी विष्य-देके यहाँ गए। विध्यन्ति निर्मान गौके प्रभावते उनका इच्छानुसार सक्कार किया। विश्वामित्रने उनसे यह यो मांगी। जब विधय्जे सस्वीकार कर दिया तब वे बलपूर्वक गौको ने वले मागंभे नांदनाले जिल्लानेसे उसके विध्यन्त सर्वामित्र होरे यह सेनानेसे

नग्बी—-१. शानशायस्य नामक शिवजीके द्वारपाल । २. शिवजीके एक प्रकारके गस्य जिनके तीन भेद होने हैं —कनकनन्दी, गिरिनन्दी भीर शिवनन्दी ।

नवृत्ति — १ एक दानव जो छुम्म भीर निशुम्बका तीसरा भाई वा भीर करवपकी दनु नामक वस्तीने उत्तन्त हुमा वा। २. विश्ववित नामक दानवका पुत्र, जो इन्द्रका सित्र वा, विसने नोमस्पक्ते साथ इन्द्रका वत्त हर निया वा भीर विसे इन्द्रते सरस्वती भीर भीनितृत्त्वारसे वक्त तकर सारा वा। इन्द्रने इससे प्रतिका की भी कि मैं न तो नुम्हे दितमे साकेगा भीर न रातमें न मुखे प्रस्कोन न गीले घरनमें। इसीलिये इन्द्रने साक या सदारके समान एक वजान्नसे उसका

नवेद-- एक प्रकारका पुनाग वृक्ष । इसे हिन्दीमें मुस्तानी चम्या कहते हैं। इसका फूल बडा-बडा साल-नाल होता है जिसमेंसे प्रत्यन्त सन्दर गंथ निकलती है।

नरकट — सरकण्डे (शरपण) के समान वनवला होनेवाली एक बास, विसमें पीरवार कही निकमती है जिससे जिससेक कलम बनाए जाते हैं। इसका पीचा बेलेक समान, पीच्यों बीसकी पीचयोंके समान और बंठल वा कही पीजी होती है जिसकी हक्केकी निवालियाँ, टोकरी और मूढ़े भी बनते हैं। इसे नरकुल भी कहते हैं।

नर्मवा (नर्मा) - यह रीजां राज्यके ध्रवर-कण्टक पहाडसे निकलकर प्रडीचके पान ध्रदक् सागरमें पिर जाती है। यह दिन्न्यके दक्षिण् ६०० माल तक बहुती है। ध्रमरकण्डको निकलकर माल भूमिमे पहुंचकर बहुति ७० फुट मोचे गिरकर कपिलचारा प्रयात बनाती है। इस मदीमें स्तात करनेका बड़ा पुण्य बनाया ग्या है व्यक्ति यह सकरकी देहते उत्पन्त हुई है।

नलक्क्सर-कुबरका पुत्र, मिर्गाग्रीवका भाई। एक बाग्यह कैनाम पर्वतपर मदिरा पीकर स्वियोक साथ विहार कर रहा बाह्य नारदवे शाप दिया, जिससे यह बृत्यावनमे यसलार्जुन हमा वा।

नलगिरि—(हाथी) उज्जमिनीके राजा वडप्रयोतका प्रसिद्ध बेगशील हाथी।

नवमस्त्रिका - १. चमेली, २. नेवारी । नहुव-ये बन्द्रवशी राजा बायुके पुत्र और पूररवाके पौत्र थे। ये बढे प्रतापी चक्रवर्ती राजा थे। जब वृत्रासुरको मारनेपर बह्यहत्याके डरसे इन्द्र कमलनालमे खिप गए, तब बृहस्पतिने नहुकको ही इन्द्र बना दिया। इन्द्रासीपर मोहित होकर जब इन्होंने उन्हें पास बुलाना चाहा तब इन्द्रासीने कहनाया कि भाप सप्तिषयोके कत्थेपर पासकीपर चटकर बाहए। पालकीपर चढकर हडवडीमे इन्होंने सप्तिषयोंसे कहा---'सर्प, सर्प' ग्रमीत् जल्दी-जल्दी नली। इसपर बगस्त्यजीने इन्हें शान दे दिया कि आधो, सर्पहो आधो । किन्तु प्रार्वना करनेपर प्रगस्त्यने कहा-युधिष्ठर तुम्हे शाप मुक्त करेंगे। इसीसे ये बहुत दिनों तर्प बनकर द्वैतवनमें पड़े रहे और जब इनकी पकड़से भीमको सूड़ानेके लिये युधिष्ठर आए तब इनकी मुक्ति हुई ।

नाब ---कश्यपकी कहु नामक खीसे अनन्त, बाबुकि, कम्बल, कर्कीटक, पथ, महापथ, खंब, कुलिक और अपराजित नामके नाग उत्पन्न हुए। ये नाग, भूमिके नीचे रमगीयक द्वीपमें रहते थे।

य नान, न्नामक नाच रम्यायक द्वापम रहत स । नाचकस्या — नागजातिकी कन्याएँ जो बहुत सुन्दर बनाई गई हैं।

नापपास-वरुएका प्रस्न विससे वे शत्रुधोंको बीच लेते हैं। मेचनादने इन्द्रसे यही सब्द प्राप्त किया था। तत्रके सनुसार डाई फेरेके बन्धनका नाम नागपाश है।

नागरभोषा - नागरमुस्ता - एक प्रकारकी वास जो अंगली मूधर बहुत साते हैं।

नाम्बी—नाटकके प्रारम्भमें देवताभौकी प्रसान करनेके निए वो प्रार्थनाएँ की जाती है। साहित्यदर्शतके धनुसार यह धाठ या १२ पदोंमें होनी चाहिए किन्तु अरतने १० पदोंकी भी बताई है। नान्दीका पाठ कथ्यम स्वर्से होना चाहिए।

नारस—सपने पितरोंको सदा जलदान देनेके कारए। इनका नाम नारद पड़ा। ये बह्याके मानस-पुत्र उनके कच्छते उत्पन्स हैं। भीर देविषयोर्थे प्रधान माने बाते हैं।

नाराबल् ( ) एक बार शरमकरी महादेवने प्रपने दोतसे नरसिंहके दो हुकडे कर बाले विकासे उनके नरकपते तपस्थी मूनि नरको उत्पत्ति हुई धौर सिंहाइकित देहसे नारावल् का। ये नर धौर नारावल् हिमान्य-पर बदरिकाश्रममे तपस्या करने लगे। बहुँ इनके तपसे बर कर इन्द्रने बाधा वेनेके निये धास्तराएँ भेजी। उन्हें लिज्जत करनेके सिये नर-नाराबख्णी धपनी बंधासे उर्वशी उत्पन्न करके साड़ी कर दी।

नियुक्त-एक प्रकारके वेतका पेड़ । निमिकुल-निविलावंशको स्थापित करनेवाले और इक्वाकुके पुत्र निविके यह विदेह

बंश चनाया। एक बार निमिने वशिष्ठको बुसाया किन्तु वशिष्ठजी इन्त्रका यज्ञ करने पसे गए। तब निमिने इसरे ऋविधोंको बुलाकर यज प्रारंभ कर दिया । इसपर विशिष्ठने शाप दिया कि मेरी धवजा करनेके कारता तू दीन होगा और तेरा शरीर नहीं रहेगा। निमिने भी बशिष्ठको साप दिया कि बिना समभे वृभे शाप देनेके कारण आपका भी शरीर नहीं रहेगा। यह कहकर निमिने शरीर छोड दिया भौर उनकी देह तेलमें रस दी गई। उघर विकारत्वी शरीर छोड कर मित्रावरुएके तेजमें समा गए और फिर मित्रावरुएके औरससे उर्वेशीके द्वारा उत्पन्न हुए । यज्ञकी समाप्तिपर जब देवताओंने मृतक निमिसे वर मौगनेके लिए कहा तब उन्होंने उत्तर दिया-मैं जीना नहीं चाहता। किन्तु यही चाहता है कि मैं धाँसोंपर रहें। तब से वे सबकी पलकोपर रहते हैं। उनकी मृत देहको सथकर एक पुत्र उत्पन्न किया गया जिसका नाम बनक रखा गया भीर इसी मधनेसे उत्पन्न होनेके कारण उनका नाम मिथि भी था। उसी समयसे निमि सबकी पलकोंपर रहते हैं और सबकी पलकें उठी रहती है। उन्हींका कुल निमिका कुल कहलाता है।

निविन्ध्या--विन्ध्या बलसे निकली हुई एक नदी।

नीच-पहाडा जो विन्व्याकी ही एक प्रशास्त्रा है।

नीति-वट्-नीति-'सन्ब, विश्वह, यान, बासन, संश्रय, द्वैत्रीभाव ।'

नीबार--(देखो तिल्ली)

नुपुर--(देखो बिश्वए)

नैव्ह त-१. एक राक्षस । २. नैव्ह स्वकोस के दिक्पाल ।

नम् त्य-पश्चिम-विश्वस कोसकी दिया ।

वैश्विकारच्य-वर्तमान नीमसार नामका तीर्य जो भवषके सीतापुर जिलेमें है। यहाँ गौर्मल मृतिने निमिषमात्रमें असुरोंको भस्म कर दिया था इसीलिये इसका नाम नैमिषारण्य पडा। देवी भागवतमें लिखा है :--- अब कविकासके भयसे ऋषि लोग ब्रह्माके पास गए तब उन्होंने मनोमय चक्र लेकर कहा कि जहाँ इसकी नेमि (धेरा) चूर-चूर हो जाय वही पवित्र स्थान समभकर रहना। वही नैमिचारण्य है। यहाँ गोमती नदी बहती है।

नैविवेयं यज्ञ---निमिचारण्यमे किया हथा यज्ञ ।

न्यायासन-(दे० धर्मासन)

पक्त---प्रतिमासमें १५ दिनका समय। कृष्ण पक्षमें चन्द्रमा नित्य एक कला घटता है शुक्ल पक्षमें निस्य एक कला बढता है।

पंचतस्य-पृथ्वी, जल, श्रन्नि, बायू, श्राकाश, इन्ही पाँच तत्त्वोंके संयोगसे सारी सृष्टि बनी है।

वचवटी-- १. पीपल, बेल, बह, प्रावला भौर भशोकके वृक्षोका समूह । इनमेसे पीपलको पूर्व, बेलको उत्तर, बडको पश्चिम, भौवलेको दक्षिरम और अशोकको आग्नेय कोरामे लगाकर पाँच वर्ष बाद इस पंचवटीकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए और इसके बीचमें चार हाथ लंबी-चौडी बेदी बनानी चाहिए। २. दण्डकारण्यमें नासिकके पास गोदावरीके तटपर एक वन जिसमे बनवासके समय राम, लक्ष्मरण, सीताने निवास किया या जहाँ शूपंशासाके नाक-कान काटे गए वे धीर तीताहरण हुआ था।

पंचवाल-१. कामदेव २. कामदेवके पांच बार्ग-द्रवरा, शोवरा, तापन, मोहन, धौर उत्पादन । कामदेवके पाँच बारा वे हैं -- कमल, प्रशोक, जामकी मंजरी, नवबस्लिका (चमेली) भौर नीला कमल

धरिवन्दमयोकः च इतः च नवमिल्लकः । मीजोरालकः पञ्चते पञ्चाराणस्य सायकः ।। पञ्चारमर — (प्रमासर) वहीं धातकरिए मुनि तपस्या करते च । नकता तम् भारतनेके तिये इन्दर्श पाँच धम्मदाएँ नेजी बी। रामायरामें इन्हें भाष्ट-कमि लिखा है।

पर्संकुदी—पतांसे छाई हुई कुटिया या भ्रोंपडी। बनवासके समय लक्ष्मणने पश्चवटीमें रामके लिए बडी सुन्दर पर्संकुटी बनाई पी जिसकी प्रशंसा वाल्मीकिने की है।

पधराग --नाल रगका 'लाल' नामक मिए। कहा जाता है कि जब इन्द्रने समुरोको मारते समय उतका रक्त गुष्पिपर न गिरले देनेके नियं मूर्यको नियुक्त किया शैर वह रावस्था करने मूर्य गिर गए तब समुरोका रक्त सिहल देशों में रावस्थान गा नदीमें वा गिरा। उसीसे तीन प्रकारके लातमस्थिको उत्पत्ति हुई --युगिम्य, कुरविन्द, धौर पधराम । पधरायका रा कमल-वैसा, चमक चुरुद्व-वैसी, कोण्य लास सा मा चकोर-वैसी और देखनेमें साल-वैसा होता है।

पद्मासन - बाएँ जंनेके उत्पर दाहिना जंना नढ़ाकर, झातीपर धँगूठा रसकर नासिकाके सब्बगानको देखना पपासन कहमाता है। इस बासनको साधनेसे किसी प्रकारकी कोई स्थापि नहीं होती।

वझा—दिवे ही मन्तर कहते हैं। दसका रंग हरा उजका होता है। कहा बात है किस समय वैत्यपतिका पित्त नेकर नाग-राज बाबुको वसे बा रहे वे उस समय गरूड रवे धसनेको तैयार हुए। उसी समय बाबुकीने वह पित्त तुष्कक देशके परीतकी साटिकोपर फंक विचा। स्रोत बहीं मरकतमिश या वचा फंक गया। पनोमें यह गुरा है कि सर्वका वो विच कौकीय या मंत्रके दूर न हो वह इससे दूर हो जाता है। पन्ना बारए। करनेसे सब पाप क्षय हो जाले हैं, बनवान्यकी वृद्धि, युद्धमें विजय, विश्व रोगोंका नाथ होता है।

यंवासर—(देसो पशाप्सर) दक्षिणमे पंपा नदीके किनारे भीर ऋष्यमूक पर्वतके पास एक तालाब है। वर्तमान वनमस्य नदी हो पंपा नदी जान पडती है भीर पश्चिमी बाट ही ऋष्यमूक पर्वत है। यही मतंग ऋषिका माध्यम भी था।

यरबानस्य — निविकल्य समाधिके समय योगोकी त्रिपुटीमें जब परा ज्योतिका प्रकाश दिलाई पढ़ने लगता है वही परमानन्दकी ध्रवस्था है। इसे ब्रह्मानन्द भी कहते हैं।

वरशुरान-जमदग्निके ग्रीरससे रेखुकाके पुत्र । वे अपने पाँच भाइयों मेंसे सबसे छोटे वे । इनके भाई थे---हमण्यान, सुवेशा, बसु धौर विश्वावम् । चैत्र शुक्त तृतीया पुनवंसु नक्षत्रवें इनका जन्म हुमा था। इन्होंने गन्बमादन पर्वत पर तपस्या करके महादेवजीसे बस्न-विद्या सीसी भौर गरोगजीसे परश्विद्या सीसी इसीलिये परशराम कहलाते हैं। एक बार इनकी माता रेलूकाने नदीमे चित्ररयको अपनी श्लीके साथ विहार करते देखा भीर वहाँसे कामोद्विग्न होकर घर बाईं। जनदन्तिको इसपर क्रोध हमा भीर उन्होंने बारी-बारीसे अपने पुत्रोको साझादी कि माताका वस कर डालो । अन्य चारों भाइयोंने तो पिताका कहना नही माना पर परश्रुरामने पिताकी बाजासे माताका सिर काट डासा। इसपर प्रसन्न होकर जमदग्निने वर माँगनेके लिये कहा। परशुरामने कहा - मेरी माताको जिला दीजिए। उन्हें परमाय दीजिए, मेरे भाइयोंको चेतन कर दीजिए और ऐसा कीजिए कि युद्धमें मेरे सामने कोई न इटे। जमदिग्नने ऐसा ही वर दिया। एक बार हैहय राजा कार्सवीय सहस्रार्जुन जमदिनके साध्यमें बाया । रेलुकाने उसका

स्वागत किया किन्तु वह मदान्य होकर वृक्षोंको जव्याङ्कर होमधेनुका बछडालेकर चल दिया। परश्रामको ज्ञात हमा तो उन्होने तुरन्त बाकर कार्त्तवार्यकी सहस्रों भूजाएँ काट डाली । इसके बदलेमे कालंबीयंके कूट्रस्वियोने जमदस्तिको मार ढाला । इसपर ऋद्व होकर परशुरामने क्षत्रियोंके नाशका प्रशा किया और सब क्षत्रियोको मार डाला। जब इस क्रताकी निन्दा बाह्यशोमें होने लगी तब वे तपस्याके लिये बनमे चले गए। वहाँ इनके पीत्र परावधुने यह कहकर इन्हे उत्तेजित किया कि ययातिके यज्ञमे सभी बहुतसे राजा माए वे इसलिये भापकी प्रतिका व्ययं हुई है। इसपर उन्होंने पुनः क्षत्रियोका नाश प्रारभ किया और यह सब कर चुकनेपर सारी पृथ्वी कश्यपको दानमे दे दी। कश्यपने बचे हुए क्षत्रियोंकी रक्षाके लिये परशुरामसे कहा---यह पृथिवी हमारी हो चुकी, श्रव तुम जाकर दक्षिरणमे रहो। तब वे दक्षिरणमे (वत्तंमान केरलमें) समुद्रके तटपर शूर्पारक नामक स्थानमे रहने अपने । परशुरामने २१ बार पृथ्वीको नि:अजिय करके समन्तपंचक (४ ताल) दिवरसे मर दिए और उन्ही तालोसे तर्पण करके अपने पितामह नहीं ऋचीकका दर्शन पाया वा जिसमे ऋचीकने परशुरामको क्षत्रिय-वव करनेसे रोक दिया । बनारस जिलेमें तुर्तीपारके पास सैरागदका नामक भार्यवपुर है। कहा जाता है कि यहीं परशुरामका जन्म हुमा या भौर यहाँसे तीन कोस पश्चिममें रक्तार्द नामक तालमें ही सहस्रार्जुनका वध हुआ या। इनमें बाह्यस भौर क्षत्रिय दोनों प्रश ये क्यों कि इनके पिता बाह्मरा ये भीर माता क्षत्रिया। इनका कवन **4**1----

> भग्रतश्चतुरोवेदाः पृष्ठतः सशरधनुः। इदं बाह्ममिदं क्षात्रं शापादपि शरादपि।। परा—१. नाभि-रूपी मृलाधार चकते

पहले-पहल निकलनेवाली वास्पी जो परा, पश्यन्ती, मध्यमा भीर बैलरीमेधे सबसे पहला है। २. बहा-सान प्राप्त करानेवाली उपनिषद् विद्या या बहा विद्या।

वरिक्रमा—१. किसी पूजनीय व्यक्ति, देवमूर्तिया स्थानके वारों भोर दाहिनी भोरसे पूजना। २. देवमन्दिरके वारो भोर वृजनेके तिये वनी हुई गसी।

पारिपादर्शक सूत्रधारके पास रहनेवाला नट । इसे पारिपादिवक भी कहते हैं ।

परिवह—वह पवन जो प्रातःकालीन वायुपर रहता है, भ्राकाध-गंगाको बहाता है भ्रीर शुक तारेको पुमाता है। भ्राठ प्रधान पवन ये है— भ्रावह, प्रवह, उडह, सम्बह, मुबह, परिवह भ्रीर परावह।

पत्तास — हाक या कि कुत । हसके पते जीवे, गोल घीर एक बठममे तीन सगते है। गर्मीमें इसमें माल फूल सगते हैं जिमे टेंसू कहते हैं, इसे पत्ताने गीला रग किलता है। उस पीने रगसे कोगे होनी बेसते हैं। इसके पत्ते घीर बडमें बडा मुख होता है।

वबन — ( पांच ) प्राएग, धपान, समान, उदान धार स्थान: नाकमें स्थित पदन प्राएग, पुरा धारि स्थानोमें धपान, धन्य जलाविको प्यानेवाला स्थान, कष्टमें उदान धीर सह नाड़िबोंमें व्याप्त पदन व्यान है। सांस्थके धाचायीने नाग, हुमं, नृक, देवदल धीर बनव्य नामक पांच बाबु माने हैं। उपलानेवाले बायुका नाम नाग, धार्ण अंगितवालेका नाम कुमं, भूख उप्यान करनेवालेका नाम कुमं, भूख करनेवालेका नाम देवदल धीर सरीर पोस्सा करनेवालेका नाम देवदल धीर सरीर पोस्सा करनेवाले वायुका धनद्वय ।

पक्क--(४६) प्रलयकालके उनचास पवम । पक्क्मतो--प्रलाघारसे पहले उठा हुसा वह नावकप वर्ष या बारगी जो हृदयमे पर्दृष जाती है। पाटल---१. गुलाबका फूल । २. गुलाबी रंग ।

पाताल — पृथ्वीके नीचेके सात लोकोंमेसे सातवाँ सोक । ये लोक हैं—मनल, दिवल, मुनन, लवातल, महाउल, रसातन और पाताल (पर-दुराख)। पाताल भी सात माने गए हे—मनल, नितल, दितल, गर्भस्तिमय, तन, मुतल और पाताल। (शब्दरस्तावनी) ये पातान धनेक भवन, उद्यान, उपवन शादिसे मुनोमित हैं। ये सद स्वर्गणोकसे भी बढ़कर हैं। इनमें महानाग और सर्थ निवास करने हैं। यहां चन्द्रमा और सूर्य प्रकाश देते हैं, गर्मी-सर्दी नहीं होती।

पाण्क्य-भारतमे धुर दक्षिणुका भाग जिसमे वर्तमान तिरुवराकूर, मद्रासका दक्षिणी भाग धौर कोचीनका राज्य पडता है।

पातित्रत्य—घपने पतिमे शुद्ध निष्ठा रखकर पतिको ही देवता श्रीर सर्वस्व माननेका भाव । पाष्ठ—पैर धूलानेके लिये जल ।

पारसिक (पारसीक) — भारतके पहिचममे पारस व ईरान देशके निवासी जो पहले झन्नि-पूजक थे और ग्रव मुसलमान है।

पारिकात —समुद्र-मन्पनसे निकला हुमा नृक्ष । यह इन्द्रकी नगरी धमरावतीमे लगादिया गया वा जिसे श्रीकृष्णाजी सत्यभामाके कहनेसे द्वारिका ने भाए ।

द्वारिका लंघाए । पिण्डवान----पितरोको तृप्त करनेके लिये दूधमें पके भात, मधु, शक्कर, तिल और धीका

पिनाक---महादेवजीका अनुष जो उन्होंने प्रसन्न होकर जनकको दियाधाः

पिकाख --- १ कच्चा मौस सानेवाले । २. एक हीन देवयोनि । ये भ्रत्यन्त भ्रपवित्र भीर गन्दे बताये गए हैं ।

पुंसबन - गर्भके तीसरे महीनेमें पुत्र सन्तान प्रसव करानेके लिये यह सस्कार कराया जाता है। पुण्यस्तारा-च्यूमकेतु। एक प्रकारका धरयन्त वसकदार तारा विसके पीछे लंबी पूष्ट-सी दिलाई देती है। कहा जाता है कि जब यह दिलाई देता है तब पृथ्वीपर कोईन कोई उप-इव होता है।

युत्रेडि---(यज्ञ) पुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छ। से किया हुआ यज्ञ।

बुनवंबु—२७ नक्षत्रोमेसे सातवाँ नक्षत्र । स्वकी साइति धनुपके समान है भीर इसमे पाँच तार हैं। इसके पहले तीन चरणोमें कम्म लेनेसे मिद्रन राहित और चौचे चरणोमें कम्म रागि होती हैं। इस नक्षत्रमें जो जन्म लेता है वह बहुत मित्रवाला, साक्ष पहनेवाला, रल्लोसे इसे करवेवाला, साता, प्रतापी भीर भूस्वामी होता है।

पुर---ययातिके सबसे छोटे पुत्र जिन्होंने सपने पिताको सपना यौवन स्रिपत किया था। इन्होसे चन्द्रवंशी क्षत्रियोंकी उत्पत्ति हुई है।

पुरोहित—जो हित करनेवाला, बेद-स्मृति जाननेवाला, सर्थवादी, पवित्र, बाह्यरण-कर्म करनेवाला, निर्मल भाषरण करनेवाला, भापत्ति दूर करनेवाला सौम्य होता है।

युक्तस्थ — बहाके मानस पुत्र भौर सप्त-ध्योमेसे एक ऋषि जिनकी गिनती प्रजाप-तियोमे भी होती है। इन्होंने बहाके भादि पुराण सुनकर उसका प्रचार पृथ्वीपर किया था। ये विश्ववाके पिता तथा कुबेर भौर रावस्णुके पितामह थे।

बुष्यक- कुबेरका विमान, जो इच्छानुसार बलता था। रावरणने यह विमान कुबेरसे छीन लिया था किन्तु रामने रावरणवधके उपरान्त कुबेरको लौटा दिया था।

पुष्करावर्तक-पुष्कर धर्मात् अलाशय, धावर्तक धर्मात् समुद्र या नदीमें पड़ी हुई भैंबर जिनमें भाग उठनेसे बादल बनते हैं। ज्योतिष तरबमें बावतं, सम्बतं, पुष्कर धौर द्रौण नामक बार प्रकारके वेषाँका उल्लेख किया गया है। इनमेले प्रावतं-मेथ निर्वल, संवतं बहुत बलवाला, पुष्कर अयंकर जलवाला, खौर द्रौण सब प्रकारके बान्योंको बढानेवाला होता है—

मावर्तो निजंनो मेधः सम्वतंश्व बहूदकः। पुष्करो दुष्कर-जलो द्रोताः शस्य-प्रपूरकः॥

[कालिदासने ग्रावतं वंशके निजंत मेघ ग्रीरपुष्कर नामक दुष्कर जल वाले मेघको ही दूत बनाकर भेजा है। क्योंकि दोनों ही प्रजाके लिये निर्माक हैं।]

वृषु — नेतापुगके सूर्यकंशी वीचवे राजा।
जब राजा वेणुका नित्तनतान देहान्त हो गया
तव जाहाणी दनके दोनो हाच्य हिलाए जिसमे
दनके दाहिन हाच्ये पुत्र और काएँडे एक प्रवि
नामकी कन्या हुई जिसका परस्पर विवाह कर
दिया गया। जब पुत्रका राज्यामिंगक हुन्या तब
पृथ्वीसे प्रना जदम्य होगा वन्द होगया। पृथ्वे
काट प्रपन्न घनुष्यर बाए चकाकर पृथ्वीको
दोडाया प्रोर कहा—नुम ग्रन्न क्यो नही उत्पन्न
करती हो। तब पृथ्वीने कहा—कह्याने मुक्यर
को प्रोप्त क्यो प्राप्त विचा क्यो की सामका
को प्रोप्त प्रदूष्योग करने वसे। प्रकाणनव धोर
नोकहितका किसीको प्यान नहीं है इसी कारए

,<sub>प्राह</sub>र्मिने सब घोषिघयोको ग्रपने उदरमे रख लिया प्रकृष्टिम् मब घाप राजा हो यए इसलिये कोई phfिहिंहेडा, दुहनेका बतंन घौर दुहनेवाला खड़ा कीजिए। युक्ते ऐसा समसल बना दीजिए कि वर्षाका जल गिरकर समान रूपसे फैल जाय। तब पृषुने मनुको बछहा बनाया भीर भपने हावपर सब घोषियाँ दूह ली । इसके पश्चात् अनेक ऋषियोंने अनेक प्रकारसे अनेक वस्तुओंको बछड़ा बना-बनाकर पृथ्वीको दूहा । हिमालयको बखडा बनाकर पर्वतोंने भी भनेक रहन दुह लिए वे तभीसे पृथ्वीका नाम दुहिता पड़ा भौर पृथ्वी धान्यपूर्ण हो गई। यह सब करके पृथुने **१९ ग्रद्धनेम यज्ञ किए । जब सौर्वायज्ञ कर** रहेथे तब इन्द्र उनका घोड़ा लेकर भागे। पृथुके पीछा करनेपर इन्द्रने जो धनेक रूप बारस किए उन्हीसे जैन, बौद्ध, कापालिक द्यादि मतोंकी सृष्टि हुई। किन्तु पृथुने इन्द्रसे घोडा छीन लिया ग्रीर इनका नाम विजितास्व पड़ा। इस यज्ञमे पृथुने इन्द्रको मन्त्रद्वारा भस्म करना चाहा पर बह्याने धाकर मेख करा दिया। यज्ञ समाप्त करके पृथुने सनत्कुमारसे इसाद प्राप्त किया।

वौनोमि--(देखो शची)

प्रस्तव — पोकार । प्रकारते विष्णु, उका-रते महेस्वर भीर मकारते बद्धा । भर्त, भोकार कहनेसे तीनोका स्मरण होता है। भर्तुके मनु-सार वेद पाठके पहले और पीछे अ्रथाका उक्बारण कर लेना चाहिए। ओकार और धर्षे ये दो सन्द बहुगाका कच्छ छेदकर बाहर निकले वे इसीसे ये मंगल-बानक कहे जाते हैं। अक्शवके कारण मंत्र और कियाके सब दोष दूर हो जाते हैं।

प्रतिचया—प्रत्येक पक्षकी पहली तिथि (प्रतिपद्ध)। प्रतिपद्द तियक्ता नाम नत्या भी है। प्रतिपद्को तेस संगाना, बात बनवाना भीर कोहड़। (क्रुभ्नांड) बाना निथिद्ध बताया गया है। प्रतिपदाको जो जन्म लेता है बहु मिंख भादिसे संयुक्त, भनोहर कान्तिवाला, प्रतायक्षाली भौर कुलका उढारक होता है।

प्रतिकानपुरी चन्द्रवंशी राजा पुरूरवाकी राजवानी गंगा-जमुक्तके संगमपर वी वहाँ धव भूमी है।

प्रतिहार (प्रतीहार)—१. द्वारपाल । २. राज कर्मचारी जो सदा राजाधीक पास रहते थे धीर सब प्रकारके समाचार मुनाया करते थे। योग पढे-लिखे बाह्यसा या राजपरिवारके होने थे।

प्रतीहारी---(देलो प्रतिहार) स्त्री प्रति-हारी कहलाती है।

प्रस्यय—वह ग्रसर तो शब्दके ग्रन्तमें जोड देनेसे ग्रयंकी विशेषना उत्पन्न करता है। जैसे 'समर्थ' शब्दमें 'ता' लगा देनेसे 'समर्थ' गुलका वोष कराता है।

प्रविश्वला—वैवर्ग्गत या पूज्य पुरुषके दाहिनी प्रोरते उसके बारों भीर पूचना। देवीकी प्रविश्वला एक बार, सूर्यकी सात बार, विनाय-ककी तीन बार, विष्णुकी बार बार धौर महा-देवकी धाबी बार करनी वाहिए। कालिका पुरासमें निक्वा है कि दाहिना हाथ फैला धौर सिर मुकाकर देवलाको वाहिनी धोर करके एक या दील बार उनकी परिकास की जाती है।

प्रचीत---उज्बियनीके राजा को विकासकी शताब्दिसि संगमन ६०० वर्ष पूर्व राज्य कारते ये। इनका नाम चण्ड-प्रचीत भी है। इन्होंकी-कन्या वासंवदतीका हरए। बरसराज उदयनने किया था।

प्रमथ--- १. महादेवणीके मुनकी फेनसे बत्तीस करोड प्रमर्थों की पृष्टि हुई है । २. महा-देवजीके 'खेल-कृद भीर बिहारसे छहायता देवजीके 'खेल-कृद भीर बिहारस व्यावस्थाति भूतिकाल ज्वाद्य भीर सर्वक्त पारख किए हुए ख्यान कुमार बहे हुए उनाके सवान कुमरी काबिकियोंको साथ लेकर वार्वती और महादेवके पीक्षे पीक्षे जनके विहारमें साथ रहते हैं और बब महादेव-पार्वतीकी एकान्त विहार करते हैं तब ये द्वारकी रक्षा करते हैं। ३. शिवके पार्यद को हास्वरसके प्रविद्वाता देवता कहलाते हैं।

प्रम**य-वन**—रनिवासकी फुलवारी। प्रमोद-वन—ग्रानन्द या विहार करनेका

प्रसय—१. सस्पूर्ण सृष्टिका विनाश । यह चार प्रकारसे होता है—नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत भौर भारयन्तिक—

नित्यं नैमित्तिकं चैव प्राकृतात्यन्तिको तथा । नित्यं मकीत्यंते नाम्ना मुनिभिः प्रति सचर ॥

लोकमे बो बराबर क्षय हुमा करता है यह तित्य प्रलय है। कल्पके मन्तमें तीनों लोकोंका वो ताय होता है वह नैमित्तिक या बाह्य प्रलय कहनाता है। जिस समय प्रकृतिके महदादि विशेष तत्व विसीन हो जाते हैं यह प्राकृतिक प्रमाय कहनाता है। ज्ञानकी पूर्णावस्या प्राप्त होनेपर ब्राग्य या चिन्तमें लीन हो जाना भारय-त्तिक प्रलय है।

प्रवेशक--नाटकमें वह स्थल जहाँ दो संकोंके बीचकी घटनाका परिचय कोई पात्र स्रपने वार्तालाय द्वारा मुचित करता है।

प्रवास-१. मूँगा। २, पत्तोंकी कोंपले । प्राक्योतिक-धलम देश जो भारतवर्षमें पूर्वकी और अवस्थित है।

प्रशासाम्बन्धनिक हो। याचापुको भीतर लीचना, (पूरक) रोकना (कृंगक) और बाहर निकास देनां (रेकक) प्राराग्याम कहलाता है। इसका नियम वह है—यदि ३२ गिनते हुए सांस भीतर लींची बाय तो ६२ गिनतर उसे रोक रसना बाहिए और १६ गिनकर उसे प्रोरे हो इना चाहिए। बीस लीचने हुए या छोड़ने हुए शीन्नता नहीं करनी चाहिए ग्रन्थवा बडी हानि होती है भीर ग्रनेक रोग हो जाते है।

प्रियंगु--एक प्रकारकी सुगन्यिन जही, जिसे संस्कृतमें फलिनी भीर पीता भी कहते हैं। यस्तरके परिवमी तटके देशोमें भीर सिंचल, सिंगापुर, जावा, नुमाना, मतायामें होना है। इसका फल मीठा होता हैं।

प्रियाल--इसे सस्कृतमे प्रसट्ट । स्तेहबीज. तापस प्रिय भी कहते हैं। इसीका बीज िंगीजी कहलाता है। इसका बृक्ष विग्ध्यने जगनोमे होता है। इसमेंसे बढिया गोंद भी निकलता है।

a

बकुल- मौलिसिरीका पेड । इसके पूलोकी सुगन्ति बडी मीडी होनी है। यह भारतके प्राय: सभी स्थानोमें पाया जाता है। इसके लाल रससे रेकामी भीर मूली कपडे रेंग जाते हैं। यह गर्मिमें फूलता है भीर इसके फूल निरतर फडले हरते हैं। इसमें फल नगता है जो पक्तेपर स्वायिष्ट मी लगता है।

वहवानस एक बार महर्षि धौर्य धयो-तिज पुत्रकी हच्छाते धपना वशस्य मधने त्य पुत्रकी इच्छाते धपना वशस्य मधने उत्तर प्रस्ते जे अवानामय पुर्व उत्पन्न हुया उत्तर प्रसार प्रसार करनेकी धाजा मिने । बह्याची यह मुनकर घौर्यके पाम गए धौर उनसे कहा कि धपने पुत्रको जैसानिए । धौर्यने कहा — धापही कुछ उपाय निकानिए । बह्या बोसे— समुद्रमें इन्द्रपतनी बडवाके मुक्से इन्छव वास होगा धौर समुद्रके जनकरणी हविसे इसकी भूक्त पिनेपी भौर यह बडवानन कहनायेगा । मृष्टिके धन्तमे यही बहवानन देशसुरोको अक्षस्य कर जायगा ।

वदरिकाश्रम—हिमानय पर्वतपर कव्याश्रम ग्रोर नन्द पर्वतके बीच वैष्णव तीर्य है जहाँ नर- नारायस्य अर्जुनने तपस्या की बी भीर श्रीकृष्ण भी उनके साथ थे। (देखों नर-नारायस्य)

बन्धुकोब — (बन्धूक) दुपहरियाका कुल । दुपहरियाका पीमा । यह कुल बार प्रकारका होता है-नीला, व्हेत (गोना ग्रीर लाल । खोटी कटोरीके धाकारका यह प्रत्यन्त लाल फुल लगमग ६ मे १० इच्च तक लम्बी शाखाओं में नगता है, पने खोटे-छोटे भीर कोमल होते हैं, इसे संस्कारने ननक जीवन, बन्धूक, बन्धूक, प्रधानिक, हिन्दिय ननजुग्य ग्रीर शोच्युक्प भी कहते हैं।

बन्यूक--(देलो बन्धुजीव)

बलराम-शीकृष्णजीके बढे भाई जो गेहिस्मीके गर्भसे उत्पन्न हुए वे । वसुदेवकी पत्नी रोहिसी गोकूलमे रहती थी। जब देवकीको कारावासमें सातवाँ गर्भ हथा तब महामायाने कसके भयसे वह गर्भ रोहिस्सीके उदरमे पहुंचा दिया । इसी गभंके सक्षंशके कारण उनका नाम संकर्षरा भी पडा। उनका नाम बलदेव था। 'बनेन दीव्यतीति बनदेव'।' शेषनागके ग्रशमे जन्म लेनेके कारगा शेवावतार, इल बारगा करनेके कारण हली, नीला वस्त्र पहननेके कारण शितिवास भी कहते हैं। इनकी पत्नीका नाम रेवती था। वर्ग मृतिने इनका नामकरण किया था और सान्दीपनि मनि इनके गुरु थे। यदकल व्वस हो जानेपर जब इन्होंने योगासन सामा नव इनके शरीरमेमे सहस्र लाल फर्गोवाला बहासा क्वेत सर्प निकलकर समुद्रमें चला गया। कुरुराज दुर्वोधन इनका शिष्य था । इनका ध्यान इस प्रकार किया जाता है---

वनदेवं द्विवाहुरुव शंसकुम्देन्तु-सन्निभम् । वामे हलायुषपरं मुसलं दक्षिणे करे ॥ हासालील नीलवस्त्रं हेलावन्तं स्मरेत्परम् ।

बला---(विद्या) यह विद्या बहाकस्या मानी जाती है। विश्वामित्रने रामको यह विद्या सिलाई थी जिसके प्रभावसे युद्धमें योद्धाको भूख प्यास नहीं लगनी थी। बला भीर श्रतिबला विद्या समस्त ज्ञानकी मानुस्वकपिएगी है। (देखो श्रतिबला)।

बिल-- १. देवता, पितर, यक्ष, भूत-प्रेत भादिके निमित्त किसी विशेष स्थानपर किसी विशेष कामनासे जो चढाया जाता है उसे काम्य-बलि कहते हैं। २. किमी देवताके लिये किसी विशेष उद्देश्यसे किसी जीवका वध किया जाता है उसे भी बलि कहते हैं। दक्षिसामार्गी लोग कुष्माण्ड धादि काटकर बलि चढा देते हैं। ३. प्रह्लादके पौत्र, विरोचनके पुत्र तथा पातालके राजा बनि जिन्हें बांधनेने लिये स्वय विष्णु भगवानुने वामन रूप घारण किया वा । बलिने **भ**ण्वमेष करके जब बहुत दान देना प्रीरंभ किया तब विष्या भगवान् वामनरूप घारणा करके वहाँ भाए भीर उन्होने तीन पैर भूमि माँगी। शुका-चार्य तत्काल पहचान गए और बलिको दान देनेसे रोका किन्तु बलिने कहा---मैं क्यन दे चुका है। मैं भ्रवश्य दान दुंगा । तब खुकाचार्यने शाप दिया कि मेरे वचनोंकी बवजा करनेके कारण तु श्रीश्रष्ट हो जा। किन्तु बनिने प्रविचलित होकर विष्णुकी पूजा की भीर कहा - भूमि माप लीजिए। विध्यु भगवान बढने लगे भौर उन्होंने एक परसे समस्त भी. गरीरसे बाकाश. दोनों भजाधोंसे दिशाम्रोंको भौर दूसरे पैरसे स्वर्ग नाप लिया---तीसरे पैरके लिये कोई स्थान नहीं मिला। तब विष्णुने कहा---तुम्हारे वचन पूर्ण नहीं हए इसलिए तुम नरक जानंकी तैयारी करो। बिल बोले-मैं भ्रसस्य नही बोलता । भ्रापने स्वयं कपट रूप धारण किया है। ग्रतः, तीसरा चरता मेरे मस्तकपर रख लीजिए । विष्णु बढ़े प्रसन्न हए भीर उन्होंने कहा-मैं तुम्हे वह स्थान दुंगा जो देवतामोंको भी सप्राप्य है। तुम विश्वकर्मा द्वारा बनाए हुए सुतलमें जाकर रहो, मैं कौमुदिकी गदासे तुम्हारी रक्षा करूँगा धौर तथीसे विष्णु भगवान् बलिके यहाँ द्वारपास बनकर रहते हैं।

बाक - मटमैन रंगका काली पीठ धौर लाल धौबों-वाला बीलसे छोटा एक शिकारी पली वो धाकाशमें उड़ती हुई चिड़ियोंको फगटकर पकड लेता है। पिलयोंका शिकार कन्देवाने इसे पालते हैं। संस्कृतमें इसे स्पेन कहते हैं।

बारहर्सिया —हिरएकी जातिका एक पशु जो तीन-बार फुट ऊंचा और ७-६ फुट लंबा हीता है। नर-हिरएकी सीगोर्मे कई शाखाएँ निकतती हैं इसीसे बारहर्सिया कहलाते हैं। इन सीगोपर कोमल चमडा रहता है जो प्रति वर्ष फाल्गुन या चैत्रमें उत्तरता है और सीगर्में से एक नई साचा निकस प्राती है जो क्वार, कार्तिक तक पूरी वढ जाती है। मादाके सीग नहीं होते। वे चैत्र बैशासमें बच्चा देती हैं।

बालसिक्य (ऋषि)—बहुगके रोमकूपसे उत्पन्न होनेवाले साठ सहस्र भुति को बीलसीक्सें ग्रंगुठेके बराबर हैं। (महाभारतः विच्यु पुराख) ये सब बडे उपस्वी भीर ठण्वेरेता हैं भीर कनुकी भाग्यों सन्ततिके गभेसे उत्पन्न हुए हैं। ये मूर्यको मार्ग दिखाले चलते हैं।

बार्तम — मेर पर्वनपर योगान्यास करते समय बहााकी धाँगले सहसा धाँमूकी है वृंद टरकले क्षाताय नामका बानर उत्तरफ हुषा त्रिसे बहााने सुमेर पर्वतपर फल-फूल लाने धोर धपने पास रहनेको कहा। एक दिन यह तानर प्यासके धारे सुमेरक सरोवरसे धपनी छाया देलकर सोचने लगा—यह मेरा गृष्ठ है। वह सह पानीमें हुत पडा धौर निकलनेपर पुन्दर को बन गया। इन्द्र धौर सुमें उत्तपर सोहित हो एए। इन्द्रने उसके मस्तक्तपर धौर सुन्देन उसकी धीवापर धपना वीर्य छोड़ा। इसी

इन्द्रके बीयंसे वालिका जन्म हुन्ना भौर सूर्यके वीयसे सुग्रीच। कुछ दिनमें वह फिर वानर हो गया भौर दोनो पुत्रोंको लेकर बह्याके पास पहुँचा । ब्रह्माने उन दोनों पुत्रोंको किष्किन्धामें राज्य करनेंकी प्राज्ञा दी जहाँ विश्वामित्रने एक मुन्देर नगरी बसा रखी थी। प्रपनी रानी तासके साथ वालि धौर धपनी श्री रोमाके साथ सुप्रीयं वहाँ रहने लगे । एक दिन वहाँ एक दैत्य भाया। इससे लडता हुमा बालि पर्वतकी गुफामें घुसंगया। जब बहुत दिन बीत बानेपर भी बालि नही लौटा भौर उस लोहमेंसे रक्तकी षारं निकली तब सुग्रीवने समका कि बालि मारा गया। वह गुकाके द्वारपर एक पत्यर रसकर किष्किन्धाका राजा हो गया और उसने तारासे विवाहं कर लिया। जब बालि लौटा तो उसने राज्य भी छोन लिया और अपनी पत्नी के साथ-साथ मुग्नीवकी पत्नी भी छीन ली। डरके मारे सुग्रीव मतंगके ग्राश्रममें जाकर रहने लगा। उसी बीच एक बार रावरण उसे हरानेके लिये उसके पास पहुँचा तव रावस्पको कौंसमें ददाकर बालि संघ्या करता रहा। इसी समय एक दिन भवसर पाकर रावरण भाग निकला । सीताको दूँउते हुए बब राम वहाँ पहुँचे तब उन्होंने सुग्रीवसे मित्रता की और वालिका वयकर वहाँका राज्य सुक्रीयको देदिया। बालिका पुत्र क्रंगद भी वडा पराक्रमी था। उसने राम-रावरा शुद्धने रामकी वडी सहायता की।

बिकुएं—पैन्की उँगिसियोंमें पहने जाने-वाले बुधस्टार ग्रामुबग्गं जो बलनैके समय बर्जते हैं। त्रपुर।

बिम्बा कृन्दरू नामका फर्ल को पकने-पर गहरा साल ही जाता है। इसकी उपमा मुन्दरियों के ब्रोटसे दी जाती है।

बीरबहूटी बरसातम् सहस्रोकी संस्थाने

निकलकर रंगनेवासा एक कीड़ा जिसका ऊपर गाग गहरे साल रंगके मसमसी रोऐंसे ढेंका होता है। इसे इन्द्रबभू, बीरवभूटी और राम की गुड़िया भी कहते हैं।

**बुध--**-नवब्रहमे चौथा ग्रह । कहा जाता है कि चन्द्रमाने देवगुरु बृहस्पतिकी पत्नी साराको हर लिया था। बह्या तथा देववियोने चन्द्रको बहुत समभाया पर बह नहीं माना। दैत्योंके गुरु शुक्र भी चन्द्रके सहायक हुए और उनके कारण सभी प्रधान दानव भी चद्रके पक्षमें द्या गए। बृहस्पनि धीर चन्द्रमें बड़ा युद्ध हुचा किन्तु ब्रह्माके बीच-बचाव करनेसे बृहस्पतिको तारा दिला दी गई। किन्तु वह गिमिसी थी। वृहस्पतिने कहा कि हमारे क्षेत्रमे दूसरेका पुत्र धारसा करना तुम्हे उचित नही है। यह सुनकर ताराने मुजके पूलेमें वह गर्भ गिरा दिया जिससे धत्यन्त तेजस्वी बुध उत्पन्न हुए। जब देवताओं ने तारासे पूछा कि यह सतान किसकी है तब ताराने लिखत होकर कहा--चन्द्र की। तब प्रसम्म होकर चन्त्रने वृथसे कहा---नू बुद्धिमान है इसलिये तेरा नाम बुध है। इस ग्रहकारंग दूबके समान गहरा हरा है। रिव भीर शुक्र इसके मित्र हैं. चन्द्र शत्रु हैं। इसकी बाहति बनुषके समान है। यह २८ दिनमें एक राज्ञिका भीग करता है। बुषके नवीशमें उत्पन्न होनेवासा बालक 'स्थूल, बीर, साँवला, दयालु, राजसेवी, प्रसन्न, चतुर, कुलपालक, धनेक वेशवारी तथा रक्ताक होता है। १२वें श्रंशमें उत्पन्न मनुष्य शास्त्रक सुस्री, दीर्घायु धीर बुद्धिकान् होता है। १३वें बनमें उत्पन्न मनुष्य धरवन्त ऐश्वर्बन्नालीं, मुखी तथा धनी होता है। कुछ नोगोंका भत है कि बुक्की माताका नाम रोहिसी है।

कहा—सत्तः, रज 'और' तम गुर्खींचे परे," विशुद्ध, चित्र-स्वरूपं, चैतम्ब-स्वरूपं अहाः याः ं ज्ञानमय परवात्माजो सम्पूर्ण सृष्टिकाकारण ं है वही केवल सत्व है।

• बह्मचर्य-बह्मचर्यं, गाह्रस्थ्य, वानप्रस्थाः सैन्यासः, इन बार धाश्र्यमेसेसे वहला बाश्र्यमः। पहले २४ वर्षं तक बह्मचर्यं बारत्यं करके जुक्कुलये विद्याच्यायन करते थे। ब्रह्मा मैनुनसे बचना ही: इसकी विशेषवा है। धाट मैनुन यं है—स्मरत्यं, कीतंन, केलि, श्रेक्षण, गुह्ममाच्यां, संकस्य, मध्यवसाय, क्रियानिवृत्ति।

सहातेज--- बाह्यग्रकी तपस्याका तेज । ब्रह्मीय--- ब्राह्मग्रा ऋषि ।

इद्यावर्स — कुछ, मस्स्य, पाचान, सुन्मेन देश, सरस्वती धीर इष्ट्रजी निर्द्योके बीचका देश । देवनिर्मित होनेके कारण घरयन्त पविच माना जाता या धीर यहीको झहुमणु धादि जातियोंका प्राचरण हो सदाचार कहुताता था।

ब्रह्मास्त्र—एक विशेष प्रकारका सब श्रक्कोमे श्रेष्ठ श्रस्त्र जो मत्रसे पवित्र करके चलाया जालाचाः

भ

अगोरब — यशुमानके पौत्र भीर दिलीपके पुत्र । कपिलके शायने जब सगरके साठ सहस्र - पुत्र भस्म हो गए तब उनका उद्धार करनेके लिये गंगाको ये पृथ्वीपर लाए, इसीलिये गंगाका साथ आसीरपी भी हैं।

अब्रक्ताली — दुर्गाकी एक विद्योच पूर्ति जो सोलह हाबवाली है, जिन्होने सहिबाखुरको गार कर उसे सदा अपने चरखॉपर रहकर पूजित होनेका बरदान दिया था- — (कालिकापुराख)

. अद्भाषे ---राजसिंहासन या वह सिंहासन विद्यपर बैठाकर राजाया देवलाका अभिवेक प्रक्रिया जाता है।

भरत कावय---नाटकके अन्तमें जो मंगला-स्मक आसीर्वाद या कामनात्म-कवन होता है। आसीरवी----(देसो गगा और भनीरव)। **भिष्य--**एक नदी ।

मुख्यम् — मुझाघोमें पहना मानेवाला विजायट या 'मनन्त' नामक सामूष्या ।, यह साभूषण भी भीर पुरुष दोनों पहनते हैं। इसे बाहुबन्द या धगद भी कहते हैं।

श्रुवन — भू अवः स्वः महः बनः तपः, स्वीर सस्य ये सात स्वयंत्रोक सौर स्रतन, ःसुतन, वितन, गर्भास्तमत्, महातन, रसातन, पातान । ये पातान लोक हैं।

भूत-मरनेके परचात् मनुष्यका प्रस्ता प्रेत-योतिमे वाकर पनेक प्रकारके उपद्रव करता है धीर सोगोको कह पर्वुचाता है। उचकी सीमक इत प्रकार है। दनेत प्रपराजिताके प्रकार भावकके बोए हुए पानीमे पीसकर उनीका नस्य सेनेवे प्रका उपद्रव वान्त हो बाता है। सिमके साथ समस्य पुणका नस्य भी भूतके उपद्रवको साथ करता है।

भृगु-- १. भगवान् रुद्रने वारुशीसूर्ति श्वारश करके एक बहका बनुष्ठान किया-इस बहकी देशनेके लिये तप, यज्ञ , दीक्षा, वत, दिक्पति, देव-कन्या तथा देवपरनी बाई थी। बहुत उस्र समय ब्राहृति कर रहे थे। वारुणी देसकर-ब्रह्माका बीर्य स्वलन हो गया । सूर्यने उस वीर्यको स्वन्निमें फेक दिया । बह्याका वीर्य यम्निमे बाहुति होते ही उसकी विखासे भृगु, सधूम समारेसे संगिरा, निर्धृत बंगारेसे कविकी उत्पति हुई । महादेवजीने कहा--- वज्ञका धविष्ठाता में है। ये सीनों पुत्र मेरे हैं। यह सुनकर अग्निने कहा कि ये मेरे बनते उत्पन्न हर हैं घतः मेरे पत हैं। बहाने कहा-नेरे बीयंसे इनकी उत्पत्ति हुई झतः, ये मेरे पुत्र हैं। तब सब वेबोंने मिलकर इस भगड़े का इस प्रकार निषटास किया । मृगु सह्यदेवको, शंगिरा प्रस्तिको भीर कवि ब्रह्माको दे दिए गए। ं(भारत ब • पर्व) २. वे बह्याके यानस पुत्र भौर दस प्रजापतियोंमेंसे एक हैं। इक्षकी कन्या

स्थातिके साथ इनका विवाह हुया । इनके गमें से सक्ती नामकी कन्या तथा थाता थीर विधाता नामके दो पुत्र हुए । महात्मा मेककी धायति धौर नियति नामकी दो कन्याधोंके शाय इन दोनो पुत्रोंको विवाह हुआ। धौरे-थीर इनका कंथा विस्कृत होकर भागंव नामसे प्रसिद्ध हुआ। भूगु बनुविधाके प्रवर्तक भी थे।

भूज-१. भूजी, ग्रजनहारी या बिलनी नामका की डा। यह भ्रत्य की डोंको पकडकर उनके सामने गँजता हथा उन्हें भी अपने समान बना लेता है। २. इन्द्र धादि देवताओंने सारकासुरके वधके लिये महादेवसे उमाके गर्भ भौर महादेवजीके भौरससे एक पुत्रकी प्रार्थना की । महादेवजीने उसे स्वीकार करके उमाके साथ महासूरत कीडा प्रारम्भ कर दी। इस प्रकार ३२ वर्ष बीत जानेपर सब देवता घटरा उठे। म्रत्यन्त भयभीत होकर वे ब्रह्माके पास गए और कहा कि इस महासुरत क्रीडासे उमाके गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह हम लोगोक लिये तारकासुरसे भी बढकर भयावह होगा। तब ब्रह्माने इन्द्र भीर देवताओं के साथ महादेव-जीके पास जाकर प्रार्थना की । महादेवजीन महासुरत क्रीडा त्यागकर इन देवीसे झानेका कारण पृद्धा । देवताश्रोने कहा -- हे महाराज ! पापकी इस महासुरत कीडासे तीनों लोक काँप गए हैं। ग्रतः, ग्राप महामैयून त्यागकर रति मात्रका धवलम्बन कीजिए । महादेवजीने कहा-यह सब मैं भाप ही लोगोंके लिये कर रहा है फिर भी भाप लोगोंके कहनेसे उस महामैबूनका परित्याग कर दैंगा । भ्राप लोग इस महामैबन-प्रसूत तेजको धारए। कर सकनेवाले एक देवताको मादेश दीजिए। तव देवोंने मन्निको तैयार किया भौर महादेवजीने भग्निमें अपना तेज खोडा । प्रान्तिमं छोडे गए महादेवजीके तेजमेंसे दो परमास के बराबर तेज पर्वतके शिक्षरपर

विगा । उससे दो पुत्र उत्पन्न हुए । उसमेंसे एक भीरेके समान इन्एव सर्गका था । धारा, उसका नाम बहाने भूझी रक्खा धौर दूसरा मने हुए अबन जैसा काला था धारा, उसका नाम महा-काल पडा । महादेवजीने उन दोनोंका शासन प्रमय धादि वर्षों द्वारा कराया धौर धपरण्वि विशेष यत्नसे उनका पालन किया । बादमें महादेवजीने इन दोनोंको गशाधिपति बनाकर द्वारपर निवृक्त कर दिया ।

--( कालिकापुराएा )

भेद-साम, दाम, दण्ड धौर भेद नामके शत्रुको दश करनेके चार उपायोमेसे तीसरा, जिस उपायके द्वारा शत्रु-दलमेंसे किसीको बहकाकर भपने दलमे मिला लिया जाय।

भोजपत्र—एक प्रकारके मसीले आकारके वृक्षकी द्वाल, जो हिमालयपर बहुत होता है।

\*

भगध---बनारसमे पूर्वका प्रदेश । वर्तमान बिहारही मगध है । तीर्ष-यात्राके प्रतिरिक्त यहाँ प्राना निषिद्ध है ।

मगरमच्छ--१. मगर या घडियाल नामका प्रसिद्ध जलजन्तु। (दे० यडियाल) २. एक बड़ी मछती।

मगलसूत्र—वह तागा जो किसी शुभ श्रवसर परदेवताके प्रसादकं रूपमे हाथमे बौधा जाता है।

संगताचरण - जो गीत-पाठ किसी धुभ-कार्यके पहले किया जाता है। प्रत्य विश्वनेके पहले इसीलिये पनत किया जाता है कि उसकी विजिञ्ज बगाजि हो। "समाप्तिकामो मगल-माचरीदित खूति।" कार्याप्त्य, कार्यस्य, कार्यसमाप्ति, इन तीनोमे भी मगल हो सकता है फिर भी कार्याप्त्यमें मगत करना जोमन है।

मक्षरी--- १. छोटे पौषे या लता आदिकी नई निकली हुई कलियाँ तथा कोंपले । २. कुछ विशेष वृक्षोंमें एक सीकेमें लगे हुए बहुतते छोटे छोटे फूलोंका समूह ।

मिराबन्ध —हामकी कलाईमें जो आभूषण पहना जाता है उसे मिराबन्ध कहते हैं।

मंडल-चन्द्र-सूर्यके चारों श्रोर पडनेवाले चेरे। मतंग — (ऋषि ) — एक ऋषि जो बाह्मसा

स्त्रीके गर्मसे और नापितके बीयंसे उपन हुए थे। बाह्मगाने धपना ही धौरस समभ-कर इनका जन्मजात संस्कार किया। पिताके कहनेपर एक दिन ये यजीय सामान लेनेके लिये गधेपर चढकर गए। इधर-उधर चलनेके काररा उस गधेको इन्होने खुब पीटा । उस गवेकी माता गधीन उसकी चोट देखकर कहा कि यह बाह्य-गुका लडका नही है यह बुद्रका लडका है क्योकि ब्राह्मण इतना निर्देशी नही होना। यह सुनकर इन्हें बड़ा पश्चानाप हुआ। उसी दिनसे ये ब्राह्मशास्त्र प्राप्त करनेके लिये तपस्या करने लगे। इन्द्रने बार-बार भाकर वरदान देनेको कहा पर इन्होंने बाह्यस्थलके ग्रनिरिक्त दूसरा बर नहीं मौगा। इन्द्रने यह वर देनेमें भ्रपनी श्रसमर्थता प्रकट की । श्रन्तमें इन्होंने यह वर माँगा कि मुक्ते ऐसा पक्षी बना दी जिए जिसकी सभी वर्णवाले पूजा करे। इन्द्रने यही वर दिया और वे छन्दोदेवके नामसे प्रसिद्ध हए।

मद---हावियोंके गंडस्थलसे बहनेवाला रमः।

संबार---मदार या भाक, इसका पौचा बालुकामय प्रदेशमें प्रायः पाया जाता है। बरसातमें इसकी पत्तियों कट जाती हैं। इसका इसरा नाम सकतन् या माक भी है। महादेवजीपर इसका फुल ज्वाया जाता है।

सध्यमा--प्रीचों भ्रेयुलियोंके बीचवाली उँगली। कव्यक लय — गीतकी वह लय जो न धर्ति तीव हो न धर्ति मन्द ।

मध्यक्षोक पृथ्वी । यह स्वगं भीर पातालक बीचमें पडती है इसी से इसे मध्यलोक कहते हैं।

मन:शिला-(देखी मैनसिल)

बहु—बह्याके पुत्र और मानव जातिके धादि पुरुष, जो प्रजापति धीर धर्मणास्त्र-बारामुख, हैं। प्रत्येक कल्पमें १४ मनु होते हैं—स्वायमुख, स्वारोजिय, उत्तम, तामस, रैवत, वाधुब, वेदस्वत, वार्बाल, वल सार्वाल, क्रस्-बार्बाल धर्म-बार्बाल, व्य-सार्वाल, देव-सार्वाल धीर इन्द्र-सार्वाल। इस समय वैवस्वत मनुका युग चल रहा है। ये सातवे मनु विवस्वत मनुका युग आद्धदेव हैं। इनके पुत्र इस्वानुक पुत्र मुख्यापति, नरिष्यान, नाभाग, विष्टु, कस्ब, पुष्टा धीरे वसुनान हैं।

अंत्र—मन्त्रको गुर्ज परिमाप्यते इति मंत्र: ।
ऐते ववन या शब्दसमूह वित्रके जप या
उबारएसे कोई कार्य सम्प्रण किया जाय । मंत्र
केवन धर्मिकारों के ही सिवाया जाता है पतः,
इते मत्र कहते हैं। मत्र, तंत्र धौर यंत्रमें सबसे
धर्मिक शक्तिशाली मंत्र ही माना जाता है।
ध्राह्मिक तत्वमें लिखा है। "मनाल त्रायते
समात्रसमान्त्रमान्त्र स्वीस्तिः।" विश्वके वपनेसे
रक्ता हो उसे मंत्र कहते हैं। प्रत्येक व्यक्तिको
मंत्रसे दीक्षित होना चाहिए। ध्रदीक्षितके हासका
ध्रान्त विश्वके समात्र है
धीर उनका किया हुमा सब कार्य निष्फल
समक्रा बाता है।

संदराचल — वह पर्यंत जिसे कच्छपकी पीठ पर सड़ा करके कीरसागर सवागया था। यह पर्यंत ११ सहस्र योजन नीचे गड़ा हुधा था। विष्णुके कहनेपर वासुकि इसे जलाड साए और समुद्र मचनेके समय मचानी बनाकर लड़ा किया। सन्वाकिनी—१. नदी जो चिनक्टके पास होकर बहती है। यह चिनक्ट परंतसे ही निकती है। २. स्वर्गमा इसकी लन्बाई १० सहस्र योजन और चौड़ाई १ योजन है। इसका चल धुभके समान जजता घोर ऊँची लहरोबाना है। यह बारा बैकुण्डेसे होती हुई स्वर्गनोक तक चली गई है।

मन्तार—एक देवहुक विशेष । यह वृश बहुत जरदी बढ़ता है। इसके प्रमाद सम्प्रम होता है। इसके उमोवे के समय कोट रहते हैं। बढ़े हो जानेपर कोटे फंड जाते हैं। यह वृश भारतमे पानकी लता तथा मिचं वृशके चारों धोर फेरनेके काम धाता है। यह पितनाशक है। इसके काजलते धोलके सभी प्रकारके रोग नस्ट हो जाते हैं। इसका रस हमिनाशक तथा रेवक है तथा कान, दौतके मनूड़ेकी थोडामे लाम पहुँबाता है।

मरकत---मिर्ग विशेष । (देखो पन्ना)

मरीबिका — मृगुरुण्ए। । बल या जलको लहरोको वह मिय्या प्रतीति को कभी-कभी मर- पूमिम कही बुप पड़के समय होती है। गर्मीक दिगोमे जब बंगुकी तहोका घनत्व उप्पताके कारण प्रसमा होता है तब पृष्वीके निकटका बायु प्रधिक गर्मीते जगर उटगा बाहुता है, परनु जभरवाली तहे उसे उटने नहीं देती। इसी कारण उस बायुकी सहरा पुष्वीके समानात्तर बहुने तमती हैं। ये ही लहरे पृष्वीके समानात्तर वहने तमती हैं। ये ही लहरे दूरते देवनेपर जलकी थारा-सी दिखाई पड़ने बगती है। मृग इसमें प्राय धोनेमें प्राकर उसे पीनेके लिये दौहते हैं। इसीसे दसे मृगुरुष्णा, मृगजल भीर मृग-मरीबिका भी कहते हैं।

मलयवायु --- दक्षिए। दिशाका वायु । दक्षिए। के नीलगिरिके चन्दन वृक्षकी सुगन्ध लेकर यह वायु बहता है। मलयदर्बुर-पश्चिमी घाटकी दो पहाड़ियाँ जो कावेरीके दक्षिसमें पड़ती हैं।

महाकाल — उज्जयिनी नगरीमे शिप्राके पूर्व ग्रीर पिशाचमुक्तेश्वरषाटके दक्षिणुसे महाकाल का विशाल मन्दिर है। महाकालके दर्शनसे करोडो ग्रस्थमेष यज्ञका फल होता है।

महाकाल तती बच्चेत् नियनो नियनाशन. । कोटिवीयं मुख्यपुरस हयमेषण्य लगेत् । कानिकारं वीकी पुत्राके पश्चान् दाहिनी भोर महाकानकी पुत्राक विशेष माहारम्य है। ध्यान-पूर्वक महाकानका मत्र जपनेते सब प्रकारकी विद्वि होती है—मत्र है—हैं श्री का राला वां को महाकाल भैरव सर्वविष्णान् नाशय नाशय ही एट स्वाहा-

महाकाल यजेद यरनात् पदचाहेवी प्रपूजयेत् । सहाकोकी---एक नदीका नाम ।

महाकाशा-एक नदीका नाम । महामस्य-एक मृत्यवान् रत्न ।

महेन्द्र—एक पर्वतः। यह सात ग्रन्छे। पर्वतोमे गिना जाता है।

हनुभानवी इसी पर्वतको लोफकर संका गए वे। दक्षिणमे तिन्नेवलीके समीप इस पर्वत प्रान्तमें त्रिक्तेगुढ़ी नगर गोपुरगुक्त सुन्दर मन्दिरंगे शोभित है तथा परित्रममे निक्दरांकर शोर तन्दर निकारी गोसाइटीका प्राचीन स्रावास नगर-कोविल स्थित है। पर्वतपर कहवेकी सेतीके लिये बंगलका बहुत साग काट दिया गया है। मातलि-इन्द्रका सारथी। माताएँ-(सात)

बाह्या माहेदवरी चैन्द्री रौद्री वाराहिकी तथा। कावेरी चैव कौमारी, मातरः सम्प्रकीर्तिताः। ये ही सात माताएँ है।

माधवी---पुष्पमता। यह वमेलीका एक भैद है। इसमें ग्रच्छी गन्त्र देनेवाले पुष्प होते हैं।

मानतरोबर—हिमालयके उत्तरमें कैतास पर्वतके दक्षिता भागमे छवत नामक पर्वतके निकट वैचृत प्रदेशमे भागनगोवर पर्वतके निकट वैचृत प्रदेशमे भागनगोवर पर्वता है। इसीसे सरमू नदी निकत्ती है। इसके किनारे वैभ्राज नामका उपत्रन है। यहाँ ब्रह्मण्या नामका गक्षम महत्ता है। मिल्सु, शतदु, ब्रह्मण्य निद्यत्ती यहीसे निकल्ती है। ब्रह्माने ३० योजन विस्तृत इस नगोवरको स्थापना की थी। इसके स्मृत्यम मील्द्यंको देखकर ऋषियोने इसे स्वर्ग कहा है।

भाषा— स्वयन और इन्द्रजालके समान जिसका फल प्रचिन्तनीय है उसीको माया कहते हैं—

विचित्रकायंकारसा श्रीचित्ततकलप्रदा। स्वप्नेन्द्रजालवल्लोकं माया तेत्र प्रकीतिना। प्रकृति, श्रीवद्या, श्रज्ञात, श्रधात, श्रीक श्रीर स्रजाभी इसीको कहते हैं।

माया-मृग-सीताका हरए करनेके लिये रावसाने प्रपने मामा मारीचको स्वसंमृग बना कर भेजा या जिससे सीताजी उनको साल सेनेके लिये मुख्य हो गई। वह रामको बहुत हुर तक से गया। धन्तमे रामके हायसे मारा गया। वह मारीच, सुन्दका धौरस पुत्र ताडका राक्षणीके गमेरी उत्सन्न हुमा था।

भाषूरी—संगीतमे एक प्रकारकी मुच्छेना। भारिक—नाटकका सुत्रवार भववा श्रेष्ठ स्मक्ति। मारीय----१. मरीचिके पुत्र कश्यपः। २. ताडकाकापुत्र (देखी माथा-मृग)ः।

माल-रीवाँ राज्यका वह प्रदेश जो नमंदा नदीके उद्गमसे प्रारम्भ होकर विकथके पासतक फैला हुमा है।

मासती—एक प्रकारका स्वेत पंसाइयों वाला फूल, जिसकी बच्छल लगभग एक दुब्ल्बकी होती हैं। जब फूल कर जाते हैं तो बुझके नीचे फूलोका विख्रीना-सा विख्र जाता है। इसका पीचा वर्षके आरम्भनें लगाया जाता है। पप-पुरत्यारें लिखा है कि गौरी, लक्ष्मी भौर जड़ा वे तीन देवियों ही बात्रों, गालती भीर जुलमी बुझके रूपमें प्रवर्तीत हुई हैं। मा प्रचीन लक्ष्मी-मे उत्पन्न होनेके बात्रों स्वार्ण स्वार्ण मा मासती पड़ा। यह तता उद्यागोंमें लगाई जाती है भीर किसी बड़े पेड या मक्डपर चहा दी जाती है भीर

मासिनी—१. वनदेती, जो पावंतीजीकी सक्ता थी। २. नदी, जिसके तटपर महर्षि कण्वका प्राथम वा धौर जो हिमालयकी तराईमें बहती है। उत्तर प्रदेशके विजनीर जिलेमें प्रमीतक यह नदी है।

मास्यवान्—[पर्वत ] बम्बई प्रदेशके रत्नागिरि जिलेका एक भाग जिसके बीचमें जगलोंसे घिरी हुई पहाड़ियौं हैं।

निविसापुरी — महाराज जनककी नगरी। (देखो जनक भौर निमि।)

भुष्या- वह नाथिका जिसको प्रपने यौवन-के भागमनका झान न हो। इसके दो भेद हैं [१] स्वीया या स्वकाया [२] परकीया।

मुख्यन---१६ सस्कारोंमेसे एक संस्कार, जिसमे बालकाका सिर मूँड दिया जाता है। यह सस्कार यज्ञोपवीतसे पहले होता है।

मुरला—[नदी] नर्मदाका दूसरा नाम । मुस्ता—(देखो नागरमोधा) भूंच-एक प्रकारकी बास क्सिसे बठन या ट्रिनियाँ नहीं होती। बक्से बहुत-पत्नी पत्नीदो-से हाम बन्धी पत्तिसो निकती रहनी हैं। पत्तीके बीवमें एक बोरा नीचेते उत्तर तक होता हैं। भ्राष्ट्रीके बीवसे एक पतनीसी छड़ी निकतती हैं व्यक्ते विरोदर घूवेसे कुल निकतती हैं। इसमें सरक दे-सी गठि नहीं होती। बाह्यएक उपनयन-के समय बाजक में मूंजकी में खता बहुनाई जाती हैं। मूंजकी रस्सियों भी बनाई जाती हैं।

मूल-म्हात — घाडाशिक, जिसके महारे पुरुष या बहा सृष्टि करता है। यह घिडहित है। जब प्रहृतिमें कोई विकार नहीं होता धर्चान् जबतक सृष्टि नहीं होती तभी तक यह मूल

प्रकृति रहती है।

सुर्वस—बोलक्ते कुछ लाना एक बाजा जो पक्की मिट्टीका होनेके कारण मुदंग कहलाता है। जब विज्ञुरासुर मारा गगा तब उसके रफते पृष्पीपर जो कीचड हो गया या उसीसे ब्रह्माने पृष्पी वनाया । उसी स्मृतके चमनेसे वह मड़ा गया । नक्षीसे उसके युक्ते और डोर्ग्या तथा हहाही असके गट्टे बना दिए गए । उसका विनाश करके जब महादेवजी तथा करने लगे ये तब गरीशजीने उसीपर ताल दी थी । डापरमे कृष्णानाके समयसे यह काठका बनाया जाने लगा ।

मेधनाद—रावराका पुत्र यह मेधमे ख्रिपकर युद्ध किया करता था इसीसे मेधनाद कहलाया। (देखो इन्द्रजित।)

मेनका — अप्सरा, शकुन्तलाकी माता जिसने इन्द्रकी ग्राज्ञासे विद्वामित्रका तप-भग किया था।

भेना—पार्वतीकी माता धौर हिमालयकी परनी। मेना पूर्व जन्ममे दक्ष-कन्या सतीकी सलीयी। जब सतीने दक्षके घर प्रास्त छोड़ा तब मेनाने इस झाशांसे तपस्त्राकी कि सती मेरी कन्या हो। जनवती काली तपस्याचे प्रसन्न हुई भीर मेनाके मौगनेपर यह वर विद्या कि तुम्हारे एक सौ बलवान् पुत्र होंगे भीर मैं ही तम्हारी कन्या हैगी।

वामन पुरासमें लिखा है कि सायाड और सनहनकी समावस्थाको इन्द्रने प्रपने पितरोंको प्रतिके साथ वो पिड दिया या उससे प्रसन्न होकर पितरोंने नेमना नामकी मानसी कन्या उत्पन्न की जिसका विवाह देवताझोंने हिमा-नवने कर दिया।

भंगिसल—[मन.णिला] [१] एक प्रकारको बातु। यह मिट्टीकी तरह पोली होती है भीर नेपामके पहारोंस बहुनायतसे होती है। इसे मनोज्ञा, नापजिल्ला, नैपाली बिस्ता, कस्यागिका, रोपखिला, गोला, विश्वयोधि, कुनटी भीर मनोगुन्ता भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति तस्योके रखते मानी गई है।

मंत्रा—काले रगका एक प्रकारका प्रसिद्ध पत्नी। इक्की चॉच नारंगी लिए हुए पीनी होती है, यह पत्नी उतना मुन्दर न होनेपर भी सिकाने र मनुप्यको तरह मीठी बोली बोन सकता है। स्वान-भेदले मैनामे ब्राइतिगत बहुत विकासस्या देशी जाती है। जावा, सुमात्रा और पूर्व ममुदस्य सभी होगोंने जो मैना पाई जाती है उत्तकी ब्राइति भारतीय पहाड़ी मैनासे स्वतंत्र है। इसे सांभिका कहते हैं।

सैनाक —पुराणानुसार पर्वतका नाम को हिमानयका पुत्र माना बाता है। कहते हैं कि इन्द्रसे करकर यह पर्वत समुद्रमें जा खिया था। इस कारण यह स्वतक सपक्ष है। लका जाते समय समुद्रकी साझासे इसने हनुमानवीको साम्य समुद्रकी साझासे इसने हनुमानवीको साम्यय देना चाहा था।

मोक — जब भारमा सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त होकर परमानन्दमें विसीन हो जाता है, उस भवस्थाको मोक्ष कहते हैं। भोती---१. एक प्रसिद्ध बहुमूल्य रतन, जो खिछले समुद्रोमें भयवा रेतीले तटोंके पास भीपीमेंसे निकलता है।

सोसा--[बास] १. मुस्तक, नागरमोधा नामक भास । २. उपर्युक्त धासकी जड जो धीर्षांककी भाँति प्रयुक्त होता है। यह दृश्य जलासपोंसे पेटा होता है। इसको पत्तियाँ कुशकी पत्तियोको तरह नम्बी-सम्बी धौर गहरे हरे रंगकी होती हैं। इसकी जड बहुत मोटी होती हैं जिसे सुधार बोदकर खाते हैं।

(देको मुस्ता)
भौलसिरी—[देलो बकुल] इस प्रकारका
वडा सदावहार पेड़। इसकी लकडी झन्दरसे
नाल होती है।

π

सक्तमान—१. वह जो यज्ञ करता हो। दिलिए। प्रांदि देकर बाह्यएगेंसे यज्ञ, पूजन प्रांदि धार्मिक इत्य करानेवाला। २. वह जो बाह्यएगें-को दान देता हो। ३. महादेवकी धाठ मूर्तियो-मैंसे एक मूर्ति।

यज्ञ — जिसमे सभी देवताओं का पूजन, अथवा छुत आदि द्वारा हवन हो उसे यज्ञ कहते हैं।

यज्ञशासा---यज्ञस्थान । वह मडप जहाँ यज्ञ होता है ।

यक्षोणचीत— यक्तमूत्र, जनेऊ । यचा-विहिल यक्त करके यह उपवीत पहनना होता है हसीसे हसको प्रतोपवीत कहते हैं। सीलह संस्कारोमेंसे एक संस्कार है। इसका मूल उद्देश उपनयन मर्चाद् संस्कार करके नुकके पास विचाययन करनेके लिये नेवना है।

यस--- १. संयम, मन इन्त्रिय धादिको वधर्मे या रोके रखना । २. भारतीय धायकि प्रसिद्ध-देवता जो दक्षिण दिवाके दिग्पाल कहे जाते हैं। भाजकल ये मृत्कुके देवता नाने बाते हैं, वाची भौर पुण्यास्थाके पाप पुष्यका विचारकर पापीको नरकमें भौर पुण्यास्थाको स्वर्गमें भेजते हैं। यमराब--( देसो यम )

यमुना-१. उतर सारतमें प्रवाहित यह पुष्पतीया नदी गढ़वाल राज्यके बच्च हिमासब गंतके यमुनोत्तरी म्युक्तते आहे कोस उत्तर-पीक्ष अकट हुई है। हिमासबसे लेकर प्रधापतक सनेक खाटी निहया हममें शाकर मिनी हैं धीर प्रधानमें पहुंचकर विशेशी संग्रमपर यह स्वयं भी गगाजीमें मिली हैं। २. सारकच्छेय पुराक्षावें निका है कि यमुनाजी मुर्चकी कन्या और यमकी भीगनी हैं। यम धीर यमुना माताकें गर्भने यमब उत्तरन हुए। इनका वर्श काला

ययाति—नहुष राजाके एक पुत्रका नाम । महाभारतमे उनका उपास्थान इस प्रकार लिला है कि एक दिन ये शिकार लेलने जंगलमें गए। वहाँ उन्होंने क्एँमे गिरी हुई देवयानीको देखा भौर बाहर निकाल लिया । पीछे एक दिन सुक्रकी कन्या देवयानी अपनी श्रीमध्ठा आदि दो सहस्र दासियोंके साथ अलविहार कर रही थी। इसी समय ये वहाँ पहुँच गए और जल माँगने लगे। देवयानीसे राजाने कहा-मैं राजपुत्र है, मेरा नाम ययाति है, मैं ब्रह्मचर्य घारल करके बेदका बाध्ययन करता है। शिकार करते-करते सक गया हैं। देवयानीने कहा-दो सहस्र कन्याधीं भौर दासी श्रीमध्ठाकी स्वामिनी में आपका वरता करना चाहती हैं। ययातिने कहा, तुम बाह्यए।-कन्या हो, मैं क्षत्रिय ,है विवाह कैसे हो सकता है। देवयानीने यह वृत्तान्त अपनी दासी-के द्वारा अपने पिता भूकचे कहला भेजा कि इन्होंने मेरा हाब पकड़कर कुऐंसे बाहर निकासा या । अतः भाषसे प्रार्थना है कि मेरा विवाह इनके बाब करनेकी बाजा दें। शुकावार्यके कहनेपर ययातिने शॉमध्या द्यादि दासियोंवासी देवयानीसे विवाह कर लिया और अपने घर सौटे । कुछ दिन बाद गर्मिष्ठाने अपनी ऋतु-रक्षाके लिये यदातिसे प्रार्थना की। इसके फलस्वरूप शर्मिष्ठाको भी एक पुत्र उत्पन्त हम्रा। वैक्यानी यह सुनकर बहुत कुड हुई भीर श्रीमध्ठाके पास जाकर कहा कि तुमने काम-सुरुधा होकर घोर पाप किया है। परन्तु शर्मिश्राने जब उसे बताया कि उसने एक ऋषिसे अपनी ऋतुरक्षा कराई तब जाकर देवयानी प्रसन्न हुई। ग्रन्तमें जब पोल खुल गई तो देवयानी ग्रपने पिताके घर चली गई। पिताने साग समाचार सुनकर ऋद होकर ययातिको शाप दिया कि तुम्हें बुढापा चा जायगा। राजाने सहस्र वर्षनक ध्रपने पुत्र पुरुकी जवानी लेकर यौवनका उपभोग किया।

यबन—राजा ययातिके शापसे तुर्वसुके वंश-घर गर्गा लोग सदाबाग्हीन होकर यवन जातिमें मिल गए। राजा ययातिने तुर्वसुको यह कहकर शाप दिया है:—

यस्य हृदयाज्यातो वयः स्व न प्रयच्छित । तस्माद् प्रजा समुच्छेदं तुवसोस्तवज्ञाप्त्यातः ॥ संकीर्णाचारवर्मेषु प्रतिनोमवरेषु व । पिविताषु वरंत्येषु मृद्ध राजा भविष्याति ॥ पुरुषाप्रसम्बनेषु तिस्यामीनिततेषु व । पशुचर्मप्रसम्बन्धाः संविष्याति ॥

[महाभारत १।८४। १३-१५] इससे जात होता है कि म्लेच्छ ग्रीर यवन

इसस जात हाता है। क स्लेल्झ भीर यवन देश सनिके कारण सम्प्रवतः यवन लोग और अनुके वंशमर स्लेल्झ कहलाए। यवन देशोर्सच होनेके कारण इस जातिका नाम यवन पड़ा।

यदौतु यादवा जातास्तुर्वसीर्यवना स्मृताः द्रह्मो. सुतास्तु वैभोजा भनेच्यु म्लेच्छवातयः । [मारत १।८५–८४] श्वनती----यवनकी या यवन जातिकी स्त्री----देखो 'यवन' ।

युक्ताक--राजाका वह राजकुमार जो उसके राज्यका उत्तराधिकारी हो। राजाका वह सबसे बडा सड़का जिसे झागे चलकर राज्य मिसने वाला हो।

वृषिका--(देखो जूही)

योग—१. घपनी चित्तवृत्तियां संसारसे हटाकर ईश्वरमें लगा देना योग कहलाता है। २ घपने प्राया-बायुको सरोरके खर्मों पक्षों को भेदन करतेवाती कुण्डतिनीके साथ कह्यान्ध्रमें पहुँचाकर कपाल भेदन कर निकाल देना ही योग-डारा सरोर-स्थान करना कहलाता है।

योगनिद्धाः—युगके भ्रवसानमें विष्युकी निद्धाः

योगवस—वह शक्ति जो योगकी साधनासे प्राप्त हो।

7

रकोणुरा—प्रकृतिका वह स्वभाव जिससे जीवधारियोमे भोग-विलास तथा दिसावेकी रुचि उत्पन्न होती है। यह सांस्थ्यके मनुसार प्रकृतिके तीन पुलोमेसे एक है वो चवलता सो गोग-विलास सादिये प्रवृत्त करने बाला कहा गया है।

रित — कामदेवकी पत्नी। यह दक्ष प्रजा-पतिकी कन्या मानी जाती है। दक्षने अपने शरीरके पक्षीनेसे उत्पन्न करके कामदेवको अपित किया था।

रत्न-(देखो श्रीर-समुद्र)

रिन्तदेव — चद्रवशी राजा जिसने प्रतिदिन दो सहस्र बैन तथा दूसरे पशु मारकर मौस-सहित सन्नदान किया था।

रसायन जराब्या विनाशक श्रीषष जिसके सेवनसे बुढापा और रोग नष्ट हो जाता है। रससे मरा हुगा, रसीला, मनोहर। राक्षस — बह्याने प्राणियोंकी रक्षाके लिये इनकी सृष्टि की बी । वे भूल-प्याससे व्याकुल होकर घपना कर्तव्य पूछते गए तो ब्रह्माने उन्हे सनुष्योंकी रक्षा करनेकी धात्रा दी । उनमेसे कुछने 'रक्षाम' (रक्षा करेंगे) कहा वे राक्षस हो गए । कुछने 'यक्षाम' (यत्र करेंगे) कहा वे यक्ष हो गए ।

राआहंस — एक प्रकारका हस होता है। जो बरसात धानेपर भूड बॉधकर भीलोंके तीरपर उड़ताफिरता है। इसे सोना पक्षी भी कहते हैं।

### राजहंसी-राजहस पक्षीकी नारी।

राज्याभिषेक-- बाह्यणा लोग क्षत्रियोको वैदिक विधिके अनुसार राजदंड ग्रहण करनेके लियं अभिषिक करते थे।

रामगिरि—चित्रकूट पर्वतः। कुछ लोग भूतसे रामटेक या रामगढको भी रामगिरि बताते हैं।

रावरा---रुलानेवालेको रावरा कहते हैं। यह बहाके पौत विश्ववाका भौरस कैकसीका पुत्र या जो लंकाका राजा भौर सीताका हरसा कर से गया था।

राक्षि---सम्पूर्ण खगोल बारह भागोंमें ज्योतिषियोंने बाँट दिया हैं। वे १२ माग ये हैं:--मेष, तृष, मिधुन, कर्क, सिंह कन्या, तुला, तृष्टिचक, खन, मकर, कुम्भ, भीन।

श्व — [१] जगत्की सृष्टि करते समय श्व मुंची भौहोंने बीचसे कोध-स्पसे रहदेवकी उत्पत्ति हुई थी। भागवतके धनुसार उनकी संस्था ११ है-धन, एकपाद, श्व हिच्छ निगकी, स्पराजित, प्रमानक, महेदबर, वृषाकिए, सन्धु, हर, भौर ईस्वर। गरुड्युराख्ये क्ष मुसार भन्न, एकपाद, श्र हिकन, त्वच्दा, विस्वस्थ, हर बहुस्थ, श्यम्बक, अपराजित, वृषाकपि, शस्त्रु, कपदीं और रैवत ये ११ व्ह हैं।

श्वाक्त — स्द्राक्ष नामके प्रसिद्ध वृक्षका बीज है जिसकी माला वारण करना शास्त्रमें बहुत कल्यासकर माना गया है।

## वव-कस्तूरी मृग।

रेक्सी—बलरामकी पत्नी, राजा रेक्सीकी कन्या, जिसका विवाह ब्रह्माकी झाजासे बलराम के साथ हुआ था।

रेबा-(देखो नर्मदा ।)

रोह-एक प्रकारकी मछली।

#### ल

सकार—लट्. लिट्. लुट. लुट. लेट्. लोट. लट्. लिट् लुट. लुट. दय हैं। वर्तमान कालमे लट् परोक्षकालमे लिट् धन-धतन मनिष्पमे लुट. प्रनवतन मशिपत प्रवि-प्यमे लुट. प्रामन्त्रण तथा विधि धर्ममे लेट्ट. [जिसका प्रयोग केवल वेदमे होता है], प्राधी-वरिये लोट. धनधनन भूतमें लह्, धाधीबाँद तथा धामन्त्रण मादि में लिह्, धनधतन भूतमें लुह, कारण कायंके विषयमे जो भविष्यत्रकें भिये ही लुट्टका प्रयोग होता हैं।

लका---रावसकी राजवानी को भारतसे दक्षिसमे वी।

लब—सीता भौर रामके पुत्र थे। इनका नामकरए। लव (गौकी पूँछ) से प्रभिषेक करने के कारए। हुचा था। वास्मीकिने इन्हें रामायरा पदायी था।

लकरणासुर—यह अपुर या जो विश्व-वसुकी कत्या धनताकी पुत्री कुम्बीनतीके गर्भने उत्पन्न हुषा। इसके पिताका नाम मधु या, विश्वने महादेवजीके प्रसादसे शुक्र प्राप्त कर निया या। इसके प्रस्थावारको शास्त्र करनेके सिथे रामचन्द्रजीने शत्रुप्णको भेखा या और उन्होंके द्वारा इसका वच हुधा या। सबली — एक फल विशेष, जिसे हरफारे-वरी कहते हैं।

सास्य कोमल नृत्व, जिसकी रचना पार्वतीकीने की। मान धीर ताबके साथ कोमल धंगीक द्वारा व्यवपतः क्षियोके द्वारा प्रकुर धारि कोमल रसीके उद्दीगको लिये यह नृत्य होता है। इसके दो भेद हैं, धुरित चीर योजत। इसके दस मग हैं—संव्यय, स्थितपाठ, मासीन, पुण्याण्डका, प्रच्छेदक, त्रिगृढ, सैन्यवाब्य शितुक, उत्तमीतम और युक्तप्रयुक्त।

कु—गर्मिक दिनोंचें चलनेवाली नमें हवा जिसके लगनेपर तीव ज्वर हो जाता है भौर मृत्यु मी हो जाती है। जुलगनेपर कच्चे माम मृत्युकर उसकी नृगदी बनाकर शरीप्पर लेप करनेसे भौर कच्चा झाम भूनकर उसका पना बनाकर पीनेसे भी जुला प्रभाव कम हो जाता है। साथमे प्याच रक्षनेसे भी जुनही लगती।

लोक-(सात) देखो भुवन।

सोकपास - भाठो दिशामोके मलग-मलग सोकपाल हैं। (देखो दिक्पाल ।)

सोकालोक — (वर्षत) — यह पर्वेत पृथ्वीक वारो घोर परकोटेके समान लड़ा है। इसके कुछ मागमें मूर्यका प्रकाश दिखाई देता है धौर कुछमें नहीं, इसीलिये हसका नाम लोकालोक है। बहाने इस पर्वेनपर वारों घोर क्षम, पुष्पमूब, वामन घौर क्षपराज्ञित नामके बार दिस्ताव स्वापित किए हैं।

लोध-[लोध]-एक दृक्ष जो बारतके सभी जनतोंने होता है। इतका खिलका चमडा सिफाने और रैंगनेके काम धृता है। यह पेड़ १० से १२ फुट ऊँचा होता है। इसकी जड़के कूर्एंसे सबीर बनता है।

लीहरूप [नदी] या बहापुत्र-शान्तनु मुनि वद हरिवर्षमे हिरप्यगमं मुनिकी कन्या प्रमोधाके साथ रहतं थे तभी एक दिन ग्रमोधाको धकेली पाकर बह्या उस पर मोहित होकर उसपर बलात्कार करनेके लिये उद्यत हो गए किन्तु बमोघा घरमें घुस गई भौर ब्रह्मा धपना बीर्य वहीं छोडकर चले गए। जब शान्तन् मुनिने लौटकर यह सब देखा-सुना तो उन्होंने धपनी पत्नीको बहा-बीर्य पी जानेको कहा। बहुत देरतक पत्नीसे वाद-विवाद करनेके पश्चात् शान्तुनु उसे पी गए । कुछ दिनके पश्चात् वह तेज ग्रमोधाके गर्भसे जलराशि बनकर उत्पन्न हमा जिसके बीवमें नीलाम्बर, रत्नमाला तथा किरीट पहने चतुर्भुज गौर बर्गाबाला मगर पर चढा हुमा एक पुत्र दिलाई दिया। यह जल कैलास, सवतंक, गन्धमादन और जारुधि नामक पहाडोके घाटीके बीचमें रख दिया गया। जब परशुरामध्रपनी मातु-हत्याका पाप छुडाने उस कुण्डमें स्नान करने गए तब लोकहितके लिये उन्होंने पहाड काटकर उस जलको नदी बनाकर बहा दिया । लोहित सरोवरसे निकलनेसे उसका नाम लौहित्य पड गया और ब्रह्माका अंश होनेसे ब्रह्मपुत्र कहलाया ।

वक्क — इन्द्रने दधीचिकी हड्डीसे विश्व-कर्माके द्वारा वृत्रासुरको मारनेके लिये जो प्रस्न बनवाया उसे वका कहते हैं।

बत्स [देश]—प्रयागके वारों फ्रोरका देश जिसकी राजधानी प्रतिष्ठानपुरी (वर्तमान मूँसी वी।)

वनाषु [देश]—श्वरव देश, जहिनै घोड़े प्रसिद्ध होते थे।

बन्दी-अपने ग्राश्रयदाता राजाओकी विरुदावली कहने वाले भाट।

कराह—विध्युका तीसरा घवतार । व्यव प्रतय सागरमें पृथ्वी डूब गई तब ब्रह्माकी नाकसे मेंगूठे वरका एक वराह-पोतक निकसा को निकसते ही भाकाशतक वड़ गया । उन्होंने सपने दौतींसे पृथ्वीको पकड़कर बाहर निकाला सीर उस दैस्य हिरण्याक्षको मारा जो पृथ्वीको नीचे रसातलमें ले गया था।

बरतन्तु [ऋषि]— जिन्होंने प्रपने शिष्य कौत्ससे इतनी गुरू-दक्षिएए। माँगी कि वह उस गुरू-दक्षिरए।के लिये रघुके पास पहुँचा और रधुने चिसे प्रकादिया।

बरबा [नदी] — हिमालयसे निकली हुई नदी जिसके तटपर घट्टारह भुजावाली वैश्वीकी मूर्ति है।

वर्ण—काह्यएं, क्षत्रिय, वैश्य, भीर श्रुद्ध । वर्णवाला—वारह लड़ी । भ से लेकर ह तक वर्णं।

वस्कल----१. पेडकी खाला। २.पेडकी छालसेवने हुए बस्ता।

बिश्वष्ट या बिश्वस्थ — मुनि । ये बहाति प्राण्ते उत्तम्न हुए ये। करमकी पुत्री अस्त्यती इन्हा सस्त्यती इन्हा सस्त्यती या क्षा सर्वस्त्र अस्त्यती अस्त्र अस्तर अस्त्र अस्तर अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्ति अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्ति अस्त्र अस्ति अस्ति अस्तर अस्ति अस्ति अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्ति अस्त्र अस्ति अस्ति अस्तर अस्ति अस्त

बषद्—पश्चोमें प्राहृति देते समय इसका उच्चारण किया जाता है। देवताओं को स्वाहा, श्रीषट्, वौषट्, वषट् भीर स्वधा शब्दोके साथ स्राहृति दी जाती है।

बसासोत्सव — काल्तुनको पूरिएमाके दिन यह उत्सव मनाया जाता है। उस दिन वधन्त कालमें जो चन्दनके साव धामको मवरी साता है वह निक्वय ही सौ वर्षतक सुकसे बीवन विदाता है।

वामन — विष्युका पौचवौ अवतार। (देखो वित्त) बाबव्य [घरत]—संत्रते चलाया हुमा वह बाग् जिसके चलाते ही धाँधी चलने लगती है। बार्सा – वैदयकमं धर्यात् कृषि, गोरक्षा,

वार्त्ता - वेदश्यकमं ग्रामीत् कृषि, गौरक्ष व्यापार भौर कृसीद (महाजनी)।

वादरणाच-मंत्रसे चलाया हुआ वह बारा जो जल वरसा दे।

बाल्मीकि या बाल्मीक-प्रचेता ऋषिके वंशमें दसवे पुरुष । तमसाके तटपर इनका ग्राश्रम था। ये प्रारम्भमे बाह्य-गुत्र होते हुए भी किरातका काम करते थे। शुद्रासे विवाह करके इन्होंने उससे कई सन्तानं उत्पन्न की । एक बार इन्होंने ऋषियोको भी वेर लिया। उन्होने कहा कि जो पाप तुम करते हो उसमे तुम्हारे परिवारवाने भागी है या नहीं। जब परिवार वालोने अस्वीकृति देदी तब इन्हे ज्ञान हुआ। भीर इन्होने मुक्तिका उपाय पृछा । उन्होने 'राम' नाम जपनेको कहाती ये उलटाकरके 'मरामरा' जपने लगे यहाँ तक कि इनके धरीरपर बांबी उठ माई। तबसे इनका नाम बाल्मीकि या बाल्मीकि हमा। इन्होंने राम-जन्मसे बहुत पहले रामायराकी रचना कर दी थी। प्रथम कवि होनेके कारए। इन्हें भादिकवि भी कहते हैं। सीता-वनवासके समय इन्होंने ही रामके पुत्र सब भौर कुशको शिक्षा-दीक्षा दी यी।

कासवदत्ता—अवन्तिके राजा चड प्रदोत-की कन्या जिसे दस्सराज उदयन हर ले गया था।

वासुकि या बासुकी – नागोंका राजा। बाठ प्रधान नागोंमेंसे एक। (देखो नाग)।

विद्याधर-एक देवयोनि, जिसके झन्तर्गत खेचर, गन्ववं और किन्नर आते है।

विन्द्ध-- मृश्टिका भरता-पोषरा करनेवाले देवता जो क्षीरसागरमे शेषनागपर श्रयन करते हैं और जिनकी नाभिसे उत्पन्न कमलमेंसे ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई है। विजया-- १. पार्वतीकी ससी जो गौतमकी कत्या थी । २. वनदेवी ।

विजित्वर---वह रथ जिसपर चडकर विजय भवश्य मिलती है।

विदर्भ [देश]—वर्तमान हैदराबादके उत्तरमें बरार प्रदेश।

विदूर [पवंत]—वह पवंत जहाँ वैदूर्यमिण मिलती है।

विन्ध्याचल---भारतके मध्यमे पूर्वसे पश्चिम तक फैना हमा पर्वत (देखो भगस्य।)

विराध—[राक्षस ] इसके पिताका नाम मुपर्नन्य भौर मानाका नाम शतहरा था। पिछले जन्ममें बहु नुस्वह नामका गन्थवं वा जो वेश्वराणके शापसे राक्षस हो गया था। जहमस्य-के हाथसे इसकी मृत्य हुई।

विशासा—सत्ताईस नक्षत्रोमेंसे सोलहवाँ नक्षत्र । इसका रूप तोरणाकार है धौर इसमें चार तारे हैं। यह नक्षत्र दो भागोमें वेंटा है इसलियं इसके दो देवता हैं—इन्द्र भीर भ्रान्त ।

विश्वकमां—देव शिल्पो जो सब प्रकारके शिल्प-शाक्तके प्राविष्कर्ता माने जाते हैं। ये प्रभास नामक बसुके भौरस तथा बृहस्पतिकी क्रह्मचारित्यों बहिनके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। इन्होंने ही देवताभोंके लिये विमान बनाए थे।

बिश्वजित्—वह यज्ञ जिसमे सब कुछ दक्षिणामें दे दिया जाता है।

विश्वामित्र—हन्होंने क्षत्रियवंशमे जन्म लेकर ब्राह्मणुख्य प्राप्त किया और सात ब्रह्म महर्षियोमे गिने जाने लगे। इनके पिताका नाम गांचिया।

विश्वावसु [गन्धर्व] — अभरावतीका निवासी गन्धर्व। विष्करभक्त-नाटकके किसी श्रद्धके प्रारम्भमे मक्षेपसे जो विषय कहा जाता है उसे विष्करभक्त कहते हैं। जहाँ एक या दो मध्यम पात्रोसे कहताया जाता है वहाँ सुद्ध, कहां नीच तथा मध्यम पात्रीसे कहलाया जाता है वहाँ मक्षीण या विमित्र कहा जाता है।

बीखा—वह नारका बाजा जिसके दोनों भीर दो नुम्बिया होती हैं भीर बीवके बेडेपर सात तार लिवे रहने हैं। महादेवकी थीगा नम्बी, मन्स्वनीकी कच्छपी. नारदकी महती भीर तुम्बरकी कवावती कहनाती है।

बोरासन — (देखो पद्मानन) इस धासनसे बैठकर साधक साधना करने हैं।

बृहस्पति — भिङ्गराके पुत्र और देवनाभोके गुरु। धर्मशास्त्रके प्रयोक्ता और नवग्रहोमे पंचम।

वेत्रवती ---वेतवा नदी जो मालवासे निकल-कर कालपीके पास यमुनामें मिली है।

वेद — ऋक्, यजु, साम, धौर प्रथवं । वेदांग — [६] शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्द, ज्यौतिष धौर व्याकरण ।

बेबास्तो - वेदान्त जाननेवाला । विरक्त । बेदी---यज्ञके लियं स्वच्छ की हुई भूमि । जो विदोप मापके अनुमार लम्बी, बौडी, गहरी धौर ऊँबी बनाई जाती है।

बेला--(दंखी ज्वार)

वंत्ररी—कण्ठते उत्पन्न होनेवासी वास्ती जो उच्च व गम्भीर सुनाई पड़े।

केंचयन्तो—एक प्रकारकी माला जो पाँच रंगोकी और घुटनों-तक लटकी होती है। इसे श्रीकृष्णजी पहनते थे।

वैतालिक — चारसाया वावन्दी जो प्रातःकाल सङ्गल-गीत तथा वाद्य बजाकर राजाधोंको जगातेथे।

वैदूर्य [मिल्ला]—पीले रंगकी मिणा जिसके देवता केतु हैं। इसके भारण **करलेप्डे**  केतुका दोष नष्ट हो जाता है। इसे लहसुनियाँ कहते हैं।

वैभाज--(देखो नन्दन-वन) वैयाकरण--व्याकरण जाननेवासा ।

वैयाकरण-व्याकरण जाननेवाला । वैष्णव [ वाण ]-विष्णुका वाण ।

स्पूह—चानुमें रक्षा करनेके निये जो सेनाका विशेष संगठन किया जाता है उसे व्यूह कहते हैं। यह व्यूह चार प्रकारका होना है; इच्छ, मोग, मण्डल घौर धमहत छोर डनकेभी बहुतसे भेद हैं।

वत---किसी विशेष पर्वपर विशेष प्रकारका भाहार-विहार-सम्बन्धी श्राचारका पालन करना।

হা

शकावतार — गगके तटपर वह ती यं उहाँ शकुन्तलाकी भ्रंगूठी गिर पड़ी थी। वर्तमान सौरों जो बदायूँ जिलेमे है।

भृञ्जार—नवरक्षोमं प्रधान । इसे भरतने रखराज माना है । इसमें दो धालम्बन होते हैं नायक धौर नायिका, सभी मंजारियो और नवों भ्रमुशावोका प्रयोग होता है । इसका स्वायोग भाव रित है—पुक: स्थित दिख: पुक्ति सवोग भाव रित है—पुक: स्थित दिख: पुक्ति सवोग भाव रित है—पुक: स्थित दे — विश्वतम्भ भीर संभोग । जहाँ नायक या नायिकाका भगुरामसे पिन्पूणं ग्रहनेपर धपने घपने धानि-स्वित लोगोंके साथ सयोग नहीं होता वहीं विश्वसम्भ भृञ्जार होता है। जिस समय दम्पतिके दर्णत, स्पर्धन, पुम्बन एवं परिरम्भण सादिका संवटन होता है, उस समय संभोग म्हंगारकी उत्पात होती है। विना विश्वनम्स सम्भोग कभी परिषष्ट नहीं हो सकता ।

न विना विप्रलंभेन सम्भोगः पुष्टिमस्नुते । कथायिते हि वस्त्रादौ भूयान्रागो विवयंते ॥ शकुत--शुभाशुम-सूचक लक्षरा-जिन चिल्लीं को देखनेसे सुभ भीर धशुभ जाना जा सके।

शक्तिः [शस्त्र ]—वर्द्धा जो फेंककर मारा वाय ।

श्रची [ पौलोमि ]—इन्द्रकी पत्नीका नाम जो दानवराज पुलोमकी कन्या थी।

श्रतक्त्री—वर्धी, एक प्रकारका श्रञ्ज। यह किसी बड़े परण्य या लकडीके कुन्देमें बहुतके कील कार युद्धके समय शतुक्षीं पर फेककर होता या। यह शक्क दुर्गके वारों भीर रक्ता आताया।

दुर्गंच परिकोपेतं चयाट्टालक-सयुतम् । धनच्नी-चंत्रमुख्यक्ष शतशक्ष समावृतम् ॥ श्रव्यवेषो [नारा]—एक प्रकाश का बारा । शब्यवेषो [नारा]

झम्बूक — सूद्र तपस्वी, जिसकी तपस्याके कारए। त्रेता-युवमे रामराज्यों एक ब्राह्मएका पुत्र धकाल मृत्युको प्राप्त हुमा था। उसे रामने मारकर मृत ब्राह्मए।-पुत्रको पुन-रुजीवित विद्या।

निकलता है।

शमी—एक प्रकारका वृक्ष, जो यक्षके काममें भाता है। भारतके प्रायः सभी प्रदेशीमें पाया जाता है। बंगाल भौर बिहारसे भाषक होता है। इसकी तकड़ी सर्दिर जैसी होती है। इस जातिके लाल पतेवांत वृक्ष भनिनमें कहताते हैं।

करन् — पारिवन क्षोर कार्तिक मासमें यह ऋतु मानी जाती है। यह काल उच्छा, पित-वर्द्धक धौर मानवोके लिये बलप्रद होता है। करत्वकानमें बायु प्रशमित धौर पित प्रकृषित होता है। हस कालमें जन्म लेनेबाला मनुष्य उत्तम कार्यं करनेवाला, तेजस्वी, पवित्र, सुक्षील, बृश्यवाद, सम्मानी धौर धनी होता है। शरम - एक प्रकारका सृष जिसके भाठ पैर होते में । यह सिहले भी भाषिक बलवान् होता था । अपने लस्से कठले यह कुएमें मुँह इस्तकर पानी पीलेता था । इसकी जाति नष्ट हो गई है।

क्षरभंग — ये महर्षि दक्षिणमे रहते थे। वनवासके समय भगवान् रामने इनका दर्शन किया था।

> श्रामिष्ठा---[देखो ययाति ]। शस्त्रको --- सलईका पेड । (देखो शाम )

शक्य--लड्ग या तलवार। जो हाबसे पकड कर चलाया जाय उसे शक्त और जो फेककर चलाया जाय उसे शक्त कहते हैं।

शातकरिंग—ये ऋषि पत्राप्तर नामके क्रीडा-सरोबरमें तप करने थे। पहले ये तप करते समय मुगोके साथ दास वरते थे। तब इन्द्रने पाँच धप्सराधाँको भेजकर इन्हें तपसे विरत कर दिया।

शाय - ब्रहित कामना-सूचक शब्द, जो ऋषिया तपस्वी लोग किसी पर रुष्ट होकर कहते थे ब्रीर जो ब्रदस्य पूरा होता था।

श्चान्तिजल-जो जल पूजाके पश्चान् श्चान्तिके निमित्त घरके रहनेवाले व्यक्तियो पर खिडका जाता है।

शाङ्क' [धनुषा,—विष्णुके हायमे रहने-वाला धनुषाजो दधीचि ऋषिकी हड्डीसे बताद्या।

साल — शालका पेड । हिमानयकी तराईमें सतनकर्त धासाम-यक तथा कथ्य भारतमे इसके मने जपन हैं। यह तृश मीधा नवा बढ़ता है। और इसके पत्ते बड़े-बड़े होते हैं। इसके ह्याचमे खेद करने-पर गुमुल निकलता है। इसके तृशमे और-बढ़िय प्रमाण गुम्खे सगते हैं बिन्हें तोडकर कीटे-बढ़ियां सच्याको धपने सुबेगें कॉल नेती है। शासमती — (वैस्ती सेमर पा सेमम) क्षाक्क- ने प्राचीन ग्रन्य जिनमें मनुष्यिके लिये ग्रनेक प्रकारके कर्ताव्य बताए गए हैं तथा ग्रनुचित कर्ताव्योंका निषेष किया ग्रया है। हमारे यहाँ वे ही याख्य प्रामाशिक नाने गए हैं जो बेद-मूलक हैं। -दनकी संख्या १- है-धिक्षा, कर्त्य, व्याकरश निक्क, ज्योतिष, क्षन्य, ख्रावेद, यजुबँद, सामवेद, भ्रष्यवेद, मीमोदा, न्याय, पुराश, धायुबँद, क्षनुबँद, गन्यवंवेद, भीर ग्रयंशाक्ष । इन १- शाक्षोंको १- विद्याएँ भी कहते हैं।

क्षिप्रा [सिप्रा या क्षिप्रा] - उज्जैनके पास बहनेवाली नदी । जब विशङ्गे सरुम्धतीके माथ विवाह किया उस समय ब्रह्मा, विष्णा धौर महादेवने उन्हे शान्तिजल धौर धाशीर्वाद दिया । वह शान्तिजन पहले मानस पर्वतकी कन्दरामे चौर पीख्ने सात धाराधोंमें विभक्त होकर मानस-पर्वतमे हिमालय पर्वतकी गृहा, शिखर और सरोवरमें प्रयक-प्रयक भावसे गिरा। उससे शिप्र सरोवर बहुत बढने लगा। पीछे विष्मुने चक्र-द्वारा गिरिश्र्मको काटकर उस प्रवद्ध जल-राशिको पुण्यतमा नदी बनाकर पृथिवीपर भेजा। शिप्र सरोवरसे इसकी उत्पत्ति हई, इसीसे इसका नाम शिप्रा हुआ। इसमे नहानेसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मासकी परिणमा निधिको इसमें नहानेका विशेष माहारम्य है।

क्षिरीय—सिरसका पेड़ जिसके फूल वहें कोमल होते हैं।

शिलाजीत—पहार्ट्स उत्पन्न होनेवाली धौपवि विशेष । गर्नीके दिनोंसे सूर्यकी किरखों डारा सन्तप्त पर्वतीसे जो बातुसार निकलता है, उसीको शिलाजीत कहते हैं। यह बार प्रकार-का होता है— १. सीवरण को जवा पुष्पक्ष तरह जान कडु, मचुन, तीता, धीतवीसे सीन कर्टुविषाक होता हैं। २, राजव जो स्वेतकर्यं, शीतवीमं, कटुरस, धौर मपुर-विचाक होता है श्र. शासत को मपुर कप्लके समान धमाविष्ट, तीक्ष्ण कौर उप्लवीमं होता है। ४. शासत को बटायुके पंज जैसा धामाविष्ट, तीता, सबरारस, कटुविपाक, घौर वीतवीमं होता है। यही सबसे भेट है।

खुक [ब्रह] नवप्रतं पीचवी यह। यह सुभप्रह हैं। यदि बुरे स्थानने न हो तो मानवका कस्याख करता है। सुल, श्री, विलास, भूक्या, विज्ञान-शास्त्र, भियानी, स्त्री, संगीत धौर कविता-शिक्ष देनेवाने हैं।

खुकाचार्य — ये दैरशों के गृह और भृगु ऋषिके पुत्र थे। इनकी कन्याका नाम देवयानी तथा पुत्रोका पण्ड और समर्क था। देवपुरु हृह-स्पतिके पुत्र कचने इनसे सञीयनी विद्यासीकी भी देखी यसारि और कच ।।

सूर्यसम्बा-गानएकी बहित। विश्ववा स्विके धीरस धीर कंकसीके गमेले इसका बन्म हुमा था। बगवान् रामचन्द्र अब दण्डकारप्यमे गए वे उस समय काम-पीडित होकर रामके पास ब्याह करनेकी इच्छाने मार्द थी। रामके संकेतमे लक्ष्मस्त्रोने इसके नाक-कान काट दाले। इसका बदना लेनके कारस्ए रानक्षको छ्य-वेश बनाकर सीताको हुरस्य करना पदा। इसका नक्ष सुपके समान था।

श्रूली — लोहेकी वह नोकदार किस्ली जिसपर ग्रपराधीको गुदाकी ग्रोरसे टॉॅंगते थे ग्रीर वह विषकर गर जाता था।

क्षेफालिका—एक प्रकारका गुण्य विशेष । सरत्कालमें इसमें पूल लगते हैं। इस ऋतुके श्रतिरिक्त इसका गुण्य पुजामें चढाना निष्ड हैं। इसके परोका रस सेवन करनेसे सभी प्रकार-के च्यर नाट् होते हैं। इसकी गंव कहवी और मीठी होती है। इसकी प्रयोक सीकमें सरहराजी प्रतियोक स्थान जीव सीच परितार्ग होती हैं। विसका उत्तरी मान नीला और नीचेका भाग सफेर होता है। इसकी धनेक जातियाँ हैं। कितीमें काले और कितीमें सफेर पुष्प समसे हैं।फूल धामके मेरिके मंजरीके समान सगते हैं और केशरिया रंगके होते हैं। इसकी माला प्रसामी जनोकों बहुत प्रिय हैं।

क्षेत्रनाम — जब यह बगत् प्रलय कालमें नष्ट हो जाता है तब जगवान् लठमीके साथ खीर-सागरमें शेवके करुको छायामें शयन करते हैं। ये घरना पूर्व फरा फैताकर कमत पुष्पते छन्हें सम्बद्धादित करते हैं, उत्तर फरासे अगवान्के तिर एवं दक्षिण कगाने पाँच कके रहते हैं, पश्चिम फराको फैनाकर सगवान् पर पक्षा फनते हैं, ईशान कराके द्वारा गंब, चक्र, नन्द, बहुग, दोनों तूनीर तथा गडकको ककते हैं एव धानेच कहाके द्वारा गरा, पपर प्रवृत्त वारण किए रहते हैं। इस प्रकार भगवान् विष्णु प्रवर्षके समय शयन किया करते हैं।

> शेषसम्या---(दे०-शेषनाग) श्येम---(देखो लाज)

आद - शास्त्र-विधानके अनुसार पितरोंको तृप्त करनेके लिये जो कर्म किया जाता है उसे आद कहते हैं। इसमें अन्तप्रादिके दानका विशेष माहारम्य है।

संस्कृत-व्यंजनादयभ्र पयोदिषष्टतान्वितम् । श्रद्धया दीयते यस्मात् श्राद्ध तेन निगद्यते ॥

श्रीवस्त-विष्णु के वसस्यल-पर अंगुष्ठ-के बराबर श्वेत बालकोका दक्षिग्णावर्स भौरी-कासा चित्नु जो भृगुके चरग्ए-प्रहारका चिह्न माना जाता है।

श्रृति—वेदको श्रृति झौर घर्मशास्त्रको स्पृति कहते हैं। जहां वेद झौर धर्मशास्त्रका विरोध पड़ता है यहाँ श्रृति ही प्रमास सावी खाती है। खुर्तिईचे स्पृतिईचे श्रृतिरेव गरीचडी। ष षड्ज-संगीतमें सप्तकका पहलास्वर । मोरकाशस्य षड्ज मानाजाताहै।

₹

संस्कार—ध्युद्धि हर करनेकी किया।
साझोंके धनुसार हम प्रकारके संस्कारके जीवकी
सुद्धि होती है—गर्भाषान, पुतवन, सीमतोस्वयन, आतत्कमं, नामकरस्य, निस्क्रमस्य,
धन्नप्राधान, पुढाकमं, कर्मवेष, केशान्त,
प्रकारपात, वेदारम्म, समावनंन, विवाह,
साहंपरस, धीर धन्येष्ट नामक १६ संस्कार
साने गए हैं।

सगर--- पूर्यवंशमे बाह नामक प्रतापी राजा बे। इनकी स्त्रीका नाम यादवी था। एक दिन **श्रकस्मात् इनके** ऊपर शत्रुग्रोने चढाई कर दी। युद्धमें बाहु परास्त हुए और पत्नीके साथ जंगल-में भाग गए। उस समय इनकी पत्नी गर्भिग्री थी। यादवीकी सपत्नीको जब जात हुन्ना कि यादवी गर्भिस्मी है तो उसने उसे विष पिला दिया पर उससे कोई भनिष्ट नही हमा । राजाकी मृत्यू जंगलमें ही हो गई। रानी जब राजाके साब सती होने जा गही थी उसी समय धौवं ऋषिने वहाँ म्राकर उसे रोक दिया।समय पूरा होने पर एक पुत्र उत्पन्न हुन्ना। भौवंने-उसका जात-संस्कार किया और विषकमं-पान करनेके कारण उसका नाम सगर रखा। शौर्वने ही उहे वेद-शास्त्र और शस्त्र-विद्याकी शिक्षा दी । उन्होंने हैहय बादि शत्रुश्चोंको मार डाला । राजा सगर इस प्रकार शत्रुश्चोंको परास्त करके राजसिहासन पर बैठे। इनकी दो रानियाँ थी-वैदर्भी भौर शैव्या। इन्हें शंकरजी ने बर दिया याकि एक पत्नीसे ६० सहस्र पूत्र होंगे तथा उनका नाज होगा । एक वशधर पुत्र होगा । कुछ दिन पश्चात् वैदर्भीके, गर्मसे एक कृष्यांड (कद्द्र) उत्पन्न हम्रा भीर शैव्याके गर्मसे बीर्यवान पुत्र । राजा उस कूब्सांड (कदद) को फेंकने जा रहे ये कि बाकाशवासी सुनाई दी 'हे राजन इसमें तुम्हें ६० सहस्र पुत्र उत्पन्न होंगे।' राजाने उस कद्दुमेसे एक एक बीज निकलवाकर धृत-कृण्डमें रस्न दिया भौर उसकी रक्षाके लिये एक बात्री नियुक्त कर दी। कुछ दिन पश्चात् उसमेसे एक-एक करके ६० सहस्र बलिष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। ये लोग देवताओं के प्रति ब्रत्याचार करने लगे। कुछ दिन पश्चानुराजा सगरने भ्रश्वमेष यज्ञ प्रारम्भ किया। घोडेके साथ उनके ६० सहस्र पुत्र रक्षाके निये चने । कुछ दूर पर घोडा लुप्त हो गया । राजपुत्रोने राजासे सब घटनाएँ कहीं। राजाने उन्हें सोजनेकी भाजा दी। वे सब लोजते-लोजते कपिल मृतिके भ्राश्रममें पहुँचे। वही बैंबे हुए घोडेको देखकर इन लोगोंने उन्हें कपिलजीको इत्कारना प्रारम्भ किया । ऋषिकी कोध-पूर्ण दृष्टिसे वे ६० सहस्र पूत्र वहीं जलकर भस्म हो गए। फिर राजा सगरके पौत्र तथा धसमंजसके पुत्र राजा भगीरव कठिन तपस्या करके गङ्गाको लाए भीर इन सबका उद्घार किया।

संबोधनी—-?. बीवन देनेवाली घोषिं।

२. एक विद्या जिसके प्रभावने मृतक भी वी
उठता है। युकाचार्यको वह विद्या धाती थी
इससे कोई देख मरता ही नहीं था। तब देवताघोंने बृहस्पतिके पुत्र कचको युकाचार्यके पास
यह विद्या सीलने भेजा। वहाँ देखोंने कर्म बार
कचका वय किया किन्तु युकाचार्यने उसे जिला
दिया। तब घपुरोंने उसे मारकर उसका मीस
युकाचार्य को जिला दिया। तब युकाचार्यके
मन्बसे कच उनका पेट फाइकर निकल खादा
और फिर उसने सपने मुकको भी जिला दिया।

सतोनुरा वा सत्त्वपुरा-सत्त्व, रज भीर तम नामक तीन गुराोमें से एक । यह गुरा जिसमें होता है वह प्रसन्न, प्रेमी, धैर्यशाली भौर मेघावी होता है।

सन्य--[नाटककी १ सन्धियाँ] मुख-सन्धि प्रतिमुख-सन्धि गर्भ-सन्धि, विमर्श-सन्धि, निर्वेहरा-सन्धि।

सन्निपात--वह झवस्या, जद कफ, वात पित्त बिगढ जाते हैं और मनुष्य ज्वरमे बकने-भक्तने लगता है।

सम्यास — बहाचर्य, गृहस्य वानप्रस्य भीर सन्यास नामक चार प्राथमोमे से चौदा प्राथम। ७५ वर्षकी प्रदस्यामे घरवार छोड़कर केवल इंटवर-प्राप्तिमें लगना।

सप्तमानुका --(देखो मानुकाएँ।

सहर्षि — कहबण, प्रति, विशव्ह, विश्वािमव, गौतम, जमदीन, अरद्वाज तो इस वैदस्तत मन्त, न्तरके सर्वाध है। प्रारम्भिक सर्विष वे हैं जो बहुगके मानस पुत्र थे — मरीचि, प्रति, पुनह, पुनस्य, कृत, सांग्या धीर विद्यादा। प्रत्येक मन्तरारमे अद्या-अतना सर्विष्ठ होते हैं।

समिय-यज्ञ करनेके लिये ग्रकं पलाश या गूलरकी प्रादेश भरकी ब्रिंगुटेसे तर्जनी तकके नापकी | उस टहनीको कहते हैं जिसमें मार्गफूनगीके पतं हो और पूरा खिलका हो। यह समिधा भूगुठेके बराबर मोटी होनी चाहिए भौर हरी होनी चाहिए। निशीएँ समिश्रसे हवन करनेसे मायुक्षय, निष्पत्रसे पुत्रनाश, छोटीसे पत्नीनाश, टेढी होनेसे बन्धुनाश, कीडा खाई होनेसे रोग, दो दुकडोंमें फटी होनेसे विद्रेष. बडी होनेसे पश्चाश और अधिक मोटी होनेसे बन्धनाश होता है। रविके होममे बर्ककी, सोमकेमें पलाशकी, मगलकेमे औरकी, बुधकेमे प्रपामार्गया चिरचिटेकी, गुरुकेमे पीपलकी, शुक्रकेमे गुलरकी, शनिकेमें शमीकी, राहकेमें दूर्वाकी और केतुके होममें कुशाकी समिवा काममे लानी चाहिए।

समुद्र — [सात] लवंग, इक्षु, दुग्ध, दिध, सुरा. वृत, महासमुद्र ।

सुरा. हुत, महासपुद ।
सम्माति—[पक्षी] स्पेनीके गर्मसे झरुएका
पुत्र, जटायुका वहा भाई। जब इन्द्रने हुमाझुरको
मार डाला, तब यह इन्द्रको जीतनेके लिये
सुरपुर गया। वहाँ जब सुर्यको ज्वालासे बटायुके पल जवने जये तब सम्मातिने उपार खाया
कर ली। तब सम्मातिके भी पल जस नए मीरसह विन्व्याचनपर था गिरा। जब हुनुमान
मादि सीताको बूँबने जा रहे ये उस समय समुद्र
तटपर सम्मातिने ही उन्हें समाका मार्ग दिलाया
मारी उन्हीं समय उसे पंत्र भी निकल मार्ग
से।

सम्मोहन---वह ग्रश्च जिसके चलानेसे सब जडबतुहो जायें।

सरकंडा — सरपतकी जातिकी एक फाड़ी जिसके बीचसे गाँठवाली छडियाँ निकलती हैं।

सरस्वती — ?. देवी, शुक्तवर्ण, वीशा-धारिणी, वेद-शास्त्रकी जननी, विद्याकी देवी । ये बह्याकी मानस-पुत्री हैं। २. नदी, जो पंजाब-में सिरमूर राज्यकी पहारोधे निक्तकर धानेश्वर धौर कुरुक्षेत्र होती हुई सिरसा जिलेकी कागार [इयदती] नदीमें विजीन हो गई है। यह पहले प्रयागमें त्रिवेणी पर गङ्गा-यमुनासे मिल जाती थी धौर धव कहा जाता है कि यह वहाँ धन्त-सल्ला धर्यात् परती के नीचे होकर बहुती है।

> सर्ज-[वृक्ष] शासका पेड (देखो शास ।) सहस्राबाह--[देखो कालंबीयं]।

सह्य-ताप्ती नदीसे कन्याकुमारी-तक फैली हुई पश्चिमी चाटकी पहाडियाँ सह्याद्रि कह-साठी हैं।

सारत — बगलेके रूपका चार फुटलम्बा पक्षी जिसका ऊपरी भागलाल, शरीर पूरा, बौरटाँगे लम्बी कालीहोतीहैं। यह खेतके बीज, मेंडक भीर घोंचे साना है। इसके दर्शनसे यात्रा सिद्ध होती है।

सारिका-(देखो मैना)

साहित्य---कवियो-द्वारा लिखित तथा सुरक्षित बाङ्माय।

सिक्कि—[ भाठ ] भ्रिष्णमा, महिमा, सिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशस्य, विशस्य। जिन्हे ये सिक्कियौ मिल जाती हैं उन्हे कोई वस्तु तथा कोई कार्य दुलंभ नहीं होता।

सिन्धु—[नद] यह नद हिमालयसे निकल-कर कश्मीर, पजाब धौर सिन्धुमें होता हुधा भरव सागरमें निरता है।

वासके समय रामसे मिले थे।

सुप्रतीक—देवताधोका हाथी जो ईशान
कोसाका दिमाज है। (देखो दिगाज)।

मुक्तहु—मारीचका माई जो ताडकाके

साव रामसे लड़ने भागाया।
सुमंत्र - राजा दश्वरयके मन्त्री श्रीर सारियाये ही रामको रयपर बैठाकर बनवासके

समय कुछ दूर छोड कर भ्राए थे।

सुभित्रा—राजा दश्चरकी पत्नी, लक्ष्मरा
भौर शत्रुभ्नकी माता।

सुनेच--[पर्वत] (देलो मेरु) सुरागाय---(देलो चॅवर) ।

पुद्धा-[ देश ] वतंमान राढ़ देश जो बंगालके पश्चिममें दामोदरके उत्तरी भागमें है। सूत-आथयदाता राजाझोकी स्तृति करने-

सूत - आश्रयदाता राजाआको स्तृति करन-वाले चारगा, जो स्तृति गाकर राजाओको प्रातःकाल जगाते थे।

सूत्रवार —नाटकका प्रवत्य करनेवाला । सूत्र —[देलो झादित्य] करुपपके झौरससे वितिके गमसे इनकी उत्पत्ति हुई । सूर्यकान्त-[मिर्ग]--विन्लौरी पत्थर, जिसे सूर्यके सामने रखनेसे उसमे झाग निक-लती है।

सेमर या सेमल-शात्मालीका पेड़ । इसका बहुत बडा पेड होता है जिसमें मोटी पंखड़ियों-वाले लाल फूल लगते हैं और जिसके फलो या डोडोमेसे कोमल रुई निकलती हैं ।

सोमतीर्थ--वर्तमान कन्नडके पास पिंड-पुरीके पास है जहाँ सोमने तपस्या की थी। सौरीवर---वह प्रकोष्ठ जिसमे स्त्री

बालकका प्रसव करके शुद्ध होने तक रहती है। स्कन्द—[देखो कार्तिकय]

स्फटिक—बिल्लोरी पत्यर जो पारदर्शी होताहै।(देलो सूर्यकान्त)

स्कृति— १= स्कृतियाँ मानी गई हैं। झनु-भूत ज्ञान । महाबिधियँदार्योजनतां स्कृतिः । सर्द्वियोने वेदके प्रयंका जिस प्रकार जिल्तान किया नहीं स्कृति है। इसे वर्भवाक्ष या वर्म-सहिता भी कहने हैं। कनियुगमे पाराकार स्कृति मान्य समस्री जाती है। 'कनी पाराकारस्कृतिः ।'

कृबा—-सैरकी लकडीका बना हुआ वमवा जिससे हवनमें भी ढाला जाता है।

स्वयंवर १. वह उत्सव, जिसमें कन्याका पिता धनेक युवकोको एकत्र करता है और कन्या उनमेंसे किसी एकको चुन लेती है। २.स्वयं घपना वर चुन लेनेका कार्य।

स्वरित —[देसो उदाल और अनुदास]

स्वचा -- दिलो वषट्] पितृम्यः स्वचा कहकर पितरोंको सभी वस्तुएँ दी जाती है। इसके बिना कहे यदि पितरोंकी कोई वस्तु दी जाती है तो वे ग्रहण नहीं करते।

क्वर्ग-देवताओंका लोक अहाँ नन्दनवन, स्वर्गगा. कल्पनुत्र, श्रप्तरा, विमान, प्रमृत शादि सब मानन्द-निहारके पदार्थ है किन्तु वह नश्वर लोक है। पुष्प श्रीण होनेपर बहुति फिर लौटना पड़ता है । "क्षीरो पुण्ये मर्त्यक्षोके विश्वन्ति।"

स्वामिकार्तिकेय--[देखो कार्तिकेय] स्वाहा---[देखो वषट्] देवताग्रोको इस मन्त्रके साथ श्राहृति दी जाती है।

> हं हंस—[देखो राजहस ]

हनुमान या हनूमान-पवनके भीर श्रजनाके गर्भसे इनका जन्म हुआ था। (देखो **भं**जना) जन्म लेते ही ये धुधातुर होकर लाल बिम्बाफल समक्रकर सूर्यपर उछले। यह देखकर देव-दानव, यक्ष सभीमे हाहाकर मच गया। सूर्यके तापसे बचानेके लिये पवनदेवने शीतल वायुके द्वारा इनकी रक्षाकी। उस समय राहु सूर्यंको ग्रसने जा रहाया। इस शिशुके पहुँचनेपर राहु डरकर भाग गया धौर इन्द्रसे जाकर कहा कि आगपने मुक्ते सूर्यको ग्रसनेके लिये भेजा था परन्तु एक दूसरे व्यक्तिको भी वहाँ भापने भेज दिया। इसपर इन्द्र बहुत कुद्ध हुए भौर उन्होंने जाकर बजास्त्रसे उस पर प्रहार किया जिससे उनका वामहन् ट्रट गया। पवन जसे उठाकर गुफामे ले गए। पवनदेवने कूद्ध होकर सभी वायुघोंको रोक दिया। इससे चारों धोर हाहाकार मच गया । देवोंने जाकर ब्रह्मासे कहा। ब्रह्माने झाकर उस बच्चेको झाशीर्वाद विया। सभी देवोंने झाकर उसे भ्रमोध बर दिया । इस प्रकार देवताओं से वर प्राप्त करके हनुमानजी ऋषियोंको सताने लगे। ऋषियोने शाप दिया कि जिस बलसे गर्वित होकर हम मोगोंको कष्ट दे रहे हो उसे तुम भूल बाधोगे। जब कोई स्मरए। दिलादेगा तब तुम्हारा बल बढ़ेगा । हुनुमान ऋषियोंके शापसे बलहीन होकर माध्यममें विचरने लगे। ऋसराजके मरनेपर बालि राजा हुमा । बालि भौर सुग्रीवके परस्पर

कलह होनेपर हनुमानने सुग्रीवकासाथ दिया। इन्होंने ही जानकीजीकी खोज का थी और रामकी ग्राजन्म सेवाकी। येग्रमर हैं। साल ग्रमर पुरुष येहें—

ग्रस्वत्यामा बलिब्याँसो हनूमाँश्च विभीषणाः। इत्यः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविन.॥

ह्यरका. [हस्तावाप ]—बाग्र बलाते समय घनुषकी डोरोकी फटकार बाएँ हायमें कलाईक अपर पड़ती रहती है जिससे घट्टे पड़ बाते हैं। उस फटकारसे हायको बचानेके लिये बमझेको जो पट्टी बीधी जाती थी उसे ह्यरका या हस्तावाप कहते थे।

हरताल—ं स ॰ क्ली॰ ] १—एक सतिब पीतवरणं उपचातु । वैद्यक-शास्त्रमें लिखा है कि हरिके वीयेसे हरिताल तथा तक्ष्मीके रजसे मनः सिलाकी उपपत्ति हुई पी, ताल, प्राल घीर तालक ये तीन नाम हरितालके हैं। हरिताल दो प्रकार का होता है: र. पत्र हरिताल घीर २. पिण्ड हरिताल । इनमेसे पत्र-हरिताल सर्वश्रेष्ठ धौर पिण्ड-हरिताल गुण्हीन होता है। पत्र-हरिताल मुजहमा, प्रारी, चिकना, घवरक जैसा तहसाला, अच्छ, गुण्डायक घौर रसायन होता है। पिण्ड-हरिताल पिण्ड-जैसा, स्तरहोन, स्वल्पसन्द, धन्यपुण-पुक्त जडु घौर रजोनासक होता है। धीयसाहिक स्ववहारने हसका सखोधन कर लेता होता है। संघोषिल हरिताल सामग्रद तथा धवीयित देगगर होता है।

हरिक्वन — १. एक प्रकारका कारत । २. स्वर्गके पाँच यूक्षोमेंकी एक । तेय कार कुक्षोके नाम ये हैं — पारिखात, मन्दार, सतान भीर कर्म्यका । ३. पीतक्तन । ४. पारिभाषिक कर्मन । तुनसीकी लकड़ीको विसकर कपूर भीर भागर भाषता केवार मिलानेसे उसको हरि-क्यन्त कहते हैं । ३. कुंकुम-केवार, ६. रस्त-करन । ह्वनकुष्य —होनकुष्य, हवती । हस्तावाय — [देलो हयरखा] । हावभाव — व्हियोकी वह वेष्टा विससे पुरुषोंका चित्त साकृष्ट होता है। नाव-नखरा। हिंबोट —हिंगनेवेर। इंतुदी वृक्ष।

हिमालय — भारतवर्षके उत्तरमें सदा हिमले हका रहतेके कारण इसका नाम हिमालय पड़ा है। इसमें समेक प्रकारके पानुक पदार्थ तथा भोषपियाँ मिलती है। सतह मोर काली नदीके मध्यस्थित पर्वतपर लोहा, जस्ता बहुतास्थली मिलता है। हिमालयपर इराग्छ धीर तुरास्थ नामकी दो भारि-जातियाँ रहती हैं। उत्तर भारतवर्षको सस्यस्थामला बनानेवाली नदियो हिमालयके परिचय धीर पुत्रेले निकली हैं— भेलान, जेनाब, रायी, व्यास, सतलब, यनुना, गङ्गा, याचरा, संडक, कोसी, तिस्ता, बह्मपुन, भीर विहङ्गा इसके सबसे उच्च शिवसका नाम गीरिशंकर है। भगवान् संकरकी यही क्षीशा-

हिरण्यगर्भ-वह ज्योतिर्मय प्रव्ड जिससे ब्रह्मा भौर सारी सृष्टिकी उत्पत्ति हुई।

हूरा-प्राचीन जाति । ये बौधी सदीमें एशियासे दो दलोंमें विभक्त हो गए-एक दलने यूरोपमें जाकर अपना आधिपत्य जमाया और .. दूसरा दल पाँचवी सदीमें भारतके उत्तर-पश्चिम प्रदेशसे होता हुआ शस्य, श्यामल भारतके समतल क्षेत्रमें पहुँचा भीर यहाँ शासकोंको भ्रपने प्रवल पराक्रमसे भयभीत करने लगा। गुप्त सम्राट स्कन्दगुप्तने इन लोगोंको ग्रपने पराक्रमसे परास्त किया। हुएगोका ग्राविपत्य ग्रकगानि-स्तानमें भी था। कुछ दिनके पश्चात् गान्धार भौर पेशावरके भाग लेकर हुएगोंने गुप्त साम्राज्यको तहस-नहस कर डाला । पंजाबका भाकल या वर्त्तमान सियालकोट उनकी राजधानी रहा । पचास वर्षसे भी ऊपर हगा़ीका भारतवर्षपर शासन रहा। उस समय उत्तर भारतमे शाकद्वीपीय ब्राह्मएोकी बोलती यी।

हेमकूट — हिमालयके उत्तरका एक पर्वत वो भारतवर्षकी सीमापर स्थित है। इसकी कल्पितृ लम्बाई नव्दे सहस्र योजन और वौहाई दो सहस्र योजन मानी गई है।

होता—होम करनेवाला। यह वार प्रधान ऋतिज्ञोंने हैं जो ऋषेदके मंत्र पढ़ता और देवताओंका आवाहन करता है। इसके तीन सहायक होते हैं—सब्बर्य, उद्गाता और बहाा।

# कालिदास सम्बन्धी पुस्तकों तथा निबन्धोंकी सूची

## [ डा॰ रामकुमार चौबे ]

मोट—कालिवास सम्बन्धी निबन्धोकी सम्बन्ध इतनी प्रधिक है कि उसकी पूरी सूची इस समय बनाना दुस्तर है। तथापि मुख्य पुस्तको और निबन्धोका विवरण ही नीचे दिया जाता है।

## प्रस्तकें

मेक्डोनेल A History of Sanskrit Literature.

विन्टरनित्स : A History of Indian Literature

The Sanskrit Drama.

A History of Sanskrit Drama

: Classical Sanskrit Literature

कृष्णमाचार्यार : History of Classical Sanskrit Literature.

कुलकर्सी, के पी Sanskrit Drama and Dramatists.

महावीरप्रसाद द्विवेदी कालिदास विलसन Handa

विलसन . Hindu Theatre

सिलवों लेवी 'The Theatre of the Indians (French) भरविन्द घोष . The Age of Kalidasa.

रामकृष्ण भडारकर : A Peep into the early History of India.

.. — Early History of the Deccan

द्विजेन्द्रलाल राय कालिदास धौर भवभूति मिराशी, वासदेव विष्या कालिदास

तिले**व**टि

चहोपाध्याय, के. सी The date of Kalidasa.

लक्ष्मीबर काला The birth-place of Kalidasa.

है एस सी : Kalidasa and Vikramaditya. हिमस, ही. : Early History of India. मामगर, के. एस : Studies in Gupta History.

कलत्वार, एक. सी. Social Life in Ancient India. रामकुमार चौवे कालिवासकी प्रतिष्ठा और उनके समय तथा ग्रन्थ-रचना सम्बन्धिना

विवेचना पर एक नवीन हिन्दा : Kalidasa (German).

हरदत्त शर्मा : Padmapurana and Kalidasa.

ge : Die Zeit des Kalidasa.

बसदेव उपाध्याय सस्कृत कवि-चर्चा विष्णुकृष्ण चिपचूणकर सस्कृत कवि पचक पराजपे, कै शि म साहित्य-मग्रह

लेले के शिम विक्रमोवशीय सार व विचार

लल काश म विक्रमावशाय सारवावचा ,— । शाकृत्तल सारव विचार

हरिचन्द । Kalidasa

पिशेल De Kal dasae Stakuntalı recens ons (1870)

"- Die Recensionen der Shikuntala (1875)

हैनरी बी Les literati res de I inde

वेबर Indische Studien वीलर Kashmir Report

भगवतशरण उपाध्याय Social India as depicted by Kalidasa गावरान्मकी Les Sources de quelques drames Indiens

शाह एव ए Kautalya and Kalidasa

गावरा सकी Fess Schr ft Windisch

n— The Digvijava of Raghu (1915) बीलर Die Indischen Insschriften

याद्दीट : Lit Orsd Sperache der Singhalasen

नन्दर्शीकर । कुमारदास माजदाजी Literary Ramains

बेल एच ! Ein Bertrung 7ur Textkritic daes

Kalidasa s Meghadute

फौन श्रोएडर Indiens Literature and Cultur मैक्समूलर India what it can teach us

करा Introduction to Br hatasnhita of Varahmihir

कार्यल Buddhacharit of Ashwaghosha पापटे Date of Kalidasa (Marathi) Bombay

Chandragomin und Kalidasa (German)

चर्जी ए एस Kalidasa his poetry and m nd रामस्वामी शास्त्री Kal dasa (Vani Vilas Press) माजवा Kahdasa (Bombay 1943) मुमनेर एम Les Heroines de Kahdasa et Belles

de Shakespeares (Paris)

सिनेविरले • Life of Kalidasa (Colombo)

# पत्र-पत्रिकात्रोंमें लेख और निबन्ध

इरप्रसाद शास्त्री : Kalidasa, his home JBOS (1916)

I A. XLVII p. 264 I R. XI p. 202.

मञ्जादार : Home of Kahdasa, I A. XLVII p. 264.

ग्रीबर सन : Traditions about Kalidasa J A S B XLVII

माऊदाजी : Saturday Review Jan. 1860

J. B. R. A. S. 1861

पंडित एस. पी. : Introduction to Raghuvansha. लासेन : I. A. II p. 451 & 1158-1160 मोनियर विलियम्स : Indian Wisdom, p. 404.

नन्दर्गीकर : Introduction to Raghuvansha. बीवर : Malvika & Agnimitra (Berlin)

विलफ्डं : Vikrama'ditya and Shalivahana Esaay AS. IX. p 117.

शंकर मध्यर के. जी. : Quarterly Journal of mythic Soc. VIII.

পাতক : Introduction to Meghaduta.

नारायस शास्त्री, टी. एस. : Age of Sankaras.

Shrı Harsha the Dramatist.

जायसवाल : Kalidasa I A. XL p. 265. पाठक : Kalidasa J. B. R. A S. XIX 35

चकवर्सी : Kalidasa J. R. A. S. (1904) p. 158 (1903) p. 183.

स्तात : Kalidasa Z. D. M. G. (1908) p. 671

होनंसे : Kalidasa J. R. A. S. (1909) केनेडी : Kalidasa J. R. A. S. (1908)

तैलंग : Introduction to Mudra Rakshsha. हिमय, की. : Kalidasa J. A. S. B. (1905) p. 227

कीय : Kahdasa J. R. A. S. (1909) मजुमदार, बी. सी. : Kalidasa J. R. A. S (1909) मोदी जे. जे. : Kalidasa Asiatic Papers.

गगुपति शास्त्री : Introduction to Pratima Natak.

कीलहीनं : Kalidasa Got. N. (1890) p. 257

Kalidasa I. A. XIX p. 285

Kalidasa Annual, Rep. of the Ges fus Vaterlandische लाइविख :

Kultur (Breslaw 1903)

वाकोबी (Jacobi) Kalidasa Vo. J. III p. 127 :

Ist Verse of Raghuvansha JASB XXI and oriental ताताचार्यं .

Conf. Proc III (Madras)

शिवप्रसाद भट्टाचारमं : Analysis of Raghuvansha JASB. XXI

Proceedings 4th. oriental Conference.

Studies of Ritusanhara. Karma yogin Journal

Kalidasa Z. D. M. G. LXVI नोबेल

> Kalidasa J. R. A. S. 1913. 401 Kalidasa J R. A. S. 1912

Kalidasa Z. D. M. G. XLIV स्टेन्जलर

धरविन्द घोष : Kalidasa's Seasons. बेन्डेल

: Kalidasa in Ceylon J. R. A. S. (1880)

विग्रसंन : Are Kalidasa's heroes monoganists J. A. S. B. XLVI p 39

: Some Notes on Kalidasa IASB XLVIII (32-48)

**लेको**नडं ; Further proof of Polygamy of Kalidas'as heroes JASB

XLVI p. 160.

प्रारानाय पंडित : Morals of Kalidasa IASB XLV p. 352

जेकसन : Legend of Kalidas preserved in Ujjain IAOS XXII p. 331

: Time Analysis of Drama of Kalidasa JAOS XX p. 341-50

: Bibliography of Kalidasa's plays JAOS XXII p. 237

XXIII p. 937.

: Traditional Account of Kalidasa IA VII p. 115 ट्रइल्, भा. वी.

होर्नले Kalidasa and Kamandaki IA XLI p. 156.

बक्रवर्ती, जे. बी. : Kalidasa the great Indian poet. Journal of Mythic

Soc VIII p. 261

नुसिहानाव्यदि : Life of Kalidasa J. of Mythic Soc VIII p. 273

: Tormative influences of Kalidas J. My. S. IX p. 557 कृष्णशास्त्री व्यक्ट मुख्यमा : Kalıdasa's Sociological Ideals J. My. S. Ibid 95.

ब्युक्ट रमन्त्या : Some Views of Kalidasa's philosophy and Religion

J. M Y. S. Ibid 98

कृष्ण आयंगर : Kalidasa and Shakespeare J. My. Soc. ibid 151-

भंडारकर, दी, भार : Solesisms of Shankaracharva & Kalidasa (I. A. XLI 214) नुविहानाव्यरि : Kalidas's Religion and Philosophy ( IA, XXXIX 236).

सोडानी, वी. स्वी. Essay on Society in the time of Kalidasa (in

Malayati)

रामशास्त्री, ग्रलमराजः Heromes of Kalidasa (Sah XXII, 45)

: Kalidasa, his poetry and mind (M. R. XI alooed चटर्जी, ए. सी.

Calcutta)

**कृष्णमाचार्य्या**र : Kalidasa and Bhavabhuti (Sah XVIII)

रामानुजानाम्यं : Kalidasa's date (Sah XIX)

: Kalidas's Love for deers, (SahXXIV) (Sahridaya, रामाचार्य्य

a Sanskrit Iournal of Madras)

वेषगिरि शास्त्री Kalidasa (I A. I 340)

कृष्णस्वामी ग्रय्यर : Poetry of Kalidasa (I. R. XIV 899) ਮਿਫੇ : Notes on Kalidasa (I AXLXII)

: Les Citations des Kalidasa dans le traites d'

हरिचन्द Alankara (J. A. VII. No i. ii)

: Kalidasa et la poetique de I' inde Paris Reviewed

in (J. R. A. S. 1981)

: Pandyas and the date of Kalidasa

वैद्य. सी. वि. मजूमदार, के. जी. : Vatsyayana and Kalidasa (IA XLVII 195)

Letters Calcutta XVI)

Kalidasa and Kamandaki (IA XLVI 220)

चटर्जीपी, के. : Poet Kalidasa and sea voyage (Journal Dep. of

ग्रानन्द कील : Birth place of Kalidasa (Journal of Indian His.

VII 345)

Kaiidasa his philosophy of Love (JOR. III 349) बालसङ्गह्मध्य प्रय्यर

वैकूट रमय्या सी. के. Kalidasa and Bhasa in the light of western Criticism :

(I. My. XVII 125)

: Kalidasa J. My. XV 269 XVI 98. रंगस्वामी सरस्वती

: Kalidasa and Kautalya (J. My. Soc. XI 42, X 303) चाह. ए.

Astronomical datein the dramas of Kalidasa (Proceedings, All India Oriental Congress 1924)

शंकर, बय्यर के, जी, : Vikrama theory of Kalidasa's date (J. My, XI 188)

: Date of Kalidasa J. R. A. S. (1891) 330 चकवर्ती

On the Sankrit Pact Kalıdasa (J. B. R. A.S. VI 1920) भाऊदाजी

Date of Kalidasa (J. B. O. R. S. II 388) मज्यवार बी. सी. :

शंकर, भ्रय्यर के. जी. : Yasodhaman's theory of Kalidas's date (I. B. O.

R. S VII 60)

के. वैक्ट रमया : Kalidasa and Bhasa in the light of western Criticism

J. My. S. XVIII 127 Kalidasa's flowers (Bharati)

युक्ताराव शास्त्री : Kalidasa's flowers (Bharati) वैकट रमय्या : Was Kalidasa a votary of Kalidasa (Bharti V 688)

रामकृष्ण षय्पा : Ritusanhara; Bharti V 387 पिषय शास्त्री : Megha Sandesha. Bharati V 678

रामदास्य : Megha Sandesha, Bharati V 20 बागो क्लांच : Kalidasa, Bharati VIII 10

रामकृष्ण राव : Kalidasa and Bhavabhuti (Bharati III 15) सुरतममय शास्त्री : Kalidasa patrauchityam (Bharati V 326) शिवराम मृति : Kalidasa and painting (J. O. R. VII 160) वैक्टराम शास्त्री : Mystical elements Kalidas (J. O. R. VII 357)

भजुभदार : Birth place of Kalidasa IA XLVII 264 टामस : Birth place of Kalidasa J. R. A. S. 1918 p. 118

टामस : Birth place of Kalidasa J. R. A. S. 1918 p. 11 है. एस. के. : Kalidasa I. II. Q 1940 385 ff.

रामनाय प्रत्यर : The authorship of Nalodaya (J. R. A. S. 1925)

गोसले, वी. वी. : The Mangalashtaka of Kalidasa

मञुमदार, जी. एन. : Kalıdasa and music Annals, B. O. B. I 1925-26VI भंडारकर, ही. झार. : Date of Kalıdasa Annals BORI VIII p. II

हरदत्त सर्मा : Padmapurana and Kalidasa Cal. O S, No. 17-1923 सर्व फिलो : Kalidasa in China (L H Q. 1933, 829, 834)

सूर्ष फिनो : Kalidasa in China (I. H.Q. 1933, 829, 834) स्टाइन कोनो : Kalidasa in China (IHQ 1934, 566 ff)

प्रबोधवन्द्र सेन गृप्त : Date of Kalidasa Sahitya parishad patrina Benganli

XLI No, 2

बहोपाच्यान, के. सी. : Kalidasa and the Hunes Jour Ind His XV pt. I सगवतवारण उपाच्याय: Educations and Leaning as depicted by Kalidasa and Fine as Arts depicted in Kalidasa. Journal B. H.

Um I VI\_3

राषवत, वी. : Women characters in Kalidas's dramas (Annal

Oriental Research Uni, Madras IV 1939-40

कुन्हन राजा : Studies in Kalıdasa (Annals Oriental Res. Uni.

Madras V pt 21940-41

मुबहुष्पन्, ए. सी. : Nature Poetry in Kalidasa's Raghvansha J. Annals Univ. III 1934 and 35

वीर सेवा अन्वर
पुत्तकालय
अट०१(०२१)(के किन्द्रिक)
नात नः
लेकक सीतगाम नुरुविदी
वीषक कारियाम नुरुविदी
वीषक कारियाम नुरुविदी
विकार केन कार्त के इस्तावर विश्वा